दर्गतिनाशिनि दर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली ज्ञय । ज्य उमानगा-क्राणी जय, राधा-सीता-हिवमणि ज्य जय ज्ञय ॥ नाम्ब मदाशिव, साम्ब मदाणिब, माम्बं सदाशिव. जय 🧎 र्शकरः। हर हर शंकर दृखहर सुखकर् शंकर ॥ अघ-तम-हर ₹₹ हर तरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ जय-जय दसी, जय मा नारा। जय समेख श्रभ-आगारा ॥ जय जयति शिवाशिव जानवित्राम । गारीशंकर सीताराम् ॥ जय रपुनन्द्न जय सियाराम । बज-गोपी-प्रिय ्राघेश्याम् ॥ रधपनि सीताराम ॥ राघव राजाराम । पतितपावन

[ संस्कारण १,६०,००० ]



वार्षिक मृत्य भारतमें इ. १२.०० विदेशमें इ. २०.४० (११० पॅस) जय पावकरिव चन्द्र जयित जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय।। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय।। जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।।

इस अङ्ग्रज्ञ मूक्य भारतमें प. १२.०० विदेशमें इ. २०.७० (११० पॅस)

भादि सम्पादक-तित्यलीलालीन श्रीहनुमानमसादजी पोद्दारः सम्पादक-चिम्मनलाल गोखामी , एम्० ए०, शासी सह-सम्पादक-पाण्डेय रामनारायणङ्क शास्त्री, साहित्याचार्य सुद्रक-प्रकाशक-मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर



#### 'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

- (१) 'श्रीगणेश-अङ्क' नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है। इस विशेषाङ्कमें ५२८ पृष्ठोंकी पाठ्य-साम है। सूची आदि अळग हैं। बहुत-से बहुरंगे, दुरंगे, इक्तरंगे तथा रेखा-चित्र भी हैं।
- (२) विशेषाङ्क कुळ देरसे जा रहा है । अनिवार्य परिस्थितियोंके कारण ही ऐसा हुआ है । प्राह महानुभावोंको थोड़ा परेशान होना पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद है । प्राहकोंकी सहज प्रीति त आत्मीयताके भरोसे उनसे क्षमा-प्रार्थना है ।
- (३) जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क मेजे जानेके बाद शेष प्राहकों नाम बी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको प्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख ताकि बी० पी० मेजकर 'कल्याण' को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे।
- (४) मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें । ग्राहक-संख्या स्मरण न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें । नया ग्रा बनना हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर व्यवस्थापक, 'कल्याण' के नाम भेजें; उसमें विविक्ता नाम न लिखें ।
- (५) प्राहक-संख्या या 'पुराना प्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोंमें दर्ज हो जाय इससे आपकी सेवामें 'श्रीगणेश-अङ्क' नयी प्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे वी० पी० जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरहारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं; प्रकरके किन्हीं सज्जनको नया प्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। आपके कृपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे। अविशेषाङ्कके लिफाफेपर आपकी जो प्राहक-संख्या और पता लिखा गया है, उसे आप खूब साववानीसे नोट कर रिजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।
- (६) 'श्रीगणेश-अङ्ग', सब प्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेज चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक मास तो लग ही सकता है। प्राहक महोदयोंकी र विशेषाङ्क प्राहक-संख्याके ऋषानुसार जायगा। इसलिये यदि कुल देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृ प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।
- (७) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाग', 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी) तथा गीताग्रेसके नाम अलग-पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि मेजने चाहिये तथा उनपर केवल भोरखपुर' न लिए पत्रालय—गीताग्रेस, जनपद—गोरखपुर (उ० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।
- (८) 'कल्याण-सम्पादन-विभाग' तथा 'साधक-संघ'को भेजे जानेवाले पत्रादिपर पत्रालय गीतावाटिका, जनपद-गोरखपुर (उ० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक--- 'कल्याण', पो० र्ग

#### श्रीगोता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और रामचिरतमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे तथा पाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्कुटित हो उठती है। एक ओर व्यक्तिका कंगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित होता आजके तमसाच्छन्न समाजमें तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और साध्यायकी आवश्यकता जेससे इनके आदश्योंका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमें उनकी प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्यसे कई पूर्व 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की स्थापना हुई थी। इसके सदस्यको नियमितरूपसे गीता और मानसपाठ-स्थायाय करना होता है। इस समय सदस्योंकी संख्या ५५,००० से अधिक है। इस संस्थाके द्वारा तिताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्ट्रेवके का जप, ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता और श्रीरामायण-प्रध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा दी जाती है। विशेष जानकारीके लिये पन्न-व्यवहार करना हैये। पता इस प्रकार है—

मन्त्री —श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय-स्वर्गाश्रम (ऋपिकेश होकर) जनपद— पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

#### साधक-संघ

उसी मानवका जीवन सफल है, जो भगवत्परायणता, देवी सम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता सात्तिकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ लगभग २६ पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना की गयी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण या आश्रमका हो, । या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई ग्रुएक दिये इस संघका सदस्य वन सकता है। इस के सदस्यको कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पर्धिकरण एक प्रपत्रपर छपा है। क सदस्यको ४५ पैसे मनीआईरसे अथवा डाकटिकटके रूपमें भेजकर 'साधक-दैनन्दिनी' मँगचा लेनी हेये तथा प्रतिदिन उसमें नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये। इस संघके सदस्योंका यह एक भूत तथ्य है कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर से श्रेष्टतर होता चला जाता है। इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य हैं। लोगोंको खयं इसका स्य वनना चाहिये तथा अपने सगे-सम्बन्धियों, खजनों-सुपरिचितोंको भी वनाना चाहिये। इससे यन्धत किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे प्रतेपर करना चाहिये—

संयोजक—सावक-संघ, पत्रालय—गीतावाटिका, जनपद—गोरखपुर ( उ० प्र० )

# श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

हिंदू-वाङ्मयके दिञ्यतम रत्न-श्रीमङ्गावद्गीता और श्रीरामचरितमानसका दिञ्य आलोक जनतक पहुँच सके एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी ज्यवस्था की गयी है। परीक्षामें ार्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। लगभग पाँच सी स्थानींपर परीक्षा-केन्द्र हैं और लगभग वीस र परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परीक्षामें सम्मिलित होते हैं। विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे सकती है। परीक्षा-सम्बन्धी सभी वार्तोकी जानकारीके लिये नीचे लिखे प्रतेपर पत्र-व्यवहार करें-

व्यवस्थापक—गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय-म्वर्गाश्रम ( ऋपिकेश होकर ) जनपद—पोड़ी गढ़वाल ( उ० ग० )



# श्रीगणेश-अङ्क'की विषय-सूची

| विषय पृष्ठ-संख्या                                        | विषय पृष्ठ-तिस्था                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| १ स्तौमि गणेशं परात्परम् ( ब्रहावैवर्त्तपुराण ) *** १    | गोवर्धनपीटाधीक्वर जगद्गुरु शंकराचार्य                                                  |
| २—वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन                                 | स्वामी निरञ्जनदेवतीर्थं महाराज ) १८                                                    |
| ३-श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका             | १९शक्ति और शिवतत्त्वसे गणेश-तत्त्वका आविर्भाव                                          |
| परिचय ( श्रीगणेशपुराणान्तर्गत गणेशगीतासे ) ३             | ( अनन्तश्रीविभ्षित श्रीवदरीक्षेत्रस्य                                                  |
| ४—श्रीशिवा-शिवद्वारा श्रीगणेशका गुणगान                   | ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य                                                 |
| (गणाधीशस्तोत्रम्) ४                                      | स्वामी शान्तानन्दसरस्वती महाराज ) " १९                                                 |
| ५—देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन (मुद्गलपुराण) ५      | २०-अनुग्रहमूर्ति श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूपित                                           |
| ६–आदिकवि वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन · · ६           | तमिळनाडुक्षेत्रस्य श्रीकाञ्चीकामकोटि पीठाधीस्वर                                        |
| ७–श्रीमच्छंकराचार्यद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति              | जगद्गुरु शंकराचार्य वरिष्ठ स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र                                     |
| (गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम्) ७                                | महाराज) २२                                                                             |
| ८-(एकदन्तं शरणं वजामः) [ एकदन्तशरणागित-                  | २१—गणेश-पूजन्की महत्ता ( अनन्तश्रीविभूषित                                              |
| स्तोत्रम् ] (मुद्गलपुराणसे ) · · · ८                     | तमिळनाडुक्षेत्रस्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीटारूढ                                            |
| ९-श्रीगणेदाका प्रातःसारण ११                              | जगहुरु शंकराचार्य कनिष्ठस्वामी जयेन्द्र-                                               |
| १०—श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी यान्त्रना ( विनय-             | सरस्वती (पुदु पेरियवाल ) महाराज ) २३                                                   |
| पत्रिका) ११                                              | २२-श्रीगणेशपूजनसे जीवका कल्याण [ ब्रह्मळीन                                             |
| ११-(जोडत गजानन को आनन सदा रहें !१ ( कविवर                | परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी<br>श्रीकृष्णबोघाश्रम माहराज ] ( प्रेषक—श्रीराम-    |
| 'रत्नाकर') ११                                            |                                                                                        |
| १२-महाराष्ट्रीय संतोंद्वारा श्रीगणेशका यशोगान १२         | शरणदासजा ) २४<br>२३—श्रीगणेशसे प्रार्थना [ संकब्ब्ति ] ( श्रीमत्परमहंस-                |
| १३–क्त्रीजिये सुमिरन गनेराजोः [ कविता ] ( भक्तकवि        | परित्राजकाचार्य श्रीश्रीधरस्यामिकृत ) २४                                               |
| भजीरः) [ डा० श्रीगुरमुखरायजी  टंडन एव श्री-              | २४गणपति-तत्त्व ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी                                               |
| श्रीकृष्णलालजी लावनियाके सौजन्यसे ] 💛 १३                 | श्रीकरपात्रीजी महाराज ) २५                                                             |
| १४–परमेश गणपति [ कविता ] ( साहित्याचार्य पा⁰डेय          | २५-जय जय जय गणपति गणनायक ! किवता ]                                                     |
| पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'रामः ) ःः १५           | (स्वामी श्रीसनातनदेवजी) 📅 👯 ३०                                                         |
| १५-श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना [ कविता ] ('रास') १६ |                                                                                        |
| १६—वरदाता श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित                    | ही परमात्मा उपास्य है (ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय                                           |
| श्रीशृङ्गेरीक्षेत्रस्य शारदापीठाधीश्वर                   | श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) · · · ३१                                                       |
| जगद्भुर शंकराचार्य स्वामी अभिनवविद्या                    | २७-परममङ्गलस्वरूप श्रीगणेश ( अनन्तश्री-                                                |
| तीर्थ महाराज ) ११                                        |                                                                                        |
| १७–श्रीगणेशजो ( अनन्तश्रीविम्षित श्रीद्वारका-            | राधासर्वेदवरशरणदेवाचार्यको महाराज ) ३;                                                 |
| क्षेत्रस्य ज्ञारदापीठाधीक्वर जगद्गुरु शंकरा-             | २८मङ्गलविधायक श्रीगणेश [ पूल्यपाद योगिराज<br>अनन्तश्री देवरहवा वावा ] ( प्रेषकश्रीराम- |
| चार्य स्वामी अभिनवसिच्चिदानन्दतीर्थ                      | 0 1 11                                                                                 |
| महाराज )                                                 | ८ कृष्णप्रसादजाः एडवाकटः ) · · · · रू<br>२९-श्रीगणेशका विरदः ! [ कविता ] ( महाकवि      |
| १८-श्रोगणपति-पूजनकी प्राचोनता एवं वैदिकता                | केशनटाम )                                                                              |
| ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीजगन्नाथपुरीक्षेत्रस्य             | गरान्याय /                                                                             |
|                                                          |                                                                                        |

| ३०-ऑकारस्वरूप श्रीमणपति ( महात्मा श्रीसीताराम             | ४७-श्रीशंकराचार्यकी परम्परामें भगवान् श्रीगणेश                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ऑकारनाथजी महाराज ) 😬 😬 ३४                                 | ( श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह झास्त्री )           ५०                                |
| ३१-श्रीव्रधाका पार्वतीजीसे उत्पदना [ कविता ]              | ४८-वैदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश ( श्रीनीरजाकान्त                                 |
| (कविवर (रालाकर) रू                                        | चौधुरी देवशर्मा, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०,                                         |
| ३२-गणेश-तत्त्वका महस्त्र ( स्वामी श्रीशरणानन्दजी          | पी-एच्० डी० )                                                                   |
| महाराज ) १७                                               | ४९-उत्तम आदर्शोंके संस्थापक श्रीगणेश ( पं॰                                      |
| ३३-वेदमं गणपति ( वेददर्शनाचार्य स्वामी                    | श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, साहित्याचार्य,                                     |
| श्रीगद्भेदयरानन्दजी महाराज, उदासीन ) ३८                   | कविकलानिधि, वाचस्पति )                                                          |
| ३४-श्रीगणेदा-परम देवता ( श्रीप्रभुदत्तजी                  | ५०-श्रीगणेश-मीमांसा (श्रीअनिरुद्धाचार्य                                         |
| व्रतान्वारी महाराज ) ४१                                   | वेंकटाचार्यः, तर्कशिरोमणि ) ७३                                                  |
| ३५-'देव-देव ! भक्तनके मानसमें आइये!'[कविता]               | ्५१-श्रीगणेश-तत्त्व ( शास्त्रार्थ-महारथी पं०                                    |
| ( श्रीकाष्ठजिह्नास्वामी ) ४२                              | श्रीमाघवाचार्यजी शास्त्री ) 🕶 💛 ৬६                                              |
| ३६-श्रीगणेश तत्त्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे                | ५२'नमामि त्वां गणाधिप ! ( संकल्प्ति ) ( पद्म-                                   |
| अभिन्न हैं ( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय श्री-               | तेरावा ) ७७                                                                     |
| माईजी श्रीह्तुमानप्रसादजी पोदार ) *** ४३                  | ५३—श्रीराणेश-चिन्तन ( पं० श्रीदीनानाथजी शर्माः                                  |
| ३७-पञ्चदेवोपायनामें श्रीगणेशका स्थान (महा-                | शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्या-                                         |
| मण्डलेखर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी                      | निधि, विद्यावाचस्पति ) ७८                                                       |
| सरस्वती महाराज ) ४५                                       | ५४-श्रीगणपति-रहस्य ( पं ० श्रीबलदेवजी उपाध्यायः                                 |
| 3/-श्रीमणेशदर्शनकी हिन्द ( साध्वेपमें एक                  | एम्॰ ए॰, साहित्याचार्य ) ८६                                                     |
| पथिक ) · · · · · · · · · · · · ४६                         | ५५-श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप और उनकी                                              |
| ३९-श्रीकार्तिकेयका विनोद [कविता] (श्रीमैथिली-             | आराधना ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्ण-                                     |
| इारण गुप्त )                                              | ट्यां भारदाजः शास्त्रीः, वदान्ताचीयः                                            |
| ४०-सिद्धिदाता गणेश ( महामहोपाध्याय पं० श्री-              | पराणाचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी० ) ९०                                           |
| गोपीनाथजी कविराज ) · · · ४७                               | ५६ - मस्चितानन्दरूप श्रीगणेशकी निगुण-                                           |
| ४१—श्रीगणेरा सर्वत्र प्रथमपूज्य क्यों ? ( महा-            | मगणोपासना (पं० श्रीदामोदर प्रह्लाद पाठकः                                        |
| महोपाध्याय श्रीबालशास्त्री हरदास ) 💛 😗                    | शास्त्री, पूर्वोत्तरमीमांसक, न्युत्पत्तिचूडामणि,                                |
| ४२—'मन ! गननायक विनायक मनाइये'                            | शिक्षाशास्त्री, काव्यतीर्थ, राष्ट्रभाषाकोविद ) ९४                               |
| [कविता] (श्रीरामठाठ) ४९                                   | ५७-श्रीगणेशनात्व ( आचार्य डॉ॰ श्रीसुवालालजी                                     |
| ८२ जिल्हिम गणेहा (अनन्तश्री जगद्र रामानजा-                | उपाध्याय 'शुकरल', एम्० ए०, पी-एन्०                                              |
| चार्य प्रधोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी महाराज ) ५०            | डी॰, साहित्याचार्य, शिक्षा-शास्त्री, तीर्थद्वय,                                 |
| ४४—श्रीगणेशतत्त्व ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ पूज्यपाद        | 77.727                                                                          |
| क्षेत्रतामीजी महाराज, श्रीपीताम्बरापाठ,                   | ५८-श्रीमणेश (श्रीरायकृष्णदासजी) १०१<br>५८-श्रीमणवान् गणपति—एक दार्शनिक विस्लेपण |
| दितया ) ५३                                                | (साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनाद्नजो मिश्र                                     |
| ्रा <sub>भागवान</sub> श्रोगणेशकी विलक्षण महिमा <u>ए</u> ष | (साहत्यमहापाला नार्का कार्यतीर्थ,                                               |
| वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेषक-भक्त          | क्षाक्रमणनायः, माहित्याचायः, न्यायाचायः,                                        |
| STITITION ( )                                             | सांख्य-योग-दर्शनाचायेः वदान्ताचायः                                              |
| ४६-जनगणके गणपति (अन्वायं प्रभुपाद श्रीमत्-                | साहित्यरल ) १०२                                                                 |
| प्राणिकशोर गोस्वामी )                                     | -                                                                               |

| (                                                                                            | <b>、 )</b>                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ६०-श्रीगणेश-गुणगान [ कविता ] (श्रीराम-<br>नारायणजी त्रिपाठी, भित्रः, नव्य-                   | ७७-श्रीगणेशके रूपकी विशेषता तथा उपासनाके<br>कुछ विशेषांश (श्रीयुत् चल्लपिल्ल |
| व्यकरणाचार्य) १०५                                                                            | भास्कर रामकृष्णमाचायुंछ, बी० ए०,                                             |
| ६१-श्रीगणपतिका स्वरूप एवं उसका रहस्य (पं०                                                    | बी० एड०)                                                                     |
| ५१-आगणपातका स्वरूप ५५ उतका स्वरूप १५०<br>श्रीगोविन्ददास संतः, धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ ) १०६ | ७८-(कलो चण्डीविनायको) (पं०                                                   |
|                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| ६२-भारतीय संस्कृतिमें श्रीगणेश (डॉ॰ श्रीसर्वा-                                               |                                                                              |
| नन्दजी पाठक, एम्० ए०, पी-एच्० डी०                                                            | ७९-गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या<br>(भीगोजिक्कानी सामी )                      |
| ( द्वय ), डो० लिट्०, कान्यतीर्थ, पुराणाचार्य ) १०७                                           | ( श्रामावन्द्जा शास्त्रा )                                                   |
| ६३-श्रीगणेशकी भगवता एवं महत्ता (डॉ०                                                          | ८०-भगवान् श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम                                       |
| श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्० ए०,                                                           | और उनका रहस्य (डॉ॰ श्रीवेद-                                                  |
| पी-एच्० डी०) " ११२                                                                           | प्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०,                                     |
| ६४- भनपति-पगन मो मानस रम्यौ करैं [कविता]                                                     | डी० एस्-सी०)                                                                 |
| ( श्रीयश्वन्तसिंहजी चौहान ) "११६                                                             | ८१-गणेशोपासनाकी प्राचीनता (श्रीसोम-                                          |
| ६५-गणपति और श्रीमहागणपति (वीतराग श्री                                                        | चैतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एम्० ए०,                                      |
| १००८ नारायणाश्रमस्वामीज।) "११७                                                               | एम्० ओ० एल्०)                                                                |
| ६६—जय गणपति ! [ कविता ] ( श्रीवासुदेवजी                                                      | ८२-श्रीवरदमूर्तये नमः (श्री के० वा०                                          |
| गोस्वामी) ११९                                                                                | भातखण्डे, बी०ए०, बी०टी०)                                                     |
| ६७-गणपतिका वैदिक स्तवन (श्रीदेवीरत्नजी                                                       | ८३-गणेश देवता (पं० श्रीगौरीशंकरजी                                            |
| अवस्थी 'करीलः ) १२०                                                                          | द्विवेदी)                                                                    |
| ६८-वेदोंमें गणपति (डॉ० श्रीशिवशङ्करजी अवस्थी) १२३                                            | ८४-भगवान् गणेश (श्रीमोरेश्वर नरहर                                            |
| ६९-श्रीगणेशकी उत्पत्तिः स्वरूप एवं सम्प्रदाय                                                 | धुलेकर)                                                                      |
| ( डॉ० श्रीक्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम्० ए०                                                    | ८५-गणेराजोका सार्वभौम ऐरवर्य                                                 |
| [हिंदी, संस्कृत, दर्शन], बी० एड्०,                                                           | ( श्रीभालचन्द्रजी देशपाण्डेय, बी०ए०,                                         |
| व्याकरणाचार्य, पी-एच्० डी०) " १२७                                                            | बी॰एड्॰)                                                                     |
| ७०-भगवान् ब्रह्मणस्पति (श्रीरामलाल) "१३०                                                     | ८६ –सदुणसदन श्रीगजवदन (श्री-                                                 |
| ७१भगवान् श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें ( श्रीदेवदत्तजी                                             | व्योमकेश भट्टाचार्य )                                                        |
| मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ) "१३४                                                | ८७-भागपति जग-वंदन !>                                                         |
| ७२श्रीगणेश और 'जेनस' ( वा० श्रीविष्णु-                                                       | ( প্ৰীৰালক্ষণ্য ৰলত্ত্বনা, ৰী০ছ০,                                            |
| द्यालजी, मॉरिशस) "१३७                                                                        | एल्-एल्०बी०) '''                                                             |
| ७३~गणेशमूर्तिमं निर्गुण ब्रह्मोपासना ( श्रीरेवानन्द-                                         | ८८-स्तवन [ कविता ] (श्रीकृष्णदत्तजी                                          |
| जी गोड़, एम्० ए०, व्याकरणाचार्य,                                                             | भारद्वाज)                                                                    |
| साहित्यरतन, काव्यतीर्थ) १३८                                                                  | ८९-श्रीगणेशजीके परिधानं, अभूषण, आयुध,                                        |
| ७४-अग्रपूज्य श्रीगणेश ( डॉ० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी,                                          | परिवार, पार्षद और वाहन आदि                                                   |
| एम्० ए०, डी० लिट्०) " १४०                                                                    | (श्रीरामलाल)                                                                 |
|                                                                                              |                                                                              |
| ७५-श्रीगणेशजीकी अग्रपूज,का रहस्य (श्री-                                                      | ९०-मूषक-वाहन ( श्रासामचंतन्यजी श्री-<br>वास्तव, एम्० ए०, एम्० ओ० एल्०) · · ः |
| श्रीराम माधव चिंगले, एम्॰ ए॰) '' १४२<br>७६-वन्दना किविता (श्रीगोपोनाथजो                      | ९१-(परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमः [ संक्रित                                       |
|                                                                                              | ५१परब्रह्मस्य गणरा नजन् ित्रजल्ल<br>श्रीगणपतिस्तवः                           |
| उपाध्याय ) १४६                                                                               | আল্বালি <i>ল</i> ক                                                           |

९१-तुम कीन ? ( श्रीमती उर्मिकः देवी पोदार ) ९३ -श्रीगणेदा-सीला -- ( पं० श्रीविवनाथजी द्वं ) (i) प्रम्यायना-१९५; कुमार कार्तिकेय (ii) विभिन्न पुराणों में श्रीगगेशकी प्राफठव-फथा पूर्व सीलाएँ ... १९८ (क) पदापुराणमं 286 (ख) विज्ञपुराणमं ... 888 (ग) ब्रह्मचेवर्त्तपुराणमें ... २००-२२१ शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-व्रत करनेकी प्रेरणा-२००; पुण्यक-व्रतकी मंक्षिप्त विधि-२०१; पार्वतीद्वारा पुण्यक-मतका अनुष्ठान-२०२; अस्वाभाविक दक्षिणा-२०३; पार्वतीकी व्याकुछता और विश्वविमोहनके दर्शन-२०५; पर-व्रहाका प्राकट्य-२०६; प्राकट्योत्सवपर-२०८; पार्वतीनन्दनका छिन्न मस्तक-२०९; पार्वती-पुत्र गजमुख हुए-२१०; गजमुखको प्रथमपृज्यताका आशीर्वाद-२११; श्रीविष्णुद्वारा गणेश-स्तुति-२१२; गणेश-कवच और कार्तिकेयका महिमा–२१३; कुमार आगमन-२१४; परशुरामका कैलास-दर्शन-२१५; परशुरामका गजाननसे युद्ध-२१६; गजमुख एकदन्त हुए-२१७; गणेशका तुलसीको शाप-२२० ( घ ) शिवपुराणमें ••• २२१--२३६ क्वेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा-२२१; गणेशका शिवगणोंसे अद्भुत युद्ध-२२२; शिवके त्रिशूलसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक कटा-२२४; शिवाकी न्यथा और उनका कोप-२२५; माता पार्वतीकी स्तुति-२२६; दण्डपाणि गजमुख हुए-२२७; आनन्दोत्सव और गजमुखको वर-प्रदान— २२७; बाल-लीला--२२९; विवाहकी स्पर्धा-२३०; गजवक्त्रका परिणय-२३१; खिन्न कार्तिकेय-२३२; महिमा-मय मोदक-प्राप्ति-२३२; कुशाग्रबुद्धि-२३३; सर्वहितकारी--२३३; देवताओं-

का छिद्रान्वेषंण—२३४; मङ्गलमूर्तिं ज्योतिपी वने—२३५; शिवा-शिवका पुनः काशी-आगमन—२३६
(ङ) महाभारतमें—महाभारतलेखन ः २३६
(ङ) गणेशपुराणमें ः २३७-२४८ व्रह्माद्वारा गणेश-पूजा—२३७; विष्णुकी गणेशोपासना—२३७; छत्समदकी गणेशोपासना—२३८; त्रिपुरकी गणेशो-पासना—२३९; देवताओंद्वारा गणेशाराधन—२४०; शिवकी गणेशो-

(iii) श्रीगणेशके विभिन्न अवतार (श्रीगणेशपुराणके ... २४९-३३४

२४६; अभिशप्त चन्द्र-२४७

पासना-२४२; श्रीराधाकी गणेशोपासना-

२४४; देवताओंद्वारा गणेश-वन्दना-

(१) महोत्कट-विनायक ... २४९-२८८ असुर देवान्तक और नरान्तकका जन्म-२४९; बन्धुद्वयका तप और वर-प्राप्ति-२५०; महोत्कटका प्राकट्य-२५२; महोत्कटकी बाल-लीला—२५५; उपनयन-संस्कार-२५८; धूम्राक्ष-वध--२६०; जुम्मा-वध--२६२; अनेक दैत्योंका वध--२६३; विनायक-अभिनन्दन-२६८; नरान्तकका आक्रमण-२७४; नरान्तक-२७६; नरान्तक-वध-२७८; पराजय-२८१; देवान्तककी विनायक समर-क्षेत्रमें--२८३; देवान्तक-की मुक्ति-२८४

| मयूरेश!! मयूरेश !!!—३०१; जल-कीड़ा—                                               | ९९-स्मृतियोंमें श्रीगणेश ( पं श्रीगमाधारजी                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ३०२; नागलोकपर विजय-३०३;                                                          | ग्रुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी )                          |
| त्रिसंध्या-क्षेत्रसे विदा—३०४; कमलासुर-                                          | १००—श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विद्याष्टाद्वेत-वेदान्तमें   |
| की मुक्ति-३०४; बाल-विनोद-२०६;                                                    | श्रीगणेश ( प्राचार्य श्रीजयनारायणजी मल्लिक,               |
| विवाहका निश्चय-३०७; मयूरेशकी                                                     | एम्॰ ए॰ ( इय ) स्वर्णपदकप्राप्त,                          |
| प्रतिशा—२०८; महादैत्य सिन्धुसे वार्ता—                                           | डिप्॰ एड्॰, साहित्याचार्य, साहित्यालकार ) ३६०             |
| ३०९; युद्धारम्भ–३१०; असुर-सैन्यकी                                                | १०१-मध्व-सम्प्रदायमें श्रीगणेश (श्रीमाऊ आचार्यजी          |
| पराजय-३११; सिन्धु-पराजय-३१२;                                                     | टोणपे ) ३६३                                               |
| पत्नी-परामर्श-३१३; सिन्धु-पुत्र धर्म                                             | १०२-श्रीरामोपासनामें भगवान् गणेद्य (पं०                   |
| और अधर्मका वध-३१४; सिन्धु-दैत्य-                                                 | श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव प्रेमनिधिः ) ३६५             |
| की पुनः पराजय-३१४, महादैत्य सिन्धु-                                              | १०३-योगसाधनामें श्रीगणेशका स्वरूप-चिन्तन                  |
| की मुक्ति३१५; छीछ।संबरण ३१७                                                      | ( श्रीरामहाह ) ३६८                                        |
| (३) श्रीगजानन ३१९-३३४                                                            | १०४-श्रीगणेशऐश्वर्यदाता एवं संरक्षक                       |
| सिन्दूरका जन्म–३१९; चतुर्मुख पलायित                                              | [संकछित] ३७१                                              |
| हुए–३२०; कैंहासपर–३२१; सिन्दूर-                                                  | १०५इवेताम्बर जैन-कवियोद्वारा श्रीगणेशका                   |
| का शिवसे युद्ध-३२१; सिन्दूरासुरकी                                                | स्मरण (श्रीभँवरलालजी नाहरा) · · ३७२                       |
| विजय—३२२; श्रीगजाननका प्राकट्य-                                                  | १०६ – स्तवन [ संकल्प्ति ] · · · ३७३                       |
| ३२४; नवजात गजमुख अरण्यमे—३२६;                                                    | १०७-जैन-मतमें गणेशका स्वरूप ( श्रीताराचन्दजी              |
| महर्पि पराशरके आश्रममें—३२६; सिन्दूर-                                            | पाण्डचा ) · · · ३७४                                       |
| का विस्सय-३२८; मूषक-वाहन-३२९;                                                    | १०८—वौद्ध धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिमें श्रीगणेश          |
| सिन्दूरासुरका उद्घार-३३०                                                         | ( !श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, एम्० ए०,                    |
| (४) श्रीधूम्रकेतु ३३४                                                            | वी० एड्०, आचार्य ) · · · ३७५                              |
| (iv) श्रीगणेश हे प्रमुख आठ अवतार ( मुद्गलपुराण-                                  | १०९ – समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यमें श्रीगणेश        |
| के आधारपर ) ३३५                                                                  | ( डा॰ श्रीकेशय विष्णु मुले )                              |
| (१) वक्रतुण्ड-३३५;(२) एकदन्त-                                                    | ११०-श्रीज्ञानेस्वरमहाराजकी गणेश-भावना                     |
| ३३७; (३) महोदर-३३९; (४)                                                          | ( ह० भ० प० श्रीधुंडा महाराजजी                             |
| गजानन-३४१; (५) लम्बोदर-३४२;                                                      | देगलूरकर) राष्ट्र                                         |
| (६) विकट-३४४; (७) विद्मराज-                                                      | १११-संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन                     |
| ३४६ ; (८) धूम्रवर्ण-३४८;                                                         | ( श्रीवसन्त रोषगीरराव कुलकर्णी ) ३८१                      |
| उपसंहार-३५१                                                                      | ११२—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण              |
| ९४-श्रोगणेशजीके शिरक्छेदनका हेतु ( श्रीमती                                       | (१) प्रो० श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी · · ३८३                |
| सावित्रीदेवी त्रिपाठी, बी॰ ए॰, बी॰ एड्॰ ) ३५२<br>९५-श्रीगणेश-चिन्तन [ संकट्टित ] | (२) डॉ॰ श्रीरामचरणलाल शर्मी,                              |
| ९६-श्रीगणेशवैदिक देवता ( याज्ञिकसम्राट्                                          | एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ ३८५                                  |
| पं श्रीवेणीरामजी द्या गौड़, वेदाचार्य) : ३५३                                     | ११३—तमिळ्नाडुमें श्रीगणेशका प्रभाव (विद्वान्              |
| ९७-पञ्चरात्र आगममें श्रीगणेश (प्राध्यापक डॉ॰                                     | डी॰ श्रीनिवासवरदन्ः एम्॰ ए०, [ तमिळ                       |
| श्रीवे॰ वरदाचार्य ) १५६                                                          | एवं हिंदी ] २८८<br>११४-तमिळ भक्ता औवैयार्-विरचित विनायकर् |
| ९८-जप विष्नेश्वर हे ![कविता ] (श्रीनन्दिकशोर-                                    | अकवलभी श्रीगणेश (प्रो॰ के॰ एस॰                            |
| जो गोतम 'निर्मलः ) ३५७                                                           | चिदम्बरम्, एम्॰ एड्॰, भारद्वाजन्।                         |
| ,                                                                                | 15 15                                                     |

११५-तेलुगु कनियोंका गणेश-समरण ( श्रीचन्न्द्रपछि १३२-श्रीगणेश-लोक-(१)(श्रीरामलाल) '''४२१ भारक समग्रूणमाचार्युष्ट, बीठ ए० बीठ-(२) (श्रीमोहनटालजी खारकर) " ४२३ ण्डल ) ... ३९० १३३-श्रीगणेशकी अद्भुत शॉकी [ कविता ] ११६-च प्रदेशमें श्रीगणेशोपासना (श्रीरासमोहन ( महाकवि 'द्विजेश') ... चकवर्ती, एम्० ए०, पी एच्० वि०, १३४—श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थस्थलीं एवं प्रतिमाओंके विषयमें नम्र निवेदन ... ... पुराणरःन, विद्या-विनोद् ) ... ... ३९१ ११७-- छत्तीयगदी लोकगीतोमं श्रीगणेश ( श्रीचतुर्भुन-१३५-इक्कीस प्रधान गणपति-क्षेत्र (श्रीहेरम्बराज सिंहजी वर्मा ) १९८-छोटा नागपुरमें श्रीगणेश भक्ति (श्रीगोकुल्चन्द्रजी ... 848 वालशास्त्री ) १३६-महाराण्ट्के कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर (प्रो॰ श्रीमाधवं अनन्त फड़के, एम्० ए०, साहित्य-११९-लोकाचारमं श्रीगणेश ( डा० श्रीधनवतीजी ) ३९५ पुराणेतिहासाचार्य ) १३७-द्रविड्-देशमें श्रीगणेश ( श्रीएन्० कनकराज ऐयर, एम्० ए० ) · · · · · · · १२०-सारणीय युगळ [ कविता ] (मानमतत्त्वान्वेपी पं० श्रीरामकुमाग्दासजी रामायणी ) ... ३९६ १३८-आन्ध्र, कर्नाटक तथा केरलके कुछ गणेश-ध्यल १२१-पंजाबके जन-जीवनमें श्रीगणेश ( डॉ॰ (श्रीचल्लपिल्ल भास्कर रामकृष्णभाचार्युङ श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्० ए०, वी-एच्० डी॰, पी॰ ई॰ एस्॰, एवं श्रीमती सरोजवाला कपूर, एम्॰ ए॰) · · · ३९७ एवं श्रीमाणिकराव कोहिरकर ) १३९--गुजरातके गणेश-स्थल … ४३७ १२२-मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन १४०-मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान ... 83C ( श्रीसूर्यशंकरजी पारीक ) ... ३९९ १४१--राजस्थानके श्रीगणेश-क्षेत्र ... ... 838 १२३-राजस्थानी लोक-माहित्यमें श्रीगणेश ( डॉ॰ १४२-पंजाव-काइमीरके गणेश-स्थल ... 888 श्रीमनोहरजी शर्मा ) ... ४०० १४३—नेपालके गणेश-स्थल ... 888 १२४--खम्भात-क्षेत्रके कवियोद्वारा श्रीगणेश-सारण ''' ४०४ १४४-उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल ''' १२५-महाराष्ट्रमें श्रीगणेशोत्सव और लोकमान्य ... 88\$ १४५--विहार-प्रान्तके गणेश-स्थल तिलक ( श्री वेंकरलालजी ओझा ) ... ४०५ १४६—उत्कल-प्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी १२६-तानसेन और उनकी गणेश-अर्चना ( डॉ० मन्दिर एवं प्रतिमाएँ (श्रीसोमचैतन्यजी श्रीसुरेशवतराय, एम्० ए०, डी० फिल्०, श्रीवास्तव ) एल्-एल्० बी० ) ... ४०८ १४७-वंगाल और आसामके श्रीगणेश-स्थल ... ४४८ १२७-श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके नियम ( श्रीगणेश-प्रसादजी जैन ) ... ४०९ १४८-काशीके छप्पन विनायक ( श्रीअवधेशनारायण-सिंहजी ) १२८-श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मृत्याङ्कन (श्रीरामलाल) ४१० १४९-वृत्दावनके सिद्धगणेश ( महन्त स्वामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज ) ... १२९-मूर्तिकलामें श्रीगणेश ( डॉ० श्रीवजेन्द्रनाथजी शर्मा, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डो० लिट्०, १५०-विदेशोंके गणेश-विग्रह और मन्दिर ( श्री-एफ्० आई० ए० एस्०) [ संरक्षक-राष्ट्रीय संग्रहालयः नयी दिल्ली ] ''' ४१३ गणेशप्रसादजी जैन ) १५१-विदेशोंमें श्रीगणेश-पूजा (पं० श्रीहिमांश्रशेखरजी झा. एम० ए० ) १३०-भारतीय साहित्य और कलामें श्रीगणेश तथा झा, एम्॰ ए॰ ) प्रतीकत्व ( प्रो॰ श्रीकृष्णदत्तजी · · · १५२—उदयवर्ष ( जापान ) में गणेश ( डॉ॰ श्री-लोकेशचन्द्र, डी॰ लिट॰ ) वाजपेयी ) ं लोकेशचन्द्र, डी० लिट्० ) १३१-वङ्गदेशकी मृर्तिकलामें गणेश (श्री-१५३—मूपकथ्यजके ध्यानका माहातम्य [ संकटित ] ( गणपत्यथर्वशीषोपनिपद् ) रासमोहन चक्रवर्ती, एम्० ए०, पी-एच्० वि०, पुराणरत्न, विद्याविनोद ) ४१९ ... ४५९

साहित्य-व्याकरणाचार्य ) ... ५०७ ्५४--गाणपत्य-सम्प्रदाय (श्रीरासमोहन चकरातीं, प॰, पुराणरत्न, विद्याविनोदः १६८-पारमाथिक एवं छौकिक मनोरयोंकी पूर्ति करानेवाके पी-एच्० वि० ) कुछ सिद्ध स्तोत्र 408-470 १५५-गुष्क गणेश ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) \*\*\* ४६३ (१) मञ्जल-विधानके लिये (परापुराण) \*\*\* ५०८ १५६-भोदकप्रिय मुद-मंगल्प्दाताः (श्रीकृष्णदत्तजी (२) मोक्ष-प्राप्तिके लिये (पञ्चवलोकिनणोश-भट्ट ) पुराण ) १५७-दैनिक जीवनमें गणेशका स्थान ( भी-(३) सर्वविष रक्षाके लियं (गणेशन्यास ) ५१० रामकृष्णप्रसादजी ) (४) समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये १५८—गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश ( गणेशाष्ट्रक ) ( श्रीवजरंगवलीजी ब्रह्मचारी, एम्० ए०, (५) विष्ननाशके लिय ( श्रीराधाक्रत-साहित्यरत्न ) स्तोत्रम् ) १५९-राष्ट्रोद्धारक भीगणपति ( भीत्रिसुवनदास (६) संकटनाशके लिये ( संकष्टनाशनस्तोष्टम् ) ५१२ दामोदरदास सेठ ) ( ७ ) चिन्ता एवं रोग-निवारणके निये १६०-जय-जय मतंग-आनन | [ कविता ] ( महाकवि (मयूरेशस्तोन्नम्) गुमान मिश्र ) (८) पुत्रकी प्राप्तिके लिये ( एतानगणपति-१६१ - छोकमान्य तिल्कद्वारा प्रवर्तित गणेद्योत्सव (भी-स्तोत्रम् ) काशीनाथजी सोमण, एम्० ए०, साहित्यरत्न ) ४७० (१) भी एवं पुत्रकी प्राप्तिके लिये (श्री-१६२-१ श्रीसिद्धिसदित गणराज प्रणाम ! गणाधिपस्तोत्रम् ) [ कविता] ( भाईजी ) ... ४७२ ( १० ) लक्ष्मी-प्राप्तिके लिये १६३-श्रीगणेशगीता और श्रीमद्भगवद्गीता-एक (११) परिवार में पारस्परिक प्रेम-प्राप्तिके तुलनात्मक अभ्ययन ( श्रीनागोराव वसरकर, लिये ( गणपतिस्तोत्रम् ) एडवोकेट ) ( १२ ) पुरुषार्थचतुष्ट्यको प्राप्तिके १६४-भीगणेश-साहित्य-संकेतिका ( गजाननस्तोत्रम् ) १६५-श्रीगणेशप्रिय चतुर्थीवत-माहास्य एवं वत-१६९-श्रीगणेश-मक्त केवट भुशुण्डी ( पं० श्रीशिवनाथ-विधि ( पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) १६६-भीगणपति-पूजनकी विधि (साहित्याचार १७०-श्रीमणपतिका जयगान िकतिता । ( प्रम्मः ) ५२३ ďο श्रीरामनारायणदत्तजी १७१-धीगगेसकी आरतियाँ হান্ত্রী, প্রাদ্ধ ) १७२-क्षमा-प्रार्थना एवं नम्र निवेदन ( चिम्मनलाल १६७—सत्र प्रकारके कष्टोंके निवारणका अच्चृक गोखामी, सम्पादक ) उपाय ( पं॰ श्रीअवधेशनारायणजी मिश्र) १-शक्तिसहित श्रीमहागणपति बहुरंगे चित्र ४-भक्त गणेश १-अवतारी भीगणेश मुखपृष्ठ ( क ) मातू-पितू-भक्त

₹—परात्पर गणेश

ग० अं० ख-

(ख) 'रामंग्नाम-भक्त

|                                             | ( '                 | (0)                                               |            |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|
| ५-शीशिव-परिवारमें श्रीगणेश                  | ·· १९६              | (३) श्रीगणेशकी कांस्यमूर्ति— बोर्नियो             | <b>३८८</b> |
| ६-भगवान् भीगणेश                             | 588                 | (४) भीगणेशका भिचिचित्र—चीनी तु                    | किंस्तान   |
| ७महाराष्ट्र-प्रदेशके प्रमुख अष्ट विनायक 💎 😶 | ४५८                 | ४ - दो प्रसिद्ध प्राचीन गणेश-मूर्तियाँ            |            |
| <अभयदाता मूणकभ्वज·                          | 406                 | 1017 70 5                                         | ₹८९.<br>   |
| ९-भीसिद्ध-गणगज                              | ٠٠ ५٥٢              | •                                                 | षिकवाहन    |
| दोरंगा चित्र                                |                     | श्री <b>दे</b> रम्बकी मृति—नेपाल                  | "          |
| १-परमेश गणपति जपर                           | ो <b>मुखा</b> पृष्ठ | (२) श्रीगणेशकी कांस्यमूर्ति—कंबोडिया              | ,,         |
| एकरंगे चित्र                                |                     | रेखा-चित्र                                        |            |
| १-भारतके प्रमुख श्रीगणेश-विप्रह!            | ३१६                 | १-७० कारस्वरूप श्रीगणेश                           | ··· ફે6.   |
| (१) यहे गणपति—-उजैन                         | "                   | २-श्रीगणेशकी नृत्य-मुद्रा                         | ٠٠٠ ٢٥٠    |
| (२) भीसिद्धिगणेश—भीलवादा (राजस्यान)         | ) "                 | ३मञ्जल भ्यान                                      | २२०        |
| (३) पर्वतमें स्वतः प्रकट श्रीगणेश—रेजंतल    | "                   | ४-पन्नी-पुत्र-सहित श्रीगणेश                       | 528.       |
| (४) श्रीद्धण्टिराज गणपति—बहोटा              | ,,                  | ५-महाराष्ट्रीय संतोंका ध्येय-स्वरूप               | ई४८        |
| भारतके प्रमुख श्रीगणेश-विग्रह—-२            | ३१७                 | ६—जापानकी मूर्तिकलामें प्राप्त श्रीगणेशके कुछ रूप | -          |
| (१) भारतस्मणश्—ऋन्दावन                      | 11                  | (१) विनायक-विम्रह                                 | ,,         |
| (२) भीद्वण्डिराज-विनायक—वाराणसं             | 1)                  | (२) त्रिमुख-चतुर्भुज गणेश                         |            |
| विदेशोंमें श्रीगणेश-मूर्तियाँ               | 144                 | • •                                               | "          |
| (,१) ब्रिटिश संप्रहालयकी श्रीगणेश-मूर्ति    | 13                  | (३) सुवर्णगणपति                                   | **         |
| (२) भीगणेशकी स्थानक मृर्ति—जावा             | "                   | ( ४ ) युग्म-गणेश                                  | 17         |
| ·                                           |                     |                                                   |            |





प्रात्पर गणेश



अखिलार्थसिद्धचै भूर्यन्तरायहतयेऽनुदिन् यं निर्जरासुरनरा नमन्ति । गणेशयखिलार्थदमानतोऽसि ॥ भक्तकामपरिपूरणकरपबृक्षं भक्त्या

वर्ष ४८

のであるのかのかのかのかっ

गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५१९९, जनवरी १९७४

संख्या (पूर्ण संख्या ५६६

'स्तोमि गणेशं परात्परस्'

परं

परेशं परमीश्वरम् । ब्रह्म विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम् ॥

सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम्।

गणेशं सुरपद्मदिनेशं मङ्गलायनम् ॥

( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१। १०३-४ )

'जो परम धाम, परब्रक्ष, परेश, परम ईश्वर, विष्नोंके विनाशक, शान्त, पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं: जो देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रय-स्थान हैं, उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करता हूँ ।'\_\_\_\_

#### वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन

नि पु सीद गणपते गणेपु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम्। न ऋते त्वित्कयते किं चनारे महामके मघविश्चित्रमर्च॥ (ऋग्वेद १० । ११२ । ९)

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम्रुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृष्वन्तूतिभिः सीद सादनम्।। (ऋषेद २।२३।१)

तत्पुरुपाय विद्याहे महादेवाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (तैचिरीय आरण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक १)

गणानां त्वा गणपति १ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति १ हवामहे विधीनां त्वा निधिपति १ हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॥ ( शुक्ल्यजुर्वेद २३ । १९ )

THEY ROOM BY OLONG OF OLONG A STRAGE BY ON OR OLONG A SKAR OF SAFER OF SAFE OF

नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ ( ग्रह्मयज्ञवेंद १६ । २५ )

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राश्नूर्भवा सचा ॥ (ऋग्वेद १ । ४० । १)

प्रैतु ब्रह्मणस्पितः प्र देन्येतु स्रन्ता। अच्छा वीरं नर्यं पिह्नराध्रसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥ (ऋग्वेद १।४०।३)

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम् । यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चिकिरे ॥ (ऋग्वेद १ । ४० । ५ )

---

#### श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका परिचय

वि विष्णौ च शक्तौ च सूर्यें मिय नराधिय। याभेदबुद्धियोंगः स सम्यग्योगो मतो मम॥ हमेव जगद्यसात् खजामि पालयामि च। इत्वा नानाविधं वेषं संहरामि खलीलया॥ हमेव महाविष्णुरहमेव सदाशिवः। अहमेव महाशक्तिरहमेवार्यमा प्रिय॥ हमेको नृणां नाथो जातः पञ्चविधः पुरा। अज्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणम्॥ तोऽग्निरापो धरणी मत्त आकाशमास्तौ। ब्रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्च लोकपाला दिशो दश॥ सवो मनवो गावो मनवः पश्चोऽपि च। सरितः सागरा यसा वृक्षाः पिक्षिगणा अपि॥ थैकिविशितः स्वर्गा नागाः सप्त वनानि च। मनुष्याः पर्वताः साध्याः सिद्धा रक्षोगणास्तथा॥ हं साक्षी जगञ्चश्चरिलप्तः सर्वकर्मभिः। अविकारोऽप्रमेयोऽहमन्यको विश्वगोऽन्ययः॥ हमेव परं ब्रह्मान्ययानन्दात्मकं नृप। मोहयत्यखिलान् माया श्रेष्ठान् मम नरानसून्॥

( श्रीगणेशपुराणान्तर्गत श्रीगणेशगीता १ । २१---२९ )

गिवान् श्रीगणेश कहते हैं—नरेश्वर वरेण्य ! श्रीशिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेशमें जो अमेदबुद्धिरूप उसीको में सम्यक् योग मानता हूँ; क्योंकि मैं ही नाना प्रकारके वेष घारण करके अपनी लीलासे जगत्की सृष्टि, र संहार करता हूँ । प्रिय नरेश ! मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ । ही समस्त प्राणियोंका स्वामी हूँ और पूर्वकालमें पाँच रूप घारण करके प्रकट हुआ था । मैं ही जगत्के कारणोंका हूँ; किंतु लोग अज्ञानवश मुझे इस रूपमें नहीं जानते । मुझसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्म, दसों दिशाएँ, वसु, मनु, मनुपुत्र, गौ, पशु, निदयाँ, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षीगण, इक्कीस स्वर्ग, नाग, सात वन, वित, साध्यगण, सिद्धगण तथा राक्षसगण उत्पन्न हुए हैं । मैं ही सबका साक्षी जगचक्षु (सूर्य ) हूँ । मैं सम्पूर्ण कर्मोंसे त नहीं होता । मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ । नरेश्वर ! मैं ही अव्यय एवं रूप परव्रहा हूँ । मेरी माया उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ मानवोंको भी मोहमें डाल देती है ।

अजोऽव्ययोऽहं भूतात्मानादिरीश्वर एव च। आस्थाय त्रिगुणां मायां भवामि बहुयोनिषु॥ अधर्मोपचयो धर्मापचयो हि यदा भवेत्। साधून् संरक्षितुं दुष्टांस्तािहतुं सम्भवाम्यहम्॥ उच्छिद्याधर्मनिचयं धर्मे संस्थापयामि च। हिन्म दुष्टांश्च देत्यांश्च नानाळीळाकरो सुदा॥ (३।९-११)

में ही अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, अनादि ईश्वर हूँ और मैं ही त्रिगुणमयी मायाका आश्रय ले अनेक । प्रकट होता हूँ। जब अधर्मकी वृद्धि होती है और धर्मका हास होने लगता है, तब साधुजनोंकी रक्षा और ।ध करनेके लिये मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म-राशिका नाश करके धर्मकी खापना करता हूँ। दुष्ट दैत्योंको मारता सानन्द नाना प्रकारकी लीलाएँ करता हूँ।

#### श्रीशिवा-शिवद्वारा श्रीगणेशका गुणगान

श्रीशक्तिशिवावृच्छः

नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः। भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक॥ १॥
ग्यानम्द्यासिने तुभ्यं सिद्धियुद्धियराय च। नाभिशेपाय देवाय दुण्ढिराजाय ते नमः॥ २॥
यग्वाभयएस्ताय नमः परग्रुधारिणे। नमस्ते सृणिहस्ताय नाभिशेपाय ते नमः॥ ३॥
अनामयाय सर्वाय सर्वपृत्याय ते नमः। सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च॥ ४॥
प्रााभ्यो व्राादात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते। आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठाय ज्येष्ठाय ते नमः॥ ५॥
मात्रे पित्रे च सर्वेपां हेरम्याय नमो नमः। अनादये च विक्तेश विक्तकर्त्रे नमो नमः॥ ६॥
विक्तहर्त्रे स्वभक्तानां लम्योहर नमोऽस्तु ते। त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः॥ ७॥
कि स्तुषो योगरूपं तं प्रणमावश्च विक्तपम्। तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्त्वा तं प्रणमतुः॥
नावत्याप्य गणाधीश उवाव तो महेश्वरौ॥ ८॥

सरा उवाच सा महत्यसः श्रीमणेश वशस्य

भवत्कृतमिदं स्तोतं मम भक्तिविवर्धनम् ॥ ९ ॥

भविष्यति च सौरूयस्य पडते शृण्वते प्रदम् । भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ धनधान्यादिकं सर्वे लभते तेन निश्चितम् ॥ १०॥

॥ इति शक्तिशिवकृतं गणाघीशंस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

श्रीद्यक्ति और शिव घोळे—मक्तींको सुख देनेवाले देवेश्वर ! आप भक्तिप्रिय हैं तथा गणोंके अधिपति हैं; आप गणनाथकों नमस्कार है। आप 'स्वानन्दलोक'के वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्राणवहाम हैं। आपकी नामिमें भूषणरूषे शेषनाण विराजते हैं। आप दुण्दिराज देवकों नमस्कार है। आपके हाथोंमें वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं। आप परशु घारण करते हैं। आपके श्राप के अपूर्व श्रीमा पाता है और नामिमें नागराजः आपको नमस्कार है। आप रोगरहित, सर्वस्वरूप और सबके पूजनीय हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणोंको ब्रह्म (वेद एवं ब्रह्म-तत्त्वका आपको नमस्कार है। आप ही सगुण और निर्मुण ब्रह्म हैं। आप प्रथम पूजनीय, ज्येष्ठ (कुमार कार्तिकेयके वहे भाई) और ज्येष्ठराज हैं। आपको नमस्कार है। अपप अपमा पूजनीय, ज्येष्ठ (कुमार कार्तिकेयके वहे भाई) और ज्येष्ठराज हैं। आपको नमस्कार है। सवके माता और पिता आप देरम्बको बारंबार नमस्कार है। विवनेश्वर ! आप अनादि और विवनोंके भी जनक हैं। आपको बार-बार नमस्कार है। लम्बोदर ! आप अपने मक्तींका विवन हरण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। योगश्विरगण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्राप्त हुए हैं। योगस्वरूप आपकी हम दोनों क्या स्तुति करें। आप विवनराजको हम दोनों प्रणाम करते हैं। स्वामिन ! इस प्रणाममात्रसे आप संतुष्ठ हों।

ऐसा कहकर शिवा-शिवने गणेशजीको प्रणाम किया। तब उन दोनोंको उठाकर गणाधीशने कहा—'आप दोनोंद्वारा किया गया यह सावन मेरी भक्तिको बढ़ानेवाला है। जो इसका पठन और श्रवण करेगा, उसके लिये यह सौख्यप्रद होगा। इसके अतिरिक्त यह भोग और मोक्ष तथा पुत्र और पीत्र आदिको भी देनेवाला होगा। मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा धन-धान्य आदि सभी वस्तुएँ निश्चितरूपने प्राप्त कर लेता है।

॥ इस प्रकार श्रीशक्तिशिवकृत गणाधीशस्त्रोत्र' पूरा हुआ ॥



#### देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन

देवा ऊचुः

गजाननाय पूर्णाय ं सांख्यरूपमयाय ते । विदेहेन च सर्वत्र सांख्यिताय नमो नमः ॥ १ ॥ अमेयाय च हेरम्व परशुधारकाय ते । मूबकवाहनायैव विद्वेशाय नमो नमः ॥ २ ॥ अनन्तविभवायैव परेषां पररूषिणे । शिवपुत्राय देवाय गुहाप्रजाय ते नमः ॥ ३ ॥ पार्वतीनन्दनायैव देवानां पालकाय ते । सर्वेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः ॥ ४ ॥ स्वानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुल्हेवत । विष्ण्वादीनां विशेषेण कुल्देवाय ते नमः ॥ ५ ॥ योगाकाराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च । ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूतप्रदाय ते ॥ ६ ॥ सिद्धिदुद्धिपते नाथ सिद्धिदुद्धिप्रदायिने । मायिने मायिकभ्यश्च मोहदाय नमो नमः ॥ ७ ॥ लम्बोदराय व तुभ्यं सर्वोद्रगताय च । अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः ॥ ८ ॥ गजः सर्वस्य बीजं यत्तेन विद्वेन विष्मप । योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तदाकारा भवन्ति ते ॥ ९ ॥ तेन त्वं गजवक्त्रश्च कि स्तुमस्त्वां गजानन । वेदादयो विकुण्ठाश्च शंकराद्याश्च देवपाः ॥ १० ॥ शुक्राद्यश्च शेषाद्याः स्तोतुं शक्ता भवन्ति न । तथापि संस्तुतोऽसित्वं स्फूर्त्यां त्वदर्शनात्मना॥ ११ ॥ शुक्राद्यश्च शेषाद्याः स्तोतुं शक्ता भवन्ति न । तथापि संस्तुतोऽसित्वं स्फूर्त्यां त्वदर्शनात्मना॥ ११ ॥ ( मुद्रलपुराण )

देवता बोळे—गणेश्वर ! आप गजके समान मुख घारण करनेवाले, पूर्ण परमात्मा और ज्ञानखरूप हैं । आप निराकारसर्वत्र विद्यमान हैं; आपको वारंबार नमस्कार है । हेरम्ब ! आपको किन्हीं प्रमाणोद्वारा मापा नहीं जा सकता ।
परशु धारण करनेवाले हैं । आपका वाहन मूषक है; आप विश्वेद्दरको बारंबार नमस्कार है । आपका वैभव अनन्त
॥प परात्पर हैं; भगवान् शिवके पुत्र तथा स्कन्दके बड़े भाई हैं; देव ! आपको नमस्कार है । जो पार्वतीको आनिदत
बाले उनके लाइले लाल हैं, देवताओंके रक्षक हैं और जिनका श्रीविग्रह सबके लिये पूजनीय है, उन आप गणेशको
॥र नमस्कार है । भगवान् शिवके कुलदेवता आप अपने स्वरूपभूत स्वानन्द-धाममें निवास करनेवाले हैं । विष्णु आदि
ओंके तो आप विशेवरूपसे कुलदेवता हैं; आपको नमस्कार है । आप योगस्वरूप एवं सबको योगजनित ग्रान्ति प्रदान
शले हैं; ब्रह्ममावकी प्राप्ति करानेवाले आप ब्रह्मेक्वरको नमस्कार है । नाथ ! आप सिद्धि और बुद्धिके प्राणपित तथा
और बुद्धि प्रदान करनेवाले हैं; आप मायाके अधिपति तथा मायावियोंको मोहमें डालनेवाले हैं; आपको बार-बार
कार है । आप लम्बोदर हैं; जठरानलरूपसे सबके उदरमें निवास करते हैं; आपपर किसीकी माया नहीं चलती; आप ही
के आधार हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । विष्नराज ! गज सबका बीज है । उस बीजरूप चिद्धसे ही योगीजन आपको
नते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं । गजानन ! उस वीजस्वरूप गजचिद्धके कारण ही आप गजमुख कहलाते
हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं ! आपकी स्तुति करनेमें तो वेदादि शास्त्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुण्ठित हो
हैं; शुक आदि विद्वान् और शेष आदि नाग भी आपके स्तवनमें समर्थ नहीं हैं; तथापि आपके दर्शनरूप स्फूर्तिके
आपका स्तवन कर लिया है ।

#### आदिकवि वार्ल्माकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन

चतुःपिष्रकोरुवाण्यविद्याप्रदं त्वां सुराचार्यविद्याप्रदानापदानम् । कटाभीष्ट्रविद्यापकं दन्तयुग्मं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥१॥

संगेशर ! आप मीयट कोटि विद्याओंके दाता तथा देवताओंके आचार्य बृहस्पतिको भी विद्या-प्रदानका कार्य पूर्ण करने वाने हैं । कटको अभीष्ट विद्या देनवाले भी आप ही हैं । ( अथवा आप कटोपनिपद्रूपा अभीष्ट विद्याके दाता हैं । ) आप दिवद हैं, कवि हैं और कवियोंनी बुद्धिके स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।

स्पनाथं प्रधानं महाविष्ननाथं निजेच्छाविस्रष्टाण्डबृन्देशनाथम् । प्रभुं दक्षिणास्यस्य विद्याप्रदं त्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥ २॥

आप ही अपने म्वामी एवं प्रधान हैं। बड़े-बड़े विक्रींके नाथ हैं। स्वेच्छासे रचित ब्रह्माण्ड-समूहके स्वामी और रक्षक भी आप ही हैं। आप दक्षिणास्वके प्रभु एवं विद्यादाता हैं। आप कवि हैं एवं किवयोंके लिये बुद्धिनाथ हैं। मैं आपको प्रणाम यस्ता हैं।

विभो व्यासिशाण्यादिविद्याविशिष्टप्रियानेकविद्याप्रदातारमाद्यम् । महाराक्तिदीक्षागुरुं श्रेष्टदं त्वां कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥३॥

विभो ! आप व्याग-शिष्य आदि विद्याविशिष्ट प्रियजनोंको अनेक विद्या प्रदान करनेवाले और सबके आदि पुरुष हैं । महाशाक्त-मन्त्रकी दीक्षाके गुरु एवं श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले आप कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथको मैं प्रणाम करता हूँ ।

विधाने त्रयीमुख्यवेदांश्च योगं महाविष्णवे चागमान् शंकराय। दिशन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥ ४॥

जो विधाता ( बहााजी )को 'वेदत्रयीं)के नामसे प्रसिद्ध मुख्य वेदोंका, महाविष्णुको योगका, शंकरको आगमोंका और सूर्यदेवको विद्याके रहस्यका उपदेश देते हैं, उन कवियोंके बुद्धिनाथ एवं कवि गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ।

महाबुद्धिपुत्राय चैकं पुराणं दिशन्तं गजास्यस्य माहात्स्ययुक्तम्। निजज्ञानशाक्त्या समेतं पुराणं कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥५॥

महानुद्धि-देवीके पुत्रके प्रति राजाननके माहात्म्यसे युक्त तथा निज ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न एक पुराणका उपदेश देनेवाले राणेशको, जो कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।

त्रयोशीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारम्। सुरस्तोमकायं गणीघाधिनाथं कविं बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥६॥

जो वेदान्तके सारतस्वः अपने तेजसे अनेक असुरोंका संहार करनेवाले, सिद्धि-लक्ष्मी एवं बुद्धिको दाराके रूपमें अङ्गीकार करनेवाले और परात्पर ब्रह्मस्वरूप हैं; देवताओंका समुदाय जिनका शरीर है तथा जो गण-समुदायके अधीश्वर हैं उन कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशको में नमस्कार करता हूँ।

चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशम्। धरानन्दरुक्षेक्रादिवासप्रियं त्वां कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥७॥

वरागन्दराकादिवासावव स्वा नाव अवसाव जो ज्ञानानन्दस्वरूप, मुनियोंके ध्येय तथा गुणातीत हैं। घरा एवं स्वानन्दलोक आदिका निवास जिन्हें प्रिय हैं। उन ईश्वर, सुरेश्वर, कवि तथा कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशकों में प्रणाम करता हूँ।

अनेकप्रतारं सुरकाञ्जहारं परं निर्मुणं विश्वसद्ब्रह्मरूपम् । अनेकप्रतारं सुरकाञ्जहारं परं निर्मुणं क्वीनां नपापि ॥ ८ ॥ महावाक्यसंदोहतात्पर्यसूतिं कविं बुद्धिनाथं क्वीनां नपापि ॥ ८ ॥

इदं ये तु कव्यष्टकं भिक्तयुक्तास्त्रिलंध्यं पठन्ते गजास्यं स्मरन्तः। किव्तवं सुवाक्यार्थमत्यद्भृतं ते लभन्ते प्रसादाद् गणेशस्य मुक्तिम्॥९॥ जो भिक्त-भावसे युक्त हो तीनों सध्याओंके समय गजाननका स्मरण करते हुए इस 'कव्यष्टक'का पाठ करते हैं, गणेशजीके कृपा-प्रसादसे कवित्व, सुन्दर एवं अद्भुत वाक्यार्थ तथा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं।

श्रीमच्छंकराचार्यद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति

विमृक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्। मुदा करात्तमोदकं सदा अनायकैकनायकं विनाशितेभद्दैत्यकं नताराभारानाराकं नमामि तं विनायकम्॥ १॥ नवोदितार्कभाखरं नतेतरातिभीकरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्॥ २॥ समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् । मुदाकरं यशस्करं नमस्कतं नमस्कृतां नमस्करोमि भाखरम्॥३॥ कृपाकरं क्षमाकरं अकिंचनार्तिमार्जनं चिरंतनोक्ति**भाजनं** पुरारिपूर्वन**त्द**नं सुरारिगर्वचर्वणम् । कपोलदानवारणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनंजयादिभूषणं भजे प्राणवारणम् ॥ ४ ॥ नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्य**रूपमन्तदीनमन्तरायकुन्तनम्** हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्॥ ५॥ महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके ह्रदि स्मरन् गणेश्वरम्। सुपुत्रतां समाहितायुरप्रभृतिमभ्युपैति अरोगतामदोषतां स्रसाहितीं सोऽचिरात ॥ ६ । ॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यकृतं गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने बड़े आनन्दसे अपने हाथमें मोदक के रखे हैं; जो सदा ही मुमुक्षु-जनोंकी मोक्षामिलापाकी सिद्ध करनेवाले चन्द्रमा जिनके माल्देशके भृषण हैं; जो मिक्तमाबसे विलिसित होनेवाले लोगोंके मनको आनन्दित करते हैं; जिनका कोई नार या स्वामी नहीं है; जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं; जिन्होंने गजामुरका संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुषे अग्रुमका तत्काल नाश करनेवाले हैं, उन भगवान् विनायकको मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रणत न होनेवाले—उद्दण्ड मनुष्ये लिये अत्यन्त भयंकर हैं; नवोदित सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्धासित हैं; देत्य और देवता—सभी जिनके चरणे शीश झुकाते हैं; जो प्रणत मक्तोंका मीषण आपत्तियोंसे उद्धार करनेवाले हैं, उन सुरेश्वर, निधियोंके अधिपति, गजेन्द्रशास महेश्वर, परात्पर गणेश्वरका मैं निरन्तर आश्रय ग्रहण करता हूँ। जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाले हैं; जिन्होंने गजाव दैत्यका विनाश किया है; जो लम्बोदर, श्रेष्ठ, अविनाशी एवं गजराजबदन हैं; कृपा, क्षमा और आनन्दकी निधि जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनशिलोंको मनसे सहयोग देनेवाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेशको मैं प्रणाम करता है जो अकिंचन-जनोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन उक्ति (वेदवाणी) के भाजन (वर्ण्य विषय) हैं; जिन्हों त्रिपुर शिवके ज्येष्ठ पुत्र होनेका गौरव प्राप्त है; जो देव-शतुओंके गर्वको चूर्ण कर देनेवाले हैं; दृश्य-प्रपञ्चका संहार करते स जिनका रूप भीषण हो जाता है; धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हैं तथा जो गण्डस्थलसे दानकी धारा बहानेवाले गजेन्द्रम हैं, उन पुरातन गजराज गणेशका मैं भजन करता हूँ। जिनकी दन्तकान्ति नितान्त कमनीय है; जो अन्तकके अन्तक (मृत्युंजर शिवके पुत्र हैं; जिनका रूप अच्तिनय एवं अनन्त है; जो समस्त विन्तींका उच्छेद करनेवाले हैं तथा योगियोंके हुद्रभ भीतर जिनका निरन्तर निवास है, उन एकदन्त गणेशका मैं सदा चिन्तन करता हूँ।

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल मन-हो-मन गणेशका स्मरण करते हुए इस ध्महागणेश-पञ्चरलग्का आदरपूर्वक उच्चस्व गान करता है, वह शीष्र ही आरोग्य, निर्दोषता, उत्तम ग्रन्थों एवं सत्पुरुषोंका सङ्ग, उत्तम पुत्र, दीर्घ आयु एवं अष्ट सिद्धिये प्राप्त कर लेता है।

॥ इस प्रकार श्रीशंकराचार्यद्वारा रचित 'श्रीगणेश-पञ्चरत्न-स्तोत्र' पूरा हुआ ॥

धनन्यनित्तासम् राणेशसभेदभेदादिविहीनमाधाम् । हिन् प्रशासन्य परं न्यपीन्यं तसेगःदन्तं शरणं प्रजामः ॥२॥

को अनता चिन्मप हैं। अभेद और भेद आदिसे परे हैं। अदि पृथ्प हैं और हृद्यमें शाममय प्रकाश धारण करते हैं। अपनी मुद्रिमें न्यित हुए उन एकदन्त गणेशकी इस अरण देते हैं।

ममाधितंसां हिंदे योगिनां यं प्रकाशरूपेण विभातमेतम् । मदा निरालम्बममाधिगम्यं तनंकदस्तं शरणं प्रजासः ॥ ३॥

जो गदा समाधिस्य रहते, योगियोंके हृदयमें प्रकाशरूपसे उन्द्रागित होते और सदा निरालम्य समाधिके द्वारा अनुभवमें आनेवाले हैं, उन्हीं एकदन्तधारी भगवान् गणेशकी हम शरण लेते हैं।

स्ववीर्यंकं तम्र ददाति यो वें तमेकदन्तं शरणं वनामः ॥४॥ जो स्वीय विम्नभावसे विलासशीला, विविधस्तरूपा, प्रत्यक्ष दृश्यरूपा माया है, उसमें जो अपने वीर्य ( वल )

म्बनिम्यभावेन विलास्युक्तां प्रत्यक्षमायां विविधस्तरूपाम्।

का आधान करते हैं, उन एकदन्तधारी भगवान् गणेशकी हम शरण हेते हैं।

रदहीयवीर्येण समर्थभूतस्वमायया संरचितं च विश्वस् । तुरीयकं ह्यात्मप्रतीतिसंज्ञं तमेकदन्तं शरणं बजामः ॥ ५॥

प्रमो ! आपके ही वीर्यसे—वल बैभवसे सामर्थ्य शालिनी हुई जो आपकी निजी मायाशक्ति है, उसीके द्वारा इस सम्पूर्ण विश्वकी संरचना हुई है। आप जामत्, स्वप्न और सुपृष्ठि—इन तीनों अवस्थाओंसे परे, आत्मबोधस्वरूप, तुरीय अवरयाओं एवं तीनों देवोंमें विद्यमान उन एकदन्त गणेशकी इम शरण लेते हैं।

ततस्त्वया प्रेरितनादकेन सुषुसिसंज्ञं रचितं जगद् वै। समानरूपं सुभयत्रसंस्यं तमेकदन्तं शरणं बजामः॥७॥

प्रमो ! फिर आपके द्वारा प्रेरित नादने सुषुप्ति-नामक जगत्की सृष्टि की है । दोनों अवस्थाओंमें समानरूपसे निराजमान उन आप एकदन्तकी इम शरण लेते हैं।

तदेव निश्वं कृपया प्रभूतं द्विभावमादौतमसा विभान्तम् ।

अनेकरूपं च तपँकभूतं तमेकदन्तं शरणं वजामः॥८॥ वह सुषुप्ति-संज्ञक जगत् ही, जो आदिकालमें तमसे

आच्छत्र था, आपकी कृपाते दो रूपोंमें प्रकट हुआ । जो अनेकरूप होते हुए भी एकरूप हैं, उन भगवान् एकदन्तकी इम क्षरण लेते हैं।

ततस्त्वया प्रेरितकेन सण्टं बमुव सूक्ष्मं जगदेकसंख्यम् । युसात्विकं स्वप्रमनन्तमाधं तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥ ९॥

तदनन्तर आपके द्वारा प्रेरित विन्तुसे सूक्ष्म जगतुकी सृष्टि हुई, जो एकमात्र आपमें ही स्थित है । जो परम सान्त्रिक, स्वप्नमय, अनन्त एवं सबके आदिकारण हैं, उन

तदेव स्वग्नं तपसा गणेश सुसिद्धरूपं विविधं बसूव। सर्वेकरूपं कृपया च तेऽच तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥१०॥

गणेश ! वह सूक्ष्म जगत् ही स्वप्न है। जो आपके संकल्पमय तपसे सुसिद्धरूप हो विविध भावोंमें प्रकट हुआ। वह आपकी कृपासे सदा एकरूपमें खित है। आज इम उन्हीं

भगवान् एकदन्तकी शरण लेते हैं।

भगवान एकदन्तकी हम शरण ठेते हैं।

त्रया तेन त्वया हृदिस्थं तथा सुस्ध्रं जगदंशरूपम्।

प्रजाधनसयमध्रमेयं तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥११॥

आपकी आज्ञाते क्रियाशील हुए उस स्वप्नके द्वारा आपने

नपने हृदयमें विराजमान जगत्के अंश्ररूप जगत्की

स्छि की है। वही विभिन्न जाम्रत्कालीन वस्तुओं स्वेति है। इम अप्रमेय शक्तिशाली उन भगवान्

न्तकी शरण लेते हैं।

जाप्रद्रजसा विभातं विलोकितं त्वरकृपया स्मृतेन।
। भिन्नं च सद्देकरूपं तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥१२॥
वही जाप्रत् जगत् रजोगुणसे व्यक्त होकर, आपकी कृपा
स्मृतिसे प्रत्यक्ष दिखायी देता है। जो सदा एकरूप होते
भी विभिन्न रूपोंमें प्रकट हुए हैं, उन भगवान् एकदन्तस्म शरण लेते हैं।

। सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावासदन्तरे रवं च विभाति निरयम्।

: प्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥१३॥

प्रकृतिके स्वभावसे सद्दूप जगत्की ही सृष्टि करके आप
के भीतर नित्य विराज रहे हैं । एकमात्र गणनाथ ही
के दाता हैं । हम उन्हीं भगवान् एकदन्तकी शरण
हैं।

ाज्ञया भान्ति प्रहाश्च सर्वे प्रकाशरूपाणि विभान्ति खेवै। ान्ति नित्यं स्वविहारकार्यास्त्रमेकदन्तं शरणं वजामः ॥१४॥

भगवन् ! आपकी ही आज्ञासे आकाशमें समस्त ग्रह । प्रकाशरूप तारे विभासित हो रहे हैं । वे आपके देशसे ही नित्य अपने विहार-कार्यका सम्पादन करते हुए ।ण करते हैं । उन्हीं आप भगवान् एकदन्तकी हम एण छेते हैं ।

दाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पाळक एकविष्णुः। दाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं कारणं वजामः ॥१५॥

प्रभो ! आपकी आज्ञासे विधाता सृष्टि-रचना करते हैं, एकी आज्ञासे अद्वितीय विष्णु सृष्टिका पालन करते हैं ौर महादेवजी भी आपकी आज्ञासे ही सबका संहार करते । इस उन्हीं आप भगवान् एकदन्तकी श्रुरण लेते हैं। यदाज्ञया भूमिजलेऽम्न संस्थे यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः । स्वतीर्थसंस्थश्च कृतः समुद्रसमेकदन्तं करणं वजामः ॥१६॥

जिनकी आज्ञासे यहाँ भूमि और जल स्थित हैं, जिनके आदेशसे जलस्वरूपा निद्याँ बहती हैं तथा जिनकी आशा-से ही समुद्र अपने तीर्थोंकी सीमामें विराजमान रहता है, उन भगवान् एकदन्तकी हम शरण लेते हैं।

यदाज्ञ्या देवगणां दिविस्था ददन्ति वे कर्मफळानि नित्यम्। यदाज्ञ्या शैळगणाः स्थिरा वे तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥१७॥

जिनकी आज्ञासे प्रेरित हो स्वर्गवासी देवता सदा कर्मफल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेशसे ही पर्वतोंके समूह सुस्थिर रहते हैं, उन भगवान् एकदन्तकी हम शरण केते हैं।

यदाज्ञया रोषधराधरो वे यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः। यदाज्ञया काळधरोऽर्थमा च तमेकदन्तं शरणं वजामः॥१८॥

जिनकी आज्ञासे शेषनाग इस पृथ्वीको धारण करते हैं; जिनकी प्रेरणासे कामदेव सबको मोहमें डालता है तथा जिनकी आज्ञासे सूर्यदेव कालचक धारण करते हैं, उन भगवान एकदन्तकी हम शरण लेते हैं।

यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यंदाज्ञयाग्निजंठरादिसंस्थः। यदाज्ञयेदं सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ॥१९॥

जिनकी आशासे वायु प्रवहमान होती है तथा जिनके आदेशसे जठरादि स्थानोंमें स्थित अग्निदेव उदीम रहते हैं तथा जिनकी प्रेरणासे ही चराचर प्राणियोंसहित यह सम्पूर्ण जगत् संचालित होता है, उन भगवान् एकदन्तकी हम शरण लेते हैं।

यदन्तरे संस्थितमेकदन्तस्तदाज्ञया सर्वमिदं विभाति । अनन्तरूपं हृदि बोधकं यस्तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥२०॥

सबके अन्तःकरणमें भगवान् एकदन्त विराज रहे हैं; उन्होंकी आज्ञासे यह सम्पूर्ण जगत् विभासित होता है। जिनका रूप अनन्त है, जो सबके हृदयमें रहकर बोध उत्पन्न करते हैं, उन भगवान् एकदन्तकी इम शरण ढेते हैं। कहा---

भविष्यति

सुयोगिनो योगघळेन साध्यं प्रक्रवंते कः स्तर्रानेन सीति । अतः प्रणामेन सुसिन्दिदोऽस्तु तमेफदन्तं शरणं व्रजामः ॥२ १॥

जिन्हें उत्तम योगीजन योगवहरी साध्य ( उपलब्ध ) करते हैं। उनकी स्तोत्रोंद्वारा स्तुति कीन कर सकता है। अतः वे प्रणाम गात्रसे इमारे लिये उत्तम सिद्धिदाता हों। इम उन भगवान् एकदन्तकी शर्ण लेते हैं।

#### गृत्समद उवाच

गणंशानं देवाः समुनयः प्रभुम्। एवं रसुखा भपद्येव तूष्णीभावं ननृतुर्द्धंसंयुताः ॥२२॥ तानुवाच **प्रीतारमा** देवपींणां स्तवेन वै। एकदन्तो महाभागो देवपीन भक्तवत्सकः ॥२३॥

देवता भगवान् गणेशकी स्तुति करके मौन हो ह्षोंछासके साथ नृत्य करने हमे । देवर्पियोद्वारा किये गये स्तवनसे प्रसन्नचित्त हो भक्तवत्सल महाभाग एकदन्तने उनसे

गृत्समद बोले—इस प्रकार ऋषि-मुनियाँसहित

#### एकदन्त उवाच

सुराः सर्विगणाः किल। खोत्रणाहं प्रसन्नोऽसि वो दास्यामि मनसीप्सितम् ॥२४॥ वरदोऽहं वृणुत

एकदन्त घोले-ऋषि और देवताओ! मैं तुम्हारे द्वारा की गयी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ; वर दैनेको उद्यत हूँ। अतः माँगो, मैं तुम्हें मनीवाञ्चित वस्त दूँगा।

भवत्कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं प्रीतिप्रदं च तत्। **संदेहः** सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥२५॥

तमलोगोंके द्वारा जो मेरा स्तवन किया गया है, वह प्रीति प्रदान करनेवाला है। इसमें संदेह नहीं कि वह तुम्हारे लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला होगा।

यं यमिच्छति तं तं वे दास्यामि स्तोन्नपाठतः। धनधान्यकम् ॥२६॥ सर्वं कछत्रं पुत्रपौन्नादिकं

> ॥ इति श्रीमुद्गलपुराणे एकदन्तशरणागतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ ॥ इस प्रकार श्रीमुद्गल-पुराणमें 'एकदन्तशरणागतिस्तोत्र'पूरा हुआ ॥

गजाश्वादिकमत्यन्तं राज्यभोगादिकं भुक्ति मुक्ति च योगं वे जभते शान्तिदायकम् ॥२७॥

इस स्तोत्रके पाठसे मनुष्य जिस-जिस वस्तुको पानेकी हच्छा करता है, वह सब मैं उसे दूँगा। पुत्र-पीत्र आदि, कलत्र, घन-घान्य, हाथी-घोड़े आदि तथा राज्यमोग आदि सव वस्तुएँ उसे निश्चय ही अतिशय मात्रामें प्राप्त होंगी। स्तोत्र-पाठ करनेवाला मनुष्य भोग-मोक्ष तथा शान्तिदायक

योग भी प्राप्त कर छेगा ॥ २६-२७॥ मारणोघाटनादीनि राजवन्धादिकं यत्। पठतां श्रण्वतां मुणां भवेच बन्धहीनता ॥२८॥

मारण, उचाटन और मोइन आदि प्रयोग उसके ऊपर सफल न होंगे। राजाके द्वारा बन्धन आदिकी प्राप्तिका कष्ट भी दूर हो जायगा । इसका पाठ और अवण करनेवाले मनुष्य बन्धनहीन हो जायँगे॥ २८॥

इलोकानेवैकविंशतीन् । एकविंशतिवारं यः परेच हृदि मां स्मृत्वा दिनानि त्वेकविंवातिम् ॥२९॥ न तस्य दुर्लभं किंचित् त्रिषु कोकेषु वै भवेत्। सर्वत्र विजयी भवेत्॥३०॥ भसाध्यं साधयेनमर्त्यः

जो अपने मनमें मेरा चिन्तन करते हुए इन इक्कीस इलोकोंका इक्कीस दिनोंतक प्रतिदिन इक्कीस बार पाठ करेगा, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुर्लम नहीं रहेगा। वइ मनुष्य असाध्य कार्यका भी साधन कर लेगा और सर्वत्र विजयी होगा ॥ २९-३० ॥

नित्यं यः पठित स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः। तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः प्ता भवन्ति च ॥३१॥

जो प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह मनुष्य ब्रह्मभूत होता है। उसके दर्शनसे समस्त देवता पवित्र हो जाते हैं।

#### श्रीगणेशका प्रातःस्मरण

ं गणनाथमनाथवन्धुं सिन्द्रपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् । स्प्ररामि उदण्डविष्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्यम् पातर्नमामि चतुराननवन्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम्। तुन्दिलं द्विरसनाधिपयद्यसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः भक्तशोकदावानलं गणविभुं प्रातर्भजाम्यभयदं खलु वरकुञ्जरास्यम्। सुतमीश्वरस्य ॥ अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्साहवर्धनमहं इलोकत्रयमिदं पुषयं साम्राज्यदायकम् । सदा

इलोकत्रयमिषं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम् । प्रातरुत्थाय सततं यः पढेत् प्रयतः पुमान् ॥

जो इन्द्र आदि देवेश्वरोंके समूहसे वन्दनीय हैं, अनाथोंके बन्धु हैं; जिनके युगल कपोल सिन्दूर-राशिसे अनुरक्षित हैं; जो उद्दण्ड (प्रवल ) विघ्नोंका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन श्रीगणेशजीका में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ । चतुर्भुख ब्रह्मा जिनकी नित्य वन्दना करते हैं; जो अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल सम्पूर्ण वरदान देनेवाले हैं, तुन्दिल हैं; सर्प ही जिनका यशोपवीत है, उन कीडाकुशल उमा-महेश्वर-नन्दन (श्रीगणेशजी)को में कल्याण-प्राप्तिके लिये प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ । जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, भक्तोंके शोकरूपी वनके लिये दावानल (वनाग्नि) हैं; गणोंके नायक हैं; जिनका मुख श्रेष्ठ हाथीके समान है और जो अशानरूप वनको नष्ट करनेके लिये अग्नि हैं, उन उत्साह बढ़ानेवाले शिवसुत (श्रीगणेशजी) का मैं प्रातःकाल भजन (चिन्तन) करता हूँ । जो पुरुप प्रातःकाल उठकर संयतिचित्तसे इन तीनों पवित्र श्लोकोंका नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्य (नित्य भगवद्धाम) के समान सुख देता है।

# श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी याचना

गाइये गनपति जगबंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥
सिद्धि-सदन, गज-षदन, बिनायक । रुपा-सिंधु, सुंदर, सब-लायक ॥
मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता । बिद्या-वारिधि सुद्धि-विधाता ॥
माँगत 'तुलसिदास' कर जोरे । बसर्हि राम-सिय मानस मोरे ॥
(विनयपत्रिका-१)

#### 'जोहत गजानन की आनन सदा रहें !'

मुनिद्र रहें ध्याचत मनावत क्विद्र गुन दिन-छनदा गावत 'रतनाकर' त्यौं सिद्धि चौर ढारति औ, उतारति समृद्धि-प्रमदा आरति मुख मोदक विनोद सौं लड़ावत मोद-मढ़ी कमला व्यौ उमा वरदा पँचानन, चतुरानन, चारु पडानन जोहत रहें ॥ थानन सदा

<>>

#### महाराष्ट्रीय संतोंद्वारा श्रीगणेशका यशोगान\*

#### संत तुकाराम

धरोनिया फरश करी। भक्तजनांची विष्ने वारी॥ देसा गजानन महाराजा। त्याचे चरणीं लाहो माझा॥ शोंदुर शमी पहु प्रिय त्याला। तुरा दुर्वाचा शोभला॥ उंदीर असे जयाचें घाहन। माथा जिलत मुगुट पूर्ण॥ नाग यहोपवित रुळे। ग्रुभ चल्लें शोभित साजिरें॥ भावमोदक हाराभरी। तुका भावें पूजा करी॥

''जो हाथमें परशु लेकर भक्तजनींके संकट दूर करते हैं, ऐसे गजानन महाराजके श्रीचरणोंमें मेरा प्रणाम हो। र और शमीपत्र उन्हें विशेष प्रिय हैं और उनके मस्तकपर दूर्वापुष्ठ शोभा देता है। उनका वाहन मूषक है। उनके क्ष्पर रत्नखित पूर्ण मुकुट है। नागके यज्ञोपवीत और शुभ्र वस्त्रसे वे सुशोभित हैं। भावरूप मोदकोंसे 'तुकां उनकी यभावसे पूजा करता है।'

#### संत नामदेव

लंबोदरा तुझा शोभे शुंडादंड। करीतसे खंड दुश्चिन्हांचा॥ चतुर्थ आयुर्धे शोभताती हार्ती। भक्ताला रिक्षती निरंतर॥ भन्य रूप तुझें उंदीरवाहना। नमन चरणा करीतसे॥ तुझें नाम घेतां दोष जळताती। कळिकाळ कापती तुझया नामें॥ चौदा विद्या तुझया कृपेनें येतील। मुके घोलतील वेदघोष॥

'हे लम्बोदर ! दुक्षिह्नोंका खण्डन करनेवाला यह तेरा ग्रुण्ड-दण्ड शोभायमान है । भक्तोंकी निरन्तर रक्षा करनेवाले ये चार ( चार ) हाथोंमें शोभा देते हैं । हे मूबकवाहन ! तेरा खरूप भव्य हैं; मैं तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे नामसे दोष जलते गीर कालरूप किल कॉपने लगता है। तेरी कृपासे चौद्द विद्याएँ अवगत होंगी और मूक भी वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करेगा।

#### संत मोरया गोसावी

पाहतां त्रिभुवनीं हो दुजा न देखों नयनीं। एका मोर यावांचनी हो मोक्षदाता॥ अहो, येई तूं मोरया हो त्रयलोक बीसावया। जडजीव तारावया हो त्ंचि (हाची) एक॥ अहो आकळु नकळू वा आहेसी सत्यलोकीं। नवल अवतार मृत्युलोकीं त्वां धरीयेला॥ अहो मृषकवाहन हो देव देखिले गहन। महाविष्नविष्वंसन हो गणराज (मायवाप)॥ अहो फर्गु, अंकुश कटी वा घेउनियां झडकरी। आपुलें ब्रीद साच करी हो गणराज (महाराज)॥

अहो मोरया गोसावी हो मोरया गोसावी देव योगिया गहन। त्यांचे त्यांचे, हृदयीं संपूर्ण हो नांदतसे॥

'इस त्रेलोक्यमें देख रहा हूँ कि ऑस्त्रोंके सामने विना मोरया—श्रीगणेशके मोक्ष देनेवाला दूसरा कोई दिलायी नहीं देता। या ! तू आ जा, इस त्रैलोक्यको विश्राम देनेके लिये और जड जीवोंका उद्धार करनेके लिये तू आ जा। तू सत्यलोकमें लि है। तेरे खरूपका यथार्य ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे तूने मृत्युलोकमें नवल अवतार ले लिया है। हे मृपकचाहन! हुत बड़े देव देखे हैं, किंतु महाविष्मोंका विश्वंस करनेवाला गणराज तू ही है। हे गणराज महाराज ! परशु, अङ्कुश तू अपना काम पूरा कर। मोरया गोसावी कहता है—यह मोरया देव योगियोंके लिये भी असाध्य है। जो (उसके) मक्त को हुद्यसिंहासनपर वह विराजमान है।

ह संत हानेश्वर, संत एकलाव एवं समर्थ रामदास स्वामीकृत श्रीगणेश-वशोगान पृष्ठ ३७७ से ३८३ तक देखन। चाहिये।

#### 'कीजिये सुमिरन गनेशजी'

( भक्तकवि 'नजीर' ) ( १ )

अञ्चल तो दिल में कीजिये पूजन गनेराजी, अस्तुत भी फिर बखानिये धन-धन गनेराजी, भगतों को अपने देते हैं दर्शन गनेराजी, वरदान बङ्शते हैं जो देवन गनेराजी।

> हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेराजी, देवेंगे रिद्धी-सिद्धी अन-धन गनेराजी॥ (२)

माथे पे अरधचंद की शोभा में क्या कहूँ, उपमा नहीं बने है में चुपका ही हो रहूँ, इस छिब को देख-देख के आनम्द-सुख लहूँ, लैंलो निहार दिल में सदा अपने वह न्रहूँ।हर (३)

इक-इंत को जो देखा, क्या खूब है बहार, इन पे हजार चंद की शोभा को डाकँ बार, उनके गुनानुबाद का है कुछ नहीं शुमार, हर बक्त दिल में आता है अपने यही विचार। हर आन (४)

गज-मुख को देख होता है सुख उर में आन आन, दिल शोर्ष-शाद रहता है में क्या कहूँ वखान, हैं हैं में क्या कहूँ वखान, हैं होंगे हुनर में एक हैं और बुद्धि के निधान, सब काम छोड़ प्यारे और मन में यही आन। हर

मन में यहा आन । हर आन (५)

(५)
क्या छोटे-छोटे हाथ हैं चारों भरे-भरे,
चारों में चार हैं ये पदारथ खरे-खरे,
देते हैं अपने दासों को जो हैं बढ़े-बढ़े,
अलबत्ता अपनी मेहर वह तुझ पर करें-करें। हर
(६)

३ पर करें-करें । इर आन ध्यान० . )

आन

आन

ध्यान०

ध्यान०

ध्यान०

ध्यान०

क्त दस्त में तो हैगी, सुमिरन बहार दार, औ दूसरे में फरसी, क्या उसकी अजब धार, तीजे में कंज, चौथे कर में लिये हैं अहार, मत सोच तू दिल में औ प यार बार-बार। हर (७)

अच्छे विशाल नैन हैं और तोंद है वहीं, हाथों को जोड़ सरसुती है सामने खड़ी,

रै. रात-दिन, २. प्रसन्न, ३. विधा, ४. कृषा, ५. गणेश-प्रिय लड्डू।

होचे असान पल में मुश्किल जो है बड़ी, की पाचने उनसे हैगी यही कड़ी। इर फल थान ध्यान० (6)

मूसा है सचारी का अजब खूब वे-नर्ज़ीर्रं, फ्या खूब कान पंजे और दुम है दिल पज़ीर, खाते हैं मोतीचूर के, बंचल बड़ा शरीर, ै हैं, दिल को वँधावें धीर। इर दुख-दर्द को हरे

आन

आन

आन

आन

ध्यान०

ध्यान०

ध्यान०

ध्यान०

ध्यान०

घी में मिला के कोई चढ़ाता है आ सिंदूर, सव पाप उसके डालते कर दम के बीच चूर, फूलों विरंच शीश पे दीपक को रख कपूर, जो मन में होवे इच्छा, फिर क्या है उससे दूर। हर

( 80 )

र्जुन्नार है गले में इक नाग जो काला, फूलों के हार डंहडहे और मोती की माला, वह हैं इक अजब शान से शिव-गौरी के लाला, सुर-नर-मुनि कहते उन्हें दीन दयाला। हर

( ११ )

सनकादि-सूरज-चंद खड्डे आरती शेषनाग गंध की छे धूप को धरें नारद बजावें बीन इंदर चँवर ले ढरें, चारों वदन से अस्तुति बिरम्हाजी उच्चरें। हर

( १२ )

अतीत जोगी यती ध्यान लगावें, सुर-नर-मुनीस-सिद्ध सदा सिद्धि को पार्वे, औ संत सुजन चरन की रज शीश चढ़ार्वे, वेदो-पुरात-प्रनथ जो गुन गाय सुनावें। हर अान (१३)

जो जो शरन में आया है कीना उसे सनाथ, भौ-सिंध से उतारा है दम में पकड़ के हाथ, ये दिल में ठान अपने और छोड़ सब का साथ, तू भी 'नज़ीर' चरनों में अपना झुका दे माथ।

आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेराजी, हर रिद्धी-सिद्धी अन-धन गनेशजी ॥

( डा॰ श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्रीश्रीकृष्णलालजी लावनियाके सीजन्यसे )

६. अनुपम, ७. मोहित करनेवाली: ८. यशोपवीतः ९. तार्षे महकते हुए ।

#### परमेश गणपति

( रचिवता—साहित्याचार्य पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम' ) दिति-अदिति-तनुज आदि मनुज-दनुज चर-अचर अशेप गणपति प्राणी ब्रह्म-अण्डमें विराद वपु-विशाल धारी महाकाल महादेश गणपति है। त्राता, इष्टदाता हरि, सृष्टिके विधाता विधि, गता वेद, हारक महेश गणपति हैं, शेषके, सुरेशके, दिनेशके भी वन्दनीय नित्य परव्रक्ष परमेश गणपति हैं॥ द्विपद, त्रिनेत्र, चारभुज आप, प्कदन्त, पुत्र पञ्चाननके, पडाननके भाई हैं. अष्ट-सिद्धियोंके साथ सप्त-सागरोंमें नव-निधियोंने महा महिमा बढायी हैं। नत-भाल चरणोंमें सदा दस-दिकपाल हद्र ग्यारहोंकी ही प्रतीति प्रीति पायी है. द्वादश दिनेश-द्यति, पूजित श्रयोदशीमें, बौदहो भुवनमें खुयश-राशि छायी है॥ नीके. गणनाथ जगतीके तारण-तरज दुर्खोके, दर-दारिद-दरण दारण वर वीरता-वरण और सखके अरण, मदके घहाने मोद-अमृत-धरण यजन-विवाह जगके आदि **उछाह-म**ध्य सबसे परिपृजित-चरण प्रथम अग-जगके शरणदाता, भक्तोंके भरण, मङ्गलकरण हैं, अमङ्गल-हरण विलोचन हैं तीन, भाल-विपद-विमोचन देशमें **छसित** लेख भसित-त्रिपुण्डका. कोटि रविके समान दिव्य तेज-पश्च छाया। काया मानवीय और आनन वितुण्डका। अन्तराय-ईधनोंको दग्ध करनेके लिये-काम करता जो प्रज्वलित अग्निकण्डका. विष्त-असरोंके करे रुण्ड-मुण्ड खण्ड वह प्रचण्ड शुण्ड-दण्ड धकतुण्डका॥ परम \*

कोमल हदय, दयाधाम, अभिराम देव!

सवके सुहद, सब घटमें प्रकट ्रैंहैं,
कालके भी काल, कुल-घालक असुरके हैं,
प्रणतज्ञनोंके प्रतिपालक, सुभट हैं।
टेर दुिखयोंकी सुन देर न लगाते कहीं,
आते दौड़कर, नहीं दूर हैं, निकट हैं,
घर-घर प्राम-प्राम आटो याम प्राप्त आप,
काम करणाका, नाम केवल विकट हैं।

# श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना

देव विनायक ! ध्यान धरे मन, कान सुनें गुणगान तुम्हारे, ललाम निहारें। ले रसना रस नामका सादर, लो<del>चन रू</del>प हो साँझ-सकारे, नासिका-मध्य सुवास सुअङ्गकी प्राप्त प्रसाद सेवनमें गणनाथके हाथ हो, पाथ पदाब्जके हमारे ॥ माथ रंग चढ़े विपयोंका कभी नहीं, हो मनकी सदा वृत्ति असङ्गा, संगति साधुकी पंगतिकी मिले, हो उसमें अनुरक्ति अभङ्गा। सदा सबमें प्रभु आपको, पापका चित्तसे दूर हो दंगा, संस्रुति होवे विरक्ति-प्रदायिनी, मानसमें वहे भक्तिकी मोदक प्रमका अर्पित है, जनका मन मोदसे मण्डित कीजिये, सूर-खसोट मचा रहे अन्तरके खल शत्रुको खण्डित कीजिये। उठाइये, विष्नसमूह उदंडको दण्डित कीजिये, प्रचण्ड मोह-चितान मिटा कर ज्ञान दे, ज्ञाननिधे ! पटु पण्डित कीजिये ॥ 'नरान्तक'का किया एक, अनेक नरान्तक हैं अब जाये, अन्त धेनु, धरा, सुर, संतके ऊपर, भूपर संकट कोटिक आये। लो अवतार प्रभो ! अविलम्ब, तुम्हीं सबके अवलम्ब सुहाये, करो, जगमें मुद-मङ्गल छाये ॥ दूर मङ्गलमूर्ति ! अमङ्गल आरतः दीत-दुर्खाः, अवतार-थली अपनीको वचाइयेः भारत नीतिका आदर हो यहाँ, नैतिकता गिरतीको उठाइये। चमके रवि-सोम-सी, नास्तिकता तम-तोम मिटाइये, आस्तिकता हे गिरिनन्दिनीनन्दन ! दर्शन दे, भवभीति भगाइये ॥

धामः

なんへんへんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくん

#### वरदाता श्रीगणेश

प्रत्येक मनुष्यकी कोई-न-कोई कामना होती है को क्लेश है, वे क्लेशका नाश चाहते हैं, दूसरे ऐश्वर्य र भोग चाहते हैं। अपनी कामना पूर्ण करनेके लिये लोग ो प्रकारके प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाएँ के सहारे बिना पूरी कर सकता है ? कामनाओंका रं अन्त ही नहीं है और ये हमें छोड़ती भी नहीं हैं। ारे सारे लैकिक उपाय व्यथ हो गये और हमें तृप्ति नहीं है। कामनाओंका शमन करनेके लिये और शान्ति पानेके रे एक ही उपाय है---भगवानकी उपासना।

भगवान्की उपासना अनादिकालसे चलती आ रही । इससे जन-जन अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करता ारहा है। उसकी आज्ञाएँ भी बिना प्रयासके ही पूर्ण होती ती हैं। इम भगवान्की उपासना कैसे करें, इसके लिये वेद रि तन्त्रशास्त्र उपासनाके बहुत-से मार्ग बतलाते आ रहे हैं! उपासनाएँ मन्त्रोंके माध्यमसे चलती हैं। प्रत्येक मन्त्रके लग-अलग देवता होते हैं। भगवान् तो एक ही हैं, फिर । भक्तोंकी रक्षाके लिये वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं । उन वतारोंमें विशिष्ट शक्ति और कियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। शिष्ट शक्तियुक्त देवताओंकी उपासनासे हमारे अंदर विशिष्ट क्तियाँ जायत होती हैं और कार्योंमें सिद्धि भी मिलती है।

भीगणेशजी भी भगवानके ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं। पार्वती-शिवके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए । इनकी उपासना र्षे प्रकारकी है। इनके रूप भी अनेक हैं। रूपके अनुसार ाम भी भिन्न-भिन्न हैं। जैसे-सहागणपति, चिन्तामणि-ाणपति, इरिद्रागणपति इत्यादि । गणेशजीके बहत-से मन्त्र हैं । पुरश्चरण-अनुष्ठान आदिकी विधि न्त्र-प्रन्थीमं मन्त्रीके वंस्तारधे प्रतिपादित है। विधिके अनुसार उनके अनुष्ठान म्रनेसे इम लौकिक और पारलौकिक पल प्राप्त कर सकते । उनकी कपासे मोधतककी भी प्राप्ति होती है।

विप्तनिवारणके लियं गणेशजी सुप्रसिद्ध हैं। न केवल विष्नविनाश ही, वरं प्रत्येक कामना भी इनकी उपासनासे र्ण होती है। भारतछ। सनातन्मतावङम्यो कोई भी न्यक्ति हो।

( अनन्तश्रीविभृषित श्रीशृक्तरीक्षेत्रस्य शारदापीठाधीदवर अगद्गुर शंकराचार्य स्वामी अभिनवविद्यातीर्य महाराज )

किमी न-किसी रूपमें इनका पूजन करता ही है। भारतके सभी घरोंमें समष्टि और व्यष्टिरूपमें भाद्रपद-शुक्क-चतुर्थीको इनका पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मन्दिरमें गणेशजीको इम देख सकते हैं। यह चाहे शिव-मन्दिर हो चाहे विष्णु-मन्दिर या कोई अन्य मन्दिर, गणेशजी सबको अभीष्ट हैं। देवोंकी पूजा या किसी अन्य मङ्गल-कार्यको करते समय सर्वप्रथम इनकी पूजा आवश्यक होती है। श्रीगणेश-पूजनके विना किसी कार्यका आरम्भ ही नहीं हो सकता । शास्त्रोंमें सर्वप्रथम इनका पूजन विहित है। सारे शांकरमतानुयायी लोग पञ्चायतन-पूजन करते हैं । उस पञ्चायतनमें शिव, नारायण, सूर्य, देवी और गणेशजी हैं। गणेशभक्त इन देवोंमें गणेशजीको प्रधानता देकर उनकी पूजा करते हैं। व्यासजीने महाभारत लिखते समय अन्य किसीको इस कार्यके लिये समर्थ न पाकर इन्हींसे उसे लिखनेके लिये प्रार्थना की थी। इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और व्यासजी जैसे-जैसे कहते गये, वैसे-वैसे ही गणेशजी छिखते गये।

विनायकजीके विषयमें पुराणोंमें बहुत-सी रोचक कथाएँ वर्णित हैं और कुछ अन्य परम्परासे भी सुनी जाती हैं। गुणेशजीके मन्त्र बहुत-से हैं । उन्हें गुरुमुखसे जानकर दीक्षापूर्वक महण करनेंसे ही उनका फल मिलता है। इनमेंसे कुछ मनत्र तो ऐसे भी हैं, जिनका उपदेश लिये बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते हैं । जो लोग उपदेश न पा सकें वे भागपति-सदस्र-नामावलीः, 'अष्टोत्तरञ्चत-नामावली' या 'द्वादश-नामावली' अथवा गणेशके स्तोत्र-पाठादि कर सकते हैं। उनकी द्वादशनामावली इस प्रकार है—

१—सुसुस्राय नमः, २—एकदन्ताय नमः, ३— कपिलाय नमः, ४---गजकर्णकाय नमः, ५-- छम्बोदराय नमः, ६--विकटाय नमः, ७--विध्ननाद्माय नमः, ८--विनायकाय नमः, ९-- धूम्रकेतवे नमः, १०-- गणाध्यक्षाय तमः, ११—भालचन्द्राय तमः, १२—गजाननाय तमः।

इन नामोंसे दुर्वा चढ़ानेसे श्रीगणेशजीकी कृपा प्राप्तकर आप अपनी सभी कामनाएँ सफल बना सकते हैं— गणेद्याय व्रह्मविद्याप्रदायिने । नमस्तरमे विष्नसागरकोषण ॥ यस्यागस्यायते ना म

# श्रीगणेशजी

( भनन्मश्रीविभूपित श्रीद्वारकाक्षेत्रस्य श्रारदायीठाचीववर अगद्वर शंकराचार्य स्वामी अभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ महाराज )

'आदौ प्ज्यो विनायकः'—इस उक्तिके अनुसार समस्त ग्राम कार्योके प्रारम्भमें गणेशजीकी अग्रपूजा विशाल हिंदूजातिमें सुप्रसिद्ध और प्रचल्ति है। श्रीगणेशजी सर्वस्वरूपः
परब्रहास्वरूप हैं। 'गणपित अथवंशीर्यःमें 'स्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रहः' इत्यादिके द्वारा उन्हें 'सर्वरूपः कहा गया है।
श्रीगणेशपुराणः सुद्रलपुराण आदि गणेश-सम्बन्धी कई पुराणोंमें
तथा अन्य तस्मम्बन्धी साहित्योंमें भी गणेशजीका परब्रह्मस्वरूप
ही मुख्यरूपसे वर्णित है। मुद्रलपुराणमें श्रीगणेशजीको
ऑकारस्वरूप बताया गया है—'ॐ इति शब्दोऽसूत् स वै
गजाकारः।' सुम्वेदसंहितामें भी 'गणानां त्वा गणपित हवामहे

कविं कवीनाम्॰' (२ | २३ | १) इत्यादि वचनों छे इनका ही वर्णन किया गया है |

श्रीगणेशजी सर्वविष्नोंके इर्ता तथा सिद्धि-बुद्धिके प्रदाता हैं। गणेशोपासना एवं गणेशमूर्तिकी पूजा न केवल भारतमें ही, अपितु चीन, जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्मदेश तथा अफगानिस्तानके अतिरिक्त अन्य कई दूर-दूर देशोंमें भी किसी-न-किसी रूपमें प्रचल्ति है और वहाँ इसके प्रमाणमूत विशिष्ट प्रकारकी मूर्तियाँ और मन्दिर आज भी विद्यमान हैं।

श्रीगणेशजी समस्त जगत्को कल्याण प्रदान करें।

# श्रीगणपति-पूजनकी प्राचीनता एवं वैदिकता

( अनन्ताश्रोविभू वित श्रीजगन्नाथपुरीक्षेत्रस्य गोवर्धनपीठाभीवतर जगद्भुरु शंकराचार्य स्वामी निरक्षनदेवतीर्थ महाराज )

अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायकः परात्परः पूर्णतमः परब्रह्मः, परमात्मा ही 'गणनाथः एवं 'विनायकः कहे गये हैं । सृष्टिके उत्पादनमें आसुरी शक्तियों द्वारा जो विष्न-बाधाएँ उपस्थित की जाती हैं, उनका निवारण करनेके लिये सृष्टिके प्रारम्भे ही भगवान् गणपितके रूपमें प्रकट हो ब्रह्माजीके कार्यमें सहायक होते आये हैं । ऋग्वेद-यज्ञुर्वेद आदिके 'गणानां त्वा।' इत्यादि मन्त्रोंमें भगवान् गणपितका सुरपष्ट उल्लेख मिल्ता है । धर्मप्राण भारतीय जनता अनादिकालसे ही वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रोंद्वारा भगवान् गणपितकी पूजा करती चली आ रही है ।

कुछ लोगोंका कथन है कि वेदमें आये हुए मन्त्रोंका प्रकरणानुसार अर्थ देखनेपर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मन्त्र गणेशपरक ही हैं। किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी संगत नहीं दीखता; क्योंकि मन्त्रोंका विनियोग श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या—इन छः प्रमाणोंके अनुसार होता है। इनमें भी श्रुति सबसे प्रवल है; परवर्ती सभी प्रमाण कमशः दुवंल माने जाते हैं। 'श्रुतिलिङ्गवाक्य-प्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारत्रोंकंत्यमर्थविप्रकर्षात्।' (कि सू० ३।३।१४)—इसस्त्रके द्वारा वेदमन्त्रोंके विनियोगकी व्यवस्था चतानेवाले महर्षि जैमिनिने यह स्पष्ट निणय दिया है कि श्रुतिसे होनेवाले विनियोगकी अपेक्षा लिङ्गसे होनेवाला निनियोग दुर्वन है। वेटके अर्थको जानकर किये हुए

विनियोगको ही लिङ्गसे होनेवाला विनियोग कहते हैं ।अर्थ-शानकी अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुतिवचनद्वारा बताया गया विनियोग ही श्रुतिके द्वारा किया गया 'विनियोग' कहलाता है।

यह विनियोग अर्थको जानकर किये जानेवाले विनियोगकी अपेक्षा बलवान् होता है; क्योंकि वेदमन्त्रके अर्थको जानकर जबतक हम उसका विनियोग करने जायँगे, उससे पहले ही भ्रुति-वचन सीधा उसका विनियोग वतला देगा। इस न्यायसे 'गणानां स्वा॰' हत्यादि मन्त्रोंके अर्थको जानकर विनियोग करनेमें विलम्ब होगा और वचनके द्वारा उससे पहले ही उनका सीधा श्रीगणेश-पूजामें विनियोग हो जायगा। इन मन्त्रोंका गणेश-पूजामें सीधा विनियोग वतानेवाले 'गणानां स्वेति मन्त्रोंक गणानाधं अप्कायेत्।'—ऐसे वचन शास्त्रोंमें मिलते हैं। इसलिये इन मन्त्रोंका अनादिकालसे श्रीगणेश-पूजामें चला आनेवाला विनियोग ध्रुव सत्य है। कहा जा सकता है कि 'ऐसे वचन स्मृतियों और पुराणोंमें मिलते हैं, वेदोंमें नहीं। पर ऐसा कहना दुस्साहसमात्र है; क्योंकि चारों

\* भीमांसानुक्रमणिका 'में कहा गया है—दर्शायसी
भुतिर्किक्षात्-लिक्ससे श्रुति विशेष बलवती है।' श्रुति'का तात्पर्य प्रत्यक्ष
भृतिसे है। लिक्स' कहते हैं—अर्थ-प्रकाशनरूप सागर्यको। इसके
भनुसार व्याणानां स्वा गणपतिम्'—इस भुतिमें प्रत्यक्ष अयमाण
गणपति शन्त प्रवक्त होनेसे गणेशपरक सिद्ध होतः है।

बेदोंकी ११३१ शाखाओं में इस समय केवल ११ शाखाएँ ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्रीजैमिनिने यह भी अपना निर्णय दिया है कि 'स्मृतियों और पुराणों मिलनेवाले वचनों का यदि प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिये कि इन्हीं अर्थोवाले वेद-मन्त्र अवश्य रहे हैं, जो अब उन शाखाओं के छप्त हो जाने के कारण मिलते नहीं हैं। यदि स्मृतियों और पुराणों के वचनों का प्रत्यक्ष वेद-मन्त्रों से विरोध होता हो तो स्मृति और पुराणों के वचन त्याग देने चाहिये। किंतु विरोध न होनेपर उन स्मृति-वचनों के मूलभूत वचन, अनुपलब्ध वेद-भागों अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति-पुराणों के वचनों को प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद-मन्त्रों का विनियोग करना चाहिये। जैसा कि मीमां साका वचन है—

'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसित हानुमानम् ।' ( मीमांसा-स्० १।३।३ )

आचार्य श्रीजैमिनिके इस स्पाके अनुसार सनातनपर्मी हिंदू जनता अनादिकालसे भगवान् श्रीगणपतिका उपर्युक्त वेदमन्त्रोंसे पूजन करती चली आयी है और भगवान् भीगणपतिकी कृपासे उसके सभी कार्य आजतक निर्विजन धानन्द सफल होते चले आये हैं।परमप्र्यपाद भगवान् आग शंकराचार्य महाराजने अपने प्रन्थोंमें यह स्पष्ट शन्दोंमें लिखा है कि ध्यदि अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भगवान् भीगणेशजी प्रसन्न हो जायँ तो पशु-पक्षियीतकके भी सब कार्य निर्विदन सम्पन्न हो जाते हैं और यदि अप्रसन्त हैं। तो साञ्चात् विश्वके स्नष्टा भी उस कार्यके करनेमें सर्वथा असफल हो जाते हैं। भगवान् श्रीगणेश्चजी साक्षात् परात्पर बह्म हैं। अतः आस्तिक हिंदू जनताको बड़ी श्रद्धा तथा हड भक्तिके साथ भगवान् श्रीगणपति—गणेशकी सदैव पूजाः प्रार्थना-ध्यान आदि करना-कराना चाहिये । इहलैकिक और पारलौकिक सभी कार्योंकी निर्विध्न और सानन्द सम्पन्नताका एकमात्र उपायं,भगवान गणेशजीकी प्रसन्नता ही है।

# शक्ति और शिवतत्त्वसे गणेशतत्त्वका आविर्भाव

( अनन्तश्रीविभृषित श्रीवदरीक्षेत्रस्य ज्योतिष्पीठाशीश्वर जगहुर श्रंकराचार्यं स्वामी शाम्तानन्दसरसाती महाराज )

भगवान् शिव जगन्नियन्ता जगदीस्वर हैं। 'ईस्वर' और 'महेस्वर'-शब्द 'शिव' शब्दके पर्योय हैं। श्रुति भी यही कहती है—

प्को हि रुद्दो न द्वितीयाय तस्थुर्य हर्मोंक्लोकानीशत ईश्वनीभिः।
प्रत्यक्जनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले
संस्उय विश्वा भुवनानि गोपाः॥
(श्वेताश्वतरोपनिषद् १ । ॰ )

'जो अपनी स्वरूपभ्ता विविध शासन-शक्तियोद्दान हन सब लोकोंपर शासन करता है, वह रद्ध (परमात्मा) एक ही है; इसल्प्रिये शानीजनोंने दूसरेका आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवोंके भीतर स्थित है। सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाला परमेश्वर प्रलयकालमे इन सबको समेट लेता है।

अग्रिको 'शिव' और मोमको 'शक्ति' कहा जाता है। 'भोम'-शब्द उमासे ही बना है - 'उमया सिहतः सोमः'—
यह तत्त्व 'बृहडजावालोपनिपद्'-के दूसरे ब्राह्मणर्मे स्पष्ट कहा गया है—

'अग्नीयोमात्मकं विश्वमित्यग्निरित्याचक्षते । रौद्री बोश पा तेजसी तन् । सोमः सक्त्यमृतमय । सक्तिकरी तन्ः।' असृतं यस्प्रतिष्टा सा तेजोविद्याक्तवा स्वयम् । स्थूकसूहमेषु भृतेषु Ħ एव रसतेजसी 🖰 🧎 द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यारमा चानकारिमका। रसकाकिश्च सोमारमा चानिकारिमका॥ २ ॥ वैषुड़ा दिसयं तेजो मधुरादिमयो तेजोरसविभेदेंस्त बृत्तमेतचराचरम् ॥ ३ ॥ धरनेरसृतनिष्यत्तिरसृतेनारिनरेश्वते अत एव इविः इत्समग्नीषोमात्मकं जगत्॥ १॥ अधःशक्तिमयोऽनलः। **द्ध**र्ध्वज्ञक्तिसयं स्रोम ताभ्यां सम्पुटितं तस्माच्छइवद्विश्वमिदं जगत्॥ ५॥ भग्नेरूर्ध्वं अवत्येषा यावस्तीम्यं परामृतम्। सौम्यसमृतं विसृजत्यकः॥६॥ याददरन्यारमकं एव हि कालामिरधस्ताच्छक्तिक्रध्वंगा। यावदादहनइचोर्धमधसान् पावनं भवेत् ॥ ७ ॥ कालाग्निरयमूर्ध्वंगः । आधारशक्यावधृतः शिवशक्तिपद्गस्पदः ॥ ८॥ तथैव निम्नग सोमः **बियश्चोर्श्वमयः शक्तिरू**र्धशक्तिमयः तदिग्धं शिवशकिभ्यां नाष्यासमिह किंचन॥१॥ भाव यह है कि व्हंस सम्पूर्ण जगत्के आहमा

धाप्र एवं सोग है अपवा इसे अप्रिस्त्या भी कहते हैं। घोर तेज ( अप्रि ) मद्रका शरीर ई, अमृतमय शक्ति देनेवाला सोम शक्तिरूप है। अमृतरूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदिमें वह तेज ज्याम है। स्यूल या सूक्ष्म सब भूतोमें रस ( सोम ) और तेज ( अग्न ) सर्वत्र ज्याम है। तेजके दो प्रकार हैं - सूर्य और अग्नि। सोमके भी दो रूप 🗗 रस ( अप् ) और अनिल ( वायु )। तेजके विद्यदादि अनेक भेद हैं। तेज और रससे ही यह चराचर जगत् बना है। अग्निसे ही अमृत (सोम) उत्पन्न होता है और सोमसे अग्नि बढ़ती है । अतएव अग्नि और सोमके परस्पर इविर्यश्चे सब जगत् उत्पन्न है । अग्नि अर्थवंशक्तिमय होकर अर्थात् ऊपरको जाकर सोमरूप हो जाती है और सोम अषःशक्तिमय होकर अग्नि वन जाता है । इन दोनोंके सम्पुटमें निरन्तर यह जगत् रहता है । जनतक मोमरूपमें परिणत न हो, तवतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम-अमृत जवतक अग्निरूप न बने, तबतक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिये कालांग्रिरूप कड़ नीचे है और शक्ति इनके अपरं विराजमान है। दूखरी स्थितिमें फिर ( सोमकी आहृति हो जानेपर ) अप्रि ऊपर और पावन सोम नीचे हो जाता है। ऊपर जाती हुई अग्नि अपनी आधारशक्ति सोमसे ही धृत है और नीचे आता हुआ सोम शिवकी ही शक्ति फहलाता है अर्थात् विना शिवके आघारके वह भी नहीं रह सकता । दोनों एक-दूसरेके आघारपर हैं । शिव शक्तिमय है

ये भदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। अवेताश्वतरोपनिपद् (४।१०) में लिखा है—

और शक्ति शिवमय है।

मार्या तु प्रकृति विद्यानमायिनं तु महेश्वरम्। तस्यावयवभूतेस्तु स्याप्तं सर्वमित्ं जगन्॥

प्रकृतिको माया जाने और महेश्वरको मायापति समझे । उन्हींके अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् ब्याप्त है।

जैसे प्रकृति और पुरुषके संयोगसे ही सृष्टि होती है, वैसे ही भगवान् शिव तथा भगवती उमासे श्रीगणेशजीका आविर्भाव हुआ । गणेशके जन्मकी कथा यों तो अन्यत्र भी मिळती है, परंतु विस्तारके साथ यह शिवपुराण, स्कन्दपुराण तथा ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें उपलब्ध है। भागेशपुराणभें तो पूरा उन्हींका आख्यान है। वे ही एकमात्र जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता कहे गये हैं। सारा जगत् उन्होंसे उत्पन्न होकर प्रलयकालमें उन्हींभे तिरोहित हो जाता है।

कि 'पार्वती कभी स्नानार्थ जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के मैलसे एक पुतला निर्मितकर गृहरक्षाके लिये द्वारपालके रूपमें स्थित किया। ये ही द्वारपाल गणेशजी थे। गृहमें प्रवेशके लिये आनेवाले शंकरजीको उन्होंने रोका। शंकरजीने षष्ट होकर युद्धमें उनका मस्तक काट दिया। फिर गजका सिर जुड़नेके कारण उनका नाम 'गजानन' पड़ा।''

शिवपुराणकी कद्रसंदिताके कुमारिकाखण्डमें यह कथा है

जुड़नेके कारण उनका नाम 'गजानन' पड़ा ।''

ब्रह्मवेचर्त्तपुराणके गणपितखण्डमें वर्णन है कि 'बिवाईके बहुत दिनों वादतक संतानाभावके कारण पार्वतीजीने
भीकृष्णके वतसे गणेशजीको उत्पन्न किया। शनिकी हिष्
पड़नेसे उनका सिर कटकर गिर गया। पुनः विष्णुने उनके
हाथीका सिर जोड़ दिया।'

शिवपुराणके अनुसार ''एक समय शंकरजीसे वर प्राप्त करके असुर अजय हो गये। तब देवोंकी प्रार्थनापर श्रीशंकर-जीका तेज पार्वतीके गर्भाशयमें जाकर समयानुसार बालकरूपमें उत्पन्न हुआ और उनका नाम 'विच्नेश्वर' पड़ा।''

भीगणेशका वास्तविक अर्थ रुया है! इसपर भी विचार करना भावश्यक प्रतीत होता है---

पाणाका अर्थ है—वर्ग, समूह, समुदाय। 'ईश्वाका अर्थ है—स्वामी। शिवगर्णो एवं गण-देवोंके स्वामी होनेसे उन्हें 'गणेश कहते हैं। आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य 'गणदेवता' कहे गये हैं।

'गण' शब्द व्याकरणके अन्तर्गत भी आता है। अनेक शब्द एक गणमें आते हैं। व्याकरणमें गणपाठका अपना एक अल्ला ही अस्तित्व है। वैसे ही म्वादि, अदादि तथा बुद्दोत्यादि प्रभृतिगण घातु-समूह है।

गण-शब्द रुद्रके अनुचरके लिये भी आता है। जैसा कि रामायणमें कहा गया है—

धनाध्यक्षसमो देवः प्राप्तो हि वृष्श्रध्यजः । समासहायो देवेशो गणेश्र बहुभिर्युतः ॥

संख्याविशेषवाली सेनाका भी वोधक गण-शब्द है— गज २७, रथ २७, अश्व ८१, पदाति १३५, अर्थात् २७०का समुदाय । इसके स्वामी श्रीगणेशजी हैं ।

भ्महानिर्वाणतन्त्रभ्में कहा गया है— भगपम्तु महेबानि गणदीक्षाप्रवर्त्तकः।'

ज्योतिषशास्त्रमें अश्विनी आदि जन्म-नश्चलोंके अनुसार देव, मानव और राक्षस—ये तीन गण हैं। इन सम प्रकारके गणोंके ईश्च भीगणेशजी हैं। कन्दःशास्त्रमें भी मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण—ये ८ गण होते हैं। इनके अधिष्ठातृ-देवता होनेके कारण भी इन्हें गणेशकी संज्ञा दी गयी है।

गण-नासक दैत्यपर अधिकार पानेके कारण भी ये 'गणेश' कहे जाते हैं।

अक्षरींको 'गण' कहा जाता है। उनके 'ईंग्र' होनेके कारण इन्हें 'गणेश' कहा जाता है। इसीलिये ये 'विधा-बुद्धिके प्रदाता' कहे जाते हैं।

एलिस गेट्टीने भी अपनी 'गणेश'-नामक पुरतकर्मे आनन्दकुमारस्वामीके उपर्युक्त कंगनको उद्धृत किया है।

गणेश-शब्दका ,विद्वानीने निम्नलिखित प्रकारसे भी अर्थ किया है—-

श्रानार्थवाचको नश्च नश्च निर्वाणवाचकः। तयोरीकां पश्चका गणेकां प्रणसास्यहम्॥

गणेशतस्य क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ! इस्पर भी भ्यान देना अपेक्षित है।

भीगोस्वामी तुल्सीदासने अपनी रामायणमें श्रीपार्वतीजीको 'श्रद्धां'और शंकरजीको 'विश्वास'का रूप माना है। किसी भी कार्यकी सिद्धिके लिये। श्रद्धां-विश्वास, दोनोंका ही होना भावश्यक है। जवतक श्रद्धा न होगी, तबतक विश्वास नहीं हो सकता तथा विश्वासके अभावमें श्रद्धा मी नहीं टहर पाती। वैसे ही पार्वती और श्रिवसे श्रीगणेशजी हुए। अतः गणेश सिद्धि और अभीष्टपूर्तिके प्रतीक हैं।

किसी भी कार्यको प्रारम्भ करनेके पूर्व विष्निनवारणार्थ पवं कार्यसिद्धयर्थ गणेशजीकी आराधना आवश्यक है। यही बात योगशास्त्रमें कही गयी है।

योगशास्त्रके आचार्योका कहना है कि मेरदण्डके मध्यमें ने सुषुम्ना नाड़ी है, वह ब्रह्मरम्बर्मे प्रवेश करके मस्तिष्कके नाड़ीगुच्छसे मिल जाती है। माधारण दशामें प्राण सम्पूर्ण शरीरमें विवरा रहता है, उसके साथ चित्त भी चञ्चल रहता है। योगी किया-विशेषसे प्राणको सुषुम्नामें खींचकर ज्यों-ज्यों अपर चढ़ाता है, त्यों त्यों उसका चित्त शान्त होता है। योगीके शान और शक्तिमें भी नृद्धि होती है। सुष्मामें नीचेसे अपर-

तक नाड़ीकन्द या नाड़ियोंके गुन्हे होते हैं। इर म्लाघार, स्वाचिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विश् आज्ञाचक कहते हैं। इस म्लाघारको पाणेश-स्थान। जाता है। कबीर आदिने जहाँ चक्रोंका वर्णन किय प्रथम स्थानको गणेश-स्थान ही कहा है।

'मालापद्धतिंग्में इन छः चर्कोके देवताओंके गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

गणेश्वरो विधिविंष्णुः क्तियो जीयो गुल्हाः बरेते इंसतामेत्य मूकाधारादिषु स्थिता कल्याण---(योगाङ्क)के पृ० ३९०पर यह लिख

कत्याण—'योगाङ्क'के पृ० ३९०पर यह लिख इंटियोगर्मे शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पन हैं, उसमें मूलाघार (गुदा) चक्रके देवता श्रीगणेश

विल्किसने लिखा है — "हिंदू-धर्ममें गणेश बु देवता हैं। उनका सिर 'हाथीका सिर' कहा जाता है

गणपित-पूजनके द्वारा परमेश्वरका ही पूजन जो सावक दत्तचित्त होकर उपासनामें तत्पर होता है दि एवं चित्तृ हित छुद्ध होती है। इसके सां देवताओंका अपना विद्नरूप सिद्धि-रूपमें परिणत है। श्रुति भी कहती है—'एकं सद् विप्रा बहुधा वर् वह परतत्त्व एक है तथा धीमान् छोगोंके द्वारा अने पुकारा जाता है। स्वशुद्धावस्थामें वह अखण्ड, चिद्घ और नेति-नेतीतिवाच्य बहा है। माया-श्वल होने परमात्मा या 'ईश्वर' कहलाता है। उसीको को ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी श्राणपितके उपासक उसे ही 'महागणाधिपित' कहते गणपित-तत्त्वको ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं।

श्रीगणेशजीके पास प्रायः पाश और अङ्कुश पाश मोहका और तमोगुणका चिह्न माना जात अङ्कुश प्रवृत्ति तथा रजोगुणका चिह्न। भोदःका अः प्रदान करनेवाला है। वरमुद्रा सत्त्रगुणका प्रतीक है उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण—द ऊपर उटकर एक विशेष आनन्दका अनुमव करने ।

चम्पतरायजीके अनुसार चूहा विवेचक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। गणेश

त्या' अक्षर बानका और त्या' अक्षर निर्वाणका वाचक है ।
 बान और निर्वाणके हंश परमक्ष गणेशको मै प्रणाम करता हूँ ।

<sup>†</sup> गणेशः ब्रह्माः विष्णुः, शिवः अति अति सीर गुरु--ये पात होकर ब्रमशः मृद्याधार भादि चक्रों में स्थित है।

कटना अहंकारका नाश होना है। हाधीका सिर लगना संयोजका समन्वयकारक और संक्लेपक बुद्धिका उदय होना है। कान भीर तन्मूलक व्यवहारके लिये सामान्य और विशेष—होनीका परिचय आवश्यक है। विभाजक और समाहारका दोनों प्रकारकी बुद्धिके होते हुए भी प्रधानता समन्वयास्मक बुद्धिकी ही होती है। इसील्प्रिय गणेशजीका वाहन मूपक है। इस संक्ल्प्रक बुद्धिके कारण ही वे 'बुद्धिसागरा कहे जाते हैं। गणेशजीकी 'एकदन्तता। उनकी अद्देनप्रियताकी सूचक है। 'लम्बोदराका तास्पर्य यह है कि 'अनेक ब्रह्माण्ड उनके उदरमें हैं।

भागेशपुराणभ्के उपासनाखण्डान्तर्गत भागेशाष्टकर्मे कहा भी है—

> यतश्चाविरासीजगत् सर्वमेतत् तथावजासनो विश्वगो विश्वगोसा । तथेन्द्रादयो देवसङ्घा सनुष्याः सदा तं गणेशं नसामो अजामः ॥ २॥

'जिनसे इस समस्त जगत्का प्राहुर्भीव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वन्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इन्द्रं आदि देव-समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं।

इसी प्रकार 'एकदन्तस्तोत्र'में भी कहा गया है-

सदारमरूपं सक्कादिभूत-

ममायिनं सोऽहमचिन्त्यकोषम् । धनादिमध्यान्तविहीनमेर्क

तसेकदन्तं शरणं द्रवानः॥१

''जो सदात्मस्वरूप, सबके आदिकारण, मायारहित तथा 'शोऽहमस्मि (वह परमातमा मैं हूँ )—इस अचिन्त्य बोघले सम्पन्न हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। उन एक—अद्वितीय एकदन्तधारी भगवान् गणेशकी हम इस्रण केते हैं।'

# अनुष्रहमूर्ति श्रीगणेश

( अनन्तभीविभृषित तमिळनाङ्गुधेयस्व शीकाखीकामकोटिपीठाषीत्रः गगद्वव वंदराचार्य वरिष्ठस्वामी शीचन्द्रकेखरेन्द्रजी महाराष्ट्र )

विष्नेश्वरकी प्रत्येक वातमें ही कोई-न-कोई वहा तत्त्व निहित है । उनके शरीरकी मुटाईके सहश अन्य किसी देवताके दारीरकी गुटाई नहीं दीखती । हाथीका-सा मस्तक और लंबा-स्यूल शरीर-यह गणेशजीकी ग्रुभ आकृति है। उनका 'स्युलकायः नाम भी प्रख्यात है। बच्चे हृष्ट-पुष्ट रहें--इस भावनाके प्रतीक हैं भगवान् गणपति। वे तो विशालकाय हैं, किंतु उनका वाहन मूचक अत्यन्त लघुकाय है। अन्य देवताऑक वाहन वने हैं, पशु-पक्षी; जैसे—सिंह, अश्वः गरुङ्, मयूर् आदि । भगवान्ने किसीको भी वाहन बना रखा हो, उस वाहनसे भगवान्को नहीं, उनके सम्पर्कसे उस बाहनको ही महत्त्व प्राप्त होता है। महामहिम भगवान् छघु-से-छघुको भी अनुगृहीत करते हैं, यही भाव भगवान् गणपतिके मूबकको अपना बाहन बनानेसे प्रकट होता है। हाथीको अपना दाँत बहुत प्यारा होता है; वह उसे शुभ वनाये रखता हैं। परंतु हाथीके मस्तकवाले भगवान् गणपतिने स्या किया है ! अपने एक दाँतको तोड्कर, उसके अग्रभागको तीक्ण बनाकर उसके द्वारा उन्होंने महाभारत छेखनका कार्य किया । विद्योपार्जनके लिये, धर्म और न्यायके लिये प्रिय-छे-प्रिय वस्तुका त्याग करना चाहिये- यही तस्व या ग्रहस्य

इससे प्रकट होता है। भगवान्को खेखनी-जैसे साधनकी आवश्यकता नहीं, वे चाहें तो किसी भी वस्तुको साधन बनाकर उससे ङिख सकते हैं।

श्रीगणपति प्रणव-स्वरूप हैं । सुँड्के साथ उनके मस्तकको और हाथके मोदक आदिको एक साथ देखें तो प्रणवका रूप मिळेगा । इस प्रणवका भूमभ्यमें भ्यान करते हुए तमिळ-प्रदेशीय भक्तीने औवे-नामक भवनायक आह्वाळ की रचना की थी, जिसमें योगशास्त्र तथा योग-पद्धतिका वर्णन है ।

श्रीगणेश उमा-महेश्वरके पुत्र हैं। उनको भगवान्। कहनेकी अपेक्षा श्विन-पुत्रा कहनेमें ही अधिक आनन्द आता है। किसी भी भगविद्विग्रहकी आराधना क्यों न करें, उसमें प्रथमतः हमें विच्नेश्वर गणेशकी पूजा करनी ही होगी, तभी वह काम विना विष्नके सम्पन्न हो सकेगा। हमारे प्रदेशकी प्रत्येक गलीके कोनेमें विध्नेश्वरके गन्दिर ही खते हैं। उन्हींकी प्रधान देवताके रूपमें आराधना करनेका नाम भाणपरवस्त्रम्। है।

अपने क्रिये चक्की प्राप्तिके निमित्त महाविण्युने

विध्नेश्वरके .आगे 'दोभिकर्ण' करके आदर प्रदर्शित किया
या । 'दोभिकर्ण'का अर्थ होता है---हाथीं से कान पकड़ना ।

विष्नेश्वरके अनुग्रहसे जगत्के सारे कार्य नि होते हैं। हम भी उनके अनुग्रहके पात्र वनें।

#### गणेश-पूजनकी महत्ता

[ सनन्तश्रीविभूषित तमिळनाडुक्षेत्रस्य श्रीकान्त्री-कामकोटिपीठारूद जगद्दुरु शकराचार्य किन्छिम्बामा जयेन्द्रसरस्वती ( पुदु पैरियवाल )जी महाराज ]

अनादिकालसे ही भारत सदैव आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न देश रहा है । अन्य देशोंसे भारतके वैशिष्ट्यका यही कारण है । आध्यात्मिक इक्ति-सम्पत्तिके लिये प्राचीन श्चिषियोंने अनेक साघन आविष्कृत किये हैं । उनमेंसे निर्दिष्ट पर्वकालीमें निर्दिष्ट देवताका पूजन और आराधन एक है। यह पूजा और आराधना व्यष्टि और समष्टिके मेदसे दो प्रकारकी होती है। इमारे पूर्वजोंका यह विचार नहीं था कि एक ब्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न हो; अपितु वे उस शक्तिका संचार सम्प्रिमें भी चाहते थे। विना शक्तिके चाहे ऋषि हो या देव, कोई भी अपने मनोरथोंको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं होते । आचार्य शंकरने कहा है कि 'क्षिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति क्षकः प्रभवितुम्' । कार्यकी सामान्य सिद्धिके छिये अन्य कारणोंके साथ 'प्रतिबन्धक-संसगीभाव को भी शास्त्रकारोंने एक कारण माना है। यह प्रतिबन्धक अदृष्टरूप है अर्थात् यह मानवके दृष्टिगोचर नहीं होता । जो वस्तु दृष्टिपथमें नहीं आती, कार्य-सिद्धिके न होनेसे उसका अनुमान होता है। मानव अन्य सभी कारणोंके रहते हुए भी कार्यके सम्पन्न न होनेसे प्रतिबन्धक या विध्नका अनुमान करता है । वह विध्न या प्रतिबन्धक तबतक नहीं हट सकता। प्रवल अदृष्ट-शक्तिका अवलम्बन नहीं लिया जाय । विष्न-वाधाओंके दूर करनेके लिये ही विष्नेस्वरकी शरण ली जाती है। अतएव छोटे-मोटे-सभी कार्योंके आरम्भमें 'सुसुस्वरचैकदन्तश्च' आदि द्वादश नामींका स्मरण करके कार्योरम्भ करते हैं । यों तो नामस्मरणका माहात्म्य हिए। नहीं है, फिर भी भागवत आदि मन्योंमें नामके स्मरणका विशेष माहातम्य प्रतिपादित है। इन द्वादश नामोंके कीर्तनकी फलश्रुति इस प्रकार है-

> हाइद्येतानि नामानि यः पठेच्छूणुयाद्पि ॥ विचारम्थे विवाहे च प्रवेदो निर्ममे तथा । मंग्रामे संकटे चैंब विश्वस्थ र जायते ॥

केवल नाम-स्मरण या संकीर्वनमात्रसे मंतुष्ट इमारे पूर्वजोंने श्रीगणेशके एक पूजाकमका किया है । इस कमके प्रवर्तनमें वैदिक मन्त्र, विधि एवं तन्त्रके कुछ अंशोंका भी अवलम्बन है। इसीसे श्रीत, स्मार्त, पौराणिक या तान्त्रिः कर्म हों, उनके प्रारम्भमें गणेशजीकी ही आराधः और इस आराधनामें परस्पर कुछ बैलक्षण्य भी दे है। यह तो अन्य कर्मोंके आरम्भ कर्नेकी वात जब भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीका पर्व आता है, तब उसह भी विष्नहरणार्थ विष्नेश-पूजा की जाती है। निष्कर्ष निकलता है कि एक अङ्ग-पूजन है और ए पूजन ! श्रीगणेशजीका अङ्गके रूपमें जो पूजन है, बह हि . निमित्त है और प्रवान पूजन सभी मनोरथींर्क निमित्त है। एक ही देवताका कभी अङ्ग 3 प्रधानताके रूपसे पूजित होना अनुचित नहीं है । व दृष्टिसे देवताओंमें उच्च-नीच भाव नहीं है, छेकिन व्य दृष्टिमें यह अपरिहार्य है।

भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यजी-जैसी महान् आत्मा आसेतु-हिमाचल भारतमें भेदभावके विना अद्वैत-सि प्रतिष्ठा की, वे ही भगवत्पाद प्रण्मतप्रतिष्ठापनाः कहे जाते हैं। प्रण्मत हैं—गाणपत्य-सौर-श्रोव-वैज और कौमार। इन मतोंमें कोई किसी मतका भी अन्य मतोंका भी आदर करना पड़ता है। इमरे भावकी कोई हानि नहीं होती।

देश और प्रान्तके भेदसे पूजनका भेद होनेपर भी भारतभरमें भाद्र-शुक्छ-चतुर्थी एवं म चतुर्थीके दिन श्रीगणेशोत्सव विशेपरूपसे प्रचल्ठि श्रीविद्याक्रममें गणेश-गृजनको भ्रमागणपति-सपर्या कहां

भहाराणपतिश्सन्द यहाँ एक विशेष अभिश्रायरे जाता है। महाराणपति भनुमें २८ अक्षर होते हैं। संस्य अनुसार 'भहागणपति'-शब्द भी २८ संख्याका अवबोधक है। कई देवतावाचक शब्द इस प्रकार बने हुए हैं कि शब्दसे बोधित संख्यासे तत्त्तदेवताके मनुके अक्षरोंकी संख्या मिल जाती है। यह गम्भीर विषय हैं। जो गुरु-परम्परासे ही गम्य है।

आज इम चमत्कारोंको देखकर नमस्कार करते हैं; किंतु नमस्कार करते हैं चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात इम भूल गये हैं । चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है । यह देवताओंके नमस्कार और पूजनते ही सिद्ध होता है । अच्छे फलकी प्राप्तिके लिये अच्छे कर्मोंका अनुष्ठान न्याय-संगत है । यह कर्मभूमि है । बिना अच्छे कर्मके किये फल-मात्रकी कामना उचित नहीं । विशेषतः देवता-प्रसादके लियं यथोचित कर्म करना पहता है । संसारमें रहते हुए

संसार आवश्यक है। देशका गौरव अच्छे कर्म और अच्छे आचरण करनेवालांपर अवलिवत है। बड़ी-बड़ी इमारतों और अम्ब्र-शम्ब्रकी अभिन्नृद्धिसे देशका गौरव नहीं मापा जा एकता। सदाचार-सम्पत्ति, सक्तर्मानुष्ठान, सभीमें सुद्धर्भाव या भ्रातृ-भाव आदिसे ही देशका गौरव है। गणेश-चतुर्थी-जैसे महापर्वपर यदि इम सामृहिकरूपसे उत्सव मनावंगे और अपनी भिक्त-श्रद्धाञ्जलिको भगवान्के अपण करेंगे तो देशका आजका दुर्भिक्ष और उसकी अशान्ति सुनिम्बत-रूपसे दूर हो जायगी। इम सिद्धिवनायक महागणपितसे प्रार्थना करते हैं कि वे प्राणमात्रको सुखो बनायें और उपस्थित अशान्तिको दूर करें तथा मङ्गल्मृर्ति भगवान् श्रीगणेश प्रसन्न होकर सभीका कल्याण करें।

# श्रीगणेशपूजनसे जीवका कल्याण

-----

( महालीन परमपूज्य जगहुर शंकराचार्य श्रीकृष्णवीधाश्रमजी महाराज )

भगवान् श्रीगणेश इम सनातनधर्मी हिंदुओं के लिये परम सम्माननीय देवता हैं । वे साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हैं । भगवान् श्रीगणेशको प्रसन्न किये विना कल्याण सम्भव नहीं । भले ही आपके इष्टदेव भगवान् श्रीविष्णु अथवा भगवान् श्रीशंकर अथवा पराम्बा श्रीदुर्गा हैं, इन सभी देवी-देवताओं की उपासनाकी निर्विष्न सम्पन्नताके लिये विद्य-विनाशक भीगणेशका स्मरण आवश्यक है । भगवान्

श्रीगणेशकी यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका स्मरण करते ही सब विन्न-वाधाएँ दूर हो जाती हैं और सब कार्य निर्विच्न पूर्ण हो जाते हैं। लोक-परलोकमें सर्वत्र सफलता पानेका एकमात्र उपाय है कि कार्य प्रारम्भ करनेसे पहले भगवान् श्रीगणेशका स्मरण-पूजन अवस्य करें। यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो भगवान् श्रीगणेशकी शरण लोह तभी कल्याण होगा।

# श्रीगणेशसे पार्थना

( श्रीमत्परमइंसपरिवाजकाचार्य श्रीश्रीपरस्वामिकृत )

सानम्दरूप करणाकर विश्ववन्धो संतापचन्द्र भववारिधिभद्रसेतो। हे विष्नमृत्युदलनामृतसौख्यसिन्धो श्रीमन् विनायक तवाङ्त्रियुगं नताः सः॥ यसिन्न जीवजगदादिकमोहजालं यसिन्न जन्ममरणादिभयं समग्रम्। यसिन् सुखेकधनभूम्नि न दुःखमीपत् तद् ब्रह्म मङ्गलपदं तच संश्रयामः॥

आनन्द खरूप श्रीमन् विनायक ! आप करणाकी निषि एवं सम्पूर्ण जगत्के बन्धु (अकारण हितेषी) है, शांकसंतापका शमन करनेके लिये परमाहादक चन्द्रमा है, भव-सागरसे पार होनेके लिये कल्याणकारी सेत हैं तथा विष्नरूपी मृत्युका नाश करनेके लिये अमृतमय सीख्यके सागर हैं; इम आपके युगल चरणोंमें प्रणाम करते हैं।

जिसमे जीव-जगत् इत्यादि मोहजालका पूर्णतः अभाव है। जहाँ जन्म-मरण आदिका भारा भय सर्वया है ही नहीं। जिस अदितीय आनन्द्यन भ्कामें किंचिमात्र भी दुःख नहीं है। उत ब्रह्मस्वरूप आपके मङ्गलमय चरणकी हम शरण हैते हैं।

THE PROPERTY OF

## गणपति-तत्त्व

(अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

सर्वजगन्नियन्ता पूर्ण परमतत्त्व ही भाणपति-तत्त्वः है; क्योंकि 'गणानां पतिः गणपतिः।' 'भाणा-राब्द-समूहका वाचक होता है---गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिक्षीर्तितः ।" समृहोंका पालन करनेवाले परमात्माको भाणपितः कहते हैं। देवादिकोंके पतिको भी 'गणपति' कहते हैं। अथवा 'महत्तत्व-गणानां पतिः गणपतिः ।' अथवा 'निर्गुणसगुणब्रह्मगणानां पतिः गणपितः'। अथवा ''सर्वविध गणोंको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला जो परमात्मा है, वही 'गणपति' है।'' अभिप्राय यह कि 'आफाबा-स्तिष्ठिङ्गात्' (ब्रह्मसूत्र १ । १ । २२ )—इस न्यायसे जिसमें व्रह्मतत्त्वके गुण जगदुत्पत्ति-स्थिति-लय-लीलत्व, जगन्नियन्तृत्व, सर्वपालकत्वादि पाये जायँ, वही 'ब्रह्म' होता है। जैसे आकाशका जगदुत्पत्तिस्थिति-कारणत्व---'इमानि भूतानि आकाशादेव जायन्ते' ( नृसिंहपूर्वं तापिनी ३।३) इस श्रुतिसे जाना जाता है; इसलिये वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता है। वैसे ही 'ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वसेव केवलं हर्तासि, त्वसेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि ।' इत्यादि भाणपत्यथर्वशीर्षः (१) वचनद्वारा भाणपतिं - शब्दसे भी ब्रह्म ही निर्दिष्ट होता है।

अतीन्द्रिय, सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुतत्त्वका निर्णय केवल शास्त्रके ही आधारपर किया जा सकता है। जैसे शब्दकी अवगति श्रोत्रसे ही होती है, वैसे ही पूर्ण परमतत्त्वकी अवगति भी शास्त्रसे ही होती है। इसलिये 'तं त्वीपनिषदं पुरुषं पुच्छामि' ( बृहदारण्यकोपनिषद् ३ | ९ | २६ ), 'बास्त्रयोनित्वात्।' (ब्रह्मसूत्र १।१।३) इत्यादि वेदमन्त्र, ब्रह्मसूत्र एवं अनेकविष युक्तियोंसे भी यही सिद्ध होता है कि सर्वजगत्कारण ब्रह्म शास्त्रैकसमिधगम्य ही है। यदि शास्त्रातिरिक्त अन्य प्रमाणींसे सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय-तत्त्वकी अवगति हो जाय तो शास्त्रोंके अनुवादकमात्र रह जानेसे उनका नैरर्थक्य-प्रसङ्ग भी दुर्वार हो जायगा । इसल्प्रिये गणपति-तत्त्वकी अवगतिमें मुख्यतया शास्त्र ही प्रमाण हैं । शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि "सर्वदृश्यजगत्का पति ही भागपतिः है। क्योंकि 'गण्यन्ते युद्ध-यन्तेते गणाः'—इस न्युत्पत्तिसे सर्वदृश्यमात्र ही 'गणः है और इसका जो अघिष्ठान है, वही गणपतिः है। कल्पितकी स्थिति एवं प्रवृत्ति अधिष्ठानसे ही होती है; अतः क स्पतका पति अधिष्ठान ही युक्त है । यद्यपि इसपर कहा जा सकता

है कि तव तो भिन्न-भिन्न पुराणोंमें शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूपसे ही विवक्षित हैं। जब कि ब्रह्मतत्त्व एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्न-भिन्न पुराणोंमें कैसे पाये जाते हैं? इसका उत्तर यही है कि एक ही परमतत्त्व भिन्न-भिन्न उपासकोंकी भिन्न-भिन्न अभिलिषत सिद्धिके ल्यि अपनी अचिन्त्य लीला-शक्तिसे भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न होकर नाम-रूपवान् होकर अभिल्यक्त होता है । जैसे भामनीत्व, सर्वकामत्व, सर्वरसत्व, सत्संकल्पत्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्मतत्त्वकी उपासना करनेसे उपासकोंको उपास्य-विशेषण गुण ही फलरूपमें प्राप्त होते हैं, ठीक वैसे ही प्राधान्येन विभविनाशकत्वादि गुणविशिष्ट वही परमतत्त्व गणपतिरूपमें आविर्भृत होता है।

यदि कहा जाय कि 'फिर इसी तरहसे बाह्याभिमत भिन्न-भिन्न देव भी ब्रह्मतत्त्व ही होंगे; और फिर इतना ही क्यों, जब कि सारा प्रपञ्च ही ब्रह्मतत्त्व है, तब गणपति ही क्यों विशेषरूपसे ब्रह्म कहे जायँ ? इसका उत्तर यही है कि 'यद्यपि अधिष्ठानरूपसे बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्वस्तु ब्रह्मरूप कहे जा सकते हैं। तथापि तत्तद्गुणगणविशिष्टरूपसे ब्रह्मतत्त्व तो केवल शास्त्रते ही जाना जा सकता है, अर्थात् शास्त्र ही जिन-जिन नाम-रूप-गुणयुक्त तत्त्वोंको ब्रह्म बतलाते हैं, वे ही ब्रह्म हो सकते हैं; क्योंकि यह कहा जा चुका है कि अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान करानेमें एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है ।' शास्त्र मुख्यरूपसे वेद और वेदानुसारी स्मृतीतिहासपुराणादि ही हैं, यह बात आगे पूर्णरूपसे विवेचित की जायगी। शास्त्र गणपतिको 'पूर्ण ब्रह्मः बतलाते हैं। पूर्वोक्त भागपत्यथर्व श्रुतिंश्(१)में गणपतिको स्वमेव प्रस्यक्षं तत्त्वमिस'—ऐसा कहा गया है। उसका अभिप्राय यह है कि गणपतिके खरूपमें नर तथा गज-इन दोनोंका ही सामञ्जस्य पाया जाता है । यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर-विरुद्ध-से प्रतीय-मान 'तत्-पदार्थ' तथा 'त्वं-पदार्थ'के अभेदको सूचित करता है; क्योंकि 'तत्-पदार्थ' सर्वजगत्कारण, सर्वज्ञ, सर्वज्ञक्तिमान् . परमात्मा<sup>7</sup> होता है एवं 'त्वं-पदार्थ' अल्परा, अल्पराक्तिमान् 'जीव' होता है। उन दोनोंका ऐक्य यद्यपि आपाततः विरुद्ध है, तथापि लक्षणासे विरद्धांशदयका त्याग कर एकता सुसम्पन होती है। इसी प्रकार लोकमें यद्यपि नर और गजका ऐक्य

असम्मत है, तथापि लक्षणासे विरुद्ध-धर्माश्रय भगवान्में वह सामझस्य है। अथवा जैसे तत्पद-लक्ष्यार्थ सर्वोपाधिनिष्कृष्ट 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।' (तैत्ति उप०२।१।१) एवं लक्षणालक्षित ब्रह्म है, वैसे ही 'त्वं-पदार्थ' लगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है। इन दोनोंका अखण्डेकरस्य 'असि-पदार्थ'में सामझस्य है; इसी तरह नर और गज-स्वरूपका सामझस्य गणपित-स्वरूपमें है। 'त्वं-पदार्थ' नर-स्वरूप है तथा 'तत्'-पदार्थ गज-स्वरूप एवं अखण्डेकरस्य गणपितरूप 'असि-पदार्थ'में इन दोनोंका सामझस्य है।

शास्त्रमें नर-पद्से प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया है-'नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः ।' 'गज्ज'-शब्दकी व्याख्या शास्त्रोंमें इस प्रकार की गयी है-- "समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्ति इति 'गः' यसाद् बिम्बप्रतिबिम्बतया प्रणवात्मकं जगज्जायते इति 'जः'।—समाधिसे योगीलोग जिस परमतत्त्वको प्राप्त करते हैं, वह भा है और जैसे बिम्बसे प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारणखरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता है, उसे 'ज' कहते हैं ।" 'जन्माचस्य यतः।', बहासू० १ | १ | २ ), 'यसाद्धिरारसम्भूति-र्थतो वेदो यतो जगत्। \* इत्यादि वचन भी उसके पोषक हैं। सोपाधिक 'त्वं र-पदार्थात्मक नर गणेशका पादादिकण्ठपर्यन्त देह है। यह सोपाधिक होनेसे निरुपाधिकापेक्षया निकृष्ट है, अतएव अघोमताङ्ग है । निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट 'तत्'-पदार्थमय गणेशजीका कण्ठादिमस्तकपर्यन्त गज-स्वरूप है। वह निरुपाधिक होनेसे सर्वोत्कृष्ट है। सम्पूर्ण पादादि-मस्तक-पर्यन्त गणेशजीका देह 'असि-पदार्थ' अखण्डेकरस है।

यह गणेश एकदन्त है। 'एक'-शब्द 'माया'का बोधक है और 'दन्त' शब्द 'मायिक'-का बोधक है। मुद्गलपुराणमें कहा गया है —

एकशब्दात्मिका साया तस्याः सर्वं ससुद्भवम् । इन्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालकः उच्यते ॥ अर्थात् गणेशजीमें माया और मायिकका योग होनेसे वे 'एकदन्तः' कहलाते हैं । गणेशजी वक्रतुण्ड भी हैं— 'वक्रम् आत्मरूपं सुखं यस्य ।' 'वक्रः टेढ़ेको कहते हैं, आत्मस्वरूप टेढ़ा हैं। क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् तो मनोयचर्नोका गोचर है, किंतु आत्मतत्त्व उनका— मन-वाणीका अविषय है—'यतो वाचो निवर्तन्ते अधाप्य मनसा सह।' (तैत्ति॰ उप॰ २।४) इत्यादि वचन इसके प्रमाण हैं और भी—

कण्ठाधो माययायुक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचकम् । वक्राख्यं येन विन्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः॥

गणेशजी 'चतुर्भुज' भी हैं; क्योंकि वे देवता, तर, अपुर और नाग—इन चारोंका खापन करनेवाले हैं एवं चतुर्वर्ग-चतुर्वेदादिके भी खापक हैं। वे भक्तानुग्रहार्थ अपने चारों हाथोंमें पाश, अङ्कुश, वर-मुद्रा और अभय-मुद्रा घारण करते हैं। भक्तोंके मोहरूपी शत्रुको फँसानेके लिये 'पाश' तथा सर्वजगित्रयन्तृरूप ब्रह्म 'अङ्कुश' है। दुष्टोंका नाश करनेवाला ब्रह्म 'दन्तः और सर्व-कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ब्रह्म 'वरः है। तथा च—

स्वर्गेषु देवताश्चायं पृथ्व्यां नरांसाधाऽतले । असुरान्नागमुख्यांश्च स्थापियप्यति बालकः ॥ तत्त्वानि चालयन् विप्रास्तस्मान्नाम्ना चतुर्भुंगः । चतुर्णां विविधानां च स्थापकोऽयं प्रकीतिंतः ॥

भगवान् गणपितका वाहन 'मृषक' सर्वान्तर्यामी, सर्वप्राणियोंके दृदयरूप बिल्में रहनेवाला, सर्वजन्तुओंके भोगनेवाला ही है। वह चोर भी है; न्योंकि जन्तुओंके अज्ञात सर्वस्वको हरनेवाला है। उसको कोई जानता नहीं; क्योंकि मायासे गृहरूप अन्तर्यामी ही समस्त भोगोंको भोगता है। इसील्यि वह 'भोक्तार सर्वतपसाम' कहा गया है। 'मृष स्तेय'—हस धातुसे मृषक-शब्द निष्पन्न होता है। मृषक जैसे प्राणियोंकी सर्वभोग्य वस्तुओंको जुराकर भी पुण्य-पापोंसे विवर्जित ही रहता है, वैसे ही मायागृह सर्वान्तर्यामी भी सब भोगोंको भोगता हुआ पुण्य-पापोंसे विवर्जित है। वह सर्वान्तर्यामी गणपितकी सेवाके लिये मृषक रूप धारणकर उनका वाहन वना है—

मूषकं वाहनं चास्य पश्यन्ति वाहनं परम् ।
तेन सूषकवाहोऽयं वेदेषु कथितोऽभवत् ॥
मुष् स्तेये तथा धातुर्जातन्यः स्तेयबद्धारक् ।
नासकपारमकं सर्वं तन्नासद् ब्राग्न वर्तते ॥
भोगेषु भोगभोष्का च ब्रह्मादारेण वर्तते ।
अहंकारयुतास्तं वं न जानन्ति विसोहिताः॥

<sup>#</sup> जिससे इस अगदके जन्म आदि होते हैं।' जिससे शेंदार-का प्रादुर्भाव होता है तथा जिससे वेद एवं जगत्का प्राकट्य हुआ है।'

ईश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तन्न संस्थितः । स एव मृषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः ॥

एवमेव भगवान् श्रीगणेश 'लम्बोदर' हैं; क्योंकि उनके उदरमें ही समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और वे स्वयं किसीके उदरमें नहीं हैं। तथा च---

'तस्योदरात् समुत्पन्नं नाना विश्वं न संशयः ।'

इसी प्रकार भगवान् गणेश 'शूर्पकर्ण' हैं; क्योंकि वे योगीनद्र-मुखसे वर्ण्यमान तथा उत्तम जिज्ञासुओंसे श्रूयमाण तथा हृद्यंगत होकर, शूर्पके समान मायामय पाप-पुण्यरूप रजको दूर करके शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति सम्पादित करवा देते हैं—

रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च ।

पूर्षं सर्वनराणां वै योग्यं भोजनकाम्यया ॥

तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते ।

त्यक्तोपासनकं तस्य शूर्पंकणंस्य सुन्दरि ॥

पूर्पंकणं समाश्रित्य त्यक्त्वा मलविकारकम् ।

ब्रह्मेव नरजातिस्थो भवेलेन तथा स्मृतंः ॥

इसी प्रकार भगवान् गणेश 'ज्येष्ठराजः' हैं। सर्वज्येष्ठों (बड़ों) के अधिपति या सर्वज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके बीचमें वे विराजमान हैं। वे ही गणेशजी शिव-पार्वतीके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती-पुत्ररूपमें भी प्रादुर्भृत होते हैं।

श्रीरासचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र जैसे द्शरथ एवं वसुदेवके पुत्ररूपसे प्रादुर्भृत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं, वैसे ही भगवान् श्रीराणेश शिव-पार्वतीसे उत्पन्न होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं; अतएव उनकी शिव-विवाहमें विद्यमानता और पूज्यता होना भी कोई आश्चर्य नहीं हैं। 'ब्रह्मवैर्वपुराणभें कहा गया है कि 'पार्वतीके तपसे गोलोक-निवासी पूर्ण परब्रह्म 'श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपतिरूपसे प्रादुर्भृत हुए। अतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि सब एक ही तस्त्व हैं। इसी गणपित-तस्त्वको स्वित करनेवाला 'श्वरवेद'का यह मन्त्र है—

गणानां त्वा गणपति १ हवामहे कविं कवीना मुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आ नः श्रण्वन्नृतिभिः सीद् साद्नम्॥

(२।२३।१)

इससे मिलता-जुलता ही गणपतिका एक स्तावक मन्त्र 'पजुर्वेद'में भी है--- 'गणानां त्वा गणपित इवामहे ' (यजु ०२३।१'
— हत्यादि । ऋग्वेदके मन्त्रका सर्वथा गणपित-स्तुतिमें
तात्पर्य है। यजुर्वेदगत मन्त्रका विनियोग यद्यपि अश्व-स्तवनमें
तथापि सूक्ष्महष्ट्या केवल अश्वमें मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न हो
अश्वमुखेन गणपितकी ही स्तुति इस मन्त्रसे परिलक्षित हे
है। मन्त्रार्थ इस तरह है—

'हे बसो ! बसति सर्वेषु भृतेषु न्यापकरवादिति, तत्सम्बुः गणानां सहदादीनां ब्रह्मादीनाम् अन्येषां वा समृहानाम गणरूपेण साक्षिरूपेण, ज्ञेयाधिष्टानरूपेण वा । 'ग संस्थाने इत्यसाद् गण्यते बुद्धयते, योगिश्वः साक्षात्रि यः स गणस्तद् रूपेण वा पालकम्, एतादशं आवाह्यामहे। तथा प्रियाणां वलुआनां प्रियपतिम्, प्रिय पालकस् । तच्छेषतयेव सर्वस्य प्रेमास्पद्त्वात् । 'आत्मन कामाय सर्वं जियं अवतीति श्रुतेः।' निधीनां सुखनिधं सुरानिधेः पालकं खां हवामहे आवाहयामहे । मदन्तःक स्वस्बरूपानन्दसमपंगेन समापि पतिभूँचाः प्रादर्भय पुनः हे देव ! अहं ते गर्भंधम् अजायां प्रकृती चैतन्यप्र विम्बारमकं गर्भे द्वातीति गर्मधं विम्बारमकं चैतन्यम्, ( र च-सम योनिर्महदब्रह्म तिखन गर्भ द्वास्यहिमति भगव स्मरणात् ) आ-आकृप्य योगवळेन, अजानि स्वा स्थाप्यानि, त्वं च सम हृदि अक्षासि-क्षिपसि स्वस्त स्यापयस्ति।'

अधिकारी उपासक गणपितकी इस प्रकार प्रार्थना करता है सर्वान्तर्यामिन् ! देवादिसमूहको अधिष्ठान तथा स रूपसे, प्रियोंको प्रिय रूपसे, छौकिक प्रेमास्पदोंको प्रेमास्पदस्वरूपसे, छौकिक सुख-राशियोंको अछौरि परमानन्दसे पालन करनेवाले अर्थात् अपने अंश्रसे सम्पा करनेवाले आपका में पतिरूपसे आवाहन करता हूँ आप भी स्वरूपानन्द-समर्पणद्वारा मेरा पालन करें जगदुत्पादनार्थ प्रकृतिरूप योनिमें स्वकीय चैतन्यप्रतिविम्नात्म रूप गर्मको घारण करनेवाले विम्वचैतन्यरूपको में अ हृदयमें विशुद्धान्तःकरणसे घारण करूँ, एतदनुक्ल अनु करें।

इस तरह मन्त्र-प्रतिपाद्य गणपतितत्त्व सर्वविझें विनाशक है। अतएव 'गणपत्यथर्वशीर्ष' के दसर्वे मन् 'विन्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः' ऐसा आया षायणाचार्यने इसकी न्याख्या करते हुए लिखा है— 'समयकाकारमकभयहारिणे अमृतात्मकप्रदत्वात्' अर्थात् गणेशजी कालात्मक भयको हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मकपद्रप्रद हैं।

'मौद्गलपुराणःमें (स्कन्द) इस प्रसङ्गपर तथा विनायक-माहातम्य-विषयक एक गाथा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है-- 'एक वार राजा अभिनन्दनने इन्द्रभागशून्य एक यज्ञ आरम्भ किया। यह सब सुनकर इन्द्र अत्यन्त कुपित हुए। उन्होंने कालको बुलाकर यज्ञ-भङ्ग करनेकी आज्ञा दी। कालपुरुप यज्ञको भङ्ग करनेके लिये विष्नासुरके रूपमें प्रादुर्भूत हुआ। जन्ममृत्युमय जगत् कालके अधीन है। काल तीनों लोकोंको भ्रमण कराता है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष कालको जीतकर अमृतमय हो जाता है। ब्रह्मज्ञानका साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है-'ख़क्रमंणा तमभ्यर्च्यं सिद्धि विन्दति मानवः। ( श्रीमद्भगवद्-गीता १८ । ४६ )—सत्कर्मसे विद्युद्धान्तःकरण पुरुषको भगवत्तत्त्व-साक्षात्कार होता है' और उससे ही कालका पराजय होता है, यह जानकर काल उस सत्कर्मके नाशके लिये विम्नरूप होकर प्रादुर्भूत हुआ । सत्कर्महीन जगत् सदा ही कालके अधीन रहता है। इसीलिये कालस्वरूप विवासुर राजा अभिनन्दनको मारकर जहाँ-तहाँ दृश्यादृश्यरूपसे सत्कर्म-का खण्डन करने लगा। इससे वसिष्ठादि मनि भ्रान्त होकर ब्रह्माकी शर्णमें गये और उनके निर्देशपर उन लोगोंने भगवान् गणपति-की स्तति की; क्योंकि गणपतिको छोडकर किसी भी देवतामें कालनाहाकी सामर्थ्य न थी। गणेहाजी असाधारण विव्वविनाहाक-ख-गुणसे सम्पन्न हैं, यह बात श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार एवं शिष्ट साधुवाक्यों एवं श्रुतार्थापत्तिसे भी अवगत है। विन्नासर भी श्रीगणेशजीसे पराजित होकर उनकी ही शरणमें गया और उनका आज्ञावशवर्ती हुआ। अतः गणेशजीका नाम 'विधराज' हुआ । उसी समयसे गणेश-पूजन-स्मरणरहित जो भी सत्कर्म किया जाता है, उसमें विव्नका प्रादुर्भाव होने लगता है। तबसे विष्न भगवान श्रीगणेशजीके ही आश्रित रहने लगा । विष्न भी काललप होनेसे भगवत्त्वरूप है। "विशेषेण जगत्सामध्यं हन्तीति विष्नः--- ब्रह्मादिकोंमें भी जगत्सर्जनादि-सामर्थ्यको हनन करनेवालेको 'विष्न' कहते हैं", अर्थात ब्रह्मादि समस्त कार्य-ब्रह्म विघ्न-पराभृत होनेके कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; किंतु गणेशके अनुप्रहसे ही विवरहित होकर कार्यकरणक्षम होते हैं। 'विष्न' और 'विनायक'-बे दोनों ही भगवान होनेके कारण स्तत्य हैं। अतएव

'भगवन्ती विष्नविनायको प्रीयेताम्' ऐसा पुण कहनेकी, प्रार्थना करनेकी परिपाटी है। 'विष्न अतिरिक्त और किसीके वशमें नहीं हैं, जैसा कि 'यो शाप देनेके लिये उद्यत भृगुके प्रति विष्नरू कथनका उल्लेख प्राप्त है—

मा तपः क्षपयाबुद्धे कल्पकालमहानं यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन धक्ष्यां संसारावलयो ग्रस्ता निगीणी रुद्रकोटर (स्थिति प्र०१०)

इत्यादि । गणेश-स्मरणहीन सभी सत्कर्गोंमें विव्रका प्रादुर्भाव होना अनिवार्य है। अतः विष्नोंके लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कर्मोमें आवश्यक है।

यदि यह कहा जाय कि 'ओंकार ही सर्वमङ्ग वेदोक्त समस्त कर्म-उपासनाओंके आदिमें ओंका स्मरण किया जाता है, इसलिये गणेश-स्मरण निग तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ओंकार भी सगुण-स्वरूप 'मौद्रलपुराण'में भी कहा है—'गोशस्यादिपुजनं चतुर्मृतिधारकत्वात्। यहाकि चारी मुखींसे अष्टलक्ष रू पुराणीका प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात् द्वापरान्तमें व्य कलियुगीय मन्दमति प्राणियोंके बोधार्थ अष्टादश पपुराणींका निर्माण किया। उनमेंसे पहला 'ब्राहा पुर उसमें निर्गुण एवं बुद्धितस्वसे परे श्रीगणेश-तस्वका वा इसी प्रकार इनमें अन्तिम 'ब्रह्माण्डपुराण' है। उसमें गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विशे प्रणवात्मक प्रपञ्चका प्रतिपादन करनेवाला है। इसी उपपुराणोंमें भी पहला 'गणेशपुराण' है, जो सगुण गणेशकी एकताका प्रतिपादन करनेवाला है और गजव मृतिंघर गणेशका भी प्रतिपादन करता है। यहाँपर कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह टीक क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्रसे अपकृष्ट नहीं, वैसे ही पुराण उपपुराण भी अपकृष्ट नहीं हैं । उपपुराणोंमें भौद्गलः अ उपप्राण है। इसमें योगमय गणेशका माहातम्य प्रति है। इस तरह वेद, पुराण, उपपुराण आदिकोंके आदि, और अन्तमें भी सर्वत्र श्रीगणेश-तत्त्वका ही प्रतिपादन है। इतना ही क्यों, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी गणे होनेसे ही शास्त्र-प्रतिपाद्य हैं । कई व्यक्ति बुद्धिस्य चिदा रूप गणेशका स्मरण करके सत्कर्म करते हैं। कोई प्रणवस पूर्वक मरकर्म करते हैं, कोई गजबदन, अद्भयमृति गण स्मरण करते हैं एवं कोई योगमय गणपतिका स्मरण करते हैं। इस तरह सभी शुभ कार्योंके आरम्भमें येन-केनापि रूपेण गणेश-स्मरण देखा जाता है।

कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण-समय एवं पितृ-यज्ञादिमें गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है; किंतु यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि गण-स्थित गणेश-पद प्रत्यक्ष ही पितृ-मुक्तिप्रदिष्ट है। वेदोक्त पितृयज्ञारम्भमें गणेश-पूजनका निषेध नहीं है। अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त है, इसील्यि श्रुति गणाधिपतिको ज्येष्ठराज-पदसे सम्बोधित करती है।

भगणेशपुराणं के १।४५।१०-११ में त्रिपुर-वधके समय शिवजीने कहा है—-

होवैस्त्वदीयरथ वैष्णवैश्व शाक्तेश्व सौरेरथ सर्वकार्य। शुभाग्रुभे छोकिकवैदिके च त्वमर्वनीयः प्रथमं प्रयत्नात्॥

'गणेश-गीता' (६। १६) में मरण-कालमें भी गणेश-सरण कहा गया है—

यः स्मृत्वा त्यजिति प्राणमन्ते मा श्रद्धयान्वितः । स यात्यपुनरावृत्ति प्रसादान्मम भूभुज ॥

'गणेशोत्तरतापनी' (३) में भी कहा है—'ॐ गणेशों वे ब्रह्म तद् विद्यात् । यदिदं किं च सर्वे भूतं भन्यं जायमान च तत् सर्वमित्याचक्षते ।'

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण एवं विष्नविनाशकत्वादिगुणगणविशिष्ट गजवदनादि-अवयव-मूर्तिथर रूपमें श्रीगणेश हैं।

#### क्या गणेशजी अनार्य देवता हैं ?

आजकल कुछ प्रन्थचुम्बक पण्डितम्मन्य पाश्चात्यों के शिष्य बनकर बाह्य कुसंस्कारदूषितान्तः करण सुधारक श्रीगणेश-तत्त्वपर ऊटपटाँग विचार करनेका साहस करने लगे हैं। ये भला अपने उन पाश्चात्त्य गुरुओं के विपरीत कितना विचार कर सकते हैं ! उनका कहना है कि 'पहले गणेशजी आयों के देवता नहीं थे; किंतु एतहेशीय अनार्यों को पराजित करनेपर उनके सान्त्वनार्थ गणेशको आयों ने अपने देवताओं में मिला लिया है। इस ढंगके विद्वान् कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ चौपाइयों का संग्रह कर अपनी अनभिज्ञताका परिचय देते हुए ऐसे गणपितस्वरूपका वर्णन करते हैं कि उससे शास्त्रीय गणपितस्वरूप ही समान्छन्न हो जाता है। स्मान्छन्न हो जाता है। समान्छन्न हो जाता है। समान्छन्न हो जाता है।

असम्बद्धालाप उपेक्ष्य ही हैं, तथापि गतानुगतिक कतिपय मूर्जोंको तो उनसे व्यामोह होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ इसपर भी थोड़ा-सा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानुभावोंसे पूछे कि भाणेश-नामका कोई तत्त्व है, यह आपको कैसे ज्ञात हुआ ! पुराणादि शास्त्रोंके अध्ययनद्वारा या यत्र तत्र गणपतिकी मूर्तियोंको देखकर ११ यदि कहा जाय कि 'शास्त्रोंके अध्ययनादि-द्वारां तो फिर गणेशको अनायोंके देव कैसे कहा जा सकता है ! क्योंकि शास्त्रोंमें तो वे ब्रह्मादिके पूज्य वतलाये गये हैं। रही बात मूर्तियोंको देखकर जाननेकी तो फिर प्रक्त होगा कि 'ये मूर्तियाँ किस आधारपर वर्नी। वे तो शास्त्रप्रोक्त ध्यानानुकूल ही बनी हैं। यदि इसे उचित न मानें तो गणपतिको देवता या पूज्य समझना केवल मूर्य्वताकी ही बात होगी। क्योंकि केवल अजायबघर जैसी चीजोंमें रखी काष्ठमृत्पाषाणादिको भी कोई अभिज्ञ-जन कैसे समझेगा ? यदि कहा जाय कि 'अटरय शक्ति-विशेषका उस मूर्तिमें आवाहन कर उसका पूजन किया गया है, तो भी वह विशिष्ट देवशक्ति किस प्रमाणसे पहचानी या आहृत की गयी है ? इसके उत्तरमें यदि यह कहा जाय कि ''यह वात शास्त्रींसे ही जानी गयी' तो फिर शास्त्रोंने तो गणेश-तत्त्वको अनादि ईश्वर ही कहा है। फिर वे अनार्योंके देवता कैसे हए ११

एक दूसरी विलक्षण बात यह है कि शास्त्रोंक ही आधारपर गणेशको अनार्योभिमत देव कहना और आर्योक कहीं बाहरसे यहाँ आना मानना, भारतवर्षमें प्राथमिक अनार्योका निवास और अनार्योक देवता गणेशका आर्योद्वारा प्रहण आदि मानना—ये सब वे-सिर-पैरकी बात मला अनार्य-शिष्योंके अतिरिक्त और किनको सूझ सकती हैं ! मला कोई भी सहृदय पुरुष वेद-पुराणादि शास्त्रोंको मानता हुआ भी क्या गणेशका अनार्य-देवत्व स्वीकार कर सकता है ! वस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं आचार-शून्य मनमाने शास्त्रोंको विना सोचे-समझे ही पढ़ने एवं ऊटपटाँग अनुसंधान करनेका कुफल है । इसीलिये ज्ञानलवदुर्विद्योंको अनिभिज्ञोंसे भी अधिक शोचनीय कहा गया है—

भज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥

सञ्छास्त्रके अध्ययनका भी यही नियम है कि आचार्य-परम्परासे शास्त्रीय गृह रहस्योंको समझना चाहिये और परस्पर-विरोधी प्रतीत होनेवाळे वाक्योंको शङ्का-जिज्ञासादि-समन्वयद्वारा करना या टीक-टीक अन्य पुराण- धार्छों आदिहारा एमसना चाहिये। ऐसा न होनेछे ही भीगणपतिकी भिन-भिन्न लीलाएँ प्राणियोंको मोहित करती हैं। जैसे—उनका नित्यत्व, पार्वती-पुत्रत्व, शनिके दृष्टिपातसे शिरश्लेद और गजवदनका पुनः संधान आदि।

ये सव यातें केवल गणपतिके ही विषयमें नहीं, अपितु मीरायचन्द्र आदिकोंके विषयमें भी हैं। जैसे—अजत्व और जायमानत्व, नित्यमुक्तत्व और सीता-विरहमें रोदनादि । इसीलिये गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है कि 'राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जह मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥' (मानस २।१२६। ३६) वस्तुतः जिन्होंने भगवान्की स्मयटनघटनापटीयसी मायाका महत्त्व नहीं समझा, उन्हें अचिन्त्यमहामहिम वैभवशाली भगवान्की निर्गुण तथा सगुण लीलाओंका ज्ञान कैसे हो १ 'अजायमानो बहुधा विजायते ।' (यजुर्वेद ३१ । १६ ) 'मतस्थानि सर्वभूतानि' (गीता ९ । ४ ), 'न च मत्थानि भूतानि' (गीता ९ । ६ ) इत्यादिका अभिप्राय कैसे विदित हो १ सगुण लीला तो निर्गुणकी अपेक्षा भी भावुकोंकी दृष्टिमें दुरवप्राह्य है—

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन न जानिह कोह्। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन अस होह्॥ ( मानस ७ । ७३ ख )

इसीलिये गोस्वामीजीने कहा है कि अनादि देवता समझकर गणेशादिके रूप-भेद, शिवपूज्यता आदि अंशोंमें संशय न करें— 'कोड सुनि संसय करें जीन सुर अनादि जियें जानि॥' (मानस १। १००)

聖成大成大你去成人的本人的本人的本人的大

फिर जब बड़े-वे-यहे तार्किकोंका तर्फ भौतिक भावोंमें ही कुण्ठित हो जाता है, तब ब्याति या हेत्र तथा हेत्वाभासक छानछ शून्य आधुनिक विद्यानीके देवता या ईश्वरके विषयमें तक करनेका क्या अर्थ है ! वे महानुभाव यदि तर्कके स्वरूपका भी ठीक-ठीक निरूपण कर सकें तो उन्हें यह पता स्था स्केंगा कि धर्म तथा देवतापर यह तर्क भी कुछ काम कर सकता है या नहीं। भला यदि इनसे कोई पूछे कि 'यह आपने कैंसे अनुमान किया कि गणेश अनार्योंके देवता हैं और आदि भारतवासी अनार्य ही हैं ? क्या कोई अव्यभिचरित हैत इसका आपके पास है ! तो लोग सिवा अटकलपच्चू पाश्चात्त्यस्वार्थकल्पित, मिथ्या मनगढंत इतिहासके क्या आधार बतला सकते हैं । यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा बने रहनेकी राजनीतिक चालमात्र थी, जो चल न पायी । उसे कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर भावपूर्ण हमारे सन्चे इतिहासको न माने, इससे सद्कर अंधेर-खाता या उन्मार्ग क्या होगा !

अस्तु, आस्तिकोंको पूर्वोक्त प्रमाणोंसे निर्धारित गणपति-तत्त्वका श्रद्धासिहत ज्ञानार्जन कर समस्त कर्मोंके प्रारम्भमें उनका आराघन अवश्य करना चाहिये। पारलेकिक तत्त्व-निर्धारणमें एकमात्र ज्ञास्त्र ही आदरणीय हैं। इसीलिये त्रीभगवान्ने भी गीतामें कहा है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्योक्षार्यस्यवस्थितौ । ज्ञात्वा श्वास्वविधानोक्तं कर्मे कर्तुसिहाई सि ॥ (१६।१६)

# जय जय जय गणपति गणनायक !

( रचयिता-स्वामी श्रीसनातनदेवजी )

गणपति गणनायक जय जय जय सेवक-सुखदायक ॥ सिद्धि-सदन, करणासिन्धु, बन्धु जन-जनके, बोध-विधायक । विम्न-विदारण, अति, अनूप-रूप कृष्णखरूप, बरदायक ॥ नीति-प्रीति-पालक, सुषमानिधि, सिद्धि-बुद्धि-सेविता, विनायक-नायक। वारत-वदन, भुवत-भय-वारण, शंकर-ख़बन, गिरि-तनया-मन-मोद-प्रदायक॥ निज-जन-मन-मोदक, मोदकप्रिय, सुरनायक। सकल-कलानिधि, रिद्धि-सिद्धिदायक, अरु अकल फल-दायक ॥ निज-जन-मनवाञ्छित करि ज्ञान-ध्यान-विज्ञान दान खल-दल-शायक। सुरसेव्य सदा एकरस, एक-रद, प्रथम-पूज्य, विवुधाधिप-नायक ॥ बिद्या-वल-विवेक-वर-वारिधि, विश्ववन्य, बरदायक । वर ! देह यह दयानिधि एक जानि सर्ण-शरण-जन विषय-विष-पायक ॥ रहे कोउ नीति-प्रीति न हो



ारा छमझना चाहिये। ऐसा न होनेसे ही भेज-भिन्न लीलाएँ प्राणियोंको मोहित करती का नित्यत्व, पार्वती-पुत्रत्व, द्यानिके दृष्टिपातसे गजवदनका पुनः संघान आदि।

ते केवल गणपितके ही विषयमें नहीं, अपितु । दिकों के विषयमें भी हैं। जैसे—अजत्व और नित्यमुक्तत्व और सीता-विरहमें रोदनादि । भी श्रीनुलसीदासजीने कहा है कि 'राम देखि महारे । जद मोहिंह बुध होिंह सुखारे ॥' रेर्द्ध । रेर्द्ध ) वस्तुतः जिन्होंने भगवान्की यसी मायाका महत्त्व नहीं समझा, उन्हें म वेभववाली भगवान्की निर्गुग तथा हा ज्ञान कैसे हो १ 'अजायमानो बहुधा जुर्वेद ३१ । १६ ) 'मत्स्थानि सर्वभृतानि' ।, 'न च मत्स्थानि भृतानि' ( गीता ९ । अभिपाय कैसे विदित हो १ सगुण लील पेक्षा भी भावुकोंकी दृष्टिमें दुरवग्राह्य है— सुलभ अति सगुन न जानिंह कोइ । । नाना चित्त सुनि सुनि मन अस होइ ॥

(मानस ७। ७३ ख) खामीजीने कहा है कि अनादि देवता समझकर दः शिवपूरुयता आदि अंशोंमें संशयन करें— ।य करें जिन सुर अनादि जियँ जानि॥' (मानस १। १००)

फिर जब बड़े-वे-बड़े तार्किकांका तर्क भौतिक भावोंमें ही कुण्ठित हो जाता है, तब ब्याप्ति या हेत्र तथा हेत्वाभासके हानवे शून्य आधुनिक विद्यानोंके देवता या ईश्वरके विषयमें तर्क करनेका क्या अर्थ है ! वे महानुभाव यदि तर्कके खरूपका भी ठीक-ठीक निरूपण कर सकें तो उन्हें यह पता लग सकेंगा कि धर्म तथा देवतापर यह तर्क भी कुछ काम कर सकता है या नहीं। भला यदि इनसे कोई पूछे कि 'यह आपने कैसे अनुमान किया कि गणेश अनार्यों के देवता हैं और आदि भारतवासी अनार्य ही हैं ! क्या कोई अन्यभिचरित हैंतु इसका आपके पास है ! तो लोग सिवा अटकलपच्च पाश्चान्यस्वार्थकल्पितः मिथ्या मनगढंत इतिहासके क्या आधार बतला सकते हैं। यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा बने रहनेकी राजनीतिक चालमात्र थी। जो चल न पायी। उसे कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर भावपूर्ण हमारे सच्चे इतिहासको न माने। इससे बढ्कर अंधेर-खाता या उन्मार्ग क्या होगा !

अस्त, आस्तिकोंको पूर्वोक्त प्रमाणीं निर्धारित गणपति-तत्त्वका अद्धासित ज्ञानार्जन कर समस्त कर्मोंके प्रारम्भमें उनका आराधन अवश्य करना चाहिये। पारलेकिक तत्त्व-निर्धारणमें एकमात्र ज्ञास्त्र ही आदरणीय हैं। इसीलिये श्रीभगवान्ते भी गीतामें कहा है——

तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । झात्वा भ्रास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुसिहाईसि ॥ (१६। १६)

## जय जय जय गणपति गणनायक !

( रचियता-स्वामी श्रीसनातनदेवजी )

ज्ञच जय गणपति गणनायक ! णासिन्ध्, यन्ध् जन-जनके, सिद्धि-सद्त, सेवक-सुखद्।यक ॥ गस्बरूप, अनूप-रूप अति, विझ-विदारण, बोध-विधायक । बे-बुद्धि-सेवित, नीति-प्रीति-पालका, सुषमानिधि, वरदायक ॥ त्र-सुन्न, भुवत-भय-वारण, वारन-वद्दन, विनायक-नायक। क्रियः निज-जन-मन-मोदक, गिरि-तनया-मन-मोद्-प्रदायक ॥ छ, अकल सकल-कलानिधि, रिद्धि-सिद्धिदायक, अरु सुरनायक। -ध्यान-चिज्ञान दान करि निज-जन-मनवाञ्चित फल-दायक॥ सुरसेव्य एक-रद, सदा एकरस, खल-दल-शायक। । चल-विवेक-वर-वारिधि, विद्यधाधिप-नायक ॥ विश्ववन्द्य, १-शरण-जन जानि दयानिधि ! देख एक यह वर वरदायक । जनमें हो नीति-प्रीति नित. रहे न कोउ विषय-विष-पायक ॥



# श्रीगणेश, शिव, राम, कृष्ण आदि रूपोंमें एक ही परमात्मा उपास्य है

( महालीन परमश्रदेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

निराकार ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धारार्थ खाकार रूपसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। उनके साकार रूपोंका वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है। क्योंकि वे अनन्त हैं। भक्त जिस रूपसे उन्हें देखना चाहता है। वे उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान्का साकार रूप धारण करना भगवान्के अधीन नहीं, प्रेमी भक्तोंके अधीन है। अर्जुनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा प्रकट की, फिर चतुर्भुजकी और तदनन्तर द्विमुजकी। भक्तभावन भगवान् कृष्णने अर्जुनको उसके इच्छानुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोंसे दर्शन दे दिये और उसे निराकारका भाव भी मलीभाँति समझा दिया। इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसको उसी रूपके दर्शन हो सकते हैं।

अतएव उपासनाके स्वरूपमें परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान् विष्णु, राम, कृष्ण, श्विन, नृसिंह, देवी, गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सय उसीकी होती है। भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है। यदलनेकी जरूरत यदि है, तो परमात्मामें अल्पत्व- शुद्धिकी। भक्तको चाहिये, वह अपने इष्टदेवकी उपासना करता हुआं सदा समझता रहे कि मैं जिस परमात्माकी उपासना करता हुँ, वे ही परमेश्वर निराकार रूपसे चराचरमें व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व कुछ उन्हींकी दृष्टिमें हो रहा है। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वगुणसम्पन्न, सर्व- समर्थ, सर्वसाक्षी, सत्-चित्-आनन्दघन मेरे इष्टदेव परमात्मा ही अपनी लीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनके इच्छानुसार भिन्न-भिन स्वरूप घारणकर अनेक लीलाएँ करते हैं।

श्रीविष्णुपुराणमें श्रीविष्णुको ही सर्वोपिर बतलाया गया है और कहा गया है कि 'संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और खम अविष्णुसे ही होते हैं; वे ही साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सर्वेज, सर्वश्रिष्ठ हैं। वे ही सर्वेज, सर्वश्रिष्ठ हैं। उनसे मढ़कर और कोई नहीं है। इसी प्रकार शिवपुराणमें श्रीशिवको, देवीभागवतमें श्रीदेवीको, गणेशपुराणमें श्रीगणेशको तथा सौरपुराणमें श्रीत्र्यंको ही सर्वोपिर सर्वशिक्तमान, सर्वोघार, पूर्णब्रह्म परमात्मा कहा गया है। इसी प्रकार अन्य सब पुराणोंमें भी वर्णन आता है।

इससे एक-दूसरेमें परस्पर विरोध, एक-दूसरेकी अपेक्षा परस्पर श्रेष्ठता तथा उसकी महिमाकी अतिरायोक्ति प्रतीत होती है। इसका भाव यह है कि जैसे सती-शिरोमणि पार्वती-के लिये केवल एक श्रीशिव ही सर्वोपिर हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं; और भगवती लक्ष्मीके लिये केवल एक श्रीविष्णु ही सबसे बढ़कर हैं, इसी तरह सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्माको लक्ष्यमें रखकर सभी उपासकोंको परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हो जाय, इस दृष्टिसे मद्द्षि वेदव्यास-जीने एक-एक देवताको प्रधानता देकर तत्तत्पुराणोंकी रचना की है। प्रत्येक पुराणके अधिष्ठाता देवताके नाम-रूप पुरसातमान्त्रे ही नाम-रूप हैं-यह भलीभाँति समझ छेनेपर उपर्युक्त श्रद्धा रह नहीं सकती। किसी भी देवताका उपासक क्यों न हो, उस उपासकको पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप सर्वोपरि फल मिलना चाहिये-यह पुराण-रचयिताका उद्देश्य बहुत ही उत्तम और तान्विक है। प्रत्येक पुराणमें उसमें प्रतिपाद्य स्वरूपको सर्वोपरि बतलानेका प्रयोजन दूसरेकी निन्दांसे नहीं है, किंतु उसकी प्रशंसामें है और उसकी प्रशंसा उस उपासककी उस पुराण और देवतामें अद्यापूर्वक एकनिष्ठ भक्ति करानेके उद्देश्यसे ही है और सह उचित भी है। इस प्रकार होनेसे ही साधकका अनुष्ठान धाङ्गोपाङ्ग पूर्ण होकर उसे पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति ग्रीव हो सकती है।

जितने भी पुराण-उपपुराण हैं, उनके अधिष्ठाता देवता-का नाम और रूप (आकृति) भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य एक पूर्णब्रह्म परमात्माकी ओर रखा गया है; क्योंकि गुण, प्रभाव, लक्षण, महिमा और स्तुति-प्रार्थनाका वर्णन करते हुए प्रत्येक देवताको ब्रह्मका रूप दिया गया है। इसील्थि एक-दूसरे देवताकी स्तुति परस्पर प्रायः मिल्र्ती-जुल्ती आती है, जो पूर्ण ब्रह्म सचिदानन्दघन परमात्मामें ही चटती है। पुराणोंमें जो पुराणोंके अधिष्ठानृ-देवताकी प्रशंसा एवं स्तुति की गयी है, वह अतिश्योक्ति नहीं है; क्कोंकि परमात्माकी महिमा अतिश्वय, अपार और अपरिमित होनेसे उसकी महिमा वतलायी जाय, वह अस्य ही है। वाणीके द्वारा जो कुछ कहा जाता है, वह परिमित ही है। अतएव वास्तवमें वाणीद्वारा परमात्माकी महिमाका कोई किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर सकता।

आशय यह है कि जो भक्त जिस देवताकी उपासना करता है, उस उपासकको अपने उपास्यदेवको सर्वोपरि पूर्ण बहा परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये। इस प्रकारकी दृष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वोपरि सचिदानन्द्यन पूर्ण बहा परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि सभी नाम और रूप परमात्माके ही होनेसे वह उपासना परमात्माकी ही उपासना है। अतः परमात्माको लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूपकी उपासना की जाय, उसका फल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होता है। इसलिये मनुष्यको अपने इष्टदेवको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ-कर उसके नामका जप और स्वरूपका ध्यान नित्य-निरन्तर करना चाहिये।

## परममङ्गलस्वरूप श्रीगणेश

( धन-मश्रीविभूपित जगहुरु निन्वार्काचार्य श्री श्रीजो' राधासवैश्वरशरणदेवाचार्यजो महाराज )

धादिपूज्यं गणाध्यक्षसुमापुत्रं विनायकम्। मङ्गळं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्॥

तैंतीस कोटि देवताओं में श्रीगणेशका जो महत्त्व दृष्टिगत होता है, वह समीसे विलक्षण है। किसी भी देवकी आराधनाके आरम्भमें, किसी भी सल्कर्मानुष्ठानमें, किसी भी उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट एवं साधारण-से-साधारण लौकिक कार्यमें भी भगवान गणपतिका सारण, उनका विधिवत् अर्चन एवं वन्दन किया जाता है । यह परमश्रेष्ठत्व भवभयहरण, मङ्गलकरण, श्रीविनायकको ही प्राप्त है। श्रीगणेशकी असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मङ्गल-खरूपका मधुर वर्णन श्रति-स्मृति-पुराण-तन्त्र-सूत्रादि प्रन्थोंमें विस्तृतरूपसे प्रतिपादित है। इनके मङ्गलमय पावन-विग्रहके दर्शन तथा सारणमात्रसे ही त्रिविध पाप-ताप एवं विविध उग्रतम खन्तरायोंका ध्वंस सहजमें ही हो जाता है। श्रेष्ठ किंवा श्वासान्य अनुष्ठेय कार्यके प्रारम्भ, मध्य और अन्तमें श्रीगणपति-भगवान्का स्वरण न हो तो समारम्भ किये हुए कार्यकी सम्पन्नता कठिन हो जाती है। लोकमें भी शास्त्रसिद्धान्तानुसार एवं प्रत्यक्ष नानाविष चमत्कृतिपूर्ण उदाहरणोंसे सुस्पष्ट है कि श्रीगणेशके स्मरण-पूजनके बिना अनेक विम्न-बाधाओंका

आना स्वाभाविक है। अतः इन महामङ्गलमूर्तिका ध्यान-आराधन परम अपेक्षित है।

श्रीगणेश जिस प्रकार ऋदि-सिद्धि-बुद्धिके दाता हैं, उसी प्रकार ये अपने अद्भुत रूप-सौन्दर्यपूर्ण विग्रहके दर्शनींसे अनन्त सुख-समृद्धिके भी प्रदाता हैं । बुद्धि-वैभवके तो ये सर्वतीमुख भंडार हैं, तभी तो भगवान् वैदन्यास-प्रणीत महाभारत-जैसे विशाल प्रनथके लेखनका कार्य इन्होंने ही पूर्ण किया। भगवन्नामः अङ्कित कर और उसकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण देवताओं से घरित्री-परिक्रमामें भी प्राथमिकता प्राप्त करनेकी पौराणिक गाथा इनकी अनन्त-मतिसिन्धता एवं इरिनामामृत-मिइमाभिज्ञताका संदर्शन कराती है । इसके अतिरिक्त ये गणपति अपनी संक्षिप्त अर्चनाने ही अतिशय संतुष्ट हो भक्तको ऋद्धि-सिद्धिसे परिपूर्ण कर देते हैं। इनकी अर्चना कटापि निष्फल नहीं जाती । ऐसे सुभग, सरल, वरद देवका अर्चन-स्मरण-चिन्तन सभीके लिये परम कल्याणप्रद है। अतीव प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्ष 'कल्याण'का श्रीगणेश-अङ्कः प्रकाशित हो रहा है। अतः श्रीगणेश-सम्बन्धी सभी जिज्ञासाओंका सम्यक्-समाधान इस एक ही महान् ग्रन्थसे उपलब्ध हो सकेगा। सभी भावुक पाठक इस परमोपादेय ग्रन्थका अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हो।

# मङ्गलविधायक श्रीगणेश

( पूज्यपाद योगिराज अनम्तश्री देवरहवाबाबा )

प्रत्येक हिंदू-घरमें जो भी कार्य हम सर्वप्रथम आरम्भ करते हैं, वह गणेशजीका नाम लेकर ही करते हैं । इसल्यि कि उसमें कोई विन्न न आये और कार्य सफल हो जाय। चाहे हम गणेशजीकी विधियत् पूजांसे अपना कार्य आरम्भ करें, चाहे पूजा न करके भी, गणेशजीका नाम-स्मरण ही कल्याणकारी है। व्यवसायी लोग अपने व्यवसायके आरम्भमें और माता-पिता अपने वालकोंके विद्यारम्भमें गणेशजीका पूजन अवश्य करते हैं। व्यावसायिक बही-खातोंके या पुस्तकोंके प्रथम पृष्ठपर 'श्रीगणेशाय नमः' यह माङ्गलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य लिखा जाता है।

पार्वती- शिव-तनय सर्वाग्र-पूरुय गणेशजीकी इस गरिमा-का हेतु रामचरितमानसमें संत तुलसीदासजी बताते हैं—

'महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥' ( मानस १ | १८ । २ )

इसके विषयमें कथानक इस प्रकार है। एक बार देवताओं में इस बातकी होड़ लगी कि जो कोई देवता पृथ्वीकी परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा, वही आदिपूज्य होगा। सभी देवता उस दौड़में सम्मिल्ट्रित हुए। उसमें श्रीगणेश भी थे; किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था; वे जानते थे कि मेरे वाहन श्रीमूषकजी हैं, जिनकी चाल बहुत घीमी है; भला, इनके द्वारा पृथ्वीकी परिक्रमा कैंसे हो सकेगी! लेकिन गणेशजी

'राम-नामं के प्रभावको जानते थे। 'राम-नाम' के द्वारा कौन-सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ?

उन्होंने तुरंत यह कार्य किया कि पृथ्वीपर ही राम-नाम लिख दिया। 'राम•से सारा विश्व ही ओत-प्रोत है और उसी राम-नाम लिखी हुई पृथ्वीकी उन्होंने अपने मूषकसहित परिक्रमा कर दी। इस प्रकार उनके द्वारा पूरी पृथ्वीकी परिक्रमा सम्पन्न हो गयी। इस रीतिसे देवताओं की परिक्रमाकी होड़ में वे सर्वप्रथम आ गये। बुद्धिसे कौन-सा काम कठिन है ! राम-नामका प्रभाव और साथ-साथ उसमें बुद्धिका समावेश—इन दोनों के द्वारा श्रीगणेशजी सर्व-प्रथम पूज्य एवं वन्च हो गये।

राम-नाम स्वयं एक महामन्त्र है, जिसके जपनेसे कोई-भी ऐसी सिद्धि नहीं है, जो प्राप्त नहीं हो सकती ? संत तुलसीदास राम-नामकी महत्ताको जानने और समझनेवाले थे। अपनी रचना रामायणमें जहाँ उन्होंने राम-नामकी महत्ताका वर्णन किया है, वहाँ स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है कि स्राम-नाम-जपका ही यह प्रभाव था, जिसके द्वारा श्रीगणेशजी समस्त देवता-समूहमें सर्वप्रथम पूजनीय हो गये।

यही गणेशजीकी महिमा है, जिसके कारण इम सर्वप्रथम अपने सभी मङ्गल-कार्योंमें 'श्रीगणेशाय नमः' बोलते और लिखते हैं तथा इमारे सभी मङ्गल-कार्योंके प्रारम्भ करनेका पर्यायवाची शब्द 'श्रीगणेशाय नमः' वन गया है।

( प्रेषक---श्रीरामकृष्णप्रसादजी )

## श्रीगणेशका विरद !

मृनालिन ज्यौं तोरि डारै धालक सव त्यौं कठिन कराल दीह दुख अकाल हरति पश्चिनी विपति हिंउ के पात सम, ज्यौं पताल पेलि पठवै पंक कों॥ कलुख भव-सीस-ससि कलंक-अंक सम, 'केसौदास' Ê दास वपुख राखत के को। साँकरनि होत साँकरे सनमुख तोरै, की ओवैं मुख गज-मुख-मुख दसमुख –महाकवि केशवदार



我成立成分成本成本的本格本

## ओंकारस्वरूप श्रीगणपति

( मदातमा श्रीसीताराम ओंकारनाथजी महाराज )

'ॐ' यह अक्षर वर्णजगत् तथा भूः, भुवः, खः— । सम जो कुछ है, सब है । इसकी सुरपष्ट व्याख्या है कि अतीत, वर्तमान और भविष्यत् सब कुछ 'ॐ' । सके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है, बह भी ऑकार विकार अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । स्थाबर-जन्नम कुछ ऑकार है । यह ऑकार ही परमार्थका सार विकार है—

'परमार्थसारभूतं हि यदद्वेतमशेपतः।' यह ओंकार और गणपति एक ही तत्त्व हैं, यह हम त्यथर्वशीपीपनिपद्गमें देख सकते हैं।

श्रीगणेशाय नसः

अथ गणपत्यथर्चशीर्पोपनिपद्

भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभियंजन्नाः ।

स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा ५ सस्तन्भि-

र्मशेम देवहितं यदायुः॥१॥
।हे देवगण! (यश्चमं नती होकर) हम कानींसे मद्र
लमय) शब्द सुनें। यश्चमं नती होकर हम ऑखोंसे मद्र
लमय) रूपका दर्शन करें। सुस्थिर अङ्गों तथा
। द्वार। तुम्हारा स्तवन करते हुए हम देववृन्दके लिये
तकर आयु हो, उसका उपभोग करें।
देत न हन्द्रों वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
त नसाक्ष्मोंऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

हैं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
बदे हुए सुयशवाले जो इन्द्र हैं, वे इसारे लिये
स्य हों। सर्वश्च पूषा (सूर्य) इसारे लिये मङ्गलसय
ताक्ष्यं, अजेय ( अप्रतिहत-शक्ति ) गरुइ इसारे
सङ्गलसय हों। बृहस्पति इसारे लिये मङ्गलसय हों।
त्रिविष्ठ तापोंकी शान्ति हो।

त्य गणेशायवंशीर्ष स्याख्यासामः— अब हम गणेशायर्व-शीर्षकी न्याख्या करेंगे । अस्त नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । स्वमेच केवछं फर्तासि । स्वमेव केवछं धर्तासि । स्वमेव केवछं हर्तासि । स्वमेव सर्वं सिक्वदं ब्रह्मासि । स्वं साक्षादा-स्मासि नित्यम् ॥ १ ॥

'आप गणपितको नमस्कार है। तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो। तुम्हीं केवल कर्ता, तुम्हीं केवल घारणकर्ता और तुम्हीं केवल संदारकर्ता हो। तुम्हीं केवल यह समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम्हीं साक्षात् नित्य आत्मा हो।

श्चतं विच्म । सत्यं विच्म ॥ र ॥ ध्यथार्थं कहता हुँ । सत्य कहता हूँ ।

अव रवं माम् । अव वक्तारम् । अव श्रोतारम् । अव इतारम् । अव धातारम् । अवान्चानमव शिष्यम् । अव पश्चात्तात् । अव पुरस्तात् । अवोत्तरात्तात् । अव दक्षिणात्तात् । अव चोर्ध्वात्तात् । अवाधस्तात् । सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् ॥ ३ ॥

'तुम मेरी रक्षा करो। वक्ताकी रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा करो। दाताकी रक्षा करो। घाताकी रक्षा करो। घड्ड वेदविद् आचार्यकी रक्षा करो। शिष्यकी रक्षा करो। विद्याने रक्षा करो। उत्तर (वाम) भागकी रक्षा करो। उत्तर (वाम) भागकी रक्षा करो। उत्तर ध्वा करो। चिकी ओरछे रक्षा करो। धर्वतोभावछे मेरी रक्षा करो। सब दिशाओं छे मेरी रक्षा करो।

त्वं वाङ्गयस्तवं चिन्मयः । त्वमानन्दमयस्तवं ब्रह्म-मयः । त्वं सिचदानन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४॥

तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो। तुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो। तुम सचिदानन्द अद्वितीय परमात्मा हो। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो।

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्टति । सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः । त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५ ॥

यह सारा जगत् तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत् तुमसे सुरक्षित रहता है। यह सारा जगत् तुममें होन होगा। यह अखिल विश्व तुममें ही प्रतीत होता है। तुम्हीं भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश्च हो। तुम्हीं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विघ वाक् हो।

स्वं गुणत्रयातीतः । त्वं देहत्त्रयातीतः । त्वं काळ-त्रयातीतः । त्वं मूळाधारस्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्ति-त्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं श्द्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्र-स्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥ ६ ॥

'तुम सत्त-रज-तम—इन तीनों गुणोंसे परे हो । तुम स्यूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों देहींसे परे हो । तुम भूत-भविष्यत्-वर्तमान—इन तीनों कालोंसे परे हो । तुम नित्य मूलाधार-चक्रमें स्थित हो । तुम प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति और मन्त्र-शक्ति—इन तीनों शक्तियोंसे संयुक्त हो । योगीजन नित्य तुम्हारा घ्यान करते हैं । तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम घद हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम (सगुण) ब्रह्म हो, तुम (निर्गुण) विष्म हो, तुम (निर्गुण) विष्म सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम (सगुण) विष्म हो, तुम (निर्गुण) विष्म सूर्य हो, स्वः, स्वः एवं प्रणव हो।'

गणादि प्वमुद्धार्य वर्णादि तदनन्तरम् । अनुस्वारः परतरोऽद्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् । गकारः प्वैरूपम् । अकारो मध्यमरूपम् । अनुस्वारश्चान्त्य-रूपम् । विन्दुरुत्तररूपम् । नादः संधानम् । संहिता संधिः सेषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः, निचृद् गायत्रोछन्दः, गणपतिदेवता । ॐ गं गणपतये नमः ॥ ७॥

'गाण-रान्दने आदि अक्षर गनारका पहले उच्चारण करके अनन्तर आदिवर्ण अकारका उच्चारण करे। उसके बाद अनुस्तार रहे। इस प्रकार अर्घचन्द्रसे शोभित जो गंग है, वह ऑकारके द्वारा रद्ध हो, अर्थात् उसके पहले और पीछे भी ऑकार हो। यही तुम्हारे मन्त्रका स्वरूप (ॐ गं ॐ) है। 'गनार' पूर्वरूप है, 'अकार' मध्यमरूप है, 'अनुस्तार' अन्त्यरूप है। 'विन्तु' उत्तररूप है, 'नाद' संघान है, 'संहिता, संघि है। ऐसी यह गणेशिवद्या है। इस विद्याके गणक ऋषि है, निचृद्-गायत्री छन्द है और गणपति देवता है। मन्त्र है—गं (ॐ गं गणपतये नमः)।"

एकदन्ताय विग्रहे वऋतुण्डाय घीमहि । तग्नो दन्ती प्रचोदयात्॥ ८॥

'एकदन्तको इम जानते हैं, वक्रतुण्डका इम भ्यान करते हैं। दन्ती इमको उस धान और भ्यानमें प्रेरित करें। एकदन्तं चतुर्दंस्तं पाद्यमञ्जूराधारिणम् । रदं च वरदं हस्तैविभ्राणं मूषकध्वजम् ॥ रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुलिसाङ्गं रक्तपुष्यैः सुपूजितम् ॥ भक्तानुकप्रिनं देवं जगरकारणमच्युतम् । आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं संयोगी योगिनां वरः ॥ ९ ॥

पाणपित-देव एकदन्त और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हार्थों में पाश, अङ्कुश, दन्त और वरमुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वजमें मूधकका चिह्न है। वे रक्तवर्ण, लम्बोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्तवस्त्रधारी हैं। रक्तचन्दनके द्वारा उनके अङ्ग अनुलित हैं। वे रक्तवर्णके पुष्पीद्वारा सुपूजित हैं। मक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले, ज्योतिर्मय, जगत्के कारण, अच्युत, तथा प्रकृति और पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके आदिमें आविर्भृत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है, वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है।

नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लम्बोदरायेकद्नताय विन्ननाक्षिने क्षिवसुताय श्रीवरद्-मूर्तये नमः ॥ १० ॥

'वातपतिको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार । प्रमथ-पतिको नमस्कार, लम्बोदर और एकदन्तको नमस्कार हो। विष्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार हो।

एतदथर्वशीर्षं योऽधीते । स व्रह्ममूयाय कवपते । स सर्वतः सुखमेधते । स सर्वविष्नैनं बाध्यते । स सर्व-महापापात्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुक्तानोऽपापो भवति । सर्वत्राधीयानोऽपविष्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति । इदमथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् । यदि मोहाद् दास्यति, स पापीयान् भवति । सहस्रावर्तनाद् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् ॥११॥

'इस अथर्वशीर्षका जो पाठ करता है, वह ब्रह्मीभूत होता है। वह सर्वतीभावेन सुखी होता है, वह किसी प्रकारके विघ्नी-से वाधित नहीं होता।वह समस्त महापातकोंसे मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए पापेंका नाश करता है, प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाला रात्रिकृत पापेंक ता है। सार्य और प्रातःकाल पाठ करनेवाला जाता है। सर्वत्र अध्ययन करनेवाला विध्नशृत्य और घर्म अर्थ-काम-मोध-इन चारों पुरुपार्थोंको । है। यह अर्थ्यशीर्थ उसको नहीं देना चाहिये, न हो। जो मोइवश अशिष्यको भी इसका उपदेश पदापपी होगा। इसकी एक इजार आतृत्ति करनेथे जो-जो कामना चाहिगा, इसके द्वारा उसे सिद्ध ।

गणपतिमभिषिज्ञति सं्वारमी भवति । चतुथ्यां-गाति स विद्यावान् भवति । इत्यथर्ववाक्यम् । गं विद्यास विभेति कदाचनेति ॥ १२ ॥

इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिपेक करता भी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथिमें उपवास करके है, वह विद्यावान् ( अध्यात्मविद्याविशिष्ट ) । यह अथर्व-वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरणको वह कभी भयभीत नहीं होता।

तूर्वादुरंगंजित स वैश्रवणोपमो भवति। यो स यशोवान् भवति। यो ण यजित स वान्छितफलमवामोति। यः द्रेगंजित स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टी गम्यग् प्राह्यित्वा सूर्यंवर्चस्वी भवति। सूर्यंप्रहे प्रतिमासंनिधौ वा जष्त्वा सिन्द्रमन्त्रो भवति। सूर्यंप्रहे प्रतिमासंनिधौ वा जष्त्वा सिन्द्रमन्त्रो भवति। सुर्यंप्रहे सिन्द्रमन्त्रो भवति। सुर्यंप्रहे प्रतिमासंनिधौ वा जष्त्वा सिन्द्रमन्त्रो भवति। सुर्यंप्रहे । सहायरेथवायात् स सर्वंविन्द्रवति। स सर्वंविन्द्रवति। य एवं गनिषद् ॥ १३ ॥

इति गणपत्यथर्नश्चिषं सम्पूर्णम् । विङ्करोद्वारा यजन करता है, वह कुवेरके समान हो जाता है। जो लाजाके द्वारा होम करता है, वह यशस्ती होता है, मेघायान् होता है। जो सहस्र मोदकोंके द्वारा यजन कर है, वह मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है। जो छताः समिधाके द्वारा होम करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है सब कुछ प्राप्त करता है। जो आठ ब्राह्मणोंको इ उपनिषद्का सम्यक् ग्रहण करा देता है, वह सूर्यके सम। तेज:सम्पन्न होता है। सूर्यग्रहणके समय महानदीमें अथव प्रतिमाके निकट इस उपनिषद्का जप करके साधव सिद्धमन्त्र हो जाता है। सारे महाविष्कोंसे मुक्त हो जाता है महान् दोपोंसे मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद् हो जाता है न इस सर्वविद् हो जाता है। वह सर्वविद् हो जाता है

रू सह नाववतु सह नौ भुनकु सह वीय कस्त्रावहै तेजस्व नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

'हे परमात्मन्! आप इम दोनों—शिष्य और आचार्यकी साथ-साथ रक्षा करें। हे परमात्मन्! आप इम दोनों— शिष्य और आचार्यको अपना अमेदानन्द-मोग प्राप्त करावें। हे परमात्मन्! आप इम दोनोंको निदिष्यासन, ध्यान और समाविकी सामर्थ्य प्रदान करें। इमारी अधीत विद्या तेजस्विनी हो, इम दोनों—आचार्य और शिष्यके बीच कमी विद्वेष न हो। त्रिविष दुःख शान्त हों।

ॐ भद्नं कर्णेभिः श्र्णुयाम देवा भद्रं पश्येमा-क्षभियंजन्नाः ॥ स्थिरं रङ्गेस्तुष्टुवा ९ सस्तन् भिग्यंशेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ ज्ञान्तिः ज्ञान्तिः ज्ञान्तिः । हरिः ॐ ॥ इस प्रकार ःगणपत्यथर्वज्ञीर्षं उपनिषद्' पूर्णं हुआ ।

# श्रीब्रह्माका पार्वतीजीसे उलाहना

हुंड सों लुकाइ औ दबाइ दंत दीरघ सों, दुरित दुरूह दुख दारिद विदारे देत। कहीं 'रतनाकर' विपत्ति फटकारै फूँकि, कुमित कुचार पे उछारि छार डारे देत॥ करनी बिलोकि चतुरानन गजानन की, अंब सों बिलखि यों उराहनी पुकारे देत। तुमही बतावी कहाँ विघन विचारे जाहिं, तीनों लोक माहिं ओक उनकों उजारे देत॥
—कविवर 'रवाकर'







ॐकारमारां प्रवद्तित संतो वाचः श्रुतीनामि यं गुणिति । गजाननं देवगणानताङ्घि भजेऽइमर्थेन्दुकृतावतंसम् ॥

संत-महात्मा जिन्हें भादि बन्धार बतावे हैं: श्रुतियोंको वाणियाँ भी जिनका स्ववन करती हैं। समस्व देव-महाय जिनके चरणारिक्दोंमें प्रगत होता है तथा अथचन्द्र जिनके भावदेशका आभूपण है। उन इसकान् यजाननका में भजन करता हूँ।

## गणेश-तत्त्वका महत्त्व

( स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज )

प्रत्येक मानव मानव होनेके नाते जन्मजात सावक है। सामक सभीके लिये उपयोगी होता है। कारण कि सत्सक्त ही सामकका स्वधर्म है। स्वधर्मनिष्ठ होनेसे ही सामक धर्मास्मा, जीवन्सुक्त तथा मक्त हो सकता है। इस दृष्टिसे सत्सक्त ही अग्रगण्य देव गणेशकी पूजा है। सत्यको स्वीकार करना 'सत्सक्त' है। बुराईरहित होकर साधक धर्मास्मा होता है और अर्किचन, अचाह, अप्रयत्नपूर्वक साधक जीवन्मुक्त होता है तथा आत्मीयतासे जाग्रत् अखण्ड-स्मृति एवं अगाधिप्रयतासे मक्त होता है। यह सत्सक्त अर्थात् गणेश-तन्त्वका महत्व है।

सचर्चा सिक्तित और सकार्यके द्वारा सत्सङ्गकी मॉंग जामत होती है। सत्सङ्घ मानवका स्वधर्म है। चर्चा, चिन्तन तथा कार्यके लिये पराश्रय और परिश्रम अपेक्षित है, किंत्र सत्सङ्गके लिये पराश्रय तथा परिश्रमकी अपेक्षा नहीं है। अतः सत्सङ्ग स्वाधीनतापूर्वक साध्य है। निज शानके प्रकाशमें यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर और संसारसे मानवकी जातीय भिन्नता है। जिससे जातीय भिन्नता है, उससे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं है। इस दृष्टिसे केवल जो अनुत्पन्न हुआ अविनाशी, स्वा-घीन, रसरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तत्त्व है, उससे मानवकी जातीय एकता है और वही मानवका अपना है। अपनेमें अपनेकी अखण्ड रमति तथा अगाघप्रियता स्वतः होती है। स्मृतिके जामत् होते ही इन्द्रियाँ अविषय, मन निर्विकल्प तथा बुद्धि सम हो जाती है और फिर स्मृति, योग, बोघ तथा प्रेमसे अभिन्न कर देती है। इस दृष्टिसे सत्तज्ञ ही एकमात्र सिद्धिदायक है। जो सिद्धिदायक है, वही गणेश-तस्व है ।

गणेश-तत्त्वको अपनाये विना अन्य किसी भी प्रकारसे साध्यतत्त्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। कारण कि सत्सङ्गरे ही असत्का त्याग और इस दृष्टिसे साध्यकी माँग ही साध्यकी प्राप्तिमें हेतु है। साध्य उसे नहीं कहते, जो सदैव, सर्वन्न, समीमें न हो; और साधक भी उसे नहीं कहते, जिसमें साध्यकी माँग न हो। इस सत्यको स्वीकार करनेपर साधक सत्तः साधन-तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है, जो साधकका जीवन तथा साध्यकी महिमा है। साध्यके अस्तित्व, महत्त्वतथा अपनत्वको स्वीकार करना सत्तसङ्ग है। साधकके लिये साध्यसे भिन्न किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है। इस

वास्तविकताको अपना छेनेपर साधक अकिंचन, तथा अप्रयत्नपूर्वक साधन-तत्त्वसे अभिन्न हो जात यह आख्यावान् साधकोंका अनुभव है। माँग और पुख ही केवल सीमित अहम्-भाव है। स्वभावजनित सबल होनेपर प्रमादसे उत्पन्न हुए कामका नाश हो र और फिर माँग स्वतः पूरी हो जाती है, जिसके । सीमित अहम्-भावका अन्त हो जाता है और फिर साधन-तत्त्व और साध्यका नित्य-विहार ही शेष रहता है

जिस प्रकार साध्य अखण्ड, असीम तथा अनन्त है प्रकार साघन-तस्त्व भी असीम तथा अनन्त है।सा अभिन्नता साधन-तत्त्वसे होती है। साधन-तत्त्वसे ही स नितनव-रस मिलता है, बोक्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे रहित असीम है। साधकमें ही असीम साधन तत्त्व और इ साध्य-तत्त्व विद्यमान हैं। परंतु यह रहस्य एकमात्र सत ही स्पष्ट होता है। इस दृष्टिसे गणेश-तत्त्वके द्वारा ही ह प्रेम और प्रेमास्पद्से अभिन्न होता है। इसी रह बतानेके लिये गौरी-शंकर, सीता-राम और राधा-कृ विद्यारकी चर्चा है। गणेश-तत्त्वको गौरी और वि आत्मज कहा है। पूर्ण-तत्त्वसे ही साधन-तत्त्वकी अभिन होती है। साधन-तत्त्व और साध्यमें असत्के त्यागसे अकर्तन्य, असाधन और आसक्तिका नाश होता है फिर स्वतः साधकर्मे साधन-तत्त्वकी अभिव्यक्ति होती साधन तत्त्व साधकको साध्यसे अभिन्न कर देता है। जीवनका सत्य है । अकर्तव्यका अन्त होते ही कर्तव्यपराय स्वतः आती है। कर्तव्यपरायणताचे विद्यमान रागकी नि होती है तथा सुन्दर समाजका निर्माण होता है। इतना नहीं, कर्तव्यनिष्ठ साधकके जीवनमें अधिकार-छालस गन्घ भी नहीं रहती। कारण कि वह कर्तव्यपालनों अपना अधिकार मानता है। अधिकार-लोलुपताका ३ होते ही साधक कोधरहित हो जाता है। राग और को न रहनेपर खतः योग तथा रमृति जामत् होती है। ये वोधि स्मृति प्रेमसे अभिन्न कर देती है। समस्त साधनी परिणति प्रेम-तत्त्वमें होती है । प्रेम-तत्त्व प्रेमास्पदका स्वभाव और प्रेमीका जीवन है और प्रेम-तत्त्वकी प्राप्तिमें ही जीवनकी पूर्णता है। यही सावकके विकासकी चरम सीमा है।

पालकः गणानाम्—देवसंवानां विद्याधरादिभेदेनानन्तानां सम्बन्धिनमः गणपतिम्—गजाननं शिवतनयमः कवीनाम्—कान्तद्शिनमः कविनाम्—उपमीयते अनया इति उपमाः सर्वेषामज्ञानासुपमानं श्रवः अखं यस्य सः उपमश्रवाः, उपपूर्वात् माधातोः करणेऽक्या-पोरिति इस्वः, अतिशयेन स उपमश्रवाः उपमश्रवस्तमः, तं स्वाजोपमितसर्वाज्ञतममः क्येष्टराजम्—ज्येष्ठानां प्रशस्य-तमानां देवानां राजानं भूपति सर्वदेवोत्तममः अव्याणाम्—मन्त्राणां स्वामिनमः स्वा—त्वामः ह्वामहे—वयं द्योतारः असिमः कर्मण श्राह्यामः। नः—अस्ताकं स्तुतिम् श्रण्वन्—आस्मः करिने स्वानां राजानं स्वामः ह्वामहे—वयं द्योतारः असिमः कर्मण श्राह्यामः। नः—अस्ताकं स्तुतिम् श्रण्वन्—आक्षणंयनः कतिभिः—रक्षणः, सादनम्—सदनं यज्ञशाकां इद्यं वाः सीव्—आसीदः, आगत्य उपविशेत्यधः।

हे कर्मोंके पालक ! आप विद्याघरादि देवगणोंके पति, त्रिकालदर्शी, अमितालवान्, सकलदेवोत्तम, मन्त्रोंके स्वामी हैं। हम सब स्तोता आपका आहान करते हैं। आप हमारी स्तुति सुनकर रक्षण-शक्तिसहित हमारी यज्ञशालामें अथवा हृद्यमें पधारकर विराजमान होइये।'

'नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमो वातेभ्यो वातपितभ्यश्च वो नमो नमो गृरसेभ्यो गृरसपितभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥'

( शुक्लयजु० १६ । २५ )

गणभ्यः-देवानुचरा भूतिवरोघा गणास्तेभ्यः;
गणपितभ्यः-विश्वनाथमहाफाळेश्वरादिवत् पीठभेदेन
भिन्नेभ्यो गजवदनेभ्यः; वः—युष्मभ्यम् 'च'—समुच्चये, नमो
नमः। इति द्विरुक्तिरादराथां; वातः—सञ्घः; वातपतयः—
यूथपतयस्तेभ्यः; गृरसाः—प्रेधाविनः; गृरसपतयः—
प्रेधाविपतयश्च तेभ्यः; विळश्चणं रूपं येषां ते विद्धपः—
दिगम्बरपरमहंसजिटिकास्तुरीयाश्चमिणस्तेभ्यः; विश्वभ्—सर्वं
रूपं येषां ते विश्वरूपाः, अद्याद्वैतद्वांनेन सर्वेष्वात्मभावमापक्षा ज्ञानिनः तेभ्यः। शिष्टं समानम्।

ंदेवानुचर गण-विशेषोंको, विश्वनाथ महाकाळेश्वर आदिकी तरह पीठमेदसे विभिन्न गणपतियोंको, सङ्घोंको, सङ्घ-पतियोंको, बुद्धिशाल्योंको, बुद्धिशाल्योंके परिपालन करनेवाळे उनके स्वामियोंको, दिगम्बर-परमहंस-जटिलादि चतुर्थाश्रमियों-को तथा सकलात्मदर्शियोंको नमस्कार हो।

भाजानो त्वा गणपति द ह्वामढे प्रियाणां त्वा प्रियपति द

हवामहे निधीनां त्वा निधिपति इवामहे वसो म आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॥'

( ज्ञुक्लयजु० २३ । १

गणानाम्—स्वस्वकार्यविशेषेषु नियुक्तानां नुचराणां सम्बन्धिनम्, स्वामिपुत्रत्वाद् आदरणीयम्; भा गणानाम्—गणदेवानां विश्वेषां देवानाम् मस्ताम् ए पञ्चाशात्संख्यानाम्, अष्टानां वसुनाम्, एकाद्शानां स्दार हादशानामादित्यानां मान्यम्, नृतनकार्यारम्भे पूर विष्नहर्नुत्वात्; गणपतिम्—गणपतिसंज्ञं शिवतनयं गणे हवामहे—आद्वयासः । प्रियाणाः स्वा---रवाम्; क्षभीष्टानां सम्बन्धिनं तेषां दातारसुः प्रियपतिसू-प्रि प्रेमास्पद्धनसुत्धान्यादीनां पति पालकम्, न केवलं दातारम् दत्तानां रक्षकष्चेति भावः; त्वा-त्वामः हत् आह्यामः । निधीनाम्—सुखनिधीनां दयानिधीनां मध्ये निधिपतिस्—निधीनां पूर्वोक्तानां पतिम मख्र निरतिश्वयसुखनिधि दयालुशिरोमणिन्वेति तात्पर्यस् । न निधीनां बाख्यप्रसिद्धानां स्वामिनमिति वा । कि ः वसो--वसति यस्तिन् विश्वम्, वासयति विश्वम्, वसतीति वा वसः, तत्सम्बोधने वसो ! विश्वाधार ! । वासनहेतो ! विद्ववश्यापक ! वा त्वसः सस—त्वरपार प्रपत्नस्य त्वदाराधकस्य त्राता भवेति शेषः । उपासकः। गर्भधः-गर्भे स्वोदर मध्ये विश्वं द्धातीति ग खोद्रवर्तिचतुर्दशसुवनः, तम् जगत्खामितम्, अतएद ह दरम्: अजानि-गच्छेयस्, प्राप्तुयाम्, कसेय । गर्भध गर्भे हृदयमध्ये ध्यानेन स्थापयतीति गर्भधस्त्वद्रुपासकः हृदि दिवानिशं तव ध्यातारम् माम् आ अजारि आगच्छ । सम मनस्याविभूतो भव । सततं तिण्डेति भा

'अपने-अपने कर्तव्य-विशेषमें नियुक्त शिवानुः स्वामिपुत्र होनेसे सत्करणीय, अथवा विश्वेदेव अर्थात् उ महद्गण, आठ वसु, वारह आदित्य तथा ग्यारह छद्र-गणदेवोंमें विष्नविद्यातक होनेसे नृतन कार्यारम्भमें पू शिवपुत्र गणेशका हम साधक आहान करते हैं। ' पुत्र, धन-धान्यादिके प्रदाता—दाता ही नहीं, अपित् अभीष्ट पुत्रादिकोंके रक्षक आपका हम आहान करं सुखनिधि एवं दयानिधि देवोंके मध्यमें निरित्तशयानन्द एवं दयानु-शिरोमणि, अथवा शास्त्रप्रख्यात नव-निर्म पालक आपका हम आहान करते हैं। अधिक क्या रं जगत्के निवास-कारण सर्वव्यापक देव ! आप ह हों । मैं उद्गरके मध्यमें चतुर्दश्च भुवनोंके घारक, लम्बोदर आपको प्राप्त करूँ । आप भी अपने अहर्निश ध्यानद्वारा आपको खापित करनेवाले, दूसरे आपके सतत ध्याता मुझ उपासकके पास आवें मेरे द्वदयमें आविर्भृत होवें एवं सतत खिर रहें । सतत संनिधान ही मुझे अभीष्ट है।

#### श्रीगणपतिदेवका ध्यातव्य खरूप

र्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं

यन्दन्मदगन्धलुद्धमधुप्रव्यालोलगण्डस्थलम् ।
ताघातिदारितारिरुधिरै: सिन्दूर्योभाकरं
दे बौल्धुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कर्मसु ॥
शीत्—श्रीगणेशजीकी आकृति छोटी है। उनका शरीर
मुख गजेन्द्रका है, उदर विशाल और सुन्दर है।
गण्डस्थलोंपरसे मद्धारा स्रवित हो रही है और
। चारों ओरसे उनपर एकत्रित हो रहे हैं। वे
तिसे शत्रुओंका विदारण कर उनके स्नूनका शरीरमें
। कर सिन्दूरके अवलेपनकी-सी शोभाको धारण किये
। अष्टिसिद्धयाँ और नवनिधियाँ साक्षात् विग्रह

स्त्रोंमें कहा गया है कि गणेशजी परमात्माकी बुद्धिरूप लिये भावुक उपासक गणेशजीके सगुण स्वरूपमें संयम हुआ उनकी समष्टि बुद्धिवृत्तिमें चित्तको लीन कर और सब प्रकारके दिव्य ऐश्वर्योंको प्राप्तकर मुक्त है।

र उनकी सेवामें उपस्थित हैं । देवगण श्रीपार्वतीजीके

हीं श्रीगणेशजीकी, अहर्निश सेवा करते हुए उनकी

की याचना किया करते हैं।

स्य—गीतामें दो प्रकारकी बुद्धियोंका वर्णन आता बुद्धि संसारके द्वैतमावको नष्ट कर अद्वैतमावरूप नन्द परब्रह्ममें अवस्थान करा दे, वही 'व्यवसायात्मिका गर्थात् सुबुद्धि कही जाती है और जो बुद्धि परमात्माको न करती हुई अद्वैतमय परमतत्त्वमें समस्त संसार-विस्तार करे, वह 'अव्यवसायात्मिका बुद्धिं अर्थात् कही जाती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिमें प्रपन्न क्षीण गद्धैतमावमें लीन हो जाता है, इसी भावको गणेश्च जीके रिस्ते स्वित किया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिके उदय होते ही योगीमें सब प्रकारकी ऋदि-सिद्धियाँ अ उपस्थित होती हैं। प्रमात्मा तो सदा ही सुबुद्धिवाले हैं इसिल्ये उनमें नित्य ही ऐश्वर्य विद्यमान रहा करता है; इस भावको प्रकट करनेके लिये गणेशजीके पास हर समय ऋदि सिद्धि उपस्थित रहती हैं। व्यवसायासिका बुद्धि सारप्राहिणं और शक्तिशालिनी होती है। इस भावको गणपितजीके स्पूल विग्रहसे सूचित किया गया है।

प्रकृतिके कार्यभूत परमात्माके राज्यरूप जगत्क नियन्त्रण करनेके लिये परमात्माकी विभूतिरूप जंगतके भिन्न-भिन्न विभागोंमें नियुक्त हैं। संसारका कोई भी भाव देव-अधिकारसे रिक्त नहीं; सब पदार्थोंकी नियामक चेतन-सत्ता उनमें देवरूपरे विद्यमान है—इस सम्बन्धको प्रकट करनेके लिये मनुष्येतर प्राणीको उनका वाहन बनाया गय। है या किसी प्राणीके अङ्गको उनके शरीरमें दिखलाया गया है । मनुष्येतर प्राणियोंमें हाथी सबसे अधिक बुद्धिमान और गम्भीर स्वभावका है । अप्रकटरूपसे बुद्धिसत्त्व सबमें विद्यमान है । इस समष्टि-बुद्धिके अधिष्ठाता देव गणेशजी हैं-इस भावको सूचित करनेके छिये ही श्रीगणपतिजी गजवदन हैं। 'ब्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन।'(गीता २। ४१) –भगवान्की इस उक्तिके अनुसार सुबुद्धि एक है।और वह सदा अद्वैतमावकी ओर ही प्रवाहित होती रहती है। गणेशजी इसी बुद्धिके अधिष्ठाता देव हैं, इस भावको स्चित करनेके लिये वे (एकरदन) हैं । अन्यवसायात्मिका बुद्धि विस्तारवाली होती हुई भी गम्भीरतासे विहीन होती है, परंतु सुबुदिमें ऐसा नहीं; वह गाम्भीर्य-भावयुक्त है—इस भावको सूचित करनेके लिये गणेशजी 'लम्बोदर' हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि-द्वारा ही ज्ञानामृतका क्षरण होता है । उसकापान करनेके ुलिये ही मुमुक्षुओंको भ्रमरोंके रूपसे सूचित किया गया है। सुबुद्धिमें ही अद्वैत-भावकी निष्ठा होती है। यह अद्वैत-भाव ही उसका अप्रतिहत गतिवाला अस्त्र है। सुनुद्धिमें अद्वैत-मावके उदय होते ही प्रकृतिके प्रपञ्च-विस्तारक रजोगुण और तमोगुण मृत-प्राय हो जाते हैं। इन दोनों गुणोंके कार्यभूत लोभ-मोह-मद-मास्तर्य-अइंकारादि विनष्ट हो जाते हैं। इससे शत होता है कि सुबुद्धि इन संयकी धातिका है। इस भावको सूचित करनेके लिये गणेशजीने दन्त-प्रहारसे अपने विरोधियोंका वध करके उनके खुनको अपने वदनपर लगा रखा है। राजध और तामस घर्मोंके विनष्ट हो जानेपर जिस प्रकार अर्द्धतनिष्ठ महापुरुपकी शोभा वद् जाया करती है और उसमें ब्रह्मवर्चन

त होकर प्रातःकालके सूर्यके समान उसका शरीर मान् हो जाया करता है, उसी प्रकार गणेशजीका खूनके लगनेसे भयानक न प्रतीत होकर अतिसुन्दर होता है। हिमवान्-कुमारी श्रीपार्वतीजी ही आद्या हैं। उसी प्रकृतिके सास्विक अंशसे व्यवसायात्मिका जित्यित होती है, इसी भावको सूचित करनेके शास्त्रोंमें गणेशजीका जन्म श्रीपार्वतीजीसे हुआ बताया है। अध्यवसायात्मिका—कुतर्क-बुद्धिको ही गणेशजीके मूषकरूपसे दर्शाया गया है। सुबुद्धि ही कुतर्क-बुद्धिको में समर्थ है। जिस प्रकार चूहा वस्तुके गुणोंका ध्यान वकर उसे काटकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुतर्क-भी भावके सारासारको न देखती हुई उसे खण्डित कर बना देती है। इसीलिये सुबुद्धिरूप गणेशजीका वाहन

कुतर्करूप चूहा बनाया गया है। जिस महापुरुषमें सुबुद्धि जितनी विशाल होती है, उसकी अपेक्षासे उसमें कुतर्क-बुद्धि भी उतनी ही स्वल्प होती है, इस भावको सूचित करनेके लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनका वाहन चूहा उतना ही छोटा है। यही गणपतिके स्वरूपका संक्षेपमें रहस्य है।

अर्वाचीन सज्जनोंकी वेदमें गणपति—नामके अनुल्लेखकी भ्रान्ति उपर्युक्त वेद-मन्त्रोंके प्रमाणसे दूर की गयी। साथ ही गणपतिके ध्येयस्वरूप और उसके गूढ़ रहस्यका परिचय पाठकोंको दिया गया।

अगजाननपद्मार्थं गजाननमहर्निशम्। अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तसुपासमहे॥

## श्रीगणेश-परम देवता

( श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज )

स्मार्त पञ्चदेवोपासक होते हैं। ये पाँच देव-१-श्रीविष्णु, श्रीशिव, ३-श्रीशिक, ४-श्रीस्पूर्य और ५-श्रीगणपित हैं। में जो स्मार्त वैष्णव हैं, वे विष्णुको ही मुख्य अङ्गी और मार्योको उनके अङ्ग मानकर पूजन करते हैं। इसी प्रकार ति शैव शिवको, शाक्त शक्तिको, सौर सूर्यको और णपत्य गणेशजीको मुख्य मानते हैं। पूजा वे पाँचोंकी करते। वास्तवमें देखा जाय तो नाम-रूपकी विभिन्नता होनेपर भी त्वतः ये पाँचों एक ही हैं; क्योंकि मुख्य तत्त्व तो एक हिंत है, किंतु उपासकोंकी भावनाके अनुसार लोग उसी कको ही विविध नाम-रूपोंसे पूजते, मानते और स्मरण उसे हैं— 'रूपैस्त तैरिपि विभासि यतस्त्वमेकः ।'

भागेश'-शब्दका अर्थ है— 'जो समस्त जीव-जातिके ईश'—स्वामी हों— 'गणानां जीवजातानां यः ईशः—स्वामी स गगेशः।' इन भगवान् गणपितका सृष्टिके आदिमें प्रादुर्भीव हुआ। कुछ छोगोंका कहना है कि भ्ये अनायोंके देवता हैं। आयोंके अनायोंको अपनेमें मिलानेके लिये इन्हें पञ्चदेवोंमें स्वीकार कर लिया।' ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आयोंको भारतके बाहरसे आया मानते हैं, जो कि असम्यायस्थामें कुछ ही सहस्र वर्भपूर्व विदेशोंसे आकर भारतमें वसे और शनैं। शनैं: सम्य होते गये। ये भ्रान्त विचार हैं। हमारे वेद-शास्त्रोंके

अनुसार तो सृष्टिका आरम्भ ही पुष्करसे हुआ। आर्य सदासे यहीं के निवासी हैं। वे आरम्भमें असम्य नहीं, पूर्ण सम्य थे। विसष्ठ, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य और कतु—ये सव पूर्ण पुरुष परम सम्य थे। राम, कृष्ण, परशुराम आदि अवतार यहीं अवतरित हुए। न जाने कितने सत्ययुग त्रेता, द्वापर और किल्युग वीत गये, हमारे यहाँ आर्य-अनार्यका कोई प्रश्न ही नहीं रहा। दो तरहके मनुष्य होते थे—नगर-निवासी और वनवासी। दोनों स्वतन्त्र तथा एक दूसरेके पूरक होते थे। गणपित अनादिकालसे आर्योंके परम पूजनीय देव रहे हैं। समस्त मङ्गलकार्योंमें सबसे प्रथम गणेशजीकी पूजा होती है। शिवजोका जब पार्वतीजीके साथ विवाह हुआ तो सर्वप्रथम गणेश-पूजन तब भी हुआ।

कुछ लोग शङ्का करते हैं— भणोशजी तो शिवजीके पुत्र हैं; उनके विवाहमें तो वे पैदा भी नहीं हुए थे; फिर उनका पूजन कैसे हुआ !

वास्तवमें गणेशजी किसीके पुत्र नहीं । वे अज, अनादि एवं अनन्त हैं । ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन गणपितके अवतार हैं । जैसे विष्णु अनादि हैं; राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, ह्यग्रीय—ये सब उनके अवतार हैं । मनु, प्रजापित, रधु, अज—ये सभी रामकी उपासना करते थे । ानन्दन राम उन अनादि रामके अवतार हैं। प्रकार शिव-तनय गणपति उन गणेशके अवतार हैं। सम्बन्धकी पुराणोंमें अनेकों कथाएँ हैं।

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें बताया गया है कि एक बार भगवान ग वृद्ध ब्राह्मणका रूप घारणकर पार्वतीजीके समीप गये उनकी स्तुति करके कहने लगे- 'हे देवि ! गणेश-ो श्रीकृष्ण हैं, वे कल्प-कल्पमें तुम्हारे पुत्र होते हैं। अव श होकर शीघ ही तुम्हारी गोदमें आयेंगे । ऐसा ं विप्ररूपधारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। तब एक । सुन्दर, सुकुमार, सर्वाङ्गमनोहर शिशु माँ पार्वतीजीकी र प्रादुर्भृत हो गया। बालक इतना सुन्दर और सुगठित त था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मनिः रंष्ण आदि देवतागण आने लगे। एक दिन उस सुन्दर ा देखने शानिदेव भी आये । शनिदेवकी पत्नीने शतसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि 'तुम ओर देखोंगे, उसका सिर घड़से पृथक् हो जायगा। । आकर चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ गये। पार्वती-बार कहा- 'शनि ! तुम मेरे पुत्रको देखते क्यों नहीं। कितना सुन्दर सुललित शिशु है।' शनिने बहुत माँ ! मेरी घरवालीने मुझे शाप दे दिया है, जिसके कारण ष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है । किंतु मॉने उनकी वात नहीं; देखनेको कहती ही रहीं । शनिकी भी इच्छा, गुको देखनेकी हुई। ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर देखा, उनका सिर घड़से पृथक हो गया। इससे सर्वत्र हाहाकार

मच गया । तब भगवान् विष्णु पुष्पभद्रा-नदीके अरण्यसे एक गजिशशुका मस्तक काटकर छाये और गणेशजीके मस्तकपर जमा दिया । तभीसे गणेशजी (गजानन) हो गये ।

स्कन्दपुराणमें लिला है—'माँ पार्वतीने अपने उवटनकी वित्तयोंसे एक शिद्य बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान लिया और कहा—'मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको भीतर मत आने देना।' इसी वीच शिवजी आ गये। इन्होंने शिवजीको रोका। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। शिवजीने इनका मस्तक काट लिया। इसे सुनकर पार्वतीजी 'पुत्र-पुत्र' कहकर बहुत रुद्दन करने लगीं। उसी बीच गाजासुर शिवजीसे लड़ने आया। शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर जमा दिया। इससे ये गाजाननं हुए।

इसी प्रकारकी पुराणोंमें अनेक कथाएँ हैं। कल्पमेदसे ये सभी सत्य हैं। गणेश परम देवता हैं। इनके गणेश, गणपति, विनायक, सुमुख, एकदन्त, गणाधिप, हेरम्ब, लम्बोदर, विकट, धूमुकेतु, गजानन, विष्नेश, परशुपणि, गजास्य, शूर्पकर्ण तथा मूषकष्वज आदि अनेक नाम हैं। ( छप्पय )

सूत-सरिस बड़ कान भक्त अनुकम्पा-कारक।
अच्युत, जगके हेतु, सृष्टिके आदि प्रवर्तक॥
प्रकृति पुरुष ते परे ध्यान गनपति को करिहें।
नसें सकल तिनि बिच्न अवसि भव-सागर तरिहें॥
पाठ-हवन-पूजन करें, पाप रहित होवें भगत।
सब बिच्निन तें छूटिकें, लेहिं जनम निहं पुनि जगत॥
अ

# はなくなくなかなかんかっし

# देव-देव ! भक्तनके मानसमें आइये !

मंत्रमय गनेस विघन-हरन सदा गाइये।
प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिधि पाइये॥
मंत्रकी सरूप सोई गजमुख ठहराइये।
मंत्र-भाग चारि भुजा भालचंद्र ध्याइये॥
अंकुश-सी दूव ज्ञान रूप सो वढ़ाइये।
मदहर सिंदूर शीश, मोदक-फल भाइये॥
भक्तमाल एकदंत केवल सुखदाइये।
देव-देव ! भक्तन के मानसमें आइये॥
(काष्ठजिह्नासामी-विराग्य-प्रदीप, १-४)



<sup>\*</sup> पूज्य महाराजजीने अपने ठेखमें श्रीगणपित-उपनिषद्का सार वड़े ही सुन्दर दंगसे दिया था, ५८ उक्त उपनिषद्का सार अन्य ाओंके ठेखोंमें विस्तारसे आ जानेके कारण उसे यहाँ नहीं दिया गया है—१स विवशताके लिये दम क्षमा-प्रार्थी रें। —सम्पादक

# श्रीगणेश तत्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं

( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय शीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार )

भगवान्का वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बातको तो वे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान् अनेक रूपों और नामोंसे प्रसिद्ध होनेपर भी यथार्थमें एक ही हैं; भगवान् या सस्य कदापि दो नहीं हो सकते । भगवान्के अनन्त रूप, अनन्त नाम और अनन्त लीलाएँ हैं । वे भिन्न-भिन्न स्थलों और अवसरोंपर भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें अपनेको प्रकाशित करते हैं । भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भगवान्के भिन्न-भिन्न स्वरूपोंकी उपासना करते हैं और अपने इष्टरूपमें ही उनके दर्शन प्राप्तकर कृतार्थ होते हैं । पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक भक्तका उपास्य स्वरूप दूसरे भक्तके उपास्य स्वरूप पृथक् होनेके कारण दोनों स्वरूपोंकी मूल एकतामें कोई भेद है । वे ही ब्रह्म हैं, वे ही सच्चदानन्द हैं, वे ही साँ जगजननी हैं, वे ही बिष्णु हैं, वे ही सच्चदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी हैं, वे ही बिष्णु हैं, वे ही सच्चदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी हैं, वे ही सूर्य हैं और वे ही गणेश हैं ।

जो भक्त इस तत्त्वको जानता है, वह अपने इष्ट रूपकी उपासनामें अनन्यभावसे संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य सभी भगवत्-खरूपोंको अपने ही इष्टदेवके रूप मानता है; इसलिये वह किसीका भी विरोध नहीं करता । वह अनन्य श्रीकृष्णोपासक होकर भी मानता है कि 'मेरे ही मुस्लीघर श्यामसुन्दर भगवान् कहीं श्रीराम-स्वरूपमें कहीं शिव-खरूपमें, कहीं गणेश-खरूपमें, कहीं माँ कालीके खरूपमें और कहीं निर्लेप निराकार ब्रह्मरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही श्यामसुन्दर अन्यक्तरूपसे समस्त विश्व-ब्रह्माण्डमें नित्य एकरस व्यात हैं; वे ही मेरे नन्दनन्दन त्रिकालातीत, भूमा, सिचदानन्द्घन ब्रह्म हैं; वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीव-शरीरों-में स्थित रहकर उनका जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं; वे ही समय-समयपर भिन्न-भिन्न रूपोंमें अवतीर्ण होकर संत-भक्तींको सुख देते और धर्मकी संस्थापना करते हैं और वे ही जगतक वृथक्-पृथक् उपासक-समुदायोंके द्वारा पृथक्-पृथक् रूप-गुण-भावसम्पन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक परमाणुमें उन्होंका नित्य निवास है । इसी प्रकार अनन्य श्रीरामोपासकः अनन्य श्रीशिवोपासक और श्रीगणेशो-पासकोंको भी-सवको अपने ही प्रभुका स्वरूप, निस्तार और

ऐस्वर्य समझना चाहिये । जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इष्टदेव-को अपने प्रभुसे भिन्न मानता है, वह प्रकारान्तरसे अपने ही भगवान्को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है । वह असीमको ससीम, अनन्तको स्वल्प, ब्यापकको एकदेशी और विश्वपूज्यको क्षद्रसम्प्रदायपूज्य बनाता है । केवल हिंदुओंके ही नहीं, समस्त विश्वकी विभिन्न जातियोंके परमात्मदेव यथार्थमें एक ही सत्य तत्त्व हैं । ये सारे भेद तो देश, काल, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिके भेदसे हैं, जो भगवत्कृपासे भगवान्की प्राप्ति होनेके बाद आप ही मिट जाते हैं; अतएव अपने इष्टरकरूपका अनन्य उपासक रहते हुए ही वस्तुगत भेदको भुलाकर सबमें, सर्वज्ञ, सब समय परमात्माके दुर्शन करने चाहिये । यह समस्त चराचर विश्व उन्हीं भगवान्का शरीर है, उन्हींका खरूप है--यह मानकर कर्तव्य-बोधसे जीवमात्रकी सेवा करके भगवान्को प्रसन्न करना चाहिये । सम्प्रदायभेदके कारण एक-दूसरेके उपास्यदेवकी निन्दा करना अपराध है।

अतएव सारे भेदमूलक विरोधी द्वेष-भावोंको त्यागकर अपनी-अपनी भावना और मान्यताके अनुसार भगवान्की भक्ति करनी चाहिये। उपासना करते-करते जब भगवानकी कृपाका अनुभव होगा। तब उनके यथार्थ खरूपका अनुभव आप ही हो जायगा। भगवान्का वह रूप कल्पनातीत है। मनुष्यकी बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या साकार भगवान्के जिन-जिन स्वरूपोंका वाणीसे वर्णन या मनसे मनन किया जाता है। वे सब शाखाचन्द्र-न्यायसे भगवान्का लक्ष्य करानेवाले हैं। यथार्थ नहीं। भगवानका स्वरूप तो सर्वथा अनिर्वचनीय है । इन खरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासना-से एक दिन अवस्य ही भगवत्कृपासे यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और कृतार्थ हो जायगा। फिर भेदकी सारी गाँठें अपने-आप ही पटापट टूट जायँगी । परंतु इस लक्ष्यके साधकको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये। कहीं विश्वव्यापी भगवान्को अस्य बनाकर हम उनकी तामसी पूजा करनेवाले न यन जायँ; कहीं असीमको सीमावद्ध कर हम उनका तिरस्कार न कर वैठें। भगवान् महान् से-महान् और अणु-से-अणु हैं; त्रिकालमें नित्य स्थित और त्रिकालातीत

हैं; तीनों लोकोंमें न्याप्त और तीनोंसे परे हैं। सब कुछ उनमें हैं और वे सबमें हैं। बस, वे ही वे हैं; उनकी महिमा उन्होंको ज्ञात है; उनका ज्ञान उन्होंको है, उनका खरूप-भेद उन्हींमें है।

हमारा कर्तव्य तो विनम्न-भावसे सदा-सर्वदा उनके चरणोंमें पड़े रहकर उनके कृपा-कटाक्षकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे निहारते रहना ही है। जब वे कपा करके अपना खरूप प्रकट करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे । इसके सिवा उन्हें जाननेका हमारे लिये और कोई भी सहज उपाय नहीं है। परंतु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मैल दर करना होगा; सारे जगत्में उनका दीदार देखना होगा; सभी धर्मों और सम्प्रदायोंमें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जगतमें कौन ऐसा है, जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हें स्वीकार किये विना छटकारा हो सके । भिन्न-भिन्न दिशाओं से आनेवाली नाना नदियाँ एक ही समद्रकी ओर दौड़ती हैं। इसी तरह सभीको सुखस्वरूप भगवान्की ओर दौड़ना पड़ता है। नास्तिकको भी किसी-न-किसी प्रकारसे उनकी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है ! इसिळये सबमें उन्हें देखनेकी कोशिश करनी चाहिये।

गणेशजीके हाथीके सिर और मूषककी सवारीपर लोग शङ्का करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यही समझते हैं कि यहाँके मनुष्य-जैसा उनका धड़ होगा, यहाँके हाथी-जैसा उनका मस्तक होगा और यहाँके छोटे-से चूहे-जैसी उनकी सवारी होगी। वे अपने कल्पित अनुमानको सत्य मानकर ही यह राङ्का उठाते हैं। पर यदि किसीको यह बात ठीक-ठीक ताननी हो तो उसे भक्ति-भावसे श्रीगणेशकी आराधना करनी चाहिये। वे ही अपने धड़, मस्तक और सवारीका यथार्थ (हस्य बतायेंगे । उस समय कोई शङ्का नहीं रह जायगी। आपको सोचना चाहिये कि जब गणेशजी साक्षात् महेरवरके पुत्र हैं, तब उनका शरीर कैसा होगा । भगवान् शंकरको 'कृत्तिवास' कहा गया है । वे हाथीका चमड़ा लंगोटकी तरह धारण करते हैं । इससे हाथीकी अपेक्षा उनके शरीरका बड़ा होना स्वतः सिद्ध है । इसी प्रकार श्रीगणेशका शरीर भी होगा । उनके मस्तकपर हाथीके वञ्चेका ही मस्तक जोड़ा गया था । जब गणेशजीने सोच-समझकर चृहेको अपना वाहन वनाया है, तब वह चूहा भी वैसा होगा, जो उनका भार वहन कर सके।

भगवान् विष्णुका वाहन गरुङ् है। गरुङ एक पञ्चीका नाम है। क्या जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले भगवान विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता है ? किंतु नहीं, गरुड साधारण पक्षी नहीं हैं । वे ऐरावत-जैसे बड़े-बड़े गजराजोंको अपने पंजेमें दवाकर हजारी योजन उड़नेकी शक्ति रखते हैं। हन्मान्जी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके एक मुक्केकी मारसे त्रिभवनविजयी शवणको भी मुर्छा आ गयी थी। क्या आजकलके साधारण वानरोंसे उनकी तलना की जायगी?

श्रीगणेशका आधिदैविक रूप जैसा विशाल है। उसके अनुरूप ही उनका धड़, मस्तक और वाहन आदि सभी वस्तुएँ हैं।

आध्यात्मिक भावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। इन्द्रियों के स्वामी होनेसे वे भागेश हैं। मुषकका अर्थ है—चोरी करनेवाला । मनुष्यके भीतर जो चोरी आदि पापकी वृत्तियाँ हैं, उनका प्रतीक है--मूपक। गणेशजी उस मूबकपर चढ़ते हैं। अर्थात् उसपर चरण-प्रहार करके उसे दबाये रहते हैं। गणेशजीके चिन्तन और सारणसे भीतरके दुर्गुण दव जाते हैं। गणेशका अर्थ सभी प्रकारके गणींका स्वामी भी होता है। किसी भी संघके सभापति या राजा भी गणेशके स्वरूप हैं । वहाँ भी मृषकवाहनका अर्थ दुष्टों एवं दुर्वृत्तियोंका दमन ही है । गजमुख होना भी रहस्यते श्रुत्य नहीं है। भाजभा अर्थ होता है-आट। जो आठों दिशाओंकी ओर मुख रखे, वह पाजमुखः है। यह गुण प्रत्येक स्वामी या राजामें होना अभीष्ट है । गणेशजी विभु एवं सर्वत्र होनेसे आठों पहरकी और आटों दिशाओंकी खबर रखते हैं, इसल्यि वे भाजमुख हैं। जो उन्हींकी मॉति भाजमुखः और भ्यक्वाहनः होगाः वह सिद्धि-तुद्धियोंका स्वामी वन सकता है। यह प्रसिद्धि है कि ऋदि और सिद्धि--दोनों गणेशजीकी सेवामें खड़ी होकर उन्हें चॅंबर इंटाती रहती हैं।

# पञ्चदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान

( महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती महाराज )

शास्त्रीय प्रमाणोंसे पञ्चदेवोंकी उपासना सम्पूर्ण कर्मोंमें प्रख्यात है। 'शब्दकल्पद्रुमःकोशमें लिखा है—

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् । पञ्चदेवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्॥

पञ्चदेवोंकी उपासनाका रहस्य पञ्चभूतोंके साथ सम्वित्यति है। पञ्चभूतोंमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रख्यात हैं और इन्हींके आधिपत्यके कारणसे आदित्य, गणनाथ (गणेश), देवी, रुद्र और केशव—ये पञ्चदेव भी पूजनीय प्रख्यात हैं। एक-एक तत्त्वका एक-एक देवता स्वामी है—

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी । वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥

क्रम निम्न प्रकार है—

महाभूत अधिपति

१-क्षिति ( पृथ्वी ) शिव

२-अप् ( जल ) गणेश

३-तेज ( अग्नि ) शक्ति ( महेश्वरी )
४-मस्त् ( वायु ) सूर्य ( अग्नि )
५-व्योम ( आकाश ) विष्णु

यह विषय गम्भीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है। इस विषयमें अल्प ही संकेत दिये जा सकते हैं। भगवान् श्रीशिवके पृथ्वीतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी पार्थिव-पूजाका विधान है। भगवान् विष्णुके आकाशतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी शब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान है। भगवती देवीके अग्न-तत्त्वका अधिपति होनेके कारण उनका अग्निकुण्डमें हवनादिके द्वारा पूजाका विधान है। श्रीगणेशजीके जलतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी सर्वप्रथम पूजाका विधान है। मनुका कथन है—'अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवास्त्रत् ।'( मनुस्मृति १। ८) इस प्रमाणसे सृष्टिके आदिमें एकमात्र वर्तमान जलका अधिपति गणेश है। अतः जितने भी अनुष्ठान किये जायँ, उनके आरम्भमें गणेश-पूजन अत्यन्त आवश्यक है। सूर्यके वायुतत्त्वके अधिपति होनेके कारण प्राणकी रक्षांके लिये 'सूर्य आत्मा

जगतस्तस्थुपश्च' (यजुर्वेद् ७ | ४२ ) इस प्रमाणसे नमस्कारादिद्वारा पूजनका विधान है |

भन्त्र-योग-संहितां में कहा गया है—
 भानवानां प्रकृतयः पञ्चधा पिकीर्तिताः ।
 यतो निरूप्यते सर्गः पञ्चभृतात्मकेर्दुधैः ॥
 भिन्ना यद्यपि भृतानां प्रकृतिः प्रकृतेर्वशात् ।
 तथापि पञ्चतत्त्वानामनुसारेण तत्त्ववित् ॥

प्रत्येकतस्वप्रासुर्यं विमृश्य विधिपूर्वकम् । . उपासनाधिकारस्य पद्मभेदमवर्णयत् ॥

तात्पर्य यह है कि समस्त जगत् पञ्चम्तात्मक है। इसिलिये तत्सम्बन्धी पञ्चदेवोंकी उपासना अनिवार्य है। प्रत्येक पूजामें पञ्चदेवोपासनाका विधान है—'गणेशादिपञ्चदेवताभ्यो नमः' (नारदपुराण ३।६५)। उनमें भी सर्वप्रथम गणेशकी पूजा अनिवार्य है। इन गणेशकी पूजाके लिये अनेक प्रमाण हैं—

'गणानां स्वा' इत्यादि (शुन्छयजुर्वेदसंहिता २३ । १९ ) गणपत्यथर्वेद्दीर्षे उपनिषद्' (६)में इनको सर्वदेवमय माना गया है और इनकी पूजासे सब देवताओंकी पूजा होती है) ऐसा छिखा है—

'त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्धस्वमिन्द्रस्वमिन्द्रस्वमिनस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥'

इसी प्रकार ध्मणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्ग्में लिखा है कि जो गणेशकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण दोषोंसे, सम्पूर्ण विष्नोंसे, सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है. और वही सर्वविद् है—

महाविध्नात् प्रमुच्यते । महापापात् प्रमुच्यते । सर्वदोषात् प्रमुच्यते । स सर्वविद् भवति ।' (११)

इसी उपनिषद्के मन्त्र ४ में भी इनकी पूजा और जपका विधान है—

'गणादिं प्रवेमुच्चार्यं वर्णादिं तदनन्तरम् । अनुस्वारः परतरः, अर्धेन्दुलसितम्, तारेण रुद्धम् । एतत्तव मनुस्वरूपम् । गकारः पूर्वरूपम् । अकारो सध्यमरूपम् । अनुस्वारश्चान्त्य-रूपम् । विन्दुरुत्तररूपम् । नादः संधानम् , संहिता संधिः । सैषा गणेशविद्या । ॐ गं ( गणपतये नमः ) ।' श्रीगणेशकी अनेक उपनिषदींमें मिन्न-मिन्न गायित्रयाँ भी प्राप्त होती हैं----

१-एकदन्ताय विद्याहे वक्रतुण्डाय धीमहि।
तक्षो दन्ती प्रचोदयात्॥ (गणपत्युपनिषद्)
२-तत्पुरुषाय विद्याहे वक्रतुण्डाय धीमहि।
तक्षो दन्ती प्रचोदयात्॥ (गारायणोपनिषद् १०।१)
३-तत्कराटाय विद्याहे हस्तिमुखाय धीमहि।
तक्षो दन्ती प्रचोदयात्॥ (मैत्रायणीसंहिता २।९।६)

पञ्चदेवोपासना वेदचिहित है। इस विषयमें अनेक वैदिक प्रमाण उपलब्ध हैं। पञ्चदेवोपासनामें गणेशका स्थान सर्वप्रथम है;क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले (जल )तत्त्व अधिपति हैं; इसलिये सर्वप्रथमतत्त्वके अधिपतिकी पू सर्वप्रथम होनी ही चाहिये।

गणेश-गीता १। २१ में लिखा है कि 'शिव, विणु शक्ति, सूर्य और मुझ गणेशमें अमेदबुद्धि रखनेवात ही योगी होता है—

शिवे विष्णौ च शक्तों च सूर्ये मिय नराधिप । याऽभेदबुद्धियोंगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥

इसल्यि सभी देवताओंमें गणेशकी पूजाका सर्वप्रथः स्थान युक्तिसंगत है।

# श्रीगणेशदर्शनकी दृष्टि

( साधुवेषमें एक पिथक )

तत्त्ववेत्ता तो आत्माको ही एकमात्र सर्वाधार परम देवता समझते हैं और उसी एक महादेवकी उपासनामें तत्पर रहते हैं। आजका भौतिक विज्ञानी अणुशक्तिसे परिचित है, पर आधिदेविक और आध्यात्मिक विज्ञानसे अपरिचित रहनेके कारण वह अन्तर्जगत्के दिव्य अणुओं तथा अध्यात्मलोकके आत्माणुके विषयमें आकर्षित नहीं दीखता। जिस प्रकार पार्थिव अणुकी शक्तिकी लोज ध्यानयोगद्वारा सम्भव हो सकी है, उसी प्रकार सूक्ष्म-जगत्की शक्तियोंकी लोज बहुत पहले ही हो चुकी है। 'गणेश शब्दका अर्थ है—गणोंका खामी। हमारे शरिरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और चार अन्तःकरण हैं। इनके पीछे जो शक्तियाँ हैं, उन्हींको चौदह देवता कहते हैं। इन देवताओंके मूळ प्रेरक हैं—शीगणेशजी।

प्रायः मनुष्य अपनी देहके बाहरी कोषसे ही आंशिक-

रूपमें परिचित होते हैं। उनमेंसे अधिकांश लोग अन्तरङ्ग शक्तियोंसे अनिमन्न रहते हैं। शरीरके भीतर गुदास्थानमें गणेशचक है, यह 'मूलाधारचक्र' कहलाता है। ध्यानयोगके द्वारा योगियोंको इसका दर्शन होता है। उसके दल, वर्ण, तत्त्व, बीज, वाहन और चक्रके देवता तथा उनके गुण और शक्ति आदिका अनुभव होता है। जो साधक इस मूलाधार—गणेशचक्रको ध्यानसे देखता रहता है, उसको विद्या तथा आरोग्यकी प्राप्ति होती है। मूलाधार-गणेशचक्रको ध्यानसे देखता रहता है। यही कारण है कि सबसे पहले गणेशजीकी वन्दमा और स्मरणको सिद्धिपद माना गया है। श्रीगणेशजीकी वन्दमा और स्मरणको सिद्धिपद माना गया है। श्रीगणेशजीकी क्यानयोगद्वारा कोई साधक ही समझ पाता है। गणेशजीको तत्त्वतः जाननेमं कोई सिद्ध ही समर्थ होता है।

## श्रीकार्तिकेयका विनोद

जयित कुमार-अभियोग-गिरा गौरी-प्रति स-गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं। 'देखों अंब, हेरंब ये मानसके तीरपर तुंदिल शरीर एक अधम मचाते हैं। गोद-भरे मोदक धरे हैं सिवनोद उन्हें सूँड्से उठाके मुझे देनेको दिखाते हैं। देते नहीं, कंदुक-सा अपर उछालते हैं, अपर ही झेलकर, खेलकर खाते हैं। "मैंथिलीशरण गुप्त



## सिद्धिदाता गणेश

( महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज)

प्राचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत ही उच्च है। महागणपति, सिद्धिगणपति, हरिद्रागणपति आदि भेदसे उनके अनेक प्रकार हैं। गणपतिकी उपासना प्राचीन आर्यजगत्की पञ्चदेवोपासनामें एक मुख्य उपासना है । कल्पनाके आधारपर अनेक लोग अनेक प्रकारसे गणेशकी व्याख्या किया करते हैं । इसके मूलमें गणपतिके प्रति देशन्यापी श्रद्धाकी अधिकता देखनेमें आती है। वर्तमान युगमें कोई-कोई रूपकके रूपमें गणपतिकी व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके सिवा और ऋछ भी नहीं हैं। गणपति-तत्त्वकी शास्त्रीय आलोचना करनेपर ज्ञात होता है कि एक प्रकारसे गणपति ॐकारके हो प्रतीक हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे देवतत्त्वका विश्लेषण करना वर्तमान युगमें शिक्षाका एक अङ्ग है। अध्यापक मैकडानल्ड ( Macdonlld ) आदि बहुतेरे गवेषकोंने इस विषयमें यथाशक्ति अपनी विद्या-बुद्धिका उपयोग किया है । गणपतिके सम्बन्धमें बहुत-सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियाँ निबद्ध हैं । उन सबकी मलीभाँति आलोचना करनेसे ज्ञात होता है कि वैचिन्यके साथ-साथ उन सबमें एक प्रकारका साम्य है । वस्तुतः सत्यका रूप विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकारसे प्रकाशित होता है । गणपतिका वह हस्ति-शुण्ड प्राचीन युगके चिन्तनका निदर्शन है। वर्तमान युगके मनीषीगण ओंकारको अधिकांशमें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। यह माङ्गल्य-वाच क है, विचित्र एवं विशिष्ट शक्तिका निदर्शन है। मैं आशा करता हूँ कि यह गणपति-विषयक अनुसंघान सम्पूर्णरूपमें प्रकाशित होनेपर गणपतिके सम्बन्धमें प्राचीन आर्योंकी चिन्तन-धारा कुछ अंशमें अभिव्यक्त हो सकेगी।

गणपितकी आराधनाके अनेक प्रकारभेद हैं। विभिन्न प्रकारके प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये उनकी विभिन्न प्रकारकी उपासनाका प्रवर्तन हुआ है। परंतु मूलभाव सर्वत्र एक ही है। गणपितके हस्ति-शुण्ड क्यों है, इसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक अनेक कारण हैं। भाव-जगत्में भी इसका एक तात्पर्य है। यह एक और जैसे प्राणि-विशेषका अङ्गविशेष दीख पड़ता है, उसी प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसकी तात्त्विक गवेषणाके लिये भी बहुत गुंजाइश है । गणेश-उपासनाके भी अनेक प्रकारभेद ये। हरिद्रागणपतिकी बात बहुत सुननेमें आती है, किंत्र मुलमें वहाँ हस्तिग्रण्ड भी नहीं है। उसमें किसी देवताका नाम है, इसमें संदेह नहीं। हमारे प्राचीन आर्य लोगोंने पञ्चदेवोपासनाका जो क्रम निवद्ध किया था, उसी क्रममें गणपतिकी उपासनाका एक स्थान है । यह उपासना भारतीय लोगोंकी विशिष्टता है। अतएव भारतीय सम्यताकी अति प्राचीन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है। गणपति सिद्धिदाताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। सारी उपासनाका अन्त सिद्धिका सूचक होता है। ओंकार-उपासना जैसे माङ्गलिक है, वैसे ही गणपतिकी उपासना भी माङ्गलिक मानी जाती रही है। सब उपासनाओंकी दो दिशाएँ हैं--एक आदिम और दूसरी अन्तिम । इस दृष्टिसे सब प्रकारकी उपासनाके मूलमें एक ही तत्त्व रहता है और उसके अन्तमें उसी तत्त्वका पूर्ण विकास होता है । पञ्चदेवतामें प्रत्येकके साथ प्रत्येक आर्य-संतानका परिचय है और उसकी चरम स्थितिके सम्बन्धमें भी सर्वत्र एक ही रहस्य रहता है।

इस सम्बन्धमें विभिन्न छेलकोंसे प्राप्त विभिन्न दृष्टिकोणोंसे रचित निबन्धावली प्राप्त होनेपर निबन्धावलीके अन्तमें चरम
रहस्यके रूपमें गणपित-तत्त्वकी आलोचना सम्भव हो सकेगी।
गणेशके सम्बन्धमें अनेक बातें अनेक पुराणोंमें विभिन्न प्रकारसे
विभिन्न स्थानोंमें विणित हुई हैं। उन सब बातोंका तत्त्व
निर्णय करके प्रन्थावलीके सम्पादक महोदय इस गणपिततत्त्वके रहस्यकी व्याख्या करेंगे। उस व्याख्याको देखनेके
लिये हम सब उत्किण्ठित हैं। उसमें गणपित-सम्बन्धी समस्त
विचारधाराओंका संक्षिप्तरूपमें प्रकाशन होगा। अनेक
साधनाओंके अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे। उस ग्रुम दिनके
लिये प्रार्थना करते हुए मैं अब अपनी लेखनीको विश्राम दे
रहा हूँ। इन लेखोंमें वैदिकयुगके गणपित, पौराणिक गणपित
और तान्त्रिक गणपित-तत्त्वके साथ सामञ्जस्य प्रकाशित
होगा, ऐसी आशा है।

# श्रीगणेश सर्वत्र प्रथमपूज्य क्यों ?

( महामहोपाध्याय श्रीवालशास्त्री हरदास )

अपने सनातन वैदिक हिंदू-धर्मके उपास्य देवताओं में श्रीगणेश देवका महत्त्व अनन्य-साधारण है। किसी भी धार्मिक और माङ्गलिक कार्यके प्रारम्भमें उनकी पूजा किये विना उस कार्यका आरम्भ नहीं हो सकता। हतना ही नहीं, किसी भी देवताके पूजन और उत्सव-महोत्सवका प्रारम्भ करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका पूजन करना ही पड़ता है। इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका नहीं है। इस देवताके इतने महत्त्वका कारण क्या है, यह प्रस्म सहज ही किसीके भी मनमें उत्पन्न हो सकता है। यह देवता शब्दबहा अर्थात् ओंकारका प्रतीक है, यही इसकी महत्त्वका मुख्य कारण है।

#### ओंकारका महत्त्व

अपने तत्त्वज्ञानके प्रभाणसे ऑकार ही सृष्टिका आदिकारण है। यह अन्यक्त परब्रह्मका सबसे प्रथम न्यक्त स्वरूप
है। उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मसे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न
हुआ। आकाशका विशुद्ध स्वरूप अथवा तन्मात्रा शब्द
होनेके कारण यह शब्द 'ओंकार' है। इस कारण ब्रह्म
अथवा परमेश्वरमें तथा ओंकारमें परस्पर वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध है। यह आजकी भाषाके अनुसार तत्तत्-पदार्थके वाचक शब्दोंका उनके अथींसे होनेवाले सम्बन्धके समान
केवल सांकेतिक अथवा मनुष्यकृत नहीं, अपितु स्वयम्भ्सम्बन्ध है। इस ओंकार और परमेश्वरके सम्बन्धको
दृष्टिगत रखकर भगवान् पत्क्किलिने ईश्वरकी उपासना करते
समय 'वह किस नामके उच्चारणसे करनी चाहिये अथवा उस
समय किस शब्दका जप करना चाहिये — इसका स्पष्टीकरण
आगेके तीन स्त्रोमें किया है। ये सूत्र हैं—

'ई्डवरप्रणिधानाद्वा ।' 'तस्य वाचकः प्रणवः।' ( योगस्त्र १ । २३, २७ )

तथा---'तज्जपस्तदर्थभावनम्।' (योगमूत्र १ । २८)

### ओंकार और ईश्वरका खयम्मू-सम्बन्ध

यह ओंकार नादमय है और ईश्वर चैतन्यशक्तिस्वरूप है। भगवान् पत्तक्तिविने उनके जिस परस्पर वाच्य-वाचक-सम्बन्धका वर्णन किया है, उसका टीक-टीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। शब्दोंके अर्थ तीन प्रकारके हैं—
वाच्यार्थ, लक्ष्मार्थ एवं व्यङ्गचार्थ। इन तीन प्रकारके अर्थोसे
होनेवाले वाच्य-वाचक, लक्ष्य-लक्षक और व्यङ्गच-व्यञ्जक
सम्बन्धोंसे समी लोग परिचित हैं। परंतु इनसे अलग भी
इस प्रकारके शब्दका अर्थसे सम्बन्ध है। वह स्वयम्भू अयवा
नैसर्गिक सम्बन्ध है। लोकिक वाणीके शब्दोंका अर्थोंसे
इस प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता। केवल मन्त्रमय वाणीका ही
अर्थोंके साथ इस प्रकारका सम्बन्ध होता है। इसी कारण
लोकिक भाषापर आधारित व्याकरण, मीमांसा, साहित्य इत्यादि
शास्त्रोंमें उपर्युक्त तीन प्रकारके सम्बन्धोंका वर्णन उपलब्ध होता
है। कारण, यह स्वयम्भू-सम्बन्ध उन शास्त्रोंका विषय
नहीं है। वेदान्त, मन्त्रशास्त्रों और योगशास्त्रोंमें इस स्वयम्भूसम्बन्धका निर्देश स्थान-स्थानपर उपलब्ध होता है। यह
स्वयम्भू-सम्बन्ध अर्थात् उत्यादक-उत्पाद्य भावका सम्बन्ध है।

उपनिषदोंमें कहा गया है कि 'इस व्यक्त सृष्टिका घटक द्रव्य आकारा है। अन्यक्तका प्रथम व्यक्तीकरण आकाशके रूपमें हुआ। 'तस्माद्वा एतस्मा दात्मन आकाशः सम्मूतः ( तैंत्तिरीयोपनिषद् २ । १ । १ ) यह उपनिषद्की वाणी है । परंत आकाशका विशुद्ध खरूप क्या है ? इस विशुद्ध स्वरूपको 'तन्मात्रा' हिंदू-तत्त्वज्ञानके अनुसार आकाशकी अथवा नाद है । आकारांचे ही समस्त व्यक्त सृष्टिका आविभीन हुआ। इसका अर्थ यही है कि नादसे ही अम्पूर्ण सृष्टिका निर्माण हुआ है। उपनिपदींमें संक्षेपसे वर्णित सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रमका श्रीमन्द्रागवतमें अत्यधिक स्ट्रम रीतिसे व्यौरेवार वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वरसे नाद अथवा शब्द, उससे आकाश, आकाशसे स्पर्श, उससे वायु, वायुसे रूप, उससे तेज, तेजसे रस, उससे जल, जलसे गन्ध और उससे पृथ्वी--इस क्रमसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई ।

इस प्रत्येक व्यक्तीकरणकी प्रक्रियामें सृष्टिका आदि घटक द्रव्य अर्थात् राव्द अथवा नाद अनुस्यूत् है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह नाद ही विश्वका आदि यटक इन्य है। यह विश्वरूप नाद अपनी अवणेन्द्रियको योगकी प्रक्रियासे शुद्ध करके सुननेका प्रयास करनेपर औंकार जैस्।

-रामलाल

देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 'ओंकार ही आदि घटक द्रव्य है। नाद या शब्द इस प्रकार-दि घटक द्रव्य होनेसे उसका या विश्वका उत्पाध-ह-भाव-सम्बन्ध सिद्ध होता है। विश्व-पदार्थोंके पृथक-मल घटक द्रव्य शब्द होनेके कारण उनके उचारणकी ोक प्रक्रिया ज्ञात होनेपर उक्त उच्चारणके अनुरूप पदार्थ ो देने लगेगा। उन समस्त शब्दोंको ध्वनि-लहरीका ि कहा जा सकता है। ताल्पर्य यह है कि ओंकार ही हा मूल कारण है; और विश्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने हैं, वे वस्ततः ध्वनि-लहरीकी सृष्टि हैं। इसी ध्वनि-भी संज्ञा 'वेद गहैं। 'वेद ग अनन्त 'होनेसे 'अनन्ता वै वेदाः' निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति (१।२१) के ब्दिस्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ।' इस वचनद्वारा ा यह निर्माण-क्रम शास्त्रानुसार ही वर्णित हैं। और यह यं देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर सकता, ग वेदाध्ययन व्यर्थ है । इस बातका प्रत्यक्ष उल्लेख दमें 'किमृचा करिष्यति' (१ | १६४ | ३९ ) इस मन्त्रद्वारा किया गया है। आजकलके बढ़े हुए विज्ञान वा आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी शब्द अथवा नाद-ोकी उत्पादन-क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है। उत्पादक होनेवाले पदार्थका न-लहरी और उससे उत्पन्न ान्ध न तो वाच्यार्थ है, न लक्ष्यार्थ है और ाइ व्यङ्गयार्थ ही है: अपितु स्वर्ण और उसके अलंकारमें

जैसा स्वयम्भू एवं नैसर्गिक सम्बन्ध है, वैसा ही स्वयम्भू-सम्बन्ध है। इसी अभिप्रायसे श्रीतुकाराम महाराजने ओंकार-को कल्पोंका बीज (विश्व-सृष्टिका मूल कारण) कहा है। ओंकार और ईश्वरके इस सम्बन्धको दृष्टिमें रखकर ही भगवान् पतज्जलिने उसे र्वश्वरका वाचक कहा है। ओंकारके इस स्वरूपको ध्यानमें रखकर उसे ईश्वरके समान ही उपास्य बतलाया गया है—

एतन्नानावताराणां निधानं बीजमन्ययम् । यस्यांशांशेन सुज्यन्ते देवतिर्यंङ्नरादयः ॥ (श्रीमद्भा० १ । ३ । ५ )

'यह नाना अवतारोंका निधान (आकर) और अविनाशी बीज है, जिसके अंशांशसे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादिकी सृष्टि होती है।

#### ओंकार और गणेश एक ही हैं

प्श्रीगणपत्यथर्वज्ञीर्षं भें कहा गया है कि प्ञोंकारका ही व्यक्त स्वरूप गणपित देवता हैं। सब प्रकारके मङ्गल-कार्यों और देवता-प्रतिष्ठापनके आरम्भमें श्रीगणपितकी पूजा करनेका कारण यही है। जिस प्रकार प्रत्येक मन्त्रके आरम्भमें ओंकारका उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक श्रुभाव-सरपर गणपितकी पूजा अनिवार्य है। यह परम्परा शास्त्रीय है और इसे किसी गणेशभक्तने प्रारम्भ नहीं किया है। वैदिक-धर्मान्तर्गत समस्त उपासना-सम्प्रदायोंने एक स्वरसे इस प्राचीन परम्पराको स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है।

## 'मन! गननायक बिनायक मनाइये।'

अभय बरद यह एकरद द्विरद है, द्विरद-बदन को विरद बड़ो गाइये।
वि-नायक नायक बिनायक के पाय विना अहै न उपाय अनपाय पद पाइये॥
किबि 'लाल' याके भाल-मद-नद बिहद में बिपद बिदारि के निरापद अन्हाइये।
सब विधि नवनिधि सिधि-पित बन्दन कें, आनन्दमगन मन ! गनपित ध्याइये॥
विपति विदारिवे को गनपित गाइये औ विधन-विनासक गनेस गोहराइये।
रिधि-सिधि-नवनिधि-मङ्गल-सदन गजबदन मदन-मद-मरदन ध्याइये॥
हिमगिरि-निदनी के नन्दन के पद पर बन्दन चढ़ाइ के परम पद पाइये।
विधि के विधायक, अभय वरदायक, रे मन ! गननायक बिनायक मनाइये॥

## विविध गणेश

( अनन्तर्शा जगद्गुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी महाराज )

गपिते न्दरूपकी जिज्ञासामें प्रवृत्त पूर्वाचार्योंने गितपादित पदार्थ-विधा एवं योगजधर्मसे उत्पन्न द्वारा—तन्त्र, पुराण एवं श्रीतसूत्र आदि आर्ध्रम्श्रोंनेर्णय किया है कि विश्वका आधार-प्राण ( शक्ति ) है । प्रतिष्ठा-प्राण, आलम्बन-प्राण, स्थिति-प्राण, गण आदि इसके नामान्तर हैं । प्राञ्चरात्र-तन्त्रः में गम 'आधारशिला है। परमात्मा ही पाणपित रेणत होते हैं, यह निर्णय तत्त्व-चिन्तकोंने किया है।

#### गणेशोपासना—ईश्वरोपासना

क्कोपासना अङ्गीकी उपासना हैं — यह निर्णय वेदान्त-किया गया है। 'तैत्तिरीय उपनिषद्' (१।५।१) ज्य 'अङ्गान्यन्या देवताः'के आधारसे 'गणपितः मात्माके अङ्ग हैं। इस प्रकार अङ्गरूप इस गणपितकी नी अङ्गीरूप परमात्माकी उपासना हो जाती है।

आधार रूप भगणपति को आधार बनाकर ही कूर्म--प्राण, गन्ध-प्राण, रस-प्राण (क्षीराब्धि), रूप-प्राण, एवं शब्द-प्राण आदि अनेक आधेय प्राण स्थित, एवं स्थिर रहते हैं। अतः यह प्राण (आधेय) अनेक । पित (आधार) होनेसे वेदोंमें भगणपित न्राब्दसे है। किं बहुना, इसकी स्थिरतामें विश्व स्थिर एवं क्षोभमें वह विश्वब्ध हो जाता है।

।दैवत ( ब्रह्माण्ड ) में इस प्राणका पृथ्वीमें अतितरां है, अतः 'तन्त्रशास्त्र'में पृथिवीको 'गणपित' ' गया है। दूसरे शब्दोंमें 'पृथिवी गणेशका स्यूलतम । अर्थात् पार्थिव आग्नेय-प्राण ( देवता ) ही सधार है।

में विहित 'भक्तियोग'में 'भृतशुद्धि'के लिये मिणपूर, स्वाधिष्ठान, अनाहत एवं सहस्रार-दल-क्रमशः गणपति, दुर्गा ( शक्ति ), सूर्य एवं विष्णुका विहित है । यही आर्योकी समष्टि उपासनारूप ।।सना है। इन पञ्चदेचोंका क्रमशः पृथिवी, जल, एवं आकाश—इन पाँच भूतोंके साथ अभेद-सम्बन्ध ।। है; अतः भाणेशः पृथिवी हैं, यह सिद्धान्त वेद

(पदार्थिवद्या)के अनुकूल है। पृथिवीसे अभिन्न होनेके कारण ही 'गणपित'का 'गं'-यह वीज माना गया है। वेदकी परिभाषामें 'गं' यह पृथिवीका असाधारण गुण गन्ध है।

योगमार्गमें निर्दिष्ट इस भक्तियोगका मूलाधारमें स्थित 'गणपित' प्रारम्भ है और सहलारमें विद्यमान 'विष्णु' पर्यवसान हैं । एक ही उपासना ( भक्ति ) अवस्था-मेदसे 'भक्ति' एवं 'प्रपित्त'—इन दो नामोंसे वेदमें अभिहित होती है । 'गणपित'से लेकर 'शिवंगतक वह 'भक्ति' है एवं वहीं विष्णुमें प्रविष्ट होकर 'प्रपित्त' है । इस प्रपञ्चका तात्पयं यही है कि वेदोंमें भक्ति एवं प्रपित्ति' है । इस प्रपञ्चका तात्पयं यही है कि वेदोंमें भक्ति एवं प्रपित्तिं स्वरूपतः मेद न मानकर केवल अवस्थाकृत मेद माना गया है । 'उपासनांश्की साधनावस्था 'भक्ति' एवं फलावस्था 'प्रपित्त' है । कि वहुना, तरुण-ज्ञान-वैराग्यसहकृता भक्ति 'भक्ति' है ।

आधार-प्राणरूप इस भणेशाश्ता अध्यातम-संस्थामें विकास भूलाधारगमें होता है; अतः मूलाधारचक भणपतिश् है। इसका नामान्तर भूलप्रत्थि भी है। मूलप्रत्थि-रूप यह भाणपति' सुमेचके मूलमें स्थित है; अतः यह भी मेव-पर्वोंमें स्थित देवगणोंका पति (आधार) होनेसे भाणपतिश्हे।

वेदों भें आधारका दूसरा पर्याय 'ब्रह्म'-शब्द भी है। अतः 'मूलग्रन्थि'का नामान्तर 'ब्रह्मग्रन्थि' भी है। 'ब्र्ह्मक्-प्रातिशाख्य'में उपलब्ध 'विभक्ति इति ब्रह्म'—इस निर्वचनसे 'ब्रह्म'-शब्दका अर्थ 'आधार' भी है। इस निर्वचनसे उपलब्ध 'ब्रह्म'-शब्दका अर्थ सविश्चेष हैं; अतः ब्रह्मसूत्र-भाष्यकारोंका 'ब्रह्म'को निर्विशेष मानना वेद्यतिपादित पदार्थ-विद्याके विषद्ध हैं।

प्रत्येक पदार्थमें प्रतिष्ठा, आगति एवं गति—ये तीन भाव प्रतिष्ठित हैं । इनमें प्रतिष्ठा-भाव 'अहाग है, आगतिभाव 'विष्णु' है और गतिभाव 'महेश्वर' है। 'प्रतिष्ठाः-भाव 'गणपितः से अभिन्न है, यह कहा गया है। ये तीनों भाव सदा सहचर हैं। एक ही प्राण-( शक्ति )-के ये तीन भाव है, अतः शास्त्रोंमें 'एका मूर्तिस्त्रयों देवा अस्वविष्णुमहेश्वराः'। कहा गया है।

#### पदार्थीमें गणेशका आवास

योगशास्त्रका विज्ञान है कि इस 'प्रतिष्ठा'-प्राणरूप भाणपित का आवास पदार्थों के देहमध्य ( केन्द्र ) में रहता है। यह 'देहमध्य' भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें भिन्न-भिन्न स्थलोंमें रहता है। केवल प्राणियोंके विषयमें 'देहमध्य'का विवेचन भगवान् याज्ञवल्क्यने इस प्रकार किया है-

गुदानु द्वयङ्गुलाद्ध्वंमधो मेदाच द्वयङ्गुलात्। देहमध्यं तयोर्मध्ये मनुष्याणामितीरितम् ॥ चतुष्पदां तु हृदयं तिरश्चां तुन्दमध्यमम्। वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितम् ॥ द्विजानां त्

अर्थात् मनुष्य-प्राणियोंमें 'देहमध्य' गुदासे दो अङ्गल अपर एवं शिश्न (लिङ्ग ) से दो अङ्गल नीचे है। इसमें भागपतिश्वा आवास है। ब्रह्मा, शेष एवं कर्मका भी यही आवास है। पराओंमें हृदय देहमध्य है। उनके हृदयमें गणपतिका आवास है । पक्षियोंका देहमध्य तुन्द ( उदर )का मध्यभाग है । अतः उसमें गणेशका आवास है, अर्थात् पिक्षयों के उदर-मध्यमें गणपतिका आवास है। बृक्षोंके मूलमें गणेश-का निवास है। भूमिके भी केन्द्रमें गणेश, शेष, कुर्म आदि प्राण निवास करते हैं। ये सब प्रथिबोको घारण करते हैं। अतः 'शेपेण धर्तं धराम्' यह कवियोंने कहा है।

#### विविध गणेश

विश्वकी आधार-शक्ति ( प्राण ) वाणपति है, यह कहा गया है। अब विविध गणपतियोंमें यह 'महागणपति है यह बात कही जायगी । यह 'आधार-शक्ति' वस्तु-भेदसे असंख्य एवं विविध है। उससे अभिन्न होनेके कारण गणपति भी असंख्य एवं विविध हैं । उनके नाम, रूप ( आकृति ), वर्ण ( रंग ), वस्त्र, आयुघ, वाइन एवं कार्य आदि भी असंख्य एवं विविध हैं । उन सबका मम्पूर्णरूपसे वर्णन अशक्य है तो भी तत्त्ववेत्ताओंने उनमेंसे कतिपय विविध गणपतियों, उनके नामों, आकृतियों, वर्णों, वस्त्रों, आयधो एवं वाह्नोंका निर्देश 'श्रीतत्त्वनिधि' एवं 'श्रीविद्यार्णव-तन्त्र आदि प्रन्थोंमें किया है। उनके आधारसे कतिपय गणपतियोंके वैविध्यका वर्णन यहाँ दिया जाता है।

#### पर्याय नहीं

अमरकोश (१।३८) में 'अप्येफदन्तहेरम्यलम्योदर-गजाननाः शन्द आदि भाणेशको पर्यायवानक हैं । अर्थात ये

शब्द एकार्थक हैं, किंतु वेदमें देवतावाचक जितने भी शब्द हैं, वे परस्पर भिन्नार्थंक हैं। अतः नाम-भेदसे गणपति भी विविध हैं। एक शब्दका दूसरा पर्याय होता है, यह सिद्धान्त वैदिक-पदार्थविद्यामें सर्वथा त्याज्य है। कोशोंमें एक ही देवताके जो अनेक पर्याय मिलते हैं, वे केवल शब्दमात्रके परिचायक हैं। ब्रह्माके नामोंमें एक ही ब्रह्माके परमेष्ठी, हिरण्यगर्म, पद्मभू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं; स्वामी कार्तिकेयके कार्तिकेय, कमार, स्कन्द आदि नाम हैं तथा इन्द्रके वासव, मरुत्वान्, मघवा आदि पर्याय हैं; किंतु ये सब विभिन्नार्थक हैं।

सूर्यके ऊपर चतुर्य अपोलोक है, जो पुराणोंमें 'क्षीर-सागर के नामसे प्रसिद्ध है। उसमें रहनेवाला ब्रह्मा 'प्रमेष्ठी' है, सर्यलोकका ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) है और पृथिवीलोकका ब्रह्मा 'पद्मभः' है। किंतु ब्रह्मा सब है; अतः इनको पर्याय मान लिया गया है।

स्वामी कार्तिकेयके नाम भी इसी प्रकार विभिन्नार्थक हैं। कृत्तिका-नक्षत्रोंमें जो अग्नितारा है, वह 'कार्तिकेय' है; पार्थिव उषामें जो अग्नि उत्पन्न होता है, वह 'कुमार' है; संवत्तराग्नि एवं अध्यात्ममें अहंकाराग्नि दोनों 'खण्मख' हैं। एकके ऋतुरूप पण्मुख हैं तो दूसरेके इन्द्रियरूप पण्मुख हैं। इसी प्रकार एक ही गणपतिके एकदन्त, लम्बोदर, गजानन, गणपति, विध्नराज, विनायक आदि अनेक पर्याय परिपठित हैं। परंतु ये सब विभिन्नार्थक हैं। इनमें पार्थिव पुषा-प्राण 'एकदन्त' है, पार्धिव ईश-प्राण 'गजानन' है, आन्तरिक्ष्य-प्राण 'लम्बोदर' है, मस्त्-प्राण 'गणपति' है और आकाश-प्राण 'विनायक' है।

#### विविध गणपतियोंके नाम

·श्रीतत्त्वनिधिश-ग्रन्थमें कर्णाटकके महाराजा मुम्मडि कृष्णराज ओटयरने ३२ गणपतियोंके नाम-रूपोंका निर्देश इस प्रकार किया है।

१.बाल्गणपति-रक्तवर्णः चतुर्हस्त । २.तरुणगणपति-रक्तवर्णः अष्टहस्त । ३.भक्तगणपति-स्वेतवर्णः चतुईस्त । ४.वीरगणपति-रक्तवर्ण, दशभुज। ५.शक्तिगणपति-सिन्द्रवर्णः

चतुर्भज । ६.द्विजगणपति-गुभ्रवर्ण,

चतुर्भूज।

७.सि दगणपति–पिङ्गलवर्ण, चतुर्भज । ८.उच्छिष्टगणपति—नीलवर्णः चतुर्मुजः। ९.विष्नगणपति—खणवर्णः दशसुजः। १०.क्षिप्रगणपति—रक्तवर्णः चतुर्हस्तः। ११.देरम्बगणपति—गौरवर्णः अष्टहस्तः पञ्चमातङ्गमुखः सिंहबाहनः।

१२.लक्ष्मीगणपति—गौरवर्णः दशभुजः। १३.महागणपति--रक्तवर्ण, त्रिनेत्र, दशभुज। १४.विजयगणपति--रक्तवर्ण, चतुर्हस्त । १५.नृत्तगणपति--पीतवर्ण, चतुर्हस्त । १६.अर्ध्वगणपति-कनकवर्ण, षड्भुज। १७. एकाक्षरगणपति - रक्तवर्ण, चतुर्भुज । १८.वरगणपति--रक्तवर्णः चतुर्हस्त । १९.व्यक्षरगणपति-स्वर्णवर्णः चतुर्बाह् । २०.क्षिप्रप्रसादगणपति—रक्तचन्दनाङ्कित, षड्भुज। २१.हरिद्रागणपति--हरिदावर्ण, चतुर्भुज । २२.एकदन्तगणपति—स्यामवर्ण, चतुर्मुज। २३.सृष्टिगणपति--रक्तवर्ण, चतुर्भुज । २४.उद्दण्डगणपति—रक्तवर्ण, द्वादशभुज । २५.ऋणमोचनगणपति—शुक्लवर्णः, चतुर्भुजः। २६.दुण्टिगणपति—रक्तवर्ण, चतुर्भुज । २७.दिमुखगणपति—हरिद्वर्ण, चतुर्भुज । २८-त्रिमुखगणपति—रक्तवर्ण, षड्भुज । २९.सिंहगणपति—श्वेतवर्ण, अष्टभुज। ३०.योगगणपति—रक्तवर्ण, चतुर्भज। ३१.दुर्गागणपति—कनकवर्णः अष्टहस्त । ३२.संकष्टहरगणपति—रक्तवर्ण, चतुर्भुज।

इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त गणपतियोंमेसे कतिपय ।पतियोंके केवल नाममात्रका उल्लेख किया गया है । की आकृतियों, वस्त्रों, असुधों एवं वाहनोंका भेद शेंसे जानना आवश्यक है। यहाँ केवल (सिंह-गणपति का न लिखा जाता है। इसके भी उल्लेखका विशेष कारण है कि विश्वमें गणपतिकी केवल पाजाननता ही प्रसिद्ध परंतु वे (सिंहानन भी हैं; यह उनके इस ध्यानसे गत होता है—

वीणां फल्पलतामितं च वरदं दक्षे विधत्ते करें-वीमे तामरमं च रत्नकलकां पन्मक्षरीं चाभयम्। गुण्डादण्डलसन्मुगेन्द्रवदनः शङ्कोन्दुगौरः ग्रुभो दीन्यद्रत्ननिभांशुको गणपतिः पायादपायात् स नः

'जो दार्ये हाथोंमें वीणा, कल्पल्ला, चक वरद (मुद्रा) घारण करते हैं और बायें हाथोंमें रत्नकल्या, सुन्दर घान्य-मञ्जरी तथा अभय लिये रह जिनका सिंहसद्दश मुख शुण्डादण्डसे सुशोमित है; जो और चन्द्रमाके समान गौरवर्ण हैं तथा जिनका वस्त्र रत्नोंके समान दीतिमान् है, वे शुभस्वरूप (मङ्गलम् गणपति हमको अपाय (विनाश) से बचानें।

#### फल-भेदसे ध्यान-मेद

शास्त्रोंमें फल-भेद्से ध्यान-भेद विहित हैं। विभि फलोंकी प्राप्तिके लिये पाणेशके मिन्न-भिन्न ध्यानों वर्णन इस प्रकार है—

पीतं स्मरेत् स्तम्भनकार्यं एनं वश्याय मन्त्री ह्यस्णं स्मरेत् तम् कृष्णं स्मरेन्मारणकर्मणीक्षमुच्चाटने धूमनिमं स्मरेत् तम् बन्ध्रुपुष्पादिनिमं च कृष्टौ स्मरेद् बलार्यं किल पुष्टिकार्ये स्मरेद् धनार्थो हरिवणंमेतं मुक्तौ च कुक्लं मनुवित् सारेत् तम्। एवं प्रकारेण गणं त्रिकालं व्यायञ्जपन् सिद्धियुतो भवेत् सः।

प्तन्त-साधक स्तम्भत-कार्यमें गणेशजीके पीत कान्तिवाले स्वरूपका ध्यान करे, वशीकरणके लिये उनके अरुण कान्तिमय स्वरूपका चिन्तन करे । मारणकर्ममें गणेशजीकी कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उच्चाटनकर्ममें उनके धूम वर्णवाले स्वरूपका स्मरण करे । आकृष्ण-कर्ममें वन्धूक पुष्प ( दुपहरियाके फूल ) आदिके समान लाल वर्णवाले गणेशका व्यान करे; वलके लिये तथा पृष्टिकार्यमें भी वैसे ही ध्यानका विधान है । धनार्यों पुरुष इनके हरितवर्ण तथा मोक्षकामी मन्त्रवेत्ता शुक्लवर्णवाले स्वरूपका चिन्तन करे । इन प्रकार तीनों समय गणपतिका ध्यान और जप करनेवाला माधक सिद्धि प्रात कर लेता है ।

# अग्रपूज्यता एवं सर्वपूज्यता

विश्वमें किसी भी कार्यारम्भमें गणेशजीकी अग्रपूर्वता एवं सर्वपुरुवताका शास्त्र एवं इतिहासमें उल्लेख है। इसका कारण यह है कि प्रकृतिमें किसी भी कार्यकी सिद्धि विना आलम्बन (आधार)के अजनव है। अतः कार्यमानमें नरूप गणेशकी अर्चना सबके लिये अनिवार्य है। रहस्यका प्रतिपादन सरस काव्य-शैलीमें किसी इस श्लोकमें भली प्रकारसे किया है। इसमें अनेक सिक घटनाओंका उल्लेख भी है—- जेतं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद् बर्लि बध्नता हाष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धतं धराम् । पार्वत्या महिषासुरप्रमधने सिद्धाधिपेः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः ॥\*

## श्रीगणेशतत्व

( राष्ट्रगुरु श्री १००८ पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज, श्रीपीताम्बरापीठ, दतिया )

भगवान् गजाननकी मान्यता भारतवर्षमें बहुत प्राचीन से चली आ रही है। स्मार्त-उपासना (विष्णु, सूर्यः, , त्रिव और गणेश )में भी गणेशकी गणना की है । वेदमें भी 'गणानां त्वा गणपति ए हवासहे ' ( यजु ० । १९ ) इत्यादि मन्त्रमें गणपतिका अर्थ प्रहण किया गया यद्यपि वेदभाष्यकार उवट-महीधरने इस मन्त्रका अर्थ एणानसार कुछ और किया है, तथापि यास्कमुनिके नानुसार तपसे वेदमन्त्रोंके अनेक अर्थोंका साक्षात्कार किया सकता है; ऐसा सिद्धान्त होनेसे गणपतिपरक अर्थकी भावनामें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अवैदिक एवं बौद्ध-धर्ममें भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की । है । कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि गणेशकी ा अनार्योंसे आर्योमें आयी है। यह कथन सर्वधा गमाणिक है। नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, चीन, जापान, ोलिया आदि देशोंमें भी गणेशकी प्रतिमाएँ मिली हैं। ससे इस उपासनाकी न्यापकता सिद्ध होती है; और यह गेशका विज्ञान या उपासना-कम भी भारतवर्ष से ही इन देशों में या है; जैसा कि मनुमहाराजने कहा है-

एतद्देशप्रस्तस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिन्यां सवेमानवाः॥ ( मनुस्यृति २ । २० )

्ध्स देशमें पेंदा हुए अग्रजन्मा ग्राह्मणोंसे संसारके भी लोग अपने-अपने चिरत्र (एवं सभ्यता) को सीखें। सिलिये इस गणेश-विज्ञानको अनार्योसे आर्योके सीखनेका कोई प्रमाण नहीं है।

#### गणेश-विज्ञान

महाकवि कालिदासने 'चिद्रगन-चिन्द्रकाभी गणेशजीके आविभीवके सम्बन्धमें निम्नलिखित श्लोक कहा है— क्षीरोदं पौर्णमासीशशधर इव यः प्रस्फुरिकसारक्षं चिद्वयोम स्फारनादं रुचिविसरलसिद्धन्दुवक्षोर्मिमालम् । भाष्यस्पन्दस्वरूपः प्रथयति सकृदोंकारग्रुण्डः क्रियादग् दन्त्यास्योऽयं हठाद्वः शमयतु दुरितं शक्तिजनमा गणेशः॥ (चिद्वगनचन्दिका १।१)

'जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा शान्त तरंगवाले क्षीरसागरको ऐसा क्षुब्ध कर देता है कि उसमें गर्जनके साथ गगन-चुम्बिनी ऊर्मिमालाएँ उठने लगती हैं, उसी प्रकार जो पूर्णतः प्रकाशमान हो एक बार निस्तरंग चिदाकाशमें प्रणवके नादतत्त्वको फैलाकर बिन्दुतत्त्वकी वकलहरोंको उद्देल्ति कर देता है; जो शब्द-ब्रह्मका आदि स्पन्दनरूप है; औंकार जिसका शुण्डदण्ड है तथा जो सम्पूर्ण क्रियाओंका द्रष्टा (साक्षी) है, वह शक्तिनन्दन गजमुख गणेश हठात् आप सबके पाप-तापोंका शमन करे।

इस क्लोकमें शब्द-ब्रह्मरूप 'ॐ'का आविर्माव बताया गया है और इसी (ॐ) से श्रीगणेशजीकी मूर्तिकी रचना की गयी है, जो इस प्रकार है—प्रथम भाग—उदर, मध्य शुण्डाकार—दण्ड, जपर अर्द्धचन्द्र—दन्त, अनुस्वार —मोदक।

और एक 'ॐं)का स्वरूप वैश्या व्यापारी लोग अपनी

बहियोंमें बनाते हैं। \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इसे स्वस्तिकः कहते हैं।

ये ही गणेशजीके चारों हाथ हैं। यह चतुर्भुज ओंकार है।

'ओमभ्यादाने'—इस पाणिनिकी अष्टाध्यायीके

८।२।८७ वें सूत्रके द्वारा मन्त्रके आरम्भमें प्रयुक्त 'ओम्'को प्लुत स्वरमें उश्चारणीय बताया गया है, जिसंकी आकृति

'३' यह है। इस प्लुत स्वरको ही गणेशजीका मूषकवाहन

इस इलोकका अर्थ पृष्ठ ७३में देखना चाहिये ।

यताया गया है । इन्हीं वातोंको लेकर गणेशजीकी प्रतिमाकी भावना की गयी है; जो भिन्न-भिन्न रूपोंमें देखी जाती है, जिसका योगी लोग मूलाधार चक्रमें ध्यान करते हैं; जिससे समस्त योगविष्नोंका नाश होता है, जिसका पुराणोंमें भी अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है। श्रीमन्द्रगवद्गीतामें भी अन्तिम गतिके समय इसके स्मरणका माहात्म्य यत्लया गया है—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुसारन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ (गीता ८ । १३ )

"जो पुरुष 'ॐ'—ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उचारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरा चिन्तन करता हुआ शरीरका त्याग करता है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है।"

यही ऑकार-ब्रह्म नाद-तत्त्वके अंदर वर्णोका भी अभिव्यञ्जक है, जिसे तन्त्रशास्त्रमें भातृकाएँ, कहते हैं। ये मातृकाएँ ५२ हैं।

गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीसशिरूपिणीम् । देवीं मन्त्रमयी नौमि मातृकापीठरूपिणीम् ॥ इन ५२ मातृकाओंको क्ष्रघुषोढान्यासम्के अन्तर्गत शक्ति-सहित गणेशाजी बताया गया है—

पुंहीं श्री अं श्रीयुक्ताय विन्नेशाय नमः, शिरितः। ऐं हीं श्रीं आं हीयुक्ताय विध्तराजाय नमः, मुखवृत्ते। एं हीं श्रीं हं तुष्टियुक्ताय विनायकाय नमः, दक्षतेत्रे। में हीं श्री हैं शान्तियुक्ताय शिवोत्तमाय नमः, वामनेत्रे। में हों श्रीं उं पुष्टियुक्ताय विघ्नहते नमः, दक्षकणें। हें हीं श्रीं जं सरस्वतीयुक्ताय विष्तकर्त्रे नमः, वामकर्णे। ऐं हीं श्री ऋं रतियुक्ताय विव्नराजे तमः, दक्षनासापुटे। हें हीं श्रीं ऋं सेघायुक्ताय गणनायकाय नमः, वामनासापुटे। एँ हीं श्रीं लं कान्तियुक्ताय एकदन्ताय नमः, दक्षगण्डे। ऐं हीं श्रीं लृं कामिनीयुक्ताय दिदन्ताय नमः, वामगण्डे। एं हीं श्री एं मोहिनीयुक्ताय गजवक्त्राय नमः, अध्वींग्ठे। हें हीं श्री हें जटायुक्ताय निरञ्जनाय नमः, अधरोष्ठे। में हीं श्रीं जों तीबायुक्ताय कपर्दभृते नमः, अर्ध्वदन्तपङ्कौ । र्षे हीं|श्री औं ज्वालिनीयुक्ताय दीर्घमुखाय नमः,अघोदन्तपङ्कौ। एँ हीं श्री अं नन्दायुक्ताय शङ्करणीय नमः, जिह्यामे । पृंहीं श्री अः सुरसायुक्ताय वृष्यवज्ञाय नमः, कण्डे।

ऐं हीं श्रों कं कामरूपिणीयुक्ताय गणनाधाः दक्षवाहुमूळे ।

ऐं हीं श्रीं खं सुज्यूयुक्ताय गजेन्द्राय नमः, दक्ष ऐं हीं श्रीं गं जयिनीयुक्ताय शूर्यकर्णीय नः मणिवन्थे ।

ऐं हीं श्री वं सत्यायुक्ताय त्रिलोचनाय नम कराङ्कुलिमूले ।

ऐं हीं श्रीं हं विष्नेशीयुक्ताय लम्बोदराय दक्षकराञ्जल्यमे ।

ऐं हीं श्रीं वं सुरूपायुक्ताय महानादाय नमः, वामव ऐं द्वीं श्रीं छं कामदायुक्ताय चतुर्मूं तेये नमः, वा ऐं द्वीं श्रीं जं मद्विद्वलायुक्ताय सदािवाय वासमणिबन्धे ।

पुँ ह्याँ श्री झं विकटायुक्ताय आमोदाय वासकराङ्गुलिमुळे ।

एं हीं श्री बं पूर्णायुक्ताय दुर्मुखाय नमः, वामकरार्
एं हीं श्री टं भूतिदायुक्ताय प्रमुखाय नमः, दक्षी
एं हीं श्री टं भूमियुक्ताय प्रमोदाय नमः, दक्षा
एं हीं श्री टं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः, दक्षा
एं हीं श्री टं रमायुक्ताय दिजिहाय

दक्षपादाङ्गुळिमूछे ।

एं हीं श्रीं णं मानुषीयुक्ताय शूराय नमः, दक्षपादापृ ऐं हीं श्रीं तं मकरण्यज्ञायुक्ताय वीराय नमः, वामा ऐं हीं श्रीं यं वीरिणीयुक्ताय पण्मुखाय नमः, वामन ऐं हीं श्रीं दं भक्तदीयुक्ताय वरदाय नमः, वामन ऐं हीं श्रीं चं लज्जायुक्ताय वामदेवाय नमः, पादाज्ञित ऐं हीं श्रीं चं लजीवैद्योणायुक्ताय वक्षतुण्डाय नमः,

पादाशुक्यप्रे ।

पृ द्वी श्री पं धनुधंरायुक्ताय द्विरण्डकाय (द्विन्ण्
नमः, दक्षपाद्वे ।

पें हीं श्री कं यामिनीयुक्ताय सेनान्ये नमः, वामः
पें हीं श्री वं रात्रियुक्ताय प्रामण्ये नमः, एष्टे।
पें हीं श्री मं चन्द्रिकायुक्ताय मत्ताय नमः, नाभी
पें हीं श्री मं विद्यक्तायुक्ताय विमताय नमः, ज
पें हीं श्री यं लोलायुक्ताय मत्तवाहनाय नमः, हृद्र्यं
पें हीं श्री रं चपलायुक्ताय मुण्डिने नमः, दशस्यन्
पें हीं श्री रं चपलायुक्ताय मुण्डिने नमः, रशस्यन्
पें हीं श्री रं चपलायुक्ताय मुण्डिने नमः, गलप्रा

ऐं हों श्रीं वं दुर्भगायुक्ताय खिद्गिने नमः, वामस्कन्धे। ऐं ही श्री शं सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हृदयादि-दक्षकराञ्जलयन्तम् ।

पें हीं श्री वं शिवायुक्ताय वृषकेतनाय नमः, दृदयादि-वामकराङ्ग्रुल्यन्तम् ।

एँ हीं श्रीं सं दुर्गायुक्ताय भक्ष्यप्रियाय नमः, हृद्यादि-दक्षपादाञ्चलयन्तम्।

पें हीं श्रीं हं कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृद्यादिवाम-पादाङ्कल्यन्तम् ।

ऐं हीं श्रीं लं कालकुब्जिकायुक्ताय मेघनादाय नमः, हृदयादिगुह्यान्तम् ।

रें हों श्रीं क्षं विष्नहारिणीयुकाय गणेक्वराय नमः, हृदयादिमुर्धान्तम् ।

प्रकार शब्द-ब्रह्म श्रीगणेशस्वरूप ओंकारका मातृकाओंके साथ विस्तार किया गया है। इन्हींके योगसे तन्त्रग्रन्थोंमें अनेक स्तोत्र-मन्त्रोंका आविर्भाव किया गया है, जिससे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। इसका विशेष माहात्म्य गणेशपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि पुराणोंमें वताया गया है। 'गणपत्यथुर्वशीर्व' उपनिषद् भी गणपति-तत्त्वको बताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिषद्-ग्रन्थोंमें भी इस तत्त्वका विचार किया गया है।

'ॐ नमो गर्भेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः'(यजुर्वेद१६।२५)

## भगवान् श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा

भगवान् श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं। वे साक्षात् अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म ही हैं । श्रीगणेशजी तैंतीस करोड़ देवी-देवताओंके भी परमाराध्य हैं। हम भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओंके तो वे प्राणाधार ही हैं। जन्मने छेकर मरणपर्यन्त हमारा उनसे अखण्ड सम्बन्ध बना रहता है । प्रत्येक कार्य करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशजीका स्मरण करना अत्यावश्यक गया है । पत्र या बहीखाता कर्तव्य माना ग्रन्थ लिखते समय सबसे पहले 'श्रीगणेजाय नमः' लिखकर तब आगे कुछ और लिखना होता है। किसी भी देवी-देवताकी पूजा करते समय अथवा यश करते समय सबसे पहले यदि श्रीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी विध्न-वाधाएँ आ जाती हैं ? दान-पुण्य करिये तो पहले भगवान् गणेशजीको मनाना न भूलिये । विवाह-शादी करने, मकान यनवाने, नयीं दूकान खोलनेमें सबसे पहले उन्हींकी पूजा होती है। भारतके प्राचीन राजमहल, किले, विशाल देव-मन्दिर, अदालिका आदिके उन्हींकी मूर्ति अवस्य विराजमान मिलेगी । दीपावलीके दिन तो सभी हिंदू श्रीगणेशजा और श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करते हैं । प्रत्येक धार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले श्रीगणेश-पूजन एक अनिवार्य कृत्य है।

परमातमाके विवाहमें भी श्रीगणेशका पूजन भगवान् श्रीराधवेन्द्रका जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं

अपने हाथोंसे श्रीगणेशजीकी वड़े प्रेमसे पूजा की। आशुतोष शंकरजी और पराम्वा पार्वतीने अपने विवाहके समय सबसे पहले उन्हींकी पूजा की। परब्रह्म परमात्मा श्रीगणेश सभीके पूज्य हैं। उनका स्मरण-पूजन करनेसे समस्त विघ्न-वाधाएँ तत्क्षण दूर हो जाती हैं। वे बड़े ही दयाछ और करणासिन्धु हैं।

यदि उन्होंने भगवान् श्रीविच्न-विनाशक गणेशकी शरण नहीं ली तो एक-न-एक दिन उनका अधःपतन होनेमें तिनक भी देर नहीं लगेगी । जिन योगियों, सिद्धों, वेदान्तियों और ब्रह्मज्ञानियोंने अपने साधनके अभिमानवज्ञ विष्नविनाशक भगवान् श्रीगणेशकी उपेक्षा की और अपने ज्ञान, योग एवं सिद्धि आदिके बलपर ही आगे वढ़नेका प्रयास किया, उनको अपने जीवनमें भीषण विष्न-वाधाओंका सामना करना पड़ा । भगवान् श्रीगणेशकी कृपा ही सव प्रकारकी विष्न-वाधाओंसे वचाकर हमारा लोक-परलोक बना सकती हैं; इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं हैं। इसीलिये कलिपायनायतार गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अपने परम इष्टदेव भगवान् श्रीसीतारामकी प्राप्तिके लिये भगवान् श्रीगणेशकी वन्दना करना परमावश्यक माना था। उन्होंने विनयपित्रकाके प्रथम पदमें उनकी स्तुति करते हुए कहा है-

'गाइये गनपति जगवंदन। संकर-सुवन भवानी-नंदन॥'

और अन्तमें उनसे यह वर माँगा-

गत तुळसिदास कर जोरे। बसिंह रामसिय मानस मोरे॥' गियान् श्रीगणेशकी हिंदूजातिपर अद्भुत कृपा भगवान् श्रीगणेशने हिंदूजातिके ऊपर असीम कृपा की और उसका बड़ा उपकार किया है। इसीलिये वह की शृणी है और उन्हें कभी भुला नहीं सकती।

समस्त विश्व-साहित्यमें भ्महाभारतः कोई साधारण कि नहीं, अपितु साक्षात् पञ्चम वेद है। यह अनन्त । ओंका भंडार है। उसपर आज समस्त विश्व मुग्ध हो है। नास्तिक रूस भी महाभारतका रूसी भाषामें वाद करा रहा है। ज्ञानके भंडार एवं विद्याओंकी खान वेद महाभारतको यदि भगवान् श्रीगणेश न लिखते यह अद्भुत महान् रतन हिंदूजातिको कैंसे प्राप्त हो १ श्रीवेदच्यासजी वोल्ते गये और श्रीगणेशजी इसे । ते गये। तभी उनकी कृपासे यह महान् प्रन्थ-रतन श्रोंको प्राप्त हुआ है।

#### भगवान् श्रीगणेश कैसे प्रसन्न हों ?

भगवान् श्रीगणेशजीको प्रसन्न करनेका साधन बड़ा सरल और सुगम है। उसे प्रत्येक गरीव-अमीर व्यक्ति सकता है। उसमें न विशेष खर्चकी, न विशेष पुण्यकी, न विशेष योग्यताकी और न विशेष की ही आवश्यकता है।

पीली मिट्टीकी डली ले लो । उसपर लाल कलावा गोली ) लपेट दो । भगवान् श्रीगणेश साकार रूपमें खत हो गये। रोलीका छींटा लगा दो और चावलके डाल दो । पूजनकी यही सरल विधि है। गुड़की डली चार बताशा चढ़ा दो, यह भोग लग गया और—ननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम्। सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विन्नेश्वरपादपङ्कजम्॥ छोटा-सा श्लोक बोल दो, मन्त्र हो गया। वस, इतनेमात्रसे वे तुमसे प्रसन्न हो गये। कैसे दयालु है वे ? भी न बने तो दूब ही चढ़ा दो और अपने सारे सिद्ध कर लो । खर्च कुल भी नहीं और काम सबसे ा; यही तो उनकी विलक्षण महिमा है।

#### भारतके घोर अधःपतनका कारण भगवान् श्रीगणेशकी उपेक्षा

भारतके घोर अधःपतनका एकमात्र कारण भगवान्

श्रीविष्नविनाशक गणेशजीकी घोर उपेक्षा है। पहले धर्मप्राण भारतके प्रत्येक विद्यालयमें बालकोंसे सर्वप्रथम तख्तीपर 'श्रीगणेशाय नमः' लिखवाकर और भगवान श्रीगणेशका पूजन करवाकर अध्यापक पढाना प्रारम्भ करता था। प्रतिवर्ष सारे विद्यालयोंमें भाद्रपद श्रीगणेश-चतुर्थी (इंडा चौथ ) को उनका बड़ी धूम-धामके साथ कराया जाता था, जो बस, देखते ही बनता था। समस्त भारत श्रीगणेश-भक्तिके रंगमें रँग जाता था और बन्चा-बन्धः उनके प्रेममें विभोर हो जाता था। आज उसी घर्मप्राण भारतके सभी विद्यालयोंमें भगवान् श्रीगणेशका पूजन करना तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जबतक विद्यार्थी भगवान श्रीगणेश और माता श्रीसरस्वतीका स्मरण-पूजन करते रहे, तबतक बालकोंकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल रही। पर जबसे इन विद्यार्थियोंसे भगवान श्रीगणेशका पूजन करना छुड़ाया गया। पूजनादिको पाखण्डवाद वताया गया, तबसे इन पढनेवाले विद्यार्थियोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, जिसका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनैतिकता, अनुशासनहीनता आदिके रूपमें प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है। जो पतन यवन-शासनकालमें अथवा अंग्रेज-शासनकालमें नहीं हुआ, वह हो गया । बालकोंको अक्षरज्ञान कराते समय आजकल भाग माने पाणेशः न पढाकर, पाः माने पादहाः पढाया जाता है।

#### श्रीगणेश-भक्तोंका परम कर्तव्य

भगवान् श्रीगणेशके भक्तोंको निम्नलिखित बातोंपर अवस्य भ्यान देना चाहिये।

१—भगवान् श्रीगणेशका नित्यप्रति पूजन करो और प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम उनके चित्रका दर्शन करो।

२-किसी कार्यके आरम्भके पूर्व श्रीगणेशका स्मरण करना कदापि न भूलो।

३-अपना घर, मकान, महल बनाते समय द्वारपर आलेमें भगवान् श्रीगणेशजीकी सुन्दर प्रतिमा लगाना न भूलो, जिससे तुम्हें हर समय दर्शन-स्मरण करनेका सौभाग्य प्राप्त होता रहे।

४-समाजके लिये हानिकारक तामसिक वस्तुओं (जैसे---त्रीड़ी या मदिरा ) को वेच्चनेके लिये उनपर अथवा जूते-चप्पलपर गणेशजीका मार्को मत लगाओ ।

५-भगवान् श्रीगणेशको प्रसन्न करनेके लिये स्वयं भी सात्त्विक बनो । तामसिक पदार्थोंका सेवन मत करो । ६—पीली मिट्टीकी गणेश-प्रतिमा बनाकर उनका पूजन केपश्चात् उन्हें ठीकसे किसी पवित्र स्थानपर रख दो और ं श्रीगङ्गा-यमुना आदि पवित्र निद्योंमें ले जाकर हेत कर दो। वह पैरोंमें न आने पाये, इस बातका पूरा-ध्यान रखो।

७-पूज्य ब्राह्मणोंके द्वारा श्रीगणेशपुराणकी कथाका श्रवण

करो । गणेश-मन्दिरमें जाकर श्रीगणेशका दर्शन-पूजन करो । उनके मन्त्रका जप करो और उनके नामका संकीर्तन करो । वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो और पापोंसे बचो । इसीसे तुमपर भगवान् श्रीगणेशजी प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सब विध्न-वाधाओंको दूरकर तुम्हारा परम कल्याण करेंगे।

## जनगणके गणपति

( केव्ह्रक्-आचार्य प्रभुपाद शीमत् प्राणिक्शोर गोखामी )

भारतीय विज्ञान-दर्शनमें अखण्डतत्त्व-दर्शन सर्वत्र ाहत हुआ है। श्रीहर्षकृत 'खण्डन-खण्ड-खाद्यम्'-नामक नशास्त्रके ग्रन्थमें भी विचित्र चमत्कृति है और दर्य-उपलब्धिकी विराट परिकल्पना है। गणपति गणेश-प्राचीन ऋषियोंने दो प्रकारसे दर्शन किया है--गुरु-शिष्य-प्रन-क्षेत्रमें एवं उपनिषद्में कथित प्रत्यक्ष तत्त्व-स्वरूपमें I र्युक्त 'खण्डन-खण्ड-खाद्यम्' दर्शन-अन्थमं उनको ही ा, वर्ता और इर्ता वतलाया गया है। सर्वमय गणपति नित्य (मात्मा) नामसे पुकारे गये हैं। उपनिषद्का कथन है कि गणपति ! तुम आनन्दमय ब्रह्म, अद्वितीय, सचिदानन्द, ज्ञानातमा हो । पञ्चतत्त्वात्मक जगतके उद्भवस्थान हो। नितत्त्वकी परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणीमें तुम्हारा विस्तार है। तुम त्रिगुण, त्रिकाल तथा स्थूल-सूक्ष्म और रण—इन त्रिविध देह-सम्बन्धोंसे अतीत, मलाधार । ज्ञान, क्रिया और बल-इन तीनों शक्तियोंके परम १श्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं—

एफदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कराधारिणझ् । अभयं वरदं हस्तै विश्वाणं मूषकथ्वजम् ॥ रक्तं लम्बोदरं सूर्पकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुलिसाङ्गं रक्तपुष्पेः सुप्जितम् ॥ भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् । आविर्भृतं चसृष्ट्यादो प्रहृतोः पुरुषात् परम्॥

निवृत्तिदास ज्ञानदेव कहते हैं— हे प्रणवस्वरूप रब्रह्म गणपति ! तुम्हें नमस्कार । तुम आद्य और निखिल दि-प्रतिपाद्य हो । हे परमात्मस्वरूप ! तुम स्वसंवेद्य हो । प्रहारी जय हो । तुम सारे ज्ञानके प्रकाशक गणेशस्वरूप ो । बुद्धिके प्रकाशमें तुम एकेश्वर हो । हे पूर्णाङ्क वेदस्वरूप !

इन इलोकोंका अर्थ पृष्ठ ३५ पर देखें।

तुम्हारी मूर्ति अपूर्व सौन्दर्य-मण्डित है। तुम्हारी अङ्ग-कान्ति निर्दोष है। इस रूपको लेकर तुम विराजमान हो रहे हो। मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव हैं।

महाराष्ट्रके भक्तप्रवर एकनाथस्वामी ज्ञानेश्वरका अनुसरण करते हुए कह रहे हैं—'श्रीएकदन्तको नमस्कार । एक दन्तके कारण ही तुम अद्वितीय हो । अनन्तरूपमें प्रकाशित होकर भी विभु हो; तुम्हारे अद्वैतभावकी हानि नहीं होती । विश्व-चराचरमें निवास करते हुए भी तुम छम्बोदर हो, सब जीवोंके आश्रय हो, सबके संग्राहक हो । तुम्हारे दर्शनसे दुःखमय संसार सुखमय हो उठता है ।

भक्तकवि तुलसीदास कहते हैं---

जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन । करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि राखि सुभ गुन सदन ॥ ( मानस १ । १ सो० )

विनायक, विन्नराज, हैमातुर, गणाधिप, एकद्न्त, हेरम्ब, लम्बोदर, गजानन, परशुपाणि, आखुग, शूर्पकर्ण आदि नामसे गणपित पुराणों, तन्त्रों और अन्यान्य शास्त्रोंमें अभिहित होते हैं। अद्भुत है उनकी मूर्ति। ये हयग्रीव एवं नरिसंहके साथ तुल्नीय हें। नरदेहमें गज-ग्रुण्ड केवल आजके भारतीय प्राचीन शास्त्रोंमें ही नहीं, बिक्त प्राचीन युगमें अन्य देशोंकी इतिकथामें भी इस प्रकारके अवयवसंख्यानकी बात आती है। मानव-प्रकृतिके साथ पशु-जगत्के सम्मिश्रणमें इस जातीय भावनाका उन्नव होता है। यही बात ऋष्वश्रृङ्ग आदि मुनियोंके अवयव-संख्यानके सम्बन्धमें भी विचारणीय है

गणेशः, महागणेशः, हेरम्व और हरिद्रागणेश—ये तन्त्रशास्त्रमें नाना प्रकारके ध्यान और पूजाके विषय बने विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये पृथक्-पृथक् मन्त्रोंके
 प्रयोगकी व्यवस्था है।

#### गणेहाका ध्यान--

ये सिन्दूरके समान रक्तवर्ण, त्रिनयन, स्थूल उदर तथा चतुर्शुज हैं। चारों हाथोंमें क्रमदाः दन्त, पादा, अङ्कुश और वरमुद्रा है। इनके ललाटमें चन्द्रकला है तथा इनके मदवारिसे इनका गण्डस्थल अभिषिक्त है। इनके सर्वोङ्गमें सर्पभूषण है तथा ये परिधानमें रक्तवस्त्र पहने हैं।

महागणेशके ध्यानमें एक विशेषता है। वे खाङ्कस्थिता पद्महस्ता निजप्रियाके द्वारा आलिङ्गित हैं। उनके हाथमें दाडिमफल, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, त्रीहिगुच्छ, अपना भग्नदन्त और रत्नकल्य है। तान्त्रिकाचार्य अन्य रूपमें भी उनका ध्यान बतलाते हैं। महागणेश मुक्ताके समान गौरवर्ण हैं। उनकी कोडमें उनकी पत्नी विराजित हैं। किसी प्रतिमामें ये गौरवर्ण हैं और कहीं उनका खरूप श्यामाङ्ग रहता है। तन्त्रमें गणेशजी गौरवर्ण, धूम्रवर्ण और रक्तवर्ण—त्रिविध वर्णित हुए हैं। मूषक-वाहनके रूपमें ही श्रीगणेशकी प्रसिद्ध है। तन्त्रोक्त हेरम्ब-साधनामें गजमुख गणेश सिंहवाहन हैं—

सुक्ताकाञ्चननीलञ्चन्द्युस्णन्छायैचिनेत्रान्वितै-र्नागास्येईरिवाहनं शशिधरं हेरम्बमकंप्रभम्। इप्तं दानमभीतिमोदकरदान् टङ्कंशिरोऽक्षात्मिकां मालां मुद्रसङ्कशं त्रिशिखकं दोर्सिर्दधानं भजे॥

हिरम्य त्रिनयन हैं। मुक्ता, स्वर्ण, नील, कुन्दकुमुम और कुङ्कुमकी शोभासे युक्त पाँच मुखवाले हैं। ये सूर्यके समान दीतिमान् हैं। ये अपने दस हाथोंमें क्रमशः दान, अभय, मोदक, दन्त, प्रस्तरखण्डनकारी यन्त्र टङ्क, शिर, अक्षमाला, मुद्गर, अङ्कुश और त्रिशूल धारण किये हुए हैं।

एक दूसरे ध्यानमें देखा जाता है कि हेरम्बके हाथमें पारा, अङ्कुरा, कल्पलता और गजदन्त हैं । उनके गुण्डके ऊपर दाडिमफर्ल है।

हरिद्रागणेश हरिद्रावर्ण, हरिद्रावस्त्र और हरिद्रा-भूषण हैं।

भारतके समाज-देवताके अनेक गण या दल हैं।

मरुद्गण, रुद्रगण, दिक्पालगण, भैरवगण आदि अनेक गणोंमें भी गणपित विनायकका प्राधान्य खीकृत हुआ है। वैदिक यज्ञादिके स्थापनार्थ—'गणानां त्वा गणपित्र' ह्वासहे'(यजुर्वेद २३।१८) मन्त्रमें उनका ही आवाहन है। वे निधिपित हैं। धन-सम्पत् उनके ही अनुप्रहसे प्राप्य हैं। व्यवसाय-क्षेत्रमें उनकी प्रधानता है—सिद्धिदाता स्वरूपमें। ज्ञानीके लिये वे ज्ञानदाता हैं।

इनके आविर्मावकी कथा इस प्रकार है— 'श्रीकृष्ण चुछ ब्राह्मणका वेष धारण करके एक बार शैल खुता पार्वतीके समीप गये और बोले— 'देवि ! तुम योगमाया हो । तुम्हारी कृपासे विष्णु-भक्तिकी प्राप्ति होती है । तुम्हें पूजा-वत आदिकी शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्ण कल्प-कल्पमें तुम्हारे पुत्रके रूपमें अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकारकी कुछ बातें कहकर वे वहीं अन्तर्हित हो गये । पार्वतीको वे श्रीकृष्ण ही एक पुत्ररत्नके रूपमें प्राप्त हुए । उसका रूप अपूर्व था, गुण अव्यक्त था। देवीने उस अभिनव वालकका अत्यन्त हर्षपूर्वक पालन-पोषण किया । वही वालक कामद सिद्धिदाता गणेश हैं; देवगणवित्त तथा अप्रपूजाके अधिकारी हैं । उनमें असाधारण मातृभक्ति है। '' (ब्रह्मवैवर्तपुराण)

वेदानुगत शास्त्रींके द्वारा प्रतिपाद्य समस्त भारतीय धर्म-संस्कृतिके मूलमें है—पञ्चदेवोपासना । विष्णु, सूर्य, शिव, शक्ति और गणेश-ये पञ्चदेव हैं । यहाँ एकके अतिरिक्त शेष चार देवताओंकी उपेक्षा नहीं है। सूर्यमण्डलमें ही सव प्रकारसे अभिलंबित परमाभीष्ट विष्णुभगवान्की उपासना होती है। अन्य देव-देवियोंके गायत्री-मन्त्रकी आराधना सूर्य-मण्डलवर्ता भावनासे होती है। शिव और विष्णुमें भेदबुद्धिको शास्त्र निषिद्ध वतलाता है। शक्तिके विना शिव या विष्णुकी उपासना निष्फल है । वैष्णवींकी घोषणा है कि ।विष्णुगूजामें गणेशकी पूजा न करनेसे सेवापराघ होता है। नव्य सम्प्रदाय-वादी कुछ लोग प्राचीन गुरुवर्गके द्वारा प्रदर्शित मार्गकी अवहेलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानता स्यापित करते हैं तथा सुप्रसिद्ध स्वयंसिद्ध वेदानुमोदित पथसे भ्रष्ट होकर स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु-प्रदर्शित पथमें कण्टकरूप होकर आर्य-धर्मके पथमें वाघक यनते हैं । श्रीगणेराजी ऐसे लोगोंको ग्रम-बुद्धि प्रदान करें।

# श्रीशंकराचार्यकी परम्परामें भगवान् श्रीगणेश

( लेखक-श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री )

अनादिकालीन सनातन-धर्मकी व्यवस्थामें मगवान् गणेश-की उपासनाका एक प्रमुख स्थान है । इस पवित्र धर्ममें जो नास्तिकताके कीटाणु प्रविष्ट हो गये थे, उन्हें भगवान् शंकराचार्यने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणद्वारा दूरकर बड़ी सावधानीसे इसकी पवित्रताको अक्षुण्णरूपसे प्रतिष्ठित रखा। 'शंकरमत'के नामसे कोई चर्ची करना अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। उन महान् आचार्यने कभी भी किसी नये दर्शन या घर्मकी खापनाका दावा नहीं किया । उनका काम था-वैदिक दर्शन और वैदिक धर्मका सही-सही ऐसा प्रचार और विस्तार, जिसका प्राचीन परम्परासे कहीं विरोध न हो और वैदिक धर्ममें धुसे हुए नास्तिकताके पोषक मतोंकाः जिनमेंसे अधिकांश ग्राहरसे आये, उन्मूलन हो जाय । शंकराचार्य वेदोंकी प्राचीन परभ्पराके संरक्षक, पोषक और अभिभावक अवस्य हैं, परंतु किसी नये धर्मके संस्थापक नहीं । इस लघु लेखका लक्ष्य है-भगवान् शंकराचार्यकी परम्पराके अनुयायी जनोंके जीवनमें श्रीगणेशोपासनाके स्थान और महत्त्वका निर्घारण । यहाँ जो कुछ मूल्याङ्कन किया जायगाः) उसका आधार है--खयं आचार्य शंकरकी रचनाएँ; उनकी जीवनियाँ और उनकी परम्पराके अनुयायियोंके वचन।

पाठकोंको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि श्रीगणेश-पञ्चरत्न और भणेश-भुजङ्गप्रयातस्तोत्र को छोड़कर, जो कि आचार्यप्रवरके भक्तिमय उद्गारींके एक अङ्गमात्र हैं, अपने प्रस्थानत्रय अथवा प्रकरण-प्रन्थोंसे कहीं भी उन्होंने गणेशका टरकेख नहीं किया । यदि कहीं किसी देवताका नाम आवा भी है तो सदा विष्णुका ही नाम आया है; जैवे कि गीता और विष्णुसहस्रनाम आदिके भाष्योंमें । जहाँ गणेशका उल्लेख हुआ है, उनकी ऐसी अन्य रचनाएँ देवी या शिवके खोत्र है। 'प्रपद्मसार'तन्धर्मे भी गणेशका नाम मिल्ता है। विधिष्ठ देवताओंका अनुल्केख उनकी रचनाओंमें कोई आक्चर्यकी वात नहीं है। प्रमतत्त्वकी ब्याख्या विशिष्ट देवी-देवताओंका दर्णन दर्शनम् होंने आ सकता है! फिर भी इस परमतत्त्वके दर्जनके द्वारा ही ईश्वरकी उत्ताका प्रतिपादन हुआ है। जहीं स्व प्रपञ्च विद्यीत हो वाते हैं, उस पारमार्थिक परातव्यह जो केवय मुख ही क्षेत्र पचता है। जो बन्हा सामारमूत है। उस परा-

ब्रह्मका प्रपञ्चात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीं हो सकता। देश-काल और कारणकी परिधिमें वही निर्गुण परमसत्ता जब ईश्वरका रूप घारण करती है, तब उसमें अचिन्तय सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता आ जाती है। जब उसका ऐश्वर्य क्रियाशील होता है, तव वह विश्वका सृजन, पालनः संहार और उसपर अनुग्रह-निग्रह करनेवाला बन जाता है । निर्गुण परब्रह्मके साथ-ही-साथ सगुण ईश्वरके रूपमें विराजित होनेमें कोई विरोध भी नहीं है । विद्युत्-शक्तिका हम न कोई खरूपंबता सकते हैं और न उसको जान ही सकते हैं। उसके वास्तविक खरूपके विषयमें हम कुछ जाननेमें एकदम असमर्थ हैं। लेकिन भौतिकी ( Physios ) के द्वारा उसकी क्रियाओंसे उसका जो रूप प्रकट होता है, उसको इस अवस्य जान लेते हैं । वेदान्तका निर्गुण ब्रह्म इसी विद्युत्-इक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विद्युत्के क्रियात्मक रूपोंके समान । निर्गुण ब्रह्मका बोध ज्ञानके द्वारा हो सकता है, परंतु स्तुण ब्रह्म या ईश्वरको पानेके लिये हमको भक्तिकी शरण केनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जैसे-चिन्तन, मनन, ध्यान-उपासना, आराधना आदि । पर शंकराचार्यके दर्शनमें वेदान्तके निर्गुण ब्रह्मके रूपमें मिलनेवाले परम ज्ञान या परमानन्दकी प्राप्तिके लिये इष्टदेवकी भक्ति या उपासनाकी अनिवार्यताका प्रतिपादन उचित ही है। परम ज्ञानकी उपलब्धि केवल भगवत्क्रपासे सम्भव है । इसलिये शांकर-दर्शनमें भक्तिको अदैत-ज्ञानका एकमात्र आचार वताया गया है ।

भगवान् शंकराचार्यद्वारा सुवार किये जाने तथा नवजीवन प्रदान किये जानेके उपरान्त अद्वैत-सम्प्रदायके अनुगामियोंद्वारा धर्मके जिस रूपका आचरण किया गया, उसमें गणेशका क्या स्थान है, इसका अध्ययन करनेके पूर्व इस बातकी जानकारी अत्यधिक लामकारिणी होगी कि ईस्वर और उसकी उपासनाके विषयमें शंकराचार्यका द्वारिकोण क्या है! वैद्विक देव-समाजमें हमें नाना देवताओंके दर्शन होते मुं—जैसे, इन्द्र, वहण, सविता, पूषा, अपेन्द्र, अग्नि, मिन्न, अधिवनीकुमार और अन्य देवतागण । देखनेमें देवताओंका एक मुंबर-जारू-सा स्थाता है। देवताओंका एक पेसा चारा है, जिसके नियमों ईसाई गिम्मनरी, एकस्मानी पर्मगुक और ख्ठ-मूठका युक्तिवाद विधारनेवाले लोग यह कहते हैं कि 'इसने तो हिंदुओं के जीवनको ही वर्बाद कर दिया है।' किंतु यहूदी, ईसाई और मुसत्मान लोग जिस एकेश्वरवादके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, उसकी कल्पना और उसका विवेचन वेदों और उपनिषदोंमें बहुत पहलेसे ही उपलब्ध है। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें कहा गया है—'सत्ता एक ही है। विद्वान् लोग उसका नाना रूपोंमें वर्णन करते हैं—

'पुकं खद्बविया बहुधा वदन्ति।' (अक्०१।१६४।४६)

(महानारायण-उपनिषद्'के अनुवाक (३।१) में कहा गया है-- वहीं अहा। है, शिव है, हरि है, इन्द्र है, अक्षर है और है परम सत्ता—स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट।' 'मैत्रायणी-उपनिषद्' इस सिद्धान्तका उल्लेख करती है कि 'सारे देवता निराकार ब्रहाके ही विविध रूप हैं,--ब्रह्मणों वावैता अभ्यास्तनवः परस्या-सृतस्याज्ञारीरस्य । ब्रह्म खिल्वदं वाव सर्वस् ।' ( मै० ४ । ६ ) भ्वैराग्यज्ञातकः में भर्तृहरिका यह प्रसिद्ध यचन विदित ही है कि प्ईरवर एक ही है, चाहे उसे केराव कहो, चाहे शिव-एको देवः केशवो वा शिवो वा । एकेश्वरवादके इस महान् सत्यकी परछाई केवल शंकराचार्यके लेखों और विचारोंमें ही नहीं दिखायी देती। वरं शांकर-सम्प्रदायके सभी अन्यायियोंमें उसका दर्शन होता है। परवर्तीकालक एक अद्वेतवादी गौड़ ब्रह्मानन्द सरस्वतीने बड़े भावविभोर स्वरमें कहा था- 'कुछ लोग कहते हैं कि भगवान् शिवका दूसरे लोग कहते हैं कि शक्ति, ध्यान करना चाहिये; गणेश या आदित्यकी अर्चना करनी चाहिये। परंतु है नारायण | यह तुम्हीं तो हो, जो इन सब विभिन्न स्पीमें प्रकट हो गये हो। अतएव तुम्हीं धेरे एकमात्र शरण्य होः---

ध्येयं चकुन्ति जिन्नमेव हि केन्तिदन्ये

विक्ति गणेशमपरे तु दिनाफरं वै।

क्ष्पैस्तु तैरपि विभाक्ति यतस्त्वमेव

तस्तात् स्वजेव शरणं सम शक्तुपाणे॥

( श्रीहरिशरणाष्ट्रम १ )

यह सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि, जो देवताओंकी विभिन्नस्पताके बीच एक सर्वव्यापी एकताका दर्शन कराती है तथा ऐवे इष्टिकोणि उत्पन्न होनेवाली सार्वभौमिकता और सहिष्णुता एक और इल्रेकमें यहे प्रखरस्पेस व्यक्त हुई है। यह क्ष्रोक शहैत-सम्प्रदावके अनुयाविशीमें बहुत प्रवस्तित है और इसका भाव है— 'जिसकी शैव शिवके रूपमें, वेदान्ती ब्रह्मके रूपमें, वौद्ध बुद्धके रूपमें, प्रमाण-पटु नैयायिक स्रष्टाके रूपमें, जैन-मतावलम्बी अर्हत्के रूपमें और मीमांसकगण कर्मके रूपमें उपासना करते हैं, वे ही त्रिलोकीनाथ श्रीइरि आपकी कामनाओंको फलीभृत करें।—

यं श्रेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हजित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्यातु वान्छितफ्लं त्रैलोक्यनायो हरिः॥

( इनुमन्नाटक १।३)

यह सचमुच उल्लासका विषय है कि ऐसी भावनाओं से ओत-प्रोत शंकरमतानुयायी कद्दरपने, इठधर्मिता और अपने मतके प्रति दुराग्रहसे सर्वथा मक्त हैं। वे अपने इष्ट-देवतासे भिज्ञ ईश्वर-रूपोंकी अवहेलना अथवा निन्दा नहीं करते। गास्तवमें तो शांकर-सम्प्रदायको इतना ही अभीष्ट है कि आप चाहे जिस-किसी देवविग्रहकी भी विशेषरूपसे पूजा करते हों, दैनिक पूजा-पद्धतिमें अन्य सब विग्रहोंको भी आपसे उतना ही आदर मिल्ना चाहिये; और ऐसी ही पूजाका नाम है-पद्मायतन-पूजा। एक गम्भीर दृष्टिवाले अद्वैतींके विचारमें सभी मन्त्र, चाहे वह प्रणव हो, चाहे महागणपति-मन्त्र, चाहे पञ्चाक्षरी, पडक्षरी, जलाखरी, दादशाखरी, पञ्चदशाखरी, वोनशाखरी अथवा वेदमाता गायत्री हो। अभीका लक्ष्य एक ही 'ईखर' है। सभी यन्त्र-चाहे वह गणपतिका, सुब्रह्मण्यका, नारायणका अथवा छिल्तादेवीका ( श्रीयन्य ) हो, सबमें इसी एक रहस्यमय सत्ताका अधिनिवेश है। आचार्य शंकरकी महती प्रतिभा इस बातसे विश्वद रूपमें प्रकट होती है कि वैदिक बहुदेवता-वादका सन्धन करके उन्होंने ऐछे वर्मको जन्म दिया। जो किसी भी पंच-विशेषके प्रति दुराप्रहरे तथा उसके परिणाम-स्वरूप विद्वेषसे सर्वथा गुक्त है और पञ्चायतनकी (तथा जहाँ कुमारको भी शामिल कर लिया गया है, वहाँ बढायतन बा छः देवताओंकी ) ऐसी प्जा-प्रणालीका उपदेश दिया। जिसमें अपने इष्टदेवताकी उपासनाके लिये विशोप खान है और अन्य देवताओं के प्रति भी यगेष्ट आदर है। ग्रंकरने उपाछनाके लिये जिन देवताओंको चुना था, वे हैं-आदित्य, अस्मिका, विष्णु, गणपति और महेश्वर (तथा स्कृत्द )—

धाष्ट्रियक्षन्यिको विष्युं गणनायं महेष्यस् । एक्ष्याञ्चमरो नित्यं सूहस्थः पद्य प्यथेत ॥ शांकर-परम्पराके एक परवर्ती मूर्धन्य विद्वान् स्वामी विद्यारण्यने शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, विनायक और स्कन्दकी पूजाको भक्तिकी प्राप्तिके लिये छः दर्शन माने हैं—

होंवं च वेष्णवं श्वाक्तं सौरं वैतायकं तथा। स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दर्शनानि षडेव हि॥

इस घडायतन अथवा पञ्चायतन-पूजामें एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ उपासकको देवताको रूपमें अपने खरूपका और अपने खरूपमें आराध्य देवताका ध्यान करनेका आदेश दिया गया है—

'त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि।' ( वराहोपनिषद् २ । ३४ )

'बृहदारण्यक-उपनिषद्'में स्पष्ट शन्दोंमें उस उपासक या साधकको भारवाही पशुके समान बताया गया है, जो अपने उपास्त्र देवताको अपनेसे भिन्न मानकर पूजा-उपासना करता है—

'अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमसीति न स वेद यथा पद्भुरेच स देवानाम् ।' ( रहदारण्यक १।४।१०)

शांकर-सम्प्रदायमें प्रचलित धार्मिक आचारोंकी पूर्व-पीठिकाके रूपमें पर्यवेक्षण करनेके उपरान्त अव इम इस बातपर विचार करेंगे कि शंकरके देवतावादमें गणेशका कीन-सा स्थान है!

अपने 'शंकर-विजय'में आनन्दगिरिने शंकराचार्यके उन उपदेशोंका शारूपमें उच्छेल किया है, जिनको आचार्यने पथप्रष्ट गाणपत्योंके निगित्त कहा या। शंकरके अनुसार 'प्रत्येक उपासकके शरीरके भीतर चार दर्लोवाछे मूलावारों, छ: दलोंबाछे स्वाधिष्ठानमें, दशद्लीय मण्पिर्कमें, हादशद्लीय अनाहतमें, पोडशद्लीय विशुद्धिकक्रमें, दिदल्युक्त आशाचक्रमें तथा सहस्रदलसम्पित सहसारमें गणपित, ब्रह्मा, विण्णु, बद्र, जीवातमा, गुष्ठ और परमात्माका निवास बताया गया है। इस प्रकार मूलावारमें क्षित होनेके कारण इस सम्पूर्ण रहस्यमय पद्चक-संक्षानके आधार 'गणपित' ही हैं'—

भिकं च मूलाधारत्वाधिष्ठानमणिप्रकानाद्यतिशुख्याञ्चा सहस्रोपु चतुर्वचष्ट्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्वद्यः सद्यद्वेषु धिता गणपतिमञ्जविभ्युक्त्वीदारस्युक् प्रसातमानः सन्ति देश्यारिणः । अतो गणपतेर्युकाधारवतः

## सर्वाधारस्वं वर्तते।'

( आनन्दगिरिः, श्रंकराचार्यः, मद्रास-विश्वविद्यालयः, फिला सिरोजः, पृष्ठ-८४ )

किंद्य शंकराचार्य इससे भी ऊँचे सत्यका उद्घ करते हुए कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी होनेपर आज्ञाचकमें निवास करके अपनेसे नीचेके चकोंमं ि जीवात्मा, कद्ग, विष्णु, ब्रह्मा और गणपितकी क्रियाअं नियन्त्रित एवं प्रेरित करता है। साथ ही वह साक्षी, निर् सच्चिदानन्दमय, सर्वातीत एवं सर्वोत्कृष्ट (परात्पर परम् प्रकृतिसे संयुक्त ) रहता है, इस प्रकार उसका वेदोंमं सम् प्रतिपादन हुआ है।——

'परमातमा सर्वंगतोऽण्याज्ञाचक्रवासी भूत्वा स्वा स्थजीवरुद्रविष्णुब्रह्मगणपतीन् तत्तद्वियोगेषु प्रेरियत्वा र साक्षी निर्गुणः सिवदानन्दमयः सर्वातीतः सर्वोत्कृष्ट सम्यग्वेदेषु प्रतिपादितः ।' ( वही )

इस बातका विरोध कभी नहीं किया जा सकता गणपति और परज्ञद्ध वस्तुतः एक ही हैं; क्योंकि जितने नाम हैं, उनसे ज्ञद्धका ही निर्देश होता है। 'जब ज्ञद्ध र शब्दोंका वाच्यार्थ है, तब गणपति-शब्दने ही क्या अप किया है कि वह ज्ञद्धवाचक न हो। (यदि अंशकी कर की जाय तो) अंश कभी अंशीसे भिन्न नहीं होता—प शब्दवाच्यस्थ ज्ञद्धाणे गणपितशब्देन किमपराद्धम् ? अंशोंशिनोरभेदात्।' (वही ८६)

इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि शंकरने । भ्रष्ट गाणपत्योंको ऐसा समझाया कि गणपति वहीं हैं, शिव हैं और शिव तथा परव्रदामें, जिसका प्रतीक प्रणव कोई अन्तर नहीं है। — 'सोंकारातीतस्य परस्थिवस्य गणप कार्देग तदंशास्सर्या देवता इति युक्तसुक्तस्।' (वही ८८

और अन्य सभी देवतागण एकमात्र गणपतिके विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार शंकराचार्य इस परम सत्य खापना करते हैं कि भागेश, विष्णु, शिव, अम्बिका, आदि और कुमार केवल उसी परब्रह्मके भिन्न-भिन्न रूप हैं। उन्हिंसी अन्तर्विरोधकी तिनक-सी छाया भी नहीं है।

गणेशके इस प्रकारके असाम्प्रदायिक एवं परमातममूर निरूपणके बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शंकराचार गणेशके विषयमें पुराणोंमें जो विस्तार किया गया है अ तन्नोंमें उनके छिये जिन पूजा-पद्धतियोंका विकास हुआ हन प्रवहा उस धीमातक निराकरण नहीं किया है, नहीं

वे पूजापद्धतियाँ वैदिक-परम्पराके विपरीत नहीं गयी हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि समस्त वर्णमाला और वर्ण-विन्यासका उद्भव प्रणवसे ही हुआ है। और चूँकि गणेश और प्रणवमं अभेद है, इसिंखे भागेशसहस्रनामःमं उनको 'अकारादिक्षकारान्त महासरस्वतीमयः कहा गया है। शाक्तमतके अनुसार शक्तिसे वर्णोंकी उत्पत्तिकी मान्यताके समान ही यह सिद्धान्त भी है। वर्णमालाका प्रत्येक अक्षर गणपतिके किसी एक रूपका धोतक है। इस प्रकार उनके कुल इकावन रूपोंका वर्णन किया गया है। परंत्र मुद्रल-पुराणमें केवल बत्तोस गणेश-मूर्तियोंका उल्लेख है और साधारणरूपसे 'पोडश-गणपति'नामसे विदित केवल सोलह रूपोंकी ही उपासना होती है। इन सोलहमें भी भक्तोंकी अधिक संख्या केवल वाल, तरुण, भक्त, उच्छिष्ट, लक्ष्मी, हेरम्य और महागणपतिको ही अधिक समादर देती है। विशेष करके महागणपतिमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा इन तीनोंकी शक्तियाँ—सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वतीका समाहार भाना गया है । इस मूर्तिकी बारह भुजाओंमें अपनी पत्नियोंसहित त्रिदेवोंके आयुधोंको देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि श्रीगणेश निर्मुण ब्रह्म ही हैं, तथापि विभिन्न गणेश-मूर्तियोंकी बहुसंख्यक मुजाओंमें जो नाना प्रकारके आयुध और उपकरण देखनेको मिलते हैं, वे सब उस निर्गण परब्रह्ममें आरोपित नाना गुणोंके प्रतीक हैं। विशेषतः उच्छिष्टगणपतिके हाथोंमें वे ही आयुध हैं, जो कि परदेवताके हाथोंमें हैं। जैसे-पाश, अङ्करा, इक्षु, कोदण्ड और कुसुमशर ( सुमनवाणेश्चकोदण्डपाशाङ्करावरायुधः ।— चित्रधागपतिसहस्रनाम ८०)

इस उक्तिके द्वारा गणपित और शक्तिकी एकता प्रकट होती है। गणेशका शिवरूप चद्र-मन्त्रमें देखनेको मिलता है— 'गणेम्यो गणपितस्यश्च वो नमः।' यह शिव-शक्ति-खरूप 'लिलतासहस्रनाम'में भो देखा जा एकता है—'कामेश्वरमुखा-ढोककिकिविपतश्चीगणेश्वरा ।' विष्णु और गणेशकी एकता 'ज्ञस्विवर्तपुराण'के इस श्लोकमें मिलती है—'श्लीकृष्णः कर्र्य क्रस्ये तवारमजः।' (गणपितखण्ड १२। ८२) इसी प्रकार श्रह्यति-नाम आदित्यके साथ उनकी एकताका धोतक है— (गणेक्वाष्टोत्तरम्)।

इस प्रकार पुराणोंसे यह सिद्ध होता है कि श्रीगणेश आदित्य, अभ्यिका, विष्णु और महेशके ही रूप हैं और सब-के-सब वस्तुतः एक निराकार ब्रदाके ही नाना-रूप हैं। श्रांकर-सम्प्रदायके अनुयानियोद्वारा अनन्यनिशके धाय अपनायी हुई इस विचारघाराका पोषण गणेशो उपनिषद्भ भी करती है—

'स विष्णुः स ज्ञिवः स ब्रह्मा सेन्द्रः सेन्दुः स वायुः सोऽितः स ब्रह्मा ' ॐ ब्रह्म गगेशः ।' ( २ 'प्रपञ्चसार' तन्त्र के सोल्ह्वं पटलमें गणपित-आवरण बताया गया है कि 'बिल्वृहक्षके नीचे लक्ष्मी और उनके सम्मुख स्थित हैं, वटवृक्षके नीचे पार्वती और दाहिनी ओर, पीपलके नीचे रित एवं कामदेव उनके प प्रियङ्क्षके नीचे भूमिऔर वराह उनकी वार्यो ओर विरां

अग्रेऽथ विल्वमभितश्च रमारमेशी तद्दक्षिणे वटजुषी गिरिजावृषाङ्की । पृष्ठेऽथ पिष्पलजुपी रतिपुष्पवाणी सक्ये प्रियङ्कमभितश्च महीवराही ।

मध्यमें गणपति विराजमान हें और उनके दतां हाथोंमें सभी देवी और देवताओंके आयुध हें हाथोंमेंसे एकमें अनारका फल है, दूसरेमें ट्र्या हुआ र उनकी गोदमें उनकी पत्नी 'वल्लभार बैठी हुई हें मोदक अथवा रत्नकल्या अथवा अनारके फलद्वार आनन्दरूपकी अभिन्यज्ञना होती है। 'तैत्तिरीय उप इस सूक्तका यह रूप समर्थन करता है—

'रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी अवित

संक्षेपतः श्रीगणेश आवरणके विन्दु-स्थानपर यह सर्वविज्ञात तथ्य है कि किसी यन्त्रका बिन्दु-स्थान परज्ञक्षका वाचक है।

श्रीगणेश ( तथा किसी अन्य देवता ) रांकराचार्यकी दृष्टि सगुणात्मक और निर्गुणात्मक है। अपने भक्तिपूरित उद्गारोंमें आचार्यप्रवर गणपा और मानव रूपका वर्णन करनेमें अत्यन्त क ढंगेसे कहते हैं—

> समस्त्रकोषकांकरं निरसदेत्वकुश्चरं दरेतरोद्दरं वरं वरेभवक्त्रमक्षर क्वपाकरं क्षमाकरं सुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास् (गणेशपः

भ्जो समस्त बोक्रीके कल्याणकारी और गजासु इस्लेवाडे हैं। जिनका उदर अंग और गुजा ान है; जो कृपा-निधान, क्षमा-दान करनेवाले, आनन्दकी घ, यशके विस्तारक तथा मनके प्रेरक हैं; उन नमस्कार नेवालोंके लिये सूर्यरूप श्रीगणेशको मैं नमस्कार करता हूँ।

िकंतु दूसरे ही क्षण शंकर निर्गुण ब्रह्मके ऊँचे शिखरपर पहुँचते हैं और गणेशकी अभ्यर्थना करते हुए कहते हैं—

भेकाक्षरं निर्मेळं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारञ्जन्यम्।
ं पारमोंकारमाम्नायगर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे ॥
( गणेशभुजङ्गम्—७ )

श्जिन्हें ज्ञानीजन एकाक्षर (प्रणवरूप), निर्मल, विकल्प, गुणातीत, आनन्दस्वरूप, निराकार, परमपार एवं दगर्म ओंकार कहते हैं, उन प्रगल्भ पुराणस्वरूप णिशका मैं स्तवन करता हूँ।

गणेशतत्त्वका परम सार यही है कि गणेश ही ऑकारके यक्त रूप हैं। दूसरे शब्दोंमें वे ही परब्रह्म हैं; आदिस्वर । या नाद हैं, जिससे विश्वके सारे नाम-रूपोंका स्रजन हुआ है। उनका वक्रतुण्ड-आकार ओंकारको प्रदर्शित करता है। उपर जितनी बातें कही गयी हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंकी दृष्टिमें श्रीगणेश निर्मुण ब्रह्मके ही रूप हैं। शंकराचार्यजीने जिन मठोंकी स्थापना की है, उनमें गणेशकी पूजाका विधान है। इसका प्रमाण हमें (उच्छिग्राणपतिसहस्रनाम)के कुछ मन्त्रोंमें स्पष्टरूपसे मिल्साहै।

जैसे----

कामकोटिपीठवासः शंकराचिंतपादुकः । श्रष्टच्यशृङ्गपुरस्थः स सुरेशाचिंतवेभवः ॥ द्वारकापीठसंवासः पद्मपादाचिंताङ्क्रिकः । जगन्नाथपुरस्थस्तु तोटकाचार्यसेवितः ॥ जयोतिर्मठालयस्थः स हस्तामलकपूजितः ॥ ( ७७६-७८० )

प्जो कामकोटिपीठके अधिवासी हैं और उस रूपमें साक्षात् आचार्य शंकरने जिनके चरणोंकी पादुकाका पूजन किया है; जो ऋष्यश्रङ्गपुर (श्रङ्गेरी-मठ) में निवास करते हैं और वहाँ श्रीसुरेश्वराचार्यने जिनके वैभवकी अर्चना की है; जो द्वारकापीठमें निवास करनेवाले हैं और श्रीपद्मपादाचार्यने जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा की है; जो जगन्नाथपुरीमें रहकर तोटकाचार्यसे सेवित हुए हैं तथा जो ज्योतिर्मठके अधिवासी होकर हस्तामलकाचार्यसे पूजित हुए हैं।

इस प्रकार शांकर सम्प्रदायके अनुयायियोंके लिये तथा

आचार्यप्रवरके द्वारा स्थापित किये हुए विभिन्न पीठाधीशोंके लिये भी श्रीगणेशकी वाह्य-पूजा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करनेका एक आवश्यक अङ्ग है । श्रीविद्याके कहर उपासक और 'लिलतासहस्रनामंकी व्याख्याके लेलक श्रीमास्कररायने जो अद्वैतमतानुयायी थे, अपने 'गणेशसहस्रनामंकी व्याख्याकी भूमिकामें लिखा है—'परमेश्वरके द्वारा नाना गुणोंसे युक्त नाना रूपोंका धारण किया जाना उनकी कृपाके ही कारण होता है। जो रूप वे धारण करते हैं, वे वे ही रूप होते हैं, जिनके प्रति उनके भक्तोंकी रुचि होती हैं?—

'बहिरङ्गानुष्ठानशीलानामेव त्वन्तरङ्गानुष्ठानेऽधिकारः¦सगुणं तु रूपमुपासकानुग्रहार्थं कल्पितमे व इत्युपासकरुचिवेचिन्न्येण नानाविधम्।'

'जो स्वभावतः बहिरङ्ग-अनुष्ठानमें संलग्न रहनेवाले हैं, उनका ही अन्तरङ्ग-अनुष्ठानमें अधिकार है। सगुणरूप तो उपासकोंपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पित ही है; अतः उपासकोंकी विभिन्न रुचिके कारण वह अनेक प्रकारका है।

अन्तमें यह बात वड़ी दृद्दाके साथ कही जा सकती है कि जहाँतक शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंसे सम्बन्ध है, वहाँतक उनकी दृष्टिमें गणेश और अन्य किसी देवतामें कोई मेद नहीं है साथ ही वहाँपर असाम्प्रदायिकता, धर्मान्धता और तान्त्रिकताकी आड़में होनेवाले अनाचारोंके लिये कोई स्थान नहीं है। गणपित एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और निर्गुण ब्रह्म भी। श्रीगणपितके प्रति शांकर-सम्प्रदायका अभिमत मत क्या है, यह श्रीराधवचैतन्यकृत भहागणपितस्तोत्र'के निम्नलिखित क्लोकसे बहुत अच्छी तरह व्यक्त होता है, जिसमें साम्प्रदायिकतासे रिहत ईश्वरवादके उच्च स्तरकी आभा झलक रही है—

इत्थं विष्णुशिवादितस्वतनवे श्रीवक्रतुण्डाय हुं-काराक्षिष्ठसमस्तद्देत्यपृतनाद्याताय दीप्तत्विषे। आनन्देकरसावबोधलहरीविध्वस्तसर्वोभैये सर्वत्र प्रथमानमुग्थमहसे तस्मै परस्मै नमः॥ ( राषवचैतन्यकृत महागणपतिस्तोत्रम्—४ ).

'इस प्रकार विष्णु-शिव आदि तस्य जिनका शरीर है; जिन्होंने अपने हुंकारमात्रसे समस्त देंत्यसेनाके समूहको मार भगाया है; जिनकी दीप्ति अत्यन्त उद्दीत है; जिन्होंने आनन्दैकरसमयी ज्ञान-छहरीसे समस्त ऊर्मियोंको विध्वस्त कर डाला है तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्याप्त है, उन परमात्मा वक्रतुण्डको नगस्कार है।

# वैदिक देवता ज्येष्टराज गणेश

( लेखक --- श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा, एम्० ए०, एल् -एल्० मी०, पी-एच० डी०)

'तत्कराटाय विश्वहे हस्तिमुखाय धीमहि। तक्षो दन्ती प्रचोदयात्॥

( कृष्णयजुर्वेद , मैत्रायणी-संहिता २ । ९ । १ )

गलहानगण्डं मिलङ्गुङ्गखण्डं चलच्चारुजुण्डं जगस्त्राणशौण्डम् ।

लसद्दन्तफाण्डं विपद्मङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्कतुण्डम्॥ ( शंकराचार्यकृत शिवभुजक्रप्रयतास्तोत्रम् )

'जिसके गण्डस्थलसे निरन्तर मदवारि स्रवित हो रहा है और उस मदगन्धसे भ्रमरोंके मिलित होनेपर जिनका सुन्दर शुण्ड बराबर चलायमान रहता है, जगत्के परित्राणके कार्यमें जो सुदक्ष हैं, जिनका एकदन्त सुशोभित हो रहा है, जो जगत्की विपत्तिका नाश करनेमें प्रचण्ड हैं तथा जो शिवजीके परम प्रेमास्पद हैं, उन वक्रतुण्ड गणेशजीको मैं मजता हूँ।

गणेशजी विष्नोंका नाश करनेवाले, सिद्धिदाता तथा सर्वाग्रपूच्य हैं। इसी कारण इस स्तोत्रके आदिमें उनकी वन्दना की गयी है। चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो, प्रत्येक हिंदूको जिस-किसी देवताकी उपासना, अथवा जिस-किसी कार्यके प्रारम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा करनी ही पड़ती है।

## पांश्राच्य मत-गणेश वैदिक देवता नहीं हैं

किंतु पाश्चारय विचारक हमलोगोंको शिक्षा देते हैं कि भाणेश एक अनार्य देवता हैं । वेदोंमें उनका कोई स्थान न था । गुप्तयुगके पूर्वतक हिंदूधर्ममें ये अज्ञात थे । कोई-कोई एतदेशीय विद्वान् भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं कि 'दक्षिण भारतके देशोंमें उनकी पूजा पहले-पहल दशम शताब्दीमें आरम्भ हुई थी। हमारी मान्यता है कि पार्वती-परमेश्वरके च्येष्ठ पुत्र गणपतिका स्थान वेदमें सुप्रतिष्ठित है।

सुप्रसिद्ध भारत-पुरातत्त्वविद् जर्मन विद्वान् मैक्स मूलर (Max Muller) को बहुत-से लोग 'वेदोंका उद्धार-कर्तां कहते हैं। परंतु उन्होंने प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व एक व्याख्यानमें कोटि-कोटि हिंदुओंके अर्धनरपक्षी-वाहन, सर्पश्चायी चतुर्हस्त 'विष्णु,' जिनेत्र, नम, नृमुण्डमालाधारी, विकटाकार, वृषारूढ़ 'शिव', मयूरवाहन, पण्मुख 'कार्त्तिकेय', हस्तिमुख, चतुर्वाहु, मूषकवाहन, सिद्धिके देवता 'गणेश' तथा लोलजिह्ना, नृमुण्डमालिनी, मुक्तकेशी, रक्ताक्तमेखला 'काली' आदिकी मूर्तियोंकी उपासनाको लेकर भी भीषण न्यङ्गय किया था।

उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि 'वेदोंमें यूरोपीय दृष्टिसे देखनेपर अनुमोदनके योग्य कोई वस्तु नहीं है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि उनमें शिव और कालीकी नृशंसता, कृष्णकी लम्पटता और विष्णुके मायावतार आदिका कुछ भी पता नहीं मिलता।

उनके मतसे 'हिंदुओंकी यह मूर्तिपूजा ग्रीक और रोमन लोगोंके जुपिटर, अपोलो, मिनवों आदिकी पूजाकी अपेक्षा भी असभ्य और नीचे स्तरकी थी। सभ्यताके आलोकका तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार होनेपर ये सव विलुप्त हो जायँगे। १ केंद्र इस मतकी निस्सारता आगेकी पंक्तियोंके पढ़नेसे स्पष्ट हो जायगी।

## गणपति वैदिक देवता हैं

वास्तवमें इस समय सुविशाल वैदिक-साहित्यका कङ्काल-मात्र अविशिष्ट है। तथापि जो कुछ भी है, उससे ज्ञात होता है कि गणेश अति प्राचीन वैदिक देवता हैं, अर्वाचीन नहीं।

## (१) ऋग्वेद शाकलसंहिता—

गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं क्वीनासुपमश्रवस्तमम्।

ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः

श्चण्यन्न्(तिभः सीद् सादनम्॥ (ऋग्वेद २।२३।१)

्हे अपने गणोंमें गणपति (देव), क्रान्त-दर्शियोंमें (कवियोंमें) श्रेष्ठ कवि, शिवा-शिवके प्रिय च्येष्ठ पुत्र, अतिशय मोग और सुख आदिके दाता, इम आपका इस कर्ममें आवाइन करते हैं। हमारी स्तुतियोंको सुनते हुए पालनकर्ताके रूपमें आप इस सदनमें आसीन हों।

यह मन्त्र गणपित-दैवत है, इसमें संदेह नहीं हो सकता ! इसके द्रष्टा बृहस्पति हैं और देवता ब्रह्मणस्पति । यह 'तैत्तिरीयसंहिता (२।३।४।३)में भी आसात हुआ है।

<sup>\*</sup> द्रष्टव्य (बल्याण', श्रीविष्णु-अद्ग, पृ०-३६८ !

'श्रीमहागणपितसहस्रनामस्तोत्रंभें गणेशके 'ज्येष्ठराज' 'ब्रह्मणस्पति', 'कविः कवीनाम्' आदि सारे नाम प्राप्त होते हैं—

विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्घृणिः । कविः कवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ इयेष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रियः । हिरणमयपुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः ॥

( १४-१५ )

'गणानां त्वा गणपति॰'(१।२३।१) यह ऋक् मन्त्र तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मन्त्र सर्वत्र चिरकालसे गणेशकी उपासनामें विनियुक्त होते आ रहे हैं। वज्जदेशमें ऋग्वेदीय ब्राह्मण कृषोत्सर्गश्राद्धमें गणेशपूजनके समय इस मन्त्रका पाठ करते हैं। बालम्मट्टने 'याज्ञवल्क्य स्मृतिग्की'मिताक्षरा। टीकाके लक्ष्मीभाष्यमें इसका गणेशपूजनपरक कहकर ही उल्लेख किया है।

महाकवि भास कालिदास और कौटिल्यके भी पूर्ववर्ती हैं।
उन्होंने भी आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष (ई० पू० ४५०)
पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक 'प्रतिज्ञायौगन्घरायणके नान्दीरलोकमें 'वत्सराज' शब्दका द्वयर्थक शब्दके रूपमें ही प्रयोग
किया है। देवपक्षमें उसका अर्थ 'कार्तिकेय' है तथा
दूसरा लौकिक अर्थ है—वरसदेशका राजा उदयन।

महामहोपाध्याय गणपितशास्त्रीने इस श्लोककी अपनी व्याख्यामें निम्नलिखित वेदमन्त्रको उद्धृत करके अपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है—'वत्सराजः बाल्ध्रासी राजा च वत्सराजः । ××गणपितिहिं अस्य ज्येष्ठो ज्येष्ठराज इति वेदे व्यपदिष्टः । यतः ष्टनिष्ठ भौचित्याद् वत्सराज इति व्यपदिश्यते ।'

अतएव 'ज्येष्ठराज' या 'वत्सराज'—ये दो पद परस्परके परिपूरक हैं। इनका अर्थ यथाक्रम दो देवभ्राता— गणपति और कार्तिकेय हैं। वेदमें ज्येष्ठराज-नामका उल्लेख विशेष महत्त्वपूर्ण है। यह प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ कार्तिकेयके ज्येष्ठ भ्राताके रूपमें निर्दिष्ट करता है। केवल इतना ही नहीं, इसमें उनके माता-पिता शिवा-शिवका उल्लेख भी सुस्पष्ट है; क्योंकि 'जेष्ठराज'के अर्थमें गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं।

अतः 'शाकलः और 'तेंत्तिरीयः-संहितामें 'ज्येष्ठराजः-नाम गणेशके लिये आम्नात होनेसे सिद्ध होता है कि इतिहास-पुराणादिमें जगत्के माता-पिताकी जो पौराणिक गाथा है

तथा उनके विविध लीलप्रसङ्ग विस्तारपूर्वक वर्णित हैं, वे अर्वाचीन या अनायोंकी देन नहीं, वेदीमें इनका मूब सुनिबद्ध है।

'ज्येष्ठराजः इस नामसे सिद्ध होता है कि गणेश ही नहीं, कार्तिकेय, शिव और पार्वती भी वैदिक देवता हैं। इससे पाश्चात्त्य ईसाई 'भारतवन्धुओं) के दुरभिसंघिम्लक मतवाद विध्वस्त हो जाते हैं।

ध्यान देनेकी बात है कि तथाकथित वेद-विदग्ध मैक्स मूलरने घोषणा की है कि अथर्ववेदमें तीन ऑखोंबाले नंगे दानव (Three-eyed naked monster) शिव, उसकी महाशक्ति नृशंख काली और उनके दो कुमार— हस्तिमुख गणेश और षण्मुख कार्तिकेयका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार उसने शिव-परिवारपर विशेषरूपने आक्रमण किया है; किंतु,

तं सुष्धुत्या विवासे ज्येष्टराजं भरे कृत्नुम्। महो वाजिनं सनिभ्यः।

(शीनकसं०२०।४४।३)

—-इस मन्त्रमें भी गणपति 'ज्येष्ठराजः'-रूपमें स्तुत हुए हैं । इस मन्त्रपर सायणभाष्य नहीं मिलता ।

यह ऋक्-मन्त्र 'शाकल-संहितांग्में न होनेपर भी अन्य किसी संहितासे लिया गया है।

## (२) शुक्लयजुः-माध्यन्दिन-संहिता।

(क) 'गणानां त्वा गणपति ए हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ए हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ए हवामहे। बसो मम॥' (२३।१९)

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें गणेशके गणपति, प्रिय-प्रियपित, निधि-निधिपति, आदि नाम पाये जाते हैं। वक्कदेशके यजुर्वेदी ब्राह्मण दृषोत्सर्ग-श्राद्धमें इस मन्त्रद्धारा गणेशका आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं। यह मन्त्र अश्वमेधयज्ञमें भी विनियुक्त होता है।

- (स्त) नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च **वो नमो नमो** वातेभ्यो वातपतिभ्यश्च वो नमः। (१६ । २५)
  - (ग) 'गणश्रिये स्वाहा, गणपत्तये स्वाहाः।' (२२।३०)
  - (३) कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीयसंहिता।
- (क) 'गणानां त्वा'—इत्यादि (२।३।१४। ३) मन्त्र ऊपर दिया गया है।

(स) 'तरपुरुपाय विवाहे वक्रतुण्डाय धीमहि। दन्ती प्रचोदयात्।'

(४) ग्रुष्णयजुर्वेद—मंत्रायणीयसंहिता।
तत् कराद्यय विग्रहे' (२।१।१)—इत्यादि मन्त्र
दिया जा चुका है । कृष्णयजुर्वेदमें ये दो गणेशके
नमन्त्र हैं । उनका हस्तितुण्ड, गजवंदन, वक्रतुण्ड और
न्त ऋष्यियोंने प्रत्यक्ष किया था। मैक्स मूल्यका गणेशतमुण्डको लेकर प्रलाप करना व्यर्थ और निरर्थक हैं।
मतसे वेदमें इरतीका उल्लेख नहीं हैं। किंतु यह कथन
या है । गणेशके गजवंदनका विशद वर्णन वेदमें
तदेशके बहुतेरे देवताओंका मुख पशुके समान था।
धाथ वैदिक-देवता गणेशका कोई सम्पर्क नहीं हैं
हो सकता है।

(५) अथर्चवेद्—शौनकी-संहिता। ज्दन्ताय विदादे वक्रतुण्डाय धीमहि । तस्रो ।चोदयात्॥'

मह मन्त्र अथर्ववेदां पाणप्युपनिषद् (८)में भी ोता है। पुराणोंमें विष्णुके अवतार भगवान् साथ युद्धमें गणेशका एकदन्त भग्न होनेकी ४ इस मन्त्रमें पाया जाता है।

#### त्राह्मण

) सामवेद (सामविधान ब्राह्मण ) कसंहितामें उल्लेख है—'एतान् प्रयुजन प्रीणाति।' यह स्पष्ट गणेशपूजाकी विधि है।

#### आर्ण्यक

कृष्णयञ्जः—'तंतिरीय आरण्यक' ।

ाय विवादे वक्रतुण्डाय धीमहि ।

दन्ती प्रचोदयात्' ॥ इति

—'राणपतिदेवकी गायत्रांमें उनके इस्तिशुण्ड

ध्यान करना होता है ।

#### उपनिपद्

अथर्व वेद — 'गणेशपूर्वतापिनी उपनिषद्'। वा गणनाथं सुरेन्द्रं कविं कवीनामतिमेधविश्रहम्। [वभं केतुमेकं स नः श्रण्वन्न्तिभिःसीद शश्वत् ॥ (१।५)

यहाँ भ्यान देनेकी बात यह है कि इस अथर्व-मन्त्रमें भी 'ज्येष्ठराजः' नाम न्यवद्धत हुआ है ।

( ख ) ...... वकतुण्यस्तक्षिणम् ।

पाश्चोधःस्थितकामधेतुं कियोमातनयं विभुम् ।

स्वमाम्बरनिभाकारां रक्तवर्णं चतुर्भुजम् ॥

( २ । २ )

भावार्थ—पाणेश्वजी बतुर्मुज हैं; उनका वर्ण लोहित है | वे गजवदन हैं | उनका शुण्ड वक्र है | वे भक्तोंके लिये कामधेनुस्वरूप परमेश्वर हैं | वे महादेव और उमाके पुत्र हैं।)

(२) अथर्वे वेद — 'गणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्'। गणानां त्वा गणपतिम् । सप्रियाणां त्वा प्रियपतिम् । सनिधीनां त्वा निधिपतिम् । तत्पुरुपाय विश्वदे वकतुण्दाय धीमहि । तस्रो इन्ती प्रचोदयान् ॥ (२)

भावार्थ-ंमें गणसम्होंके पति गणपति, प्रियगणोंके प्रियपति, निषिसम्होंके निषिपति उन परम पुष्पको जानता हूँ। उनके वक (हस्ति) शुण्डका व्यान करता हूँ। वे वृहद् दन्तथारी देव हमारी बुद्धिको सत्यमें प्रेरित करें।

ये दो उपनिषद् 'अधवैशिरः'के अन्तर्गत हैं।
महाभारतमें लिखा है तथा आचार्यशंकरने भी इनसे प्रमाण उद्भुत किये हैं। अत्राप्त यहाँ इन्हें अर्वाचीन या क्षेपक कदकर तर्क करनेका अवसर नहीं प्राप्त हो सकता।

(१०) अथार्चवेद्—'वृहजाबाळ उपनिषद्'। ''श्वितश्चम्द्श्च रुद्वाकी विष्नुरेव च॥ श्रीइचैव हृद्येदाश्च तथा नामी प्रजापतिः। (४।२२ ७)

—इस मन्त्रमें अन्यान्य महान् देव-देवियोंके साथ विष्न-हत्ता गणेशकी भी स्तुति है। भुक्तिकोपनिषद्ग्वी स्वीमें इस उपनिषद्का भी उन्लेख है। अतः इसे अप्रामाणिक बहना ठीक नहीं है। (११) अथर्च वेद-'नणपति उपनिषद'।

(क) एकदन्ताय विशहे वक्षतुण्डाय भीमिति। तक्षो दन्ती प्रचोद्यात्॥ १(८)

> एकदन्तं चतुईस्तं पाज्ञमङ्कभधारिणम् । अभयं वरदं इस्तैर्बिआणं मृषकध्वजम् ॥ रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुलिसाङ्गं रक्तपुष्यैः सुप्जितम् ॥ (९)

भावार्थ—'इम एकन्दत गणेशको जानते हैं, गजबदनका ध्यान करते हैं। वह महादन्त देव हमारी बुद्धिको सत्यथमें प्रेरित करें। 'गणेश एकदन्त एवं चतुर्भुज हैं; हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय और वरद मुद्राके द्वारा शोभायमान हैं। वे रक्तवर्ण, लम्बोदर और मूषकध्वज हैं। उनके कर्ण शूर्प (सूप) के समान हैं। उनके परिषेय वस्त्र लोहितवर्णके हैं। रक्त चन्दनादि गन्धके द्वारा उनका देह अनुलिस है और रक्तवर्णके पुष्पीद्वारा वे गूजित होते हैं।

( ख ) 'नमो बातपतये । नमो गणपतये । नमः प्रमथ-पतये । नमस्तेऽस्तु कम्बोदरायैकद्न्ताय विघ्निवनाशिने शिव-सुताय श्रीवरदम्तुतये नमो नमः'॥ ( १० )

भी गणनाथको प्रणाम करता हूँ । गणपितको प्रणाम करता हूँ । प्रमथपितको प्रणाम करता हूँ । लम्बोदर, एकदन्त विष्नविनाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्त्तिको बारंबार प्रणाम करता हूँ ।

(ग) यो दूर्वाष्ट्ररेर्यंजित स वैश्रवणोपमो भवति। यो मोदकसहस्रोण यजित स वान्छितफळमवाप्रोति।… सूर्यंग्रहे महानद्याः प्रतिमासंनिधौ वा जष्त्वा सिद्धमन्त्री भवति।(१३)

नव-दूर्वादलके द्वारा गणेशकी पूजा करनेसे भक्त कुबेरके समान हो जाता है । जो एक सहस्र मोदकोंका भोग लगाता है, उसको मनोवाञ्चित फल प्राप्त होता है। "'सूर्यप्रहणके समय महानदीमें अथवा देवप्रतिमाकी संनिधिमें गणेशके दृष्ट मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रसिद्धि होती है।"

यह 'गणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्' है तथा 'मुक्तिको-पनिषद्'में भी इसका उल्लेख है। अतएव इस उपनिषद्को अप्रमाणित कहनेका कोई हेतु नहीं है।

## वेदाङ्ग

शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष और न्याकरण-ये

छः वेदाङ्ग हैं। ये वेदोंके साथ अङ्गाङ्गी-भावसे सम्बद्ध हैं। वेदाङ्गमें पारंगत हुए चिना श्रुतिके गृह रहस्य और प्रकृत अर्थको हृद्यंगम करना सम्भव नहीं। उपर्युक्त उदाहरणों-से यह निस्संदेह सिद्ध हो गया कि 'ज्येष्ठराजां गणेश स्मरणातीतकालसे वैदिक धर्ममें एक प्रधान देवताके रूपमें पूजित होते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित हो गया कि हर-गोरी तथा उनके दो पुत्र, गणेश और कार्तिकेयकी लील-कथा वैदिक माहित्यमें भी सुप्रसिद्ध हैं। केवल पौराणिक गल्प नहीं। यहाँतक कि परशुरामके साथ युद्धके फल्स्वरूप एकदन्तके रूपमें गणेशका ध्यान भी वेद-संहितामें उपलब्ध होता है।

यहाँ केवल दो वेदाङ्कों, न्याकरण श्रीर कल्पमे गणेशकी उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता है।

## (१) व्याकरण

पाणिनिमुनिका 'अष्टाध्यायी' वर्तमान कालक। प्राचीन-तम व्याकरण है । इतना ही नहीं, यह पृथ्वीकी मारी भाषाओंके व्याकरणमें श्रेष्ठत्वका दावा रखता है । भविष्यमें भी इसका यह गौरव अभुष्ण रहेगा, इसमें संदेहका कोई कारण नहीं है।

'अष्टाध्यायीं) के 'जीविकार्ये चापण्ये।' (५।३।९९) तथा 'इवे प्रतिकृतो ।' (५।३। ९६) आदि सूत्रोंमें मूर्तिपूजाका प्रमाण मिल्रता है। 'पाणिनीय-शिक्षा' भी उपर्युक्त 'अष्टाध्यायीं' का ही समकालीन ग्रन्थ है। बहुतोंके मतसे यह वेदके ब्राह्मणभागका समकालीन है; क्योंकि वेदमन्त्र और ब्राह्मणके समान शिक्षामें भी उदान, अनुदान एवं म्वरित आदिके समान संकेत-चिह्न दिये गये हैं।

इन दो सूत्रोंके भाष्यमें पतञ्जिलेने मृतिंपूजाका तथा कैयट (द्वितीय-तृतीय शताब्दि ई० पूर्व) ने शिव, स्कन्द, विशाल और गणपित-मृतियोंका उल्लेख किया है। उनके भाष्य निरसंदेह गुरु-शिष्यपरभ्पराद्वारा जो ज्ञानका स्रोत प्रवाहित होता आ रहा है, उसके ही प्रकाशक हैं। अतएव स्वांकार करना पड़ता है कि उनसे यहुत पहले, यहाँतक कि पाणिनिसे बहुत पूर्वते ही इन मय देवताओंकी मृतिंपूजा वैदिक आराधनामें प्रचल्दित भी।

## (२) कलप

(क) मानवगृह्यसूत्र।

'अधातो विनायकान् स्याख्यास्यामः।' (२)१४) वै गणेशोपासनाका वर्णन मिल्ला है।

# ( ख ) बौद्धायन गृह्यपरिशिष्ट सूत्र—

'अथातो विनायफफलपान् न्याख्यास्यासः।'(३ / १०) देवियोके समान गणेशकी उपासना-विधि भी इसमें वर्णित है।

## (ग) वौधायन-धर्म-सूत्र---

इसमें विनायक और स्कन्द, षण्मुख, जयन्त, महासेन पष्ठी आदि देव-देवियोंकी उपासनाकी विधियों है। इन तीन 'कल्पसूत्रोंभ्में गणेशकी उपासनाका उल्लेख ये पाणिनिकी अपेक्षा भी अत्यन्त प्राचीन हैं। उपाके समाजकी विधि-व्यवस्थाके विषयमें व्याकरण कल्पसूत्रका जो साम्य प्राप्त होता है, उससे दृढ़रूपमें

कल्पस्त्रका जो साम्य प्राप्त होता है, उससे दृद्ररूपमें गत हो जाता है कि हिंदूधर्ममें गणेशजीकी पूजा अति न कालसे ही प्रचलित है।

अतः भाणपत्य-सम्प्रदाय दसवी शतीमें प्रादुर्भृत हुआः, का आदिस्थान दक्षिणभारतमें थाः तथा भाणेशकी ना आदि अति निम्नस्तर—की है। ये आधुनिक मत त्र कववांस-मात्र हैं, इनका कोई समुचित आधार नहीं। गंकराचार्य और गौडपादाचार्य गणेशको मानते थे।

ा अनुसंधानके द्वारा कई विद्वानोंने श्रीशंकराचार्यका ६८८—७२० ई० क्षिर किया है। उनके परम गुरु क्यकारिका के प्रणेता श्रीगौडपादाचार्य अद्वैतवादके ।क ये। उनका समय छठी शताब्दी (ईसवी) होना

त नहीं है। ये दोनों ही गणपितके मक्त ये।
गंकराचार्यने अपने 'प्रपञ्चसारतन्त्र'-नामक विशाल
अञ्चादश परिच्छेदमें गणपितकी च्यानम् तिंका अङ्कन किया
दनुसार गणेशके एकदन्त और दस हाथ हैं। उनकी
और नौ शक्तियोंके साथ उनकी पूजा करनी चाहिये। श्री
वेष्णु, तुर्गा और शिवः रित और मदन तथा मही
अगादका उनके पार्श्ववर्तीरूपमें ध्यान करना चाहिये।
श्रीगौडपादाचार्यने समशतीके भाष्य 'चिदानन्द-केलि। ग्रन्थके मञ्जलाचरणमें पहले ही 'श्रीगणेशाय नमः'
ग प्रारम्भ किया है। उसके आगे यह ख्लोक है—
पुढं गणपित दुर्गा वार्णा महिषमितिनीम्।
ध्यात्वा समशतीदेख्या स्याकुवें चिदुर्गा सुदे॥

## पश्चोपासना

मनातन-धर्ममें जो देवकार्य होते हैं, वे जगत्के मूल उपादान पञ्चमहाभूतके अधिष्ठाता पञ्चदेवताकी उपासनापर आधारित हैं । गणपति जलतत्त्वके अधिदेवता हैं, सगुण ब्रह्मस्वरूप हैं । अत्तएव वे एक मुख् देवता हैं।

पञ्चमद्दाभूतोंके अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हैं---

- (१) क्षिति—ईश (शिव)।
- (२) अप--गणेश।
- (३) तेजः--महेरवरी (दुर्गा)।
- (४) मरुत्-सूर्य।
- ( ५ ) ब्योम--विष्णु ।

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेउचैव महेउवरी। वायोः सूर्यः क्षितेरीको जीवनस्य गणाधिपः॥ ये पञ्चदेवता प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक-एक रूप हैं— 'उपासनं पञ्चविधं ब्रह्मोपासनमेव तत्॥'

जगत्के प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पञ्च महाभूतोंके द्वारा रचित हैं। एक-एक व्यक्तिमें एक-एक तत्त्वकी अधिकता है। तदनुसार ही उनके तत्त्वके देवताका इष्ट होना स्वाभाविक है। सद्गुरु ऋतम्भरा-प्रज्ञा, स्वरोदय-ज्ञास्त्र एवं ज्योतिष आदिकी सहायतासे समझ ठेते हैं कि किस शिष्यमें किस तत्त्वकी प्रधानता है और तदनुसार उस तत्त्वके अधिष्ठान देवताका मन्त्र उसको प्रदान करते हैं।

अतएव पञ्चतत्वके अनुसार पञ्चदेवताकी उपासना केवल गम्भीर रहस्यमय दर्शन या योगका ही विषय नहीं है, यिक इसकी वैज्ञानिक भित्ति भी सुदृढ़ है। श्रीगौडपादाचार्य तथा श्रीशंकराचार्यने (पञ्चीकरण) ममृतिकी खूव आलोचना की है। विस्तारके भयसे यहाँ इसका उल्लेखमात्र करके हम विरत होते हैं।

सनातनधर्मके किसी भी दैव या पितृकर्म करनेके पूर्व यजमानको पहले पञ्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है। यह चाहे शैव, शाक्त, वैष्णव, सीर या गाणपत्य-सम्प्रदायका ही क्यों न हो।

इस प्रकार देखनेपर हिंदूघमेंमें कभी किसी प्रकारका मम्प्रदाय-विरोध नहीं दीखता । उधर पाश्चात्य देशोंमें ईसाई लोगोंके रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंटमें जो कलह पैदा हुआ, उसके फलस्वरूप नृशंस इत्याकाण्ड, धर्मके लिये

# क्षत्राण ८८



शक्तिमहित श्रीमहागणपति

प्राणदण्ड, इन्क्किजीशन (Inquisition)—जलाकर मार हालमा आदि घटनाएँ खूब घटित हुई। फ्रांसमें प्रोटेस्टेंट लोगोंके ऊपर राजा चतुर्दश छुईने चरम सीमातक अत्याचार किया। उसके पूर्व सेंट वाथोंलोम्यू (St. Bartholomew) के दिवसतक अत्याचार फैला रहा। इंग्लैंडमें पादरी लोगोंको—जैसे आर्क विशप कांनमार (Cronmar)को १५५६ ई०. में जलाकर मार डाला गया। प्रोटेस्टेंट लोगोंकी इत्या १५५९ ई०तक हुई।

आयरलैंडमें कैथलिक लोगोंके साथ प्रोटेस्टेंट लोगोंका गंघर्ष आज भी चल रहा है। गत महायुद्धमें हिटलरने अमानुषिक रीतिसे लगभग ७५ लाख यहूदियोंका वष किया था।

मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकवृन्दने भारतमें हिंदुओंके ऊपर जो वर्बरतापूर्ण अत्याचार किये, उसकी तुल्मा कहीं नहीं है। पाकिस्तानमें हिंदुओंका उत्पीड़न भयानक रीतिसे हुआ और हो रहा है। शिया-मुन्नीके विरोधकी वातको सभी जानते हैं।

तथापि हिंदुओंमें साम्प्रदायिक विरोध तो क्या, परमत-असिंद्रिणुता भी नहीं देखी जाती; बौद्धोंको तलवारके द्वारा नहीं, युक्तिके द्वारा ही पराजित किया गया । जैनियोंके ऊपर यदि हिंदू राजाओंने अध्याचार किये होते तो वे यहाँ टिके न रह सकते । फल्द्रा: वर्णाश्रम-समाजमें आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर भी वस्तुतः धर्मानुष्ठानमें सबकी एकता है । केवल प्रत्येकके तत्त्वानुसार इष्टका निश्चय होता है । पति और पत्नी, दोनोंके इष्ट-मन्त्रोंमें भी भेद हो सकता है ।

आज भी कुम्भमेला हिंदुओंकी असाम्प्रदायिकताका एक समुज्ज्वल दृष्टान्त है। इतना विशाल धर्मसंघटन विश्वमें और कहीं नहीं है।

## पश्चदेवताकी लिङ्गपूजा

भगवान् श्रीशंकराचार्यने पाँचों देवताओंकी लिङ्गपूजाकी जो व्यवस्था कर दी है, दक्षिण भारतके ब्राह्मण लोग उसके अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पञ्चलिङ्गकी पूजा करते हैं। काशीमें भी पञ्चलिङ्ग पाये जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका मूल्य लगभग २५ घपया था। वे ये हैं—(१) शिवका वाणलिङ्ग, (२) विष्णुकी शालग्राम शिला, (३) सूर्यका स्फटिक-विम्य, (४) शक्तिका घातुयन्त्र और (५) गणपतिका चतुष्कोण रक्तवर्ण प्रस्तरविशेष।

जिसका जो देवता इष्ट होता है, उसी देवताके लिङ्गको केन्द्रस्थानमें रखकर तथा अन्य चार लिङ्गोंको चारों ओर रखकर आवरण-देवताके रूपमें पूजा करनी पड़ती है। लिङ्ग-पूजाके अश्लील होनेकी आधुनिक घारणा नितान्त भ्रमपूर्ण है।

## गणेश-पूजा प्रथम

सारांश यह है कि सनातनधर्ममें गणपितकी उपासना एक दृष्टिसे देखनेपर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय हैं; क्योंकि प्रारम्भमें उनकी पूजा बिना किये किसी कार्यमें अग्रसर होना असम्भव है। इस दृष्टिसे हममें प्रत्येक ही गाणपत्य-सम्प्रदायके अनुयायी हैं। प्रत्येक हिंदूके घर, दूकान एवं कार्यालयमें गणेशका चित्र या प्रतिमूर्ति रखी जाती है।

## पुरातात्त्विक प्रमाण

विषमियोंके अत्याचारसे भारतके अधिकांश प्राचीन मन्दिर और देवता ध्वस्त हो गये हैं; किंतु आज गणेश-मन्दिर या मूर्ति कम देखनेमें आती है, अतएव अपेक्षा-कृत आधुनिक युगमें उनकी मूर्तिपूजा प्रारम्भ हुई है, यह समझना भूल है।

- (१) सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ रायबहादुर द्याराम साहनीने जयपुर राज्यमें सॉमर झीलके तटवर्ती एक टीलेके निम्नस्तरमें खुदाईके फलस्वरूप द्विमुज गणेश, अग्नि और शिवकी पकी मिट्टीकी मूर्ति खोज निकाली है। उसके साथ ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोफर (Antimachos Nicophor) १३० ई० पूर्वकी मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। अतएव यह मूर्ति अति प्राचीन है तथा ई० पूर्व द्वितीय शताब्दीसे परेकी नहीं है।
- (२) वज्जदेशमें चौबीस परगना जिलेमें चन्द्रकेतु-गढ़में गणेश और शक्तिकी पकी मिट्टीकी मूर्ति (४ ईच आकारकी)पायी गयी है। विशेषशोंके मतसे वह ई० पूर्व दितीय शताब्दीकी है।

गणेशजीकी जो प्राचीन पत्थरकी मूर्तियाँ देखनेमें आती हैं, उनमें अति सुन्दर शिल्पकला-विशिष्ट प्रतिमाओंकी कमी नहीं है। मुबनेश्वरमें, लिङ्गराज-मन्दिरके पाश्वेमें एक अति उत्कृष्ट गणेशकी मूर्ति है। जान पड़ता है कि वह मक्खनद्वारा तैयार की गयी है।

वङ्गदेशमें शरद् और वसन्त-ऋतुमें दशभुजा महिष-मर्दिनीके साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश और कार्तिकेय तथा कन्याकी भावनासे लक्ष्मी-सरस्वतीकी एक साथ मृन्मयी विराट् प्रतिमाकी तीन दिनोंतक पूजा होती है।

उन्जैन, पिपलोदा और इंदौरमें भी विशाल मृन्मयी गणेशमृतियाँ हैं।

# श्रीगणेशके आज भी दर्शन होते हैं

विष्नविनाशक गणपति शंकरजीके गमान आशुतोप, सदानन्द और करणामय हैं। वे थोड़ेमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, भक्तोंको उनके अब भी दर्शन होते हैं—

१-लेखकके परम मित्र रायत्रहादुर मनोमोहन कक्कड़ कारमीरके गवर्नर थे। वे निष्ठावान् काश्मीरी ब्राक्षण थे। इंदौरमें रहते थे। उनको गणेशकी विशाल मूर्तिका दर्शन हुआ था। भगवान्ने मृदुहास्य करते हुए उन्हें दर्शन दिया था।

२—लेखकके निकट-आत्मीय एक सात वर्षके बालकने जगन्नाथजीके मन्दिर,पुरीके प्राङ्गणमें देवसभामें गणेश और कार्तिकेयके मल्लयुद्धका एक अलोकिक दृष्य देखा था। गणेशने शुण्डके द्वारा कार्तिकेयको फेंक दिया था। यह देखकर वह हँस पड़ा था। यह सन् १९३४ ई० की घटना है।

३-लेखकके सुपरिचित एक ब्राह्मणने खागदा (मुर्शिदा-

बाद ) में गङ्गास्नानके समय जलके भीतर देखनेपर धोड़ी रूपर गणेशकी मूर्ति देखी थी। आश्चर्यकी वात है कि गणेश एक मत्स्थके ऊपर बैठे थे। वह कुछ-कुछ चन्दा मळलीसे मिलती थी। मत्स्यवाहन गणेशकी प्रतिमाकी कोई कल्पना भी नहीं करता। जान पड़ता है कि जलनत्वके अधिपतिने इसी रूपमें उन्हें दर्शन दिया था। यह १९३४ ईं० नवम्बर मासकी घटना है।

गणपति वैदिक देवता हैं, इस विषयमें शंकराचार्यको कुछ भी संदेह न था— यमेकाक्षरं निर्मेलं निविंकस्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम्। परं पारमॉकारमाम्नासगर्व वदन्ति प्रगलनं पुराणं तसीके ॥ ( शंकराचार्यकृत श्रीगणेशसुजक्षप्रयाततीत्रम् ७ )

'जिसका एकाक्षर, विमल, विकल्परिहत, त्रिगुणातीत, परमपार, आनन्दमय, निराकार और प्रणवस्वरूप, वेदगर्भऔर पुराणपुरुष कद्दकर मुनिजन श्रद्धापूर्वक कीर्तन करते हैं, मैं उन ईशान-नन्दन गणपतिका स्तवन करता हूँ।

# उत्तम आदर्शोंके संस्थापक श्रीगणेश

( केखक--पं ० श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहिस, साहित्याचार्य, कविकलानिधि वाचरपित )

भारतवर्ष सदासे ही महान् आदशोंके निधानरूपमें रहता चला आया है। इसमें राम, कृष्ण, शंकर, बुद्ध आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिनके उदार चिरिजोंने न केवल भारतको ही, अपितु सारी ही वसुन्धराको अपने सुसौरभसे सतत सौरभित रखा है। श्रीगणेश भी एक वैसे ही महान् भारतीय आदर्श हैं। किंतु उनमें एक विशेषता यह भी है कि वे अपने चरिजोंसे ही नहीं, अपने अङ्ग-उपाङ्ग, वसन-भूषण, मुद्रा-आयुष, परिकर-परिचर आदिकोंके द्वारा भी ऐसी प्रशस्त पद्धतिका संकेत करते हैं, जिसका आश्रयण करनेपर मानव-समाजके सभी समीहित हित संनिहित हो सकते हैं। अस्तु,

भगवान् गणेशने माताकी आज्ञाके अनुसार द्वारपालकर्ता का कार्य भी कठोर तत्परताके साथ किया। पिताके कुपित हो जानेपर भी उन्हें माताकी आज्ञाके विरुद्ध स्नानागारमें प्रविष्ट न होने दिया। उन्होंने ज्ञरीरपातपर्यन्त अपने लिये प्राप्त कर्तव्य-का पालन किया। इस अनुकरणीय चरित्रके द्वारा श्रीगणेशने 'मानृदेवो भव', 'पितुर्द्शगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते' इत्यादि श्रुति-स्मृति-वचर्नीका यथावत् पालन करके एक उत्तम आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने अपने अक्नोपाङ्मादिके द्वारा जिन लोकहितकारी मङ्गलमय आदर्शोंकी ओर एंकेत किया है, उन्होंको यहाँ विद्युधजनमनोविनोदार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है-

गुणमामार्चितो नेता क्रियते स्वो जनैरिति ।

गणेमस्वेन शंसन्तं गुणाब्धिं तं मुहुर्चुमः ॥

गुणगणीसे अलंकृत मनुष्यको ही लोग अपना नेता बनाते
हैं, इसे गणनायकपनसे स्चित करते हुए सहुणगणीके
समुद्र भगवान् गणपतिको मैं वारंबार स्तुति करता हूँ ।

गः स्वष्पमप्यक्वति सहुणोदयं मूर्प्नीचितं तस्य समईणं सताम्।
हस्यांकपन् बालककाधरं दखत् स्याद् भूतये भाककलाधरो मम॥

पंजो थोड़े-से भी सहुणोंका उदय प्राप्त कर रहा हो, उक्का सज्जनोंको अपने मस्तकके द्वारा समादर करना चाहिये; उसे उच्चतम स्थान देना चाहिये, इसी भावको प्रकट करते हुए बालकलाचरको भाउदेशमें स्थान देकर भालकलाचर या भाल-चन्द्रः कहलानेवाके भगवान् गणपित हमारे लिये ऐश्वर्यपद हो। अ नेमहन्द्रं साधुने जीवनाय नाठलं तसाज्ज्ञाननेत्रं प्रियेत । इस्यक्षणा संसूचयन् भाठगेन नागास्यो नः पातु धीचारिसिक्षः ॥ 'अच्छे जीवनके लिये स्थूल पदार्थोंको देखनेवाले केवल हो नेत्र ही पर्याप्त नहीं हैं। तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र भी मनुष्यको घारण करना चाहिये,—इस भावको ललाटगत तृतीय नेत्रके द्वारा सूचित करते दुए ज्ञान-वारिधि भगवान् गजानन हमारी रक्षा करें।

नेता विशास्त्रविमलप्रमुदाशयः सन्
स्यात् सर्वदैव सुमुखः स्वजने प्रवृत्तः ।
इत्युद्भिरन् प्रमुदितास्यतयाऽन्तरायध्वान्तापहास्त शरणं मस कोऽपि भास्वान् ॥

'नेताको मनुष्योंके साथव्यवहार करते समय मुँह फुलाये नहीं रखना चाहिये, अपितु सदा ही विशाल, विमल और प्रमुदित हृद्यवाला होकर प्रसन्नवदन ही रहना चाहिये—इस अभिप्रायको अपनी प्रसन्नमुखताद्वारा प्रकट करते हुए विष्नरूप अन्धकारको मिटानेके लिये अनिर्वचनीय सूर्यरूप (भगवान गणपित ) मेरे शरणदाता हो।

हसितविभृषितवदनो जनोऽस्तु सक्कोऽपि मोदसम्पत्त्यै। इति रदद्शितहृदयः स एकदन्तोऽस्तु मे शरणम्॥

'पारस्परिक प्रमोद-सम्पत्तिके संवर्धनके लिये सभीको अपना मुख हास्यच्छटासे विभूषित ही रखना चाहिये—इस आश्चयको एकदन्तत्वसे प्रकट करनेवाले भगवान् गणपति मेरे शरणदाता हों।

कोकाराधनकर्म दिग्गजमहामूखें व कर्तुं प्रभुव्रांतुं सर्वगभीरमानसमलं स्याद् दीवंबोणः पुमान्।
मङ्ग्याऽऽस्यस्य तथा दधातु मतिमान् नीचेषु चोपेक्षणमित्याख्यान् करिवन्त्रविन्त्रमरुचान्याचो गणेक्को निजान्॥
विद्याजके समान महामस्तक (बड़े माथावाला) पुरुष ही लोगोंको संतुष्ट रखनेका कार्य कर सकता है—यह वात गणेशजी अपने गजन्तुच्य मस्तकसे सूचित करते हैं। मबके गम्भीर अन्तस्तलको सूँघने (जानने) में दीर्घ नासिका (विशाल बुद्धि) वाला मनुष्य ही समर्थ हो नकता है - यह माव वे अपनी लंबी सूँड्द्वारा प्रकट करते हैं तथा वक्रतुण्डता (मुखकी वक्रता) से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जैसे हाथी कुत्तोंके मूँकनेपर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषको नीच या दुष्टजनोंकी कुचेष्टाओंकी उपेक्षा कर देनी चाहिये। ऐसे भगवान् गणेश निज मक्तगणोंकी रक्षा करें।

नेता ममस्य श्र्णुयाद्पि कष्टवार्ता रक्षन् सदा महृदयो विपुकश्रवस्त्वम् । इस्युद्भिरन् स भरणं गजकणंकस्वस्वीकारवर्यविधिनास्तु गजाननो नः॥
'लोकनायकको सदैव सहृद्य रहते हुए अपने कार्नोको
विश्वाल बनाये रखना चाहिये, जिससे वह लोगोंकी दुःखगाथाओंको सुन सके—इस बातको हाथीके-से विश्वाल श्रवणोंको स्वीकार करनेकी श्रेष्ठ विधिसे सूचित करते हुए भगवान्
गणपति हमारे लिये शरणप्रद हों।

कोकः समोऽपि हृदि विप्रियमन्यदन्तं तूर्णों दधत् प्रकटयेत् स्वमहाशयत्वम् । इत्यादिश्चनतुद्धिशोभ्युदरादरेण

कम्बोदरः स भगवानवकम्बनं स्यात्॥

'सजन पुरुष दूसरोंके द्वारा किये गये अपकारोंको ज्ञुपचाप मनमें रखे और इस प्रकार अपनी महाशयता प्रकट करे—इस भावको अपने उद्धिके समान विश्वाल उदरके प्रति आदर रखकर स्चित करनेवाले भगवान लम्बोदर हमारे अवलम्ब हों।

रागमयं स्वावरणं रह्यं सवैः स्वकीयहितकामैः । इति रक्ताम्बर एत्या स्यान् गणयो नः कृपानिधिः पायात् ॥

'अपना हित चाइनेवाले सभी लोगोंको अपना वातावरण अनुरागमय बनाये रखना चाहिये, इस भावको रक्तवर्णवाले बद्धके घारणसे स्चित करते हुए कृपासिन्धु भगवान् गणपति इमारी रक्षा करते रहें।

स्वक्रमिष्ठ घवलीकरोतु सर्वः
सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्तैः।
इति सितवसनिविषां प्रमारे-

इति सितवसनत्विषां प्रसारे-र्द्धिपवदनोऽवतु वेदयन् निजान् नः ॥

'सुकृत-समृह्की उज्ब्वल प्रभाके वैभवसे सब लोग अपनेको स्वच्छ ही वनाये रखें—इस अभिप्रायको घवल वर्णवाले वस्त्रकी कान्तिके प्रसारसे प्रकट करते हुए भगवान् गजानन इम-जैसे निजजनोंकी रक्षा करते रहें।

> आरूडो जननायकस्य पदवीं छोकस्य सर्वापदां नाक्कायाविरतं हिताय च भवेत् सक्तो मनीषी जनः। ह्रयास्यानभयं वरं च करयोर्डान्स्या सतोर्भुद्रया दीनानुग्रहकातरः स भगवान् विग्नेश्वरः पातु नः॥

भितिमान् मनुष्यको चाहिये कि लोकनायकके पदको पात होनेपर वह लोककी आपित्तर्योको दूर करने और हिताँके साधनमें ही लगा रहे (भोग-विलासींमें न फँस जाय)। अपने प्रशस्त इस्तोंकी अभय और वरद मुद्राओंसे यही भाव प्रकट करते हुए दीनजनींके अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाले भगवान् विष्नेश्वर हमारी रक्षा करें।

> नेता नियन्त्रयितुमेव सदाखिलानां बद्धादरो भवतु सेतुभिदां खलानाम्। इत्यन्तरायसमुदायहरो भवेत्रः संसूचयन् स मुद्तितोऽङ्कराधारणेन॥

'लोकनायकको चाहिये—मर्यादाओंको तोङ्नेवाले दुर्जनोंके नियन्त्रणके लिये सदैव तत्पर रहे—इस अभिप्रायको अङ्कुश धारण करनेके द्वारा सूचित करते हुए विम्न-वृन्दको मिटानेवाले वे भगवान् गणपति हमपर प्रसन्न हों।

प्रेमाह्मं प्रधितगुणं प्रतत्त्य पाशं मोदन्तां वशमखिलं समे नयन्तः। इरयाख्यान् करगतपाशरिशमनासौ विध्नेशो जयतु समस्तकामपुरः॥

'जिसमें गुण ( सौहार्दादिरूप सूत्र ) प्रसिद्ध हैं, ऐसे प्रेम-नामक पाशको फैलाकर सब लोग सबको अपने वशमें करते हुए आनन्दसे उल्लिसित बने रहें—इस भावको अपने इस्तगत पाशरज्जुसे सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले भगवान् विघ्नेश्वरकी सदा जय हो।

जन इह सकलः प्रसादकः स्यात् स जनतयाऽऽद्गियते विषादको न । इति पिशुनयतीव मोदकानां ग्रहविधिना बतकोऽपि नः शरण्यः ॥

सभीके द्वारा मोदक (मोदजनक) पुरुषका ही आदर किया जाता है, खेद उत्पन्न करनेवालेका नहीं। अतः सभीको प्रसादक (लोकप्रिय) बनना चाहिये—इस भावको हमारे शरापदाता भगवान् गणपित मानो मोदक-ग्रहणके द्वारा प्रकट कर रहे हैं।

या नार्यः स्वीयभर्तृन् सततमनुरता सेवया तोषयन्ति पातिव्रस्यप्रसादादिह हि द्धित ता ऋद्वितां सिद्धितां च । हारेषु स्वेषु रक्तः सुसुखमनुभवन् स्याच्च ना हृष्टपुष्ट इस्यन्योन्यस्निहा नः पिपुरतु गणपस्तिरेत्रये चोद्गिरन्तः॥

·जो नारियाँ पतिको सानुराग सेवाओंसे संतुष्ट रखती हैं,

वे पातिव्रत्यके प्रभावसे स्वयं ऋदि-सिद्धिस्वर हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही स्त्रीमें अ लौकिक सुखोंका अच्छा उपभोग करता है और एवं दृष्ट-पृष्ट बना रहता है—इस अभिप्रायः भगवान् गणपित और मङ्गलमयी उनकी ऋदि-सि प्रियतमाएँ अपने पारस्परिक प्रेमसे प्रकट क हमारा पालन-पोषण करती रहें।'

कदाचिन्नो तुच्छेष्वपि परिवृद्धा यायुरर परं स्वीकुर्युस्तान् निजजनतया स्नेहसिह इति न्याख्यानासुं वहनसुररीकृत्य विः गणानासीशः स्वानवतु सततं विम्नविस

'स्वामीको कभी भी तुच्छजनोंके विषयमें इ प्रकट करनी चाहिये, अपितु उन्हें स्नेहमहित स्व स्वीकार करना चाहिये, इसीमें उनकी महिमा भावको व्यक्त करते हुए मूषकको वाहनके रू करके विचरनेवाले भगवान् गणपति अपने भक्तज् विष्नवृन्दोंसे बचाते रहें।

माति तथोपमाति स्नुत्वेनेव वर्ततां सम इति गणपोऽवतु शंसन् गङ्गागौर्योः सुतस्वसारं भगवान् गणपित द्वैमातुर हैं, अर्थात् एक और दूसरी माता, उपमाता होते हुए भी म सम्मानित गङ्गा, उन दोनोंहीमें पुत्ररूपसे गणपित व्यवहार करते हैं; इसी तरह सभीको माता त दोनोंके प्रति समानरूपसे आदरपूर्ण व्यवहार करना इस भावको अपने आचरणसे स्चित करते हु गणपित हमारी रक्षा करते रहें।

नेता स्यादिह यः पुमान् स मितमान् ठोकस्य क स्वेदच्छेदशुभाभिवधैनविधेर्विज्ञान् विनिच्नन् वर्तेतेति स छोकनायकनयं विध्नौव शंसन् नः सुषमाविभूषिततनुः पायाद् गण

शसन् नः सुषमावस्पषततनुः पायाप् गर्म जो पुरुष नेता बने वह निरन्तर लोकः कार्योमें लगा रहे। लोगोंके खेदका निवारण हं संवर्धन करता रहे; साथ ही इन कार्योमें आनेवां भी उच्छेद करता रहे। अपनेद्वारा किये जानेह विध्वंस-सम्बन्धी कार्योसे यही स्चित करते हुए सुशोभमान भगवान् गणाधीस्वर हमारी रक्षा करें

# श्रीगणेश-भीमांसा

( हेख्क-श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्य, तर्कशिरोमणि )

यहाँ निगम, आगम एवं योगज प्रत्यक्षके आधारपर 'श्रीगणेश-तत्त्व'की मोमांसा की जा रही है। इसमें 'गणेश-तत्त्व'का 'इदिमदम्, इदिमत्थम्, इदिमयत्' रूपसे प्रत्यक्षकत्य निर्णय किया गया है। 'गणेश'—यह समस्त पद है। यह 'गणानाम् ईशः गणेशः'—इस प्रकार बष्टी तत्पुरुष समासके विधानसे निष्पन्न हुआ है। 'कोशः-ग्रन्थोंमें 'गणः-शब्द समूह-विशेषका वाचक माना गया है। 'गणेशः-पद-घटक 'गणः-शब्द वेदों एवं पुराण आदि आर्ष-प्रत्थोंमें प्रसिद्ध सप्तविध मरुद्धणोंका वाचक है, अतः उन मरुद्धणोंका ईश होनेके कारण 'गणेशः 'नि पु सीद गणपते गणेपु' ( ऋग्वेद १०। ११२। ९ ) आदि वेद-ऋग्वाओंमें 'गणपति'-शब्दसे अभिहित हुआ है।

## शिव-शक्ति-पुत्रता

निगम-आगममें 'गणेश'को शिव-शक्तिका पुत्र माना गया है। वेदोंमें आग्नेय प्राण 'शिवः' एवं सौम्य प्राण 'शिकः' शब्दसे अभिहित हैं। इन दोनोंके समन्वय (संयोग) से उत्पन्न सात प्रकारके यौगिक प्राण ही सप्तविध 'मरुद्रण' हैं। इस विज्ञानका विश्लेषण 'मरुतो रुद्रपुत्रासः'—इस श्रृचामें किया गया है। ये सात प्रकारके मरुद्रण मौतिक 'वायुःके जनक हैं, जिसका स्पर्श इमको प्रत्यक्षरूपसे होता है। मरुद्रणोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह मौतिक वायु 'माहतः कहलाता है। वेदोंमें इसका एक नामान्तर 'वातः भी है। इस प्रकार वायुके जनक (पिता) मरुद्रण हैं। मरुद्रणोंके पिता 'रुद्रः' एवं माता 'पार्वतीः हैं। 'गणपितः भी मरुद्रणोंके पिता 'रुद्रः' एवं माता 'पार्वतीः हैं। 'गणपितः भी मरुद्रणोंके उनके पुत्र हैं—'वन्दें शैंरुसुतासुतम्'।

## गणेश एवं हनुमान्

पुराणोंमें विज्ञान है कि 'अदिति' ( सूर्य-संयुक्ता पृथ्वी) के गर्भमें इन सात महद्गणोंकी प्रतिष्ठा हुई । वासव—इन्द्रका भी वहाँ निवास हुआ। वह इनमेंसे प्रत्येकके सात-सात विभाग कर देता है, अतः ये सात महद्गण उनचास संख्या ( रूपों )में परिणत हो जाते हैं। इनमें पृथ्वीमें स्थित धनभावापन्न सर्वादि महत्प्राण 'गणपित' हैं। विरल्भावापन्न सूर्यमें स्थित सर्वान्त महत्प्राण 'महावीर' ( इनुमान् ) हैं। इस प्रकार गणेश एवं

हनुमान्—ये दोनों मरुद्गणोंके अन्तर्गत होनेसे 'मरुतो रुद्र-धुत्रासः'के आधारपर रुद्र-पुत्र हैं । यही कारण है कि 'वैखानसागमः'में हनुमान्को आकाशसे अभिन्न माना गया है।

## विमहर्ता एवं कर्ती

उनचास मरुद्गणोंमंसे पृथ्वीमें स्थित 'मूल-मरुत्-प्राण' गणेश हैं। इस मूल प्राणके धृति-वल, प्रतिष्ठा-वल एवं आधार-प्राण आदि अनेक पर्याय हैं। इस प्रतिष्ठाप्राणकी स्थितिमें विश्वकी स्थिति एवं प्रच्यवनमें विश्वका विनाश है। ये दोनों भाव कमशः उनके विष्ठहर्नृत्व एवं विष्ठकर्नृत्व-रूप दो पहलू हैं। विन्नकर्नृत्वभावसे वे 'विष्ठराजो गणाधिपः' हैं तथा विष्ठहर्नृत्वभावसे 'सर्वविष्ठच्छिदे तस्में गणाधि-पत्तये नमः॥' हैं।

# सर्वाग्रपूजा

ब्रह्माण्डमें उत्पन्न होनेवाले अणु-बृहत्—सभी कार्यों एवं घटनाओंको अपनी सिद्धि एवं स्थितिके लिये आधार-रूपसे धृति-बलरूप गणेशका अवलम्बन ( अर्चन ) अनिवार्यरूपसे लेना पड़ता है, इस विश्वव्याप्त नियमके आधारपर ही आर्योंने कार्यमात्रके आरम्भमें भाणेशकी अप्रपूजाको अनिवार्य माना है। आर्य इस प्राकृत नियमका पालन परम्परासे जागरूक होकर करते आये हैं, इसमें इतिहाससमर्थित यह कवि-सूक्ति प्रमाण है—

जेतुं यिखपुरं हरेण हरिणा न्याजाद्विल् बध्नता स्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम्। पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विधजितये पायात् स नागाननः॥

\* त्रिपुरपर विजय प्राप्त करनेके लिये भगवान् शंकरने, छल्से बिल्को बाँभनेके लिये भगवान् विष्णुने, चौदहीं भुवनोंको रचनाके लिये ब्रह्माजीने, पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करनेके लिये भगवान् श्रेपने, महिपासुरके वभके लिये भगवती पार्वती (दुर्गा) ने, सिद्धि प्राप्त करनेके लिये सिद्धेस्वरोंने तथा विश्वविजय करनेके लिये कामदेवने जिनका ध्यान ( सारण) किया, वे भगवान् गजानन इसारां रक्षा करें।

अध्यातमंगे ये भाणपितः विस्तिगुद्दागें प्रतिष्ठित हैं। ये भागनः इत्य हैं। पार्थिव-प्राण भी अधिदैवतमें अपान- रूप है। मूल्में स्थित भारत्याणः गणेश हैं—ऐसा कदा गया है। इस मूल प्राणरूप गणपितके रहनेके कारण ही भित्ति-गुद्दाः को भूलप्रस्थिः कहते हैं। महाराष्ट्रमें आज भी दृक्षिती मूल जङको भाणेशमलः कहते हैं।

## इन्द्रसे अभेद

वेद एवं पुराण आदिमें यह प्रसिद्ध है कि मरुद्गण इन्द्रके भ्राता एवं उनके सैनिक हैं। ज्योतिर्मय इन्द्र अपने सैनिक मरुद्गणोंको आगे करके ही तमोमय असुरींपर विजय पाते हैं। मयवा इन्द्र क्षत्र होनेसे मरुद्गणोंके राजा हैं, ईश हैं। मरुद्गण उनकी दैवी प्रजा हैं। मरुद्गणोंके पति (ईश) होनेसे इन्द्र भी 'गणपति'-शब्दसे वेदोंमें अभिहित हुए हैं। गणदेवताओंको गणी देवताकी महिमारूप होनेके कारण उससे अभिन्न माना गया है। अतः पृथ्वीमें स्थित प्रथम मरुद्गप 'गणपति' भी इन्द्रसे अभिन्न होनेके कारण 'नि षु सीद गणपते गणेषु' आदि वेद-ऋचाओंमें 'गणपति'-शब्दसे अभिन्न होते हैं।

## देवासर-संग्राम

ज्योतिर्मय इन्द्र मरुद्रणॉको आगे करके देवासुर-संग्राम-में तमोमय असुरोंपर आक्रमण करते हैं—यह कहा गया है। इस देवासुर-संग्रामका वेदके मन्त्रों एवं ब्राह्मण-भागोंमें बहुधा वर्णन है। यह अधिदेवत, अध्यात्म एवं अधिभूत भेद-से तीन प्रकारका है। हम यहाँ अधिभृत देवासुरश-संग्रामका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं—

वारण-आप्य प्राणमय तमोमय आसुरभावके प्रवेशसे कोई भी वस्तु सड़ने लगती है। किसी भी वस्तुका सड़ना आसुर आक्रमणका पल है। जब उसमें वायन्य-सेनारूप मरुत्याणों- का आगमन होता है, तब उसका वह दुर्गन्धरूप आसुरभाव नष्ट हो जाता है। मरुद्रणोंके साथ इन्द्र भी वहाँ उपिस्थित रहते हैं। यह अधिमृतमें 'देवासुर>-संग्रामका स्वरूप है। प्रकाश-अन्धकारका अधिदेवतमें एवं शारीरिक शम-दम आदि देवों और अहंकार-लोम आदि असुरोंका अध्यात्ममें 'देवासुर>-संग्राम है। इन सब संग्रामों में मरुद्रण इन्द्रके सहायक होते हैं।

## वाहन स्पक

निगम-आगममें यह प्रसिद्ध है कि गणपतिका वाहन 'मूषक' है। पार्थिव घनप्राण 'गणपति'-नामसे कहा गया है। इसका चाहन निविडयन यह पृथ्वी-पिण्ड ही है। वेदमें । अत्यन्त धनप्राणका नाम 'मूपकः है। इस प्राणि भूष प्राणीका निर्माण होता है। अतः यह प्राणी उस प्राणका निर्माण होता है। अतः यह प्राणी उस प्राणका निर्माण होता है। अर्थात् गणपतिके वाहन मूषक भूषिण्ड मानना चाहिये। दूसरे शब्दोंमें 'गणेशको प्रति भूषिण्ड है। यह गणपति प्राण उक्थरूपये भूषिण्ड (मूषव पर स्थित होकर बैलोक्यमें न्यात है। 'निस्कःमें भगव यास्कका विज्ञान है कि स्वयं देवता ही अपने वाहन, आयुष प आभूषण आदि रूपोंमें परिणत होते हैं, अतः यह भूषिण्डर मूषक 'गणेशकों अभिन्न माना गया है। प्रतिष्ठा-वल्रूप गणें का पीतमृत्तिका एवं पूर्गीकल (सुपारी) में अतितरां विका है, अतः ये दोनों गणपतिकी सान-प्रतिमा मानी गयी हैं।

## ध्यान एवं निदान-भाव

आगम-पुराण आदिमें 'नैदान' भावोंसे कल्पित गणपिति अनेक ध्यानोंका उल्लेख हैं । उनमेंसे तीन ध्यानोंका उल्लेख यहाँ किया जाता है—

- सर्वं स्थूळतनुं गजेन्द्रवदनं कम्बोदरं सुन्दरं
  प्रस्यन्दन्मधुगन्धळुन्धमधुपन्यालोळगण्डस्थळम् ।
  दन्ताघातविदास्तिारिरुघिरैः सिन्दूरशोभाकरं
  वन्दे शौळसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं सामदम् ॥ॐ
- २. सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपग्नौदैधानं दन्तं पाशाङ्करोष्टान्युरुकरविलसद्दीजपूराभिरामम् । वालेन्दुद्योतमौर्लि करिपतिवदनं दानपूरार्द्वगण्डं भोगीन्द्राबद्धभृषं भजत गणपति रक्तवखाङ्गरागम् ॥ †

\* मैं सिद्धिप्रदाता, अभीष्ट्रायी, पार्वतीनन्दन भगवान् गणेशकी वन्दना करता हूँ, जो नाटे, रथूलकाय, गजवदन एवं लम्बीदर होनेपर भी अप्रतिम कमनीय हैं, जिनकी कनपटियोंसे चृते इए मदकी मधुर गन्धसे आदृष्ट भौरोंके कारण वे कनपटियों चद्यल प्रतीत होती है तथा अपने दाँतकी चोटसे विदार्ण द्वुप शतुआंका रुपिर जिनके मुखपर सिन्द्रकी शोभा धारण करता है।

ै जिनकी अद्भक्तानित सिन्द्रके समान है, जिनके तीन गैत्र हैं, जिनका उदर विशाल है, जो अपने अनेक दार्थोमें ममशः दन्त, पाश, अङ्कुश, नर-मुद्रा और विजीरा नीव् धारण विये अत्यन्त मुन्दर लगते हैं, जिनका मस्तक द्वितीयाके चन्द्रसे उद्भाषित रहता है, गजनदन होनेके कारण जिनका कत्पिटियाँ मदके प्रवादसे भीगी रहती हैं, जो अपने शरीरपर वासुकि नागको अस्काररूपमें धारण किये रहते हैं और जो लाल ही वस्त्र और लाल ही अङ्गराग धारण करते हैं, उन भगवान् गणेशका भजन करों।

# उद्यद्दिनेश्वरर्सच निजहस्तपद्यैः पाशाङ्कशाभयवरान् द्धतं गजास्यम् । रक्ताम्बरं सक्छदुःखहरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्तमिस्ताभरणाभिरामम् ॥ निदान-भावोंके रहस्य

तन्त्रोंका विज्ञान है कि जिस प्राणदेवताका भाव-प्रतिमा । थवा नैदान-प्रतिमामें आवाहन अभीष्ट होता है, उस वताके किष्पत नैदानस्वरूपको प्रथमतः अपने । तदनन्तर 'गणपितमावाहयामि' त्यादि रूपसे भाव-प्रतिमा अथवा नैदान-प्रतिमारूप मध्यस्य तमें उस ध्यानात्माके स्वरूपका आवाहन किया जाता है। ध्यस्य भूतमें भी 'गणपितः हैं; किंतु आवाहित 'गणपितः से तस्य गणपित उद्वद्ध होते हैं, यह आवाहनका रहस्य है।

## रहस्य

'निदान'-शास्त्रद्वारा कल्पित 'गणपित'के इन तीन यानोंमें प्रयुक्त निदान-भावोंके रहस्य इस प्रकार हैं—

र खर्चम्-'गणेश'के शरीरकी खर्वता (वामनत्व) गोल एवं खगोलस्थ बृहत्तम सूर्य आदि पिण्डोंके सामने ह पार्थिव-पिण्ड अत्यन्त लघु (छोटा) है, इस रहस्यका नेदान (संकेत) करती है।

२ स्थूलतनुम् - यहाँ पार्थिव 'गणपितः प्राण प्रिभावका प्रवर्तक है, इस भावका संकेत है। 'पुष्टिंचें पूषा' -स वैदिक विज्ञानके आधारपर 'पूपाः प्राण पुष्टिभावका प्रवर्तक गना गया है; परंतु पार्थिव 'गणपितः प्राण पार्थिव 'पूपा'-गणका अनुगामी है, इस कारण यह भी पुष्टिभावका गर्वर्तक है।

३ गजेन्द्रवद्नम् –यह पार्थिव 'इरां' रस मादक है, इस भावका घोतक है। इस्ती पश्चमें इस रसका अतितरां वेकास है, अतः वह 'गजंं'-शब्दसे अभिहित हुआ है। गजित मदेन मत्तो भवित इति गजः'—यह 'गजं शब्दका नेर्वचन है। पार्थिव 'गणपितः' तत्त्व भी इस इरा-रससे मत्त है, अतः उनको भी 'गजानन' मान लिया गया है। दूसरे शब्दोंमें भाणपतिभ्का गजानन-भाव पार्थिव इरा-रर मादकताका निदान है।

**४ लम्बोद्र**म्–यह उरु-अन्तरिक्षमें अनुगत म भावका निदान है । अर्थात् यह विस्तीर्ण अन्तरिक्ष 'गणपतिंग्का लंबा उदर है ।

५ दन्ताघातः -यह घन-प्राणका निदान है। अन् पार्थिन घन-प्राण 'गणपितः है। देवता ही आयुघर परिणत होते हैं ---यह पहले कहा जा चुका है।

६ सिन्दूरशोभाकरम्-यह सिन्दूरवर्णका द्योतक ' भाणपितःके सिन्दूरवर्ण, रक्तकान्ति, रक्तवस्त्र, रक्त अङ्ग आदि आग्नेय पार्थिव-प्राणके सूचक हैं। अर्थात् गण पार्थिव आग्नेय प्राणरूप हैं।

७ नागेन्द्राबद्धभूषम् – यह आन्तरिश्य नार्क्षा सर्पप्राणोंका सूचक है । अर्थात् गणेशके भूषण नाग नार्क्षा दिव्य सर्पप्राण हैं । इनके उदरका भूषण सर्प खगोल विषुवद् वृत्त है ।

८ त्रिनेत्रम् –यह अभि-सोम-आदित्यरूप तीन ज्योतियाँ गणेः तीन नेत्र हैं। अर्थात् ये तीन ज्योतियाँ गणेः

९ हस्तपद्मै:-यह खगोळीय चतुःखिस्तकोंका नि है। अर्थात् खगोळीय चार खिस्तक ही गणेशके ः हस्तपद्म हैं।

१० दन्तं पाशाङ्करोष्टानि—ये गणपिताके हाः विद्यमान अनेक शक्तियोंके सूचक हैं। इनमें दन्त धनप्र पाश नियन्त्रण-शक्ति, अङ्कुश आकर्षण तथा वरमुद्रा अभं कामपूरिका शक्तिके क्रमशः निदान हैं। शुण्डादण्डमें रि बीजपूर फल पार्थिव परमाणुओंका निदान है।

११ वालेन्दुद्योतमोलिम् –यह ज्ञानेश्वर्यका निदान विश्वर्यात् (गणपित ज्ञानवन हैं, सर्वज्ञ हैं। (गणपित की ए दन्तता पार्थिव पूषा-प्राणके साथ अमेदकी सूचिका है। जि पूषा-प्राणका प्रावस्य होता है, वह दन्तरिहत होता 'अदन्तकः पूषा'—यह वेद-विज्ञान है।

<sup>\*</sup> उदयक्तालीन स्येंके समान रक्तवणं जिनको अङ्गक्कान्ति है, जो अपने कर-कमलोंमें क्रमशः पाश, अङ्गुश, अभय-सुद्रा एवं सुद्रा भारण किये रहते हैं, जो गजबदन, रक्ताम्बरधारी, समस्त दुःखोंका हरण करनेवाले, नित्यप्रसन्न तथा सब प्रकारके आभूष भूभित रहते हैं, उन भगवान् गणनायकका ध्यान करे।

# श्रीगणेश-तत्व

( लेखक---शास्त्रार्थं-महार्था पं० श्रीमापवाचार्यजी शास्त्री )

गणपतिके स्वरूपमं नर तथा गज—इन दोनोंका ही त्रस्य पाया जाता है । यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर-ी प्रतीत होनेवाले 'तत्'-पदार्थ तथा 'त्वम्'-पदार्थके र प्रभेदको सूचित करता है; क्योंकि 'तत्र'-पदार्थ ातुकारण, सर्वशक्तिमान् परमात्मा होता है, 'त्वम्'-अल्परा, अल्पराक्तिमान् जीव होता है । इन । सर्वोद्यमें ऐक्य स्थूलहिसे यद्यपि स्रष्टिकर्तत्वादिविरुद्ध लक्षणासे ईशद्वयका ाथापि करके चैतन्यांशमें एकता ससम्पन्न होती है, तद्वत यद्यपि नर और गजका ऐक्य असमञ्जस है, सकलविरुद्धधर्माश्रय भगवान्में यह समझस है। चित और अचित्—दोनों ही ब्रह्मके शास्त्रसिद्ध हैं ।

## पश्चदेवोपासना

विश्व-प्रपञ्च पञ्चमहाभूतोंका विपरिणाम है । पञ्च-सत्त्व, रज और तम प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे हैं । आकाशतत्त्व—विद्युद्ध सत्त्वगुणप्रधान है। -सत्त्व और रजके विभिश्रणका विपरिणाम है। —विशुद्ध रजोगुणप्रधान है, जलतत्त्व—रजोगुण गुणके विमिश्रणका विपरिणाम है तथा पृथ्वीतत्व-ग्रेगुणप्रधान है। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे म्ब तत्त्वोंका प्रादुर्भीव हुआ है, जिनमें आकारा, पृथ्वी-ये तीन तत्त्व कमशः सत्त्व, रज और तमी-शुद्ध विपरिणाम हैं, तथा वायु और जल्तन्व व-रज तथा रज-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं। क्वोंसे समुद्भुत ही समस्त जीवोंके शरीर हैं। जिस ास तत्त्वका आधिक्य होता है, तदनुसार ही उस ्या जनमजात स्वभाव होता है। वेद कहते हैं---ाः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बमृतुः।' (ऋग्वेद १०।७।७)

्यद्यपि सभी शरीरधारी ऑल, नाक, कान आदि ॥नता रखते हैं, परंतु मानसिक संवेगोंमें वे एक-ग्र विभिन्न ही होते हैं।

न होगा कि यह स्वभाववेषम्य तत्तत्-रारीरवर्ती

अमुक-अमुक तत्त्वके न्यूनाधिक्यके तारतम्यके कारण ही होत है। मनुष्योंमें भी कोई स्वभावतः सौम्य और दूसरे महाकोधं देखे जा सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग पञ्च विध प्रकृतिसम्पन्न है।

यद्यपि समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र श्रीमन्नारायण-भगवान् ही हैं, परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव ख-स्व प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामें प्रवृत्त होते हैं। श्रीभगवान्ने स्वयं भगवद्गीतामें वोषणा की है—

'प्रकृतिं यान्ति भूतानि निप्रहः किं करिष्यति ॥' (३।३३)

अर्थात् समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ही कार्यमें प्रवृत्त होते हैं—इसमें निग्नह सफल नहीं हो पाता।

लोकर्से भी 'स्वभावो हुरतिक्रमः'—यह आभाणक सुप्रसिद्ध है। ऐसी स्थितिमें एक ही क्वपाल भगवान, जीवेंके उद्धारके लिये उपासकोंकी भावनाके अनुसार अपने विभिन्न रूपोंकी कल्पना करते हैं। रामधूर्वतापनीय उपनिषद् ७ में आया है—

'उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना।'

अर्थात् उपासना करनेवाले भक्तोंको अभीष्ट-सिद्धि प्रदान करनेके लिये ब्रह्मके बहुविध रूपोंकी कल्पना होती है।

तदनुसार आगम-शास्त्रोमें एक ही श्रीमन्नारायण पश्च-तत्त्वोंके अधिष्ठाता-रूपमें पञ्चविध वर्णित हुए हैं।

यथा— आकाशस्याधियो विष्णुरानेश्चैय महेश्वरी । वायोः सुर्यैः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥

अर्थात् आकारातत्त्वके अधिष्ठाता विष्णुः अग्नितत्त्वकी अधिष्ठाती देवी तुर्गाः, वायुतत्त्वके अधिष्ठाता स्र्यः, पृथ्वी-तत्त्वके शिव और जङतत्त्वके अधिष्ठाता गणेक हैं।

सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीकी प्रकृतिका मनन करके तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये औपध और पथ्यकी निर्धारणा करता है, इसी प्रकार सुयोग्य गुरु भी साधककी प्रकृतिका परीक्षण करके उसकी मानसिक आधि (काम-कोध आदि ) के उपशमनके लिये उपायनाहर औषध और संयमस्य पथ्यका निर्देश करता है। यस्तुतः

そろからんらんのかのもののののののものも

मान सिक आधियोंकी प्राकृतिक चिकित्साका अपर नाम ही (उपासना) है। अतः जलतत्त्व-प्रधान प्रकृतिवाले साधकोंके लिये इष्टदेवके रूपमें गणेशरूप श्रीमन्नारायणकी उपासना शास्त्र-सिद्ध है। इसी प्रकार तत्तत् तत्त्व-प्रधान प्रकृति-विशिष्ट साधकोंके लिये तत्तत् देवतारूप श्रीमन्नारायणकी उपासना उपादेय है। यही पञ्चदेवोपासनाका अन्तरङ्क रहस्य है।

## खरूप-विवेचन

श्रीगणेश 'गज-वद्नः हैं, सो 'समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्ति इति 'गः'। यसाद् विम्वप्रतिबिम्बवत्तया प्रणवात्मकं जगजायते इति 'जः'। अर्थात् समाधिसे योगी जिस तत्त्वको प्राप्त करते हैं, वह 'गः है और जैसे बिम्बसे प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारणस्वरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता है, उसे 'ज' कहते हैं । 'जन्माचस्य यतः।' 'यसादोंकारसम्भूतिर्यतो वेदो यतो जगत्।' इत्यादि वचन भी इसके पोषक हैं । सोपाधिक 'त्वं'-पदार्थात्मक गणेशका पादादि कण्डपर्यन्त नरदेह है । यह सोपाधिक होनेसे निरुपाधिककी अपेक्षा निकृष्ट है—अथोभूताङ्ग है । निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट 'तत्'-पदार्थमय श्रीगणेशजीका कण्डादि मस्तकपर्यन्त गजस्वरूप है; क्योंकि वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है । सम्पूर्ण पादादि मस्तकपर्यन्त गणेशका देह 'असि'-पदार्थ अखण्डेकरस है ।

गणेराजी 'एकदन्त' हैं। 'एक' शब्द 'माया' का बोधक है और 'दन्त' शब्द 'मायिक' का बोधक है। यथा---

एक्शब्दात्मिका माया तस्याः सर्वं समुद्भवम् ।

× × ×

दन्तः सत्ताधरस्तत्र यःयावालक उच्यते॥

( मौद्रलपुराण )

गणेशजी माया और मायिकका योग होनेसे 'एफदन्त' हैं । वे 'वकतुण्ड' भी हैं— 'वक्रमात्मस्वरूपं मुसं यस्य'। 'वक्र' टेढ़ेको कहते हैं । आत्मस्वरूप टेढ़ा है; क्योंकि सर्वजगत् मनोवचनका गोचर है, किंतु आत्मतत्त्व उसका (मन-वाणीका) अविषय है, जैसा कि कहा है— 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' इसीलिये कहा गया है—

कण्ठाघो मायया युक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचकम्। वकाख्यं येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः॥ 'चतुर्भुंज'—अर्थात् चारों वेदः चारों वर्ण और चारो आश्रमोंके संस्थापक और रक्षक हैं—

'चतुर्णो विविधानां च स्थापकोऽयं चतुर्भुजः।'

'मूषकवाहन'—'आखुस्ते पशुः।'(यजुर्वेद ३।५७) जैसे (मुष्स्तेये घातुसे निष्पन्न) मूषक प्राणियोंके सब भोग्यपदार्थोंको चुराकर भी पुण्य-पाप-चर्जित होता है, वैसे ही मायागूढ़ सर्वोन्तर्यामी भी सर्वभोग्योंको भोगता हुआ भी पुण्य-पाप-वर्जित है—

ह्रैश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत् तन्न संस्थितः। स एव मूचकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः॥ 'लम्बोदरः—यह समस्त विश्व-प्रपञ्च उनके उदरमं प्रतिष्ठित है—

'तस्योदरास्समुत्पन्नं नाना विश्वं न संशयः।'
गणेश गजमुख, लम्बकर्ण, एकदन्त और लम्बोदर क्यों हैं तथा उनका वाहन मूपक क्यों है ?— इन सब बातोंका विज्ञानपूर्ण सप्रमाण और सयोक्तिक विस्तृत वर्णन इस लघु लेखमें सम्भव नहीं। एतदर्थ प्रस्तुत 'गणेशाङ्कु'के अन्यान्य सभी निवन्धोंका भी ध्यानसे पठन-मनन आवश्यक होगा।

# 'नमामि त्वां गणाधिप!'

गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्वविक्षप्रशान्तिद् । उमानन्दपद् प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरात् ॥ हरानन्दकर ध्यानज्ञानविज्ञानद् प्रभो । विक्षराज्ञ नमस्तुभ्यं सर्वदैरयैकसूद् ॥ सर्वप्रीतिप्रद श्रीद सर्वयहैकरक्षक । सर्वाभीष्टप्रद प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप ॥ (पश्रपुराण, सृष्टि० ६१ । २६-२८ )

श्रीगणेशजी ! आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विद्योंकी शान्ति करनेवाले, उमाके लिये आनन्ददायक तथा परम बुद्धिमान् हैं, आप भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। विद्यराज! आप भगवान् शंकरको आनन्दित करनेवाले, अपना ध्यान करनेवालोंको शान और विश्वानके प्रदाता तथा सम्पूर्ण दैत्योंके एकमात्र संहारक हैं, आपको नमस्कार है। गणपते! आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देनेवाले सम्पूर्ण यशोंके एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं, मैं प्रेमपूबक आपको प्रणाम करता हूँ।

なられるというとのものものののののもの

# श्रीगणेश-चिन्तन

( हेस्स-पं वर्धादीना नावजी हार्मा, शास्त्री, सारसत, विद्यावागीश, विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति )

चित्रभ्यान्तनिवारणेयत्तरणिर्विद्याटवीह् ब्यचार

विप्राच्यालकुलोपमद्गरहो विप्रेभपञ्चाननः।

ियतोचुक्तमिरीशस इंतपविविद्याम्युची बाडवी

विज्ञास्त्रीघवनप्रचण्डपवनी विष्ठेश्वरः पातु नः॥

्जो विष्ठरूपी महान्धकारवा निवारण करनेके लिये तमान सूर्य हैं, विष्ठरूपी महावनके लिये दावानलस्वरूप , विष्ठरूपी सर्व कुलका उपमर्दन करनेके लिये गरुड़ , विष्ठरूपी गजेन्द्रके लिये सिंह हैं, विष्ठरूपी गगनचुम्बी तिक्षि नूर-नूर कर देनेके लिये वज्र हैं, विष्ठ-महासागरको सुखा देनेके लिये ) वडचानल हैं और विष्ठरूपी धने इल-सगृहको तितर-वितर कर देनेके लिये प्रचण्ड त्कान-व्य हैं, वे विष्ठेश्वर गणेश हमलोगोंकी रक्षा करें।

सनातन हिंदूधर्मके आचारानुसार सन कार्योंके आरम्भमें गिशके लिये नमन तथा स्तवन किया जाता है, अतः रिम्भको भी मुहाबरेकी भाषामें 'श्रीगणेश' शब्दसे कहा है। भूग्वेद-संहितामें श्रीगणपतिकी स्तुति करते हुए स्या है—

'न भारते त्वत् क्रियते किंचन' (२०।११२।९) 'हे गणपते ! तुम्हारे त्रिना कोई भी कर्म नहीं किया

कृष्णयजुर्वेदः, भैत्रायणी संहितामें गणेशको 'हस्तिमुखः तैत्तिरीयारण्यकके मन्त्रमें उन्हें 'वक्रतुण्डः कहा गया इस प्रकार गणेश 'वैदिक देवताः सिद्ध होते हैं ।

'कलो चण्डीविनायको' के अनुसार कलियुगमें गणेश-अधिक प्रचारकी बात देख-सुनकर कोई यह न सोचे कि युगोंमें गणेशजीके पूजन या उनके अस्तित्वका अभाव यथार्थता यह है कि पूर्वकालमें भी सबसे पूर्व विधिपूर्वक पूजन करके तदनन्तर ग्रन्थादिका प्रणयन किया जाता फिर कहीं-कहीं शिष्य-शिक्षार्थ ग्रन्थके प्रारम्भमें भी तीके वन्दनापूर्वक मञ्चलाचरण-लेखनकी प्रकिया म हुई।

ह व्यान देनेकी बात है कि अथवंगेदकी नी ओंमेंसे छ: संहिताओंका विनियोग पाँच सूत्र-ग्रन्थोंमें गया है। वे हैं— नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः। तुर्यं आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः॥ (वायपुराण ६१। ५४)

इनमें—१. 'नक्षत्रकरपंभे नक्षत्रोंकी पूजा तथा शान्तियों वतायी गयी हैं। २. 'वैतानस्त्रभें दार्श, पौर्णमास, अम्याधान आदिका विधान है। ३. 'संहिताविधिंग्का इस समय बास्तिवक्र नाम कौशिक-सूत्र है। इसमें शत्रुचारन, भूत, प्रेता, पिशाच, वालप्रह आदिके निवारण करनेवाले धर्म तथा दुःस्वप्न-निवारण, पापनक्षत्रोत्मिन्शान्ति, अपशक्रुन-शान्ति, अभिचार (जादू-रोना)-निवारण आदि वर्णित हैं। ४. 'आङ्किरसकस्पंभें अभिचारकर्मोंका स्वतन्त्रतासे निरूपण तथा उनका उपशमन भी बताया गया है। ५. 'शान्तिकस्पंभें विनायक (गणेश) भूजा, प्रद्यूजा और प्रह्यशादिका निरूपण किया गया है। ये सारी नार्ते अथवविद (शौनक-संहिता) की श्रीसायणाचार्यकृत भाष्य-भूमिकामें देखी जा सकती हैं।

प्रारम्भिक प्राचीन सूत्रग्रन्थोंमें जो गणेश, नवगह आदिकी पूजा नहीं दीखती, उसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्मारम्पर्मे .. शान्तिकर्मकी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक गृह्यसूत्र तथा प्रत्येक संस्कारमें शान्तिकर्मका प्रतिपादन करनेसे गौरव या बहुत विस्तार हो सकता है, इसलिये परिभाषारूपमें एक ही ज्ञान्ति-विधि नियत कर दी जाती है। अन्य प्रन्थोंमें उसी गणेशादि गूजनको आभ्युद्यिक, स्वास्तिक, स्वस्तिवाचन आदि नामोंसे सांकेतित कर दिया जाता है। 'कात्यायनीशान्ति' आदि उक्त सूत्रके आधारपर ही बनाये गये हैं। गृह्यस्त्रींके प्रारम्भमें कुज्ञकण्डिकाका कृत्य तथा सर्वयज्ञदोष एक वार ही उपदिष्ट कर दिया जाता है। फिर 'एप एव विधिः, यत्र इत्विद् होमः (पारस्करगृह्यसूत्र १।१।२७)इस सूत्रके कथनानुसार वह विधि सभी स्थानींपर निरुपित नहीं की जाती। इस प्रकार 'शान्तिकल्य'में गणेश-मह-पृजा आदिका उल्लेख हो जानेसे प्रत्येक सूत्रादिमं उमका पृथक् उल्लेख अनावश्यक समक्षा गया 🕴

# ग्णेशजी-अनादिदेवता

अब गणेशपूजा आदिके सम्यन्यमें इम प्राचीन

ग्रन्थोंके प्रमाण उपस्थित करते हैं । याज्ञवल्क्यस्मृतिः आचाराध्यायः गणपतिकल्पमें कहा गया है—

एवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चेव विधानतः। कर्मणां फलमाप्नोति ध्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमाम्॥ (२९३)

यहाँपर विनायक ( गणेश )-पूजा करनेसे गणेश-पूजन स्मार्त भी सिद्ध हुआ । यह याज्ञवल्क्यस्मृति शतपथ-ब्राह्मणके प्रवक्ता महर्षि श्रीयाज्ञवल्क्यद्वारा प्रोक्त है, अतः जहाँ यह प्राचीन है, वहीं परम प्रामाणिक भी ।

न्यायदर्शन (४ । १ । ६२ ) सूत्रके वाल्यायनभाष्यमें कहा गया है—

'द्रष्टप्रवकृसामान्याच्यानुपपत्तिः । य एव मन्त्र-बाह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ।'

प्वेद-इतिहास-पुराण और धर्मशास्त्रके द्रष्टा एवं प्रक्ता समान हैं । इससे शतपथ-ज्ञाहाणके तथा धर्मशास्त्र— याज्ञवल्क्यस्मृतिके द्रष्टा-प्रवक्ता याज्ञवल्क्य समान होनेसे दोनोंकी प्रमाणता स्पष्ट हुई। ब्राह्मण तथा स्मृतिके वक्ता समान होनेपर भी भाषा-भेदका कारण यह है कि शतपथब्राह्मण श्रीयाज्ञवल्क्यको सूर्यसे प्राप्त हुआ था, अतः वह अपौरुषेय रचना है (देखिये, इसपर महाभारत, शान्तिपर्व ३१८।६)। प्याज्ञवल्क्यस्मृति उनकी पौरुषेय रचना है, अतः भाषा-भेद स्वाभाविक है । इसल्ये संस्कृत भाषारे भाषाशैलीसे प्राचीनता एवं अर्वाचीनताका निश्चय करना आधुनिकांकी कल्पना निराधार है।

इसे केवल हम ही नहीं कहते, बल्कि आर्यसमाजके अनुसंधाता श्रीभगवद्दत्तजी बी०ए० भी मानते हैं । वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'वैदिक वाद्यायका इतिहास' (द्वितीय भाग) के पृष्ठ १६०पर लिखते हैं—'वे दी ऋषि ब्राह्मणि ब्राह्मणेका प्रवचन करते थे और वे ही धर्मशास्त्रों आदिका भी।'

भारतवर्षका बृहद् इतिहासः (भाग १, पृष्ठ ७२) में वे ही लिलते हैं—''पं॰ ईश्वरदत्तजी (दमानवोपदेश विद्यालयः) लाहीरके भ्तपूर्व दर्शनाध्यापक) ने 'ब्राह्मणमन्योंके द्रष्टा और इतिहास-पुराण तथा धर्मशास्त्रके रचियता श्रृष्तियोंका अभेदः नामक एक बृहद् प्रन्थ रचा है। इस

मन्थमें उन्होंने सिद्ध किया है कि "शतपथन्नाक्षणकी भागा वैदिक प्रवचनशैलीकी भाषा होने तथा 'ह, वै' आदिकी बहुलतापर भी वाज्ञवल्क्यस्मृतिकी भाषासे पर्याप्त साहस्य दीखता है। वाज्ञवल्क्यस्मृतिके अनेक पाठ पाणिनीय-व्याकरणके प्रभावसे उत्तरोत्तर बदले गये हैं। पहले वे पाठ पुराज्ञनलक्काणामें थे। ११ (१० ७३)

उक्त प्रन्थके ५४वें पृष्ठमें तो श्रीमगबद्दत्तजीने सर्वधा स्पष्ट कर दिया है । वे लिखते हैं— याजवल्क्यरमृति बाजसनेय-ब्राह्मण ( शतपथ )के प्रवक्ता श्रीपाजवल्क्यने बनायी थी—इस विषयका विश्वद विवेचन पंग्हें श्वरद्त्तजीके प्रन्थमें देखिये। याज्ञवल्क्यस्मृतिके १००से अधिक प्रयोग पाणिनिसे पूर्वके हैं।

श्रीभगवद्दत्तजी बी॰ए॰की यह वात समूल भी दें। श्रातपथके अन्तमें कहा है—'आदित्यानि ह्मानि शुक्लानि यज्ंिष वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते।' (१४।१। ४।३३)। यहाँपर श्रीयाज्ञवल्क्येने सूर्यके द्वारा अपनेको-श्रातपथन्नाहाणकी प्राप्ति कही है। इसका स्पष्टीकरण 'महाभारतंश्के श्रान्तिपर्व (३१८।१,१९)में है। इससे स्पष्ट है कि श्रीयाज्ञवल्क्य मिथिलामें राजा जनकके आश्रयमें रहा करते थे। यही 'याज्ञवल्क्यस्मृतिंग्में भी कहा है—

'मिथिलास्थः स योगीन्द्रः ( याज्ञ वल्तयः ) क्षपं ध्यात्वाजवीन्मुनीन् ।' (१।२)

उसी स्मृतिमें श्रीयाज्ञवल्क्यने अपने 'वृहदारण्यकः'के लिये, जो कि शतपथन्नाह्मणका अन्तिम ( १४वॉ काण्ड) है, कहा है—'ज्ञेयं वारण्यक्रमहं ( याज्ञवल्क्यः ) यदादित्याद् ( स्योद् ) अवास्त्रान् ।' ( प्रायश्चिताध्याय ३ । ११० ) यहाँ श्रीयाज्ञवल्क्यने अपनी स्मृतिमें अपनेद्वारा प्रवचन किये हुए 'वृहदारण्यकः ( शतपथके १४वॅ काण्ड ) की सूर्यद्वारा प्राप्ति कही है । इससे स्पष्ट है कि शतपथन्नाह्मणके तथा याज्ञवल्क्य-स्मृतिके प्रवक्ता श्रीयाज्ञवल्क्य प्रिन्न-भिन्न नहीं, किंतु एक ही व्यक्ति हैं । जब ऐसी बात है, तब याज्ञवल्क्य-स्मृतिमें श्रोक्त गणेश-पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक सिद्ध हुए । याज्ञवल्क्य-स्मृति, आचाराध्यायं ( २७१ ) मे—

विनायकः कर्मविष्नसिद्धयर्थं निनियोजितः। गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण बह्मणा तथा।। —ियनायक (गणेश) को विष्नकारक कहा गया है। तब यदि उन गणेशकी पूजा न की जाय तो कर्मोंके विष्न कैसे इंटे १

अव 'बृह्त्परादारस्मृतिं भी देख लीजिये—उसमें (११ । ६-८ पद्यों भें) विविध विघ्न दिखलाये गये हैं। भिर उनके शान्त्यर्थ 'तस्मान् तद्युपतान्त्यर्थ समभ्यच्यं गणेश्वरम् ।' (११ । १) 'प्तेन सम्पूज्य गणिधिदेवं विघ्नोपत्रान्त्ये' (११ । ३१) यह गणेश-पूजा दिखलायी है। परादारजीने 'गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमाहतः।' (४ । १७७), 'गणानां त्वा'—मन्त्रसे गणेशजीकी पूजा यतायी है। याज्ञवल्यरमृतिकी मिताक्षरा टीका (२८६)- में 'तत्वुरपाय विद्याहें।'—यह गणेशजीका मन्त्र लिखा गया है।

'भविष्यपुराणाग्रें भी 'गजेन्द्रवदनं देवं''मूपकस्थं महाकायं—गणानां त्वेति मन्त्रेण' ( मध्यमपर्व २० । १४१-१४२ )में गजानन एवं मूषकस्थितं देवकी 'गणानां स्वा'—इस मन्त्रसे पूजा कही गयी है ।

'वोधायनगृह्यशेषसूत्र'के विनायककल्पमें—

'अभ्युदयार्थः सिद्धिकामः ''भगवतो विनायकस्य बर्लि हरेत्।'
( ३ । १० । १ )

'विष्न ! विष्नेश्वरागच्छ विष्नेत्येव नमस्कृत । अविष्नाय भवान् सम्यक् ।' (३ | १० | २ )

यहाँपर भी विन्नराजकी पूजा कही गयी है।

इसीलिये यजुर्वेद, माध्यन्दिन-संहितामें 'नमो गणेभ्यो गण-पितभ्यश्व' (१६।२५) मन्त्रमें गणपितको नमस्कार भी किया गया है। यहाँ गणपितके लिये बहुवचनका प्रयोग सम्मानार्थ दिया गया है। यद्यपि यजुर्वेद-संहिताके उक्त स्कूकके हद्रदेवता हैं, तथापि 'आत्मा वै पुत्रनामासि' (पारस्करण्य १। १६। १४)के अनुसार पिता-पुत्रका अमेद-सम्बन्ध प्रसिद्ध होनेसे हद्रका गणपितरूपसे वर्णन आया है। यही बात एक गाणपत्यने स्वामी शंकराचार्यको कही थी—

अंशांशिनोरभेदस्तु वेदे सम्यक् प्रकीर्तितः।
गणेभ्यो गणपेभ्यश्च नम इत्यादिना यते॥
रुद्धश्च गणपात्मेव न त्वन्यो मुनिपुंगव।
(आनन्दाश्रम, पूनाके शंकरदिग्विजयके पृष्ठ ५२७ को टीकार्मे
उद्धृत ३८४-८५ वें क्लोक)

इसिलिये महाभारतमें 'महादेवप्रसादाच गाणपत्यं च विन्दति ॥' ( वनपर्व ) महादेवकी कृपासे गणपतित्वकी प्राप्ति भी कही सभी है । इसिलिये वेदमें भी 'रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेहि ।' (यजुः) माध्यन्दिन-संहिता ११ । १५ ) स्द्रका गणपतित्व बताया गया है । आर्थसमाजी प्रेस वैदिक यन्त्रालयसे प्रकाशित यज्जवेंदकी प्रतिमें भी उक्त मन्त्रका देवता भी 'गणपितः' लिखा गया है । इस प्रकार गणपित जन वैदिक देवता, स्द्रके अन्य रूप अथवा अंशावतार या पुत्र सिद्ध हुए, तन गणपितको 'अवैदिक देवः' कहना एक अक्षम्य अपराध है।

इसीलिये यजुर्वेद, माध्यन्दिन-संहितामें 'गणानां त्वा गण-पतिष् हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिष् हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिष् हवामहे' (२३।१९)—इस वैदिक मन्त्रमें अश्वमेधके अश्वकी स्तुतिके लिये भी उसे गणपतिदेवरूपसे आहूत किया गया है। इसलिये 'गणेशपुराण'के उपासना-खण्डमें भी 'गणेशसहस्रनामों'में 'ज्येष्ठराको निधिपतिर्निधिः प्रियपतिः प्रियः।' (४७।१५) ये ही गणेशके नाम आये हैं। इसी प्रकार दोनोंकी अभिक्षता सिद्ध हुई।

आनन्दगिरिके 'शंकरिवजयं अनुसार एक गाणपत्यने आचार्य शंकरके सामने गणपितका यही मन्त्र रखा था। आचार्यने इसका खण्डन न करके अनुमोदन ही किया। इसीलिये इस गणपितको वेदमें कहीं नैवण्डकरीति ( अन्य देवताके मन्त्रमें अन्य देवताका वर्णन )से अश्वमेधके अश्वके रूपमें भी वर्णित किया गया है तो कहीं रहके, कहीं इन्द्रके तो कहीं ब्रह्मणस्पतिके तथा बृहस्पतिके रूपमें।

## गणपति ही ज्ञह्मणस्पति

अब हम वेदद्वारा गणपतिका ब्रह्मणस्पति तथा इन्द्रके रूपमें वर्णन दिखलाते हैं—

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, कर्वि कवीनामुपम श्रवस्तमम्। ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते शानः श्रण्यवतिभिः सीद् सादनम्॥ (व्यक्सं०२।२३।१)

ब्रह्मणस्पतिके ये ही नाम पाणेशपुराणम्के सहस्रनामीं में गजानन-गणेशके भी आये हैं—'क्षविः क्वीनामृपभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः । क्येष्टराजो निधिपतिः' (४६ । १४)। अतः दोनोंका ऐप्य भी चिद्ध हो गया।

कहा जाता है कि उक्त मन्त्र 'ब्रह्मणस्पतिंग्का है । ब्रह्म-प्रतिसे 'ब्रह्मणां पतिः' बृहस्पतिका बोध होता है, गणेशका ं। इसके उत्तरमें यह जानना चाहिये कि देवताओं के बहुत-से म एवं रूप हुआ करते हैं—यह प्रसिद्ध है। इसलिये गेशपुराणग्में गणेशसहस्रमामोंमें 'ब्रह्मणस्पति'—यह नाम था उक्त मन्त्रके अन्य नाम भी आये हैं।

## गणपतिका खस्तिकरूप

गणपति 'स्वस्तिक'-रूपमें भी प्रसिद्ध हैं। उसी वामावर्त । तिकमें चारों ओर गणपितका बीजमन्त्र 'गं' विराजमान —यह ध्यानसे देख लीजिये। दक्षिणावर्त स्वस्तिकमें वही जमन्त्र 'गं' उसके दूसरी ओर विराजमान है। यही बीजन्त्र 'गं' उस्त ब्रह्मणस्पितिके मन्त्रके आदिम तथा अन्तिम क्षिरसे निष्यन्न है—यह वात 'त्रिपुरातापिनी उपनिषद्'में पष्ट कही गयी है।

आकाशमें 'ख-स्वस्तिक' प्रसिद्ध है । 'स्वस्ति न इन्द्रो द्धश्रवाः, स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्ट-मिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्द्धातु॥' सामवेदसंहिताके स अन्तिम मन्त्रमें उिल्लिखत इन्द्र, पृषा, तार्श्व वं वृहस्पति—ये चार देवता आकाशमें तारोंके रूपमें स प्रकार विराजमान हैं कि उन चारोंके ऊपरसे नीचेको या दाहिने पार्श्वसे वार्येको रेखा कर दी जाय तो स्वस्तिक वन जाता है । उक्त मन्त्रमें चार वार स्वस्ति शब्द वानेसे 'स्वस्तिक बना है । श्रीपाणिनिने भी (६ । ३ । १५ स्त्रमें ) स्वस्तिक स्मरण किया है ।

अतः वेदमें जहाँ इन्द्रका कोई मन्त्र हो, या पूषा या तार्ध्य गरुड़ ) या वृहस्पतिका मन्त्र हो, उसमे 'स्वस्तिकः गणेश ) का वोध हो जाता है। उक्त मन्त्रमें पहले गणपितका न्द्ररूपसे स्तवन है और सबसे पीछे वृहस्पतिरूपसे। इसका भाव हि हुआ कि वेदमें इन्द्र भी गणपितरूपसे स्तुत होते हैं तथा हृहस्पति भी। तब इससे वेदमें 'गणपितः की स्थिति सिद्ध हुई; स्योंकि निरुक्तकार कहते हैं—

'एकस्य आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यक्कानि भवन्ति ।' (७१४।९)

(एक देवतात्माके दूसरे देवता अङ्ग-प्रत्यङ्ग होते हैं।)
 श्रीसायणाचार्यने भी ब्रह्मणस्पति-मन्त्रके अपने भाष्यमें

'देवादिगणानां सम्बन्धी गणपतिः'--यह अर्थ भी किया है। तब

ब्रह्मणस्पितका देवपितत्व या गणपितत्व भी सिद्ध हुआ। पाणेश-गीतांश्में भी गणेशको 'ब्रह्मणस्पिति' कहा गया है, इसिल्ये गणपितको देवदेव महादेवका आत्मा (पुत्र) माना गया है। इसी कारण 'वाल्मीकि-रामायणंके एक ख्रलमें महादेवको भी 'गणेश' कहा गया है।

इसके अतिरिक्त (गणेश) बुद्धिके अधिष्ठाता भी प्रसिद्ध हैं। इसलिये ब्रह्मणस्पतिचाले मन्त्रमें गणपतिको 'कवि' भी कहा गया है। 'कविश्का अर्थ 'क्रान्तदर्शी' तथा 'वृद्धिमान' है। महाभारतके लिखनेके अवसरमें गणपतिका कवित्व प्रसिद्ध है ही । अथवा 'ब्रह्मणस्पतिंभी 'ब्रह्मग्वेदका नाम है । 'स्तृता मया वरदा वेदमाता' इस अथर्व-वेदसंहिता ( १९१७१।१) के मन्त्रमें 'वेदमाता'से गायत्री ही अभिप्रेत है। यह गायत्री 'धियो यो नः प्रचोदयात्।' (यजुर्वेद ३ । ३५ ) बुद्धिरूपा है। गायत्री चारों वेदोंकी सारखरूपा है। इस विषयमें मनुस्मृति ( २ । ७६-७७ ) देखिये । तत्र बुद्धिका अधिष्ठाता गणपति भी वेदका स्वामी होनेसे 'ब्रह्मणस्पति' है । इसलिये इसे 'बृहस्पति' भी कहा जाता है । 'बृहतीनां वेदवाचां पतिः बृहस्पतिः' । 'कुक्कुटवादीनामण्डादिपु' ( पा० ६ । ३। ४२ पर व्याकरण महाभाष्य )से यहाँ पुंबद्भाव हो जाता है । तत्र 'बृहस्पतिः-रूपसे वर्णन भी 'गणेशःका ठीक ही हुआ।

इसलिये भाणेशपुराणभी भी भाणेशभ्को 'ब्रह्म ब्रह्माचित-पदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः ॥' (४६ । १०५ ) 'बृहस्पतिः-शब्दसे भी कहा गया है ।

कविः कत्रोनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः॥ ज्येष्टराजो निधिपतिर्निधिः प्रियपतिः प्रियः। (४६।१४-१५)

—यहाँ गणेशको ब्रह्मणस्पति तथा ज्येष्ठराज भी कहा है। तब यह ब्रह्मणस्पतिवाला 'गगानां स्वा॰' मन्त्र भी गणेशजीका ही सिद्ध हुआ।

इस वेद-मन्त्रका इतिहास भाणेशपुराणभे इस प्रकार आया है—

कदाचित् सुमुहूर्ते तु पिता वाचवनविः सुतम् । गणानां त्वेति ऋङ्मान्त्रं महान्तसुपदिष्टवान् । उवाच च महामन्त्रो वैदिकोऽखिलसिद्धिदः ॥ आगमोक्तेषु मन्त्रेषु सर्वेषु श्रेष्ठ एव च। ध्यात्वा गजाननं देवं जपैनं स्थिरमानसः ॥ परां सिद्धिं समाप्येच ख्यातिं लोके गमिप्यसि । ततो गृत्समदो विद्यो मन्त्रं प्राप्य पितुर्मुखात् ॥ अनुष्टानरतो भृत्वा जपध्यानपदोऽभचत् । ( ल्पासना । ३६ । १८—२२ )

"किसी शुभ मुहूर्तमें पिता वाचकियने अपने पुत्र ( यस्समद ) को 'गणानां त्वा ' इत्यादि ऋग्वेदके मन्त्रका उपवेश दिया और यह वताया कि 'उपर्युक्त वैदिक महामन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियों को देनेवाला और तन्त्रोक्त सम्पूर्ण मन्त्रों में भी श्रेष्ठ है । भगवान् गणपितका ध्यान करके त् स्थिरिचत्त हो इस मन्त्रका जप कर । इसके द्वारा त् मोक्षरूपा परमा सिद्धिको सुलभतासे प्राप्तकर संसारमें विख्यात भी हो जायगा । तदनन्तर विप्र यस्समद पिताके सुखसे उपर्युक्त मन्त्रको प्राप्तकर अनुष्ठानमें लग गये और जप एवं ध्यान करने लगे। । ।

यहाँपर 'गणानां त्वा॰'—यह ऋग्वेदका मन्त्र ग्रत्समदको गजानन गणेशकी प्रसन्तता-प्राप्तिके लिये कहा गया है। इसी मन्त्रका ऋषि भी वैदिकयन्त्रालय, अजमेरसे मुद्रित ऋक्-संहितामें 'ग्रत्समदः दिया गया है। यही ऋब्बान्त्र यजुर्वेदः तै॰ सं॰ (२।३।१४।३) में तथा यजुर्वेदः, काठकसंशिष (१०।४०) में भी आया है। इससे 'वेद-पुराणकी एकवाक्यता' भी सिद्ध हो गयी।

## वेदोंमें गणपतिका इन्द्ररूप

अय गणपतिका वेदमें 'इन्द्रः-रूपसे वर्णन भी 'कल्याण-पाठकः देखें---

नि पु सीद् गणपते गणेषु
स्वासाहुर्विम्रतमं कवीनाम् ।
न ऋते स्वत् क्रियते किं चनारे
महामर्क मधविज्ञन्नमर्च ॥
(ऋत्तं १०।११२।९)

इस वेदके प्रमाणसे तथा गृह्यसूत्र, स्मृति, पुराणादिकी साक्षीसे गणपतिपूजा अनादि सिद्ध हुई । 'विप्रतम'- शब्दसे गणपति 'ब्राह्मणयोनिज विद्वान' सिद्ध हुए । गणपतिकी विद्वत्ता 'महाभारत'के लेखनमें (आदिपर्व १। ७७—८३में) देखी जा सकती है। इस प्रमङ्गमें गणेशके हेरम्ब, गणेशान, गणनायक, विब्नेश एवं गणेश—ये नाम अयि हैं। जो गजानन गणेशके हैं। श्रीन्यासजीने महाभारतमें ८८०० कृट (बहुत कठिन) देलोक रखे। गणेशजी लिखते-लिखते

उक्त मन्त्रमें इन्द्र गणपतिदेवरूपमें हैं—'गणपते ! मघवन्'। इसलिये भाणपत्य श्रीगणेशको 'त्वमिन्दः' (१) भी कहा गया है। शतपथ बाह्मणमें कहा गया है-- 'इन्द्रः सर्वा देवता ४।२।२)। इसी प्रकार 'इन्द्राग्नी वै सर्वे देवाः' ( ३।२१) में इन्द्र और अग्निकी सब देवताओं के रू की जा सकती है-यह कहा गया है। इसलिये 'त्वा द्विमाता' ( ऋक्तं० १ | ३१ | २ ) में अग्निको ( गणपति ) कहा गया है । 'आ तू न इन्द्रः' महा ( ऋक्षं० ८ । ८१ । १ ) में इसे 'महाहस्ती' गण गया है। 'सामविधानब्राहाण'में भी 'आ तू न०' (स २ | ३ | ३ ), 'सहस्त्या०' ( साम० पू० ६ | ३ . इति प्रथमवन्द्रे च 'एषा वैनायकी नाम संहिता विनायक (गणेश) का मन्त्र कहा गया है। इसलिये ' 'हिस्तिमुख'का बोध हुआ। इसीलिये कृष्णयजुर्वेदकी संहितामें भी गणेशजीके लिये 'तत् कराटाय .... ही धीमहि' (२।९।१।६) में हस्तिमुख-गजानन **ञुण्डादण्डं**आटयति' सूँडको घुमानेवाल्य—'कराटः कह

यह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति-नाग्र देविविशेषका वेदमें उल्लेख नहीं है — (वैदिकप्रेस, छपी) यजुर्वेदकी माध्यन्दिन संहिता २३।१९) में ही इस मन्त्रका देवता लिखा गया है।११।१ देवता-रूपमें भी 'गणपतिग्का ही उल्लेख वि । गणेशायर्वशीर्ष' उपनिपद् में 'एकदन्ता वकतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात गणेशजीका वर्णन किया गया है । उ ब्राह्मण-मागमें अन्तर्भीय होनेसे उन्हें 'वेद माना क 'मन्त्रवाह्मणयोवेंदन मधेयम्'। 'मुक्तिकोपनिपद् में हि शाखाया एकेकोपनिपन्मता' (१।१४) में वे शाखाओंकी एक-एक उपनिषद् मानी गयी है।

यजुर्विधानः में 'गणानां व्वाव' मन्त्रको ॥
मुनिने 'वक्रतुण्डस्य एतानिव' के अन्तर्गत गजानः
माना है। वेदमें गणपतिका उल्लेखमात्र ही नहीं
उन्हें हिव देनेकी वात भी कही गयी है—'गणिक'
गणपत्ये स्वाहा'(यजुरु २२।३०)।यजुर्वेदकी व
(२४।४२) में भी 'गणपत्ये स्वाहा' है
मैत्रायणीसंहिता (३।१२।१३) में भी
मन्त्र है।

यजुर्वेदकी १०१ संहिताएँ हैं । इनमें कृष्णयजुर्वेदकी ८६ तथा ग्रुक्ठ यजुर्वेदकी १५ संहिताएँ होती हैं । ऐतिहासिक दृष्टिसे कृष्णयजुर्वेद ग्रुक्ठ यजुर्वेदकी अपेक्षा बड़ा, प्राचीन और सुन्यवस्थित भी है ।

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकमें भी गजानन गणेशका वर्णन मिलता है—'तत्पुरुषाय विद्याहे, वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।' (१०।१) इसीलिये सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य भी अपने भाष्योंके आरम्भमें गजानन गणेशका ही मङ्गलाचरण करते हैं। यदि इसमें अवैदिकता होती तो वे यह नहीं करते।

त्रिपुरातापिनी उपनिषदको तृतीयकण्डिकामें 'गणानां त्वा' 'सीद सादनम्' मन्त्रके आदि-अन्तसे 'गं गणपतये नमः'' '' गणानां नमस्कार कराया गया है। वहीं चतुर्थकण्डिकामें 'गणानां त्वारित त्रैष्टुमेन पूर्वेणाध्वना मनुनैकाणेंन गणाधिपमभ्यच्यं गणेशत्वं प्राप्नोति'—यह फल कहा गया है। ['गणानां त्वा'—इस त्रिष्टुम् छन्दके मन्त्रसे भगवान् गजाननकी पूजा करके पूजक गणेशके पद (सायुज्य) को प्राप्त करता है ]।

'खिलुंग्-मन्त्र भी 'वैदिकंग ही हैं, प्रिक्षित नहीं । इसीलिये मनुस्मृति (३।२३२) में 'खिलानि च' के द्वारा पितृकर्ममें खिलोंके पाठका भी विधान है। यजुवेंदकी माध्यन्दिन-संहिता में २६वें अध्यायके वीचमें जो 'यथेमां वाचं॰' यह प्रसिद्ध मन्त्र है, वह 'खिलुंग माना जाता है। 'बृहत्पराज्ञर-स्मृतिंग्में 'आ त् न इन्द्रः'—इस मन्त्रको 'गणेंदवर'-परक बताया गया है, यह हम पहले वतला चुके हैं।

शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा। शं नो मृत्युर्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः॥ (अथर्व०१९।९।१०)

—इस मन्त्रके पूर्वार्धमें ग्रहोंसे प्रार्थना है और उत्तरार्ध में 'धूमकेतु'-शब्दसे 'धूमकेतुर्गणाध्यक्षः' गणेशकी प्रार्थना तथा चतुर्थ पादमें रुद्रदेवताओंसे प्रार्थना की गयी है।

'गणःनां स्वा॰' इस यजुर्वेदके मन्त्रके द्वारा अश्वमेध यज्ञमें अश्वकी भी गणपतिरूपसे स्तुति की गयी है। उसके भाष्यकार श्रीमहीधर भी 'प्रणम्य लक्ष्मीं च हिर्रं गणेशम्'के रूपमें गणेशको भी वैदिक देवता मानकर उन्हें नमस्कार करते हैं।

यजुर्वेदकी माध्यन्दिन संहितामें 'आखुस्ते पशुः॰' (३। ५७) कहकर चूहेको गणपतिका वाहन माना गया है।

यद्यपि इस मन्त्रका देवता रुद्र है, तथापि रुद्रसूक्तमं ही 'नमो गणेभ्यो गणपितभ्यइच॰' (१६।२५)के द्वारा रुद्रका गणपितके रूपमें वर्णन किया गया है। 'रुद्रस्य गणपित्यम्' (यज्ज॰ ११।१५) में रुद्रका 'गणपितत्व' कहा गया है। यह 'पुत्र आत्मा मनुष्यस्य' (महाभारत ३। ३१३। ७२) के अनुसार है। इसमें वैदिकता है। वैदिक यज्ञकी क्रियामें च्यूहेके विलक्षी मिट्टी लायी जाती है (वेखिये, रातपथ॰ २।१।७); अतएव उसके अध्यक्ष गणपितकी भी यज्ञमें पूजा होती है। 'गणानां त्वा॰' (यजु॰ २३।१९) मन्त्रसे अस्वमेध यज्ञमें यित्रय अस्वमें गणपितका आवाहन किया जाता है। प्राकृतिक गणपित प्राणके च्युत होनेपर उसका प्रथम प्लेगरूप आवात चूहेपर होता है। उस प्लेगके उपशमनके लिये गणपित-याग ही शास्त्रोक्त उपाय है। जयतक गणपित चूहेपर चढ़े रहते हैं, तयतक प्लेग द्वी रहती है।

गणेशका 'विष्नेश्वर' नाम देखकर 'ये गणेश विष्नविनाशक कैसे हो सकते हैं ! अच्छे कार्यों में विष्न डालनेवाले होनेसे वे उपदेव वा अनायदेव हुए'—यह कड्योंका कहना भी अज्ञानातिशयके कारण है । 'मुगेन्द्र सिंह' मुगोंका स्वामी होता हुआ मुगोंका विनाशक भी होता है । 'जगदीश्वर' जहाँ जगत्का स्वामी है, वहाँ 'जगत्संहारक' भी है । एक ही देवको जब कर्ता, भर्ता और हर्ता भी माना जाता है, तब 'विष्नेश्वर' की 'विष्नविनाशकता'के विषयमें शङ्काका अवकाश ही कहाँ ! ईश्वरमें अनुप्रहके समान 'निग्रह'की भी शक्ति हुआ करती है । 'महेश्वर' क्या 'संहारक' नहीं !

गणपितको उपनिषद्में 'सर्वेश्वर' भी माना जाता है। जो 'सर्वेश्वर' है, वह 'विष्नेश्वर' भी है। विष्नेश्वरके व्यापार—विष्नोंकी भी हमें आवश्यकता पड़ती ही है। जिस व्यक्तिको लगातार दस्त आ रहे हों, उसमें यदि विष्नेश्वर प्रतिवन्ध-स्वरूप विष्न न डालें तो वह व्यक्ति समाप्त हो जाय।

एक वार किसी राजाकी एक उँगली कट गयी। इसे देखकर मन्त्रीने कहा—'जो विष्नेश्वर करता है, ठीक ही करता है। राजाने इससे कुद्ध होकर मन्त्रीको निकाल दिया। मन्त्रीने उस विष्नको भी अच्छा समझा। एक बार राजा सेनासे अलग हो गया। जंगलमें उसे अकेला पाकर कापालिक लोगोंने देवीके आगे विल देनेके लिये उसे पकड़ लिया। विल देनेके समय उसे विकलाङ्ग देखकर उन लोगोंने

उसकी बिल नहीं दी, बिलक वह छोड़ दिया गया। तब राजाको मन्त्रीकी बात ठीक शत हुई। उसने मन्त्रीको फिरसे बुला लिया। राजाने मन्त्रीसे कहा— 'तुम्हारा मेरे द्वारा निकाला जाना तो तुम्हारे हकमें ठीक नहीं था; परंतु तुम उसे छुम ही मानते हो, यह कैसे १ इसपर मन्त्रीने कहा कि 'आप तो अङ्ग-भङ्ग होनेके कारण बिलदानसे बच गये; किंतु में यदि आपके साथ होता तो पूर्णाङ्ग होनेसे मेरी अबस्य बिल दे दी जाती। अतः आपद्वारा मेरा निकाला जाना मेरे लिये विद्नास्वरूप होनेपर भी छुम ही हुआ। इसिलये विद्नास्वरूके विद्नासे भी लाम ही होता है।

यदि विघ्नेश्चरके विघ्न न हों तो पुरुप अग्रुभ व्यवहारोंसे निवृत्त कैसे हो ? उन पाप-कायोंमें विघ्न हो तो पुरुपकी उनसे रक्षा करते हें । प्रतिवन्धस्वरूप विघ्न होनेसे ही हमें सुख तथा दुःख भी क्रमशः मिलते हैं । अप्रतिवन्धवश निरन्तर सुख मिले तो हम अभिमत्त होकर अपना पतन कर डालें और निरन्तर दुःख मिले तो हम निराश होकर मर जायें । संसाररूपी गाड़ीको ही लीजिये । वह एक व्यवस्थासे चले, उसमें प्रतिवन्धस्वरूप विघ्न न हों तो गाड़ी किसी स्टेशनपर रुके ही नहीं । फिर यात्री उसपर कैसे चढ़ें या उत्तरें ? विना लाइन-क्लियरके वह कहीं जा टकराये तो बड़ी हानि हो जाय। मोटर-साइकल लगातार दौड़ती चली जाय, उसमें यदि ब्रेक न हो तो वह कहीं रुके ही नहीं; उसके आगे नदी आ जाय तो वह उसमें जा हूवे ।

राजा बलिके वहें हुए वैभवमें वामनावतारका छल्पूर्वक विघ्न डाल्ना वैष्णवद्यत्ति थी, आर्य-दृत्ति थी, अनार्यदृत्ति नहीं । वामन अनार्यदेव नहीं थे । हमलोग भी कई ऐसे कार्य शीवतावद्य करने लग जाते हैं, जो हमारी प्राणहानि भी कर सकते हैं ! यदि विघ्नेश्वर वहाँ न हों और उसमें विघ्न न डालें तो हम मर ही जायँ। यदि विघ्नेश्वर पापकर्मोंमें विघ्न न डालें तो पापकर्म कैसे एकें ? हमारा मरण भी एक बड़ा विघ्न है, पर वह भी हमारा नया संस्करण करके हमारे लिये नवजीवनदाता बनता है।

अतः जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी अधिष्ठात्री देव-त्रिमूर्तिकी भाँति विष्न-न्यापारके देवकी भी आवश्यकता रहती है। अद्वैतमें एक तत्त्व होनेपर भी न्यवहारमें सब नाम- रूप विभिन्न होते हैं। विद्म होनेसे कई लाम भी हो जाते हैं। कई वार शीव्रता करनेसे कार्य साङ्गोपाङ्ग नहीं बनता; उसमें विव्न पड़नेपर देरी हो जानेसे वह सुसम्पन्न हो जाता है। अतः विद्मेश्वर गणेश 'अपदेव' कभी नहीं बन सकते।

विब्नेश्वर गणेश विद्या एवं बुद्धिके ही अधिष्ठाता नहीं, अपितु ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिके भी दाता होनेसे 'निधिपति' एवं प्रिय आख्यानोंके अधिष्ठाता होनेसे 'प्रियपित' भी हैं। अच्छे कार्योंमें आनेवाले विब्नोंके भी विधातक एवं अभीष्तितार्थ-सिद्धिदायक होनेसे वे सुरासुर-पूजित भी हुए। तभी तो उनके लिये कहा जाता है—

अभीष्तितार्थसिद्ध-यर्थं प्जितो यः सुरासुरैः। सर्वेविञ्चच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः॥

जो कहीं 'गणपति' को 'चोर-गणपित' कहा जाता है, वहाँ यह भाव समझना चाहिये कि वे सम्पूर्ण विझें के चोर हैं। उनको 'उच्छिष्टगणपित' भी कहा जाता है, वहाँ यही भाव है कि वे 'सर्वान्तेऽविश्वष्ट:—सबके अन्तमें शेष रहनेवाले' हैं। अथवंवेदसंहिताके 'उच्छिष्टस्क्तः' (११।७)का भी यही ताल्पर्य है। इस प्रकार गणपित ब्रह्म होनेसे—जैसा कि 'गणपित-उपनिपद्' में कहा गया है, वे 'उच्छिष्टः भी सिद्ध हुए। गणपितको 'पिचिण्डलः या 'लम्बोदरः भी कहा जाता है। जय गणपितको 'ब्रह्म कहा जाता है, तब 'लम्बोदरःका यह भाव हुआ—'जगन्ति यस्यां सिवकासमासत'। अर्थात् सारा जगत् उनके पेटमें समाया हुआ है। अतः उनका पेट बहुत बड़ा है। यही भाव इस शब्दमें ओत-प्रोत है।

भाजमुखाने डर जाना भी ठीक नहीं। कदाचित् यह डर इसिल्ये हो कि भ्वे गजमुखसे सार्थक भाषा बोल कैसे सकते हैं? सिर कटनेपर गजमुखका संधान कैसे हुआ? उनकी मृत्यु क्यों न हो गयी? —ये संदेह भी भ्रद्धा से समाहित हो जाते हैं। ब्राह्मणभागात्मक वेदको उठा लीजिये। शतपथ बाद्मण (१४।१।१।१९-२४) में वर्णन है कि अथवीं के पुत्र दश्यङ्का सिर काटकर अश्विनीकुमारने उसपर घोड़ेका सिर जोड़ दिया। उस अश्व-सिरसे यज्ञपूर्तिकी विधा अश्विनीकुमारने सीली। सिर कटनेसे दश्यङ् मरे भी नहीं, घोड़ेके सिरका संधान भी हो गया। उससे बोलचाल तथा विद्या-प्राप्ति भी सम्भव हो गयी। कहीं यह यत ब्राह्मण-

भागकी होनेसे किसीको खटक न जाय, अतः उन्हें वेदसंहिता भी देख लेनी चाहिये—

1942

'आधर्वणाय अश्विनौ द्धीचेऽइच्यं शिरः प्रत्येरयतम्।' (ऋक्तं०१।११७।२२)

'युवं दधीचो मन आविवासथोऽथा शिरः प्रति वामरुच्यं (अश्विनौ) वदत्॥' (ऋक्लं०१।११९।९)

इसमें प्रत्यक्षका अनुग्रह भी देख लीजिये—

# एक कुत्तेका सिर दूसरे कुत्तेकी गर्दनपर जोड़ दिया गया।

मास्को २४ सितम्बर । भास्को ईवनिंग के अनुसार रूसी वैज्ञानिक कल एक कुत्तेका सिर एक अन्य किस्मके कुत्तेकी गर्दनपर लगानेमें सफल हो गये। पत्रने लिखा है—'दो सिरोंवाला कुत्ता सकुदाल है और उसके दोनों सिर खाते-पीते हैं।' ('वीर अर्जुन', दिल्ली, २५ सितंबर १९५८)।

फलतः उक्त वैदिक कथाकी भाँति तथा प्रत्यक्ष वैज्ञानिक रूसी घटनाकी भाँति गजमुखका संधान तथा उससे भाषण-राक्ति भी सम्भव है । यह राङ्का तो व्यर्थ है कि 'हाथी शासिर बहुत बड़ा होता है, फिर वह छोटे पुरुषकी ग्रीवापर कैसे जुड़ सङ्गा ? इसका उत्तर यह है कि गणपतिको मनुष्यशरीर समझना भूल है। गणपति मनुष्य नहीं, किंतु देव हैं । देवताओं के मनुष्य-जितने नहीं, किंतु बहुत बड़े होते हैं । चाहे आप चित्रोंमें गणेशको हस्व आकारवाला ही देखते हों, पर वहाँ वास्तविक्रता नहीं होती । पृथ्वीकी अपेक्षा १३ लाखगुना वड़ा सूर्यदेवता भी चित्रमें कितना छोटा होता है। हाथीको भी वहाँ दिव्य ही समझना चाहिये, इस लोकका प्राणी नहीं। तब 'गजेन्द्रवदनं देवम्' ( भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व, द्वितीय भाग २०। १४० ) 'मूषकस्थं महाकायम्' (वहो, २०। १४२) इत्यादि वचनोंमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं रह जाती । तब क्या अश्वके सिरवाले वैदिक ऋषि दध्यङ्को भी अनार्य ऋषि

मान लिया जायगा ? मनुष्य और सिंहकी संकीर्ण आकृतिवाले विस्ति संवारको तथा मत्या कूर्म, वराह और हयप्रीयकी आकृतिवाले विष्णुको भी क्या 'अनार्य देव' मान लिया जायगा ? अनुक्तंहिता ८।८५।७ के अनुसार रासभवाहनवाले अधिनी-कुमारोंको तथा कृष्ण रंगवाले श्रीकृष्ण तथा श्रीजगन्नाथ-मूर्तिको भी क्या अनार्य देव मान लिया जायगा ? वस्तुतः गणनायकका गजवाहन होना स्वाभाविक ही है।

३३ देवताओं में श्रीगणेशके न आने से भी गणेशजी अवैदिक नहीं माने जा सकते; अन्यथा उनमें सरस्वती, ब्रह्मणस्पति आदि देवताओं के भी न आने से वे भी अवैदिक देव हो जायँ गे। पर यह किसीको भी इप्ट नहीं है। गणेशजीका जब सर्वत्र देश-विदेशों में प्रचार है, तब स्पष्ट है कि भूमण्डलभरमें फैले हुए आयों के मान्य वेदादिशास्त्रों में यह देन है। 'गजानन' शब्द भी चारों वेदों के अन्तिम अक्षरों को संकेतित करता है—'ऋग्' से 'ग', यजुः से 'जा', सामन्से 'न' और अथर्वन्से 'न'। तब वेदसे प्रकट हुआ यह गजानन देव अवैदिक एवं अनार्य कैसे हो सकता है ?

'विध्नराज क्षमस्व'—यों गणपति-पूजाके अन्तमें कहना 'आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् । पूजां चैत्र न जानामि क्षमस्य परमेश्वर ॥' की भाँति आवाहनके अनन्तर विसर्जनके उद्देश्यसे हैं, गणेशकी अनावश्यकताका द्योतक नहीं ।

गणेशकी एक मूर्ति 'ॐ' भी है। उसमें आरिम्भक भाग गजका शुण्डादण्ड है, जपरका अनुनासिक 'भालचन्द्र' है एवं दाहिनेमें गोलाकार मोदक ( लड्डू ) है। किन्हींके मतानुसार ॐ में प्लतचिह्न मूषक है। इस प्रकार ॐ—यह गजानन गणेशकी प्रणवाकार मूर्ति है। इसे 'गणेशतापिनी उपनिषद्भें भी संकेतित किया गया है—'ततश्च ॐ इति ध्वनिरमूत्। स वै गजाकारः'। 'ॐकाररूपी भगवान् यो वेदाद्शे प्रतिष्ठितः।' ( गणेशपुराण )।

# श्रीगणपति-रहस्य

( लेखन--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य )

ारमरूपं सकळादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधम् । दिमध्यान्तिविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं झजामः ॥ त्तिचिद्र्पमयं गणेशं हामेद्रभेदादिविहीनमाद्यम् । प्रकाशस्य पुरं स्वधीस्यं तमेकदन्तं शरणं झजामः ॥॥

आर्योंके प्रत्येक मङ्गल-कार्यके आरम्भमें भगवान् गणपतिकी होती है । यह पूजा थोड़ी मात्रामें हो या बड़ी मात्रामें। है अवस्य । आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त पूजा विविध नोंके अनुसार यथाशास्त्र विशेष प्रकारसे की जाती है; परंत प्रयोंके अभावमें केवल 'श्रीगणेशाय नमः', 'श्रीगणपत्ये ' कहकर ही हम कभी-कभी मङ्गलमूर्ति सिन्धुरवदनका । कर लिया करते हैं । यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक के धर्माभिमानी हिंदू सद्गृहस्थोंके घरमें की जाती वाहे वह वि.सी भी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न गणेश-पूजाका इतना लोकप्रचार—सार्वित्रक परिचय र भी हम गणपतिके यथार्थ खरूपसे अनेक अंशोंमें चित-से ही हैं । यही कारण है कि उन्हें शिवपुत्र हुए शिव-गौरोके विवाहारम्भमें उनके पूजनकी ानकर हममेंसे बहुत लोग इन दोनों वातोंमें पारस्परिक मान बैठते हैं अथवा इस कथाको पौराणिक कल्पना आनाकानी नहीं करते । अतः गणपतिके वास्तविक हा जानना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे गणेशोपासना-ी संस्कृत-ग्रन्थोंमें इस रहस्यका उद्घाटन बड़ी ताके साथ किया गया है। 'कल्याण'के प्रेमी पाठकोंके इस तत्त्वका थोड़ा-सा विवेचन प्रस्तुत करनेका उद्योग ता रहा है।

जो सत्पुरुषोंके आत्मरूप ( अथवा सदा आत्मरूप ), आदि, मायाविवर्जित, 'वही ( परमात्मा ) में हूँ'—इस जनके अंदर अचित्त्य ज्ञान है, जिनका न आदि है न र न अन्त ही है, उन दितीय-रहित भगवान् एकदन्तकी म महण करते हैं। हम उन एकदन्त भगवान् गणेशकी आते हैं, जिनका स्वरूप अनन्त एवं चिद्रूप है, जो सवके हैं, जो हृद्धमें प्रकाशको धरण किये रहते हैं, अपनी हैर जमा रहते हैं और मेद-अमेद आदिसे रहित हैं।

गणपित-तत्त्व-निरूपण करनेके पहले गणेशके वैदिकलके विपयमें सामान्य चर्चामात्र कर देना में आवश्यक समझता हूँ। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे विकास-सिद्धान्तके अनुसार प्रायः सभी पौराणिक देवताओंका मूल रूप वेदोंमें मिलता है। धीरे-धीरे ये विकासको प्राप्त होकर कुछ नवीन रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं। गणेशजी भी वैदिक देवता हैं। परंतु इनका नाम वेदोंमें 'गणेश न होकर गणपित या व्यव्यास्पति है। जो वेदमें 'ब्रह्मणस्पति के नामसे अनेक सूत्रोंमें अभिहित किये गये हैं, उन्हीं देवताका नाम पुराणींमें 'गणेश मिलता है। ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलका यह सुप्रसिद्ध मन्त्र गणपितकी ही स्तुतिमें है—

गणानां त्वा गणपतिं हव।महे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रण्वन्नृतिभिः सीद् सादनम्॥ (अग्नेद २।२३।१)

इसमें आप 'ब्रह्मणस्पति' कहे गये हैं। 'ब्रह्मन्' राब्दका अर्थ वाक् वाणी है—अतः 'ब्रह्मणस्पति' का अर्थ वाक्पृति' वान्वस्पति अथवा वाणीका स्वामी हुआ । बृहद्मरण्यक उपनिषद्में (१ं।३।२०-२१) 'ब्रह्मणस्पति'का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है—

एष एव उ एव बृहस्पतिर्वाग्वे बृहती तस्या एप पतिस्तसादु बृहस्पतिः । एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वे ब्रह्म तस्या एव पतिस्तसादु ब्रह्मणस्पतिः ।

'च्येष्ठराजः राब्द् भी, जिसका पीछे गणपतिके लिये प्रयोग मिलता है, इसी मन्त्रमें प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है— सबसे च्येष्ठ—संबंध पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओं के राजा— शासनकर्ता। इन्द्र तो केवल देवों के अधिपतिमात्र हैं, परंतु इन्द्रके भी प्रेरक होने आपका नाम 'च्येष्ठराजः है। इस मन्त्रमें गृत्समद ऋषि देवगणों के अधिपति, कान्तदर्शों—अतीत-अनागतके भी द्रष्टा, कियों के किव, अनुपमेय कीर्ति-सम्पन्न, 'च्येष्ठराजः ब्रह्मणस्पतिका आयाहन करते हैं और उन्धे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आयाहन-मन्त्रको सुनकर आप अपनी रक्षा-श्राक्तिक साथ हमारे गृहमें अकर निवास की निवे । रा-का-पूरा स्त ब्रह्मणस्पति—गणपितकी प्रशंसामें अन्य स्तोमें भी आपकी स्तुति मिलती है, अतः निके ब्रह्मणस्पतिके रूपमें वैदिक देवता होनेमें तिनक देह नहीं है। और भी एक बात है। गणेशके जिस । रूपका वर्णन पुराणोमें उपलब्ध होता है, उसका भी स वैदिक ऋचाओंमें मिलता है। निम्नलिखित मन्त्रोमें तेको 'महाहस्ती', 'एकदन्त', 'वक्रतुण्ड' तथा 'दन्ती' गया है—

आ त् न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्रामं संगृमाय । महाहस्ती दक्षिणेन ॥

( ऋषेद ८ । ८१ । १ )

एकदन्ताय विद्यहे, वऋतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (कृ०य०, मैत्रायणीसंहितार।९।१।६)

गणपतिके बैदिक स्वरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठविरचित गपिततस्वरस्तम् के अध्ययन करनेका कप्ट उठायें । इस गर गणपितके वैदिक रूपका थोड़ा-सा आभास देकर हम गने मुख्य विवयकी ओर आते हैं।

भाणपतिः शब्दका अर्थ है—गणोंका पति । इसी र्थमें इन्हें 'गणेश' भी कहते हैं। यहाँ 'गण'-शब्दका ार्थ जानना आवश्यक है। 'गण समूहे'—समूह-चिक 'गण' धातुसे 'गण' शब्द वना है । अतः इसका ामात्यार्थ समह—समुदाय होता है; परंतु यहाँपर इसका अर्थ ्वताओंका गण, महत्तत्व-अहंकारादि तत्त्वोंका समुदाय तथा स्गुण-निर्गुण ब्रह्म है; अतः भाणपतिग-राब्दसे यह सूचित ोता है कि आप समसा देवतावृत्दके रक्षक हैं; महत्तन्व आदि जितने सृष्टि-तत्त्व हैं, उनके भी आप स्वामी हैं, अर्थात् इस जगत्की उत्पत्ति आपसे ही हुई है । सगुण-निर्गुणके पति होनेसे गणपति ही इस जगत्में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय देवाधिदेव हैं। 'गण'की दूसरी व्याख्यासे आपका जगल्कर्तृत्व और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है। मनोवाणीमय सकल दश्यादश्य विश्वका वाचक भाग अक्षर है तथा (ण) अक्षरके द्वारा जितना मनोवाणी-समन्वित तथा तिद्वरिहत जगत् है-सियका ज्ञान होता है । उसके पति या ईश होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश सर्वतोमहान् देव हैं। वाणा-शब्दकी यह व्याख्या मौद्रल-पुराणमें इस प्रकार निरूपित है---

मनोवाणीमयं सर्वे दृश्यादृश्यस्वरूपकम् । गकारात्मकमेवं तत् तत्र ब्रह्म गृज्ञारकः ॥ मनोवाणीविहीनं च संयोगायोगसंस्थितम् । णकारात्मकरूपं तत् णकारस्तत्र संस्थितः ॥

अव गणपितके रूपपर तिनक दृष्टि डालिये | उनका मुख हाथीका-सा वतलाया जाता है | इसीसे आपको गजानन, गजास्त्र, सिन्धुरानन आदि नामोंसे अमिहित किया जाता है | चित्र-विचित्र रूपके लिये पुराणोंमें समुचित कथानक भी वर्णित हैं, परंतु इस रूपके द्वारा जिस अन्यक्त भावनाको न्यक्त रूप दिया गया है, वह नितान्त मनोरम है | गणपितके अन्तर्निहित गृह आध्यात्मिक तत्त्वको जिस ढंगसे इस रूपके द्वारा सर्वजनसंवेद्य बनानेकी चेधा की गयी है, वह वास्तवमें अत्यन्त सुन्दर है | गणपितके वाह्य रूपको समझना स्या है, उनके आभ्यन्तर गुहास्थित सत्य रूपकी पहचान करना है | उनका रहस्य जाननेके लिये यह बड़ी भारी मूल्यवान् कुंजी है |

गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं। मुख तो है गजका, परंतु कण्ठके नीचेका भाग है मन्ष्यका । इनके देहमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है। भाज किसे कहते हैं ? पाजा कहते हैं, साक्षात् ब्रह्मको । समाधिके द्वारा योगिराज जिसके पास जाते हैं—जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ भा ( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः ) तथा जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, वह हुआ जा ( यसाद् बिम्बप्रतिबिम्बतया प्रणवात्मकं जगञ्जायते इति जः )। विश्वकारण होनेसे वह ब्रह्म ( गज ) कहलाता है। गणेशका ऊपरी भाग गजका-सा है अर्थात् निरुपाधि ब्रहारूप है । ऊपरका भाग श्रेष्ठ अंश होता है—मत्तक देहका राजा है, अतः गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ है; क्योंकि यह निरुपाधि-उपाधिरहित मायानवच्छिन ब्रह्मका द्योतक है । नरने अभिप्राय मनुष्य, जीव अथवा सोपाधि ब्रह्मका है। अधोभाग अर्घभागकी अपेक्षा निरुष्ट होता है। अतः सोपाधि अर्थात् मायाविच्छन्न चैतन्य—जीवका रूप होनेसे अधोभाग निकृष्ट है । अथवा 'तत्त्वमिस' महावाक्यकी दृष्टिसे हम कहेंगे कि गणेशजीका मस्तक 'तत्त्'-पदार्थका संकेत करता है तथा अधोभाग 'त्वम्'--पदार्थका । 'तत्'-पद मायान-विच्छन शुद्ध चैतन्य निरुपाधि ब्रह्मका वाचक है, अतः गजाननके उत्तमाङ्गदारा उसका घोतन नितान्त उचित है। 'त्यम्'-पद उपाधि-विशिष्ट बहा अर्थात् जीवका द्योतक ततः गजाननके नराकार अधोभागद्वारा उसको अभिव्यक्त ग समुचित ही है । इन दोनों पदार्थोका 'असिंश-पद-पाद्य समन्वय गणपितमें प्रत्यक्षरूपसे दिखायी पड्ता है । 'तत्त्वमितः' महावाक्यके अर्थका परिशीलन सतत धिनिष्ठ शानीजन अनेक उपायोंसे किया करते हैं। की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारे-जैसे साधारण, उदरम्भिर जनके लिये हे श्रीगजाननजो महाराजकी मङ्गलमूर्ति । गेशाथवंशीर्पकी आदिम श्रुति—'त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमितः'के क्षंश-पदका सकल विद्वजन-मनोरम अभिप्राय यही है। कपर अभिव्यक्त किया गया है । इस सिद्धान्तकी गणेशपुराणके सुप्रसिद्ध 'गणपितसहस्रनामंके द्वारा है । वहाँ गणेशजीके सहस्रनामोंमें एक नाम है— पदनिरूपितः ।' यथा—

तस्वानां परमं तस्वं तस्वंपदनिरूपितः। तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः॥ ( उपासना० ४६। ९६)

इस अभिधानके द्वारा गणपति-स्वरूपका जो जीव-यम्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पर्य निरूपण किया है, उसकी सुचारुरूपसे प्रतिपत्ति होती है।

गणपितकी मनोज्ञ मूर्तिकी आध्यात्मिकतापर जितना : किया जाता है, उतनी ही उनके साक्षात् परब्रह्म बास्तिबिकता प्रकट होने लगती है । गणेशजी त्तः कहे जाते हैं । उनका दाहिना ही दाँत । है । पुराणोंमें उनके वायें दाँतके भङ्ग होनेकी मिलती है । अतः उन्हें 'भग्नवामरदः' कहा गया एस नामके यथार्थ ज्ञानसे उनके सत्य रूपका हमें खलता है । एकःशव्य यहाँ मायाका बोधक है 'दन्तः शब्द सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक तः इस नामसे प्रकट है कि गणपित सृष्टिके लिये । प्रेरणा करनेवाले, जगदाधार—समस सत्ताके मृत परब्रह्मके ही अभिव्यक्त रूप हैं । मौद्रलम् । इसकी पुष्टि होती है—

क्षशब्दात्मिका माया तस्याः सर्वं समुद्रवम् । ग्रान्तिदं मेहदं पूर्णं नानाखेलात्मकं किल ॥ न्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते। गम्बेन मोहयुक्तश्र स्वयं स्वानन्दगो भवेत्॥ मत्या श्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ताचालक उच्यते। तयोर्थोगे गणेशोऽयमेकदन्तः प्रकृतिंतः॥

गणेशका एक दूसरा नाम 'वक्रतुण्ड' है। इससे भी जपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है। यह मनोवाणीमय जगत् सर्वजनसाधारण है। सबके लिये वह समानभावसे अनुभवगम्य है, परंतु आत्मा इस जगत्से—सतत गमनशील वस्तुसे—सर्वथा भिन्न है, पृथक् है—टेहा है। अतएय यहाँ 'वक्र'-शब्दसे मनोवाणीहीन, अविनश्वर—अपरिवर्तनशील, चैतन्यात्मक आत्माका बोध होता है। वही आत्मा गणेशजीका सुख है—मस्तक है। 'तत्त्वमिसं के साक्षात् स्वरूपधारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जगत् है और ऊपरका अंश आत्मा है। अतः उन्हें 'वक्रतुण्ड' कहना नितान्त उपयुक्त है—

कण्ठाधो मायया युक्तो मस्तकं ब्रह्मवाचकम् । वक्राख्यं तत्र विप्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः ॥

भगवान् गणेशके चार भुजाएँ हैं। इन भुजाओंके द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोंके जीवोंकी रक्षा अभयदान देकर किया करते हैं । एक भूजा स्वर्गके देवताओंकी रक्षा करती है तो दूसरी इस पृथ्वीतलके मानवोंकी। तीसरी असरोंकी तथा चौथी नागोंकी । इन मुजाओंमें आपने भक्तोंके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर रखी हैं---पाश, अङ्कुश, रद और वर । पाश मोहनाशक है । उसे आपने अपने भक्तोंका मोह हटानेके लिये ले रखा है। अङ्कराका काम नियन्त्रण करना है, अतः वह उस व्यापारके लिये उपयुक्त है । दन्त दुष्टनाशक है, अतः वह सब शतुओंका विनाश करनेवाला है । वर भक्तोंके अभीष्ट-पूरक रूप है। अतः गणेशजीने सकल मानवोंके कल्याण-साधन तथा विष्नविनाद्यानके लिये अपने चारीं हार्थीमें इन रखा है। आदिमें विभिन्न वस्तुओं को धारण ऋर जगत्के सच्टा तथा अन्तकालमें सव विश्वको अपने कराने---प्रतिष्ठित करानेवाले जगिन्नयन्ता उदरमें वास गणेशका 'लम्बोदर' होना उपयुक्त ही है ।

गणेशजी 'शूर्पकर्ण' हैं—उनके कान सुपकी तरह हैं। इस नामसे भी हमें आपके उच्च परमात्मस्वरूपका परिचय होता है। जयतक धान मृसेके साथ मिस रहता है। तयतक वह वेकाम होता है। मैसा बना रहता प्रिसे उसे फटकनेपर उसके असली रूपका पता

है । धान भूसेमें अलग होकर चमकने लगता

हाद्ध रूपको पा लेता है । इसी प्रकार ब्रह्म जीवरूपमें

के साथ मिलकर मलावरणसे इतना आच्छक हो

है कि उसका असली प्रक्षाशमय रूप विस्कुल आवृत

जाता है । ऐसी अवस्थामें सद्गुरुके मुखसे निकला

पणेशा-नाम कर्णकुहरके द्वारा मनुष्योंके हुद्रत

र सूपकी तरह पाप-पुण्यको अलग कर देता है तथा

शन् शूर्पकर्णकी उपासना मायाको विस्कुल हटाकर

त्यात्मक ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । अतः आपके (शूर्पकर्ण)

कि सार्थकता स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती है—

शर्पकर्णं समाश्रित्य त्यक्त्वा मलविकारकम् । ब्रह्मैव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा गणेशजी मूषकवाहन--मूषकध्वज हैं । मूषक किस तत्त्व-द्योतित करता है, इस विषयमें मतभेद है। मूषकका काम तुको कुतर डालना है। जो वस्तु इसके सामने रखी जाती उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गका वह विश्लेषण कर देता है। इस र्यंसे वह मीमांसा करनेके उपयुक्त वस्तुस्वरूप-विश्लेषण-ारिणी बुद्धि ( निश्चयात्मिका बुद्धि ) का प्रतिनिधि प्रतीत ाता है। गणेशजी बुद्धिके देवता हैं। अतः जिस तार्किक द्धिके द्वारा वस्तुतत्त्वका परिचय प्राप्त किया जाता है तथा ासके सार एवं असार अंशका पृथक्करण किया जाता है, ासका---गजाननका बाहन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है। ्सरी दिशासे विचार करनेपर 'मूषक' ईश्वर-तत्त्वका . गोतक भासमान होता है। ईश्वर अन्तर्यामी हैं, सब गणियोंके दृदयमें निवास करते हैं, सब प्राणियोंके द्वारा मस्तत किये गये भोगोंका वे भोग करते हैं । किंतु अहंकारके कारण मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता; वह तो अपनेको ही भोक्ता समझता है। परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। प्राणियोंका प्रेरक-अन्तर्यामी, हृत्पद्ममें निवास करने-वाला ईश्वर ही वास्तवमें सब भोगोंका भोक्ता है । इस अवस्थामें मूषककी कार्यपद्धति उसपर खूब घटती है। मूषक भी घरके भीतर पैठकर चीजें चुराया करता है, परंतु घरके मालिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। इसलिये मूचकके रूपमें ईश्वरकी ओर संकेत है। पुराणोंमें गणेशकी सेवा करनेके लिये ईश्वरके मूषकरूप बन जानेकी कथा भी मिलती है। उस परव्रहाके लिये ईश्वरके सेवार्थ वाहनरूप स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उपयक्त है-

ईश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवक्तत्र संस्थितः। स एव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः। मायया गूढरूपः स भोगान् भुङ्क्ते हि चोरवत्॥

अतः गणपितजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, ब्रह्ममय हैं, सिच्चदानन्दरूप हैं। उन्हींसे इस जगत्की उत्पत्ति होती है, उन्हींके कारण इसकी खिति है और अन्तमं उन्हींमें इस विश्वका लय हो जाता है। ऐसे परमात्माका सकल कायंके आरम्भमें स्मरण तथा पूजन करना उपयुक्त ही है। एक बात और भी है। गणेशकी मूर्ति साक्षात् 'ॐ'-सी प्रतीत होती है। मूर्तिपर दृष्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रोंमें भी गणेशजी ओंकारात्मक माने गये हैं। लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव (ॐ)-पर ध्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे। अकस्मात् ओंकारकी भित्तिको तोड़कर साक्षात् गजानन प्रकट हो गये। इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए। इस पौराणिक कथाकी सूचना—

प्रत इन्द्र पूर्व्याणि प्र न्त्नं वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि। सतीनमन्युरश्रथायो अदिं सुवेदनामकृणोर्ब्रह्मणे गाम्॥ (ऋक्०१०।११२।८)

—मन्त्रमें बतलायी जाती है (इस मन्त्रके अर्थके लिये देखिये 'गणपतितत्त्वरत्नम्' का १३वॉ १ष्ठ )। अतः ओंकाररूप होनेके हेतु गणेशजीकी सब देवताओंसे प्रथम पूजा तथा सत्कार पाना ठीक ही है; क्योंकि प्रणव सब श्रुतियोंके आदिमें आविर्भृत माना जाता है—'प्रणवश्रुक्टन्सामिव।'

गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये गये हैं। इनके शिवपुत्र होनेके विषयमें एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि गणेशने सब देवताओंकी सृष्टि की। शिव, ब्रह्मा आदि भी उन्हींसे उत्पन्न हुए। इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। योगिराज शंकरने अपनी समाधि लगायी। उसमें ब्रह्मानुभूति होनेपर आपने अपने हृदयमें गणेशाजीका साक्षात् दर्शन किया। दर्शनके अनन्तर उन्होंने गणेशाजीकी स्तुति एवं प्रार्थना की कि 'आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपका पिता होनेके कारण मैं इस मायामोहमय संसारसे पार हो जाऊँ।—

ध्याने मनिस मे जातः पुत्रत्वं पालय प्रभो। मम पुत्र इति ख्यातो लोकेऽसिन् भगवान् भव॥ शंकरजीकी प्रार्थना सुनकर गणेशने उनका पुत्र होना म्बीयार विया । उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसिद्ध हुए । ( इस कवाका गणेशाथर्वशीर्पके भाष्य, पृठ २५ में विनायक्त मिलिक प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया है।) अतः भक्तानुकम्पाके वशीभृत होकर उस परमात्माने शिवके वर अववार धारण किया । ऐसी दशामें शिव-पार्वतीके विवाहीत्सवके आरम्भमें मङ्गलकामनाके लिये सिचदानन्दस्बरूप गजाननका पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या विकद्ध नहीं

माना जा सकता । अतः इस मायाजालके कटनेके लिये, इस विस्तीर्ण भवसागरके पार जानेके लिये, इस हृत्यटपर वनीभून होकर जमे हुए तमः-पटलके फटनेके लिये उसी मायार्ण परत्रहा श्रीमङ्गलमूर्ति विष्नराज एकदन्त गजाननकी शरणं जाते हुए हम भी स्वान्तः प्रवोधाय लिखे गये इस अस्पकार लेखको समाप्त करते हैं।

# श्रीगणपतिभगवान्का स्वरूप और उनकी आराधना

( लेखक---राष्ट्रपति-पुरस्कृत डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचार्य, पुराणाचार्य, एम्०ए०, पी-एच्० डी०)

## एक ईश्वरका अनेकशः निरूपण

विश्वके उद्गम एवं विकासके परम कारण, परब्रह्म परमात्माका निर्देश वैदिक कालसे ही विभिन्न रूपोंमें होता रहा है। दीर्घतमा औचध्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था— 'एकं सद् विषा बहुधा वदन्ति।' (क्ष्मवेद १। १६४। ४६)

अर्थात् सत्तत्व तो वस्तुतः एक ही है, किंतु विद्वान् होग उसका निरूपण अनेक नामोंसे करते हैं। गणपति अथवा गणेश उन्हीं परमात्माका एक अन्यतम नाम है।

## गुजी, गुजेश और गजेश

परमात्मा ज्ञान और आनन्द आदि अपने दिन्य, खमत गोंके कारण 'गुणीं' हैं और प्रकृतिके सत्त्व, रज और तमके धीश्वर होनेके कारण वे गुण+ईश=गुणेश भी हैं। गुणीं और 'गुणेश' विशेषणोंका युगपत् प्रयोग खेताख-रोपनिषद्के इस मन्त्रमें मननीय है—

स विश्वकृद् विश्वविदारमयोनि-र्ज्यः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः

संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ (६।१६)

गाणपत्य-सम्प्रदायके अनुसार 'गणभ्का अर्थ है—सत्त्व-।, रजोगुण और तमोगुणका संघात । उसका पति अथवा पक्त होनेके कारण परमात्मा 'गणपति' या गणेश कहळाते हैं ।

## ्व्याख्या-भेद

(गुणी) और (गुणेश)की उपर्युक्त ब्याख्यासे भिन्न

एक और व्याख्या इस प्रकार है—परमात्मा खगत गुणोंके कारण नहीं, अपितु प्राकृत गुणत्रयके साहचर्यके कारण 'गुणीः और उसपर आधिपत्यके कारण ही 'गुणेश' कहलाते हैं।

## मत-द्वैविध्यकी शचीनता

परमात्माके निर्गुण और सगुण भावके इस प्रकारकं व्याख्यानमें यह मत-द्वैविध्य बहुत प्राचीन है। एक मतके अनुसार परमात्मा परमार्थतः पूर्णरूपेण निर्गुण हैं और व्यवहारतः प्राकृत गुणोंके सम्पर्कसे वे सगुण हो जाते हैं।

दूसरे मतके अनुसार परमात्मा प्राफ़तगुणरहित होने-के कारण निर्गुण हैं और ज्ञानानन्दादि स्वकीय गुणिके सहित होनेके कारण सगुण हैं।

प्रथम मतवाले संगुण परमात्माके श्रीविप्रहको सुद्ध-सन्त्व ( मायाका विलास ) मानते हैं; किंतु द्वितीय मतवाले उसे सिचदानन्दघन मानते हैं।

अतः गणपति भगवान्का श्रीविष्रह भक्त-६चि-वैविध्यके अनुसार माया-विलास भी है और चिद्धन भी ।

## श्रीविष्णु ( कृष्ण )का गणेश-रूप

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणके अनुसार सत्त्वाधिपति विण्यु (कृष्ण) ही पार्वती साताके 'पुण्यक'-नामक पुत्रपद वतके अनुश्चनके फलस्वरूप उनके यहाँ एक अत्यन्त मनोरम बालकके रूपमें प्रकट हुए थे, जिनका नाम 'गणश' रणा गया।

## श्रीगणपति-जयन्ती

एक मान्यताके अनुसार गणेशजीका सर्वप्रथम आविर्भाव माता पार्वतीके यहाँ माघ-मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको हुआ था—

> सर्वदेवसयः साक्षात् सर्वसङ्गलदायकः। माघकृष्णचतुर्थां तु प्रादुर्भूतो गणाधिपः॥ (शिवधर्म)

गणेशजी अपने आराधकोंके समस्त संकटोंकी, कष्टोंको नष्ट कर देते हैं, अतः उनके प्रादुर्भावकी तिथि 'संकष्ट (हर) चतुर्थीं कहलाती है।

चतुर्थी तिथिको गणेशजीके प्रकट होनेके कारण उनके भक्त प्रतिमास इस तिथिके आनेपर उनका विशेष आराधन करते हैं और प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको 'गणेश-चतुर्थी' और शुक्लपक्षकी चतुर्थीको 'वैनायकी चतुर्थी' कहते हैं।

स्कन्दपुराणोक्त श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-संवादके अनुसार भाद्रपद-मासके ग्रुह्मपक्षकी चतुर्थीकी विशेष महिमा है। उस दिनकी आराधनासे गणपितभगवान् अपने आराधकों-के समस्त कार्य-कलापोंमें सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः उनका नाम 'सिद्धिविनायक' प्रसिद्ध हो गया है—

सिद्धधन्ति सर्वकार्याणि मनसा चिन्तितान्यपि। तेन ख्याति गतो लोके नाम्ना सिद्धिविनायकः॥

उनकी क्रपासे विद्यार्थीको विद्याकी, धनार्थीको धनकी, विजयार्थीको विजयकी और पुत्रार्थीको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है।

## जलतत्त्वप्रधान व्यक्ति और गणपति

संसारके सभी जीव पाञ्चमौतिक शरीरोंसे सम्बद्ध हैं। किसी-में पृथ्वी-तत्त्व प्रधान होता है, किसीमें जलतत्त्व, किसीमें तेजस्तत्त्व, किसीमें वायुतत्त्व और किसीमें आकाशतत्त्व। इन वाँचों प्रकारके जीवोंकी साधनामें समीचीनताके सम्पादनार्थ गुरुजन परमात्माकी पञ्चधा उपासना वताते हैं। पृथ्वीतत्त्वकी प्रधानतावालोंके लिये भगवान् शंकरकी, जलतत्त्वकी प्रधानतावालोंके लिये भगवान् गणपितकी, तेजस्तत्त्वकी प्रधानतावालोंके लिये भगवान् सूर्यकी और आकाशतत्त्वकी प्रधानतावालोंके लिये भगवान् सूर्यकी और आकाशतत्त्वकी प्रधानतावालोंके लिये भगवान् विष्णुकी उपासना रुचिकर होती है— आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी। वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ (कापिलनन्य)

## गणेशजीके साथ रूपान्तरोपासना

सभी कार्योमें सिद्धि-प्राप्तिके लिये श्रीगणपतिके साथ श्रीस्र्यः श्रीदुर्गाः श्रीशिव और श्रीविष्णुकी पूजाका विधान है— आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्धं च केशवम् । पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मस प्रजयेन ॥

केवल एक देवताकी मूर्तिकी पूजाका निषेध है। अतएव जो न्यक्ति अपनी कामनाओंकी सफल्ता चाहता हो, उसे अनेक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये—

एका मूर्त्तिर्न पूज्येव गृहिणा स्वेष्टमिच्छता। अनेकमूर्त्तिसम्पन्नः सर्वान् कामानवारनुयात्॥

# पूजा-क्रममें गणंपति द्वितीय

यदि पञ्चायतन देवताओंमं प्रत्येकके प्रति समान रूपसे भक्ति हो तो साधकको सर्वप्रथम श्रीस्यकी, तत्पश्चात् कमसे श्रीगणपति, श्रीदुर्गा, श्रीशंकर और श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये—

रिवर्विनायकश्चण्डी ईशो विष्णुस्तथैव च। अनुक्रमेण प्ज्यन्ते च्युरक्रमे तु महद् भयम्॥ गणपतिके प्रतिमात्रयका निषेध

वरमें कभी-कभी एक देवताकी अनेक मूर्तियोंका संग्रह हो जाता है; अतएव आराधकको उनकी संख्याका औचित्य ध्यानमें रखना आवश्यक है । घरमें दो शिव-छिङ्कों, दो शङ्कों, दो सूर्य-प्रतिमाओं, दो शालग्रामों, दो गोमती-चक्रों, तीन गणपति-प्रतिमाओं एवं तीन देवी-प्रतिमाओंकी स्थापना नहीं करनी चाहिये—

गृहे लिङ्गह्यं नार्च्यं गणेशत्रितयं तथा। शङ्खद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयं तथा॥ द्वे चक्रे द्वारकायाश्च शालग्रामशिलाद्वयम्। तेषां तु प्जनेनेव ह्युद्वेगं प्राप्नुयाद् गृही॥

## प्रतिष्ठा-समय-विचार

गणपतिभगवान्की प्रतिष्ठाके लिये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, माघ अथवा फाल्गुन मासका शुक्लपक्ष शुभ है— त्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा। ष्ये वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा शुभवा सिते॥ (प्रतिष्ठा-मथूख)

मवारके अतिरिक्त अन्य वार ग्राह्म हैं तथा तिथियोमें नवमी और चतुर्दशी वर्जित हैं—

ंक्तान्यतिथिषु स्यात्सा वारे भौमान्यके तथा। विशेष प्रशस्त नक्षत्र हैं—अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, मूछ, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, द्रपद और रेवती।

## प्रतिमाका परिमाण

पि मन्दिरोंमें गणपित-मूर्त्तियाँ सभी आकारोंकी— र वड़ी—स्थापित की जाती हैं, वे पुरुषाकार भी और कहीं-कहीं और भी अधिक परिमाणकी देखी तथापि मत्स्यपुराणके अनुसार घरोंमें यजमानके अङ्गुष्ठ-कर वितस्तिपर्यन्त अर्थात् वारह अङ्गुल परिमाण-कारवाली मूर्तिकी स्थापना प्रशस्त है—

ष्ठपर्वादारभ्य वितस्ति यावदेव तु । यु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्त्रते बुधैः ॥

## पश्चिमाभिमुखी प्रतिसा

ति आदि देवताओंका मन्दिर धरके ईशान-कोणमें हिये और उनकी स्थापना इस प्रकार करनी चाहिये मुख पश्चिमकी ओर रहें—

- ) ऐशान्यां देवमन्दिरम् ॥
- ( नारदपुराण ) देवानां हि मुखं कार्यं पश्चिमायां सदा बुधैः ॥

साधकके इष्ट-देवता श्रीगणपतिभगवान् हैं तो भापना मध्यमें करके ईशान-कोणमें श्रीविष्णुकी, श्रीशंकरकी, निर्मृति-कोणमें श्रीसूर्यकी और श्रीदुर्गाकी स्थापना करनी चाहिये——

ं तु श्रदा मध्ये ऐशान्यामच्युतं यजेत् । ।य्यां पञ्चवक्त्रं तु नैऋंत्यां सुमणि यजेत् । यामम्बिकां चैव यजेत्निस्यमतन्द्रितः ॥ (शानमाला)

# उपासनाके कतिपय ज्ञातन्य तत्त्व

तिभगवान्की आराधनाः अन्य देवताओंकी

आराधनाके समान, यथाशक्ति पञ्चोपचार, द्शोपचार, बोडशोपचार अथवा राजोपचारसे करनी चाहिये । यहाँ उपासनोपयोगी कतिपय शातन्य बातें लिखी जा रही हैं।

'गणेशाथर्वशीर्ष'नामक गणपत्युपनिषद्में गणपति-भगवान्का ध्यान इस प्रकार बताया है—

चतुईस्तं एकदन्तं पाशमञ्जराधारिणम् । हस्तैर्बिश्राणं अभयं वरदं मुषकध्वजम् ॥ लम्बीदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्यैः सपुजितम् ॥ भक्तानुकस्पिनं देवं जगत्कारणमच्यतम् । आविर्भूतं च सष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।

अर्थात् स्रुष्टिके प्रारम्भमें प्रकटित, जगत्के परम कारण, स्वरूपमें सदा प्रतिष्ठित, पुम्पकृतिमय विश्वसे अतीत, भक्तवत्सल गणेशजीके चार भुजाएँ हैं; (वे गजवदन हैं, अतएव ) उनके दोनों कान शूर्पाकार हैं; उनके केवल एक दाँत है; वे लम्बोदर हैं; उनका वर्ण लाल है; उन्हें लाल रंगके वस्त्र, चन्दन और पुष्प स्चिकर हैं; वे अपने दो हाथोंमें पाश और अङ्कुश लिये हुए हैं, तीसरेमें वरद-मुद्रा है और चौथेमें अभय-मुद्रा (के साथ मोदक) है; उनकी ध्वजापर उनके प्रिय वाहन मूषकराजका चिह्न अङ्कित है। इस प्रकार गणेशजीका नित्य ध्यान करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम योगी है।

#### आवाहन-मन्त्र

गणेशजीके आवाहनके लिये निम्नाङ्कित वैदिक मन्त्र बहुत लोकप्रिय हैं—

(अ) राणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ तः श्रुण्वन्तृतिभिः सीद् सादनम्॥ (श्रुग्वेद २। २३। १)

(तैतिरीयसंहिता २।३।१४।३)

4

1

( आ ) गणानां स्वा गणपतिष् ह्वामहे प्रियाणां स्वा प्रियपतिष् ह्वामहे । निधीनां स्वा निधिपतिष् ह्वामहे वसो सम आहमजानि गर्भधमा स्वमजाति गर्भधम् ॥ ( श्रष्ट्यजुनेंद्र २३ । १९ )

#### आसन-मन्त्र

नि षु सीद गणपते गणेषु त्वासाहुर्विप्रतमं कवीनाम्। न श्राते त्वत् क्रियते किं चनारे सहामकं सघवञ्चित्रमर्च॥ (ऋषेद १०।११२।९)

अर्थात् हे गणपते ! आप यहाँ आनन्दपूर्वक विराजिये । सभी लोग आपको विद्या-विशारदोंमें सर्वोत्तम बताते हैं एवं आपकी आराधनाके बिना कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता । (यजमानके प्रति आचार्यका वचन ) हे धनी पुरुष ! महान् और पूजनीय गणपित-भगवान्की चित्र-विचित्र अर्थात् विभिन्न द्रव्योंके द्वारा पूजा करो ।

## अभिषेक

ताम्रपात्रमें रखे हुए पवित्र जल्से गणपतिभगवान्का महाभिषेक करते समय 'गणेशाथर्वशीर्ष'की इक्कीस आवृत्ति करनेका विधान है।

## द्वी

पाटल (लाल) वर्णवाली और सुरभित कुसुमावलीके साथ-साथ दूर्वोङ्कर भी गणेशजीको अर्पण किये जाते हैं, किंतु उनकी पूजामें तुलसीदलका प्रयोग नहीं किया जाता— 'न तुलस्या गणाधिपम् ।' ( शानमाला )

## नीराजन-मन्त्र

विद्यारण्यहुताशं विहितानयनाशम् । विपद्वनीधरकुलिशं विष्टताङ्कारपाशम् ॥ विजयार्कज्वलिताशं विद्रलितभवपाशम् । विनताः स्मो वयमनिशं विद्याविभवेशम् ॥

अर्थात् हम सभी आराधक नित्य-निरन्तर उन गणेशजी-के सम्मुख विनयावनत हैं, जो समस्त विम्नरूपी वनोंका दहन करनेके लिये प्रवल अनल हैं, जो अनीति और अन्यायका तत्काल विनाश कर देते हैं, जो विपत्तिके पर्वतोंको नष्ट-भृष्ट करनेके लिये वन्नोपम हैं, जिनके एक कर-कमल्में अङ्कुश और दूसरेमें पाश विराजमान है, जिन्होंने विम्न-विजयरूपी सूर्यके प्रकाशसे दसों दिशाएँ प्रकाशित कर दी हैं, जो अपने उपासकोंके भव-वन्धनको शिथल कर देते हैं और जो समस्त विद्याओंके वैभवके अधीश्वर हैं।

#### प्रणाम-मन्त्र

विष्नेइवराय सुरप्रियाय वरदाय जगद्धिताय। **लम्बोदराय** सक्लाय नागाननाय श्र्तियज्ञविभूपिताय गौरीस्ताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ अर्थात् हे गणपते ! आप विष्नोंके शासक हैं, इ आराधकोंको उनके द्वारा उत्पीडित नहीं होने देते। अपने उपासकोंको उनके अभीष्ट वर देकर कृतार्थ क हैं। सारे देवता आपको प्रिय हैं और आप सब देवता . प्रिय हैं। आप लम्बोदर हैं, चतुष्पष्टि कलाओंके निध और जगत्का मङ्गल करनेके लिये सदा तत्पर रहते आप गज-वदन हैं और शुत्युक्त यज्ञोंको अपने आभृः समान स्वीकार कर लेते हैं। आप पार्वती-नन्दन हैं आपके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करते हैं।

## गणेश-गायत्री

- (१) एकदन्ताय विद्यहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । दन्ती प्रचोदयात् । (गणपत्युपि
- (२) तत्पुरुषाय विद्याहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । दन्ती प्रचोदयात्। (नारायणोपनि

अर्थात् हम एकदन्त परमपुरुष गणपति भगव जानते हैं, मानते हैं और उन वक्रतुण्ड भगवान्का हम करते हैं। वे हमारे विचारोंको सत्कार्यके लिये प्रेरित करें

## परिक्रमा

'बह्वुच-परिशिष्टंग्के अनुसार गणेशजीकी एक परि करनी चाहिये—

> 'एकां विनायके कुर्यात्' किंतु प्रन्थान्तरके---

> > 'तिस्रः कार्या विनायके॥'

— इस वचनके अनुसार तीन परिक्रमाओंका वि भी आदरणीय है।

## गणेशजीके पार्खक

गणपतिभगवान्को निवेदित किया हुआ नैवेद्य सर्वर उनके पार्क्कों ( सेवकों ) को देना चाहिये। पार्क्कोंके हैं—गणेश, गालव, गार्य, मङ्गल और सुधाकर—ये एवं मतान्तरसे गणप, गालव, मुद्गल और सुधाकर—ये गणेशजीके सेवक हैं।

## गणेशजीके बारह नाम

१. सुमुख-सुन्दर मुखवाले ।

- २. एकदन्त-एक दाँतवाले।
- २. कपिल-जिनके श्रीविग्रहसे नीले और पीले वर्णकी आभाका प्रसार होता रहता है।
  - ४. गजकर्णक-हाथीके कानवाले i
  - ५. लम्बोदर-लंबे उदस्वाले।
- ६. विकट-सर्वश्रेष्ठ ( विकटं श्रेप्टेडपि निर्दिष्टम्, इलायुष कोश )।
  - ७. विष्ननाश-विष्नांका नाश करनेवाले ।
- ८. विनायक—विदाष्ट नायक । उन्नत मार्गपर ले जानेवाले ।
  - ९. धृम्रकेतु-धुएँके-से वर्णकी ध्वजावाले।
  - १०. गणाध्यक्ष-गणीके स्वामी ।
  - ११. भालचन्द्र-मस्तकपर चन्द्रकला धारण करनेवाले।
  - १२. गजानन-हाथीके मुखवाले।

इन वारह नामोंका पाठ अथवा श्रवण करनेसे विद्यारम्भः विवाहः, गृह-नगरमें प्रवेशः, गृह-नगरसे निर्गमः, संग्राम तथा किसी भी संकटके समय कोई विष्न नहीं होता—

सम्खरचैकदन्तश्च कपिलो गजङ्गर्णकः । **लम्बोदरश्च** विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ **ध्रम्रकेतुर्गणाध्यक्षो** भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा। संकटे चैत्र विष्नस्तस्य न जायते॥ भागवतमें गणपति-पूजन-विधान

सभी वैष्णवोंके परममान्य प्रमाण-ग्रन्थ श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धके सत्ताईसवें अध्यायमें श्रीभगवान नन्दनन्दनने उद्धवजीको क्रियायोगका उपदेश दिया है। वहाँ स्पष्ट आदेश है कि भेरे पूजनके समय दुर्गादेवी, विनायक, ब्यास, विष्वक्सेन, गुरुदेव एवं अन्यान्य देवताओंकी भी पूजा साधक भक्तको करनी चाहिये।

दुर्गा विनायकं न्यासं विष्वनसेनं गुरून् सुरान्। स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः॥ (११।२७।२९)

# सचिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्गुण-सगुणोपासना

( लेखक—-पं० श्रीदामोदर प्रहाद पाठक शास्त्री, पूर्वोत्तरमीमांसक, व्युत्पत्तिचूडामणि, शिक्षाशास्त्री, काम्यतीर्थ, राष्ट्रभाषाकोनिद )

समृचे संसारमें भारतीय संस्कृतिकी महत्ता अन्यान्य संस्कृतियोंकी अपेक्षा सविशेष एवं अद्वितीय मानी जाती है। संस्कृति-पदोद्भव अर्थोंकी और अङ्गोपाङ्गोंकी परिपूर्ति करनेके कारण हमारी भारतीय संस्कृति सार्थ और यथार्थ है। भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृतिके मूल आधार वेद हैं। वेद ज्ञानरूप हैं, ज्ञानमय हैं, अज्ञानको दूर करनेवाले हैं। वे स्वयं ज्ञानमय होनेके कारण उनमें अज्ञानका अस्तित्व ही कहाँ ? वेद तो ज्ञानस्वरूप हैं ही, इसमें संदेह नहीं, किंतु ज्ञानका तात्विक विवेचन वेदोंके ज्ञीर्षस्वरूप उपनिषदोंमें भी आया है। वही तत्त्वज्ञान इस विश्वका मूल कारण बताता है। सभी उपनिषदोंमें आये हुए वाक्योंमें—'सदेव सोम्येदमय आसीत्। एकमेवाद्वितीयम्।' (छान्दोग्य०६।२।१) 'सर्व खिटवदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञानत उपासीत।' (छान्दोग्य०६।२।१) वचन विशेष हैं।

'सत्' ही सबसे पहले था । वह एकमेवाद्वितीय परब्रहा है, सिचदानन्दस्यरूप है। वही सत् है, असत् नहीं। जो सत् है, वही चित् है, जो चित् है, वही आनन्दरूप है और जो आनन्दरूप है, वही सत् है। सत्का अर्थ है— सार्वकालिक, चित्का अर्थ है—चैतन्यरूप और आनन्दका अर्थ है—सदा सुखमय। सद्रूप, चिद्रूप और आनन्दरूप सत् इस विश्वका मूल कारण है। उसीमें स्फुरित हुआ 'एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय।—मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ।' ऐसा स्फुरित होते ही वह एक सत् ही गणेश परव्रहारूपमें अभिन्यक्त हो गया—

> 'गणेशो वे सद्जायत तद् वे परं ब्रह्म ।' (गणेशोत्तरतापिन्युपनिगद् ४ । ? )

'सोऽपद्यदातमनाऽऽत्मानं गजरूपधरं देवं शशिवणं चतुर्भुजं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो वाऽऽयन्ति यद्यंव यन्ति च । तदेतदक्षरं परं ब्रह्म । एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुराणो ज्योतिः पृथिवी विश्वस्य धारिणी । पुरुष एवेदं विश्वं तपो ब्रह्म परामृतमिति ।'

( गणेशपूर्वतापिन्युपनिगद् १।२)

'उसी सत्ने अपनेको स्वेतवर्ण, गजमुख, चतुर्भुजरूपमें देखा; जिससे पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है, जिससे सवकी स्थिति होती है और जिसमें सभी लयको प्राप्त होते हैं, यही अक्षर परव्रहा है। इसीसे प्राण, मन एवं इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, इसीसे आकाश, वायु, जल, तेज और विश्वधारिणी पृथ्वी—सभी उत्पन्न होते हैं। यही पुरुष है, यही परव्रहा है, यही गणेश सचिदानन्दरूप है।

तद् गणेशः । ॐ सद् गणेशः । ॐ परं गणेशः ।
 अत्र गणेशः । ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद् २ । १ )

'वही तत्-गणेश है, वही सत्-गणेश है, वही पर-गणेश है, वही ब्रह्म-गणेश है।

> 'तचित्स्वरूपं निर्विकारं अद्वैतं च ।' (गणेशोत्तरताविन्युपनिषद् ४ )

'बही चिद्रूप, निर्विकार और अद्वितीय है । बही सद्रूप गणेश आनन्दरूप है ।

'आनन्दों भवति स नित्यों भवति स शुद्धों भवति स मुक्तो भवति स स्वप्रकाशों भवति स ईश्वरों भवति स मुख्यों भवति स वैश्वानरों भवति स तैजसो भवति स प्राज्ञों भवति स साक्षी भवति स एव भवति स सर्वों भवति स सर्वों भवतीति।' (गणेशोक्तरतापिन्युपनिषद् ५)

ंबही सद्गूप गणेश आनन्दरूप है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, स्वयंप्रकाश, ईश्वर और प्रमुख है। वही वैश्वानर और तैजस तथा प्राञ्च है। वही सर्वसाक्षी है, वह वही है, वह सब है, वह सब कुछ है।

'त्वं सिचदानन्दाद्वितीयोऽसि ।'—( गणपत्यवर्नशीर्ष ४)

'श्रीगणेश सचिदानन्दरूप परव्रहा है । 'न रूपं न नाम न गुणम् ।' 'स ब्रह्म गणेशः'

'स निर्गुणः स निरंहकारः स निर्विकल्पः स निरीहः स निराकार आनन्दरूपस्तेजोरूपमनिर्वाच्यमध्रमेयः पुरातनो गणेशः निगद्यते ।' ( गणेशांत्तरतापिन्युपनिषद् २ )

'उसका न कोई रूप है, न नाम है और न गुण है। वहीं गणेश ब्रह्म है। वह निर्गुण, निरहंकार, निर्विकल्प, निरीह, निराकार, आनन्दरूप, तेजोरूप, अनिर्वचनीय और अप्रमेय कालातीत गणेश है।

उसी प्रकार एकाक्षर ओंकाररूप ब्रह्म भी वही है— 'ओमिल्पेकाक्षरं ब्रह्मेदं सर्वम् । तस्योपव्याख्यानम् । सर्वं भूतं भव्यं भविष्यदिति सर्वमोंकार एव । एतज्ञान्यच

त्रिकाळातीतं तद्प्योंकार एव । सर्व द्वोतद्वणेशोऽयमात्मा ब्रह्मेति ।' (गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद् १)

'ॐ यह एकाक्षररूप ब्रह्म ही है। उसकी व्याख्या है।
भूत, भविष्य, वर्तमान—सभी ओंकाररूप ही है। यह
जिकालस्वरूप और विकालातीत सब ओंकार ही है। वही
ओंकाररूप ब्रह्म यह गणेश ही है। ओंकार ब्रह्मस्वरूप है ही,
वह ओंकार स्वयं माङ्गलिक होकर उपासकांका रक्षण करता है।

'ऑकारश्राथ शब्दश्र एती'' माङ्गलिकानुमी ।'

ओंकारकी प्रक्रिया इसी प्रकारकी है—'अवत्यसादु-पासकम् । अवति बहा चेति विगृद्धा अत्र रक्षणादी । अवतेष्टिलोपश्च इति मन् प्रत्ययः । तस्य प्रत्ययस्यैव लोपः, न प्रकृतेः । अन्यथा मिडित्येव विद्ध्यात् । उचरत्वरेत्यादिना वकारस्योपधायाश्च ऊठौ । द्वयोरूठोः सवर्णदीर्वत्वे सार्वधातु-कार्षधातुकयोः इति गुणः । कृन्मेजन्तः इत्यब्ययमोम् ॥'

अतः व्याकरणकी प्रक्रियांचे यह चिद्ध हुआ कि यह ओंकार उपासकोंके लिये मङ्गलवाचक, रक्षार्थक और उपासना-के लिये उपक्रमकारक है।

निर्गुण निराकार परब्रह्म गणेशकी यह केवल एकाक्षर नाम-स्वरूप उपासना है। यहाँ गणेश पदसे पार्वती-शिवसम्भूत गणपतिकी उपासना नहीं है। पार्वती-शिव-नन्दन गजानन परमात्मा भगवान् गणेशके अवतार हैं। भगवान् गणेश परब्रह्म परमात्मा हैं। वे निर्गुण, निराकार तथा सारे विश्वमें व्याप्त हैं—

> जगद्र्यो गकारश्च णकारो ब्रह्मवाचकः । तयोयोंने गणेशाय नाम तुभ्यं नमो नमः ॥ ( मुद्रकपुराण, भक्तमनोरथसिद्धिप्रदं गणेशातोत्र ४ )

'गणेश' राब्दमें आया हुआ 'गकार' जगद्रूप है और 'णकार' ब्रह्मवाचक है। ऐसे सर्वन्यापक परब्रह्म श्रीगणेशको प्रणाम है।'' निर्गुण उपासना करनेवालोंको मोक्षकी प्राप्तिकी आवश्यकता होती है। उसकी परिपूर्ति साक्षात् गणेश हैं। निर्गुणोपासनामें ज्ञान साधन है तथा मोक्ष साध्य है। इस साधनरूप ज्ञान और साध्यरूप मोक्ष—दोनोंके स्वामी श्रीगणेशजी हैं—

ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः । तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्॥ ( अध्वैवर्तः विष्णुपदिष्ट गणेशनामाष्टकस्तोव ३ ) स्वयं निर्गुण-निराकार होकर भी परमात्मा श्रीगणेशने अपनेको त्रिधा व्यक्त किया और इस सृष्टिको उत्पन्न करके उसकी व्यवस्था भी बनायी; किंतु उस व्यवस्थाके संचालनके लिये उन्होंने स्वयं प्रकट होकर एक मन्त्रराज दिया। उस मन्त्रराजके चार पाद और छः विभाग हैं। वे चार पाद चार वेदोंके हैं—

'रायस्पोपस्य दाता'—यह प्रथम पाद ऋग्वेदका है। 'निधिदातात्तदो मतः'—यह द्वितीय पाद यजुर्वेदका है। 'रक्षोहणो वो वलगहनो'—यह तृतीय पाद सामवेदका है। 'वक्कतुण्डाय हुम्'—यह चतुर्थ पाद अथवंवेदका है।

यह मन्त्रराज चतुष्पाद होकर षट्पद भी है। इस मन्त्रराजके प्रत्येक पादका फल भी मिन्न-मिन्न है। प्रथमपद 'रायस्पोपस्य दाता' इस मन्त्रसे उपासना करके अपना जीवन वितानेवाला यथेच्छ पृथ्वीका स्वामी होगा । दूसरे पद 'निधिदाता' इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला यक्ष-गन्धर्वाप्सरो-गणसेवित अन्तरिक्षको जानकर दिक्पति, धनपति होगा। तीसरे पद 'अन्नदों' इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला वसु-रुद्रा-दित्यादि सर्वदेवोंसे सेवित स्वर्गलोकको जानकर देवाधिपति और स्वर्गपति होगा। चतुर्थ पद 'रक्षोहणः' इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला श्रुतियोंसे प्रतिपादित ब्रह्मलोकको जानकर उपासनाके फलस्वरूप देवाधिपत्य और ब्रह्माधिपत्यको प्राप्त होगा । पञ्चम पद 'वलगहन' इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला वासुदेयादि चतुर्व्यूह्सेवित विष्णुलोकको जानकर सर्वदेवाधिपत्य करेगा और और विष्णुलोकाधिपत्य प्राप्त 'वक्रतुण्डाय हुम्' इस पदसे उपासना करके उपासक व्रह्मखरूप, निरद्धन परमन्योमपदको जानकर अमृतत्व होगा । उसे सत्यलोकाधिपत्यकी प्राप्त स्व रूपताको प्राप्ति होगी ।

यह उपासना स्वयं परमात्मा गणेशद्वारा कथित है। अपनी-अपनी क्षमताके अनुसार उन मन्त्रोंके आश्रयसे यथाविधि उपासना करनेसे उपासकोंको लक्ष्यकी प्राप्ति होती है। यह निगुंणोपासना है। जिनसे निगुंण उपासनाएँ नहीं हो पार्ती, वे सगुणोपासना करते हैं। सगुणोपासक गणेशकी उपासना सगुण-विधिसे करते हैं। सगुणोपासकों को भी उसी फलकी उपालव्ध होती है, जिसे निगुंणोपासक श्राप्त करते हैं। केवल विधिमें अन्तर है।

परमातमा श्रीगणेश इस सृष्टिकी रचना करके अनेकों रूपोंमें व्यक्त हो गये। आदिपुरुष, अक्षर, अनन्त, अव्यय और परम पुरुष यह भगवान् गणेशका ग्रुद्ध खरूप है। उनके अन्तरमें क्षोभ होनेसे प्रकृति तथा महत्तव ( बुद्धि ) की उत्पत्ति हुई। तदुपरान्त अहंकार आदि पञ्च तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई। पञ्चतन्मात्राओंसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच महाभूत प्रकट हुए। फिर पृथ्वीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे ग्रुक्त पुरुष और फिर पुरुषके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् परिव्याप्त हो गया। यह भगवान् गणेशका ही विराट्स्वरूप है।

इस सृष्टिको देखकर राजस ब्रह्मा, सास्त्रिक विष्णु और 
तामस शंकर परस्पर कहने लगे—'मैं ही सबक ईश हूँ'
और सत्यका अनुसंघान करनेके लिये वे ऊपर गये। वहाँ कुछ
भी न देखकर स्वयं ध्यानमग्न हुए। तब उनके समाहित
चित्तमें भगवान् गणेशके विराट्स्वरूपका दर्शन हुआ।
उसे देखकर उन्हें जात हुआ कि इस सृष्टिके सर्वोपिर
परमात्मा गणेश हैं और यह सृष्टि परमात्मा गणेशका व्यक्त
स्वरूप है। वे तीनों भी परमात्मा गणेशसे शक्ति पाकर
जगत्के सृजन, संरक्षण और संहरणका कार्य करते हैं।
इसमें आश्चर्यकी और संदेह करनेकी आवश्यकता भी नहीं
है। भगवान् गणेश परमात्मा हैं, परमतत्त्व हैं। केवल
अवतार नहीं, अवतारी हैं। उसके अवतार शंकरपुत्र
गजानन, गुणेश, मयूरेश आदि अनेक हैं। वे सब अवतारी
परमात्मा गणेशक अवतार हैं।

कई सजनोंको ऐसा संदेह होता है कि भगवान् श्रीगणेश शंकरके पुत्र होकर भी भगवान् शंकरको कैसे आज्ञा प्रदान करते हैं या शक्ति-सामर्थ्य देते हैं या कैसे पार्वती-शंकरद्वारा पूजित होते हैं ? वास्तविकताकी जानकारीके अभावमें ही इस प्रकारके संदेहका स्फरण होता है। मूल सिद्धान्तको समझ लेना चाहिये कि इस सृष्टिका सजना, संरक्षण और संहरण करनेवाला मूलाधार जो परमतन्त्र है, जो सिच्चदानन्दस्वरूप है, जो सृष्टि-रचनाके पूर्व भी खित और सर्वन्यापी था, वहीं अखण्ड परमतन्त्व गणेश, शक्ति, विष्णु, शंकर और सूर्य—इन पद्मदेवोंके रूपमें प्रकट हुआ है। वहीं परमतन्त्व गणेश निर्मुण, निराकार, सिच्चदान-दरूप, अखण्ड, एकरस, ग्रुद्ध-बुद्ध-मुक्त होनेके कारण पुत्र-पिता-सम्बन्धसे अतीत हैं। वे तो केवल परमात्मस्वरूप हैं। परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर श्रीपार्वती-शंकरके यहाँ जन्म लेकर पुत्रके रूपमें प्रकट हुए, तब वे 'संकर-सुत्रन भवानी-नंदन' भी कहलाये। गजानन एकदन्त शंकरजीके पुत्र हैं। कृतयुगमें विनायक, त्रेतामें मयूरेश आदि परमात्मा गणेशके अवतार हैं।

परमात्मा गणेश सगुणरूपोंमें प्रकट हुए हैं और अनेक नाम-रूपोंमें दुष्ट-दैत्योंका संहार करनेके लिये, ज्ञान प्रदान करनेके लिये, लीलाओंका आदर्श प्रतिष्ठापित करनेके लिये, इस प्रकार अनेक महान् कार्योंका सम्पादन करनेके लिये, सगुण-साकार रूपोंमें प्रकट हुए हैं। उनके मूल स्वरूपको जानकर उनके सगुण स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये। विशेष निष्ठापूर्वक उपासना करनेवाले उपासक भी गण्य-मान्य और पूजनीय बन गये हैं, जिनमेंसे मुद्गल, गृत्समद, वरेण्य आदि गाणपत्य श्रेष्ठ हैं।

मगवान् गणेशकी सगुणोपासना अनेक प्रकारकी होती हैं। उपास्य गणेश-मूर्तिके प्रकार अलग-अलग होते हैं एवं अर्चनाका विधि-विधान भी अलग-अलग होता है। अनेक प्रकार और अनेक विधानोंसे गणेशोपासना की जाती है। द्विसुजसे अठारह हाथोंवाली मूर्तियाँ भी होती हैं। एकमुखसे दसमुखवाली मूर्तियाँका भी पूजन होता है। सिंह-मयूर-वाहनों-का उपयोजन मूषकवाहनके साथ कई उपासक करते हैं। विशेष वस्तु प्रदान करनेसे भी गणेशके कई नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें हरिद्रागणेश, वूर्वागणेश, शमीगणेश, गोमयगणेश आदि नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। काम्यकर्ममें किये जानेवाले उपास्य देवताओंके नाम उसी उपासनाके अनुसार प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे—संतानगणेश, विद्यागणेश आदि। गणेशजीके अनेक व्रत हैं। उनमेंसे वरदचतुर्थाव्रत, इक्कीस-दिवसीय गणपतिव्रत, गणेश-पार्थिवपूजनव्रत, गणेश-चतुर्थीव्रत, तिलाचतुर्थीव्रत, संकष्टहरचतुर्थीव्रत, वैनायकी

चतुर्थीवत आदि व्रतोंके नाम विशेष प्रसिद्ध इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान तथा पंथके भी वर अलग-अलग होते हैं। विशेष करके यहाराष्ट्रके भीर क्षेत्रमें और चिंचवड़-क्षेत्रमें गाणपत्योंकी उपासनाएँ व्रताचार विशिष्ट एवं विभिन्न रहे हैं। कुछ उप पाणपत्यथर्वशीर्ष का पठन करते हैं तो कोई श्रहाणस्पतिस्ते का, कोई श्योगगीता का तो कोई भणेशगीता का प

कर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले भाणेशयाग करते हैं गणेशभद्र, गणपतिभद्र आदिका निर्माण शास्त्रीय विश करके और उनपर गणेशयन्त्रोंको स्थापितकर विधा पूर्वक हविष्यात्रका हवन करते हैं । जिसकी जो इन होती है, तदनुसार मोदक, दूवी, लाजा, तिल आ हविष्यान्नका उपयोजन उपासक करते हैं। कई उपास वाक्सिद्धि, कामनापूर्ति, विद्यापाप्ति, यशोलाम, पाप-नाश आदिः लिये जपानुष्टान करते हैं तथा एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरो वाले सिद्ध-मन्त्रींका जप करते हैं । उनमें जप, हवन, तर्पण मार्जन, ब्राह्मण-भोजन आदिका विधान होता है । कई उपासक तान्त्रिक पद्धतिसे पूजा-उपासना करते हैं । सत्य विनायक, सिद्धि-विनायक आदि अनेक प्रकारकी तान्त्रिक उपासनाओंका विधान है। कई जगहोंपर 'द्वार-यात्रा' चल्ती है। कई उपासक मन्त्र-कल्प करते हैं। गणेशगायत्रीः, · भागेश-अष्टोत्तरशतनामः भागेश-सहस्रनामःसे अपनी मनः-कामना सफल करनेवाले भी कई उपासक हैं।

इस प्रकार अनेकानेक उपासनाओंका सारे भारतमें यथाशक्ति, यथाविधि, यथासमय विस्तार हुआ है। इन सगुण उपासनाओंका ज्ञान देनेवाले अनेक प्रन्य संस्कृत और प्रादेशिक भाषाओंमें आज भी उपलब्ध हैं। केवल भारतमें ही नहीं, समूचे संसारमें गणेशकी प्रतिमाएँ मिल्सी हैं। कई जगहोंपर अपने-अपने ढंगकी उपासनाएँ भी प्रचलित हैं।

### श्रीगणेश-तत्त्व

( हैसक —आचार्य डॉ॰ श्रीसुवालालजी उपाध्याय 'शुक्तरत्न', यम्॰ ए॰, पी-यच्॰ डी॰, साहित्याचार्य, शिक्षा-शास्त्री, तीर्यह्य-रत्नह्य )

परम सत्ताको जान लेना ही इस जीवनका चरम शिखर है। 'यस्त्रत बेर किमृचा किपन्यति।' ( ऋ०१।१६४। ३९)—अर्थात जो उस परमात्माको नहीं जानता, वह ऋचासे क्या करेगा। वैदिक ऋपियोंकी खोज और शिक्षाका सर्वोच्च सार है-एक परम तत्वका रहस्य, 'एकं सत्' ( ऋ०१। २), जो उपनिपद्का महावाक्य वन गया। सव देव, प्रकाश और सत्यकी शक्तियाँ एक ( देव) के ही नाम और शक्तियाँ हैं। ग्रत्येक देव स्वयं सब देवता है और उन्हें अपनेमें रखे हुए है। वह परम सत्य एक है-'तत् सत्यम्' ( ऋ०१) ३९। ५९ ४। ५४। ५४। १४ हस्पादि )।

एक ही परमात्मा निखिल कह्याणगुणगणार्णवः, अगणित शक्तियोंका केन्द्र और अनन्त लीलाओंका अथाह सागर है। 'अनाम' होते हुए भी उसके अनन्त नाम और 'अरूप' होते हुए भी उसके असंख्य रूप हैं। उपासककी भावना, कामना, लक्ष्य और सिद्धि आदिके भेदसे वह एक ही अनेक रूपोंमें पूजित होता है—

ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र विसुञ्जत्यक्वान् । दश शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुवामपश्यम् ॥ ( ऋ० ५ । ६ र । १ )

निम्नाङ्कित प्रसिद्ध मन्त्रमें इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट सूचना मिखती है—-

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिब्यः स सुपणो गरूसान् । एकं सद् विमा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥ (ऋ०१।१६४।४६)

भाणपत्यथर्वशीर्पभें परम तत्त्व और ब्रह्मके रूपमें श्रीगणेश-भी यह स्तुति उनकी प्रदेवतासे अभिन्नता सूचित करती है—

(ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमित । त्वमेव ज्वलं कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं त्रांसि । त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि ।'(१)

तन्त्रराजके आरम्भमें विनायकके रूपमें गणेश-स्तुति स प्रकार की गयी है— अनाचन्तोऽपराधीनः स्वाधीनमुबनन्नयः । जयत्यविरतो व्यासविश्वः कालो विनायकः ॥

इसमें विनायक ( गणेश )को आदि-अन्तर्राहतः स्वाधीनः नित्य कालस्वरूप माना है । वे व्याप्तविश्व हैं अर्थात् दिशाओं के वन्धनोंसे अनवच्छिन्न हैं । उनका त्रिभुवनके साथ तादातम्य है । दूसरे शब्दोंमें यहाँ विनायकका परमात्मारूपमें वर्णन किया गया है ।

यद्यपि वेदोंमें इन्द्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, रुद्र आदिकी तरह श्रीगणेशका जो रूप पुराणोंमें है, उस रूपसे अलग सूक्त प्राप्त नहीं होते, किंतु कुछ मन्त्रोंमें स्पष्टरूपसे उनके पौराणिक स्वरूपके बीज मिलते हैं। श्रीगणेशजीका एक प्रसिद्ध नाम 'गणपति' है। वेदोंमें यह नाम अनेक स्थानोंपर प्राप्त होता है—

नि षु सीद गणधते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम्। न ऋते त्वत् क्रियते किं चनारे महामर्क मयवश्चित्रमर्च॥ (ऋ०१०।११२।९)

्हे गणपते ! आप स्तुति करनेवाले हमलोगोंके मध्यमें भली प्रकार स्थित होइये । आपको कान्तदर्शी कवियोंकें अतिश्य बुद्धिमान्—सर्वज्ञ कहा जाता है । आपके विना कोई भी ग्रुभाग्रुभ कार्य आरम्भ नहीं किया जाता । ( इसलिये ) हे भगवन् ! ( मववन् ), ऋदि-सिद्धिके अधिष्ठाता देव ! हमारी इस पूजनीय प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये ।

शुक्रयजुर्वेदके १६वें अध्यायके २५वें मन्त्रमें भी 'गणपतिश्-शब्द आता है। 'ॐ नमो गणभ्यो गणपतिस्यश्च वो नमो नमः'—गणोंको और आप गणपतियोंको प्रणाम है। गणपति-पूजनमें प्रयुक्त शुक्रयजुर्वेदके २३वें अध्यायका १९वाँ मन्त्र सर्विविदित हैं—

'ग्राणानां त्वा गणविति इवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति इवामहे निधीनां त्वा निधियति इवामहे । वसो गम आहमजानि गर्मधमा त्वमजासि गर्भधम्।'

यद्यपि यह मन्त्र अश्वमेध यर्गकं प्रसङ्गमे आता है और मन्त्रज्ञ चिनियोग अश्व-स्तवनमें हैं। तथापि केगळ अश्वमें मन्त्रीक्त गुण अनुपपन्न होनेसे अश्वमुखन गणपति तत्वकी रति इस मन्त्रसे होती है। मीमांसा-शास्त्रके अनुसार ही मन्त्र प्रस्थान-भेदसे कई देवताओं के लिये प्रयुक्त हो ता है। इसी आधारपर यह मन्त्र गणेशके लिये प्रयुक्त हुआ ते तित्तरीय-आरण्यकके १०वें प्रपाठकके प्रथम अनुवाकमें यह त्र आया है, जो गणेश-गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है—

'तत्पुरुषाय विद्यहे, वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती विद्यात्।'

—इसमें यह प्रार्थना की गयी है कि 'दन्ती हमको प्रेरित । वन्तीका अर्थ हुआ—दाँतवाला । उनका विशेषण है—
तुण्ड, टेढ़ी सूँडवाला । दन्तीमें दाँतोंकी संख्याका निर्देश तुण्ड, टेढ़ी सूँडवाला । दन्तीमें दाँतोंकी संख्याका निर्देश तृण्ड है कि ऐसा नाम उसीको दिया जा कता था, जिसके दाँतोंमें कोई विशेषता रही हो । ऐसी गामें स्वभावतः गणेशजीके एकदन्त, एकरद-जैसे नामोंकी गामें स्वभावतः गणेशजीके एकदन्त, एकरद-जैसे नामोंकी गर ध्यान जाता है और यह स्पष्ट होता है कि 'दन्ती' गश्जीका हो नाम है । 'वक्रतुण्ड' नाम इसी निष्कर्षकी पृष्टि रता है । तैत्तिरीय-आरण्यक कृष्ण-यजुर्वेदके अन्तर्गत है । रता है । तैत्तिरीय-आरण्यक कृष्ण-यजुर्वेदके अन्तर्गत है ।

भाणा शब्द समूहका वाचक है । समूहोंका पालन करने-ले परमात्माको भाणपति। कहते हैं। भाण्यन्ते बुद्धधन्ते ते गाः'—इस ब्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण दश्यमात्र 'गण है और उसका ा अधिष्ठान है, वही भाणपति है। गणेश भगवान् लम्बोदर ; क्योंकि उनके ही उदरमें समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और किसीके उदरमें नहीं हैं । उनका वाहन मूचक है । मूघककी रह ही सर्वान्तर्यामी सर्वप्राणियोंके हृदयरूप विलमें रहनेवाले ्वं जन्तुओंके भोगोंको भोगनेवाले ही श्रीतणपति हैं। चूहा रेवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक, विश्लेषक एवं ुद्धिका सूचक है। हाथीका सिर लगना संयोजका अमाहारक, समन्वयकारक, संश्लेषक बुद्धिका उदय होना है । ्रात और तन्मूलक व्यवहारके लिये विभाजक और तमाहार-हारक-दोनों प्रकारकी बुद्धि चाहिये, परंतु प्रधानता समन्वय-र्रुद्धिकी ही है; इसीलिये गजवदमजी चूहेपर सवारी करते हैं। ृस संश्लेषक बुद्धिके कारण ही गणेशजी 'चुद्धिसागर' माने जाते हैं। चूहा ठौकिक बुद्धिवारे मोहादृत जीवका भी प्रतीक ्रे—'आसुस्ते पशुः।' ( यजु० ३ | ५७ ) चूहेकी चगलता और भोगलोल्पता प्रसिद्ध हो है । वह रातमें निकलता है और रातको मोह-अज्ञानको उपमा दी जाती है। यह भी अधानी जीवसे चूहेको समता दिलानेवाली वात है । श्रीगणेश विद्यात्मक र्श्यतकार्के प्रतीक हैं। गणेशजीकी एकद्वता उनकी अहैत-

प्रियताकी सूचक है। उनको मोदक प्रिप होना हो। नगहिषे। मोदकका अर्थ है—आनन्द देनेवाला। मोदक प्रशापन्द हा नान है। इनके उपासकोंको सभी प्रशासकी ऋदि सिदियों मुलभ हैं।

पाणेश्वाम्ना अर्थ इस प्रकार है——

ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्दाणवाचकः। तभोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्॥

अर्थात् भाग ज्ञानार्थवाचक और भाग निर्नाणनाचक है। इस प्रकार ज्ञान-निर्वाणवाचक गणके ईश परत्रहा हैं, में उनको प्रणाम करता हूँ।

गणेश-पुराणके उपासना-सण्डमें दिये हुए गाणेशाष्टकः (२) का यह ख्लोक भी ध्यान देनेयोग्य है—

यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेत-

तथावजासनो निक्षमो विश्वमोसा । तथेन्द्रादयो देनसंघा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥

्हम सदा उन गणेशको प्रणाम करते और उनका भजन करते हैं, जिनमेंसे यह सारा जगत्। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देव-सङ्घ तथा मनुष्य आविर्भूत हुए हैं।

इसी प्रकार (एकदन्तरतोत्र) ( २-३)में कहा गया है— सदारमरूपं सकलादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यवोधम् । अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं ज्ञजामः ॥ विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकम् । सदा निशक्यक्समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं ज्ञजामः ॥

भी सदा आत्मस्वरूप हैं, सबके आदिभूत हैं, मायासे परे हैं। 'सोऽइमिस'—वह परमात्मा में हूँ—इस अचित्रय बोधसे सम्पन्न हैं तथा जिनका आदि, मस्य और अन्त नहीं हैं, उन एकमात्र भगवान् एकदन्तकी हम शरण छेते हैं। जो विश्वके आदिकारण हैं, योगियों के हृदयमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकाशमान एक—अद्वितीय तस्य हैं। निरालम्ब समाधिके द्वारा ही जिनका सदा साक्षात्कार सम्भव है, उन भगवान् एकदन्त (गणेश) की हम शरण छेते हैं।

अतः श्रीमणेश परतत्त्वके ही एक रूप है। गाणपत्य उपायक परमात्माको प्रहागणाधिपतिभ्के नामसे पुकारते हैं और गणपतितत्त्वको ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं। अपनी शुद्ध अवस्थामें अखण्ड, चित्वन, एकरस, नेति-नेतिधान्य ब्रह्म ही उपासकंकि भावनाके अनुसार विभिन्न रूपोंमं प्रतीत होता है। बहुत प्राचीनफाटसे गणपति-उपासकंका पृथक् सम्प्रदाय चटा आ रहा है—-ध्याणपत्य-सम्प्रदायः। ध्वंकर-दिग्विजयःको देखनेसे पता चटता है कि शंकराचार्यका इस सम्प्रदायके अनुसार भी श्रीगणेश इस चराचर-जगत्के निमित्त और उपादान कारण हैं। उनकी उपासना ही भोग और मोक्षका साधन है। अपनी समन्वयद्दृष्टिके कारण सर्वसामान्य सनातनधर्मी (हिंदू) भी पञ्चदेवोपासक होता है। पञ्चवेवोपासनामं विष्णु, शिवः शक्ति और सूर्यके साथ गणेशो-पासनाक विधान है।

श्रीगणेशजीकी पूजा सारे भारतवर्षमें होती है। महाराष्ट्रमें विशेष समारोहके साथ गणेश-पूजन होता है। ऐहिक और आमुष्मिक—सभी प्रकारके काम्यकर्मों गणेश-पूजा अनिवार्य है। श्रीतिविधिसे सम्पन्न होनेवाले बहुत से कृत्योंमें भी गणपित-पूजन किया जाता है। मङ्गलकार्योंमें दीवालेंपर उनके चित्र बनाये जाते हैं। श्रीगणेशजीकी पूजासे विक्नोंकी शानि और सिदिकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सभी कार्योंमें श्रीगणेश प्रथमपूज्य हैं। महस्वपूर्ण बात यह है कि योगशाश्रीय साधनामें प्रसिद्ध षट्चकोंके भेदन-क्रममें भी प्रथमचक्रमें गणेशजीका स्थान माना गया है। मूलाघार-चक्रकों भागेशजीका स्थान माना गया है। मूलाघार-चक्रकों भागेशजीका स्थान माना स्था है। मूलाघार-चक्रकों भागेशजीका स्थान माना स्था है। मूलाघार-चक्रकों भागेशजीका स्थान माना स्था है। मूलाघार-चक्रकों भागेशजीका स्थान साथा स्थातकार हो। गणेश प्रथमचक्रमें स्थित हैं—

गणेइनरो निधिनिष्णुः शिवो जीवो गुरुक्या । चडेते हंसतामेरय मूळाधारा**दि**षु स्थिताः ॥ ( भागपदितः )

संत गरीबदासने भी एक पदमें यह चर्चा की है— मूलचक गनेसबासा रक्तबरन जहँ जानिये। क्तिज जाप कुलीन तज सब शब्द हमरा ज्ञानिये॥

तन्त्राचार्योका भी आदेश है कि सभी मङ्गलकार्योके आरम्भमें गणेशका पूजन किया जाना चाहिये। 'महानिर्वाण-तन्त्रके दशमोह्यसमें गुरुदीक्षाके अवसरपर गणपति-पूजनका विधान बताया गया है। 'श्वारदातिळक'के त्रयोदश पटलमें भी बड़े विस्तारसे गणपति-पूजाका विधान है। महागणपति, रांतानगणपति, स्वर्णगणपति और नवनीत-गणपतिके साथ हरिद्रागणपति, उच्छिष्ट-गणपति, लक्ष्मी-गणपति और पिङ्गल-गणपति आदि अनेक रूप-भेदोंकी भी चर्चा है। 'प्राणतेषिणी>-तन्त्रमें गणपतिके पचास नाम और इन पचासों गणपतियोंकी शक्तियोंके नाम भी दिये हुए हैं।

गणपितकी इस प्रथमपूज्यता और व्यापकताके कारण 'श्रीगणेशः-शब्दकी 'शक्तिः ही आरम्मार्थमें रूढ़ हो गयी है। जैसे—इस कार्यका 'श्रीगणेशः हुआ है, आदि। गणेशपूजनकी प्रथा इस देशमें ही नहीं, प्रत्युत संसारके प्रायः अधिकांश देशोंमें पायी जाती है। चीन, जापान, नेपाल, तिव्यत, वर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा, वोर्नियो, अमेरिका आदि देशोंमें विभिन्न रूपोंमें श्रीगणेशकी पूजा होती है। अनेक स्थानोंपर खुदाईमें श्रीगणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियाँ मिली हैं। प्राचीन कालमें संसारके अधिकांश भागपर भारतीय संस्कृतिका प्रभाव था, अतः जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृतिका प्रभाव पी, वहाँ-वहाँ श्रीगणेश पहुँचते गये। बौद और जैन-धर्ममें भी विविध रूपोंमें श्रीगणेशकी पूजा शिलती है।

पृथ्वीभरमें किसी दूसरे उपास्यके व्यक्तित्वसे गणेशजीकी तुलना नहीं की जा सकती । गणेशजीकी पूजा अत्यन्त व्यापक है । एक ओर वैदिकमतावलम्बी (हिंदू ) उनको यवद्वीप, बोर्नियो और बालि आदि द्वीपोंकी ओर ले गये तो दूसरी ओर वे अपने वौद्ध अनुयायियोंके साथ तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन और जापान पहुँचे । सर्वदेशप्रगण्यका स्थान पाकर, विदेशोंमें पहुँचकर वैरोचन और अवलोकितेश्वर बोधिसन्विंस तादात्म्य प्राप्त करके योगके अनिर्वचनीय रहस्योंका प्रतीक बनना गणेशजीका ही काम है । उनके अप्रतिम व्यक्तित्वके सामने किसका सिर नहीं सुकेगा।

अन्तर्मे जगदधीश्वर सर्वदेवाप्रगण्य श्रीगणेशको ६म विक्नेश्वरके रूपमें प्रणाम करते हैं—

विष्नध्वास्तिनवारणेक्षतरणिर्विन्नाटवीह्व्यवाड् विष्नस्याङकुङाभिमानगर्हो विन्नेभपञ्चाननः । विष्नोत्तुङ्गनिरिप्रमेदनपविर्विष्नाम्युधेर्वादवः विष्नाचीषवनप्रचण्डपवनी विष्नेक्ष्यरः पातु वः ॥

## श्रीगणेश

( हेखक--श्रीरायकृष्णदासजी )

गणेशकी वन्दना प्रायः सभी हिंदू प्रत्येक शुभ कार्यके आरम्भमें करते हैं। यहाँतक कि किसी कार्यारम्भके लिये 'श्रीगणेश करना' एक मुहावरा बन गया है। गणेशकी यह प्रथम वन्दना इसलिये की जाती है कि कार्य निर्विच्न पूरा हो जाय। गणेशपूजा केवल भारतमें ही सीमित नहीं, बृहत्तर भारत अर्थात् नेपाल, चीनी-तुर्किस्तान, जावा, वाली, बोर्नियो, तिब्बत, वर्मा, स्थाम, चीन, इंडो-चाइना तथा जापानतकमें गणेशकी उपासना फैली हुई थी, एवं है।

ब्रह्मवैयर्तपुराणके अनुसार जन्मके कुछ देर बाद रानैश्चर-की दृष्टि पङ्नेसे उनका सिर कट गया था। इसपर विष्णुने एक हाथीका सिर काटकर उनके धड़पर संयोजित कर दिया, इसी कारण उनका नाम 'गजाननः पड़ा। इसी पुराणके अनुसार एक बार परग्रुरामजी शिव-पार्वतीके दर्शनके लिये कैलास गये। उस समय वे निद्रित थे और गणेराजी पहरा दे रहे थे; अतएव उन्होंने परग्रुरामजीको रोका। इसपर कलह हुआ और अन्ततः परग्रुरामजीने अपने परग्रुसे उनका एक दाँत काट डाला। इसी कारण वे 'एकदन्तः हैं। माघकाव्यके अनुसार उनका यह दाँत रावणने उखाड़ लिया था। गणेरा-जन्मकी लोकमें एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक बार पार्वती स्नान करने गर्यी। वहाँ उनका मन जबने लगा और समय काटनेके लिये उन्होंने मिट्टीका (या उन्हें जो उबटन किया गया था, उसकी लीझीका) एक गजमुख बालक बना डाला और पीछेसे उस पिण्डमें जान डाल दी, जो गणेरा हुए।

गणेश-सम्बन्धी कथाओं में एक मुख्य कथा यह भी है कि उन्होंने बहाभारतका छेखन-कार्य किया था। भगवान् वेदस्यास जब महाभारतकी रचनाका विचार कर चुके तो उन्हें उसे छिखवानेकी चिन्ता हुई। इसपर उन्हें बद्धाजीने गणेशजीसे यह कार्य छेनेका परामर्श दिया। गणेशजीने इस शर्तपर छिखना अङ्गीकार किया कि यदि व्यास कहीं हकेंगे तो मैं छिखनेका कार्य बंद कर दूँगा। व्यासजीने इसे समझ-समझकर छिखनेके अनुरोधके साथ स्वीकार किया। जब उन्हें दकना होता था तो वे कूट श्लोकोंकी रचना करके बोछ देते थे। इनके अर्थ समझनेके छिये गणेशको दकना पड़ता था। इस दीच व्यास अनेक श्लोकोंकी रचना कर डाळते थे।

गणेशजी विद्या-दुद्धिविपायक हैं। इस रूपमें भी

उनकी बहुत बन्दना की गयी है। वैदिक बृहस्पित बुद्धिके देवता हैं। गणेशजीकें आयुधोंमें परग्र प्रधान हैं उनका नाम भाणपितः है।

महायान बौद्ध-सम्प्रदायमें और तन्त्रोंमें भी । पूजनके विविध प्रकार और क्रिया-कलाप मिलते हैं हठयोगमें शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पना की है, उसमें मूलाधार ( गुदा )-चक्रके देवता गणेश हैं।

बौद्धोंमें स्वेत हस्ती बहुत पवित्र और पूजनीय जाता है । उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध-माता मायादे स्वप्न हुआ था कि एक खेत गज स्वर्गसे उत्तरकर : मुखमें घुसा। पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए। फलतः सफेद बद्धका सूचक माना गया है । इसीसे कई स्थानींकी अब धर्म-लिपियोंमें रवेत हस्तीकी मूर्तिको स्थान दिया गय अशोकके कालसीवाले प्रजापनमें, लेखोंके ऊपर इस हा एक मूर्ति खुदी है, जिसके नीचे 'गजतमो' ( सर्वश्रेष्ठ । लिखा है। इसी प्रकार घौलीके प्रजापनमें सबसे हाथीकी एक आधी मूर्ति उभारकर बनी है। इसी लिपिमें छठे प्रज्ञापनके अन्तमें सेतो (श्वेत:) शब्द लिखा है। गिरनारवाली धर्म-लिपिमें तेरहवें प्रशापनके ह 'स्वेतो हस्ती सर्वलोकसुसाहरो नाम' अर्थात् सब लोव मुख ला देनेवाला खेत इस्ती, ये शब्द खुदे हैं। इ सिवा उनकी धर्म-लिपियोंके चौथे प्रज्ञापनमें यह भी है कि जनताको धार्मिक भावसे हाथियोंका दर्शन क जाता था। गणेशकी गजाकृतिकी चर्चा इस बौद्ध-का उक्त इस्ति-पूजामें पाते हैं । यह बात इस तौरपर और होती है कि बुद्धके नाम भी 'विनायक' और 'गणश्रेष्ठ' हैं

अनतक गणेशकी जो सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है, भूमरा (नागोद राज्य, मध्यभारत) की है। यह । द्विसुज है। जावाके हिंदू-मन्दिरोंमें भी गणेशकी सु प्रतिमाएँ मिली हैं। गणेशकी प्रतिमाओंमें एकदन्त हार्थ मुँह, लंबा उदर, टेढ़ी (विकट) और नाटी (खत्र देह और नाग-यज्ञोपबीत सार्वभीम रूपसे मिलते हैं। प्रकार उनके आयुर्धोमें अञ्जूश प्रायः सभी प्रतिमाओंमें प्रजात उनके आयुर्धोमें अञ्जूश प्रायः सभी प्रतिमाओंमें प्रजात है। उनका प्रिय आहार मोदक है। गणेशका ह चार सुजासे छेकर आठ या इससे अधिक सुजाओं सिकता है। इन ध्यानोंमें या तो गणेश दैठे हुए होते हैं

खड़े या गृत्य करते हुए | शिवके समान उनके इस लाइले पूत गणेशके सांध्य-गृत्यका वर्णन प्रायः मिलता है । यो तो उनका वाहन मृपक है, किंतु तन्त्रोमें उनके और वाहन भी मिलते हैं । गणेशकी मृर्ति व्यापक्रस्पे एकमुख ही मिलती है । भारतवर्षमें ग्यारहवीं-बारहवीं शतीकी उनकी एक पद्ममुख-मृर्ति मुंशीगंज, ढावामें मिली है । दूसरी काशीमें दुण्डिराज गणेशके पास है । किंतु नेपालमें पद्ममुख गणेशकी उपासना 'हेरम्य नामसे प्रचलित हैं । गणेशकी अनेक मृर्तियाँ तथा तान्त्रिक ध्यान शक्तिसहित मिलते हैं । कहीं-कहीं गणेशकी शक्तिकी मृर्ति अकेले भी मिलते हैं । इसमें सारा आकार गणेशका, किंतु वक्षःस्थल स्त्रीका होता है । कहीं-कहीं पार्वतीकी गोदमें गणेश शिशुरूपमें भी मिलते हैं । राजपूत-शैलिके चित्रकार प्रायः सदैव गणेशको उनकी शक्ति सिद्धि और बुद्धिके सहित बनाते हैं, जो उनके अगल-वगलमें अङ्गित की जाती हैं ।

नागरीप्रचारिणी-सभाके संग्रहालय, भारत-कला-भव नृत्य करते हुए गणेशकी एक मध्यकाळीन (प्रायः १० १२वीं शतीकी) मूर्ति है। यह चुनारके पत्थरकी है व अंशतः कोरकर बनायी गयी है। यह २४५ इंच कॅं १४६ इंच चौड़ी तथा ४६ इंच मोटी है। इसमें गणेश रूप भावपूर्ण है, नाचनेकी प्रसन्नता उनके मुँहसे झलकः है और उनकी सारी आकृति मुद-मङ्गल-दाता है। उन त्रिभङ्ग और तालपर पड़ते हुए उनके चरण मुन्दरतासे दिख गये हैं। यह मूर्ति अष्टभुज है और इसमें दिखणावर्त-कर्म हाथोंमें (१) बीहिका अग्रभाग (धानकी बाल), (२) परः (३) जपमाला, (४-५) नागपाश, उपरके दो हाथोंमें, (६) अप टूटा हुआ दाँत, (७) मोदकका देना तथा (८) बीहि अग्रभाग है। ध्यानोंमें गणेशका वर्ण सिन्दूर-चर्चित होने कारण सिन्दूरिया ही मिलता है, किंतु उनके अन्य वर्णवां ध्यान भी पाये जाते हैं।

# श्रीभगवान् गणपति —एक दार्शनिक विश्लेषण

( लेखक—साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनार्दनजी मिश्र पंक्रज', एम्०ए०, शास्त्री, काव्यतीर्थ, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, न्यायाचार्य, सांस्य-योग-दर्शनाचार्य, वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न )

वेदों, उपनिपदों, पुराणों तथा महाभारतमें भी, जिसे पिक्कम वेदे कहते हैं, श्रीगणपतिका व्यास-समासरूपसे वर्णन आया है। यजुर्वेदमें इस देवताको गणपति, प्रियपति एवं निधिपतिके रूपमें आहूत किया गया है। ये प्रथमपुष्य हैं, गणेश हैं, विष्नेश हैं, साथ ही विद्या-वारिधि और बुद्धि-विधाता भी हैं।

पार्वतीनन्दन हेरम्ब एवं स्कन्द—दोनों ही क्रमशः गणपति एवं सेनापति हैं । ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणपति-खण्डमें इन्हें साक्षात् श्रीकृष्णका ही स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। तदनुसार इन्हें अयोनिज कहा गया है। इनके कई नाम हैं। एक नाम है—विनायक। विनायकका अर्थ है (वि=विशिष्ट तथा नायक= नेता)—विशिष्ट नेता। इनका जन्म योनिसे हुआ हो, ऐसा किसी भी प्रामाणिक प्रन्थमें नहीं मिळता।

गणपति, प्रियपति तथा निधिपति कहनेमें वेदका तात्पर्य बड़ा ही गृढ़ प्रतीत होता है । इनका स्वरूप अतिशय विलक्षण है । 'एकं सद् विग्ना बहुधा वदन्ति'—न्यायके अनुसार हमारे वेदांने स्पष्ट कर दिया है कि मूळ तत्त्व एक ही है । एक ही अग्नि निराकाररूपसे अखिल ब्रग्नाण्डमें व्याप्त है; उसमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं। वही अग्नि जन प्रव्वलित होती है, तन उसकी आधारभूत वस्तुओंका जैसा आकार होता है, आग भी उसी आकारमें दीखती है। जलती हुई खिड़की, जलते किंचाड़ तथा जलती रस्सीमें वही आग तत्तद्-वस्तुका आकार घारण कर लेती है— निराकारसे साकार हो जाती है। कहावत है—रस्सी जल गयी, ऐंडन न गयी, उसी प्रकार समस्त जीवधारियोंका अन्तर्यामी परमेक्वर एक है। उसमें किसी प्रकारका कोई भेर नहीं, तथापि प्राणियोंके अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकट होती है। वास्तवमें उस परमातमाकी महत्ता इतनी ही (अर्थात् सीमित) नहीं है, वह इससे भी बहुत अधिक और विलक्षण है।

जो सर्वराक्तिमान् पूर्णत्रहा अग्निके मीतर है, जो जलमें है, जो सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों में अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट है, जो ओषियों में है, वनस्पतियों में है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसका नानाविष वर्णन हुआ है, श्रुति उसे नमस्कार कर रही है।

भाणपत्युपनिषद्भमं लिखा है-

आविभूतं च सष्टचादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः॥

'जो इस सृष्टिके आदिमें आविर्भूत हैं—प्रकट हुए हैं, जो प्रकृति-पुरुषसे परे हैं, इस प्रकारसे गणपतिका ध्यान करनेवाला योगी तो योगियोंमें श्रेष्ठ है।

### 'गण' वया है--

सत्, चित् और आनन्द—तीन गणोंके पति ( रक्षक ) होनेसे, उनसे विभ्वित रहनेके कारण उस तत्त्वको भगणपितं कहते हैं। इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान और सुखका पाता ( रक्षक ) है। जाप्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति-जैसी अवस्थाओं-से परे ( समाधिस्वरूप ) होनेसे वह भगणपितं है। वह जाप्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति ( प्रगाद निद्रा )—तीनों अवस्थाओंका वेत्ता और द्रष्टा होनेसे भगणपितः है। परा, परयन्ती और मध्यमा—तीनों जिसे दृष्टिगोचर होती रहती हैं, वह तुर्यावस्थामें स्थित ब्रह्म ही भगणपित देवः है। त्रिभुवन— पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग—इन तीनों गणोंका पित होनेके कारण वह भाणपितः अथवा भाणेशः है। ज्योतिषशास्त्रानुसार देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण—तीनोंका स्वामी होनेके कारण वह भाणपित आराध्य है।

इन्द्रं भित्रं वरुणमिनमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सद् विप्रा बहुधा वद्रव्यिन यमं मातरिश्वानमाहुः॥ (ऋनेद १।१६४।४६)

अर्थात् सत् (सत्ता ) एक ही है। उसीको मेधावीजन इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम एवं मातिरिक्वा (पवन ) कहते हैं। अनेकतामें एकता ही हमारे शास्त्र-पुराणोंका चरम लक्ष्य है। भागवतकारने कहा है— 'ब्रह्माद्द्यं शिज्यते' (१०।१४।१८) एक ब्रह्म ही उपक्रम है और वही पर्यवसान है।

प्रातःस्मरणीय गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने अपनी अमर रचनाओंमें गणपितको 'जगबंदन' अर्थात् 'जगद्दन्य' कहा है । उन्होंने इन देवको 'विद्या-वारिधि' एवं 'बुद्धि-विधाता' कहकर अभिहित किया है । बालकाण्ड (मानस) के मङ्गलाचरणमें उन्होंने लिखा है—

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । मङ्गलानां च फर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ तदनुसार ये विनायक हैं, वणों, (स्वर-व्यञ्जनसे अभिव्यक्त) अर्थ-समूह, रस-समूहके कर्ता एवं मङ्गळकर्ता हैं। वाणीसे यहाँ परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी—चारों नाद ही अभिप्रेत हैं। छन्दःशास्त्रमें तो गण आठ हैं—भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण और नगण। इनके आठ विनायक हैं—'अष्टी विनायकाः'। और ये गणपति हैं। 'रसानाम्'से काव्यशास्त्रके नौ रस स्पष्ट हैं। ये नौ रसोंके, रसानुक्ल अर्थोंके, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जनः (त्रिशक्तियों) के स्वियता एवं मङ्गळकर्ता हैं, पित (रक्षक) हैं।

आचार्य यास्कने 'निरुक्तं'के तृतीय दैवतकाण्डके ७ वें अध्यायमें इसे स्पष्ट कर दिया है—'महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते।(१)—अत्यन्त ऐश्वर्यशाली विविध शक्तिसम्पन्न होनेसे एक ही परमात्मा विभिन्न गुणोंके कारण अनेक प्रकारसे स्तुत अर्थात् प्रशंसित हैं। गुण-गण (सन्तः, रजस् एवं तमस्) का एकमात्र अधिपति होनेके कारण वह परमात्मा ही 'गणपित' या 'गणिपित' कहलाता है। कठश्रुति (२।१५) का 'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति' कथन भी तो तभी उपपन्न होगा, जब चारों वेद उसी एक पद (ॐ-ओंकारस्वरूप) का आमनन अर्थात् बार-बार अभ्यास (उपदेश—कथन) करते हों।

वेदों में प्रायः समष्टिका ही निर्देश मिलता है। सर्वत्र बहुवचनका उल्लेख मिलता है। वैदिक धर्ममें व्यक्तिसे समष्टिको प्रधानता दी गयी है। वैदिक संहिताओं में असंख्य देव माने गये हैं। कर्म और गुणके अनुसार जैसे विष्णु- सहस्रनाम में एक ही तत्त्व (श्रीविष्णु) हजार नामों से अभिहित है, उसी प्रकार शिवसहस्रनाम, दुर्गाशतनाम- सहस्रनाम आदि प्रन्थों में गुण-कर्मानुसार एकके ही हजार या हजारों नाम हैं।

शतकोटिरामायणान्तर्गत 'आनन्दरामायण'के विलास-काण्डमें वर्णन है---

होवाः सौराश्च गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः।
तमेव प्राप्तुवन्तीह वर्षापः सागरं यथा॥
एकः स पञ्चधा जातः क्रियचा नामभिः क्रिल।
देवदत्तो यथा कश्चिरपुत्राचाह्माननामभिः॥
(८।९-१०)

'इस संसारमें शैव ( शिवोपासक ), सौर ( सूर्योपासक ), गाणेश ( गणेशोपासक ), वैष्णव तथा शक्तिपूजक अर्थात् प्रमुखेगासक उस जहाको उसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं, जैसे वर्णाका जल सागरमें समा जाता है। वह ब्रह्म एक है और वही नाम और कमके प्रभावसे पाँच रूपोमें पञ्चदेवताके रूपों विभक्त होता है। उदाहरणके लिये, देवदत्त एक मनुष्य है। वह किसीका पुत्र, किसीका भाई, किसीका वाप और किसीका चाचा कहलाता है, लेकिन तत्त्वतः वह एक है।

### देवता क्या हैं ? कितने हैं ?

्रायेदमें एक ब्रह्मके बहुधामावकी कल्पना एक दाशांनक विषय है। 'एको देवः' लिखकर यह बतलाया गया है कि यह एक ब्रह्मविषयक सिद्धान्त है । दिव् ( द्योतते दीव्यति वा ) धातुसे व्युत्पन्न 'देव' शब्द तीन अर्थीमें व्यवहृत हुआ है । देवता एक तद्धितीय शब्द है। 'देवानां समहो देवता'--ऐसी व्याख्या भी मिलती है । आचार्य यास्कने अपने निरुक्तके दैवतकाण्डमें लिखा है--'देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद् वा'-(१।७।४।१५) अर्थात् सारे भोग्य पदार्थ देनेवाले, प्रकाशित होनेवाले और समस्त लोकोंका ज्ञान करानेवालेको 'देवता' कहते हैं । और 'दिवु' धातु (दीन्यति) क्रीडार्थक है । दिवि दीव्यन्तिः — जो स्वर्गादि प्रकाशमान लोकोंमें कीड़ा करते हैं, वे देवता हैं। वेदोंमें गुण-कर्मानसार अनेक नामोंसे अनेक देवताओंकी की गयी है--'एको देवः सर्वभूतेषु गृहः'से श्रुतिका अभिप्राय है कि वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति एक ही है। 'तसात् सवेंरपि परमेश्वर एव ह्यते' अर्थात् अनेक नामोरी--तत्तत्कर्मानुसार विभिन्न नामोरी पुकारे जानेपर भी देव ( ईश्वरीय शक्ति- महाशक्ति ) एक ही है। एक ही मूल सत्ता है । सारे देवता उसीके विकास हैं । नियन्ता एक है। यास्कने 'ना राष्ट्रसिव' लिखकर भलीभाँति स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगतरूपसे भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य नर-नारी राष्ट्ररूपसे एक ही हैं, उसी प्रकार अनेक रूपोंमें प्रकट होतेपर भी, अनेक नामधारी होनेपर भी सभी देवोंमें परमात्म-तत्त्व एक ही है।

वेद वस्तुतः एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है। उसमें अचेतन (चेतनाशून्य) पदार्थों, जैसे—जळ, वायु, विद्युत्, पर्वत-पादप आदिकी भी स्तुतियाँ की गयी हैं। वेदोंमें ओषियाँ वैद्योंसे वातें करती हैं। जळ और वायु, चमस और खुवा—सब-के-सव चळते-फिरते हैं, वर-प्रदान करते हैं, घनादि अभीष्ट वस्तुएँ देते हैं। वहाँ तो चेतनवादकी प्रधानता है। साथ ही

भूग्वेदमें यह भी कहा गया है कि तपिखयोंको छोड़ देवता औरोंके मित्र नहीं होते। देवताओंके गुप्तचर अही विचरण करते रहते हैं — उनकी आँखें कभी बंद होतीं।

मीमांसाकार महर्षि जैमिन देवत्वराक्तिको मन्त्रमें स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है—'मन्त्राधीनाश्च देवत अर्थात् ये देवता मन्त्राधीन हैं। जिन मन्त्रोमें जिन देवताओं वर्णन और स्तवन है, उन मन्त्रोमें उन देवताओं की र्या सदासे निहित है। निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैं कि-'एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यक्तानि भवन्ति।' अर्थात् एक परमात्माके ये सारे देवगण विभिन्न अंश हैं, प्रत्यक्त हैं सभी देवताओं की महती शक्ति अथवा पराशक्ति एक ही है।

दैवतवादका प्रधान मन्य 'बृहद्देवता' है । तदनुसा प्रयत्न करके प्रत्येक देवताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये अभिपाय है कि 'देवी भूत्वा देवं यजेत्' । 'बृहद्देवता'वे अनुसार तो शव ( मुर्दे ) की भी आँखें रहती हैं, पर वह इसलिये नहीं देख पाता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहीं है। नेत्र तो जड हैं। जवतक उसका चेतनाधिष्ठाता देवता रहता है। तबतक वह अच्छी तरह देख पाता है। नद-नदी। अग्नि-जल तथा गगन-पवन-सभीके चेतनाधिष्ठाता हैं। जड पदार्थोंमें स्वयं कर्तृत्वराक्ति या भोक्तृत्वराक्ति नहीं है ! इनमेंसे प्रत्येकका अपना चेतनाधियाता है । ये ही अनेक देवता हैं । गणपति, अग्नि, इन्द्र, वरुण, वायु, पूषा, अयंसा, सरस्वती, आदित्यगण, रुद्रगण, विष्णु, मरुत्, सोम, अदिति, त्वश, भग, बृहस्पति, यम, सूर्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमारादि सभी प्रसिद्ध वैदिक देवता हैं । इनके मूलमें एक पराशक्ति अथवा महाशक्ति है और वही परादेवता नाना रूपोंको धारण करती है । गणेदाजी अनादि देवता हैं । नहीं तो शिव-पार्वतीके विवाहमें विषयान, साथ ही मङ्गलके विधाता गणपतिकी अग्रपुजा क्यों और कैसे होती ?---

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भगानि। कोउ सुनि संसय करैं जनि सुर अनादि जियें जानि॥ ( मानस १ । १०० )

### ओंकारसहरूप भगवान् गणपतिका स्वरूप

संत ज्ञानेश्वरके मतानुसार भगवान् गणाध्यक्ष साक्षात् औतर-के स्वरूप हें । यदि आप ध्यानसे उनका वियह देग्यें ती पता चलेगा कि वस्तुत: उनका बहिरङ्ग रूप ओकारका प्रतीक है। दक्षिण भारतके किसी भी गणपतिदेवकी आकृति शत-प्रतिशत ओकारके चित्रसे मिलती-जुलती है। दार्शनिक दृष्टिसे भगवान् गणािघपति बड़े ही बिलक्षण देवता हैं।

शनेश्वर लिखते हैं—'(१) हे ऑकार! हे वेदोंसे ही वर्णनीय आदिरूप ! आपको नमस्कार है । आप ही सकल अर्थ और बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले गणेश हैं। (२) ये जो अखिल वेद हैं, वे ही आपकी सुन्दर मूर्ति हैं और वेदके अक्षर आपका निर्दोष शरीर है। (३) स्मृतियाँ आपके अवयव 👸 । अर्थकी सुन्दरता आपके लावण्यकी द्युति है। (४) अठारहों पुराण आपके मणिन्षण हैं, प्रमेय रत्न हैं तथा पद-रचना उनका कुन्दन है।(५) उत्तम पद-लालित्य आपका रॅंगा शरीर है, जिसमें साहित्य-शास्त्रका ही उज्ज्वल ताना-बाना है । (६) काव्य और नाटक, जिनको देखते ही सानन्द आश्चर्य होता है, इन-ग्रुन करनेवाली आपकी कटिकी क्षद्रघंटियाँ हैं और काव्य-नाटकोंका अर्थ उनकी-- घंटियोंकी -म्वनि है। (७) अनेक प्रकारके तत्त्वार्थ और उनकी कुशल्ताः अच्छी तरह देखनेपर उन तत्वार्थोंके उत्तम पद काव्यादि घंटियोंके बीच चमकनेवाले रत्न हैं। (८) व्यास आदि ऋषियोंकी बुद्धि मेखला-सी सुहाती है और उसका तेज उस मेखलाके पल्लवका अग्रभाग-सा चमकता है। ( ९ ) देखिये, जो 'णड्दर्शन' कहलाते हैं, वे ही आपकी छः

भजाएँ हैं और जो भिन्न-भिन्न मत हैं, वे ही आपके शस्त्र हैं। (१०) तर्कशास्त्र परशु (फरसा) है। न्यायशास्त्र अङ्कश है और वेदान्त सुरस मोदक है । (११) एक हाथमें जो आप-ही-आप ट्टा हुआ दाँत है, वह वार्तिककारके व्याख्यानधे खण्डित किये हुए बौद्धमतका संकेत है। (१२) जो वरदायक कर-कमल है, वह सहज ही सत्कार्यवाद ( सांख्योक्त सिद्धान्त )का सूचक है और धर्मकी प्रतिष्ठा आपका अभय कर है। (१३) अत्यन्त निर्मल विवेक ही आपकी लंबी सुँड़ है। (१४) उत्तम संवाद आपके सम एवं ग्रुभ्रवर्ण दन्त हैं। हे विघ्नराज ! ज्ञानदृष्टि आपके सूक्ष्म नेत्र हैं । (१५) दोनों (पूर्व और उत्तर )-मीमांसाएँ दोनों कानों के स्थानमें दिखायी पड़ती हैं। (ये ही गजकर्ण है।) ( १६ ) तत्त्वार्थ प्रकाशमान प्रवाल है, ज्ञानामृत ही मद है और ज्ञानवान् मुनि उसकी सेवा करनेवाले भ्रमर जान पड़ते हैं। देत और अद्वैत दो निकुम्भ हैं और दोनोंका जिस थ्यलपर एकीकरण (मिलन ) होता है, वही आपका मस्तक है । (१७) वेद और उपनिषद्, जो उत्तम ज्ञानामृतसे युक्त हैं, वे आपके गजमस्तकपर रखे मुकुटमें पुष्पोंके समान शोभा दे रहे हैं। (१८) 'अकार' आपके दोनों चरण हैं, ·उकारः विशाल उदर है और ·मकारः मस्तकका महामण्डल है। (१९) ये तीनों (अउम्) जहाँ समाविष्ट होते हैं, वहीं आदिबीज ओंकार है। गजवदन गणेश ही प्रणवाकृति ( ॐ ) है।

श्रीगणेश-गुणगान मानस-प्रणेताने प्रथम वन्दनाको कर,

वारण-वदन, विद्या-वारण, अरुणवर्ण,
सुषमा-सदन, लोक-शोकके हरण हो।
शरण-विहीन दीन-हीनोंके शरण सच्चे,
तरुण तरणि-तेज-पुक्षके धरण हो॥
आभाभरे अम्बर-विभूषण-विभा-समान,
भावुक उरोंमें भन्य भावोंके भरण हो।

मोद्क-अञ्चन, 'मित्र' मोद्के प्रदाता सदा, गणधीश ! तुम महामङ्गल-फरण हो ॥

मन्जुल मुकुट शीश, सेंदुर-तिलक भाल, कुण्डल-कुलित कर्ण, गले मणिमाला है। वारों चार करोंमें सरोज आदि राज रहे,

द्या-दिष्ट सृष्टि भी बुझाती दुःख-ज्वाला है॥ परम पवित्र पाद-पङ्कज-पराग 'मित्र',

हृद्य मोह-तम देता ज्ञानका उजाळा है।
गुण-गणसागर उजागर तुम्हारी भक्ति,
प्रेम पुरे भक्तिको पिछाती प्रेम-प्याळा है॥

सफल-प्रयास हो विशिष्ट पद पाया है। महाकवियोंमें महामान उनको है मिला. चन्द्र-सा धवल यश विश्व-बीच छाया है ॥ मानस-निमज्जन-निरत नर हुए 'मित्र' 'मोतियों' को उसके सभीने अपनाया है। 'रामनाम-मणि' का प्रकाश घर-घर हुआ, श्रेय 'तुलसी' को यह तुमने दिलाया है॥ सचम्च यदि हो प्रधान करुणा-निधान, हटा विश्वभरका समस्त पाप-भार दो धेन-द्विज-देवोंकी पुनीत पूजा होने लगे, . धर्मका धरामें कर प्रचुर प्रचार दो॥ रास 'मित्र' को भी आत्म-तत्त्वका कराके ज्ञान, इसका किसी प्रकार जीवन सुधार दो। भविकान अवलान दे के जगदान-पुत्र, भव-पारावार-पार इसको उतार दो॥ -- रामनारायण त्रिपाठी 'मित्र' नभ्य-स्थाकरणाचार्य

# श्रीगणपतिका स्वरूप एवं उसका रहस्य

( हेखनः--पं० श्रीगोविन्ददास (संत) धर्मशास्त्री, पुराणतीर्य )

प्रत्येक माङ्गलिक कार्यमें श्रीगणपतिका प्रथम पूजन होता है। पुजनकी थालीमें मङ्गलखरूप श्रीगणपतिका खस्तिक-चिह्न बना-कर उसके ओर-छोर अर्थात् अगल-वगलमें दो-दो-खड़ी रेखाएँ यना देते हैं । स्वस्तिक-चिह्न श्रीगणपतिका स्वरूप है और दो-दो रेखाएँ श्रीगणपतिकी भागीस्वरूपा सिद्धि-बद्धि एवं पत्रस्वरूप टाभ और देम हैं। श्रीगणपतिका बीजमन्त्र है-अनुस्वारयुक्त पारः अर्थात् पारः । इसी पारं बीजमन्त्रकी चार संख्याको मिलाकर एक कर देनेसे खिस्तक चिह्न वन जाता है। इस चिह्नमें चार बीजमन्त्रोंका संयुक्त होना भीगणपतिकी जन्मतिथि चतुर्थीका द्योतक है। चतुर्थी तिथिमें जन्म लेनेका तात्पर्य यह है कि श्रीगणपति बुद्धिप्रदाता हैं। अतः जागतः, स्वप्नः, सुष्तिः और तुरीय--इन चार अवसाओंमें चौथी अवस्था ही ज्ञानावस्था है । इस कारण बुद्धि ( ज्ञान ) प्रदान करनेवाले श्रीगणपतिका जन्म चतुर्थी तिथिमें होना युक्तिसंगत ही है । श्रीगणपतिका पूजन सिद्धि, बुद्धि, लाभ और क्षेम प्रदान करता है। यही भाव इस चिह्नके आस-पास दो-दो खडी रेखाओंका है।

इस प्रकार मङ्गलम् तिं श्रीगणेशस्वरूपका प्रत्येक अङ्ग किसी-न-किसी विशेषता ( रहस्य ) को लिये हुए है । उनका बौना (टिंगना) रूप इस बातका द्योतक है कि जो व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्रमें श्रीगणपतिका पूजन कर कार्य प्रारम्भ करता है, उसे श्रीगणपतिके इस ठिंगने कदसे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि समाजसेवी पुष्प सरलता, नम्रता आदि सदुणोंके साथ अपने-आपको छोटा ( लघु ) मानता हुआ चले, जिससे उसके अंदर अभिमानके अङ्कर उत्पन्न न हों। ऐसा व्यक्ति ही अपने कार्यमें निर्विम्नतापूर्वक अफलता प्राप्त कर सकता है।

श्रीगणपति 'गलेन्द्रवद्नः हैं । भगवान् शंकरने कुपित होकर इनका मस्तक काट दिया और फिर प्रसन्न होनेपर हाथीका मस्तक जोड़ दिया, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है । हाथीका मस्तक लगानेका तात्पर्य यही है कि श्रीगणपति बुद्धिपद हैं । मस्तक ही बुद्धि (विचारशक्ति) का प्रधान केन्द्र है । राथींमें बुद्धि, चैर्य एवं गाम्भीर्यका प्राधान्य है । वह अन्य पशुओकी मौति खाद्य-पदार्थको देख पूँछ हिलाकर अथवा कूँटा उखाइकर नहीं टूट पड़ता; किंतु चीरता एवं गम्भीरता- के धाथ उसे प्रहण करता है। उसके कान बड़े हो इसी प्रकार साघकको भी चाहिये कि वह सुन सर पर उसके ऊपर घीरता एवं गम्भीरताके साथ विचार ऐसे व्यक्ति ही कार्यक्षेत्रमें आगे बढ़कर सफलता प्रार सकते हैं।

श्रीगणपति 'लम्बोदर' हैं । उनकी आराघनासे हं शिक्षा मिलती है कि मानवका पेट मोटा होना चाहिये अ वह सक्की मली-बुरी सुनकर अपने पेटमें रख ले; इ उघर प्रकाशित न करें । समय आनेपर ही यदि आवश् हो तो उसका उपयोग करें ।

श्रीगणपतिका 'एकदन्त' एकता (संगठन) का उपदे दे रहा है। लोकमें ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि अर् व्यक्तियों में बड़ी एकता है—'एक दाँतसे रोटी खाते हैं।' इ प्रकार श्रीगणपतिकी आराधना हमें एकताकी शिक्षा दे रही है यही असिपाय उनको मोदक (लड्डू) के भोग लगाने है। अलग-अलग विखरी हुई बूँदीके समुदायको एक करके मोदकके रूपमें भोग लगाया जाता है। व्यक्तियोंन सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है, उतना एव व्यक्तिसे नहीं हो पाता। श्रीगणपतिका गुख-मोदक हमें यही शिक्षा देता है।

श्रीगणपतिको सिन्दूर घारण करानेका यह अभियाय है कि सिन्दूर सौभाग्यस्चक एवं माञ्जलिक द्रव्य है। अतः मञ्जलमूर्ति श्रीगणेशको माञ्जलिक द्रव्य समर्पित करना युक्ति-संगत ही है। दूर्वाङ्कर चढ़ानेका तार्ल्य यह है—गजको दूर्वा प्रिय है। दूसरे, दूर्वीमें नम्रता एवं सरस्ता भी है। श्रीगुरु नानक साहव कहते हैं—

नानक नन्हे बनि रहो, जैसी नन्ही दून। सर्वे वास जरि जायगी, दून खूब-फी-खूब॥

श्रीगणपतिकी आराधना करनेवाले मक्तजनेके कुलकी दूर्वाकी भाँति अभिवृद्धि होकर उन्हें खायी सुख-वीभाग्यकी सम्प्रांति होती है ।

श्रीगणपतिके चूहेकी सवारी क्यों ! इसका तात्पर्य यह है कि मूधकका स्वभाव है—बस्तुको काट देनेका । वह यह नहीं देखता कि वस्तु नयी है या पुरानी—विना कारण ही उन्हें काट डालता है। इसी प्रकार कुतर्कों जन भी यह नहीं सोचते कि प्रसङ्ग कितना सुन्दर और हितकर है। वे खभाववश चूहेकी भाँति उसे काट डालनेकी चेष्टा करेंगे। प्रबल बुद्धिका साम्राज्य आते ही कुतर्क दव जाता है। श्रीगणपित बुद्धिप्रद हैं; अतः उन्होंने कुतर्करूपी मूषकको वाहनरूपसे अपने नीचे दवा रखा है। इस प्रकार हमें श्रीगणपितके प्रत्येक श्रीअङ्गर्ध सन्दर शिक्षा मिलती है।

## भारतीय संस्कृतिमें श्रीगणेश

( केखक---हा० श्रीसर्वानन्दजी पाठक, पम्०प०, पी-पन्० ही० ( इय ), हो० क्रिट्०, कान्यतीर्थ, पुराणाचार्य )

प्राचीन भारतीय वाद्मयमें पार्वतीनन्दनके आठ नामोंका निर्देश है—१-गणेश, २-एकदन्त, ३-हेरम्ब, ४-विघननायक, ५-लम्बोदर, ६-शूर्पकर्ण, ७-गजवक्त्र और ८-गुहाग्रज—

गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विञ्चनायकम् । कम्बोदरं ज्ञूर्पंकर्णं गजवन्त्रं गुहाग्रजम् ॥ ( नदावैनर्त्तपुराण ३ । ४४ । ८५ )

ऐसे तो श्रीगणेशके आठसे बढ़ते-बढ़ते सइस्रनामतक निर्दिष्ट हैं, पर स्थान-समयाभावके कारण सहस्रनामीतक न जाकर यहाँ केवल उपर्युक्त आठ नामोंका ही अनुसंघानात्मक विवेचन करना अभिप्रेत है । चुरादिगणीय 'गण संख्याने' घातुसे 'अच्' प्रत्यय करनेसे 'गण'-शब्द निष्पन्न होता है और तब यह 'गण'-शब्द शिवके प्रमथ-प्रभृति ३६ कोटि-मित गणोंका बोधक सिद्ध होता है । इसी प्रकार अदादिगणीय 'ईश ऐश्वर्ये' घातुमें <del>(</del>هر) योगसे 'ईश' शब्द न्युत्पन होता है और 'गण' तथा 'ईश'— ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर 'गणेश'-शब्दकी सिद्धि करते हैं । शब्दशास्त्रानुसार 'गणेश'का ब्युत्पन्नार्थ हुआ गणोका नेता अथवा शिवका सेनाध्यक्ष । पौराणिक प्रतिपादना-नसार 'गणेश'-शब्दगत प्रथम अक्षर 'ग' ज्ञानार्थवाचक है और द्वितीय अक्षर 'ण' निर्वाणवाचक है तथा अन्तिम 'ईश' शब्द है—खामिनाचक । इस प्रकार सम्पूर्ण गणेशका शब्दार्थ है-शान तथा निर्वाणका स्वामी ब्रह्मः परमातमा, परमेश्वर या परमतन्त्र आदि ।

·एकदन्ता-शन्दमें ·एका-शन्द प्रधानार्थक है तथा 'दन्ता-

र. ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः।
सयोरीशं परं अध्य गणेशं प्रणमान्यहम्॥
(अध्यवैतनं पु० १। ४४ । ८७)

शब्द बलवाचक है। अतः बहुवीहि-समास-सम्पन्न 'एकदन्तः'-शब्दका अर्थ होता है—सर्वोत्कष्ट बलशाली ।

'हेरम्बः'-शब्दका प्रथम अक्षर 'हें दैन्य या अभाववाचक तथा 'रम्बः'-शब्द पालनार्थक है। अतः षष्ठीतत्पुक्तवान्त 'हेरम्बः'-का शब्दार्थ हुआ—दीन या भक्तजनींका सर्वथा पालनकर्ता ।

विद्यनायकका पूर्वार्घ 'विद्या-राब्द विपत्ति वा अमङ्गल-वाचक हे और उत्तरार्घ 'नायक राब्द—खण्डनार्थक या अपहरणार्थक है । अताएन सम्पूर्ण 'विष्ननायक राब्दका अभिषेयार्थ है—अरोष विपत्ति या विद्यानाओं का संहारक ।

'लम्बोदरंश्नाब्द बहुनीहि-समासके द्वारा सिद्ध हुआ है। इसका विग्रह होता है—'लम्बम् उदरं यस्य सः लम्बोदरः' अर्थात् लंबा है उदर—पेट जिसका, वह। पूर्वकालमें भगवान् विष्णुके द्वारा दिये गये नैवेचों तथा पिताके द्वारा समर्पित विविध प्रकारके मिष्टालोंके खानेसे गणेशका उदर लंबा हो गया है। अतः गणेश 'लम्बोदरंश-शब्दसे अभिहित हैं'।

'सूर्पकर्ण'-राब्दमें भी बहुवीहि-समास है और उसका अर्थ होता है—सूपके समान बड़े-बड़े कर्ण हैं जिनके, वे गणेश । अर्थात् जिस प्रकार सूपसे अन्नोमेंसे दूषित तत्त्वोंको फटक-कर उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है, उसी प्रकार श्रीगणेश

- एकदान्दः प्रभानार्थो दन्तश्च दलवाचकः।
   वलं प्रथानं सर्वेसगादेकदन्तं नमाम्यहम्॥
  - दीनार्थवाचको हैश्च रम्बः पालकवाचकः।
     दीनार्ना पाळकं तं च हेरम्बं प्रणमाम्यहम्॥
- ४. विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः।
  - विपत्वण्डनकर्तारं नमामि विघ्ननायकम् ॥
- ५. विष्णुद्रत्तेश्च नेवेदीर्यस्य लम्बोदरं पुरा । पितादत्तेश्च विविधेर्वन्दे लम्बोदरं च सम् ॥

अपने भूर्पकर्णोसे भक्तजनींके विद्योका निवारण कर विविध ऐक्षर्य तथा ज्ञान प्रदान करते हैं ।

'गजवनन्नः शब्दार्थके प्रतिपादनमें कहा गया है कि जिनके मस्तकपर मुनिके द्वारा प्रदत्त विष्णुका प्रसादक्य पुष्प विराज-मान है तथा जो गजेन्द्रके मुखसे युक्त हैं, उन्हें में नमस्कार करता हुँ"।

'गुहाप्रजभ्शन्दमें पश्चीतत्पुरुव-समासके योगसे इसका तात्पर्य है कि जो गुह—स्वामि कार्त्तिकेयसे पूर्व जन्म प्रहणकर शिवके भवनमें अविभूत हुए तथा समस्त देवगणोंमें अप्रपूच्य हैं, उन गुहाप्रजदेवकी मैं वन्दना करता हूँ। गुहाप्रज-शन्दमें 'गुहः समजो यस्य सः' इस प्रकार यहुनीहि-समास करनेपर श्रीगणेश स्वामिकार्त्तिकेयके अनुज भी सिद्ध होते हैं।

अमरकोश (१।१।४०-४१) में उपर्युक्त आठ नामोंके अतिरिक्त 'विनायक' और 'द्वेमातुर'—इन दो विशिष्ट नामोंका विवरण उपलब्ध होता है।

गजानन और द्वैमातुर—ये दो विशिष्ट नाम रहस्यात्मक हैं। इनके रहस्योद्घाटनमें एक पौराणिक उपाख्यानको उिल्लिखित करना उपयोगी प्रवीत होता है। एक बार देवराज इन्द्र 'पुष्पभद्रा' नदीके तटपर आये। राजधीसे समन्वित, महोनमत्त कामातुरके रूपमें वे इधर-उधर देख रहे थे। उस नदीके तीरपर एक अति मनोरम पुष्पोद्यान था और वहाँ थी पूर्ण एकान्त निर्जनता। उस समय महेन्द्रने चन्द्रलोकसे आती हुई परम सुन्दरी अप्सर रम्भाको देखा। रम्भाकी स्वीकृति पाकर देवेन्द्र उसके साथ कीड़ा करने लगे। स्थलकीड़ाके अनन्तर दोनोंने जलकीड़ा की। इसी मध्य वहाँ अकस्मात् महर्षि दुर्वासा आ धमके। वे वेक्टुण्डसे शिवलोकको जा रहे थे। महेन्द्रने उन्हें सादर प्रणाम किया और महर्षिसे आर्श्वचन पाये।

मुनीन्द्र दुर्वासाने नारायणसे प्राप्त एक पारिजात-पुष्प महेन्द्र देकर कहा- 'यह पुष्प सम्पूर्ण विन्नोका इरणकर्ता है। इसे सादर अपने मस्तकपर धारण करता है। वह सर्व तेजस्वी, बुद्धिमान्, विक्रमी, बलशाली, समस्त देवें अधिक श्रीसम्पन्न तथा इरि-तुल्य पराक्रमी होता है अ जो पासर अइंकारवश इस इरिप्रसादरूप पुष्पको साट सिरपर धारण नहीं कर अपमानित करता है, वह अशे श्री-सम्पत्तिसे भ्रष्ट होकर स्वजनोंसे च्युत हो जाता है<sup>†</sup>। प कहकर महर्षि दुर्वासा शिवलोकको चलते वने । इन्द्र अहंकारवरा उस पुष्पको अपने सिरप्रर न घारण क रम्भाके समक्ष ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया। इसरे तुरंत शक श्रीभ्रष्ट हो गये। इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देखकर रम्भ उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गयी। गनराज इन्द्रको नीचे गिराकर अनन्त महारण्यमें चला गया और हियनीके साथ विहार करने लगा। उस वनमें उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्रीहरिने उस हाथीका मस्तक काटकर वालक गणेशकी शनैश्वरकी कुदृष्टिसे कटी गर्दनमें लगा दिया ।

सम्भवतः इसी कारण श्रीराणेश 'द्रैमातुरः कहे गये 'द्वयोर्मात्रोरपरथं पुमान् द्वैमातुरः ।' अर्थात् उनकी एक माता जननी पार्वती और दूसरी माता वह हिंधनी हुईं। जिसके पुत्रका सस्तक गणेशमें योजित किया गया था । उसी समयसे वे 'गजाननःकी संशासे भी घोषित हुए।

एकदन्तता-रहस्यके प्रतिपादनमें भी इसी प्रकार एक पौराणिक उपाख्यान उद्धरणीय प्रतीत होता है । इस पृथ्वीको इक्कीस बार भूपग्रस्य कर और महावीर कार्तवीर्ष तथा बलवान् सुचन्द्रको मार चुकनेके पश्चात् परशुराम अपने गुरु शंकर, भाता पार्वती, भ्राता गणेश तथा कार्तिकेयके दर्शनको कैलासपर्वतपर पहुँचे।

६. शूर्याकारी च यत्कणों विध्वतारणकारणी। सम्पदी ज्ञानरूपी च शूर्यकर्ण नमाम्यहम्।। (अञ्चलवर्षापु०३।४४। ८८-९२)

१०. विष्णुप्रसादपुष्पं च यन्मूसि मुनिदत्तकम्।
 तद् गजेन्द्रवकत्रयुक्तं गजवकत्रं नमाम्यहम्॥
 ८. गुहस्याग्रे च जातीऽयमाविभूती हरालये।
 वन्दे गुहायजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम्॥
 (ब्रह्मदेवर्तपु०३।४४।९३-९४)

नारायणनिवेदिसम् । पुष्पं ९. सर्वविष्टहरं सर्वतः ॥ जयस्तस्यैद देवेन्द्र मूर्झादं पस्य द्वानामग्रणाभवेत् । सर्वेषां ন্ धुना जहाति कदापि सम्॥ तच्छायेव महालक्ष्मीर्न पुद्धया विकामेण बलेन शानेन तेजसा इस्तिक्यपराक्रमः ॥ श्रीमान सर्वदेवाधिकः भक्तया मूर्धि न गृह्यति थोऽहंकारेण पामर:। नैवेदं च हरेरेव स भएथीः स्वज्ञातिभिः॥ ( ब्रह्मवैवर्त प्रव ३ । २० । ५ (--५७ )



नुस्य करितां सक्छ देव । तटक होती ॥ ( सनर्व रामदास )
प्रतिमाणिक स्पुण रूप अत्यन्त तुन्दर और मीटक है । उनके नृत्य वरते हो देवगण विभार हो जाते हैं ।

वहाँपर परश्ररामने अपने परम गुरु भगवान् शिवको ।णाम करनेके लिये भीतर जानेकी इच्छा प्रकट की । इसपर दारपर स्थित गणेशने उन्हें रोककर कहा- अभी भगवान् शंकर निद्रित हैं। उनके जग जानेपर उनसे आज्ञा लेकर मैं भी आपके साथ ही चलूँगा--कुछ समयतक आप प्रतीक्षा करें । गणेशके रोकनेपर भी परशराम ककना नहीं चाहते ये । अत्र दोनोंमें वाग्युद्ध होने लगा । वाग्युद्धके वढते-बढते दोनों क्रोधाविष्ट हो गये। अब परशुराम गणेश-पर अपने फरसेसे आक्रमण करनेको पूर्णरूपसे प्रस्तुत हो गये; परंतु कार्त्तिकेयके मध्यमें पड़ जानेसे कुछ क्षणिक शान्ति आयी । क्षणीपरान्त पनः परश्चरामने गणेशको धका दिया और वे गिर पड़े । पनः उठकर गणेशने परशरामको पाटकारा । इसपर परशुरामने कुठार उठा लिया । तब गणेश उन्हें अपनी सुँड्में परशुरामको लपेटकर धुमाने लगे और घुमाते-ही-घुमाते गणेशने उन्हें तीनों लोकोंका दर्शन कराकर गोलोकवासी भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन कराये । अव परशुरामने अपने अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, अपने गुरु शम्भुके द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ कवच और स्तोत्रका स्मरण किया। तदनन्तर परशुरामने अपने उस अमोघ कुठारकोः जिसकी प्रभा मीष्म ऋतुके मध्याह्नकालिक सूर्य-प्रभासे सौगुनी थी और जो तेजमें शिव-तुस्य था, गणेशपर चला ही दिया। पिताके उस अमोघ अस्त्रको आते देखकर स्वयं गणपतिने उसे अपने वाम दन्तसे पकड़ लिया-उस अस्त्रको व्यर्थ नहीं होने दिया । तत्र महादेवके बलसे वह कुठार वेगपूर्वक गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परशुरामके हाथमें लौट आया" । तबसे गणेश (एकदन्त के नामसे अभिहित होने लगे।

इस पौराणिक उपाख्यानसे गणेशका 'एकदन्तन्वः सिद्ध और चरितार्थ होता है ।

क्वचं सुदुर्कभम् । १०. ससार स्तीनं गुरुद्त्तं **અમી** પ્રદેવ શ્રીકૃષ્णં गुर्ह राम्भं जगद्गुरुम् ॥ पर्शामन्यभ शिवतुस्य तेजसा । चिभ्रेप मीध्ममध्याद्धमातेण्डप्रभाशतगुणं मने ॥ पितुरब्यर्थमस्त्रं च दुद्रा गगपति: स्वयम् । वामदन्तेन नारत्रं લ્યર્ય भग्राइ चकार इ॥ पर्श्व गेन छित्त्व। दन्तं त्तिपत्य समूलकम् । रामइस्तं महादेववलेन ਚ भगाम ( मद्भवेवर्तपु० ३ । ४३ । ३१--३४ )

## गणेशकी अग्रपूज्यता

गणेशदेवकी सर्वप्रथम पूजा केवल पश्चदेवयजनमें ही नहीं, प्रत्युत अखिल-३३ कोटिमित देवोंके अर्चनमें भी होती है; क्योंकि 'पुण्यक'-नामक वताचरणके प्रभावसे स्वयं साक्षात् गोलोकनाथ-विष्णु आदि देवोंके भी देव भगवान् श्रीकृष्ण ही पार्वतीके पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए थे । अतः श्रीकृष्ण और गणेश—दोनों अभिन्न अर्थात एक ही तत्त्व हैं । पौराणिक प्रतिपादनानुसार वामन नरसिंह, रामादिके अवतार केवल अंशावतार हैं, परंत श्री कृष्ण तो सम्पूर्ण घोडरा कलाओंसे परिपूर्ण साक्षात् भगवान्-परब्रह्मः परमात्मा वा परमतत्त्व ही हैं। । पुनः पार्वतीने वताचरणकाळीन रतुतिकममें श्रीकृष्णते उनके समान ही अलौकिक सुन्दर पुत्रकी कामना की थी । भगवान श्रीकृष्ण बालकरूप धारणकर महलके भीतर स्थित पार्वतीकी शरया-पर जा शिवके वीर्यमें मिश्रित होकर पुत्रके रूपमें आविर्भृत हुए थे, अतः श्रीकृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न तस्त्र हैं। एक स्थलपर विष्णुने कहा है कि मेरे वरदानसे गणेशकी पूजा सर्वप्रथम होगी । सम्पूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले गणेशकी पूजा करके ही मनुष्य निर्विधतापूर्वक पूजाके फलको पा लेता है। अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है । विब्णुने जय गणेशके धड़पर गजका मस्तक योजित कर उस बालकको जीवित कर दिया। तत्र विष्णुने ग्रुभ समय आनेपर देवों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारीसे उस बालकका पूजन किया और उससे कहा—'सर्वश्रेष्ठ /

११. प्यते चौशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्॥' (भागवत १।३।२८)

१२. भनते भनद्विषं पुत्रं रूब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्।'
(महावैनर्त्तपु० ३। ७। १२५५)

१३. रेतःपतनकाळे च स विष्णुर्विष्णुमायया। विधाय विष्ररूपं तु आजगाम रतेर्गृहस्॥ (महावैवर्त्तपु० ३।८।१९)

सर्वदेवानामसाकं पूज्यश्च जगता विभः । सर्वाग्रे पूजनं तस्य भविता मद्दरेण सर्वदेवानामग्रे सम्पूज्य पुजासु तं पुजाफलमवाप्रीति निविद्येन वृथाऽन्यथा ॥ (मझवेदर्सपु० ३।६।९७-९८)

मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम सर्वश्रेष्ठ होओ। 1978

इन विन्नतियोंसे ध्वनित होता है कि गणेश आदि-कालसे निखिल देवाग्रपूज्य हैं।

भूग्वेदके ब्रह्मणस्पितको गणपति की उपाधि दी गथी है, जिससे ज्ञानदेवता बृह्स्पितका समकक्ष बननेमें गणपितको पश्चात्कालीन घारणाओंमें सहायता मिली । ठद्रके वर्णनमें रुद्रके अनेक गण कहे गये हैं, उन गणोंके पितका नाम गणपित है और गणपितका ही द्वितीय नाम विनायक या गणेश है।

मानवयसम् त्र (२।१४) में शालकटङ्कर, क्ष्माण्ड-राजपुत्र, उस्मित और देवयजन नामक चार विनायकोंका उल्लेख है। वे विविध विन्नकर्ताओंके रूपमें विवृत किये गये हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृतिमें वर्णन आया है कि बद्र और ब्रह्मदेवने विनायकको गणीका नायक बनाकर मच्चयहोंमें विन्न करनेको नियत किया। वहाँ एक ही विनायकका उल्लेख है, पर उनके छः नाम कथित हुए हैं—(१) मित, (२) सम्मित, (३) शाल, (४) कटक्कट, (५) कृष्माण्ड और (६) राजपुत्र। विनायककी माताका नाम वहाँ अम्बिका है। विनायक स्वभावतः हानिकारक होने- पर भी उपासनासे हितकर माने गये हैं। याज्ञवल्क्य-

१४. अथ विष्णुः शुमे काले देवेश्च मुनिभिः सह।
पूजयामास तं वालमुपहारैरनुत्तमेः॥
सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम।
सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्सेत्युवाच तम्॥
( म्रह्मवैवर्तपु० ३ । १३ । १-२ )

१५. गणानां त्वा गणपतिं इवामहे कविं कवीनामुपसश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रद्मणस्पत आ नः श्रृण्वन्नृतिभिः सीद सादमम्॥ (२।२३।१)

१६. विनायकः कर्मविझसिख्यर्थं विनियोजितः ।
गणानामाधिपत्ये च रहेण अद्युणा स्वया ॥
सितश्च सम्मितइचेव सथा शालकटद्भृटी ।
कूष्माण्डो राजपुत्रइचेत्यन्ते स्वाहासमन्वितः ॥
विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम् ।

स्मृतिका रचनाकाल घष्ठ शताब्दी स्वीकृत किया कुछ शिलाचित्रोंमें विनायकका मस्तक द्दार्थीवे समान मिलता है और 'मालतीमाधव' नाटककी वन्दनामें भवभूतिने विनायकके ऐसे ही सिर किया है।

गुप्तकालीन लेखोंमें गणपतिकी चर्चा नहीं ह एलोराके चित्रोंमें काल-कालीके सङ्गमें गणपति मिलता है, जो आठवीं शताब्दीका माना जाता है। २२ मील उत्तर-पश्चिम पटियाला नामक स्थ शिलालेखरे गणपति-पूजा-प्रचारका प्रमाण उपलब्ध वह लेख ८६२ ई०का स्वीकृत किया गया है। ईसाके पश्चात षष्टी शतीसे नवमी शतीतक गणपति-प प्रमाण मिलते हैं । आनन्दगिरिने 'शंकरविजय'में छः सम्प्रदायोंका उल्लेख किया है । उन्छिष्ट उपासना वासमागियोंकी प्रथाके समान है। गाणपत्य न जाति-भेद मानते हैं, न विवाह-बन्धन, प्रतिबन्ध और न सुरापान-दोष । वे ललाटपर लाल ति हैं। साधारणतः हिंदुओंकी सभी पूजाओंमें पहले पूजा होती है । महाराष्ट्रमें भाद्रपद मासकी गणपतिकी पार्थिव मूर्तिकी पूजा बड़े समारोहसे है । पूनाके निकट चिंचवडमें गणपति-पूजन व्यवस्था है । गणपतिको इतना सम्मान उनके स्वामी होनेके कारण विघ्नविनाशार्थ तथा सार्वत्रिक ही अर्पित किया जाता है<sup>30</sup>।

शुक्रयजुर्वेद-संहितामें गणपतिका उल्केख रि यथा—

'गणानां त्वा गणपति १ हवामहे प्रियाणां त्वा ह्वामहे निधीनां त्वा निधिपति १ हवामहे व आप्टमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ।' ( यजुर्वेद २

उपर्युक्त यजुर्नेदीय मन्त्र अखमेच यज्ञके प्रक है । इसके भाष्यमें उवट लिखते हैं—

'परन्यः त्रिः परियन्त्यश्चम् । गणानां त्वा मध्ये त्वां युगपत् गणपतिं हवामहे आद्भयाम

१ ७. इ०--- भारतीय ईश्वरवादः, १० ४३५--

प्रियाणां मनुष्याणां मध्ये त्वामेव प्रियपति प्रियं भर्तारं हवामहे । एवमेव निधीनां सुखनिधीनां मध्ये त्वामेव निधिपति हवामहे । धर्ध कृत्वा हे वसो अहव, मम त्वं पतिभूयाः इति । महिषी अश्रमुपसंविश्चति । आहमजानि । आनुष्य अहम् अजानि 'अज गतिक्षेपणयोः' । शिपामि । गर्भधं गर्भस्य धारियतृ रेतः । आत्वमजासि गर्भधम् । आनुष्य च त्वं हे अहव, अजासि क्षिपसि गर्भधं रेतः।'

उपर्युक्त भाष्यका अर्थ तो स्पष्ट ही है। अतः इसका अनुवाद अनावश्यक-सा लगता है। इस प्रसङ्गर्मे यह कथन प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि धर्माधर्माचरण या पुण्यापुण्या-चरण देश, काल और परिखितिके अनुसार व्यापृत होता है । सम्भव है, एक देशका धर्म तदितर देशके लिये अधर्म या अहितकर सिंख हो जाय; एक कालका अनुष्ठित सुकर्म कालान्तरमें क्कर्मका तप धारण दूसरी परिस्थितिमें धर्मम परिस्थितिका असत्यभाषण परिगणित हो जाय; तथा च एक ही ओषि किसी व्यक्तिके लिये हितकर है तो वही दूसरेके लिये घातक। इसी प्रकार उपर्युक्त मन्त्र वैदिक युगमें मेन्य अक्षके लिये प्रार्थनारूप था तो आज वही मन्त्र गणेशदेवके आवाहन-में प्रयुक्त होने लगा है।

महाभारतमें भी एक सलपर श्रीगणेशका नामोहलेख मिलता है। भगवान् सत्यवतीसुत व्यास् जब अपने मनः-कृत्यित महाभारत-साहित्यको लिपिवद्ध करनेके लिये उद्यत हुए, तव उन्हें एक लेखककी अपेक्षा हुई—ऐसा लेखक अपेक्षित हुआ, जो व्यासके द्वारा बोले गये क्लोकोंको अतित्वरित गतिसे लिखता जाय । इस चिन्तनमें संलग्न व्यासजीकी हमृतिमें पार्वतीनन्दन गणेश आ गये। स्मृतमात्र गणेश व्यासके समीप साक्षात् ही आ विराजमान हुए। व्यासजीने उनके समक्ष महाभारत-लेखन-सम्बन्धी अपना मन्तव्य

निवेदित किया। गणेशने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा— 'आप भी ऐसी अविराम गितिष्ठे मुझे छेखनीय इलोक देते जायँ कि एक क्षणके लिये भी मेरी लेखनी न इके। जहाँ मेरी लेखनी इकी, उसी क्षण में लिखना वंद कर दूँगा। इसपर व्यासजीने तुरंत सोचकर कहा—'पार्वतीनन्दन! आपको भी मेरे साहित्यको समझते हुए लिखना है। इसपर गणेश सहमत हो गये। व्यासदेव अविराम बोल्ते गये और गणेशजी भी समझते हुए अविराम लिखते गये। सम्पूर्ण महाभारत-साहित्यको उन्होंने लिपिवद कर दिया"।

महाभारतमें गणदेवताके रूपमें 'विनायक'की भी विन्नति उपलब्ध होती है। विनायकके नामका ग्रुद्ध भावसे कीर्तन करनेसे मनुष्य समस्त पापेसे मुक्त हो जाता है<sup>34</sup>।

गम्भीर एवं अभावुकतामय विचार करनेपर श्रीगणेशका दर्शन सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपोमें व्यक्त होता है।
सगुणात्मक शक्ति भी उनमें अलैकिक सी प्रतीत होती है।
गणेशजीने परशुरामको अपनी अत्यन्त लंबी सुँइमें लपेटकर
अपने योगप्रभावसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका दर्शन करा दिया था।
गणेशने उन्हें सप्तद्वीप, सप्तसागर, सप्तपर्वत, भूलोंक,
सुवलोंक, खलोंक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक
आदि करूपनातीत स्थानोंका दर्शन कराकर गम्भीर
समुद्रमें फेंक दिया। जब वे तैरने लगे, तब फिर पकड़कर
उन्हें उठा लिया और धुमाते हुए वैकुण्ठ दिखलाकर फिर
गोलोकमें साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन कराये । पुनः
निर्गुणात्मक तत्त्वकी दृष्टिये तो वे ब्रह्मामिन्नरूप साक्षात्
श्रीकृष्ण ही ये; क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण ही तो अपने
सम्पूर्ण अंशों अथवा कलाओंके साथ पार्वतीके पुत्रके रूपमें
आविर्मूत हुए ये रें।

१८. महाभारतः, भादिपर्व १ । ७५-७९ ।

१२. म्हाभारतः, अनुशासन्पर्व १५०। २५-२९।

२०. मध्येनतंपुर ३, अध्याय ४३ ।

२१. मझीवर्षपु० २०। सम्याप ८।

## श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता

( लेखक--डॉ० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, ५म्० ५०, पी-५न्०डी०)

अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् । तन्तरं वपुषि कुअरंमुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः॥

'जो शान्त और पायन हैं, जिनका बैभव अचिन्त्य है, जो शरीरसे तो नर और मुखसे गजाकार हैं, उन किन्हीं अनिर्वचनीय तेज:पुक्षका हम विश्वरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये चिन्तन करते हैं।

आजका वैज्ञानिक मानव अन्तरिक्ष जगत् और मौतिक जगत्के अनेकों रहस्योंका भेदन करते हुए अपनी नयी-नयी गपनाएँ कर रहा है। नवीन प्रयोगों और भौतिकताकी (ग्विजयने उसे निरा पदार्थवादी बना दिया है। अब वह ।पनेको सृष्टिका नियन्ता सिद्ध करते हुए ईश्वरकी सत्ताकी ो चुनौती देनेके लिये तत्पर है। धर्म उसके लिये अन्ध श्वास, श्रद्धा बुद्धिहीनता और विश्वास मृदताका प्रतीक है। डपदार्थवादी फायरवाख कहा करता था--'मन्ष्योंको गवान्ने नहीं बनायाः अपितु भगवान्को मनुष्योंने बनाया । इसके विपरीत भारतीय महर्षियों-योगियोंने समाधि-वस्थामें अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा परमात्माके जिन-जिन व्य गुण-गणोंका अनुभव किया, विभिन्न शास्त्रोंने उन-उन णोंबाले नामोंका अन्संधान किया है। वस्तुतः ईश्वर अद्वितीय , अर्थात् परब्रह्म परमात्मा एक ही है, किंतु कोई उसे अन्यक्त ानता है और कोई व्यक्त । सृष्टिका सत्ताधीश तत्व एक ही । उसे ही 'ब्रह्म', 'ईश्वर', 'परमात्मा' आदि अनेक नामोंसे ाना जाता है। यथा---

'ब्रह्मेति परमास्मेति भगवानिति राज्यते।' (श्रीमद्रागवत १ । २ । ११)

अर्थात्— 'वह एक ही तत्त्व तत्तत्कारणोंके तारतम्यसे हा, परमान्मा, भगवान् आदि नामोंसे व्यपदिष्ट होता है।

श्रीगणेश-तत्त्व क्या है—यद जिज्ञासा प्रायः सभी गणेशो।सिकोंने हुत्योंको उद्देखित किया करती है । महिष् व्यासजीन
श्रीमहाराणपितसहस्रनामस्तोत्रामें 'गणेशाके पर्यायवाची
।मोंमें उन्हें प्रथमः १८९, प्रथमेश्वरः १९०, तत्त्वानां परमं
।त्त्वम् ५०२, परमात्मा ५४१, ब्रह्म ५५९, भगवान् ५७३,
।ह्मा ७४२, विष्णुः ७४३, श्विवः ७४४, रुद्धः ७४५,

ईशः ७४६, शक्तिः ७४७ आदि विशेषणींभे व्यक्त किया है अतः नामैक्यसे यह प्रतिपादित होता है कि श्रीगणेश औ परमात्मा या परमतत्त्वमें अभिन्नता है।

गणेशाथर्वशीर्षः (१)में उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा निरूपिः करते हुए कहा गया है---

'त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमित । त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव सर स्रविवदं ब्रह्मासि ।'

उपरि-लिखित वचनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो क्वेंचल शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह उसी परव्रहा-गणेशाका सूचक है—जो सृष्टिके आदिमें रहा है, जिससे यह नाम-रूपत्मक सारा जगत् उत्पन्न हुआ है, जिसके भीतर वह स्थित है तथा महाप्रलयके समय पुनः जिसके भीतर वह विलीन हो जाता है। इसी कारणसे श्रीगणेशको अनादि-देवताके रूपमें समादत किया गया है। वे ही योगाधीक्षर, निविपति, शान और बुद्धिके प्रदाता भी हैं। उन्हें ही वक्षतुण्ड, एकदन्त, शूर्पकर्ण, लम्बोदर, विघ्नेश्वर, गणपित, गजानन, विनायक, सिद्धिदाता कहा गया है। उन्हें वेद भी प्रेसा नहीं है—नेति नेति' कहकर अव्यक्त निरूपित करता है, किंतु जो जगत्के लीलाविलान-हेतु अवतरित होकर व्यक्त वनकर सजनीपर अनुग्रह और दुर्धका निग्रह करते हैं। अत्रप्य श्रीगणेश ही ब्रह्म हैं। वे पिर्मुण-सगुण, 'व्यक्ताव्यक्तर भी हैं।

गणेशपुराणके उपासनाखण्ड, अध्याय ४०के अनुशीलनिक्षे ज्ञात होता है कि श्रीगणेश ही आदिदेव, परब्रहा, जगत्के पालक, नियन्ता और प्रेरक तत्त्व हैं। श्रीन्यासजीने श्रीगणेश महत्त्व-सूचक एक कथामें इस यातका उल्लेख किया है कि पूर्वकालमें त्रिपुरासुरने वरदानके प्रभावसे समस्त मृत्युलोक, ब्रह्म और वैद्युण्ठलोकको अपने वश्ववर्तां कर अपनी अध्वण्ड-सत्ताकी स्थापना कर ली। समस्त देवता त्रिपुरासुरके अत्याचारोंसे संतम होकर नारदजीने पूछते हैं—

'यह असुर हमारे मारनेपर भी नहीं मर रहा है। इसने हम सबको अधिकारहीन कर दिया है। ऋष्या बताद्ये, अब हम किसकी शरणमें जायें ! नारदजीने देवताओंसे प्रत्युत्तरमें कहा—'पूर्वकालमें त्रिपुरासुर आदिदेव श्रीगणेशको प्रसन्न कर आपलोगोंसे निर्भय होनेका वरदान प्राप्त कर चुका है। किंतु श्रीगणेशने बुद्धिमत्तासे उसकी मृत्युका केवल एक उपाय रख छोड़ा है। अतः आपलोग कठोर तप करते हुए अपनी मङ्गल-कामना- हेतु उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुर-वधका रहत्य जाननेका प्रयास करें।

कहा जाता है कि देवताओं और ऋषियोंने नारदजीके बताये अनुसार एक सहस्र दिव्यवर्षतक श्रीगणेशका ध्यान एवं स्तुति की । देवताओंने प्रार्थनामें श्रीगणेशका 'परमात्मा'के रूपमें स्मरण किया था, यह अधोलिखित श्लोकोंसे ध्वनित होता है—

नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्तेऽखिलकारणाय।
नमो नमस्तेऽखिलकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिनेऽपि॥
नमो नमो भूतभयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश।
नमो नमः सर्वधियां प्रबोध नमो नमो विश्वलयोद्धवाय॥
नमो नमो विश्वभृतेऽखिलेश नमो नमः कारणकारणाय।
नमो नमो वेदविदामहञ्च नमो नमः सर्ववरप्रदाय॥
(श्रीगणेशपुराण, उपासना ४०। ४२—४४)

ेह सत्यस्वरूप ! आपको बार-बार नमस्कार है । आप ही सब चराचर सृष्टिके कारण हैं, अतः आपको सादर प्रणाम । आप सृष्टिके नियन्ता एवं सब इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं, आपको हम नमन करते हैं । हे सुरेश्वर ! भूतभव और भूतोंको उत्पन्न करतेवाले आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं । आप बुद्धिकी वृत्तियोंके ज्ञाता, सृष्टि-रचियता, उसकी स्थिति और लयरूप हैं। आपको हमारा प्रणाम । हे सर्वेश्वर, विश्वपालक, राव कारणोंके परम कारण! हम आपको सिर सुकाकर प्रणाम करते हैं। आप वेदवेत्ताओंके लिये भी अहस्य हैं; हम वार-वार सबको वर देनेवाले आपको सादर नमस्कार करते हैं।

उपर्युक्त गणेशपुराणमें देवताओंकी वन्दना इस वातकी द्यात में कि शीगणेश ही देववन्दित, सर्वपृष्य, जगत्के परम कारण एवं उसकी स्थिति, उत्पत्ति और लयके एकमात्र हेतु हैं। कहा जाता है कि उन्हींके अनुप्रहसे देवताओंके समस्त संताप दूर हो सके। आज भी हम देखते हैं कि सनातन परम्परासे हिंदूशाखोंमें कार्यारम्भके पूर्व मङ्गलमूर्ति विद्नेशकी

वन्दना मनोरथकी पूर्ति करती है। हमारे इस कथनकी पुष्टि निम्न राब्दोंसे भी होती है—

सर्वमङ्गलकार्येषु भवान् पूज्यो जनैः सदा।
मङ्गलं तु सदा तेषां त्वत्पादे च धतात्मनाम्॥
(सत्योपाख्यान पू०, अ० २३)

अतः सनातन परम्परानुसार भी समस्त मङ्गलादि कार्योके लिये श्रीगणेशजी सदा पूजनीय माने गये हैं। जो कार्योरम्भपर उनके चरणोंका ध्यान करता है, उसके समस्त कार्य निर्विष्ठ सम्पन्न होते देखे जाते हैं। महात्मा गोस्वामी तुल्सीदासजीने तो गणेशजीके स्मरणमात्रमे ही समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिका संकेत किया है। उनके कथनानुसार श्रीगणेश एकमात्र ऐसे देवता हैं, जो केवल स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। इसका यह कारण है कि श्रीगणेश ऋदि-सिद्धि और बुद्धिके दाता हैं। 'ॐ, खरूप उनकी मुखाकृति मङ्गलमयी और सिद्धिदात्री है।

### श्रीगणेश ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म

स्वरूपतः ब्रह्मको निर्गुण माना जाता है, जो कि उसका यथार्थ स्वरूप हैं: किंतु कहा जाता है कि वही मायाकी उपाधिसे सगुण-सा प्रतीत होने लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न उपिथत होता है कि निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता और न सगुणको ही निर्गुण कहा जा सकता है। फिर हम श्रीगणेशको ही निर्गुण और सगुण दोनों ही कैंसे मान लें?

शास्त्रकारों और संतोंका इस सम्बन्धमें कथन है कि माया भी बहाकी ही शक्ति है। पुनश्च शक्ति और शक्तिमान् उसी तरह अभिन्न हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अभिन्न होती है। अतएव मायासे परे होनेपर वह निर्मुण कहलाता है। वह नित्य-निर्मुण होते हुए भी नित्य-सगुण हुआ करता है। निर्मुण-सगुणका एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि चूँ कि हम अपने चर्म-चक्षुओंसे उसके तेजस्वी स्वरूपको नहीं देख पाते, अतः उसे निराकार या निर्मुणके नामसे पुकारते हैं; किंतु उन्होंके जिस तेजस्वी स्वरूपको हम देख सकते हैं, उसे ही साकार या सगुणको उपाधि प्रदान करते हैं। गोश्मों दोनों तस्व एक साथ विद्यमान होनेसे वे एक साथ निर्मुण-सगुण हैं।

भाणपत्यथर्वशीर्पंभं कहा गया है—'आप ही प्रत्यक्ष तत्त्व 'परमारमा' हें—स्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि ।'' (१) 'गणः शब्दमें 'गःका तात्पर्य दृश्यादृश्य जगत्में रहनेवाला 'ब्रहाः हे तथा 'णःका आशय है—मन-वाणीसे रहित और संयोग एवं अयोगमें रहनेवाला । इस तरह 'गक्षरः और 'णकारः रूपसे गणेशको निर्गुण-सगुण कहा जाता है।

इसी तरह 'स्वंश्चाब्द नरात्मक है और 'तत्श्वाब्द गजात्मक तथा दोनोंके ही अभेदमें 'असि क्रियापद है। निर्गुण और सगुणके मध्य प्रणय है। अतएव जिसे 'गकार' और 'णकारश् से समन्वित कहा गया है। वही प्रत्यक्ष परमात्मा है।

श्रुति-वाक्यमें भाकारं और भाकारंका यथायं रहस्य पतिपादित किया गया है। वस्तुतः समस्त जात् क्या है? इसका प्रत्युत्तर हमें आगे लिखी हुई पंक्तियोंमें मिलता है—

सर्व मनोवाणीसयं दृश्यादृश्यस्वरूपकम् । गकारात्मकमेवं तत्तन्न वहा गवाचकः ॥ मनोवाणीविहीनं संयोगायोगसंस्थितम् । ষ **गकारात्मकरूपं** तण्णकारस्तत्र संस्थितः ॥ विविधानि **धाक्तराणि** प्रसृतानि महामते । ब्रह्माणि तानि कथ्यन्ते तत्त्वरूपाणि योगिभिः॥ निरोधातमञ्ख्याणि कथितानि समन्ततः । गकारस्य णकारस्य नाम्नि गणपतेः स्थितौ॥ तदा जानीहि भो योगिन् ब्रह्माकारी श्रुतेर्मुखात्। तयोः स्वामी गणेशश्र योगरूपेण संस्थितः॥ तं भजस्य विधानेन शान्तिमार्गेण

कहनेका आश्य यह है कि गकारात्मक वहा धारण करने गिय है—तथा वह मन और वाणी-मय है तथा दृश्यादृश्यः यक्ताव्यक्तः निर्गुण-सगुण स्वरूपवाला है। 'गणः शब्दमें कारात्मक 'णः मन और वाणीसे परे है अर्थात् निर्गुणस्वरूप । जो संयोग और अयोगमें स्थित है अर्थात् मुक्ति और त्थनका प्रतीक है। 'गकारः सगुण-प्रतिपादक है गैर 'णकारः निर्गुणवाचक । सगुणरूपी गकारके साथ र्गुणका वोध हो। इसिल्ये 'णकारका योग 'गकारके ॥थ किया गया। जिससे 'गणः शब्दकी निष्पत्ति हुई और ससे निर्गुण-सगुणात्मक 'ब्रह्मः गणेशका योध हुआ। इस कार और णकारसे ही अनेक ब्रह्मा और स्रष्टिकी उत्पत्ति ई है—ऐसा योगी छोगोंका कथन है।

पाणेद्याः व्यव्हकी स्थितिमें पाकारः और पाकारः दोनों थत हैं, जो ब्रह्माकार हैं अर्थात् ओंकारस्वरूप हैं। यह श्रुति-प्रतिपादित बात है। भा और भा अक्षरके देवता गणेदा हैं। भागा-हाब्दमें गणपति योगरूपसे स्थित हैं। अतः गणेदाकी उपासना शान्तिपूर्वक उभय—निर्गुण और सगुण रूपोंमें की जा सकती है।

श्रुतिवाक्योंमें कहा गया है कि इस सृष्टिमें सर्वत्र ज्ञक्ष विद्यमान है:—

'त्रह्में वेदसमृतं पुरस्ताह्रह्म पश्चाह्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण।' ( सुण्डक उप० २ । २ । ११)

अस्तुः इस सिद्धान्तानुसार भाणेदाः भी भीनर्गुण-सगुणः रूपसे सर्वत्र विद्यमान हैं।

'गणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्'में कहा गया है:--

'अप्राप्यमप्राप्यं च अनेयं चाजेयं च। विकल्पासहिष्णु तच्छक्तिकं गजनन्त्रं गजाकारं जगदेवावरूचे ।' (३)

अर्थात्—'जो मनोगतिशृत्य है, अर्थात् जिसे मनसे न जाना जा सके, जो अशेय है, अर्थात् जिसे वाणीके द्वारा भी व्यक्त न किया जा सके तथा जो निर्गुण होनेसे विकल्पश्च्य है, वह निरुपाधिक मायासे युक्त है। उनका गजाकार स्यूछ और गजवक्त्र महान् शक्तिका द्योतक है, जिसने जगतको धारण कर रखा है।

श्रीव्यासजीने ब्रह्मसूत्रके अंदर जिसे जगत्की स्थिति, लय और उत्पत्तिका कारण माना है, वह 'ईश्वर' या 'ब्रहा' है। गणेशजीको भी जगत्का परम कारण कहा गया है। भणेशपुराणभ्में कहा गया है—'जिससे ओंकार उत्पन्न होता है—बह गणेश है और इसीसे बेद और जगत् भी आविर्भूत हुए हैं। भणपत्वयर्थर्वशीर्षभ्में श्रीगणेशको ही केवल कर्ती माना गया है। यथा—

#### 'त्वमेच केवलं कर्तासि'(१)

्त्वं)-पदार्थ व्यवहारकी सत्ताको धारण करनेवाला है और 'केवल)-शब्दसे अन्यक्तसे लगाकर स्थूल देहतक समस्त जगतके निर्माता गणेश कहे जाते हैं।

वेद, शास्त्र और पुरागादिका मत है कि सारा विश्व निर्मुण-निराकार अर्थात् सत्-चित्-आनन्द—इन तीनांसे ही ह्यात है। उस परमात्माकी सत्तासे ही सब कुछ होता है। श्रीगणेशको भी त्रह्मा, विष्णु, स्द्र, इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और त्रह्म निरूपित किया गया है— 'त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं स्द्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमिनस्त्वं वायुस्त्वं त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुंवः स्वरोम् ॥'

( गणपत्यधर्वशीर्भ ६ )

वस्तुतः श्रीगणेश हमारे अनूठे और अद्वितीय देवता उनकी आकृतिको देखकर बड़ा ही विस्मय होता है। वे .से गजाकृति और शेष नराकृतिसे व्यक्त किये जाते यथाः—

ओंकारसंनिभिमभाननिमन्दुभालं
मुक्ताग्रबिन्दुममलद्युतिमेकदन्तम्।
लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं
ध्यायेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तम्॥

अर्थात्—ओंकार-सहरा, हाथीके-से सुखवाले, जिनके गटपर चन्द्रमा और विन्दुतुल्य सुक्ता विराजमान है, जो तेजस्वी और एक दाँतवाले हैं, जिनका उदर लम्बायमान जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हैं, उन बुद्धि और सिद्धिके ामी आदिदेव गणेशजीका हम ध्यान करते हैं।

गणेश विद्या-बुद्धि और समस्त सिद्धिके दाता कहे जाते , अतः उपासकोंको उनसे गणेशविद्याका ही वरदान गमना चाहिये। गणेश-उपासकोंको प्रायः तीक्ष्ण बुद्धि तो मल ही जाती है, किंतु तीक्ष्ण बुद्धिसे ही उस समयतक कोई गम नहीं हो पाता, जकतक कि चित्तकी शुद्धि प्राप्त न हो गम । आज हम सर्वत्र देखते हैं कि शक्ति प्राप्तकर निर्वलोंको पीड़ित किया जाता है, धन प्राप्तकर मनुष्यत्वको विस्मृत कर दिया जाता है और विद्या प्राप्तकर विवादमात्र ही किया जाता है। अतः उपासनामें किसी पदार्थकी कामना न करते हुए चित्तकी शुद्धिकी ही याचना श्रेयस्कर मानी गयी है। इस सम्बन्धमें श्रीशंकराचार्यका मत अनुकरणीय है—

'चित्तस्य ग्रुद्धये फर्म न तु वस्तूपलब्धये।'

अर्थात्—'कर्म करनेका उद्देश्य चित्तकी शुद्धि है न कि वस्तुकी प्राप्ति ।'

चित्तकी पाँच वृत्तियाँ मानी गयी हैं-श्वित, मूट, विश्वित, एकाम और निरुद्ध । जहाँ-जहाँ चित्त जाता है, उसमें वह तदाकार हो जाया करता है। जो अपनी चित्त-वृत्तियोंका निरोध करते हुए ध्येयके साथ तदाकार हो जाया करता है, उसे अखण्ड और अनुपम आनन्दका अनुमव होने लगता है। ऐसी स्थिति ध्योगिस्थिति, कही जाती है। ऐसे योगियोंमें

श्रीगणेशका ध्यान करनेवाला श्रेष्ठ योगी होता है। श्रीगणेश अपने मक्तको विद्या और अविद्या—इन दोनींसे दूर करके निज स्वरूपका वीध कराते हैं। अतः गणेश-विद्याका हमारे लिये परम उपयोग होता है। उसकी प्राप्ति ही कल्याणकारी और मङ्गळवात्री कही गयी है।

गणेशजीका 'गणपत्यथर्वशीर्ष'में श्रेष्ठ मन्त्र निरूपित किया गया है—'ॐ गं गणपतये नमः ।' (७)

इस मन्त्रमें भाकार आया है, उसके बाद वर्णादि भिकार है और उससे परे सानुनासिक अनुस्वार है। साथ-में प्रणव है। इस मन्त्रमें भंग वीज है और भोंकार बक्ति। इसके सम्बन्धमें एकाक्षर भाषपति-कवकामें मन्त्रोद्धारमें कहा गया है:—

'गं बीजं शक्तिरोंकारः सर्वकामार्थसिद्धये।'

अतः । अन्यं गं गणपतये नमः ! — इस मन्त्रमें गकार पूर्वरूप, मध्यम अकार और अन्त्यरूप अनुस्वार है। विन्दु उत्तररूप है। इन मिन्न अक्षरोंके एकीकरणको साधन 'गंग नाद कहते हैं और उनके मिलनको 'संहिता' कहा गया है। यह गणेशविद्याकी प्राप्तिका सरल मन्त्र है।

अधर्वशीर्षके मध्यके मन्त्रोंमें गणेश-गायत्री भी दी हुई है, जो सुप्रसिद्ध है—-

'एकदन्ताय विद्याहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।' ( ८ )

अर्थात् 'हम एकदन्तको जानते हैं और वक्रतुण्डका ध्यान करते हें—वह गणेश हमारी बुद्धिको सन्मार्गकी ओर प्रेरित करे।

'एक'-राब्द यहाँ 'माया'-वाचक है और 'दन्त'-राब्द 'माया'-चालक अर्थात् सत्तात्मक है। मुद्रलपुराणमें इसका महत्त्व यों प्रतिपादित किया गया है—

एकशब्दात्मिका माया तस्याः सर्वं समुद्रवम् । भ्रान्तिदं मोहदं पूर्णं नानाखेलास्मकं किल ॥ दन्तः सत्ताधरस्तत्र माया चालक उच्यते । विम्बेन मोहयुक्तश्च स्वयं स्वानन्दगो भवेत् ॥ माया भ्रान्तिमयी प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते । तयोयोंने गणेशोऽयमेकदन्तः प्रकीर्तितः ॥

''एक' खब्द मायावाचक है और 'दल्त' खब्द सत्तात्मक। 'गणेश' वोधक ब्रहाके लिये प्रयुक्त है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उसीकी मायासे नाना प्रकारकी भ्रान्ति एवं मोह आदि उत्पन्न होते हैं। 'दन्तः राब्द वहाँ सत्ताका आधार है। उसे मायाका संचालक कहा जाता है। माया भ्रान्तिमयी है और सत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक है। ब्रह्मकी भी मायायुक्त कहा गया है, इसीसे सत्ताधीश और मायापित दोनों-का अधिष्ठाता गणेशजीको कहा जाता है। '

गणेशजीके ध्यानके लिये 'गणपत्यथर्वशीर्पः'(९)में अधो-लिखित मन्त्र आया है, जो उनके यथार्थ स्वरूपका निरूपण करता है—

एकदन्तं चतुर्हस्तं पाश्तमङ्कराधारिणम् । रदं च वरदं हस्तैविंभ्राणं मूषकध्यजम् ॥ रक्तं लम्बोदरं , शूपैकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुलिशाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् ॥ भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् । आविर्भूतं च सष्ट्रथादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् ॥ पृवं ध्यायित यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ।

अर्थात्—श्रीगणेश एकदन्त, चतुर्भुज, हाथोंमें पाश, भङ्कुश, अभय एवं वरदान मुद्रा धारण किये, मूषक-चिह्नकी वजा लिये, रक्तवर्ण, लम्बोदर, विध्नविनाशी, शूर्पकर्णवाले, जिनके शरीरमें लाल चन्दन लगा है और जिन्हें लाल सुन्दर पुष्प अर्पित किये जाते हैं, ऐसे हैं । वे अपने भक्तींपर अनुग्रहकर्ता हैं, वे ही जगत्के आदिकारण हैं; जो सृष्टिके आदिमें प्रकट हुए प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंसे परे हैं ।

जो योगी इस प्रकार उनका ध्यान करता है, वह व योगी वन जाता है।

आज विश्व अशान्त और संतप्त है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रं निगल जाना चाहते हैं। एक ही देशके नागरिक अपने ही श्वामारिक बन्धुओंके द्वारा प्रताड़ित हैं। दूरकी बात जाने दीजि एक ही परिवारमें भाई-भाई, माता-पिता, पित-पत्नीतक आव्यवहारोंसे संतुष्ट नहीं हैं। इसका मूल कारण क्या है यदि हमें इस स्थितिसे त्राण पाना है तो कार्यारम्भके पिटिनेश्वर और विच्न-विनाशक आदिदेव श्रीगणेशका सम करता श्रेयस्कर होगा। वे हमारे चित्तके गहन अधकार अपनी मङ्गलमूर्तिमयी ज्योतिसे प्रकाशित करेंगे। वे अना अल्प, अस्पर्श, अशब्द अर्थात् निर्मुण होते हुए भी ना रूप-शब्द-स्पर्श आदि व्यक्तरूपमें भी हैं। अतः उन उभयरूपमें उपासना की जा सकती है। उनकी सच्यक्तम उपासना उपासको मौतिक वैभव, बौद्धिक ऐस् और आत्मिक वल प्रदान कर लौकिक और पारलौकि अम्युद्यका मार्ग प्रशस्त करेंगी।

हम अन्तमें उस वरदमूर्ति श्रीगणेशके चरण-कमलें नमन करके सद्बुद्धिकी उनसे याचना करते हु चित्त-शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं—

'नमो वातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपत नमस्तेऽस्तु लम्बोद्रायेकदन्ताय विच्ननाशिने शिवसुता श्रीवरदमूर्तये नमः॥' (गणपत्यथवंशीपं १०

# 'गनपति-पगन मो मानस रम्यौ करें'

मूषक-सवारी नित मोदक-असन-रुचि,
दासन सदा जो ग्यान-बुद्धि सरस्यो करेँ।
दारिद विदारे सुख-संपति भवन पूरि,
अनिमादि-सिद्धि नव-निधिह्स भरयौ करें॥
विधन-विपिन-बिह्न, दायक विमल ग्यान,
हृदय-पटल सोई तुंदिभ वस्यौ करें।
ध्येय तासु सुखद विबुध-कुल-वंदनीय,
गनपति-पगन मो मानस रम्यौ करें॥
—यशवनसिंह चौहान





# गणपति और श्रीमहागणपति

( लेखक-वीतराग श्री १००८ नारायणाश्रमस्वामीजी )

भक्तानुकम्पिनं देवं जगन्कारणमच्युतस्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्॥

''श्रीगणपति प्रकृति और पुरुषसे परे विराजमान ब्रह्म हैं। वे कभी अपनी महिमासे च्युत न होनेके कारण 'अच्युतः कहें गये हैं। सम्पूर्ण जगत्के कारणतत्त्व वे ही हैं। मक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे गणपितदेव सृष्टिके आदिकालमें स्वतः प्रादुर्भृत हुए थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ।''

उपनिषद्में गणपितको साक्षात् ब्रह्म (सर्वन्यापक) बतलाया है—'त्वमेव सर्व खिल्वदं ब्रह्मासि।' (गणपत्यथर्व- शीर्ष १)। जिस तरह ब्रह्म वाच्य-वाचक मेदसे 'सेय और उपास्य' दो प्रकारका है, उसी तरह श्रीगणेश भी उपासनाकी दृष्टिसे निर्मुण एवं समुण दो प्रकारके हैं।

पहला श्रीगणपतिका वाच्यस्वरूप अचिन्त्य अप्रमेय ब्रहा है, जिसकी केवल योगी घट्चकोंमें नादब्रहाके स्वरूपमें उपासना (ध्यान) करते हैं। प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें रीढ़की हड्डीके मूलमें, गुदासे दो अंगुल ऊपर मूलधारचक है। यह चक चार दलींबाला है। इसमें सम्पूर्ण जीवनकी शक्ति अन्यक्त-रूपमें रहती है। चक्रके मध्यमें चतुष्कीण आधारपीठ है। इसपर श्रीगणेश विराजमान हैं। जैसे—

्रत्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयारमकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् ।' (गणपत्यर्थवंशीर्ष ६)

मूलाधार-चक्रके ऊपर त्रिगुणमयी पराशक्ति 'कुण्डलिनी' है। कुलदेवता श्रीगणपतिके चिन्मय स्वरूपका ध्यान करने मात्रसे ही कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहतः विशुद्ध एवं आग्नाचक्रमें प्रविष्ट हो जाती है। तत्तचक्रकी लोकोत्तर सिद्धि प्रदान करती हुई सहस्रार-चक्रमें परमिशिके साथ जा मिलती है। पर्चकोंमें व्याप्त चिन्मयी नादशक्ति ही 'महागणपति' हैं। गाणपत्य-योगमें चिदानन्द-लहरीके स्वरूपमें महागणपतिका ध्यान पर्चकोंमें क्रिया जाता है।

सर्वप्रथम अनादि ( अचिन्त्य-अग्रमेय ), अनन्तस्वरूप श्रीमहागणपतिके चिन्मय स्वरूपमेंसे गाणपत्यधर्मका आविर्भाव हुआ । श्रीगणपतिने अपनी उपाधि गाणपत्यसे विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता एवं शंकर, क्रार्तिकेय, नन्दीश्वर आदि सद्रमणोंको विभुषित किया।

श्रीगणपतिका दूसरा वाचक ( ओंकार ) स्वरूप, सगुण-साकार एवं श्री-समृद्धिका प्रदायक है, जिसके ध्यानमात्रसे ही मनुष्य सम्पूर्ण विद्याका निधिपति बन सकता है—

रक्तो रक्ताङ्गरागांशुक्कुसुमयुतस्तुन्दिल्ड्यन्द्रमौलि-नैत्रेर्युक्तिस्त्रिभिर्वामनकरचरणो बीजप्रान्तनासः। हस्तायान्दसपाशाङ्कशरद्वरदो नागवन्त्रोऽहिभूषो देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विव्वराजः॥ ( प्रश्वसार १६ । ४९ )

अनादिकालसे लेकर आजतक्के देवता, ऋषि, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, वैष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य एवं पाशुपत-मतानुयायी मक्तजन, जिनकी पूजा-सपर्या सदा करते आये हैं, 'वे विष्ननाशक श्रीगणपति शरीरसे रक्तवर्णके हैं । उन्होंने लाल रंगके ही अङ्गराग, वस्त्र और पुष्पहार धारण कर रखे हैं। वे लम्बोदर हैं; उनके मस्तकपर चन्द्राकार मुक्कट हैं; उनके तीन नेत्र हें और हाथ-पैर छोटे-छोटे हैं; उन्होंने शुण्डाग्रमागमें वीज्रूर ( त्रिजीरा नीव् ) ले रखा हैं; उनके हस्ताग्रमागमें पाश, अङ्क्र्य, दन्त तथा वरद ( मुद्रा ) मुशोमित हैंं; उनका मुख गजके समान है और सर्पमय आभूगण धारण किये हें। वे कमलके आसनपर विराजमान हें और समस्त देवता उनके चरणोंमें नतमस्तक हैं; ऐसे विष्ठराजदेव आपरोगोंके लिये कस्याणकारी हों।

पञ्चायतन-पूजामें सर्वप्रथम गणपतिकी पूजा-सपर्या की जाती है। वैष्णवः सौरः, शाक्त तथा पाश्यपत-धर्मानुयायी प्रथम गणपतिकी पूजा करके ही अपने इष्टदेचकी पूजा करते हैं।

#### अग्रपूजाका रहस्य

ब्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत श्रीलिलतोपाख्यानमें महागणपति-के श्राहुर्भावकी कथा शिसद्ध है । भगवती श्रीमहाचिपुरमुन्द्री लिलताके साथ भण्डासुर देंत्यका चमासान युद्ध छिड़ा हुआ था।भगवती वाला अभिका एवं दण्डनाथा नामको दो शक्तियां-द्वारा भण्डासुरके तीन सो पुत्रोंका नियन हो चुका था। श्रीमगवतीकी इस महान् विजयपर भण्डासुरका मन्त्री विश्वक सुन्ध होकर एक वड़ी भारी शिळापर जयविष्न-यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करके रात्रिके समय श्रीलिलतादेवीकी सेनानगरी (शिविर) के एक कोनेमें रख आया।

उस यन्त्रके प्रभावसे युद्धोद्यत सेनामें आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, तन्द्रा ( शिथिल्ता ), प्रमीलिका, क्लीवता, निरहंकारा या विस्मृति—ये आठ दोष उत्पन्न हुए । विष्न-यन्त्रके प्रभावसे श्रीलिल्तादेवीकी सेना उत्साहहीन एवं अचेत होकर शस्त्रोंका परित्याग कर अपने-अपने शिविरमें प्रवेश कर गयी । तय अवसर पाकर विशुक्त तुरंत ही शक्तिसेनापर आक्रमणकर दिल्य शस्त्र-अस्त्रोंका प्रहार करने लगा ।

उस समय श्रीलिलतादेवीकी सेनानायिका दण्डनाथा तथा मन्त्रिणी सचीकेशी दोनों सचेत हो अपने कार्यमें जागरूक थीं। विश्वक्रको युद्धके लिये तत्पर देखकर दोनों महाराज्ञी श्रीलिल्ताके महासांनिध्यमें पहुँचकर सेना-शिविरका समाचार सुनाने लगीं। वह वृत्तान्त सुनकर श्रीमहािकपुरसुन्दरी े उलिता स्मितपूर्वक श्रीमहाकामेश्वरके मुखमण्डलकी ओर । नहारने लगीं—

तस्याः स्मितप्रभापुञ्जे कुञ्जराकृतिमान् मुखे ।
करकोडगल्हानः कश्चिद्वो व्यजृम्भत ॥
जपापरलपारल्यपारल्यस्वपुर्शुतिः ।
बीजपूरं गदामिश्चचापं शूलं सुदर्शनम् ॥
अवजपाशोरपलं ब्रीहिमञ्जरीर्वरदाङ्कशान् ।
रत्नकुम्भं च दश्भिः स्वकृहंस्तैः समुद्रहन् ॥
तुन्दिलञ्चनद्रचूडालो मदबृहितनिस्वनः ।
सिद्धिलक्ष्म्या समाहिलष्टः प्रणनाम महेश्वरीम् ॥
(ब्रह्माण्ड० पु०, ललितो०, अ० २७० । ६८—७१)

'श्रीत्रिपुरसुन्दरी लिलताके मन्दहारयसे उद्भृत प्रभा-पुड़ामेंसे कोई अनिर्वचनीय तेजस्वी देवता प्रकट हुआ, जिसका मुख हाथीके समान था। उसके गण्डस्थलसे मदकी धारा झर रही थी। उसकी अङ्गकान्ति जपा-दुसुम-समृहकी लालीको चुराये लेती थी। उसने अपने दस हाथों और ग्रुण्डमें कमशः श्रीजपूर (विजौरा), गदा, ईखका धनुप, मुन्दर शूल, शङ्क, पाश, उत्पल, धानकी वाल, वरदमुद्रा, अङ्कुश तथा रत्नमय कलश धारण किये थे। वह लम्बोदर था और उसके मस्तकपर चन्द्राकार चूडामणि शोमा पाती थी । उसके मुखसे मदमत्तकी-सी गर्जन-ध्विन निकल रही थी। वह सिद्धि-लक्ष्मीसे आलिङ्गित था। उस गजानन देवताने प्रकट होते ही महेश्वरी ललिताके चरणोंमें प्रणाम किया।

त्रिपुरसुन्दरी लिलतासे आशीर्वाद लेकर वे गजानन विह्ना प्राकारके भीतर सेना-शिविरमें पहुँचे । प्राकारके चारों और वूमते हुए श्रीमहागणपितने एक कोनेपर स्थित विन्न-यन्त्रको देखा। तुरंत ही उन्होंने अपने घोर दत्ता- धातसे उसे चूर्णकर आकाशमें उड़ा दिया। विन्नयन्त्रके नष्ट होते ही शक्ति-सेना सचेत हो युद्धके लिये उद्यत हो गयी।

श्रीमहागणपति अपने मदवारिसे दैत्यसेनाको मूर्च्छित करते हुए आमोद, प्रमोद, दुर्मुख, सुमुख, अरिघ्न (विष्न-हर्ता ) और विष्नकर्त्ता—इन षड् विष्नविनायकों तथा तीवा, ज्वालिनी, नन्दा, सम्भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजवती, सत्या और विष्ननाशिनी—इन नौ शक्तियोंके साथ विशुककी सेनामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने सात अक्षोहिणी सेनाके साथ गजासुर नामक विपुल पराक्रमी दैत्यका संहार किया।

गजासुरको मारकर श्रीगणपित अपनी माँ लिल्ताम्बाके महासांनिष्यमें उपिखत हुए । इसपर प्रसन्न होकर महाराज्ञी श्रीदेवी लिल्ताने श्रीगणपितको सब देवींकी पूजामें सबसे प्रथम पूजे जानेका वर प्रदान किया । जैसा कि—

विततार महाराज्ञी प्रीयमाणा गणेशितुः। सर्वद्वेततप्जायाः पूर्वपूज्यस्वमुत्तमम्॥

( मह्माण्ड पु०, ललितो० २७। १०४)

'जबसे महाराज्ञी श्रीलिलिताका यह वर प्राप्त हुआ, तनसे महागणपित विष्णुः, ब्रह्मा आदि सभी देवताः, असुरः, मुनिः, मनुष्य एवं महिंपियोमें प्रथम पूजित हुए। इसिल्ये पञ्चायतन-पूजामें सर्वप्रथम पूजा श्रीगणपितकी ही होती है। उसके अनन्तर ही सर्वदेश-पूजाकी विधि है।

#### गणपतिकी उपासना

यजुर्वेद्में 'गणानां त्वा गणपति ५' – इस वाक्यसे ब्रह्मा विष्णु आदि गणों के अधिपति श्रीगणनायक ही परमात्मा कहे गये हैं और वैदिक यज्ञक्रियासे इनकी उपासना करना सर्वोत्तम माना गया है। भगवान् आद्यशंकराचार्य तत्वमागेंसे ही गणपतिकी उपासना करनेपर शीघ सिद्धि उपलब्ध होती है, ऐसा कहते हैं। जैसा कि प्रपञ्चसारमें —

आवाद्य विब्नेश्वरमर्चयित्वा प्रागुक्तया तन्त्रविधानक्लृप्तया । निवेदियत्वा सह भक्ष्यलेहीः प्राज्येश्व साज्येरिप भोज्यजातेः॥ (१६।३६)

—मन्त्रागमकी सपर्या गुरुगम्य मानी गयी है। जो साधक गुरु-परम्परासे गणपित-सपर्याकी विद्या उपलब्ध करते हैं, उन्हें ही उपासनामें प्रवेश करनेका अधिकार होता है। तन्त्रशास्त्रकी उपासनामें देश-काल एवं उपकरणीं-की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। मगवान् परशुरामके मतानुसार तन्त्रागम-पूजामें सर्वप्रथम महागणपितका ध्यान करना चाहिये। जैसा कि कहा गया है—

'देवं सिद्धलक्ष्मीसमाहिलप्टपार्श्वम्, अर्थेन्दुशेखर-मारक्तवर्णं मातुलुङ्गगदापुण्ड्रेधुकामुकश्रूलसुदर्शनशङ्ख-पाशोत्पलधान्यमञ्जरीनिजदन्ताञ्चलरत्नकलशपरिष्कृतपाण्येका-दशकं प्रभिन्नकटमानन्दपूर्णमशेपविष्नध्वंसनिष्नं विष्नेश्वरं ध्यात्वा।'

( परशुरामकल्पसूत्र, खं० २ । ४ )

'भगवान् महागणपितका वाम पार्श्व सिद्धलक्ष्मीसे आलिङ्गित है । वे मणिमय रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं । उनका शरीर करोड़ों सूर्योंके समान चमकीला रक्तवर्णवाला है । मस्तकपर अर्थेन्दु ( चन्द्रमौलि ) है । ग्यारह भुजाओं-में मातुखङ्ग, गदा, इक्षु-कार्मुक, सुदर्शन, शूल, शङ्क, पारा, कमल,धान्यमञ्जरी, अपना ही भग्नदन्त तथा रत्नकळश हैं । इस प्रकार परमानन्दपूर्ण गण्ड-स्थलसे मदकी घारा वहाने-वाले सर्वविष्नविष्वंसक महागणपतिका ध्यान करना चाहिये।

तत्पश्चात् सिद्धपीठ ( त्रिकोण-घट्कोण-वृत्त-चतुरस्नादि ) में गन्धाक्षत-पुष्प-पूजित ग्रुद्ध जल्पूर्ण कल्क्यीसे अर्ध्य-स्थापना करनी चाहिये । उसी अर्ध्यामृत-जलसे अर्ध्यपात्र आदिका संस्कार करके महागणपितकी पूजा-सपर्या पञ्चावरणसे करनी चाहिये । जैसा कि—मूलेन पञ्चावरणप्जां कुर्यात् ॥ ऐसा कहा गया है । ( परशुरामकल्पसूत्र, खं० २ । ७ )

पूजा-सपर्याके उपचारमें पाद्य-अर्घ्य-आचमन-स्तान-वस्त्र-भूषण-गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नैवेद्य-नीराजन आदिका उपयोग होता है । जैता कि—'देवं गगनायं दशधोपतप्यं, पोडशोपचारैरुपचर्यं, गणपतिबुद्ध्या एकं वटुकं, सिद्धलक्ष्मी-बुद्ध्या एकां शक्तिं चाहूय, गन्धपुष्पाक्षतेरभ्यच्यं निर्विद्य-मन्त्रसिद्धिभूयादित्यनुग्रहं कार्यात्वा नमस्कृत्य यथाक्षक्ति जपेत्।' (परशुरामकत्यसूत्र, खं० २ । ९ )

उपर्युक्त विशेषार्चामृत-वारिसे सविधि उपचार-पूजा-सपर्यो करके सर्वविद्मितारणार्थ महागणपितकी स्तुति करनी चाहिये । तत्पश्चात् महागणपितमन्त्रका जप करनेपर शीघ सिद्धि प्राप्त होती है । यश्चिप तुरंत सिद्धि प्राप्त करनेके लिये उच्लिष्टगणपिति, वरदगणेश, हरिद्रागणेश आदिकी उपासना अत्यन्त उत्तम समझी जाती है, तथापि ये सब सिद्धियाँ क्षणिक मानी गयी हैं। उपर्युक्त महा-गणपितकी पूजा-सपर्शसे साधकको शाश्वती सिद्धि-समृद्धि उपलब्ध होती है और भोग-अपवर्ग दोनों प्राप्त होते हैं।

### जय गणपति !

जय गणपित, गणनायक जय हे! जन-मन-मङ्गल, जाता।
एक-रदन, गज-बदन, विनायक, कृपासिन्धु सुखदाता॥
जय लम्बोदर, मूपक-बाह्म, विघन-विनाशन-कर्तः।
जय जग-बन्दन, शंकर-नन्दन, कलुप-ताप-तम-हर्ता॥
बुद्धिराशि, ग्रुभ ज्ञान-प्रकाशक, मोदक-प्रियवर वर दो।
भारत-माताके अञ्चलमें सुखद सम्पदा भर दो॥
—वासुदेव गोस्वामी





## गणपतिका वैदिक स्तवन

( लेखक--श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी 'करील' )

आजका वैज्ञानिक अध्ययन इस मतको निरन्तर अयसारित । रहता है कि मनुष्यके ज्ञानका विकास उसी प्रकार धीरे हुआ, जिस प्रकार हमारे घरोंमें हमारे बच्चोंका धीरे-धीरे विकसित होता है। पर हमारे इस युगका नेक अध्ययन जैसे-जैसे प्रगति करता जायगा, वैसे-ही-वैसे उस वैदिक सिद्धान्तके निकट पहुँचता जायगा, जिसमें गया है—वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट है तथा पूर्णसे पूर्णको निकाल लेनेपर पूर्ण ही शेष रह है।

पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुद्रस्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ ( बृहदारण्यकोपनिषद् ५ १ १ १ १

तर्कसङ्गत प्रमाणींसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि वाद्योजका जन्म अन्नके साथ ही हुआ है। गेहूँ में । खोंज आज विद्यमान है, वह उसके जन्मके आदिकालमें । और भविष्यमें भी तबतक बना रहेगा, जबतक गेहूँ का व्ह है। सिंहने घीरे-धीरे हिंसा नहीं सीखी; वह । हिंसक आज है, उतना हिंसक अपनी सृष्टिके आदिमें या; अन्ततक वह आज की ही माँति हिंसक बना । गायने घीरे-घीरे शाकाहार नहीं सीखा। वह आज की माँति अपनी सृष्टिके आदिकालमें भी शाकाहारिणी थी अन्ततक वह शाकाहारिणी ही बनी रहेगी।

वनस्पति-जगत् और पशु-जगत्की प्रवृत्तियोंके सारे इस बातके पृष्ट आधार हैं कि मनुष्य मानवीय रिष्टिके कालमें जिन देवी और आसुरी सम्पदाओंको लेकर हुआ था, वे आदिसे अन्ततक एक-सी होकर उसके ही रहेगी। पाधात्त्य विद्वानोंके बहुमतकी यह मान्यता गदि-मानव वर्वर जीवके रूपमें उत्पन्न हुआ; और बड़ी कालाविषके उपरान्त उसने वीलना सीखा, तभी प्रमाणित हो सकता है, जब यह सिद्ध कर दिया जाय रुगने अपनी उत्पत्तिके बहुत दिनों वाद दौड़ना सीखा कोयलकी कूकमें बहुत दिनों वाद माधुवंश प्रवेश । पर ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता।

पूर्णसे पूर्ण ही प्रकट होता है; इसलिये सम्पूर्ण जीव-, जिसमें मनुष्यका स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अपनी सृष्टिके कालमें पूर्णत्वसे युक्त होकर और दो शक्तियोंसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुआ—एक दैवी सम्पन्ति और दूसरी आसुरी सम्पन्ति । मानव-जीवनमें उसकी दैवी और आसुरी सम्पन्तियोंके वीच निरन्तर संग्राम होता रहता है और इस संग्राममें उसके अन्तस्तलमें व्यास ईश्वरीय सत्ताका अग्निस्वरूप निरन्तर आसुरी सम्पदाके प्रतिनिधि वृत्तका संहार करता रहता है । वेदकी घोषणा है कि 'यह अग्नि सत्यके सद्वीर्यका ईश्वर है; यह संसारके महान् सौमाग्यका ईश्वर है; यह विश्वकी संतान-सत्ता और पशु-सत्ताका ईश्वर है; यह अग्नि उन समीका ईश्वर है, जो वृत्तका संहार किया करते हैं।

अयमितः सुवीर्यस्येशे महः सोभगस्य। राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्॥ (सम्बेट ३।१६।१)

वैदिक ऋपि पूर्णत्रहाकी पूर्ण संतान थे । अपनी पूर्णताके कारण ही वे सारे ज्ञानके आदिद्रष्टा थे। उन्होंने अपने मानस-चक्षओंसे जिस ज्ञानका दर्शन किया था, उस ज्ञानके वे लेखक और प्रकाशक नहीं वने, उन्होंने अपनेको केवल उस ज्ञानका द्रष्टा माना । इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वातरे मी उन ऋषियोंकी पूर्णता सिद्ध होती है। वैदिक ऋषिणेंवे अपने जामत् विवेकके द्वारा संसारकी देवी सम्पन्धि संवर्धनके हेतु एवं आसुरी सम्पत्तिके उम्मूलनके निर्ध जगत्के स्रप्रकी अनेक नामांसे उपासना की है। वेदवार ऋषियोंकी इस देवोपासनाके विवेचनात्मक अध्ययन आवश्यकता कभी समाप्त होनेकी नहीं। वेदोंका सतत है जाग्रत अध्ययन ही संसारको प्रगतिके मार्गपर छे जायग जो विद्वान् वैदिक शब्दोंकी सूची वनाकर, अन्य प्राचं भाषाओंके साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेमें परिष्ठ करते हैं, उनके परिश्रमकी प्रशंसा करते हुए भी यह क जायगा कि उनके उस प्रयाससे वैदिक विज्ञानका वी लोगोंको नहीं हो सकता। वदका कथन है कि जो देवारि वासक ईश्वरको नहीं जान पाया, ऋचाओंके विश्लेपण उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

'यस्तज्ञ वेद किमृचा करिप्यति।' (अग्वेद १।१६४।३९ परमात्माके सत्य-चिन्तनके माध्यमसे मनुष्य असत्यसे सत्यकी ओर बढ़े, यही वैदिक ज्ञानयोग है; मनुष्य अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़े, यही वैदिक कर्मयोग है एवं मनुष्य मृत्युसे जीवनकी ओर बढ़े, यही वैदिक मिक्तयोग है।

परमात्मा अनन्त हैं; उसकी शक्तियाँ अनन्त हैं। वेदोंकी देवोपासना अनन्त शक्तिवाले परमात्माकी ही उपासना है। वेद प्रवल स्वरमें इन सारे देवोंको एक और अकेली परमात्मशक्तिमें केन्द्रित करते हुए बहता है कि शानवान् विप्र एक ही सत्यको विभिन्न नामोंसे कहते हैं—

'एकं सद् विमा बहुधा वदन्ति।' (ऋग्वेद १।१६४।४६)

अपर कहा जा चुका है कि देवी सम्पत्तिके गुण और आसुरी सम्पत्तिके दोषको लेकर ही आदि-मानवका प्राहुमीय हुआ था। इसको अधिक सरल करनेके लिये यह कहा जा सकता है कि आदि-मानवक जो ज्ञान और मोहको लेकर ही उत्पन्न हुआ था। वह अन्ततक मनुष्योंके साथ ही रहेगा। ज्ञान प्रकाशकी बुद्धिमत्ता है और मोह अज्ञानके अन्यकारकी मूहता। ध्यान दीजिये कि जो मनुष्य ज्ञानके आलेकके कारण चन्द्रलोकपर चढ़नेकी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है, वही मनुष्य आणविक आयुधोंका प्रक्षेपण करता हुआ लखोंके विनाशकी मूहता भी दिखलाता है। विद्युत्से दीतिमान् हमारे घर और नगर एवं हमारे अत्यधिक वैभवके साधन हमें इस मूहतासे, इस आसुरी सम्पदाके पाशसे मुक्त कर सकेंगे, ऐसा सोचना स्वयं एक मूहता है।

हमारी यह आसुरी सम्पद्दा, हमारी यह मूढ्ता, हमारी देवी सम्पदाकी बुद्धिमत्ताको पराजित न कर पाये—यही हमारे जीवनका लक्ष्य है। जीवनके इस परम लक्ष्यको पहचानकर ही हमारे वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा वने थे। उन्होंने परमात्माके आनमय स्वरूपका दर्शन अपने मानस-चक्षुओंद्वारा किया था और इस पूर्णदर्शनके उपरान्त ही उन्होंने गणाधिराज गणपितको शानका स्वामी वोपित करते हुए उस परमेश्वरके गणपित-स्वरूपका आवाहन कर कहा था—'देवत्वकी कामना करनेवाले लोग तुमसे प्रार्थना करते हैं। अतः शानके स्वामिन ! उटो'—

'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे।' (ऋग्वेद १।४०।१)

जो वेद गणेशजोको 'गणपित' कहते हैं, वे ही उन्हें 'ब्रह्मणस्पति' और 'बृहस्पिति' भी कहते हैं। देवताओंके गुष् रूपमें गणेशजीके बृहस्पितित्वका वड़ा सरल परिचय हमें पुराणोंके माध्यमसे मिलता है। पर यह बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि गणेशजी ही देवगुष्ठ बृहस्पित हें और उन्हींको वेद 'ब्रह्मणस्पित' भी कहते हैं।

वैदिकविक्षानके अनुसार सारे देवता एक ही परमापता परमात्माकी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके प्रतीक हैं। उन सबको एक ही समझनेकी यात भारतके प्राचीन साहित्यमें वारंवार दुहरायी गयी है। मनुष्यकी देवी सम्पदा उसे श्रेयोमार्गपर वहाती है; पर ठीक इसके विपरीत उसकी आसुरी सम्पदा उसे प्रेयोमार्गकी ओर प्रेरित करती रहती है। इस संवर्षक कारण मनुष्यके सामने सदैव यह भय उपस्थित रहता है कि वह श्रेयोमार्गको त्यागकर प्रेयोमार्गपर ही न दौड़ने लग जाय। वेदके मन्त्रद्रष्टा कृषि मानवकी इस महती वाधाको भलीभाँति पहचानते थे और इसीलिये मानव-मात्रका सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने वेदके अपीरुपेय कानके द्रष्टा होकर लोककल्याणके निमित्त परमात्माकी विभिन्न शक्तियोंको लोकमें इसलिये उतारा कि वे मानवमात्रको श्रेयोमार्गपर चलनेकी प्रेरणा दें—

गणानां स्वा गणपति ह्वामहे
कविं कवीनासुपमश्रवस्तमम्।
ङयेष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत
आ नः श्रण्यन्नृतिभिः सीद सादनम्॥
( ऋग्वेद २ । २३ । १ )

वेदमें शब्दको 'ब्रहा' कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वेदका प्रत्येक शब्द हमें परब्रहा परमात्माके ज्ञानकी दिशाकी ओर वदाता है। अतः वेदके ब्रह्ममय शब्दोंका चिन्तन और मनन मननशील मनुष्यको यावजीवन करते ही रहना चाहिये।

उपर्युक्त वेदमन्त्रका अन्वय नीचे दिया जा रहा है। इस अन्वयसे मूलमन्त्रके तात्पर्यको समझनेमें सहायता मिल सकती है। संस्कृतके सामान्य ज्ञानकी सहायतासे इसको समझनेका प्रयत्न करना सुखकर होगा। मन्त्रद्रष्टा महर्षि शौनक इस मन्त्रके माध्यमसे जो प्रार्थना गणेशजीसे करते हैं, उसका तात्पर्य इस अन्वयसे अधिक स्पष्ट होगा—

'ब्रह्मणस्पते ! गणानां गणपतिं कवीनां कविम् उपम-

श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं त्वा हवामहे नः श्रण्वन् ऊतिभिः सादनम् आ सीद्।'

जिन गणेशजीका आवाहन महर्षि भ्रगुपुत्र शौनकने इस मन्त्रमें किया है, उन्हें पहले 'ब्रह्मणस्पते' कहकर सारे ज्ञान-विज्ञानसे युक्त वतल्या गया है। ज्ञान-विज्ञानसे युक्त गणेशजी जव लोकमें पधारेंगे तो मनुष्योंमें ज्ञान-विज्ञानका प्रसार करेंगे; पर इस ज्ञान-विज्ञानके प्रहण करनेकी क्षमता तो मनुष्य ही अपनेमें उत्पन्न करेगा। इस मन्त्रका मानवमात्रके लिये संदेश है कि ब्रह्मणस्पति गणेशजीका योग्य सेवक बननेके लिये स्वयं ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न बनो।

इसके उपरान्त गणेशजोको 'गणानां गणपितम्' कहकर स्मरण किया गया है । हमें गणपितमगवान्का ज्ञानालोक तभी प्राप्त होगा, जब हम अपने ( छद्र ) गणोंको सँभालें । ये गण ग्यारह हैं; हमें इन गणोंको सँभालना है । इनको सँभाले बिना किसी मनुष्यको 'ब्रह्मणस्पित' कहलानेवाले गणेशजीका ज्ञानालोक नहीं प्राप्त हो सकता । दसों इन्द्रियों और उनके अपरका सत्ताधारी मन, इस प्रकार ग्यारह गणोंका नियन्त्रक मनुष्य भी है । जब मनुष्य बेदके माध्यमसे गणपित-भगवान्को अपने घरमें बुलाकर बैठानेका प्रयत्न करता है, तब उसके घरको इस योग्य भी तो होना चाहिये कि भगवान् उसमें विराज सकें । कहनेका तात्पर्य यह है कि गणपितके आवाहकको गणपितके समान ही सदाचारसम्पन्न होना चाहिये।

तीसरे विशेषणमें गणेशभगवान्को 'कवीनां कविम' कहा गया है । भगवान् केवल कवि नहीं हैं, वे कवियोंके कवि हैं । जब भगवान् कवियों के कवि हैं तो मनुष्यको अकवियोंका अकवि नहीं बनना है; कवियोंका कवि बनना है। कवि उसे ही नहीं कहते, जो कवि-सम्मेलनोंमें अपनी कविताद्वारा लोगोंको प्रसन्न करता है। कवि कहते हैं, ज्ञानके प्रत्येक छोरतक पहुँचनेवाले विद्वान्को । कविके आचरणके लिये बड़ी सरल भाषामें कहा जाता है—'जहाँ न जाये रवि, वहाँ जाये कवि'। मनुष्य ज्ञान-विज्ञानका द्रष्टा वननेका प्रयत्न करे और उसी प्रकारका आचरण करके गणेशजीको अपने हृदय-धाममें बुलानेकी क्षमता अपनेमें उत्पन्न करे, यही इस विशेषणका तात्पर्य है । जवतक मनुष्य अपनी दैवी सम्पदाके बलमे अपनी आसुरी सम्पदाओंपर विजय नहीं प्राप्त करताः तवतक उसे उन भगवान् गणपतिको अपने घरपर बुलानेका कोई अधिकार नहीं है। यदि मानव विना अधिकारी वने उनको बुलायेगा तो केवल उसके कोरे मन्त्रपाठसे वे उसके हृदयधाममें आकर नहीं विराजेंगे; क्योंकि वेदने प्र यता रखा है—

> 'यस्तन्न वेद किमृचा करिन्यति' (ऋग्वेद १ । १६४

इसके उपरान्त वेद गणेशाजीको 'उपमश्रवस्तमम् है। इसका अर्थ हुआ—यशकी उपमामें सबसे यशस्वी। और सरलतासे समझिये—नामियोंमें नामी हमारा देवता नामियोंमें नामी है, वैसे ही हम भी ना नामी बननेका प्रयत्न करें। एक होता है विख्यातः समं उसकी वड़ाई होती है; और दूसरा होता है कुख्यात ओर उसकी निन्दा होती है। गणेशभक्त मानव सदाचारके लिये विख्यात हो, दुराचारके लिये कुख्यात यही इस विशेषणका तात्पर्य है।

अव 'ज्येष्ठराजम्'पर विचार कीजिये। क्यों गणेश केवल 'ज्येष्ठम्' कहकर नहीं बुलाया गया। इसलिये केवल सबसे जेठे ही नहीं हैं, प्रत्युत जितनी भी जं विश्वमें क्यास है, उस ज्येष्ठताको वे अपना तेज प्रदान हैं। जिस 'राजा'—शब्दसे हम बहुत अधिक परिचित उसका अर्थ होता है—तेजास्त्री। यदि विजलीके प्रक हम अपनी आँखें न खोलें तो उस प्रकाशका कोई हमें नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हम दिनमें अ आँखोंपर कपड़ा बाँघ लें तो सड़कपर चलनेक लिये दूसरेका सहारा लेना पड़ेगा। गणेशजी केवल ज्येग्रभर हैं, वे ज्येष्ठोंमें भी तेजस्त्री हैं और सारे ज्येष्ठ लोग उन तेजसे तेजस्त्री वनते हैं। अतः उनके तेजका प्रकाश प लिये मनुष्यको अपनी आँखोंकी पट्टी खोलनी चाहिये मगवान्के तेजके आशीर्वादंस परमसुल प्राप्त करना चाहिये यही इस 'ज्येष्ठराज' विशेषणका तात्पर्य है।

वेद लोकमें जिन गणेशजीका आह्वान करता वे केवल ज्ञानी ही नहीं हैं, ज्ञानमंद्रारके पति हैं पतिका अर्थ होता है—रक्षक । जो देवता ब्रह्मणस्पति वह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको ही देगा । अधिकारी वही हो सकता है, जिसने आसुरी सम्पदाअं वृत्रोंका उन्मूलन कर दिया हो । जिसने अपने आन्वरण ठीक वैसा बना लिया हो, जैसा गणपतिभगवान चाहते हैं तभी उसकी पुकारपर भगवान गणपति उसके हृदयधाम् आकर वैठ सकते हैं । अधिकारी होनेकी मर्यादा इस लोव भी प्रचल्ति है । इसारे संसारमें एक भी ऐसा विश्वविद्याल है, जो दसवीं श्रेणीक उत्तीर्ण विद्यार्थीको पंद्रहर्यी श्रेणीमें दे दे । पंद्रहर्यी श्रेणीमें प्रवेश पानेके लिये आवश्यक है विद्यार्थी चौदहर्वी श्रेणीमें उत्तीर्ण हो चुका हो । ठीक प्रकार गणपितमगवानका ज्ञानालोक प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है कि हम स्वयं उनके द्वारा प्रसारित ज्ञानके शको अपने आचरणमें उतार चुके हों।

वेदोंमें गणेशजीकी खितियोंके अनेक मन्त्र हैं, जिनमेंसे केवल एककी चर्चा इस लेखमें की गयी है। आशा है, इस चर्चासे विज्ञ पाठकोंका न केवल मनोरज्जन होगा, प्रत्युत इसके द्वारा उनके हृदयमें उस वेदमिक्तका भी उदय होगा, जिसकी शक्तिसे मानव उस परमिता परमातमाका अनुप्रह प्राप्त कर सकता है।

# वेदों में गणपति

( हेखक--डॉ० श्रीविनशङ्करजी अवस्थी )

ाणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। वं तद्भद्गं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विद्धे सुवीराः। हग्वेद २।२३।१९;२।२४,१६;यजुर्वेद२४।५८) शतपथत्राह्मणके भाष्यकार हरिस्वामीके गुरु स्कन्दस्वामी, संवत् ६८७में विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद-भाष्यके

विश्नेश विधिमार्तण्डचन्द्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दित । नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते<sup>र</sup> ॥

रम्भमें लिखते हैं--

इससे स्पष्ट है कि वैदिक देवता ब्रह्मणस्पति ही ग्रिश गणपति हैं। छौकिक साहित्यमें गणेशके दो सुख्य गण वर्णित हैं—एक विद्या, बुद्धि एवं धनका प्रदान

- १. हे मन्त्रोंके अधिपति ! तुम इस जगत्के नियामक हो; मेरे इस स्क्लो जानो और मेरी संतानको प्रसन्नता प्रदान करो; आप-जैसे देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका सर्वथा भला होता है। हमलोग इस जीवन-यश्में सुन्दर पुत्र-पौत्रोंसे युक्त होकर आपकी रत्ति करें।
- २. ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र, रन्द्र तथा विष्णुके द्वारा वन्दित हे विद्नेश गणपति ! मन्त्रोंके स्वामी ब्रह्मणस्पति ! तुम्हें नमस्कार है ।
  - ३ (क) विद्या-बारिभि, बुद्धि-विधाता—तुलसीदास
    - ( ख ) शुण्डाम्राकलितेन हेमकलशेनावर्जितेन क्षर-न्नानारत्नचयेन सापकजनान् सम्भावयन् कोटिशः । —श्रीराधवचैतन्य—महागणपतिस्तोत्र ८
    - (ग) विध्नध्वान्तनिवारणैकतरणिर्विष्नाटवीहव्यवाट् ।
    - ( घ ) यतो बुद्धिरशाननाशो मुमुक्षो-र्यतः सम्पदो भक्तसंतोपिकाः स्युः । यतो विष्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥
      - —गणेशपुराण, उपासनाखण्ड, गणेशाहक ५

और दूसरा विन्न या दुधें हा दमन । वेदमें ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्धमें ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं । यथा—

न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुनं द्वयाविनः। विश्वा इदमस्माद् ध्वरसो वि वाधसे यं सुगोपा रक्षिति ब्रह्मणस्पते॥ (ऋग्वेद २।२३।५)

ंहे ब्रह्मणस्पति ! आप जिस जनकी रक्षा करते हैं, उसे कोई दुःख और तजनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता; शत्रु कहीं भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते, मनमें कुछ और तथा कियामें कुछ अन्य करनेवाले बश्चक भी उसे वाधा नहीं दे पाते । अपने जनोंकी हिंसक समस्त सेनाओंको आप नष्ट कर देते हैं।

तद्देवानां देवतमाय कर्त्वमश्नण्नन् दळहाऽब्रदन्त वीळिता। उद् गा आजद्भिनद् ब्रह्मणा वलमगृहत्तमो ब्यचक्षयरस्यः॥ ( ऋज्वेद २। २४। ३)

ंदेवोंमें श्रेष्ठ देव ब्रह्मणस्पतिके ये कर्म हैं—हट पर्वतादिकों-को ये अपने वलसे विशीर्ण कर देते हैं, कठोरको कोमल बना देते हैं, प्रकाश या ज्ञान प्रदान करते हैं, अपनी वाग्रूपिणी शक्तिसे आच्छादक असुरोंको ध्वस्त करते हैं, अज्ञान या अन्धकारको दूर करते हैं एवं स्वर्गात्मक सुख प्रदान करते हैं।

ब्रह्मॅणस्पति, बृहस्पति और वाचस्पति—वेदमें ये एक ही गणपतिके भिन्न नाम मिलते हैं। भास्कररायने भाणपति-सहस्र-

४. 'बृहस्पते अह्मणस्पते'—तै० आ० ३ । ११ । ४ । २, 'एप (प्राण:) उ एव ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वे ब्रह्म तस्या एव पतिः तस्मादु इ ब्रह्मणस्पतिः'—शतपथआह्मण १४ । ४ । १ । २३, 'एप वे ब्रह्मणस्पतिर्थ एव (सूर्यः) तपति'—शतपथब्राह्मण १४ । १ । १ । १५ । 'बृहस्पतिरेव ब्रह्मगस्पतिः'—शवर । नामाके 'सिद्योताः नामक भाष्यमें लिखा है कि 'शियः विष्णुः देवी-विषयक उपनिपदोंके सददा गणपति-सम्बन्धी उपनिषदें भी देखी जाती हैं | तीनों वेदोंमें 'गणानां स्वा गणपति'— यह मन्त्र पदा गया है, अतः कर्मकाण्डमें भी गणपतिकी स्वीकृति स्पष्ट हैं?—

्तिविविष्णुदेवीविषयकाणामिव गणपतिविषयाणा-मुपनिपदामपि जागरूकस्वाच्च । फर्मकाण्डेऽपि अभ्यातानामन्न कदर्थनमपेक्ष्य स्पष्टतरस्य 'गणानां स्वा' इति मन्त्रस्य वेदन्नयेऽपि पञ्चमानस्य शरणीकर्तुं युक्तस्वाच्चेति दिक् । ( प्रष्ठ ३ , निर्णयसागर संस्करण )

ऋग्वेद २ । २३ । १में गणपति-सम्बन्धी अधीलिखित मन्त्र आता है---

गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्टराजंब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आ नः श्रण्वन्तृतिभिः सीद् सादनम्।

'According to Maxmuller, दृह: and बह्मण: are derived from the some root बृह् to speak; So बृह्स्पति, ब्रह्मणस्पति and वाचरपति mean the same god. 'Lord of Prayer'—Griffith. Root बृह् ( शब्दें ) मनिन्; तस्य पति: षठ्या: पति० ( Pân. VIII. iii. 53) इति विसर्गस्य सः । or from the root. बृह् बृद्धी—द्र० टि०, सामवेद, आग्नैयपर्व २ । ५६—विभृतिभृषण भट्टाचार्य।

५. (क) भागेशसहस्रनाम' १४-१५में भी लिखा है--कवि: कवीनामृषभी मह्मण्यो मह्मणस्पति: ॥
ज्येष्ठराजो निधिपति: निधिप्रियपतिप्रिय: ।

खद्योतः भाष्य-कार्यत्वात्काव्यकर्त्त्वात्कविरेष तथा कविम्--।
कवीनामुपमश्चत्या कर्वानामुषभोऽष्ययम् ॥ ५५ ॥
मह्मण्यो ब्राह्मणे वेदे साधुस्तपित धातिर ।
वाग्ये ब्रह्म पतिस्तस्या इत्येष ब्रह्मणस्पतिः ॥ ५६ ॥
ज्येष्ठराजइति ख्यातो ज्येष्ठाख्ये साम्नि राजनातः।
एव नाम्ना निधिपतिर्निधानां परिपाळनात् ॥ ५७ ॥
विभीनां त्वा निधिपति हवामह' इति श्रुतेः ।
निधिप्रिया ये पतयो राजराजादयो नृपाः ॥ ५८ ॥
तैरम्बुपास्य इत्येप निधिप्रियपतिष्रियः ।

( ख ) गणेशपु० उ० १। ५में भी आता है— भणानां त्वा गणनाथं सुरेन्द्रं कविं कर्त्रानाम् । — 'ब्रह्म अर्थात् अन्न अथवा उत्तम कर्मोंके रः देवादि गणोंके गणपति, कान्तद्र्शियोंमें श्रेष्ठ कवि, ज्येष्ठ मन्त्रोंके स्वामी मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ । हमारी स्त्र् को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे यज्ञमें आप उपस्थित हों।'

लोकमें गणेशको देवीके तेजसे उत्पन्न—गौरीतेजो (गणेशपुराण, गणेशसहस्रनाम ४६ । २४ ) और 'आहि कहा जाता है । ऋग्वेदकी उक्ति है—

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे ब्योर सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरक्षिरधमत्तमार्ग (४।५०।

'बृहती वाक् अथवा संसारके स्वामी वृहस्पतिः परमें रूप महाशक्तिके महान् तेजसे सर्वप्रथम उत्पन्न होकर

६. आदि' शब्दसे 'अक्षरगणके रक्षक'—यह अर्थ भी चाहिये। पलिस गेटी ( Alice Getty ) नामक विदेशी महि अपनी 'गणेश'-नामक पुस्तकके पहले अध्यायमें लिखा है—

'Prabodh Chandra Bagchi suggests that Gaq was associated with writing because of confusion in regard to the word 'Siddhi'. F very ancient times, the Hindu alphabet called 'Siddham' and the enumeration of alphabet began with the word 'Siddhi'. As of the epithets of Ganeśa is '祝遠武司一give Success', he believes it to be probable that association with the word gave rise to legends depicting him as a scribe.'

७. शैनी चित्-शक्ति ही (परमञ्योम'के नामसे प्रसिद्ध । मन्त्रारछन्दांसि यशाः कतत्र इति परच्योग्न एवास्य सन्दृत्यं केवलं च प्रथयित तद्धिष्ठातुरेणानुमोलेः॥ (आनन्दल्हरी

्द्वेताश्वतर-उपनिषद्'का ग्छन्दांसि यशाः कतवः ।' ( ब यह मन्त्र, प्यसम्बोमसे ही इस जगत्का जन्म होता ई उस प्रमन्योम या चिदाकाराके अविष्ठाता शशाङ्कमीलि भ शंकर ही एकमात्र इसके स्रष्टा है'—यह स्पष्ट करता है।

श्वरचे अक्षरे परमे च्योमन्' इति तत्पूर्वमन्त्रप्रकृतो परमः
 शब्दितां शैर्वा शक्ति परामृश्य पञ्चम्यासस्याः समन्तजगदुपाद
 प्रतिपादनाव'— (आनन्दलहरांचिन्नः)

८. सप्तासः—( १ ) सर्वणशीलमुख—नया रससे शुण्डा रूप अर्थ नहीं लिया जा सकता ? ( १ ) सात स्वरस्य मुख छन्दरूप मुखवाले और सात किरैणों अथवा सात वर्ण-वर्गवाले गणपति विविध रूप धारण करके नादके द्वारा अन्धकार अथवा अज्ञानको दुर करते हैं।

गणेशको 'एकदन्त' कहा जाता है । ऋग्वेदमें एक मन्त्र आता है---

चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वा श्रूणान्यारुवी। अराख्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णश्चकोदपित्तिहि॥ (१०।१५५।२)

वह अलक्ष्मी इस लोकसे तथा उस लोकसे भी विनष्ट हो जाय, जो समस्त भूणों या ओषधियोंके अङ्कुरोंको नष्ट कर देती है । हे तीक्ष्णदन्त ब्रह्मणस्पति ! आप उस दान-विरोधिनी अलक्ष्मी या दुर्भिक्षाधिदेवताको दूर करते हुए जायँ।

'शृङ्ग'का अर्थ दाँत भी होता है । सायणाचार्यने 'तीक्ष्ण-तेजस्क, ऐसा अर्थ किया है ।

लोकमें गणेश और सरस्वतीकी एक साथ वन्दना भी देखी जाती है। वेदोंमें भी ऐसा उल्लेख मिलता है—

'प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता' ॥ ( ऋवेद १ । ४० । ३: सामवेद, आग्नेयपर्व २ । ५६; यजुर्वेद ३३ । ८९ )

'हमारे यज्ञमें ब्रह्मणस्पति देव आवें, वाग्देवता सरस्वती भी पधारें ।

त्रहाणस्पति ऋग्वेदमें महत्त्वपूर्ण देवताके रूपमें वर्णित हैं। ग्यारह सूक्तोंमें इनकी स्तुति मिलती है। पुराणोंमें आकर इनका रूप और विशद हुआ है। प्रत्येक लेखनकार्य या अन्य ग्राम कर्ममें वे अग्रणी रहते हैं। वालकोंके अक्षरारम्भ-में वे स्मृत होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि गणेशजीका लेखन-कार्यसे सम्बन्ध (सिद्धिः-शब्दके गड़बड़-झालेके कारण हुआ है, वे भ्रान्त हैं। उनका यह कहना कि (सिद्धिः-शब्द प्राचीनकालसे ही वर्णमालाका बोधक रहा है और गणेशको

ंसिद्धिदाताः कहा जाता है। अतः उक्त शब्द ही गणेशको

लेखकके रूपमें वर्णन करनेवाले उपाख्यानका जन्मदाता

अकारादिक्षपर्यन्ता कलात्ताः शब्दकारणम् । मातरः शक्तमो देव्यो रश्मयश्च कलाः स्वृताः ॥

( भट्टभास्कर )

है—असंगत है। पतर्खें लिने 'सिद्ध'-शब्दको मङ्गलार्थक और नित्यार्थक माना है। 'कातन्त्र-व्याकरण'का पहला सूत्र है— 'सिद्धो वर्णसमाम्नायः।' इसका अर्थ है—'वर्णमाला नित्य है।' 'ॐ' नमः सिद्धम्' इसका भी प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है। इसमें पठित तीनों शब्द मङ्गलार्थक एवं परमात्मवाचक हैं। 'तैत्तिरीयसंहिता'के सुप्रसिद्ध भाष्यकार कौशिक भद्धभास्करने च्द्रभाष्यमें लिखा है—

'ॐ, स्वाहा, स्वधा, वषट्, नमः इति पञ्च ब्रह्मणो नामानि ।' 'मङ्गलार्थम्'—सिद्ध-शब्द मङ्गलार्थक है । महाभाष्यके इस प्रतीकको लेकर भर्तृहरि लिखते हें—

"निरपकृष्टाभिमतार्थसिद्धिमंङ्गलम् । तद्यं च यदुपादी-यते तद्षि तद्यंत्वान्मङ्गलिमत्याख्यायते ।—ियना किसी वृदिके अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिको 'मङ्गल' कहते हें और मङ्गलार्थ जिस राज्दका ग्रहण किया जाता है, वह भी तद्र्यं होनेके कारण 'मङ्गल' कहलाता है। ' इस प्रकार सिद्ध-राज्दका अर्थ मङ्गलमूर्ति या गणपित तो हो सकता है, वर्णमालाका वोधक नहीं । वैदिक बृहस्पिति" ही लोकिक गणेश हैं, इसमें संदेह नहीं । वेदमें गणपित और इन्द्रकी एकताके भी वचन मिलते हैं। यथा—

नि घु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुविंप्रतमं कवीनाम्। न ऋते त्वत् क्रियते किं चनारे महामर्क मघवञ्चित्रमर्चे॥ ं (ऋतेद १०।११२।९)

११. भण्डारकरको भी इस सम्बन्धमें भ्रम हुआ । हाँ, गोषीनाथ रावने अवस्य शृहस्पति और गणेशकी एकताका प्रति-पादन अपने (एलिमेंट्स आफ हिंदू आइकोनोग्राकी' नामक ग्रन्थके Vol. I, Part i, P. 45 में किया है—

Bhandarkar is of the opinion that this reputation for wisdom was born of a confusion between Ganesa and the Vedic god of wisdom, Brhaspati, while Rao identifies him with the celestial Guru Brhaspati himself. It is interesting to note here that Brhaspati, an important god in the Rig Veda is described as carrying the axe or 'golden hatchet', an attribute particularly ascribed to Ganesa, and that he also was referred to as Ganapati'—(north) [Alice Getty.]

९. सप्तरिम:--अ, क, च, ट, त, प, य--यहा सात रिमयाँ या वर्ण हैं, जिनसे अधान दूर होता है--

१०. 'नित्य-पर्यायवाची सिद्धं शब्द.'। 'मङ्गलार्थम्' माङ्गलिक आचार्यो महतः शाखोधस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्के।' (परपशाहिक)

'हे गणपित! मनुष्यगणोंमें आप जागरूक होकर उपिश्वत । विज्ञोंका कहना है कि तुम लेखकगणों अथवा कलकों-प्रज्ञा या लेखन-सामर्थ्य हो । अरे! तुम्हारे विना कोई यं नहीं किया जा सकता। अतः हे मधवन् ! आप महान् उ और विविध कर्म ( जनोंके हृदयमें उपिश्वत होकर ) १।

वस्तुतः गणपितका अर्थ है—'अक्षर''-गणके पालक ।' ो ब्रह्मणस्पितका भी अर्थ है । यास्क 'निरुक्तंंभे लिखते —'ब्रह्मणस्पितः—ब्रह्मणः पाता वा पालियता वा ।' शिचार्यने इसपर लिखा है—'ब्रह्मंका अर्थ अन्न और गादि वेद हैं। वर्षाके द्वारा ओषधियोंका निष्पादन करते ए यह दोनोंका रक्षक वन जाता है ।' 'ब्रह्मंको वेद ते हैं। वेद त्रिधा विभक्त हैं—'आंकारात्मक, वर्णमालात्मक र संहितात्मक । भर्तृहरि कहते हैं—'प्रणवो हि वेद', स सर्वशब्दार्थं प्रकृतिः।— प्रणव ही वेद है, वही समग्र शब्दों र अर्थोंका मूल है।' पत्रञ्जलिको उक्ति है—'सोऽयमक्षर-। पनायो वेदितक्यो ब्रह्मराशिः। 'महाभाष्य' —वर्णमाला राशि है।'

्ब्रह्मभ्का अर्थ स्तुति या मन्त्र भी होता है । गणपित श्रेंके उद्भावक हैं । इन्हें अग्निका ही एक रूप माना जाता । मनुस्मृतिके टीकाकार मेधातिथि भी इसी मतको तते हैं । वेदमें ओंकार और लोकमें खस्तिकका या श्रीगणेश-लेखन-स्मरण प्रसिद्ध है । 'गणेकापुराण'का कथन है—

ओंकाररूपी भगवान् यो वेदादौ प्रतिष्ठितः। यं सदा मुनयो देवाः स्परन्तीनद्रादयो हृदि॥ ओंकाररूपी भगवानुक्तस्तु गणनायकः। यथा सर्वेषु कमैसु प्रयतेऽसौ विनायकः॥

ग्रुह्मयजुर्वेद, अध्याय २३ । १९में गणपतिसे सम्बद्ध ग्रेलिखित बहुचर्चित मन्त्र आता है— 'गणानां त्वा गणपिति इवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपिति ह्वामहे निधीनां त्वा निधिपिति इवामहे वसी मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा ।'

इसका वास्तविक अर्थ निम्नाङ्कित है—यजमान और यजमान-पत्नी प्रातः ब्रह्मणस्पति या सूर्यकी<sup>13</sup> स्तुति करते हुए कहते हें—

'हे मेरे जीवनरक्षक सर्वव्यापी ईश्वर (मम वसो) मनुष्यादि गणोंमें गणपति हम आपका आह्वान करते हैं। प्रियोंमें प्रियपति हम आपका आह्वान करते हैं। निधियोंमें निधिपति हम आपका आह्वान करते हैं। निधियोंमें निधिपति हम आपका आह्वान करते हैं। तुम समस्त स्थावर-जङ्गयात्मक प्रजारूप गर्भ 'प्रजा वे पश्चो गर्भः' (श० ग्रा०१३। २।८) का पोषण करनेवाले हो (व्वं गर्भधम् आ अज्ञासि)। मैं भी प्रजारूप गर्भका पोषक पालक हो जाऊँ (अहं गर्भधम् आ अज्ञानि)।'

ग्रुक्लयजुःसंहितामें भी वाचरपित, बृहस्पति और ब्रह्मण-स्पति-सम्बन्धी अनेक कण्डिकाएँ मिलती हैं। तीनोंकी एकता भी भाष्यकारोंने व्यतिपादित की है। बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति समस्त देवोंमें श्रेष्ठ, उनके पुरोहित अर्थात् अग्रगण्य हैं—

'त्रयो देवा एकादश त्रयखिष्काः सुराधसः । वृहस्पति-पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । देवा देवरवन्तु मा॥' (२०।११)

ंत्रिगुण एकादश अर्थात् तैंतीस सुसम्पन्न देव, जिनमें बृहस्पति अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्माकी आज्ञामें वर्तमान होकर अन्य देवोंके साथ हमारी रक्षा करें।

'रक्षा जो ब्रह्मणस्पते।' (यजुनेद ३।३०)

<sup>१</sup>हे ब्रह्मणस्पति ! हमारी रक्षा करो ।<sup>3</sup>

अथर्ववेदमें एक स्थानपर जातवेदस् ब्रह्मणस्पतिसे प्रार्थना की गयी है कि 'वच्चेके दो दाँतः जो पिता-माताको ब्याबके समान मारनेके लिये उद्यत हैं। आप उन्हें क्रत्याणकारक वना दें।

यो ज्याबावबस्त्हो जिघासतः पितरं मातरं च। तो दन्तो ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जातवेदः॥ (अथर्ववेद ६।१४०।१)

<sup>12.</sup> Coomarswamy attributes his reputation 'Patron of Letters' to the double meaning of e word, Gana, which, besides being the name the followers of Siva, is also the 'technical signation of carly lists or collections of lated works.— [ भागान 'in 'Bulletin of the Boston iseum of Fine arts'. Vol. XXVI, P. 30, April 28.— ( भागान 'Alice Getty ) j

१३. नेपालमें गणेराको एक मूर्ति पाया जाती है, जिसका नाम (मूर्य-गणपति) है ।

अन्यत्र विविध प्रकारके राक्षसोंके नाहाकी भी प्रार्थना की गयी है—

'येषां पश्चात्प्रपदानि पुरः पार्णाः पुरोमुखा । खलजाः शक्कधूमजा उरुण्डा ये च मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥' (अवर्वे०८। ६ । १५)

वृहस्पति या गणपितको वेदोमें 'देवपुरोहित' कहा गया है। पुरोहित अग्निस्वरूप ही होता है। इसमें पाँच विद्य-कारक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। एक वाणीमें, एक पैरोमें, एक त्वचामें, एक हृदयमें तथा एक उपस्थेन्द्रियमें। कुपित अग्निरूप पुरोहित राजाका निम्नह करता है और शान्त होने-पर अनुम्रह। सूनृतावाक् के द्वारा यजमान पुरोहितकी वाणीमें स्थित विद्यकों शान्त करता है, पादोदकसे पैरोके विद्यकों। अलंकारोंसे त्वचामें विद्यमान, तर्पणसे हृदयमें स्थित और अनारुद्ध

सुन्दर ग्रहप्रदान करके उपस्थके विन्नको शान्त करता है। इस प्रकार शान्त हुआ अग्निरूप पुरोहित जैसे समुद्रभ्मिको सुरक्षित रखता है, वैसे राजाका कत्याण करता है।

'अग्निर्वा एप वैश्वानरः पञ्चमेनिर्यत् पुरेहितः, तस्य वाच्येवेका मेनिर्भवति पाट्योरेका त्वच्येका हृदय एकोपस्य एका ....।' ऐतरेयबाह्मण, ८ पित्रका, अध्या ५ । २४—२७)

'बृहस्पति हैं वे देवानां पुरोहितः।—बृहस्पति या आंग-स्वरूप गणपति देवोंके पुरोहित हैं। वे अग्रान्ततनु होकर कोई विष्न न करें, अतः पञ्चोपचार-पूजनद्वारा हम उन्हें शान्ततनु वनावें—

'स एनं शान्ततनुरभिहुतोऽभिष्रीतः स्वगैलोकमभिवहति क्षत्रं च बलं च राष्ट्रं च विशं च ।' ( ऐतरेय ब्राह्मण )

## श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय

( लेखक--डॉ० श्रीइयामाकान्तजी द्विवेदी, एम्० ए० [ हिंदी, संस्कृत, दर्शन ], बी० एड्०, व्याकरणाचार्य, पी-एच्० डी० )

गणेशजीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अनेको मत उपलब्ध होते हैं। संक्षेपमें यहाँ उन सभीका दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

(१) वैखानसागममें गणेशोत्पत्तिकी दार्शनिक व्याख्या की गयी है। इसके अनुसार 'अहंकार-तत्त्वः से आकाशकी उत्पत्ति होती है और यह आकाश-तत्त्वः ही भणेशः है। आकाश सर्वाधार है, अतः गणेशजी भी सर्वाधार हैं। आकाश या उसकी शब्द-तन्मात्रा ही भणेशः हैं। आकाश या उसकी शब्द-तन्मात्रा ही भणेशः हैं। आकाश-तत्त्वसे ही सभी तत्त्व समुत्पन्न होते हैं और अन्ततः सभी उसीमें विलीन हो जाते हैं, अतः आकाशमें रूप-तन्मात्रा एवं अग्नि-तत्त्वः रस-तन्मात्रा एवं अल्व-तत्त्वः रस-तन्मात्रा एवं वायु-तत्त्वः गम्ध-तन्मात्रा एवं वृथ्वी-तत्त्व—विश्वके समस्त मूलभृत उपादान निहित रहते हैं। इसील्ये आकाश सर्वाधार है। आकाश-तत्त्व गणेश-तत्त्व है, अतः गणेश-तत्त्वमें विश्वोषादानके सभी तत्त्व एवं उनकी समस्त सूक्ष्म तन्मात्राएँ भी सूक्ष्मरूपमें अवस्थित हैं। गणेश ही अनन्त ब्रह्मण्डोंके अधिश्वाता देवता हैं।

उपनिपदोंमें 'स्नं ब्रह्म' ( आकाश ब्रह्म है ) यहकर आकाशकी ब्रह्मरूपता सिद्ध की गयी हैं। अतः

आकाशस्वरूप होनेसे गणेशजी भी निष्कल, निरञ्जन, निर्गुण, निराकार, अनवद्य, अद्वैत, अज, अखण्ड एवं अभेद परव्रहा हैं।

वैलानसागममें ही दूसरे खलपर आकाराको गणाधिपति। कहा गया है और यह भी उपर्युक्त तथ्योंकी सम्पृष्टि करता है।

सांख्य-शास्त्रके अनुसार पुरुष एवं प्रकृति (शिव एवं पार्वती) (मत्यां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्। श्वेताश्वतर ४।१०) के संयोगसे ही भहत्तस्वकी उत्पत्ति होती है और अहंकार-तत्त्वक्ते आकाशदिक तत्त्वोंकी।

- (२) तान्त्रिक विद्वानोंकी दृष्टिमें मूलाधारमें अवस्थित शक्ति ( कुल-कुण्डलिनीके अतिरिक्त )का नाम भागेका है। वे मूलाधार-शक्तिको ही गणेश-तत्त्व भी मानते हैं।
- (३) मत्स्यपुराणमें एक उपाख्यान है कि पार्वतीजीने अपने रारीरके अङ्गलेपसे एक क्रीडनक निर्मित किया। इसके सिरकी आङ्गति गजके सहरा थी। उन्होंने उसे लाकर गङ्गाजरुसे जैसेही उसका अभिषेक किया, वैसे ही वह प्राणवान् हो गया। उसे पार्वती एवं गङ्गा—दोनोंने अपना पुत्र माना। यही पुत्र भगेषा के नामसे विख्यात हुआ।

(४) लिङ्गपुराणके अनुसार देवोंने भगवान् हिावसे मनुरोध किया कि आप किसी एक ऐसी हाक्तिका प्रादुर्भाव हरें, जो कि सभी प्रकारके विप्तोंका निवारण किया करे। विकित इस प्रार्थनाके अनुसार भगवान् ज्ञियने स्वयं ही गणेशा के रूपमें जन्म प्रहण किया।

इस पुराणमें गणेशजीका भगवान् शिवके साथ गादात्म्य दिखाते हुए उनकी समस्त उपाधियों, विशेषताओं, अभिधानों एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणोंका प्रयोग भी गणेशजीके लिये किया गया है। इसके साथ-ही-साथ शिव तथा गणेश—दोनोंमें अभिकता सिद्ध करनेके लिये भगवान् शिवमें गणेशजीकी भी विशेषताओं एवं लक्षणोंको आरोपित किया गया है। 'वायुपुराण'में भगवान् शिवके 'गजेन्द्रकण', 'लम्बोद्रर', 'दंष्ट्रन्' (वा० पु० २४। १४७ ३०। १८३) आदि कहकर इसी तथ्यकी पुष्टि की गयी है। 'बहापुराण'में भी गणेशजीकी उपाधियोंका भगवान् शिवके लिये उपयोग करके दोनोंमें पूर्ण अभिकताका प्रतिपादन किया गया है।

- (५) 'तैत्तिरीय ब्राह्मणःमें गणेशजीके वाहनको भगवान् शिवका भी वाहन कहकर तथा 'सौरपुराणःमें गणेशजीको साक्षात् शिव ही कहकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है कि श्रीगणेशजो एवं भगवान् शिव दोनों एक ही हैं।
- (६) 'ब्रहावैवर्तपुराण'के मतानुसार गणेशजीका श्रीविष्णुके साथ तादात्म्य है । भगवान् विष्णु शिवजीसे कहते हैं कि 'पार्वतीजीसे एक पुत्र होगा, जो समस्त विभोंका नाश करेगा।' इतना कहकर भगवान् विष्णु एक वालकका रूप धारण करके शिवके आश्रममें गये। वे पार्वतीजीकी शय्यापर वालक-रूपमें लेट गये। पार्वतीजीने उन्हें अपना पुत्र माना। यही पुत्र 'गणेशजी'के नामसे लोकविश्रत हुआ।
- (७) 'शिवपुराण'के अनुसार पार्वतीजीने अपने शरीरके अनुलेपसे एक मानवाकृति निर्मित की और उसे आज्ञापित किया कि 'मैं स्नान करने जा रही हूँ। जबतक मैं नहीं कहूँ, तयतक तुम घरके अंदर किसीको मत आने देना। तुम गृहद्वारपर पहरा दो।'

यही गृहद्वार-रक्षक शक्ति 'गणेशम्के नामसे अभिहित हुई और इन्होंके साथ भगवान् शिवका संग्राम हुआ।

(८) गणेश-सम्प्रदाय एवं गणेशपुराणमें भगवान् ं क्लाका कहा गया है और उन्हें साक्षात् परात्पर ब्रह्म माना गर्या है। वे ही प्रपञ्चकी रुष्टि, और स्थिति-संहारके आदिकारण हैं। उन्हेंसि ब्रह्मा-विष्णु-महेराका प्रादुर्भाव हुआ है।

### गणेशजीके सहस्यका रहस्य

गणेराजीके पिता—गणेशके पिता हैं—'शिक । 'शिक का अर्थ है—कह्याण । पिता कह्याण है और पुत्र विमान्तक और कह्याणका उपखापक । इसका रहस्य यह है कि शिक्तत्त्वकी प्राप्तिके अनन्तर साधकके साधन-मार्गकी समस्त विम-वाधाएँ स्वतः ही नष्ट हो जायँगी और विम-बाधाओं के नष्ट होते ही साधकको अनन्त ऋदियाँ एवं सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी । शिक्त्य प्राप्त होनेपर मायिक बन्धनरूपी विमोक्ते महाध्वंसरूप गणेशका प्रादुर्भाव होगा ।

शिय— { गणेश=विन्नोंकी अपसारणा ( ऋद्धि-सिद्धि ) मङ्गलकी प्राप्ति ।

दूसरा रहस्य यह है कि शिवतत्त्वको प्राप्त किये विन (१) मायिक एवं प्रापञ्चिक वन्धनरूपी विप्रोरी मुक्ति (२) मङ्गळ-प्राप्ति, एवं (३) साधनामें सिद्धि-प्राप्ति—ं असम्भाव्य हैं। क्योंकि पिताके विना पुत्रका जन्म असम्भव है

गणेशजीकी माता—पार्वतीजो गणेशजीकी माता हैं पार्वती=पर्ववती। पर्व=१—ज्ञान, २—इच्छा, ३—क्रिया=त्रिपर्व ज्ञान-इच्छा-क्रियारूप पर्वत्रयक्षा रहस्य यह है कि पर्वत्रय सामरस्यकी प्रतिमूर्ति पार्वतीजी हैं। इन पार्वतीजीकी भाँ साधकोंके भी ज्ञान, इच्छा एवं क्रियारूप पर्वत्रयमें सामरस्य स्थिति आनेपर (आध्यात्मिक जगतके सभी मायिक यन्ध रूपी समस्त विन्न-वाधाओंके ध्वंसरूप ) गणेशका ज होगा। अर्थात् पर्वत्रयमें सामरस्य आनेपर समस्त विवाधाएँ विनष्ट हो जायँगी। (पार्वतीजीहारा गणेशज जन्मका आध्यात्मिक रहस्य यही है।)

गणेराके भ्राता—पडानन गणेशजीके भ्राता शिवके पुत्र हैं। स्कन्द भौतिक तत्त्वसे (रेतस्से ) उर हुए हैं; किंतु गणेश शक्तिके मानस-संकल्पसे (अभी तत्त्वसे ) प्रकट हुए हैं। इसी कारण अप्रज हों भी (स्कन्दर गणेशजीसे पराजित हो गये। इसमें रहस्य है। भौतिकवाद कितना भी अप्रज क्यों न किंतु अध्यात्मवादरूपी अनुजरं जीत नहीं मकत स्कन्द देवताओंकी सेनाके सेनापति (भौतिक शां

शारीरिक शक्ति=क्षित्रयवलके स्वामी ) हैं। किंतु गणेश आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्मवल, बुद्धिवलके स्वामी हैं । वे बुद्धिके देवता हैं, देवोंके अध्यक्ष हैं । दोनोंमें संघष्ट कराकर एवं गणेशकी स्कन्दपर विजय दिखलाकर पुराणकारने यह रहस्यार्थ प्रतिपादित किया है कि परात्पर ब्रह्म शिवके दो पुत्र हैं—(१) स्थूल एवं (२) स्कृम । एकमें जडताका प्राधान्य है तो दूसरेमें चेतनताका । एकमें शारीरिक वलकी विशिष्टता है तो दूसरेमें आत्मवलकी । एक विश्वकी विजय (भू-परिक्रमाका उपाख्यान देखिये) अपने शारीरिक पुरुषार्थसे करनेमें निष्ठा रखता है तो दूसरा अत्मायधान! ये दोनों एक ही पिताकी दो संतानें हैं, किंतु इनमें दूसरी संतान ही सदा विजयिनी होगी। ठीक ही कहा गया है—

'धिव्यक्तं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोनलं नलम्॥' (वा०रा०१।५६।२३)

पद्धानन—अर्थात् पाँच इन्द्रियाँ और एक मन ।
भौतिक जगत् षडाननतक ही सीमित है और उसकी
अन्तिम शिक्ति—सेना एवं सेनापित (शारीरिक शिक्तः—भौतिक
शिक्ति ) में प्रतिष्ठित है। देवता भोगी होते हैं, तपस्वी नहीं,
अतः 'षडानन'से परे नहीं जा सकते। 'षडानन' (५+१)
देवोंके सुरक्षा-प्रहरी हैं। देवताओंमें षडानन (५+१) से
परे जा सकनेकी क्षमता नहीं, किंतु गणेश षडाननसे परे
हें। वे देवोंके सेनापित (भौतिक शिक्तके संरक्षक-प्रहरी)
नहीं हैं, प्रस्थुत उनके अग्रगण्य हैं।

गणेशकी पित्तयाँ—गणेशजीकी पित्तयोंके नाम हैं— (१) मृद्धि-सिद्धि एवं (२) बुद्धि। इसका रहस्य यह है कि साधना-क्षेत्रमें शिवत्वकी प्राप्तिके अनन्तर विश्नोंके नाशक (गणेश) वननेकी क्षमता आ जाती है और तब सभी मृद्धियाँ-सिद्धियाँ साधकके लिये स्वपत्नीवत् स्ववशवर्तिनी हो जाती हैं। गणेशजीकी पित्तयाँ विश्वरूपकी कन्याएँ हैं। इसका रहस्यार्थ निम्न है—गणेश विश्वकी समस्त नाम-रूपोत्पन्न मायात्मिका मोहिका शक्तियोंके स्वामी हैं। अर्थात् साधक जवतक नाम-रूपात्मक जगत् एवं उसकी मायात्मिका शक्तियोंपर अधिकार नहीं कर लेता, तवतक वह 'मृद्धि-'सिद्धि-बुद्धि' का स्वामी तथा 'क्षेम' और 'स्वाम'का पिता (स्वामी) नहीं वन सकता। गणेशके पुत्र—गणेशके पुत्रोंके नाम हैं—'क्षेम' एवं 'लाभ'। इसका रहस्य यह है कि साधना-क्षेत्रमें सनातन क्षेम एवं सनातन लाभ प्राप्त करनेके लिये गणेश अर्थात् शिवपुत्र (शिवत्व-प्राप्त ) बनना ही पड़ेगा; अन्यथा 'क्षेम' एवं 'लाभ'की प्राप्ति सम्भव नहीं है।

#### गणेशकी पराजय-

शिव-गणेश-संप्राममें गणेशजीकी पराजयका रहस्यार्थ यह है कि अकेटी 'शक्तिः या उसका एक-एक तेजोंश शिवसे पृथक रहकर पूर्ण विजयी नहीं हो सकता। शक्ति शिवसे रहित होनेपर निराधार हो जाती है। शिवपुत्रकी मृत्यु एवं शिवका पश्चात्ताप यह द्योतित करता है कि शिव भी शक्तिसे रहित होकर जो कार्य करेंगे, वह अपूर्ण एवं अनर्थकारी होगा। (अर्थात् शक्तिसे रहित शिव भी अपूर्ण हैं।) मल्स्येन्द्रनाथने ठीक ही कहा है—

'न निवेन विना शक्तिन शक्तिरहितः निव':।' 'शिवोऽपि शक्तां याति कुण्डलिन्या विवर्णितः':॥' 'शिवोऽपि शक्तिरहितः कर्तुं शक्तो न किंचन ॥'

#### गाणपत्य सम्प्रदाग्र---

हिंदुओंके अनेक सम्प्रदाय हैं। उसीमें एक गाणपत्य सम्प्रदाय भी है। गाणपत्य सम्प्रदायके छः भेद हैं—(१) महागणपति-सम्प्रदाय, (२) हरिद्रागणपति-सम्प्रदाय, (३) उन्छिष्टगणपति-सम्प्रदाय, (४) नवनीतगणपति-सम्प्रदाय, (५) स्वर्णगणपति-सम्प्रदाय एवं (६) संतान-गणपति-सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदायका प्रधान ग्रन्थ गणेशपुराणः है। गणेशजीसे सम्बद्ध अनेकों उपनिषदें भी प्राप्त होती हैं और पुराणोंमें भी उनका माहातम्य प्रतिपादित है।

'कपिल-तन्त्र'में कहा गया है कि 'विष्णु, महेश्वरी, सूर्य एवं शिव क्षमशः आकाश, अग्नि, वायु एवं पृथ्वीके स्वामी हैं; किंतु गणेशजी तो साक्षात् जीवनुके स्वामी हैं)—

आकाशस्याधिपो चिष्णुरग्नेरचैय महेश्वरी। वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ अतएव सभी देवोंके पूर्व गणेशजीकी पूजा की जाती है।

१. मत्स्येन्द्रनाय-कौलज्ञान-निर्णय ।

२. देवीभागवतपुराण ।

इ. सिद्धितान्त्रसंग्रह ।

### भगवान् ब्रह्मणस्पति

( लेखक--श्रीरामलाल )

द विश्वका आदि वाष्ट्राय है । वेदोंमें गणपतिका स्पितिं - रूपमें निरूपण उपलब्ध होता है । समस्त मङ्गलेंके ध्यान श्रीगणपित ब्रह्मणस्पित-रूपमें सर्वज्ञाननिधि हैं, देव हैं, समस्त वाद्ध्ययके अधिष्ठाता किव हैं । यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐतरेय ब्राह्मण और पिनपट् आदिमें ब्रह्मणस्पिति गणेशका विश्वद तत्त्वाङ्कन है । श्रीब्रह्मणस्पितिके वैदिक तत्त्वाङ्कनका पुराणोंमें भी किया गया है । मुद्रलपुराणके खण्डके धूम्रवर्ण-चरित्रके प्रसङ्गमें भगवान् शिवने , माङ्गल्येश, विब्नेश्वर, सिद्धिवुद्धि-पित ब्रह्मणस्पितिकी ही है—

**ब्रिबुद्धिपति** वह्मणस्पतिसंशितम् । वन्दे ङ्गल्येशं सर्वपुज्यं विष्नानां नायकं परम्॥ तावितायं जगतां परेखां जनकादिकं न। तस्यापि माता वदन्ते ਲੈ तिगमाः परेशं ज्येष्टराजं प्रणमामि नित्यम् ॥ ( मुद्रलपुराण, खण्ड ८ । ४९ । १७, ३० )

गणेशजी जगत्में अन्य सभी छोगोंके माता-पिता र इनका कोई साता-पिता नहीं है। वेद इन को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। मैं इन ज्येष्ठराज गणेशको गाम करता हूँ।

गणेशजी परब्रह्म परमात्मा हैं। श्रीविष्णुने पार्वतीजीके वान् गणेशकी ज्ञाननिर्वाणरूपता एवं परब्रह्मरूपताका रते हुए उनकी वन्दना की है—

नार्थवाचको गरच णहच निर्वाणवाचकः। ोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहस्॥ (ब्रह्मवैवर्त, गणपति० ४४। ८७)

| श्वा-आगममें सात करोड़ मन्त्र कहें जाते हैं | रहस्य भगवान् शिव और कुछ-कुछ त्रसाजीको । श्रीत्रहाजीकी व्यासजीके प्रति स्वीकृति है — सकोटिमहामन्त्रा गणेशस्यागमें स्थिताः ।' (गणेशपुराण, उपासना० ११ । ३ )

यद्यपि नेदोंमें भगवान् ब्रह्मणस्पतिके मन्त्र आदि वर्णित हैं तथा उनके स्वरूपका अभिन्यञ्जन प्राप्त होता है, तथापि नेदज्ञ भी उनका तत्त्व नहीं समझ पति । देवताओंने उनकी स्तुतिमें अपना मत इस प्रकार अभिन्यक्त किया है—

नस्रो नस्रो विस्वभृतेऽखिलेश नस्रो नमः कारणकारणाय। नस्रो नस्रो वेद्विदामहद्य नस्रो नसः सर्ववरप्रदाय॥ (गणेशपुराणः जपासना० ४०। ४४)

'अखिलेश्वर ! आप विश्वका भरण-पोषण करनेवाले हैं; आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप कारणोंके भी कारण हैं; आपको अनेक बार नमस्कार है। वेदवेत्ताओंकी भी दृष्टि आपतक नहीं पहुँच पाती हैं; आपको नमस्कार हैं, नमस्कार हैं। सबको वर देनेवाले गणेश ! आपको बारंबार नमस्कार है।

बेदश उनके तत्त्वका दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनका तात्त्विक साक्षात्कार उन्हींकी कृपापर निर्भर है। महात्मा श्रीविनायककी महिमा बड़ी भारी है; वे महान् पुरुपोंमें भी सबसे बड़े महातमा हैं—इसका स्पष्टीकरण भगवती पार्वतीके प्रति कहे गये भगवान् श्रीकृष्णके वचनसे हो जाता है।

भ्रणु देवि महाभागे वेदोक्तं वचनं मम। यच्छ्रुत्वा हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशयः॥ विनायकस्ते लनयो महात्मा महतां महान्॥ ( महाण्डपुराण, मध्य० नृतीय उपोद्धात ४२ । ३० )

गणपरयुपनिषद्भें अपने परत्रहास्यरूपकी व्यापकतापर स्वयं गणेशजीने प्रकाश डाला है कि 'जिनका नमन कर मुनिलोग निर्विमतासे उस पदको प्राप्त होते हैं और जो भाणेशोपनिषद्भेर जाना जाता है, मैं वही सर्वव्यापी ब्रहा हूँ?—

यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विद्नं यान्ति तत्पदम् । गणेक्रोपनिषद्वेयं तद् ब्रह्मेवास्मि सर्वगम् ॥ (गणपत्युपनिस्ट्र)

श्रुतिप्रतिपाद्य भगवान् गणपति—त्रद्यणस्पति आदिः अन्तरे रहितः, स्वाधीन और नित्य कालस्यरूप हैं । वे दिग्बन्धनसे अनविच्छन्न सर्वव्यापक सम्पूर्ण परमात्मा हैं। भगवान् गणपति प्रत्यक्ष तत्त्व हैं, कर्ता, घर्ता और हर्ता हैं। सब रूपोंमें विद्यमान ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। उनका औपनिषद स्तवन इस प्रकार है—

(ॐ नसस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमित । त्वमेव केवलं कत्तीसि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव सर्वं खिवदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ।'

( गणपत्यथर्वशीर्ष उप० १ )

श्रीगणेशजी अव्यय हैं, अविनाशी और अगम हैं, वे निर्गुण-निराकार हैं, मन और वाणीसे परे सिन्चदानन्द-स्वरूप परव्रहा हैं, अपने स्वजनों—उपासकोंपर कृपा करनेके लिये वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा-शिव आदि भी उन्हें तत्त्वतः नहीं जानते हैं, और न शेष ही उनकी महिमाका पूर्णरूपसे वर्णन कर पाते हैं—

यस्य स्वरूपं न विदुर्बह्मेशानादयः सुराः।
सहस्रवदनो यरय महिमानं न च क्षमः॥
यावद्विशेषविद्पि प्रवक्तुं राजसत्तम॥
(गणेशपुराण, उपासना खण्ड ९ । ३१-३२)

श्रीगणेशके उपासक भी उनको 'निर्गुण' ही कहते हैं। उनका खरूप वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं कहा जा सकता है—

गणेशस्य स्वरूपं न वक्तुं केनापि शक्यते । तथाप्युपासनासक्तेनिर्तुणं तन्निरूप्यते ॥ (गणेशपुराण, उपासना० १ । १३ )

भगवान् गणपति परमानन्द हैं , वे ही परम गति हैं । वेद-शास्त्रार्थदर्शी उन्हें 'परव्रहा' कहते हैं । व्रह्माके वचन हें—

यमाहुः परमानन्दं यमाहुः परमां गतिम् । यमाहुः परमं ब्रह्म वेदशास्त्रार्थदाद्यनः ॥ (गणेशपुराण, उपासना० १० । २७)

भगवान् गणनायक ब्रह्मणस्पतिः सत्ः असत्ः व्यक्त और अव्यक्त—सब कुछ हैं । वे अजन्मा और निर्विकस्प हैं। लैकिक आनन्दसे परेः अद्वैत एवं परमानन्दपूर्ण हैं। निराकारः सर्वश्रेष्ठः निर्गुण और इच्छारहित परब्रहास्वरूप हैं—

वाजं निविक्तस्यं निरम्बारमेकं विश्वसन्द्रमधैतभागन्द्रपूर्णम् । परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं
परवहारूपं गणेशं भजेम॥
(गणेशपु०, उपा० १३ । ३ )

भगवान् वामनने श्रीगणेशजीकी महिमाका वर्णन करते समय उनके तात्विक खल्पका अभिव्यञ्जन करते हुए उन्हें 'वेदवन्दित' कहा है। श्रीवामनके मन्त्रजपके प्रभावसे भगवान् ब्रह्मणस्पति श्रीगणेशजीने उन्हें साक्षात् दर्शन दिया था। श्रीवामनने उनकी स्तुति की—

अन्यक्तं न्यक्तहेतुं निगमनुततनुं सर्वदेवाधिदेवं ब्रह्माण्डानामधीशं जगदुदयक्तरं सर्ववेदान्तवेद्यम् । मायातीतं स्ववेद्यं स्थितिविलयक्तरं सर्वविद्यानिद्यानं सर्वेदां सर्वरूपं सकलभयहरं कामदं कान्तरूपम् ॥ ( श्रीगणेक्षपुराण, क्रीडा० ३१ । १४ )

'जो अव्यक्तस्वरूप तथा व्यक्त जगत्के हेतु हैं; जिनक श्रीविग्रह वेदवन्दित है; जो सम्पूर्ण देवताओंके भी अधिदेव हैं जो अखिल ब्रह्माण्डोंके नायक, जगत्के खष्टा, सर्ववेदान्तवेद्य मायातीत, स्वसंवेद्य, सृष्टि, स्थितिऔर संहारके कर्ता हैं; जो समस् विद्याओंकी निधि, सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वभयहारी, मनो वाञ्छित वस्तु देनेवाले तथा कमनीयरूपधारी हैं; उन् श्रीगणेशाजीकी मैं वन्दना करता हूँ।

श्रीब्रह्मणस्पति समस्त स्तुतियोंके आश्रय हैं। वेदमें उनः निरूपण—तत्त्वाङ्कन विद्यमान रहनेपर भी वे वेदोंकी पहुँच बाहर हैं—वेदातीत हैं—

'पदं स्तुतीनामपदं श्रुतीनाम्' ( शारदातिलक् १३ । १४२

भगवान् ब्रह्मणस्पति गणेशाजी प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, ज्ञान-विज्ञानमय हैं । स्कन्दपुराणके काशीखण्डमें उन स्तुति है—'हे परमकारण! आप कारणोंके भी कारण हैं, के विद्यानोंद्वारा सदा एकमात्र आप ही जाननेयोग्य हैं। ह ही वेद-वाणीमें अनुसंघान करनेयोग्य, अनिर्वचनीय ह है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपके दिव्य स्वरूप जा। अंद्य है तथा आप वाणीके अविषय हैं?—

स्वं कारणं परसकारण कारणानां वेद्योऽसि वेद्विदुपां सततं स्वमेकः । स्वं मार्गणीयमसि किंचन मूलवाचां वाचामगोचर चराचर दिज्यमूर्ते ॥ (स्क्रन्दपुराण, काशीजण्ड ५०। । श्रीग्रुकदेवजीने श्रीमन्द्रागवतमें ब्रह्मतेजके इच्छुक उपासकोंके लिये ब्रह्मणस्पतिकी उपासना युक्तिसंगत वतायी है। ब्रह्मणस्पति वेदपति वृदस्पति हैं—गणपति हैं—

> 'महावर्चसकामस्तु यजेत महाणस्पतिम्।' (श्रीमङ्गागवत २।३।२)

परब्रहा श्रीगणेशजी ब्रह्मणस्पतिरूपमें ऋक्-यजुः साम— तीनों चेदोंके सार हैं—

> 'त्रयविद्सारं परब्रह्मपारम्।' ( गणेशपुराण, उपासना ० १३ । ९ )

वहाजिका गणेशके प्रति कथन है कि 'आपका नाम वेदोंका मूलभूत ओंकाररूप है और आप गणोंके स्वामी हैं, इसलिये आपका नाम भाणेश होगा।''

त्वन्नाम बीजं प्रथमं ' अतिमूलस्तम् । भोंकाररूपं श्रुतिमूलस्तम् । यतो गणानां त्वमसीह ईशो गणेश इत्येव तवास्तु नाम ॥
(गणेशपुराण, उपा० ४५ । ८ )

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदमें ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्धमें जो उल्लेख मिलता है, उससे उनके गणपतिरूपका तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है—

गणानां त्वा गणपतिं हवासहे क्षत्रिं क्षत्रीनासुपस्रश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्त्र्तिभिःसीद् सादनस्॥
( ऋग्वेद २ । २३ । १ )

उपर्युक्त मन्त्रके देवता ब्रह्मणस्पति हैं । ये ब्रह्मणस्पति वेदज्ञानके पालक परब्रह्म परमेश्वर हैं, गणोमें प्रमुख हैं, उनके स्वामी हैं, कवियोंमें धर्वश्रेष्ठ कवि हैं, परम यशस्वी तथा कीर्तनीय हैं। ये प्रत्येक स्थानमें विधामान हैं । महासित धायणने उपर्श्वक मन्त्रके मान्यमें अञ्चणस्पति देवताका रूप इस प्रकार ज्यक्त किया है—

हे अक्षणम्यते अक्षणोऽत्रस्य परिवृद्धस्य कर्मणो वा पते पाद्धपितः गणानां देवादिगणानां सम्बन्धिनं गणपति स्वीयानां पति कवीनां कानत्वृश्चिनां क्षयिम् उपमश्रवस्तमम् उपस्थिय-तेऽनयेत्युपमा प्रवेषामञ्जानासुपमानं श्रवोऽन्नं यस स तथं कः क्षतिक्षयेनोपमश्रवाः उपमश्रवस्तनः """प्येष्टराजं ज्येष्टाः प्रशस्यतमाः तेषां मध्ये राजन्तं ब्रह्मणां मन्त्रणां स्वामिनं त्वा त्वां हवामहे अस्मिन् कर्मण्याह्वयामः किंच नोऽस्माकं स्तुतीः आशृण्वन् त्वम् जतिभिः पालनेहेंतुभृतैः सादनं सीदन्त्यस्मिन्निति सदनं यत्त्रगृहमासीदोपविश ।'

अभिप्राय यह है कि 'हे ब्रह्मणस्पति ! आप देवोंमें गणपित और कवियों—कान्तदर्शी विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । आपका अन्न सर्वश्रेष्ठ और उपमानमृत है। आप ज्येष्ठराज—प्रशंसनीय लोगोंमें राजमान और मन्त्रोंके स्वामी हैं। हम आपको बुलाते हैं। आप हमारी स्तुति सुनकर आश्रय प्रदान करनेके लिये यजगृहमें आसन ग्रहण कीजिये।

ं ऐतरेयब्राह्मणभ्में इसी अभिप्रायका मन्त्र उपलब्ध होता है---

'गणानां त्वा गणपति हवासह इति बाह्मणस्पत्यं बहा वे बृहस्पतिर्बह्मणेवेनं तद्विषज्यति ।'

(४।४।२१)

भगवान् ब्रह्मणस्पति ही इस मन्त्रके प्रकाशमें गणपति हैं, वृहस्पति हैं।

ब्रह्मणस्पति सुगोपा--- उत्तम संरक्षक हैं, जिसकी वे रक्षा करते हैं, वह किसीके भी द्वारा उत्पीड़ित और संतापित नहीं हो सकता--

न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नागतयस्तितिरुनं द्वयाविनः। विश्वा इदस्माद् ध्वरस्रो वि वाधसे यं सुगीपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते॥ ( ऋग्वेद २ । २३ । ५ )

'हे सुरक्षक ब्रह्मणस्पति ! जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसे कोई दुःख-कष्ट नहीं दे सकता, पाप उसे पीड़ित नहीं कर सकते, शत्रु उसे मार नहीं सकते, वञ्चक उसे एता नहीं सकते । हे देव ! उसके किये आप समस्त हिंसकी-को दूर भगा देते है ।

श्चरवेदके प्रथम मण्डलके अटारव्वें स्कारे देवता ब्रह्मणस्पति हैं। इस स्काला दूसरा मन्त्र भगवान् गणपतिके स्थिदिदाला और पुष्टिप्रदान करनेवाले गुणका धातन करता है। इसमें श्रीगणेशका माञ्जलिक रूप रपप्ट से जाता है-—

यो रेवान् सो अमीवहा बलुबित्युटिनधैनः । स नः खिबक्त बस्तुरः॥ (ासेद १ । १८ । र) उपर्युक्त मन्त्रका भाष्य सायणाचार्यद्वारा प्रस्तुत है—
'यो ब्रह्मणस्पितः रेवान् धनवान् यश्चामीवहा रोगाणां वसुवित् धनस्य रुक्या पुष्टिवर्धनः पुष्टेर्वर्धयिता तुरः स्वरोपेतः शीव्रफरुदः स ब्रह्मणस्पितनींऽस्मान् कु सेवतां पिरगृह्यानुगृह्णास्वित्यर्थः।'

अभिप्राय यह है कि जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक, राता, पुष्टिवर्धक और शीव फलदाता हैं, वे ही गरपति हमलोगोंपर अनुग्रह करें।

शुक्रयजुर्वेदका निम्न उद्भृत मन्त्र भगवान् शकी पूजामें विद्वानों तथा शास्त्रजोंद्वारा प्रयुक्त हि—

'गणानां त्वा गणपति १ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपित १ महे निर्धानां त्वा निधिपति १ हवामहे यसो मम । हमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॥'

(२३।१९)

उपर्युक्त मन्त्रद्वारा आवाहित तथा पूजित गणेश—
गवान् वहाणस्पति गणपति, प्रियपति—स्वामी अथवा
विनयन्ता परमेश्वर और निधिपतिरूपमें स्वीकृत हैं।
सी-किसी भाष्यकारके मतसे उपर्युक्त मन्त्रका यह अर्थ
दित होता है कि हो परमदेव गणेशजी! आपको हम समस्त
गोंका पति स्वीकार करते हैं, आपको प्रिय पदार्थों—
गणियोंका पालक और समस्त सुखनिधियोंका निधिपति
शीक्षार करते हैं। आप सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले हैं,
म—जीवातमा हिरण्यगर्भको धारण करनेवाले—संसारको
भपने-आपमें धारण करनेवाली प्रकृतिके भी स्वामी आपको
गास हों।

'सामवेदग्के एक मन्त्रमें भगवान् ब्रह्मणस्पतिका उच्छेख उपलम्ब होता है, जिसमें उपासकद्वारा उनकी प्राप्तिकी प्रार्थना की गयी है—

> 'प्रेषु मदाणस्पतिः प्र देख्येतु सूतृता।' (५६)

यन्त्रका आश्चय है कि ब्रह्माण्डके पाळक ईश्वर ब्रह्मणस्पति और वाग्देयता—भगवती वाणी हमें प्राप्त हों। यही मन्त्र कृत्येद १।४०। हमें भी मिळता है।

भगवान् प्रदाणस्पति भी स्तुति ब्रह्माः विष्णुः महेदाः,

शेषि वेद तथा वेद्र्जोंके वशकी यात नहीं है। साक्षात् श्रीविष्णुके वचन हैं— 'ईश! मैं सनातन ब्रहाज्योतिः स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, पर आपके अनुरूप निरूपण करनेमें में सर्वथा असमर्थ हूँ। 'शेप अपने सहस्तों मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हूँ। आपके स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा; न सरस्ततीकी शक्ति है और न मैं ही समर्थ हूँ। आपका स्तवन करनेमें चारों वेद भी समर्थ नहीं हैं, फिर उन वेद्वादियोंकी क्या गणना है ११

ईश त्वां स्तोनुभिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम् । निरूपितुमशक्तोऽहमनुरूपमनीहकम् ॥ त्वां स्तोनुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवद्गेन च । न क्षमः पञ्चवनत्रश्च न क्षमश्चतुरानतः ॥ सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतो । न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः॥ (ब्रह्मवैवर्तः गणपतिः १३ । ४१, ४९-५०)

आयदेव वेदप्रतिपाद्य ब्रह्मणस्पति भगवान् गणपतिका ज्ञान केग्नल स्वानुभवसे होता है तो हो जाता है। बड़े-बड़े स्वानुभवी संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों और आत्मवादियोंने स्वानुभवमें उनके स्वरूपका साक्षात्कार किया है। वे ओंकारस्वरूप परभात्मा हैं। महात्मा ज्ञानेश्वरने श्रीमद्भगवद्-गीताकी टीका 'ज्ञानेश्वरी'में श्रीगणेशजीके माङ्गलिक स्वरूपको स्मरण करते हुए उनकी खुति की है।—

'ॐ नमों श्रीआद्या । वेद प्रतिपाद्या । जय जय स्वसं-वेद्या भारमरूपा । देवा तृंचि गणेशु । सक्कमित प्रकाशु ।' (१।१-२)

आश्रय यह है कि हि ओंकारस्तरूप परमातमा । वेद ही आपका प्रतिपादन कर सकते हैं। मैं आपको नमस्कार बस्ता हूँ। आप ऐसे आत्मस्तरूप हैं, जिनका श्रान देवड स्थानुभवने ही हो हक्ता है। मैं आपका जय-जयकार करता हूँ।

भगवान् ब्रह्मणस्पति श्रीगणपति—सिद्धि-बुद्धिके स्वामी वेदप्रतिपाय श्रीगणेश अचित्त्यः अनन्त और अव्यक्त होकर भी अपने उपासकींपर कृपा करनेके लिये उनके ध्यानः चिन्तन एवं उपासनामें साकार हो जाते हैं।

# भगवान् श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें

( लेखक--श्रादेवदत्तर्जा मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ )

इस संसारमें परव्रह्मखरूप भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं है । भगवान् श्रीकृष्णने गीतांमें स्वयं कहा है—

मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद्रस्ति धनंजय। मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ (७।७)

अर्थात्— मेरे तिवा जगत्में किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। सूत्रमें गुँथी हुई मालाके मणियोंकी तरह सभी वस्तुएँ मुझमें गुँथी हुई हैं। तालप्यें यह है कि जैसे सूत मणियोंसे ढक जानेके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह मायासे ढके रहनेके कारण मैं किसीके दृष्टिगोचर नहीं होता।

'मनुष्य अपनी श्रद्धांके अनुसार मेरे जिस-जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी-उसी स्वरूपमें उसकी श्रद्धाकों में बढ़ा देता हूँ और वह अपनी श्रद्धांके अनुसार मेरेद्वारा वेहित फलको प्राप्त करता है। यथा—

यो यो यां यां ततुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते चततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्॥ (गीता ७। २१-२२)

्विष्णुसहस्रानामः भीष्मपितामहने भी कहा है— नमः समस्तमूतानामादिभूताय भूभृते । अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥

अर्थात् भी समस्त प्राणियों के आदिभूतः, इस पृथ्वीके गाधारभूतः, अनेक रूपोंको धारण करनेवाले तथा सर्वसमर्थ गवान् विष्णुको नमस्कार करता हूँ। इसल्पि यह समझना । हिंथे कि सब देवताओं के रूपमें भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। ससे यह भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण ही श्रीगणेशके एमें हैं।

इनके आविभीवके विषयमें ब्रह्मवैवर्त्तपुराणके गणपति-एडमें विस्तृत कथा मिलती है । जैसे भगवान् श्रीकृष्ण द्वसस्वरूप होनेसे अनादि और अनन्त हैं, वैसे ही अनादि त्ति जगन्माता दुर्गा हैं; क्योंकि वे भी प्रकृतिस्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीरूपसे प्रकट होनेके कारण इनका नाम 'पार्वती' हुआ । अतः महर्षि नारदकी प्रेरणासे पर्वतराज हिमालयने अपनी पुत्री पार्वतीका दाम्पत्य-सम्बन्ध परव्रक्षके अंशस्वरूप मगवान शंकरके साथ स्थापित किया ।

भगवान् विष्णुकी शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह्माकी शक्ति सरस्वती और शिवकी शक्ति पार्वती—ये तीनों शक्तियाँ प्रकृतिस्वरूपा हैं; इसलिये इनकी संतानोंका जन्म (गर्मधे प्राकृतिक रूपमें ) नहीं होता; बल्कि इनका आविर्भाव होता है।

पार्वतीके साथ शंकरका विवाह होनेके पश्चात् बहुत दिन वीत जानेपर भो जब कोई संतति नहीं हुई, तब स्त्री-स्वभावके कारण पार्वतीके मनमें बहुत दुःख हुआ । इन्होंने अपने दुःखका कारण भगवान् शंकरसे कहा—

त्रैलोक्यकान्तं कान्तं त्वां छह्ध्वापि न च मे सुतः । या स्त्री पुत्रविहीना च जीवनं तिशर्यंकम् ॥ जन्मान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुज्ञवम् । सहंराजातः पुत्रवच परत्रेह सुखप्रदः ॥ सुपुत्रः त्वामिनोंऽसद्यच स्वामितुरुयसुखपदः । कुपुत्रवच कुलाङ्गारो मनसापाय केवलम् ॥ ( महावे०, गणपतिखण्ड २ । २४—२६ )

'आप-जैसे त्रिलोक-सुन्दर पतिके प्राप्त होनेपर भी मुझे
पुत्र प्राप्त नहीं हुआ | जिस स्त्रीको पुत्र नहीं होता, उपका
जीवन निरर्थक हो जाता है | तपस्या और दानजित
पुण्य जनमान्तरमें सुख देनेवाले होते हैं | अच्छे वंशमें उपप्र
हुआ पुत्र इस लोक और परलोकमें भी सुख-शान्ति देनेवाल
होता है | सचित्रि पुत्र पतिका अंशस्वरूप होता है, इसिल्ये
वह पतिके समान ही सुख देता है | यदि हुश्चरित्र पुत्र होता
है तो वह कुलाङ्गार केवल मानसिक दुःख ही देता है।

पार्वतीने अपने दुःखका कारण वतलाया और उदाध मनसे वे शिवजीके सामने मीन होकर वैठ गर्यो । कषणाः वरुणालय शंकरने पार्वतीको उदाध देखकर कहा—

श्रृणु पार्वति वस्यामि तत्र भद्रं भनिष्यति ॥ उपायतः पार्यसिदिस्भितस्येव त्रगताये । हरेराराधानं कृत्वा व्रतं कुरु वरानने ॥ व्रतं च पुण्यकं नाम वर्षमेकं करिष्यसि । ( ब्रह्मवैवर्त्तः , गणपति ० ३ । १, ३ )

'हे पर्वतराज हिमवान्की पुत्री ! मेरे वचनको ध्यान देकर सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुमको उपाय बतलाता हूँ; क्योंकि तीनों लोकोंमें उपायसे ही कार्यमें सफल्ता प्राप्त होती है। ''वरानने ! भगवान् श्रीहरिकी आराधना करके पुण्यक-नामक श्रेष्ठ वतका एक वर्षतक पालन करो।' 'इस वतको विधिपूर्वक करनेसे भगवान् गोपाङ्गनेश्वर श्रीकृष्ण ही तुमको पुत्ररूपमें प्राप्त होंगे। यद्यपि वे सब प्राणियोंके अधीश्वर हैं, फिर भी वे इस वतके अनुष्ठानसे तुमपर प्रसन्न हो तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे पास आयेंगे।' यथा—

> द्यतस्यास्य प्रभावेण स्वयं गोपाङ्गनेश्वरः। र्दृश्वरः सर्वभूतानां तव पुत्रो भविष्यति॥ (महावैषर्त्तः, गणपति० ५ । २७)

शिवजीके इस वचनको सुनकर सतीशिरोमणि भगवती पार्वतीने शास्त्रोक्त विधिके साथ श्रीकृष्णभगवानकी पूजा की और 'पुण्यक' नामक व्रत करना आरम्भ किया। व्रत निर्विच्न समाप्त हो गया। समाप्तिके दिन उत्सव मनाया गया। पुरोहितको बुलाकर हवन कराया गया। लाखों ब्राह्मणौं-को निमन्त्रित किया गया। भगवान् शंकरने सभी देवगण तथा सूर्यादि महोंको दूत भेजकर बुलाया। सबके उपस्थित होनेपर देवीने यहुत उत्साहके साथ ब्राह्मणों, देवताओं और सूर्यादि प्रहों एवं प्रमथगणोंको भोजन कराया। देवताओंके साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्वरने भी आनन्दके साथ भोजन किया।

भगवती शिव-सहर्षामणी पार्वतीने ब्राह्मणोंको प्रचुरमात्रामें दक्षिणा दी। वे ब्राह्मण भी अत्यन्त संतुष्ट हो गये
और उन कोगोंने प्रसब-मनसे पार्वतीको मनोरथ पूर्ण होनेका
आशीर्वाद दिया। अन्तमें जव पुरोहितको यज्ञान्त-दक्षिणा
देनेका समय आया, तव पुरोहित सनत्कुमारजीने पार्वतीसे
कहा—दे देवि शंकरप्रिये! आपने सभी ब्राह्मणोंको मुँहमाँगी दक्षिणा दी है; अतः मुझे आप मेरी अभीष्ट दक्षिणा
दीजिये। देवी पार्वतीने पूळा—ध्यापकी अभीष्ट दक्षिणा
क्या है ? सनत्कुमारजीने कहा—धे देवि! मेरी अभीष्ट
दक्षिणा भगवान् शंकर हैं। कृपया उन्हींको मेरी दक्षिणामें
मुझे दीजिये। अन्य विनाशी पदार्थोंको लेकर मैं करूँगा क्या ?

पुरोहितको अभीष्ट दक्षिणा देनेसे आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा।

भगवान् श्रीकृष्णकी योगमायाके प्रभावते श्रीशंकरकी अद्धीङ्गिनी पार्वतीकी बुद्धि भी मोहित हो गयी । अतः पुरोहितके वचनको सुनते ही वे विलाप करने लगीं एवं रोते-रोते मूर्च्छित होकर गिर पर्झी।

देवसभामें विष्णु, ब्रह्मा और शंकरजी अभी बैठे ही थे कि ऋषियोंने जाकर पार्वतीके मूर्च्छित होनेका समाचार कहा । शंकरजी उस समय सभी देवताओंके स्वागतमें व्यक्त थे, इसिल्ये ऋषियोंकी वातपर उनका ध्यान नहीं गया । पश्चात् विष्णुभगवान् और ब्रह्माने इस समाचारको सुना और उन दोनोंने शिवजीको प्रेरित करके पार्वतीके पास भेजा ।

शंकरजीने जाकर जगदम्बा पार्वतीको मूर्व्छित अवत्यामें देखा और हृदयसे लगाकर अपने अमृतमय करतल-स्पर्शसे उन्हें सचेत किया। फिर शंकरजीने सुना कि पुरोहित सनत्कुमार-ने यज्ञान्त-दक्षिणाके रूपमें भगवान् शंकरको ही माँगा है, इसीलिये इनको मूच्छी आ गयी है। इस वातको सनकर सर्वोन्तर्यामी भगवान् शंकरने अपनी प्रियतमा पतनी पार्वतीसे कहा---(प्रिये ! तुम तो त्यागरूपा हो; सनत्कुमारजीको उनकी अभीष्ट दक्षिणा अवस्य दे दो । पार्वतीकी मूर्च्छोका समाचार सुनकर अपनी शक्तियोंके साथ भगवान् नारायण और ब्रह्मा भी शंकरजीके पास ही आ गये। श्रीमन्नारायणने जन दक्षिणामें शिवजीके माँगनेकी बात सुनी, तव उन्होंने कहा — 'देवि ! तुम तो उदारहृदया हो। तुम्हारे लिये अदेय स्या है, प्रोहितने तुमसे जो दक्षिणा माँगी है, तुम उसे उन्हें दे दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा । भगवान् नारायणके कहनेसे पार्वतीजीने अपने प्रिय पति भगवान् महेश्वरको उन्हें दक्षिणामें दे दिया।

पुरोहित सनत्कुमारजी महादेवजीको छेकर चलनेके लिये उद्यत हुए । तब पार्वतीके दुःखको देखकर नारायणने कहा—

विष्णुदेहा यथा गावो विष्णुदेहस्तथा शिवः। द्विजाय दत्त्वा गोमूल्यं गृहाण स्वामिनं शुभे॥ ( महावैक्त्तं०, गणपति० ७।८०)

श्रीमन्नारायणके वचनको सुनकर देवी पार्वतीके मनमें कुछ साहस हुआ और उन्होंने कातरस्वरसे अपने पुरोहित सनत्कुमारजीसे कहा—

गोमूल्यं मत्पतिसमिमिति वेदे निरूपितम्। गयां लक्षं प्रयच्छामि देहि मत्स्त्रामिनं द्विज ॥ ( महानेवर्त्तर्०, गणपति ० ७ । ८५ )

'एक गौका मूल्य मेरे स्वामीके समान है । मैं आपको एक लाख गौएँ देती हूँ । एक ही गौका मूल्य, भगवान् विष्णु और शिवके समान है । फिर आपको एक लाख गौ लेकर मेरे पतिको देनेमें क्या हानि है ? कृपया मेरे पतिको लोटाकर आप एक लाख गायोंको ग्रहण कीजिये।

परंतु पुरोहित सनत्कुमारने पार्वतीके इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा—'देवि ! आपने मुझे अमृल्य रत्न दक्षिणामें दिया है, फिर में उसके बदले एक लाख गौ कैसे ले सकता हूँ ? इन गार्योको लेकर तो में और भी झंझटमें फँस जाऊँगा ।' तब भगवती माहेश्वरीको वड़ा दुःख हुआ और वे कहने लगीं—'मैंने कैसी मूर्खता की कि पुत्रके लिये मैंने एक वर्षतक 'पुण्यक' न्त्रत किया, उसके नियम पालन करनेमें बहुत कष्ट भोगा; किंतु फल क्या मिला ! पुत्र तो मिला ही नहीं, पतिको भी मैं खो बैठी । अब पतिके बिना पुत्र कैसे प्राप्त होगा !'

इसी बीचमें तभी देवताओंने तथा पार्वतीने आकाशसे उत्तरते हुए एक तेजःपुञ्जको देखा । उसमें इतनी चमक थी कि सभकी आँखें बंद हो गर्यों । किंतु पार्वतीजीने उस तेजःपुञ्जके मध्यमें अत्यन्त सुन्दर पीताम्बरधारी भगवान् श्रीकृष्णको विद्यमान देखा । उनके दर्शनसे भगवती पार्वतीका हृद्य प्रेमसे भर गया और उन्होंने स्तुति करना आरम्भ किया—

क्रुष्ण जानासि मां भद्र नाहं खां ज्ञातुमीश्वरी। के वा जानन्ति वेद्ज्ञा वेदा वा वेदकारकाः॥ ( ब्रह्मवैवर्त्त०, गणपति० ७ । १०९ )

'हे कल्याणिनधे श्रीकृष्ण ! आप तो मुझको जानते हैं; परंतु मैं आपको जाननेमें समर्थ नहीं हूँ । केवल मैं ही नहीं, विक्कि वेदको जाननेवाले, अथवा स्वयं वेद भी, अथवा वेदके निर्माता भी आपको जाननेमें समर्थ नहीं हैं । इस तरह स्तुति करके पार्वतीजीने कहा—

स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता। वते भवद्रिधं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्॥ (ब्रह्मवैवर्त्तः०, गणपति० ७। १२५-१२६) प्रभो ! इसिल्ये मैं आपकी स्तुति हूँ । मैं पुत्राभावके दुःखसे दुःखित हूँ । इस व्रत् आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ । उनकी स्तुतिसे होकर भगवान् श्रीकृष्णने सर्वसाधारणके लिये अत्यन्तः मनोहर रूपमें उन्हें दर्शन दिया और अभीष्ट-िस वरदान देकर वे अन्तर्हित हो गये ।

इधर शंकर और भगवती पार्वती—दोनों अपने अ में आकर विश्राम करने लगे । भगवान् चन्द्रदेव अस्तोन्मुख हो रहे थे, उसी समय किसीने शंकर द्वार खटखटाया और पुकारा—'जगित्तः महादे जगन्मातः देवि पार्वति ! आपलोग उठिये । मैंने रात्रिके उपवासका वत किया था, इसलिये में भूखा हूँ । आप-जैसे माता-पिताके रहते हुए भी मैं न् व्याकुल हो रहा हूँ । कुपया शीष्ठ आइये और मुझे मं देकर भेरी रक्षा कीजिये।

उसके दीन वचन सुनकर दोनों ही द्वारपर आये उन दोनोंने अत्यन्त वृद्ध, क्षीणकाय, फटे-मैले वस्त्र। हुए एक ब्राह्मणको देखा। देवी पार्वतीने पूछा—' क्या भोजन करना चाहते हैं ?

ब्राह्मणने कहा—'सुना है, आपने बहुत अच्छे-अ पदार्थ महोत्सवमें ब्राह्मणोंको खिलाये हैं; मुझे आप ह रवड़ी, तिलके लड़ु, मेवा, मिद्यान्न, हविष्य, पृड़ी-आदि और इस ऋतुमें होनेवाले फल प्रचुरमात्रामें खिलाइ जिससे यह पीठमें सटा हुआ मेरा पेट वाहर निकल अ और मैं लम्बोदर हो जाऊँ। इन वचनोंको कहते-ही-कहते ब्राह्मण अन्तर्हित हो गये। उसी समय आकाशवाणी ह कि हे पार्वति ! जिसको तुम खोज रही हो, वह तुम्हारे घ आ गया है?—

गणेशरूपः श्रीकृष्णः फल्पे फल्पे तवात्मजः। त्वत्क्रंडमागतः क्षिप्रमित्युक्तवान्तरधीयत॥ कृत्वान्तर्धानमीशश्च बालरूपं विधाय सः। जगाम पार्वतीतरूपं मन्दिराभ्यन्तरस्थितम्॥ तल्पस्थे शिववीयें च मिश्रितः स वभूव ह। दद्शं गेहशिखरं प्रस्तो बालको यथा॥ (ब्रह्मवैवर्त्तः, गणपति०८।८२—८४

"उस ब्राह्मणरूपवारी भगवान् श्रीऋणाने अन्तर्धान

वस्थामें कहा—पाणेशरूपमें श्रीकृष्ण प्रत्येक करपमें आपके पुत्र बनकर आते हैं। आप शीम भीतर जाकर देखिये। भगवान् श्रीकृष्ण इतना कहकर बालकका रूप घारणकर आश्रमके भीतर बिछी हुई शय्यापर लेट गये। लेटते ही उस शय्यापर पड़े हुए शिवजीके तेजमें लिस हो गये और उत्पन्न हुए बालकके समान उस घरके शिखरकी ओर देखने लगे। "

फिर पार्वतीने उस अत्यन्त सुन्दर बालकको श्रय्यापर श्राथ-पैर पटक-पटककर खेलते हुए देखा आर प्रेमसे अपनी गोदमें उठा लिया तथा दूधसे भरे हुए अपने स्तनोंको पिलाया। ब्रह्मवैवर्त्तपुराणके इन प्रमाणेंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीगणेशके रूपमें श्रीकृष्ण ही आविर्भृत हुए हैं।

भगवान् शंकरने इनके बल-पराक्रम और बुद्धिमत्ताको देखकर इन्हें अपने प्रमथादिगणींका आधिपत्य दे दिया और इनका नाम उन्होंने 'गणेश' रखा।

गणेशजीकी पूजा करनेसे विशोंका नाश हो जाता है—
गणेशपूजने विध्नं निर्मूछं जगतां अदेत्।
निर्म्योधिः सूर्यपूजायां शुचिः श्रीविष्णुपूजने॥
( श्रद्यवैवर्त्तं० गणपति० ६ । १०० )

'किसी कार्यके आरम्भमें भगवान् गणेशजीकी पूजा करनेसे संसारके विष्न जड़-मूलसे नष्ट हो जाते हैं, सूर्यकी पूजासे शरीरके रोग दूर हो जाते हैं तथा भगवान् विष्णुकी पूजासे बाह्य और आभ्यन्तर पवित्रता आती है।

किसी कार्यमें प्रथम गणेशकी पूजा न करनेसे कार्य-

सिद्धिमें विन्न अवश्य होता है । श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि समुद्रमन्धनमें गणेशजीकी पूजा पहले नहीं हुई थी, इसमें जन दैन्य और देवगण मन्दराचलको ला रहे थे, तन उसके भारसे वे लोग दनकर हताहत हो गये थे; तय विष्णुने अपने अमृतमय करतल-स्पर्शसे उनको पुनक्जीवित किया था । पश्चात्, जन वह पर्वत समुद्रमें डाल दिया गया, तय उसमें छूब गया । इससे दैन्य और देवता दोनों हताश हो गये और दोनोंने समझा कि सब किया-कराया चौपट हो गया । इस वातको देखकर मगवान् विष्णुने समझ लिया कि विचनराज गणेशजीकी पूजा न करनेसे अप्रसन्न होकर उन्होंने ही विन्न उपस्थित किया है—

विलोक्य विक्नेशविधि तदेश्वरो दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसंधिः । कृत्वा वपुः कच्छपभद्भतं महत् प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार॥ (८।७।८)

'उस समय भगवान्ने देखा कि यह तो विष्नराजकी करत्त हैं इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपका रूप धारण किया और समुद्रके जलमें प्रवेश करके मन्दराचलको ऊपर उठा दिया। भगवान्की शक्ति अनन्त है। वे सत्यसंकल्प हैं। उनके लिये यह कौन-सी वड़ी बात थी।

जैसे भगवान् श्रीकृष्णके नामोच्चारणमात्रसे सभी संकट दूर हो जाते हैं, वैसे ही श्रीगणेशके नामोच्चारणसे सभी वाधाएँ दूर हो जाती हैं।

# श्रीगणेश और 'जेनस'

( लेखक—वा० श्रीविष्णुदयालजी, मारिशश)

वेद-मन्त्रका उचारण करनेके पूर्व 'ॐ'का उचारण किया जाना अपेक्षित है। इसी भाँति धार्मिक प्रन्थों और कृत्योंके आरम्भमें श्रीगणेशजीका नाम-सारण करनेकी प्रथा है। 'गणेशपुराण'का कथन सही है कि 'गणेशजी ऑकारस्वरूप' हैं।' जब मुहाबरेदार भाषाका प्रयोग किया जाता है और किसी कार्यका 'श्रीगणेश' करनेकी चर्चा होती है, तब यही समग्रा जाता है कि उस कार्यका आरम्भ होनेवाला है।

पश्चिममें 'रोमनों'के देवता 'जेनस'का नाम 'गणेश'-नामके समकक्ष है। विश्वकोशों में बताया गया है कि जब कभी इटालवी या रोमन लोग प्जा करते थे, इसी जेनस-देवताविशेषका नाम सर्वंप्रथम लिया करते थे। इसारी कथा यूरोपमें पहुंची और वहाँ भी श्रीगोश सर्वंप्रथम रहे। जाजकल वर्षके प्रथम मासको अंग्रेजीमें 'जनवरी' जेनसकी स्मृतिमें कहा जाता है। अठारहवीं शतीके संस्कृतज्ञ विलियम जोन्सने लिखा है कि 'जितनी विशेषताएँ श्रीगणेशमें पायी जाती हैं, वे सब जेनसमें भी दिखायी देती हैं।'

# गणेशमूर्तिमें निर्शुणब्रह्मोपासना

( केखक -- श्रीरेवानन्दजी गीड, एम् ०५०, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न, कान्यतीर्थ )

होर्चोतद्दन्तस्वव्दः सक्त्वसुरगणाद्धस्वरेषु प्रचण्डः सिन्दूराष्ट्रीणंगण्डः प्रकटितविकसचारुचान्द्रीयसण्डः। गण्डस्थानान्त्रषण्टः सारहरतनयः कुण्डळीभूतग्रुण्डः विच्नानां फालदण्डः प्रश्चतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः'॥

मानव-आत्मा परमात्माके आरम्भसे ही म ष्टिके रहस्यका अन्वेषी रहा है । इसी रहस्यको सुलझानेमें विश्वकी समस्त संस्कृतियाँ और घार्मिक वाद्यय अपनी सार्थकता समझते हैं । भारतीय संस्कृति अनेकरूपा है। तथापि उसके मूलमें एकरूपता है। अपनी संस्कृतिमें जहाँ पंथ-सम्प्रदाय अनन्त हैं, वहाँ आचार्निष्ठाः, साधनाः देवी-देवताओंके स्वरूप भी अनन्त हैं । प्रायः सभी विशिष्ट मानव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी एक अमीष्ट देवके उपासक हैं । जिसका जहाँ विश्वास है। आस्या है, श्रद्धा है, वही उसका सम्प्रदाय है । सम्प्रदाय फिरकापरस्ती या दिकयान्सीका विषय नहीं है; अपितु **ं বি**ছা বুবিছ उपदिष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः ।—- হিছ आचार्यके समीप संयमपूर्ण विधिवत् प्राप्त मन्त्रका नाम 'सम्प्रदायः है | ) वैष्णव, शैव, शक्त, सौर, गाणपत्य, निर्गुण, सगुण-सभी सम्प्रदायान्तर्गत माने जाते हैं। 'गाणपत्य' वह सम्प्रदाय है, जिसमें गणपित (गणेश ) देवताकी पूजा-अर्चना तथा स्तुति-उपासना की जाती है।

भारतमें गणेशजीकी पूजाका विधान सर्वप्रथम है। ये भगवदवतार नहीं हैं, अपित स्वयं भगवान हैं और निर्गुण ब्रह्मके सगुण स्वरूप हैं। ये ब्रह्मा-विष्णु-महेश-प्रभृति सभी देवोंद्वारा पूजित हैं। इनमें

१. जिनके हाथमें दूटे हुए अपने ही दाँतका एक खण्ड दीप्तिमान् दिखायो देता है, जो समत देवसमुदायमें सबसे प्रचण्ड शक्तिशाली हैं, जिनका गण्डश्यल (कपोल ) सिन्दूरसे व्याप्त है, जिनके भालदेशमें मनोहर अर्धचन्द्र प्रकटरूपसे चमक रहा है, जिनके गण्डश्यलके अन्तमें—ग्रीवाभागमें धण्टा वँधा है, जो मदनदहन शिवके सुपुत्र हैं, जिन्होंने अपने शुण्डदण्डको कुण्डला-कार मोड़ लिया है, जो विश्वसमूहका विष्वंस करनेके लिये वाल-दण्डस्वरूप हैं, वे वक्ततुण्ड भगवान् गणेश आपकीगोंका

भगवान्के षड्गुण—ऐश्वर्यं, वीर्यं, यद्यं, श्री, वैरा ज्ञान चरम सीमामें विद्यमान हैं । ये स्वयं परज़द्द जैसा कि श्रुति कहती है—'एक्समेवाद्वितीयम्' । गण् सार्वभौमः, सुप्रसिद्ध ध्यान-स्तवन इस प्रकार है— गजाननं भूतगणादिस्रेवितं क्रिपत्थजम्बूफलचारुम उमासुनं शोकविनाशकारकं नमामि विद्येश्वरपाद्प कम्बोद्रं परमञ्जन्द्रसेकदन्त पीताम्बरं त्रिनयनं परमं प उद्यदिवाकरनिभोज्ञ्चलकान्तिकान्तं विद्येश्वरं सफलविद्यह

'भूत-गण आदि जिनकी सेवामें संलग्न रहते कैथ और जासुनके फलोंका बड़े सुन्दर ढंगसे चर्च हैं तथा शोकका विनाश कर देनेवाले हैं, उन गिर्म गजमुख गणेशको में मस्तक नवाता हूँ, विघ्नेश्वर कमलोंको प्रणाम करता हूँ। जो लम्बोदर होते परमसुन्दर हैं, जिनके एक ही दाँत हैं, जो पीता तीन नेत्रवाले एवं परम पवित्र हैं और जिनकी कान्ति उदयकालके सूर्यकी माँति अरुणोज्ज्वर देती है, उन सर्वविष्नहारी विष्नेश्वर गणेशको में करता हूँ।

श्रीगणेशजीका श्रीविग्रह बड़ा ही दिव्य तथा है । गणेश-पूजा स्यूलात्मक है । वह बुद्धिर अनुभवसिद्ध भी है; परंतु गणेश-पूजन जहाँ । है, वहाँ निर्गुण-न्रह्म-उपासनाकी प्रधानता है । पं की एक डली, जिसपर लाल-पीला-श्वेत कला हो, साक्षात् न्रह्मका प्रतीक है । न उसमें कोई न चिह्न, न अङ्ग है, न प्रत्यङ्ग । अण्डाका समस्त न्रह्माण्ड है और इस न्रह्माण्डमें अ विद्यमान न्रह्म परिलक्षित होता है । मिट्टीकी डली अखिल न्रह्माण्डका प्रतीक है और यह स्प्रतीक है । वस्तुतः यह हश्यमान समस्त जा ईश्वेस व्याप्त है । जगतीके कण-कणमें वह रम श्रति कहती है—

'ईशावास्यमिद्" सर्वं यत् किं च जगत्यां ज ( ईशावार 3 पूर्व केवल—
यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
ग्रधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥
( ऋषेद १०।१२१।१)

वेद-मन्त्रानुसार चराचरके अधिपति, आकाश-पृथिवीके ा, घर्ता एक ही अद्वेत 'ब्रह्म' है । उसके लिये गः-शब्दका प्रयोग सम्भव नहीं । अतः जब इस रैतमें द्वित्व-त्रित्वकी भावना 'एकोऽहं चहु स्याम्' प्रत् हो गयी, तत्र सृष्टिमें अनेकरूपता आयी और ष्टि-समष्टि वनने लगी । समृह—समाजका निर्माण हुआ । नेक समाजोंके समन्वितरूप गणपरगण पनपने लगे । न सब गणोंको समन्त्रित तथा अनुशासित रखनेके उये एक गणाधिपति गणाध्यक्षकी आवश्यकता अनिवार्य ो गयी । वही शक्ति गणिधपति भणेश्वर-पदपर वेराजमान हो सकती है, जिसमें विशिष्ट गुणोंका समन्वय ो और जो छिन्न-भिन्न विभ्रष्ट गणोंमें समन्वय करा धके, जो व्यष्टिके स्वार्थसे समष्टिके स्वार्थको महत्त्व देता हो । जो सर्वतन्त्र गणतन्त्रकी भावनासे ओत-प्रोत हो, जो सभी शक्तियोंको सूत्ररूपमें आत्मसात् कर सके, वही गणेश, गणपति, गणाध्यक्ष, गणनायक बन सकता है। गणपतिमें प्रियपति तथा निधिपतिका भाव-साम्य होना भी अनिवार्य है । अर्थात् 'गणानां पतिः, प्रियाणां पतिः, निर्धातां पतिः' ब्रह्मस्वरूप 'गणेशः सदा-सबदा पूज्य हैं। गणपति-पूजनका सर्वप्रसिद्ध यजुर्वेदका मन्त्र भी यही भाव पुष्ट करता है कि गणेशमूर्ति निगुण ब्रह्म-उपाधनाका प्रतीक है-

(ॐ) गणानां त्वा गणपति इवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति इवासहे । निधीनां त्वा निधिपति इवासहे ससी सम । आहसजानि गर्भधामा त्वमजाति गर्मधम्॥१ ( २३ । १५ )

'सर्वेश ! तुम मेरे वसु (परम घन ) हो; तुम ही समस्त अमीष्ट शक्तियोंके दाता हो; सम्पूर्ण मृद्धि-सिद्धि-देश्वयोदि गुणोंके अधिपति हो; सभी आपित्तयोंको, विध्न-याधाओंको नष्ट करनेकी शक्ति तुममें है; जतः दुम प्रिय ही नहीं, प्रियपित हो; हम सव गण आपका आवाहन-पूजन परते हैं। इस मन्त्रमें 'हचामहें' वहुवचनकी क्रिया है, जो गणात्मक भावका प्रतीक है। इसमें एमी गण अपने गणनायकका आवाहन

करते हैं । मैं जन्म-मरणके चक्रमें हूँ और तुम ( मा स्वमजासि गर्भधम् ) जन्मरहित हो, अर्थात् अजन्मा, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, व्यापक परब्रह्म तुम ही हो । तुम सबके वीजरूप हो, तुम सभी रहस्रोंके ज्ञाता हो, तुम्हारा मङ्गलकरण विष्नहरण स्वरूप सर्वोपरि है । तुम्हें बारंबार शतशः नमस्कार है—

नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमो वातेभ्यो वातपितभ्यश्च वो नमः। नमो गृरसेभ्यो गृरसपितभ्यश्च वो नमो नमो निरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ ( यजुर्वेद १६ । २५ )

गणेशजीको 'भूतगणादिसेवितम्' कहा गया है। इसकी ब्याख्यामें शिव-गण—भूत-प्रेत, पिशाच, वेताल, कृष्माण्ड, भैरव आदि ही गण-शब्दसे ग्राह्म नहीं हैं, बहिक **ह**ष्टिकोणसे अध्यातमगण ( मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारादि ), अधिदैवतगण ( सूर्य-चन्द्र-अग्नि-चर्ण-वाय्वादि ) और अधिभूतगण ( पृथिवी-जल-तेज-वासु-आकाशादि ) भी प्राह्म हैं । गणेशरूपमें उपास्य देवतामें सत्त्वगुणकी ही प्रधानता है । सत्त्व-गुणोदय होनेपर कर्तृत्व-अभिमान सर्वथा छप्त हो जाता है । ऐसी दशामें विष्न-वाधाओंका नाश ही नहीं होता, बल्कि उनका अत्यन्ताभाव भी हो जाता है। जब हृद्यमें स्त्वभावका उद्रेक होता है, तह अन्तर्यामी देवाचिदेव ही सब कुछ कर्ती-मर्ता है, वह ही मन-बुद्धिमें दैठकर संबद्ध्य-विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रिया-कलाप चला रहा है। वही कर्मेन्द्रिय एउं ज्ञानेन्द्रियमें गतिदाता है । इमारा अपना कतृत्व तो आटेरी नमकके बरावर भी नहीं है। भाव जागता है-

> भद्धतेः द्वियसाणाति गुनैः कर्माणि सर्वेतः। अर्द्धकारनियूकास्त्रा फर्ताकृषिति सन्यते ॥ तत्वनितु महायाहो गुणध्यंविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मस्या न सज्ञते ॥ (गीता ३ । २७-२८)

"वस्तुतः सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोद्वारा किये जाते दें। परंतु अईकारी विम्हात्मा भी ही हूँ?—पेसा मान देता है । इसके विपरीत विद्वान् पुरुष भी कुछ नहीं करता?—पेसा मानकर आस्क्र नहीं होता ।" ऐसे क्ल- गुणी वातावरणमें सुख, शान्ति, संतोष, प्रेम, सहानुभूति, अष्ट-सिद्धि (अणिमादि ), नवनिधि सदा विराजमान रहती हैं और सभो अनभीष्ठ विष्न-वाधाएँ दूर भाग जाती हैं।

जहाँ कर्तृत्व-अभिमान है, जहाँ रजोगुण्य है, वहाँ सम-द्वेष, मर्मात्मर्थ आदि दुःखदायी सामग्री हृद्यको आकान्त रखती है । दुःख-ग्रोकादि-रामनके विये सस्त्रगुणप्रधान भाषपतिम्पूजन आरम्भमें किया जता है। 'रजस्तमञ्जाभिभूय सन्तं भवति भारत ॥' (गीता १४ । १०)

वस्तुतः गणेश-पूजन एक साकार, परिमित, परिच्छित्र शक्तिका प्रतीक न होकर निर्गुण परव्रक्ष-उपासनाका प्रतीक है। वे अपने उपासक मक्तोंके लिये कल्पवृक्ष हैं, अमन्दानन्द-संदोह हैं। मानव-जीवनमें उनकी उपासना सर्वोपरि है—

वन्दे वन्दारसन्दारमिन्दुसूषणतन्दनम्। अमन्दानन्द्रसंदोह्वन्सुरं सिन्पुराननम्॥

## अधपूज्य श्रीगणेश

( हैस्वन-डा० शीप्रभानारजी त्रिवेदी; एम्० ए०, डी० क्रिट्० )

हिंदू-धर्मकी कुछ ऐसी विलक्षणता है कि नहीं उसका ज्ञानकाण्ड 'एकमेवाद्वितीयस्'—संसारमें एक ही सत्ता ज्ञानकाण्ड 'एकमेवाद्वितीयस्'—संसारमें एक ही सत्ता ज्ञानकाण्ड है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है— एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । ( श्वेताध्वरोपनिषद् ५ । १०)—एक हो देवता सभी जीवोंमें छिपा हुआ है । वह सर्वन्यापी तथा सभी जीवोंका अन्तरात्मा है । आदि अहैतवादी मिहानोंका उद्देश करता है, वहीं उसका कर्मकाण्ड अनेक देवताओंके अस्तित्व, उनकी कुला एवं अर्चनाकी अवश्यक्षतंव्यताके विश्वास्वर आधारित है ।

यदि अनेक देवी-देवताओंके अधिक्यम विश्वास होगा तथा उनकी पूजा-अर्ची भी करणीय होगी तो स्वभावतः यह पृस्त उत्पन्न होता है कि उनमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय । एक यार देवताओं से स्वतः इस वातपर विवाद उत्पन्न हुआ कि इम सब छोगोर्ने अप्रपूजाका अधिकारी कीन है १ जब पारस्परिक वार्तीलपने इस प्रधनका निर्णय व हो छका, तय धर्वसम्मतिसे सभी देवता भगवान् शंकरके पाल गरे तथा उनसे प्रार्थना की कि भगावन् । आप ई। इय बातका निर्णय पर दीजिये कि हमलेगोमें अवपुत्राका अविकारी क्षपीत् सर्वश्रेष्ठ कान है ! भगवान् संकरने यदि यादिलक स्परे हत प्रमन्त्र सीमा उत्तर दे दिया होता तो सम्भव है कि किसी-किसीको अपनी योग्यता एवं शक्तिका अधिक मूल्याङ्कन करनेके कारण उनपर पश्चपतका दोध अतीत हेता। धि क्रोग मगवान् संकरके निणयंधे छंतुक न हेले। जतः उन्होंने एक ऐसा उपाप रिकाला, जिनने देवताओंको छहः ्य बातका योघ हो जाय कि इत्रधें सर्वश्रेष्ठ कीन है है

उन्होंने कहा— आप सब लोग अपने अपने वाहनोंपर यहाँ सि एक साथ दौड़िये तथा पूरे विश्वकी परिक्रमा करके मेरे पास लोट आइये । जो मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा, वहीं अप्रपूजाका अधिकारी समझा जायगा । वस क्या था, मगवान् शंकरके ऐसा कहते ही इन्द्र अपने ऐरावतपर, कार्तिकेय अपने मयूरपर तथा अन्य सभी देवता अपने अपने वाहनोंपर विश्वकी परिक्रमा करने दौड़ पड़े ।

श्रीगणेशजीका वाहन चुहा माना गया है । उन्होंते सोचा-"ऐसे वाहनके बरुपर इस प्रतियोगितामें प्रवेश करना तथा उत्तमें सफलता प्राप्त करना तो असम्भव है। किंतु भगवान् बंकर परसात्मा हैं । वे विश्वात्मा हैं। सारा संसार उन्हींका धरीर है। 'सर्वं द्विद्धं ब्रह्मः (त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिपद्) अर्थात् यह सब कुछ बहा ही हैंग, 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' (यजुर्वेद ३१।२) अर्थात् उस ब्रह्म या परमात्माके एक ही भरण-में यह जारा संजार है। 'मत्तः परतरं नान्यत् किंत्रिकृषि'--(गीता ७ । ७) अर्थात् मेरे ( भगवान्के ) अतिरिक्त संसारगे और अतः नहीं है इत्यादि। अतः भगवान् शंकरकी परिक्रमा कर हेरीसे ही विश्वकी परिक्रमा हो जायती??--ऐसा सेचकर उन्होंने अपने सूषकवाहतसे हो भगवान् संकरकी परिक्रमा कर ही तथा निश्चिन्त होकर वैठे । वहुत देर बाद घीरे-वीरे अन्य देवताओंका भी प्रत्यावर्तन प्रारम्भ हुआ । बिंतु तवतक इघर खेळ समात हो चुका या। भगवान् शंकरके निर्णयके अनुसार विजयश्री गणेशजांके हाथ लगी । तवसे वे अग्रपूजाके अधिकारी मान लियं गये ।

を記回一人場





सक्त मणेत्र

इस उपाख्यानसे यह भी निर्विवाद सिद्ध होता है कि अन्ततः विजय बुद्धिमान्की ही होती है, केवल शक्तिशाली एवं साधन-सम्पन्नकी नहीं। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासने गणेशजी-के स्तवनों विनयपत्रिकामें उन्हें 'स्रोदक्क-प्रिय सुद्ध मंगल-दाता। विखा-बारिधि बुद्धि-बिधाता॥' कहा है। उपर्युक्त उपाख्यानसे गणेशजीकी बुद्धिमत्ता एवं विद्वत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है, विद्वान् एवं बुद्धिमान् व्यक्ति ही सफल होता है तथा सफलता प्रस्तता ( सुद ) एवं मङ्गलमयताका कारण होती है। सोदक इन दोनों ( प्रसन्नता एवं मङ्गलमयता) का प्रतीक है।

हिंदू-धर्मकी यह एक प्राचीन आस्या है कि जैला इस धरीरमें है, वैसा ही समस्त विश्वमें है—'यथा पिण्छे तथा ब्रह्माण्डे' अर्थात् जिन तत्त्वोंके समावेशसे इस शरीर एवं उत्तमें रहनेवाली आध्यात्मिक सत्ताओंका निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्त्वोंसे इस समस्त विश्वका भी निर्माण हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्वकी जो तार्किक वनावट है, वही बनावट इस शरीरकी भी है।

हिंदु-धर्मकी उपर्युक्त आस्वाका एक परिणाम यह होता है कि अनेक पौराणिक उपाख्यानों। भौतिक घटनाओं दृष्टिसे भी सम्भव है तथा आदिकी व्याख्या सामान्य आध्यारिमक इति भी । उदाहरणार्थः पुराणीके अनुसार निवंगी-संगमपर स्नान करनेवालेका पुनर्जन्म नहीं होता। कामान्यतः इष संगभका अर्थ भ्रयागर्मे स्थित गङ्गा, यस्रतः एवं धरस्ततीके संगमने ही है । किंतु कुछ योगिनिङ्क गदारमाओंका यह कथन है कि जिस संगमपर स्नान करनेसे, अर्थात् उसमें काञ्चणिक अर्थमें अवगाहन करनेसे पुनर्करह नहीं होता, वह आशाचकपर खित हुडा, पिंगळा एवं सुबुम्णाका लंगस है। मैं यह नहीं कहता कि उपर्श्वन्त दोनों व्याल्याओंसेरे कोई एक उत्पर्व निकट तथा दूसरी उसके दर है । भेरे कइनेका अभिप्राय इतना ही है कि कुछ पौराणिक एवं भीतिक क्यनोकी वामान्य एवं आज्यान्मिक दोनों हो व्याख्याएँ एम्भव 🖫

इस प्रकार श्रीमणेशजीकी अश्रपूजाके रहस्यके तस्वन्यमें भी उनर्जुक पैराणिक आख्यानके अतिरिक्त निम्नकिश्वित री जाम्याजिमक न्यास्याएँ सम्बद हैं—

(१) भारेछ-रान्यका अर्थ होता है—'खपुदाय अपपा समुदायोंका त्वानी—'गणस्य ईस्तो गणानासीसो वा ।' प्रश्न यह उत्पत्त होता है कि गणेशजी किस समुदायके स्वामी हैं १ पौराणिक व्याख्याके अनुसार वे भगवान् शंकरके भरवोंके स्वामी माने गये हैं । प्रथम—आध्यात्मिक व्याख्याके अनुसार में गणेशजीको राग-देषादिरहित शुद्ध मनका प्रतीक मानता हूँ । यह मत प्रायः सभी भारतीय दर्शनीके अनुसार पाँच कानेन्द्रिय एवं पाँच कानेन्द्रिय च्वं पाँच कानेन्द्रिय च्वं पाँच कानेन्द्रिय च्वं व्याख्याके समुदायका स्वामी माना जाता है । अतः इस व्याख्याके अनुसार गणेशका अर्थ हुआ—दस इन्द्रियोंके समुदायका स्वामी । ऐसे गणेशजीकी अप्रपूजा अर्यात् उपासनाका महत्त्व वेदोंमें भी स्वीकार किया गया है 'तन्मे मनः श्विवसंक्रस्पास्तुः ( यज्ञवेंद, अ० ३४ ), 'सन एव मनुष्याणां कारलं धन्धमोक्षयोः ( ब्रह्मविन्दु उप० २ )।'

पूर्व उपासनाद्वारा मनके शुद्ध एवं समाहित हुए विना शुद्ध-बुद्धिस्वरूपा पार्वती देवी ( अर्थात् व्रक्षविद्या ) का आविर्भाव नहीं हो सकता (केनोप० ३।१२) इसरे जगज्जननी माता पार्वतीको ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी स्वीकार करनेका स्वारस्य स्पष्ट हो जाता है, यदि हम नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप आत्मा—प्रद्धा एवं शंकरमें कोई भेद न मानें। उपनिषदी एवं गीता आदिमें भी इनमें कोई ताश्विद्ध भेद स्वीकार नहीं किया गया है।

माता पार्वतीको बहाविद्याका प्रतीक केनोपनिधद्के यक्षोपारुयानकी न्याल्यामें रवार्यः संकराचार्यने भी माना है।

इस प्रकार भगवान् शंकरूषी ब्रह्मका ज्ञान प्राप्तद्वर जीवनका चरम लक्ष्य—मोश्च प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मविद्या-स्वरूपिणी उमा, पार्वती (केनोपनिषद्की भाषामें 'दैमवती) )-का आविर्भाव आवश्यक है तथा उसके लिये शिवसंकरूप, राग-हेषादिरहित शुद्ध मनःस्वरूपी गणेशाजीकी अग्रपूजा अर्थात् उपासनाकी आवश्यकता पहती है।

(२) दूसरी आज्यात्मिक न्याख्या योनपरफ है। तन्त्रशास्त्रकी मान्यताके अनुसार मेकदण्डके शीतर सुपुम्यातासकी एक अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ी है। जो गुदा एवं उपसके विच कुछ अपरहे होती हुई ब्रह्मरकतक चली गयी है। इस नाइंकि बार्व-दावेंसे होती हुई रहा एवं पिमला नामकी दो नाहियाँ एक दूएरेसे विपरीत दिशामें चलती हुई कुछ खानोपर एक दूसरेका अतिक्षमण करती हैं। इन खानोकी 'चक्र' कहते हैं। ये चक्र नीचेंसे अपरतक सात हैं, जिनके नाम हैं—(१) मूलाधार, (२) खाधिश्चान, (३) मणिपूर,

(४) अनाहत, (५) विशुद्ध, (६) आज्ञा एवं (७) अहसार। इन चक्रोंपर ध्यान करते-करते योगियोंको विलक्षण गि-रूपके विकसित कमल दीख पड़ते हैं। इन कमलोंके लोंकी संख्या तथा उनका रंग आदि मिन्न-मिन्न होते हैं। या प्रत्येक दलपर किसी-न-किसी वीजाक्षरका तथा उस कपर उसके अधिष्ठातृ-देवताका जीवन्त दर्शन होता है। दाहरणार्थ, मूलाधारचकका रंग पीला, दलोंकी संख्या चार या उसके अधिष्ठाता देवता स्वयं गणेशजी हैं।

जिस तरह श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमें द्वारपर स्थित

श्रीहनुमान्-विग्रहके दर्शन-वन्दनके उपरान्त ही श्रीराम-विग्रहका दर्शन-वन्दन करना चाहिये, अन्यथा श्रीहनुमान्जीके अतिक्रमण-अपमानके दोषका भागी बनना पड़ेगा। उसी तरह पहले मूलाधार चक्रपर श्रीगणे राजीका दर्शन-नमस्कार आदि करनेके उपरान्त ही आगे बढ़नेका अधिकार प्राप्त होगा। क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चकोंपर विभिन्न देवताओंके दर्शन होंगे। इस व्याख्याके अनुसार सर्वप्रथम श्रीगणेराजीका दर्शन एवं नमस्कार आदिके रूपमें अग्रपूजा अनिवार्य हो जाती है।

# श्रीगणेशजीकी अभ्रपूजाका रहस्य

( लेखक--श्रीश्रीराम माधव चिंगले एम्० ए० )

शुभाशुभे वैदिकलौिकके वा त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात्।

पुण्यम् भारतवर्षमें अनादिकालसे अनेक देवी-देवताओंकी गासना चली आ रही है। एकत्वमें अनेकत्व और अनेकत्वमें क्व-दर्शन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है। कं सद विष्रा बहुधा वदन्ति'—यह ऋग्वेद-शन (१।१६४।४६) इस विषयमें प्रमाण है। ह ही परात्पर परब्रह्म अनन्त नाम-रूपात्मक सृष्टिकी नामें अनेकानेक रूप धारण कर लेते हैं। इनमेंसे कि रूप सृष्टिकी नियामक शक्तियोंके रूपमें प्रकट होते हैं। शिंको 'देवता' कहा जाता है। यद्यपि इनका निरुपाधिक त्वक स्वरूप एक ही है, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिमेदसे के सृष्टिकालीन व्यावहारिक रूप और अधिकार मिन्न-भिन्न जाते हैं। इन वातोंको ध्यानमें रखते हुए हमें प्रस्तुत स्थलमें गणेशजीका स्वरूप, उनका विशिष्ठ अधिकार और उनकी गणुजाका रहस्य समझना है।

श्रीगणेशाजी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अपनी ऐसी । स्वी विशेषता रखते हैं, जो अन्य देवी-देवताओंमें नहीं । जाती । स्यान रहे, हमारा उद्देश्य अन्य देवताओंका महत्त्व । बतलानेका न होकर केवल श्रीगणेशाजीकी उक्त विशेषताका य प्रकट करनेका है । श्रीगणेशाजीकी यह विशेषता है—उनकी एजाका अधिकार । सभी लौकिक तथा धार्मिक कार्योंका म्म श्रीगणेशाजीके स्मरण तथा पूजनपूर्वक होता है । विशेषता यह है कि देव-दानक, मनुष्य-गन्धर्व तथा श्रीव-वेष्णव दे सभीसे उन्हें यह सम्मान मात है । प्राचीन परम्पराके सार बादककी श्रिक्षाका प्रारम्भ 'श्रीगणेशाय नयः'—

इन श्रीगणेश-चन्दनात्मक पदोंसे होता है। इसी प्रकार पत्रलेखादिका प्रारम्भ (श्री)-पूर्वक होता है। (श्री)-विहीन पत्र
अमङ्गलका द्योतक समझा जाता है। यह (श्री) (श्रीगणेशाय
नमः' का ही संक्षित रूप है। ये सब बातें प्रायः परम्पराका
अनुसरण करके की जाती हैं। किंतु जो वात आन्तरिक
शास्त्रीय रहस्य समझकर की जाती है, वह अधिक फल्दायिनी
होती है और उसीमें सची एवं स्थायी श्रद्धा उत्पन्न होती है।
इसी आश्रयसे छान्दोग्य-श्रुति (१।१।१०) कहती है—
'यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तां
भवति।' यही रहस्य हमें यहाँ विशद रूपने बताना है।

श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके मूलमें गहरा शाखीय रहसा है। इसका अनुभव हम अपने दैनन्दिन जीवनमें कर सकते हैं। किसी भी कार्यसिद्धिके लिये समुचित कारण-समग्री जुटानी पड़ती है। किंतु कई बार अनुभवमें यह आता है कि लीकिक प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा होनेपर भी ऐन मौकेपर कोईन कोई विष्न-वाघा उपस्थित हो जाती है और वना-वनाया जाम विगड़ जाता है। सर्व विष्न-वाघाको शान्त्रीय परिभाषामें प्रतिवन्त्रक हो जाता है। इस विष्न-वाघाको शान्त्रीय परिभाषामें प्रतिवन्त्रक कहा गया है। कार्य-सिद्धिके हेतु कारण-सामग्रीमें किसी भी प्रकारके प्रतिवन्त्रकका न होना—प्रतिवन्त्रकामात्र होना एक ग्रह्तका घटक माना गया है। इसी आन्त्रयंव न्यायशाह्र इस्ता है—

'सामान्यतः कार्यःवावच्छिन्नं प्रति प्रतिबन्धकसंसर्गाः भावत्वावच्छित्रस्य कारणस्यिमिति नियमः।'

इस प्रकारका प्रतिबन्धकाभाव होनेपर हम कहते हैं कि 'अमुक कार्य निर्विन्नरूपसे पूर्ण हो गया । इसके साथ एक और यात भी है। किसी कार्यमें प्रतिबन्धक उत्पन्न न होकर उसका निर्विष्ठरूपसे जैसे-तैसे पूरा होना एक बात है। किंतु उज्ज्वल यश और पूर्ण सफलताके साथ उस कामका पूरा होना दसरी बात है। पहली बात दोपाभावरूप है तो दूसरी गुणा-घानरूप । किसी भी कार्यके करते समय मनुष्य यह दोहरी अभिलाषा रखता है कि उसका अङ्गीकृत कार्य निर्विष्ठरूपरे सम्पन्न हो; साथ ही वह भलीभाँति सफल होकर यश:प्रदायक भी हो । मनुष्यकी यह इच्छा स्वाभाविक है । अतएव वह इसकी पूर्तिमें कोई कसर नहीं उठा रखता । किंतु मानवके ये प्रयत्न अनेक कारणींसे ज्ञात-अज्ञातः, लैकिक-अलैकिकः दृष्ट-अदृष्ट अनेक प्रकारकी मर्यादाओंसे प्रस्त होते हैं। कार्या-रम्भसे पूर्व इनका आकलन मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात होती है। इसके अतीन्द्रिय एवं अलौकिक ज्ञानका विषय होनेके कारण मानवीय मन और वचन यहाँ कुण्डित हो जाते हैं। अतएव अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये वह शास्त्रैकशरण होकर देवी सहारा हुँढता है। प्रातिभ आर्षज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनियोने जनसाधारणके कल्याणार्थ स्मृतियों, पुराणों तथा शास्त्रोंमें इन बातोंका रहस्य प्रकट किया है। इनमें दैवत-काण्ड एक महत्त्वका विषय है। सृष्टिके संदर्भमें परब्रहा परमात्माकी अनेक शक्तियाँ अनेक रूपोंमें कार्यकारी होती हैं। यथा—सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय-ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशद्वारा होते हैं। इन देवताओंमें श्रीगणेराजी भी एक हैं। सृष्टिकी सुचार व्यवस्थाके लिये विघ्नोंका विभाग आपके हिस्सेमें आया है। आप विघ्नाधि-पति, विच्नेश तथा विम्ननायक हैं। विम्न करना, उन्हें हरण करना तथा मञ्जल करना-ये सब काम आपके जिम्मे हैं। परपीडक पाप-परायण एवं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त अभक्तीके कार्योमें अनेक प्रकारके विभ उपस्थित करके आप उनके कृत्सित मनोरथ विफल कर देते हैं । परिहतरत, सत्प्रवृत्त एवं पुण्यात्मा भक्तोंके कार्य आप निर्विध्न पूर्ण कर देते हैं और ऋदि-सिद्धिके भी दाता होनेके कारण आप उनका सव तरहसे मङ्गल करते हैं। इनके कारण आप 'सर्वविध्नेफहरण', 'सर्वैकामफलप्रद', 'अनन्तानन्त-सुखद' और 'सुमङ्गलमङ्गल' कहे गये हैं। 'श्रीगणेशसहस्र-नामभें आपके स्वरूपवाचक इन नामोंका उल्लेख है। आपका नाम विप्त-सागरके शोषणके लिये अगस्त्यके समान है-

'यस्यागस्त्यायते नाम विव्नसागरशोपणे।' आपके चरण-कमलेंके स्मरणमात्रसे विष्न-समुदाय इस प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार सूर्यके सामने धनान्यकार—

स जयित सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपञ्चजसारणम् । वासरमणिरिव तमसां राशीवाशयति विवनानाम् ॥

समस्त मङ्गलोंके निवान, प्रत्यक्ष मङ्गलमृति होनेके कारण आपमें स्वभक्तोंका मङ्गल करनेकी भी महान् शक्ति विद्यमान है—

यन्मङ्गलं सर्वजनेषु देव सयक्षविद्याधरपन्नगेषु। तस्येश्वरो मङ्गलमूर्तितां त्वं गतो यतो मङ्गलकृत् स्वभक्ते॥

कोई आश्चर्य नहीं कि आपके इस विशिष्ट महत्त्वपूर्ण अधिकारके कारण आपने देवासुर-मानवोद्वारा अग्रपूजाका सम्मान प्राप्त किया हो—

अभीष्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरै:। सर्वविष्निष्ठिदे तस्मै गणाधिपतये नमः॥

यद्यपि सभी देवता अनेक शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, तथापि विशिष्ट कार्यके लिये उन्हें विशिष्ट अधिकार और राक्तिसे सम्पन्न देवताओंका सारण और पृजन करना पड़ता है। इस कारण इन्हें कोई न्यूनत्व नहीं प्राप्त होता; क्योंकि यह बात सृष्टिकी सुचार न्यवस्थाके लिये आवश्यक है। उदाहरणार्थ, किसी भी देशके राजा, अध्यक्ष या प्रधान मन्त्रीका शासनमें सर्वोपरि महत्त्व होता है, तथापि वह स्वयं सीधे खजानेमेंसे चाहे जब और चाहे जितना द्रव्य नहीं छे सकता। उसे नियमानुसार अर्थमन्त्री तथा कोषाध्यक्षके द्वारा ही यह काम कराना पड़ता है। देशकी रक्षाके लिये उसे सेनापतिसे ही परामर्श करना पड़ता है। यही कारण है कि श्रीराम-कृष्ण आदि अवतारकोटिके महापुरुष भी संध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करते हुए पाये जाते हैं। भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य-जैसे अवतार-कोटिके महापुरुषको भी इस एक निर्धन भक्तकी आर्थिक सहायताके लिये 'कनकधारास्तोत्र'द्वारा श्रीलक्ष्मीजीकी स्तुति करते हुए पाते हैं। इसी न्यायसे असुर, देव एवं मानव—सभी प्रारम्भित कार्यकी निर्विध्न तथा सुमङ्गलयुक्त समाप्तिके लिये विम्नदर्ता, मङ्गलकर्ता श्रीगणेशजीका विधिवत् सारण-पूजन करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

भारतीय देवताकाण्डकी उक्त विशेषता एक आपातत: विनोदपूर्ण उदाहरणसे देखी जा सकती है । भगवान् श्रीरांकर- जोका भीपार्वतीजीके साथ मञ्जल-विवाहका प्रसङ्ग है। इस भ मङ्गल-कार्यका प्रारम्भ भी गणेशजीके पूजनसे होता है। इसका अर्य होता है कि पिताके विवाहमें पुत्रका पूजन ! यहाँ सम्भाव्य हो। होग हैं—एक तो कालक्रमका विपर्यय और दूसरा मर्यादामङ्गलप अनौचित्य। श्रीगोस्वामी तुल्सीदासजीने अपने रामचरितमानसमें इन शङ्काओंको उत्थापित करके उनका स्त्रक्ष्यसे समाधान भी किया है। इससे पता चल्ता है कि आप भारतीय संस्कृतिके कितने मर्मश्च थे। विशेषता यह कि एक ही दोहमें यह सब करके आपने कमाल कर दिया है और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है। वह दोहा इस मकार है—

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संसु भवानि । छोउ सुनि संसय करें जिन सुर अनादि जियँ जानि ॥

(मानस १। १। १००)

'मुनियोंकी आज्ञासे श्रीशिवजी और पार्वतीजीने श्रीगणेशजीका विधिवत् पूजन किया । देवताओंको अनादि समझकर कोई इस बातको सुनकर मनमें किसी प्रकारकी शङ्का न करे (कि श्रीगणेशजी तो श्रीशिवजी-पार्वतीजीकी संतान हैं, तब विवाहसे पूर्व वे कहाँसे आ गये ?)।

परब्रह्म परमात्मा अनादि हैं। उनकी सृष्टि भी उतनी ही अनादि है। इस सृष्टिके नियामक देवता भी उतने ही अनादि हैं । प्रत्येक कल्पमें वे हैं ही । पुनश्च, सत्कायवादके सिद्धान्ता-नसार उत्पत्तिका अर्थ आविर्मावमात्र है । श्रीगणेशजी अनाहि होनेके कारण पहलेसे विद्यमान हैं ही, भक्तकार्यके लिये वे समय-समयपर अव्यक्त रूपमेंसे व्यक्त रूप धारण करते हैं। इसे ही उनका 'अवतार' कहा जाता है। श्रीशिवजी तथा पार्वतीजीके यहाँ जन्म लेकर उन्होंने इसी प्रकारका एक अवतार धारण किया था। इस विवेचनसे कालक्रम-विपर्ययरूप दोषकी सम्भाव्य राङ्काका निराकरण हो जाता है। दूतरी सम्भाव्य राङ्काका समाधान यह है कि श्रीशिवजी-पार्वतीजीद्वाराश्रीगणेशजीके पूजनसे मर्यादा-भङ्गरूप अनौचित्य न होकर मर्यादापालनरूप औचित्य-का निर्वाह ही होता है। विघ्नोंका आधिपत्य तथा मङ्गलकर्तृत्व-सृष्टिके संदर्भमें श्रीगणेराजीका विशेष अधिकार है; अतएव उन्हींकी अप्रपूजाका विधान है। इसलिये इसके अनुसार कार्य करनेमें ही मर्यादाका निर्वाहरूप औचित्य है। ध्यान रहे, यह 'गणपति-पूजनका अनुशासनः शीनारदजी सप्तर्षियों-जैसे वेद-वेदान्तज्ञ, धर्म-शास्त्रविशारदोंने दिया था। साथ ही इसका पालन करनेवाले देवाधिदेव श्रीमहादेव और जगजननी श्रीपार्वतीजी थीं।

सीगणेशजीकी अप्रपूजाका कारण उनके उपर्युक्त विशिष्ठ अधिकारमें है। इस विशिष्ट अधिकारका भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। वह यह कि श्रीगणेशजी परम मङ्गल ओंकार परज़ल हैं। ओंकारका उच्चारण मङ्गलपद है—

ऑक्सरश्राथशब्दश्च द्वावेती व्रद्याणः पुता। कण्डं भित्त्वा विनिर्धातौ तसान्माङ्गविकादुसी ॥ ( नारदपु०, पुर्व० ५१। १०)

अंकार सृष्टिका आदिवीज और अव्यक्त परत्रक्षका प्रथम व्यक्त स्वरूप है। ओंकार और परत्रहाका वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। भगवान पत्रक्षित कहते हैं, 'तस्य वाचकः प्रणवः।' ओंकार—यह परव्रहाका वाचक तथा स्तावक भी है। 'तु' वातुका अर्थ स्तृति करना है। इसमें 'प्र' उपमर्ग जोड़कर 'प्रणव' बना है। इसका अर्थ प्रकर्षपूर्वक की गयी स्तृति या उत्तम स्तोत्र है। यह प्रणव ही परव्रहाकी सर्वोत्तम स्तृति है। उपनिषदों अंकारको उद्गीथ भी कहा गया है। छान्दोग्यो-पनिषद्में लिखा है कि देवताओंने ओंकारका आश्रय लेकर ही मृत्युपर चिजय प्राप्त की। माण्ड्रक्योपनिषद् (१) में वतलाया गया है कि 'चराचर स्रष्टिका रहस्य ओंकारमें ही समाया हुआ हैं?—

'हरि: ओल्। ओमित्येतदक्षरमिद्य सर्वं तखोपन्याख्यानं भूतं भवज्ञविष्यदिति सर्वमीकार एव। यज्ञान्यत्त्रिकालातीतं तदन्योकार एव।'

इसी आश्यका निम्न रखीक है— शोंकारप्रभवा देवा ओंकारप्रभवाः स्वराः। ओंकारप्रभवं सर्वं ग्रैलोक्यं सचराचरम्॥

श्रीगणेशजीके श्रीविमहक्ता एक भाग—गजमुख-एकासर परम्बहरूप श्रोकारका ही प्रतीक है। केवल इस बाह्य रूपको देखकर कुछ विद्वान् भी भ्रममें पड़ गये और श्रीगणेशजीको अनायोंके देव मान वैठे। वैदिक सनातनधर्ममें रूढ़ प्रतीकोपासनाका रहस्य यथार्थरूपसे समझनेसे इस भ्रान्त भारणाका निरास हो जाता है। भाणेशोत्तरतापिनी उपनिपद् (४) में यह गहस्य समयकृतया प्रकट किया गया है—

'तलश्चोमिति ध्वनिरभूत्। स वे गजाकारोऽनिर्वचकीया सैव माया जगद्वीजमित्याह। सैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति च मायाज्ञवलमिति च।'

इसी प्रकार गणेशपुराणमं भी दम श्रीगताननर्भ ओकारस्वरूपका वर्णन पाते हैं। भ्रीगणपत्यथर्वर्शार्पमें भी श्रीगणेशजीको ऑकारका व्यक्त स्वरूप कहा गया है। श्रीगणेशजाक चतुर्थीका व्रत करते हैं। यह व्रत श्रीगणेशजीके विशुद्ध तुर्यरूपकी ओर संकेत करता है। श्रीगणेशजीके पवित्र श्रीविग्रहके अङ्ग-प्रत्यङ्ग, उनका मूषक वाहन, उनकी उपासनाके विभिन्न उपकरणादि प्रतीकरूप हैं। उनमें गहरा तात्त्विक अर्थ भरा हुआ है।

खेदकी बात तो यह है कि पश्चास्य देशोंके विधर्मी लोग इस प्रतीकोपायनाके रहस्यको यथार्थरूपमें समझते हैं; किंतु स्वयं हमारे देशवासी इस विषयमें अनेक भ्रान्त धारणाएँ बना लेते हैं। एलिस गेटीने श्रीगणेशजीपर एक पुस्तक लिखी है। प्रस्तुत संदर्भमें उसका निम्न अवतरण द्रष्टव्य है—"That we are incapable of judging the conception of an eastern mind, seems proved when a writer looks upon the representation of the Elephant-faced god with amusément rather than with comprehension."—( 'Parmentier quoted by Alice Getty in 'Ganeśa', p. 87)

इसका अर्थ यह है कि 'प्राच्य बुद्धिकी कल्पनाको समझनेमें हम असमर्थ हैं । इसका प्रमाण यह है कि श्रीगजाननदेवके बाह्य स्वरूपका हम सम्यक् आकलन न करके उसे मनोविनोदका विषय बना लेते हैं।

श्रीगणेशजी ओंकारस्वरूप परब्रह्म होनेके साथ ही बुद्धिके अधिष्ठाता देव भी हैं। स्वयं असाधारण युक्ति-बुद्धिसे सम्पन्न होनेके कारण वे अपने भक्तोंको सद्धुद्धि प्रदान करते हैं। मानवकी बुद्धि अनादि अज्ञानके कारण रजन्तम आदि दोषिंसे मिलन होती है। भगवदुपासनासे उसके ये दोष दूर होकर उसे सिद्धचारोंकी प्रेरणा मिलती है। भगवान्से विमुख पापपरायण लोगोंकी बुद्धि उन्हें विनाशकी ओर ले जाती है—'बुद्धिनाशात् प्रणश्यित ।' (गीता २। ६३) श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—'राम बिमुख सपनेहुँ सुख नाहों॥' बुद्धिगत दोपोंके कारण मनुष्यकी स्वाभाविक शक्तियाँ भी कृण्ठित हो जाती हैं। भगवदुपासनासे ये दोष दूर होनेपर वे ज्ञानसम्पन्न तथा वीर्यमुक्त हो जाती हैं—

शक्तयः कुण्ठिताः सर्वाः सर्रणेन त्वया प्रभो। ज्ञानयुक्तः स्ववीर्याश्च कृता विष्नेश ते नमः॥ 'युद्धयधीनं जगत्सर्वम्' अर्थात् सारा जगत् बुद्धिके अषीन है, इसी आश्चयसे स्वायशास्त्रः कहता है— 'सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम्।'

'हमारे सारे भले-बुरे व्यवहार हमारी बुद्धि ' ज्ञानके ही अधीन होते हैं ।' हमारी सारी इच्छ भावनाएँ, कियाएँ और मूल्य ज्ञानाधीन ही होते जैसा जिसका ज्ञान, वैसा ही उसका व्यवहार होत और इस ज्ञानके बदलते ही मनुष्यके सम्पूर्ण व्यव बदल जाते हैं । इसके साथ ही स्वयं मनुष्य आमूलाग्र बदल जाता है। नारदजीके यथार्थ ज्ञानोपदेः सदोषज्ञानयुक्त कुख्यात महाभयंकर छटेरेका हृदय-परिव होकर उसका जगदन्द्य महर्षि वाल्मीकिमें रूपान्तर गया—

'उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए वहा समाना ( मानस २ । १९४ । ১

शान या बुद्धि एक महान् शक्ति है— 'बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्।'

इसी अर्थका अंग्रेजी वचन है—'Knowledge Power.' ग्रीसदेशीय दार्शनिक सुकरात कहा करता था 'ज्ञान ही सहुण है—'Knowledge is virtue'. सम दुर्गुण अज्ञानमें ही पनपते हैं। अज्ञान ही मनुष्य सबसे वड़ा शत्रु है—'एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति क रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्।' इन्हीं सारी वार्तोको ध्यान रखते हुए हमारे परमर्षियोने श्रीमगवान्से अज्ञान दूर करने लिये, बुद्धि ग्रुद्ध करनेके लिये तथा उसे ग्रुम प्रेर देनेके लिये अनेक मन्त्रों तथा प्रार्थनाओंका विधा किया है। इसीलिये कार्यारम्मसे पूर्व सद्बुद्धिता श्रीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनका विधान महत्त्वपूर्ण है हमारे शास्त्रकारोंने ठीक ही कहा है कि 'देवता पशुपाल्य माँति मनुष्योंके पीछे उंडा लेकर नहीं धूमते; वे मनुष्य कर्मानुसर उसे विशिष्ट बुद्धिसे युक्त कर देते हैं। इसलि उन्हें वैषम्य-नैर्वृण्यके दोष नहीं लग पाते।'

ध्यान रहे, मानवी बुद्धि अनेक प्रकारकी मर्यादाओं प्रस्त है। मनुंब्यका ज्ञान इतना सीमित होता है वि उसे एक साधारण-सी दीवारकी ओटमें क्या है अथव अगले क्षण क्या होगा, इसका पता नहीं होता। किंत् उसका अहंकार इतना प्रवल होता है कि वह अपने आपको जरा-से ज्ञानके बलपर सर्वज्ञ समझने लगता है और वड़ी-वड़ी डींगें हॉकने लगता है। यह अहंका मनुष्यका प्रवल शत्रु है, जिसे अगृत-सत्यरूप नियित चूर्ण किये बिना नहीं रहती। इसके वैदिक तथा लैकिक अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। केनोपनिषद्में इस विषयमें एक सुन्दर कथा है। परात्पर परव्रहाकी शक्ति पाकर देवताओंने दानवोंपर विजय प्राप्त की। इस विजयसे वे फूल उठे और परव्रहाकी कृपाको मूलकर अहंकारसे प्रस्त होकर अपनी ही शक्तिको इस विजयका कारण समझने लंगे। इस अहंकारमें देवताओंके विनाशका बीज देखकर परव्रहाने उनके इस अहंकारको दूर करनेका निश्चय किया। उन्होंने देवताओंके सामने प्रकट होकर उनके सामर्थकी परीक्षा ली और उन्हें दिखला दिया कि वे अपना पूर्ण बल आजमानेपर भी एक जरासे तिनकेको न तो जला सकते हैं और न टस-से-मस कर सकते हैं। इतिहास-पुराणादिमें भी इस प्रकारके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं।

मानवीय इतिहासमें इस अहंकारके चूर्ण होनेका सुप्रसिद्ध उदाहरण अंग्रेजोंद्वारा निर्मित टिटैनिक (Titanic) नामक जहाजका है। अपने समयका यह सबसे बड़ा जहाज था और सब प्रकारकी सुविधाओंसे तथा आमोद-प्रमोदके साधनोंसे युक्त था। इसके निर्माताओंका दावा था कि बड़े-से-बड़ा तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता; किंतु हा हन्त ! इसकी पहली यात्रामें ही १५ अप्रैल, सन् १९१२ की कालरात्रिमें, जब कि उसके बड़े-बड़े शाही मुसाफिर आमोद-प्रमोद आदिमें मग्न थे, बह एक प्रचण्ड हिमशिलासे टकराया और लगभग डेढ़ इजार

でんなんなんなんなんなん

गण्य-मान्य मुसाफिरोंके साथ देखते-ही-देखते डूव गया और अपने साथ ही छे डूवा इसके निर्माताओंका अहंकार!!

इससे अधिक ताजी घटना है, अमेरिकाके अन्तरिक्ष-यानकी। कुछ ही वर्ष पूर्व जब वह संकटमें पड़ गया, तब उसकी सुरक्षाके लिये दुनियाभरमें प्रार्थना की गयी। इसके फलस्वरूप वह पृथ्वीपर सुरक्षितरूपसे वापस आ गया। इसी प्रकारके अज्ञात संकटके उपस्थित होनेपर जडवादके समर्थक निरीक्षरवादी रूसके अन्तरिक्षवीर काल-कवलित हुए। ये दोनों घटनाएँ प्रस्तुत संदर्भमें ऑखें खोलनेवाली हैं।

इन्हीं सारी बातोंका विचार करके हमारे त्रिकालस परमर्पियोंने संकट और दुःखोंके प्रागमावपरिपालनके लिये और सब प्रकारकी मङ्गल-सिद्धिके लिये विद्महर्ता, मङ्गलकर्ता, बुद्धिदाता, बुद्धि-सिद्धि-पति श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाका विधान किया है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी इसी आशयसे कहते हैं—

गाइये गनपति जगबंदन ।

संकर-सुवन भवानी-नन्दन ॥ १ ॥

सिद्धि-सदन, गज-बदन बिनायक ।

कृपा-सिंखु, सुंदर सब कायक ॥ २ ॥

मोदकप्रिय मुद्द संगलदाता ।

बिद्या-बारिधि, दुद्धि-बिधाता ॥ ३ ॥

मॉगत तुल्लसिदास कर जोरे ।

दसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥ ४ ॥

(विनयपित्रका !)

#### वन्दना

पिता पञ्च-आनन हैं, अग्रज पडानन हैं, खयं गज-आनन हैं, संकट निवारते।
गिरिजा के नन्दन हैं, पूज्य जग-चन्दन हैं,
भक्त-उर-चन्दन हैं, ऋद्धि-सिद्धि चारते।
मङ्गळ-विधायक हैं, बुद्धि के प्रदायक हैं,
महागण-नायक हैं, विम्न-ब्यूह टारते।
मोद को बढ़ाते, भक्त मोदक चढ़ाते

ग्रुण्ड-दण्ड से उठाते, मुख-मण्डळ में धारते॥
—गोषीनाय उपाध्याय



# श्रीगणेराके रूपकी विरोषता तथा उपासनाके कुछ विरोषांरा

( लेखक---श्रीयुत् चहपछि भास्कर रामकृष्णमाचार्युष्ठ, बी० ५०, बी०एड०)

ज्ञानानन्द्रमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम्। सर्वविद्यानां ह्यग्रीवसुपास्महे ॥ ऑक्षारमाणं प्रवदन्ति संतो वाचः श्रुतीनामपि यं गृणन्ति । ग जाननं देवगणानताङ्घि भजेऽहमद्धेन्दुकृतावतंसम्॥

'जो ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हैं। विनिर्मल स्फटिक तत्य जिनकी आकृति है। जो समस्त विद्याओंके परमाधार हैं। उन श्रीइयग्रीवजीकी मैं उपासना करता हूँ । जिनको संतलोग आद्य-ऑकार कहते हैं, वेदकी ऋचाएँ भी जिनकी स्तुति करती हैं, जिनके सिरपर अर्धचन्द्र शोभा पाता है तथा सभी देवतागण जिनके चरणोंपर नतमस्तक होते हैं, उन गजमुख श्रीगणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ।

श्रीगणेशजीकी आराधना अनादिकालसे भारतमें प्रचलित है। कुछ आधुनिकलोग पाश्चात्त्य मतोंसे प्रभावित होकर इस भ्रान्तिमें पड़ते हैं कि गणेशजीकी उपासना वैदिक नहीं है, अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन कालमें प्रचलित हुआ। लेकिन वेद तथा आरण्यकोंमें गणपति-मन्त्र तथा गणपति-गायत्रीकी उपलब्धि होती है, जिनके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि गणपति-उपासना वेदविद्वित है।

#### 'गणेश' या 'गणपति'-नामकी विवेचना

१-मनदारा ग्राह्म तथा वाकदारा वर्णनीय सम्पूर्ण भौतिक जगत्को तो भगकारसे उत्पन्न हुआ जाने तथा मन और वाक्षे अतीत ब्रहाविद्यास्वरूप परमात्माको 'णाकार समझे । 'अध्यातमविद्या परमातमाका स्वरूप है-- 'अध्यातम-विद्या विद्यानाम्' (गीता १० । ३२ )। परमात्माके चिन्तन तथा वर्णनमें मन तथा वाणी समर्थ नहीं हैं-

'यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह ।' (तैतिरीय०२।४)

चक्षुपा गृद्यते नापि वाचा ॥ ( मुण्डकोपनिपद् ३ । ८ )

इस भौतिक जगत् तथा अध्यात्मविद्याके खामी भागेशः करलाते ई--

मनोवाणीमयं सर्व गकाराक्षरसम्भवम् । मनोवाणीविद्योगं च णकारं विद्धि मानद । तयोः स्वामी गणेशॉंऽयं योगरूपः प्रकीर्तितः॥ सम्प्रज्ञातसमाधिस्थो गकारः कथ्यते व्रधैः। असम्प्रजातस्यं वै णकारं विद्यि '''॥ तयोः स्वामी गणेशोऽयं शान्तियोगसयस्यदा ॥

भागकार सम्प्रज्ञात समाधिके तथा भागकार असंम्प्रज्ञात समाधिके खरूप हैं। इन दोनोंके स्वामी 'गणेश' कहलाते हैं।

कण्डोध्वं गजमुखसमी मर्त्यंसहशो कण्ठाधो जठरसद्दशाकार अधोभागः कट्यां चरण इति हीशोऽस्य च ततुः। (गणेशमहिन्न:स्तोत्र ९)

भाग-कार कण्डके ऊर्ध्वभाग गजमुखका तथा भाग-कार कण्ठसे उद्रतकके भागका तथा ईशः कटि तथा चरणका संकेत देते हैं।

### गजानन होनेका रहस्य-

यसाङ्जातिमदं यत्र झन्ते गच्छति सहामते। गजशब्दाख्यं शिरस्तन्न गजाननः॥ तदेवे

( मुद्रलपुराण )

''गकार) से गमन ( लय ) और 'जकार) से जन्य ( उत्पत्ति ) की और संकेत किया गया है। ये ही दोनों अक्षर वेदमें 'गज' नामसे प्रसिद्ध हैं । इसीके कारण गणेशजी भाजाननः कहे गये हैं। भणेशजीका गजवदन सम्पूर्ण जगत्के सुजन, पालन तथा लयकी सूचना देता है—

'सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्टति। सर्वे जगदिदं त्विय खयमेष्यति ।' ( गणपत्त्यथर्वशीर्षे० ५ )

#### एकदन्तका रहस्य-

एकशब्दारिमका माया देहरूपा विलासिनी। दन्तस्यत्तात्मकः प्रोक्तः ..... मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः।

''एक'-शब्द बाह्यशरीररूपी मायाका तथा 'दन्त'-राब्द सत्तारूप परमात्माका संकेत करते हैं। 'एकदन्त' -राब्द मायाका अलम्बन किये हुए सगुणरूपी गणेशका बोचक होता है ।

#### चत्रभूजका संकेत-

गणपति जलतत्त्वके अधिपति हैं। जलके चार गुण होते

स्पर्श, रूप तथा रस । सृष्टि चार प्रकारकी होती अण्डल, उद्भिज तथा जरायुल । जीवकोटिके होते हैं—धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष— ं जगत्सव बहा तन्न तदात्मकम् । त्वार एवं ते । ॥ देवताश्चायं पृथ्वयां नरांस्तथावले । आगसुक्यांश्च स्थापिष्यति वालकः ॥ लसाञ्चान्न वतुर्मुजः ॥ लक्ष्यां वर्षां वर्षां । एक गणेशने देवता, मानवः नाग तथा असुर—स्वर्ग, पृथ्वी तथा पातालमें स्थापित किया, 'चतुर्मुजः देते हैं ।

अनुसार भगवान्के भक्त चार प्रकारके होते जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च॥१(७।१६) भी चार तरहके साधन (परमगुह्यरूप)में दित हैं---

िभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।' (गीता १८ । ६५)

भगविचत्तन करते हुए मनको भगवत्सय बनाना, क्ता रखना, भगवानकी अर्चा करना, भगवानको रना । ऐसा करनेसे क्या फल होता है ! भेवैष्यसि सत्यं .....॥ में ही प्राप्त होता है।

वार प्रकारके साधनींका भी संकेत चार छि, चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा उपासनाका संकेत करते हैं।

आयुध---

तया गणेशजीके चार आयुध होते हैं—पाश, हस्त तथा अभयहस्त । कहा जाता है कि पाश अङ्कुश कोधका संकेत है । अथवा यह कते हैं कि श्रीगणेश पाशके द्वारा भक्तोंके पाप-सम्पूर्ण प्रारम्भका आकर्षण करके अङ्कुशसे कर देते हैं । उनका वरदहस्त भक्तोंकी कामना-अभयहस्त सम्पूर्ण भयोंसे रक्षाका सूचक है ।

प्राणियोंको भ्रान्तिमें डालनेवाली भगवान्की भर्थात् दुस्तर है । उस मायाका अपने तुण्डसे कारण श्रीगणेशजी 'वकतुण्ड' कहलाते हैं— माया भ्रान्तिकरी जन्तोर्चका संकथिता मुने। तुण्डेन तां निहन्तीह तेनायं वकतुण्डकः॥

गीतामें भी कहा गया है कि 'भगवान्की माया दुस्तर है। इसिलिये जो भगवान्की शरण ग्रहण करते हैं, वे ही उस मायाको पार कर पाते हैं।—

> देवी ह्येषा गुणमयी मझ माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥

> > (8110)

भगवान् ही समस्त भूतोंको मायाके द्वारा भ्रमण कराते हैं—

'भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रारूतानि मायया ॥'
( गीता १८ । ६१ )

इस दुस्तर मायासे छुटकारा पानेकी इच्छावाले शरणापन्न भक्तोंको मायासे छुटकारा देकर परमपद देनेसे ही वे भगवान् प्वकृतुण्डः कह्छाते हैं। इस प्रकार देखें तो वक्रतुण्डको श्रीकृष्णरूप समझनेमें कोई बाधा नहीं है।

गणेशजीका स्वरूप वक्र अर्थात् दुर्शेय है। विध्न वक्र
—सुखप्राप्तिनिरोधद्वारा कष्टके कारण होते हैं। इन
वकरूप विध्नोंका अधिपति होनेके कारण वे भगवान्
वक्रतुण्ड विभेश कहलाते हें—

कण्ठाधो मायया युक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचक्रम्। वकाख्यं येन विष्नेशस्तेनापं वक्रतुण्डकः॥

भगवत्स्वरूपकी दुर्जेयताकी सूचना गीतामें भी देख मकते हैं—

> नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मुद्धोऽयं नाभिजानातिः....॥

> > (2124)

'अवजानन्ति मां मृदाः'''''''''''''''''''''''''''''

9188)

जो भगवान्का भजन नहीं करता, उसे निराश होना, अपने कर्मीका वाञ्छित फल न पाना आदि विष्न प्राप्त होते हैं। वे ही विचन पदसे स्चित हैं।

इन वक्ररूप विष्नीका निवारण करके भक्तीको भोग-मोक्ष प्रदान करनेके कारण ये 'वक्रतुण्ड' कहलाते हैं, जिस्की मूचना गीतामें भी 'अनन्याः धन्तयन्तोः योगक्षेमं वहाम्हम्' (९।२२) आदि वाक्योंद्वारा मिल्ली है। शूर्पकार्ण--

शूर्प जैसे चावलको घास-पूस आदिते शुद्ध करके भोजन करनेयोग्य बनाता है, उसी प्रकार भगवान् गणेशजी भी अपने उपासकोंके अज्ञानरूप धूलिको उड़ाकर शान-दान करते हैं। 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानस्' (गीता ५।१५)। मायासे आवृत परज्ञह्म साधकको नहीं मिलता । इसल्यि मायाको हटाकर व्रह्म-साक्षाल्कार करानेका संकेत 'शूर्पकर्ण' देते हैं—

रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च।

शूर्षं सर्वनराणां वे योग्यं भोजनकाम्यया॥

तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते।

त्यक्तोपासनकं तस्य शूर्पकर्णस्य सुन्दिश॥

शूर्पकर्णं समाश्रित्य त्यक्तवा मलविकारकस्।

ब्रह्मीय नरजातिस्थो भवेकीन तथा स्मृतः॥

#### नाग-यहोपवीत तथा सिरपर चन्द्रमा--

नाग-यज्ञोपवीत कुण्डलिनीका संकेत है तथा सिरपर चन्द्रमा सहस्रारके ऊपर स्थित अमृतवर्षक चन्द्रमाका प्रतीक है। मृषकचाहन--

भक्तोंके हृदयोंमें चोरकी तरह छिपं रहकर मभी मनुष्योंको चलानेका संकेत मूलकसे प्राप्त होता है—

> स एव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः।

ईश्वरके समस्त भ्तोंके हृदयोंमें छिपे रहनेकी बात प्रसिद्ध है, जो गीतोक्त भी है--

र्द्द्वरः सर्वभूतानां हद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारुदानि मायया ॥ (१८ । ६१ )

इससे भी सिद्ध होता है कि गणेराजी श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं।

#### श्रीगणेशजीके अवतार-

श्रीगणेशजीके अवतार असंख्य होनेपर भी उनमें आठ बहुत प्रसिद्ध हैं। स्थानाभावके कारण उनका केवल उल्लेखमात्र किया जाता है—

- (१) वकतुण्ड—जो सिंहवाहन तथा मत्सरासुरके इन्ता हैं।
- (२) एकदन्त--जो मृषकवाहन तथा मदासुरके इन्ता हैं।
- (३) महोद्दर—जो मृषकवाहन, ज्ञानदाता तथा मोहासुरके नाशक हैं।
- (४) गजालन--जो मूषकवाइन, सांख्योंको सिद्धि देनेवाळे एवं लोभासुरके इन्ता हैं।
- ( ५ ) लम्बोदर--जो मूषकवाइन तथा कोघासुरके इन्ता हैं।
- (६) विकट--जे। मपूरवाहन तथा कामासुरके इन्ता हैं।
- (७) विष्तराज--जो शेषनाहन और मयासुरके पहर्ता हैं।
- (८)धूम्रचर्ण--जो मूषकवाहन और अहंतासुरके हत्ता है।

इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोंके वारेमें विवेचन करके देखें तो मत्सर, मद, मोह, लोभ, कोघ, काम, ममता तथा अहंतारूप अन्तरशत्रुओंका ही एंकेत करते हैं । साधकके अरिष्ट्य। नाश करके परमपद-प्राप्ति करनेका संकेत उनकी अवतार-छीछाओंसे शत होता है।

### युगमेदसे गणेशके विभिन्न रूपोंका ध्यान—

कृतयुगमें -सिंहारूढः, दश्चाहुः, तेजोरूप तथा कश्यपके सुत श्रीगणेशजीका ध्यान करना चाहिये।

ञेतायुगमें-मयूरवाहनः पड्मुजः शशिवर्ण तथा शिवपुत्र श्रीगणेशजीका भ्यान करे।

द्वापरमें-मूषकारूदः, चतुर्भुजः, रक्तवर्ण तथा वरेण्य सुतके रूपमें श्रीगणेशजीका ध्यान करे।

कियुगमें-धूम्रवर्णः द्विवाहु तथा सर्वभावज्ञके रूपमें श्रीगणपतिका ध्यान करके उनकी उपासना विहित है। यही बात गणेशपुराणके निम्निलवित ध्यानमें सूचित है---

ध्याचेत् सिहगतं विनायकममुं दिग्वाहुमाधे युगे वेतायां तु मयूरवाहनममुं पड्नाहुकं लिह्निदम्। द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरानं विमुं तुर्वे तु दिभुजं सिताङ्गरचिरं मर्वार्थदं सर्वद्या॥

#### बारह महीनों में गणेशजीकी उपासना-

चैत्र मासमें 'वासदेव'-रूपी गणेशजीकी उपासना करके सुवर्ण दक्षिणा देनी चाहिये । वैशाख मासमें (संकर्षण)-रूपी गणेशजीकी उपासना करके शङ्ख-दान देना चाहिये। ज्येष्ठ मासमें 'प्रद्युम्न'-रूपी गणेशजीकी पूजा करके फल-मूल-दान देना चाहिये । ज्येष्ठ मासमें गणेशजीकी अर्चा (सतीव्रत) के नामपर की जाती है, जिससे साधक गणेशमाता पार्वतीजीका लोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मासमें 'अनिरुद्धः-रूपी गणेशजीकी अर्चा करके संन्यासियोंको तुँबी-पात्रका दान करना चाहिये। आयाद मासमें गणपतिकी देवदुर्लभ पाता है। आवण फल मासमें 'बहुला गणेशजी'की पूजाका विधान है। भादपद मासमें 'सिद्धि-विनायक'की पूजाका विधान है। आस्विनमें 'कपर्दीरा' गणेराजीकी पूजा पुरुषसूक्तींसे करनी चाहिये। कार्तिक मासमें 'करकचतुर्थी' व्रत करनेका विधान है । मार्गशीर्ष चार संवत्सरपर्यन्त पालनीय मासमें है। पौष्र मासमें विघ्न-नायकः गणेशकी और माघ मासमें 'संकष्टवत' लेकर उनकी पूजा करनेका विधान है। फाल्गुन मासमें 'द्धण्ढिराजंश्वत करनेका विधान है। मङ्गलवारपर चतुर्थी आये तो उसे 'अङ्गारक-चतुर्थी' कहते हैं, जो विशेष फलदायक होती है। रविवारके दिन चतुर्थी आये तो विरोष फलप्राप्तिका हेतु होती है।

#### इकीस पत्रोंसे पूजा-

श्रीगणेशजीको समर्पण किये जानेवाले सभी इङ्कीस पत्र भी आयुर्वेदकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वके हैं। उनमें एक-एक श्रोषघि आरोग्य-वर्धक, रोग-निवारक सिद्ध हुई है। विशेषकर दूर्या तो पुष्टिदायक, सद्योत्रणहर, सवर्ण-कारक, सर्वदोषहर कहलाती है, जो विशेषरूपसे गणपित-की पूजामें प्रयुक्त होती है। अभी समाचारपत्रोंमें आया है कि 'दूर्वामें प्रोटीन बहुत अधिक है। एक हेक्टरमें उपजनेवाले घानके अतिरिक्त, घासमें कम-से-कम पाँच गुना प्रोटीन आदि अधिक होते हैं। मद्रासके समीप घाससे विस्कुट, रोटी बनानेवाला कर्मागार भी काम करता है। अन्य पत्रोंका वैज्ञानिक विवेचन स्थानाभावके कारण नहीं किय। जा रहा है।

### जन्तुमुखवाले कुछ प्रधान देवता—

पहले सर्वाङ्गपूर्ण पुरुषरूपसे प्रकट होकर, कारण-विशेषसे सिर कट जानेपर अन्य किसी जन्तुका सिर लगाये जानेसे प्रसिद्ध हुए देवताओंमें भगवान् हयग्रीय तथा गणपित प्रधान हैं। दक्षप्रजापितको भी मेषका सिर लगाया गया था, तो भी उनकी आराधना प्रचल्ति नहीं दीखती। विष्णुके नरसिंह, वराह अवतार तो जन्तु-सिरके साथ ही प्रकट हुए थे। इनमें विद्या, ऐश्वर्य तथा मोक्ष-प्राप्तिके लिये गणपित तथा हथग्रीवकी आराधना विशेषरूपमें प्रचलित है।

#### अन्य देवताओं में गणेशजीका अंश-

श्रीगणेशजीके अंश एकादशमुख हनुमान् तथा
अष्टमुख गंडयेरण्ड ज्वालानारसिंहमें दिखायी देते हैं। इससे
यह अनुमान किया जाता है कि गणेशजीकी पूजासे परोक्ष रूपमें भगवान् नारसिंहजीकी तथा हनुमान्जीकी भी अर्चा हो जाती है।

#### विष्णुपासनके अङ्गके रूपमें गणेशोपासना—

गणेशजीकी अर्चा विष्णुजीके द्वितीयावरणके द्वारपालके रूपमें ( वैखानस-सम्प्रदायके अनुसार ) की जाती है। वहाँ उनका ध्यान निम्नप्रकारसे किया जाता है, जो सर्वसाधारणमें प्रचलित नहीं है —

'द्वितीयावरणद्वारदक्षिणे चोत्तराभिमुखः, प्रवालाभः, एकदन्तः, कण्ठादूध्यं गजाकारो वासनः, कुराध्वजो वेणुकद्वतवाहनश्राद्धधरवचतुर्भुजः, कदलीफलहरा आद्वीपतिदृश्वविष्ठाजो वक्षतुण्यः।

( मरीचि-विमानार्चनकल्प, पटल-२० )

श्रीविष्णुके आलयोमे उत्सवके प्रारम्भमें किये जानेवाले 'अङ्कुरारोपण' में भी गणेशजा ही पूजा होती है।

#### गणेशजीकी पूजा विभिन्न प्रतीकोंमें—

साधारणतया गणेशाजीकी पृजा हरिद्राकी (गोली)
मूर्तिपर की जाती है। हरिद्रामें मङ्गलाकर्पिणी शक्ति है तथा
बह लक्ष्मीका प्रतीक भी है। नारदपुराणमें तो गणेशजीकी
सुवर्णमयी प्रतिमा बनानेका आदेश देकर, उसके अभागमें
हरिद्रासे उसे बना लेनेकी लूट दी गयी है। गोमयमें
लक्ष्मीका स्थान होनेके कारण लक्ष्मी-प्राप्तिके लिये गणेशजीकी उपासना गोमय-मूर्तिपर की जाती है।

गणेशजीकी विशेष कृषा शीव पानेके लिये रवेत अर्ककी जड़को पुष्य-नक्षत्रयुक्त रविवारके दिन भन्तोचारणपूर्वक उखाड़कर उस जड़मे ब्रॅग्टेंक वरावरकी गणेशजीकी मृर्ति वनाकर पद्मामृतसे उसका अभिषेक करके पूजामें रख ले, जो बहुतींद्वारा अनुभूत है तथा इसका संकेत अग्निपुराणके ३०१वें अथ्यायमं भी मिळता है। अग्न पुष्ययुक्त रिववार अलभ्य हो तो केवल पुष्य-नक्षत्रके दिन भी उक्त श्वेत आककी जड़को उखाड़कर पूजाके लिये उसका उपयोग कर सकते हैं।

श्रीगणेशजीकी लक्ष्मिकी मृति बनाकर घरके बहिद्दरिके अर्ध्वभागमें उसकी स्थापना करनेपर गृह मङ्गलयुक्त हो जाता है—'प्रभावात्तन्मूर्या भवति सदनं मङ्गलकरम्।' अब गणेशजीकी विभिन्न गायित्रयोंके स्मरणके साथ लेख समाप्त किया जाता है।

### विभिन्न गणेशगायत्री-

(१) लम्बोदराय विद्याहे महोदराय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥ (अग्निपुराण ७१ अध्याय)

- (२) महोरकटाय विद्याहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (अग्निपराण, १७९ अध्याय)
- (३) एकदन्ताय विद्याहे वकतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥ (गणपत्यथवैशीर्ष)
- ( ४ ) तत्कराटाय विदाहे हित्तिमुखाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ ( मैत्रायणाय-संहिता )
- ( ५ ) तत्पुरुपाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नां दन्ती प्रचोदयात् ॥ (तैत्तिरीयारण्यक-नारायणोपनिषद् )

# 'कलौ चण्डीविनायकौ'

( लेखक-पं० श्रीपट्टाभिराम शास्त्री, मीमांसाचार्य )

चिरकालसे पवित्र हमारा भारतदेश आध्यात्मिक शक्तिः सम्पन्न रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजोंने ऐसे अनेक पवोंको प्रवर्तित किया है, जिनमें सेतुसे लेकर हिमाचलपर्यन्त एक ही रीतिसे उत्सव मनाये जाते हैं। इतिकर्तव्यतामें भेद हो सकता है, किंतु प्रधानमें कोई भेद नहीं है। उन पवोंमें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विशेष महत्त्वपूर्ण है। प्रान्तके भेदसे कोई इसको पविनायक-चतुर्थीं कहते हैं तथा कोई प्रणेश-चतुर्थीं।

#### विनायक-रहस्य

किंसे 'चण्डी' और 'विनायक' शीघ्र फलप्रद देवता माने गये हैं। सभी कार्यों अपरम्भमें विनायककी पूजा अवश्य होती है। इसको 'गणेशपूजन' कहते हैं। विनायक-शब्दके—विशिष्ट नायक, विगत है नायक—नियन्ता जिसका, अथवा विशिष्ट स्पेसे ले जानेवाला अर्थ होते हैं। वैदिक मतमें सभी कार्यों के आरम्भमें जिस देवताका पूजन होता है, वह 'विनायक' है। विनायककी पूजा प्रान्त-भेदसे सुपारी, पत्थर, मिट्टी, हर्ब्दीकी बुकनी, गोमय, दूर्वा आदिमें आवाहनादिके द्वारा होती है। इससे पता लगता है कि इन सभी पार्थिव वस्तुओं में यह देवता व्यात है। इस देवताके अनेक नाम हैं। उनमें 'विनायक' शब्द एक विलक्षण अर्थका प्रत्यायक है। विनायकनतुर्गीका मत या उत्सव सिंहस्य सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और इस्त-नक्षत्रके योगमें होता है। यह योग यदि बुधवारमें

पड़ जाय तो इसका विशेष महत्त्व माना जाता है। इस तत्त्वको ·विनायकंश-शब्द अवगत कराता है। क ट प आदि संख्या-शास्त्र-के अनुसार वि ४, ना० य १, क १--इन संख्याओंका योग ६ होता है। यह 'वक्रतुण्ड षडक्षरी' मूल तन्त्रका परिचायक है । 'अङ्कानां वामतो गतिः' इस शास्त्रीय नियमसे ११०४ संख्या प्राप्त होती है। यह संख्या सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि और इस्त-नक्षत्रका परिचय कराती है। चान्द्रमानके अनुसार भाद्रपद छठा मास है। इन संख्याओं-का योग ६ है। संख्या ४ और १ के योगसे ५ संख्या निकलती है। यह सिंहस्य सूर्यका द्योतक है। सिंह पाँचवीं राशि है। बची हुई १ संख्या शुक्ल पक्षका परिचायक क्योंकि शुक्र पहला और कृष्ण दूसरा पक्ष है। प्रथम दो संख्या ११ है। यह ग्यारहवें नक्षत्र हस्तका परिचायक है। विंशोत्तरी दशाका गणन कृत्तिका-नक्षत्रसे किया जाता है। वेदोंमें भी इसका प्रमाण मिलता है। कृत्तिकासे ग्यारहवाँ नक्षत्र हस्त है । ४ संख्या चतुर्थी तिथि और बुध-वारका चोतक है। सून्य अङ्क शिवतत्त्वका चोतक है। इसी कारणसे हमारे पूर्वज शिवशक्त्यभिन्न गणपतिको कार्यारमभमें पूजते आये हैं । विनायक-राज्य इतने अर्थोंका वोधक है ।

शिवः समिनिलश्शक्ती रविरग्निर्जलं हरिः। महो गणेशः सम्प्रोक्तः विश्वमेतद्ययं नुमः॥

### विनायक शृतत्व

इस उक्तिसे विनायक भूतत्त्वरूपी मालूम पड़ता है। 'महो अधारे'-इस प्रमाणसे मूलाधार भूतत्त्व है। अर्थात् मूलाधारमें त्वरूपी गणेश विराजमान है और गणपितके 'ग्लों' बीजका गर करनेसे यह अवगत होता है कि—'तस्माद्धा पुतसानन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्धायुः, वायोरिप्तः, अग्नेरापः, यः पृथिवी'—इस सृष्टि-क्रमके अनुसार 'गकार' खबीज 'लकार' भूवीज—इनके योगसे पञ्चभ्तात्मक गणेश हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीं पूजनके लिये हमारे पूर्वज मिट्टीसे गणपित-विम्य वनाकर पूजा करते थे। आज भी वह गर भारतमें प्रचलित है। शोणभद्र-शिला या अन्य चाँदी-से वने हुए विम्वको पूजामें नहीं रखते हैं, मिट्टीका ही करते हैं। इससे भी अवगत होता है कि गणपित व है।

### दुर्वा, शमीपत्र और मादक क्यों ?

इस पूजामें दूर्वी, शमीके पत्ते और मोदक मुख्यतः ग्रहण जाते हैं; क्योंकि ये गणेराजीके प्रिय माने जाते हैं। पूजाके त्पर दूर्वा-युग्म अर्थात् दो दूर्वा तथा होमके अवसरपर द्वीओंके ग्रहणका विधान तन्त्रशास्त्रमें मिलता है। इसका र्भ यह है कि कट प आदि संख्या-शास्त्रसे दू ८, र्वा ४, नां वामतो गतिः' न्यायसे ४८ संख्या उपलब्ध होती है। प्रकार 'जीव' ( जी ८, व ४ )से ४८ संख्या निकळती स संख्या-साम्यसे 'दूर्वांग्का अर्थ जीव होता है। जीव सुख दः खको भोगनेके लिये जन्म लेता है। इस सुख और ह्म द्वन्द्वको दुर्वा-युग्मसे समर्पण किया जाता है। जिस ं जीव जन्म-जन्मान्तरोंमें अर्जित पुण्य और पापोंके फल-्बार-बार जन्म छेता है, उसी प्रकार दूर्वा अपनी अनेक । जन्म छेती है। अतः जीव और दूर्वाका न केवल संख्यासे म्य है, किंतु कियासे भी समानता है। भाद्रपद-शुक्ल-कि पूजनमें इक्कीस दूर्वी-युग्मोंसे पूजन विहित है । यह द:ख-ध्वंसका द्योतक है। शास्त्रकारोंका मत है कि शितिद्वःखध्वंसद्वारा मोक्षः द्वैत-सिद्धान्तका यह य कराता है। इस पूजनमें 'युग्म'से मुख और दुःखके द्वारा आनन्दात्मक मोक्षका संकेत मिलता है। होमके रपर तीन दूर्वाओंका ग्रहण इस तात्पर्यका अवगमक है-, कार्मण और मायिकरूपी तीन मलोंको भस्मीभूत । गीतामें 'द्यानाग्निः सर्वकर्माणि भस्न सात्क्रस्तेऽर्जन'

४ । २७ ) कहा है । 'ज्ञानाग्निः' इस पद्से क-ट-प आदि शास्त्रके द्वारा ग्रन्य० संख्या निकल्ती है—ज्ञा-०ना-०ग्नि-०। भस्म सन्त्रगुणका परिचायक है। जीवका जन्म-जन्मार्जित सभी मल भस्मीमृत होनेपर सन्त्रगुणसम्पन्न होकर वह गोश्यको प्राप्त करता है। यही तीन दूर्वाओंसे होम करनेका ताल

शमी-वृक्षको व्यक्तिवृक्षः भी कहते हैं। विद्वपत्र गण् लिये प्रिय वस्तु है। क-ट-प आदि शास्त्रसे व संख्या ४ ि शिक्षा-प्रत्थोंमें 'ह्रिं' अक्षरको ह्नि, हा के रूपमें उच्चारणं व्यवस्था मिलती है। अतः 'ह्निः'का॰ शून्य अङ्क है शिवका द्योतक है। 'चत्वारि वाक्परिमितापदानि'— पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरीकी ४ संख्याका परिचायव शिक्षा-प्रत्थोंमें शब्दके मूलाधारसे निकलकर मूर्धा, कण्ठ ताल्वादिकांसे सम्बद्ध होकर मुखसे निकलकेश प्रकार है। पहले कहा जा चुका है कि भृतत्वरूपी गणेशका मूल स्थान है। इस प्रकार जानकर बह्निपत्रसे विनायकको पू जीव ब्रह्मभावको प्राप्त कर सकता है।

अब 'मोदक' क्या वस्त है, जो गणेशको परमप्रिय मोद-आनन्द ही मोदक है-- 'आनन्दो मोदः प्रमोदः' है । इसका परिचायक है---'मोदक' । मोदकका निर्माण दो-प्रकारसे होता है। कई लोग बेसनको भूँजकर चीनीका चा बनाकर लड्डू बनाते हैं। इसको भोदक कहते हैं। यह मूँ आटेसे भी बनाया जाता है। कतिपय लोग गरी या नारिय चूर्णको गुङ्-पाककर, गेहूँ, जौ या चावलसे आटेको सान कवच बनाकर, उसमें सिद्ध गुड़पाकको थोड़ा रखकर ध तल लेते हैं या वाष्पसे पकाते हैं। आटेके कवचमें ि गुड़पाकको रखते हैं, उसका 'पूर्णम्' नाम है । 'पूर्णम्'से ' संख्या निकल्ती है। यह संख्या अकारादि ५१ अक्षरों परिचायिका है। यही तन्त्रशास्त्रमें भातृकाः कहलाती है 'न क्षरतीति अक्षरम्'—नाशरहित परिपूर्ण सचिदानन्द वा शक्तिका यह द्योतक है। पूर्ण ब्रह्मतत्त्व मायासे आच्छारि होनेसे वह दीखता नहीं, यह हमें भोदक सिखलाता है गुड़पाक आनन्दप्रद है । उसको आटेका कवच छिपाता है वह आस्वादसे ही गम्य है, इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व स्वानुभवै गम्य है। विनायकभगवान्के हाथमें इस मोदकको रखते तो वे स्वाधीनमाय, स्वाधीनप्रपञ्च आदि अर्व्दोमं व्यवह होते हैं। यही दूर्वी-विद्व-मोदकका तालप्य है।

#### सांस्कृतिक तत्त्व

इस पद्मभूतात्मक प्रपञ्चको जय पञ्चभूतीके रूपमे विष्कं

तब ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान नहीं है और जब हम पञ्चभूतोंको ब्रह्मके से देखते हैं तो पञ्चभूत नहीं हैं। दृष्टिका ही यह भेद है, प्रक है, वह परिपूर्ण है। यही तत्त्व 'विनायक' है। यही त्री संस्कृति है।

श्रीविद्याके उपासक सर्वप्रथम 'गणेश'की पूजा करते हैं। केन इस पूजाका वे गणेश-पूजा या विनायक-पूजाके नामसे वहार नहीं करते । किंतु 'महागणपित-सपर्या'-शब्दसे वहार करते हैं। इस प्रकारके व्यवहारमें एक महान् पर्य है। 'अष्टाविंशितवर्णविक्षिप्टों महाहेरस्वस्य मनुः'— गौड़पादका सूत्र है। यह मनु (मन्त्र) दो प्रकारका है— एम्ब्रोधनान्त 'गणपते'-पदसे और दूसरा पूर्यन्त 'गणपते'-पदसे घटित है। श्रीविद्याके उपासक वोधनान्त मन्त्रका जप करते हैं। जो मोक्षेच्छु हैं, वे पुर्यन्त मन्त्रको जपते हैं—

सम्बुद्धयन्तमहामन्त्रो चतुर्थ्यन्तमहामन्त्रो शाक्तमार्गप्रबोधकः । मोक्षमार्गेकहेतुकः ॥ —ऐसा प्रमाण मिलता है। क-ट-¶ आदि रीतिसे महागणपति शब्दमें म—५, हा—८,ग—३,ण—५,प—१,ति—६— इन संख्याओं के योगसे २८ संख्या लब्ध होती हे। यह महाघोडशीका परिचायक है। इसी प्रकार ग—३, ण—५, प—१, ति—६—इनके योगसे १५ संख्या निकलती है। यह पञ्चदशाक्षरीका द्योतक है। अतएव श्रीविद्याके साथ महागणपतिका हदतर सम्बन्ध व्यक्त होता है। जो श्रीविद्याके उपासक नहीं हैं, उनके लिये विनायक-पूजन भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीमें विद्यत है। आचारमें श्रीविद्याके उपासक भी भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थी-वतको करनेवाले मिलते हैं।

इस प्रकारके रहस्यको ध्यानमें रखते हुए हमारे चिरन्तन महात्मा पूजन आदिसे आध्यात्मिक राक्तिका उपार्जन करते थे। हमारी हिंदू जनताका न केवल यह प्रतीक है, किंतु एकताके लिये महान् साधन है। हम सभी इस दृष्टिसे भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीमें विनायकके पूजनसे एकताको प्राप्त कर भारतवर्षके उन्नयनमें भागीदार बर्ने।

### गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या

( ढेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री )

गणेशका नाम छेते ही एक मूर्ति उभरती है—स्यूलकाय, नेदीत, वकतुण्ड महापाण देवताकी । ये ही हैं गणाधिप, दि-बुद्धिके खामी विच्निवनायक । सम्पूर्ण शरीर मानवना, किंतु मरतक हाथीका । आजके हृदय-प्रतिरोपणतक हुँचे शब्य-विज्ञानके लिये यह रूप असम्भवकी सीमातक किल्पनीय, अतएव अविश्वसनीय है; किंतु गृसिंह, हयप्रीय, तांचेय और सहस्रवाहुके देशमें न यह असम्भव है न विश्वसनीय । वास्तवमें अविश्वसनीय देशकाल-सापेश्व है । सके लिये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आजका विश्वसनीय कल्का यथार्थ नहीं होगा ? भाव-जयत्में इस रहकी अविश्वसनीय घटनाएँ एक सामान्य बात है, शब्तीके क्षेत्रमें और इच्छाशक्तिकी वास्तविक अधिकार-निमामें यह सब सम्भव है । स्यूल जगत्में यह चमत्कार है ।

गणेशके जन्मके सम्बन्धमें एक कथा प्रचल्ति है कि प्राम्या पार्वतीने अपनी रक्षके लिये एक पुतलेमें प्राण-तिष्ठा कर दी और उसे प्रहरी बनाकर स्थापित कर दिया। गेड़ी देखें समनाम् शंकर आये जर्वतीके पास गर्भ-एडमें ताने लगे तो प्रदरीने मना कर दिया। शिव और शिवाके संयोगमें बाधक कौन हो सकता है ! शंकरने रुद्ररूप घारण किया और प्रहरीका नाश कर दिया । उमाने शंकरको आया देख अपनी सृष्टि—कल्पित पुत्रके लिये जानना चाहा तो ज्ञात हुआ कि उसका शन पड़ा हुआ है । जगजननी रुष्ट हो गर्यो । शंकर ठहरे आशुतोषं । वे भावोंसे प्रसन्न होनेवाले हैं, अभिन्यितिसे नहीं । भक्त उन्हें गाली देकर प्रसन्न कर सकता है, रुष्ट होकर प्रसन्न कर सकता है, हठ करके उनका प्रसाद प्राप्त कर सकता है; फिर पराम्बा तो उनकी अभिन्न सहचरी ठहरीं । उनके रोपके आगे वे विनत हैं । उन्होंने झटसे हाथीका मस्तक उस शवपर लगा दिया ।

यह है गणपतिके सम्बन्धमें प्रचलित कथा। यह कथा एक रूपक है अथवा पौराणिक तत्य—यह विवेच्य विषय नहीं है। इस निवन्धका प्रतिपाद्य है—इस कथाका भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिसे रहस्य-विक्लेमण। प्रस्तुत है—गणपति-जन्मका तान्त्रिक एवं मान्त्रिक दृष्टिसे प्रमाणसम्मत विवरण।

मवसे पहला पहन इस कमाके पारम्भमें उठता है कि पराम्वा पार्वती अपनी शक्तिसे खरखित हैं। उनको अपनी रधाकी आवश्यकता किस लिये हुई ? दिगम्बर शंकरकी अधीक्षिनी और हिमाच्छादित कैलासमें रहनेवाली पार्वती आखिर किससे रक्षा चाहती थीं ? रक्षाके लिये उन्होंने एक किस्पत व्यक्तिमें पाणप्रतिष्ठा कर दी तो शंकरको उसे नष्ट करनेकी आवश्यकता क्यों हुई ? नष्ट भी कर दिया था तो उस शरीरपर हाथीका मस्तक किस कारण लगाया ?? ये प्रश्न निर्धक नहीं हैं, न इन प्रश्नोंकी इसलिये उपेक्षा की जा सकती है कि आखामें तर्कको स्थान नहीं दिया जाता। विश्वका प्रत्येक कार्य कारणसे अनुस्यूत है, इसलिये कारणके प्रति जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है। यह जिज्ञासा उन सारे रहस्थोंका उद्घाटन करती है, जो कारणके कार्यक्रपमें परिणत हो जानेतक उत्पन्न हुए हैं।

वस्तुतः पराम्वा जगद्धात्री हैं, शक्तिस्वरूप हैं; उन्हें आत्मरक्षाक्षी आवश्यकता नहीं है। यथार्थ बात यह है कि भगवान् शंकर संसारकी रक्षाके लिये सदा तत्पर हैं, शक्तिके साथ एकाकार हैं; वे लोक-रक्षणके लिये स्विहितको कभी सोचते ही नहीं। सागर-मन्थनके समय तीव कालकूटको पीकर उन्होंने संसारको विपत्तिसे मुक्त किया; भागीरथीको अपने सिरपर धारणकर उन्होंने भारतवर्षको शस्य-सम्भव बनाया और डमरूके निनादसे उन्होंने ब्रह्मको ध्वनिरूप पदान किया। (संस्कृत न्याकरणकी प्रत्याहार प्रक्रिय समग्र शब्दशास्त्रकी एक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक न्यवस्था है।) मन्त्रशास्त्रकी मर्यादाके अनुसार भगवान् आग्रुतोषने सारा गुह्म ज्ञान पार्वतीको दिया है।

द्तने विशाल एवं गुद्ध शानका रहस्य जाननेवाली पार्वती मानवीय कुत्हल्ले प्रेरित होकर एक व्यक्तिकी कल्पना करती हैं (जो आगे चलकर गणेशके रूपमें प्रतिष्ठित होगा)। यह व्यक्ति स्थूल दृष्टिसे मानवका ही रूप है, किंतु तान्त्रिक दृष्टिसे यह शब्द-स्वरूप है, जो रक्षा करनेका प्रतीक है। पार्वती अपनी शक्तिसे उस मन्त्रमें प्राण-प्रतिष्ठा कर देती हैं—सरण रहे, साधनाके सभी मन्त्रोमें मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अपनी तपस्याके द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की है; इसलिये वे शक्तिसम्पन्न हों, उनसे विविध कार्य सफल होते हैं। इसी वीच भगवान शंकर आते हैं और उस मन्त्रकी परीक्षा करते हैं। मन्त्र उनके सामने असमर्थ रहता है। विवध दोकर शंकर उसे नश्र—निष्प्राण कर देते हैं।

यह शिवका स्वभाव है—दोषको और जराको निर्मा कर पाते। यह संसार ही जब जीर्ण होने लगता है प्रलयंकर हो उठते हैं। प्रलयमें भी नृत्य करना शं उदात्त कलाकारकी ही महिमा है। वे नृत्य विनिधः नहीं, स्रजनके लिये करते हैं और जर्जर एवं विकृत विनाशके साथ अभिनव विश्वके निर्माणकी प्रक्रिया हो जाती है। इसी उपलक्ष्यमें शंकर नृत्य करते हैं। ता॰ यही रहस्य है, अन्यथा महारुद्र सदाशिव नहीं कहलाते।

पार्वतीविरचित मन्त्रकी अक्षमता उनको रुची और उन्होंने उसे निष्प्राण कर दिया; पर इस विनाशको स्रुजन जुड़ा हुआ था; इसिलये आदिगुरु शंकरने उ पुनर्निर्माण किया । घड़ पार्वतीनिर्मित रहा और शंकर-निर्दिष्ट । सिर हाथीका ही क्यों लगाया गया, विचारणीय विषय है । गणेशके मस्तकके लिये हाथीका । मन्त्रके स्वरूपका रहस्य बतलाता है । हाथीके गण्डस्थल व सुँडमें जो प्रतीक बनता है, वह किसी दूसरे प्राणीके सिन्हों आ सकता ।

हाथीके गण्डस्थलसे लेकर देढ़ी सुँडका प्रतीक वे स्था हैं, जहाँसे प्रणव-मन्त्र ध्वनित होता है। योगशास्त्र ए अक्षरोंके स्फोटके मूल स्थानके सम्बन्धमें ऋषियोंके वचनों अनुसार स्वर विश्चिद्धिचकमें उत्पन्न होता है और मक्ता मूलाधिष्ठानमें। आश्चय यह कि शंकरने पार्वतीके मन्त्रकं अमोध एवं निर्दोष बनानेके लिये उसमें प्रणव-मन्त्र और जोड़ दिया। आज ओम्के स्थानपर ॐका प्रयोग उसी गजमस्तकका सरल एवं स्पष्ट प्रतीक है। गीतामें भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि भी मन्त्रोमें प्रणव-मन्त्र हूँ।

प्रणव-मन्त्रका अपना स्वरूप-स्वभाव है। वह आत्म-रिक्षत है। उसमें तीत्र प्रतिरोधक शक्ति है। इसी प्रतिरोधक शक्ति कारण विष्म दूर ही रहते हैं। गणेश भी प्रणवके आत्मरक्षण-गुणसे एकाकार हैं। देवासुर-संप्राममें कार्तिकेय देवताओं के सेनापित थे। उनमें संहारक और आकामक शक्ति थी। गणेश संहारक नहीं हैं। पर आत्मरक्षणमें उनके समान समर्थ कोई दूसरा नहीं है। वे विनाशक नहीं हैं। के विनाशक हैं।

तम्ब्रीके वामाचारमें प्रणय मन्त्रकी यह महत्व नहीं

दिया जाता; क्योंकि उनमें सीचे शिवाकी अर्चना की जाती है। किंतु वैष्णवी उपासनामें गणेशकी पूजा अनिवार्य है। आज भी यदि कोई प्रणव-मन्त्रका जप करता है तो उसपर अनिष्ट नहीं आ सकते; वह स्वरक्षित है, प्रणवके कारण सुरक्षित है, उसका कल्याण होगा ही। गणेशकी अर्चनाका भी यही फल है।

शंकरने प्रणव-मन्त्रकी महत्ता गणेशके प्रतीकसे उपस्थित की। आज भी प्रणव-मन्त्र सभी मन्त्रोंके प्रारम्भमें लगा दिया जाता है। यह उसी तय्यकी ओर इक्कित करता है, जिसके अनुसार गणपित सभी अनुष्ठानोंमें प्रथम पूजनीय वनते हैं। गणपितकी पूजाका प्रचार सारे भारतमें है। मिडीसे लेकर पीतल, ताँवा, चाँदी, सोने आदि सभी वस्तुओंसे गणेशकी मूर्ति बनायी जाती है; वे सर्वक्यात हैं। अन्य कुछ भी नहीं तो मिडीकी डलीके मोली लपेटकर ही गणेशकी मूर्ति कल्पित कर ली जाती

गणेशका प्रिय भोज्य है—मोदक ! मोदककी गोल अ महाशून्यका प्रतीक है । यह समस्त वस्तुजात, जो ह सीमामें है अथवा उससे परे है, शून्यसे उत्पन्न होता है शून्यमें ही लीन हो जाता है । शून्यकी यह विशालता फ़ है, जो प्रत्येक स्थितिमें पूर्ण है । और यह पूर्णता प्रणवन्म गुण है । 'गणेश' प्रणवके प्रतीक हैं अथवा प्रणवरूप हैं, एक ही है । परमार्थतः देवता मन्त्रके स्वरूप हैं, अ शक्तिका कोई आकार—रूप नहीं होता । चतुर्मुख, अध् त्रिनेत्र आदि रूप एक मानवीय कल्पना है, जिससे व्यि सामान्य बुद्धि सहज भावसे प्रहण कर लेती हैं; अन्यथ विचित्रता तत्तन्मन्त्रका स्वरूप है, जिसे हम देवताके मानते हैं, पूजते हें ।

# भगवान् श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य

( केखक--डा० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० )

भारतीय आर्य हिंदू-परम्परामें पञ्चदेव और उनमें भी भगवान् श्रीगणेशका जो अप्रतिम महत्त्व है, वह किसीसे छिपा नहीं है । हिंदू-समाज, विशेषतः सनातन- हमर्मानुयायी समाजका कोई भी कार्य भगवान् श्रीगणेशके अप्रपूजनके विना न आरम्भ होता है और न इसके बिना उसकी सफल्दाक्षी, पूर्णताकी आशा ही की जाती है। प्रत्येक कृत्यको मञ्जलमय एवं परिपूर्ण वनानेके उद्देश्यसे आरम्भमें ही श्रीगणेशके हादश नामोंका संकर्तन इस रूपमें किया जाता है—

सुमुखर्चेफवन्तश्च कपिको गजकर्णकः । कम्बोदरश्च विकरो विद्यनाशो विनायकः ॥ पूसकेतुर्गणाध्यक्षो भाजचन्द्रो गज्ञाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्क्रुणुयादिषि॥ विशायमे विवाहे च प्रवेशे निर्भमे तथा । मंद्रामे संकटे चंच विद्यस्य न आयते ॥

इन रहोक्तीका भाव यह है कि जो स्थिक विद्यारम्भके अवसरपर, विवाहके समय, नगरमें अथवा नविनिर्मत भवन ( एडावि ) में प्रवेश करते समय, यात्राहिमें कहीं बाहर जाने समय, संग्रामके अवसरपर अथवा किसी भी प्रशाही विपत्तिके समय यदि भीगणेशके सारह

नामोंका स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अ मार्गमें किसी प्रकारका विष्न नहीं आता । श्रीगणेश्वां बारह नाम निम्नलिखित हैं—१-सुमुख, २-एक ३-कपिल, ४-गजकर्ण, ५-लम्बोद्र, ६-ि ७-विष्ननाश्चन, ८-विनायक, ९-धूम्रकेतु, १०-गणाः ११-भालचन्द्र और १२-गजानन ।

सामान्य दृष्टिसे इन नामोंके अर्थ हैं—सुन्दर मुख्य एक दाँतवाले, कपिलवर्णके, हाथीके से कानवाले, लंबे पेटर भयंकर, विध्ननाश्चन, विश्वनाश्चन, वृश्यिक से कानवाले, लंबे पेटर भयंकर, विध्ननाश्चन, विश्वनाश्चन, श्वा ( धुएँके रंगकी पताकावाले ), गणोंके अध्यक्ष, मा में चन्द्रको घारण करनेवाले और हाथीके समान मुख्य परंतु संस्कृत-साहित्यानुरागी-जन इस तथ्यसे सुपरिचि कि संस्कृत-साहित्यानुरागी-जन इस तथ्यसे सुपरिचि कि संस्कृत-शाब्दनिर्माता कथमपि अर्थगामभीर्यविक नहीं रहे हैं । उन्होंने अपूर्व सूश-पृक्षका परिचय हुए गागरमें सागरकी मोंति एक एक शब्दके पीछे एक इतिहासको इम कुशल्याके साथ अन्तिहित है कि जब व्यक्ति एकामभावसे इनका अनुस्करता है, तब गहरस्य रत्नोंकी मोंति भावरता ह आ-आकर उसे विगल्यिवेधानरकी अनिबंचनीय । भूमिमें पहुँचाकर इस पकार विभोर कर देते हैं

वह व्यक्ति फिर उसी स्थितिकी ही सतत कामना करने लगता है । श्रीगणेशके द्वादश नामोमें भी एक अपूर्व ऐतिहासिक तथ्योंकी शृङ्खला अभिनिविष्ट है।

श्रीगणेशके दादश नामोमें प्रथम नाम है--- सुमुखः। न्युत्पत्तिकी इप्टिसे इसका अर्थ है—सुन्दर मुखवाला अथवा अच्छा या शोभन है मुख जिसका। अव इस नामकी सार्थकता जाननेसे पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि 'सुन्दर कहते किसे हैं ? आजकलकी परिभाषाके अनुसार गोरी चमड़ीवालेको 'सुन्दर' कहते हैं। भगवान् शिवके लिये, जो श्रीगणेशके जनक हैं, 'फप्रंगौरम्' विशेषण मिलता है और माता पार्वतीका भी एक नाम भौरी। है और ये दोनों ही गौरवर्णके थे । यह इसलिये भी सुनिश्चित है कि जहाँ पार्वती नगाधिराजतनया होनेके कारण इस सहज विशेषतासे युक्त हैं, वहीं भगवान् शिव भी कैलास्वासी होनेके कारण गौरवर्णके ही है। यह विशेषता सभी पर्वतीय क्षेत्रवासियोंकी स्वामाविक है और आज भी प्रायः यथापूर्व अक्षुण्य है। परंतु श्रीगणेशका वर्ण किप्छः कहा गया है । अतः स्वाभाविकरूपमें यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 'जब वस्तुस्थिति लोकमान्यताके अनुस्प नहीं है, तब (सुमुख) जैसा विशेषण श्रीगणेशको क्यों दिया ?' इसके उत्तर्में इम महाकृति माधका यह कथन प्रस्तुत कर सकते है-

'क्षणे क्षणे यन्नवतासुगैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।' ( शिशुपालवध ४ । १७ )

इसके अतिरिक्त—'भित्ररुचिहिं कोकः' (रघुवंश ६ । ३० )के अनुसार भी मनुष्य अपने भावनानुसार अपने पृज्यकी 'सुन्दर' कह सकता है। परंतु श्रीगणेशके 'सुमुखः विशेषण या नामकी विशेषता शास्त्रीय हिंछी इस प्रकार प्रतिपादित की गयी है—'भगवान् शिवके शस्त्रप्रहार श्रीगणेशकी देहका तेज सूर्यके खण्डके सभान यक्तर निकत्य और गोल होकर मेंदक्त समान उद्यलकर चन्द्रमण्डलमें आ मिल्ला—

तदेहस्थमहो दिनेशशककाकारं अवशिषयी वृत्तीभूय गतं शशाक्षमक्ये प्रोत्प्लुग्य मण्ड्यकात् ॥ (गण्यतिसम्भव ४ १ ८४)

शास्त्रीमें अभिक्षि (खनेत्राले विद्वान् इस तस्यसे सुपरिचित ही हैं कि चन्द्रको सौन्दर्यका आगार माना गया है और इसी करानकी पृष्टिके लिये वेबॉने 'चन्द्रमा मनसं त्यातः' (यसुर्वेद ११।१२) आदि याक्य कहकर विश्वारमाकी सुचिता, मनोहारिताका अन्तर्माय उत्तमें दिखाया है। अतः यह सए हो जाता है कि चन्द्रमण्डलमें विलीन उनका तेज जब उन्हें पुनर्जें वित करनेके अवसरपर लौटा, तब वह अपने साथ चन्द्रकी सम्पूर्ण विशेषताएँ भी लेता आया और श्रीगणेशको पुपुक नाम दिखानेमें सफल रहा । इसके साथ ही, क्यांकि श्रीगणेशका पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, अतः क्यांपि कथ्मपि कुरूपका परिगणक नामोच्चारण उचित नहीं हो सकता । अतः उनके सुखकी सम्पूर्ण श्रीभाका एकत्र आकल कर, उन्हें मूर्तिमान् मङ्गलके प्रतीक-रूपमें सीकार कर प्रमुखन नामसे सम्बोधित किया गया है।

यहाँ कोई प्रश्न पृछ सकता है कि पहाथीकी सूँड होटी-छोटी ऑखें, लंबे-लंबे सूप-जैसे कान आदिसे युक्त मुलको क्या 'सुमुख' कहा जा सकता है ?' उत्तरमें निवेदन है कि जिनकी दृष्टिमें चर्मके रंग-रूपका ही सर्वोपरि महत्त्व है। उनकी दृष्टिमें तो सत्य ही ऐसी रूप-रेखावाला कुल ही कहलायेगा; परंतु जो चर्मसे गुणींको अधिक महस्व देते हैं वे उसे सुरूप ही नहीं, श्रेष्ठ भी कहेंगे। छोटी आँए गम्भीरताकी एवं दीर्घ नासिका बुद्धिमत्ताकी सूचक होती है और दीर्धकर्ण बहुजताको प्रकट करनेवाले होते हैं। आधुनिक आकृति-ज्ञानके विद्वान् (Profile Readers) भी इस कथनको सर्वोद्यामें तथ्यपूर्ण स्वीकार करते हैं। अतः सत्य ही श्रीगणेशका 'सम्खः-नाम वे अपनी सुँडहारा विरोषतः इसलिये कि बहाा-विष्णु-महेशके समन्वित-रूप अ, उ, म् अर्गात् क को बना-बनाकर अपने माता-पिताका मनोरखन किया करते ये और जो भी अङ्क-विरोध भगवान्के अवग स्मरण आदि परिचर्यालीन हो, वह भुः उपसर्गना उचि अधिकारी है ही। अतः श्रीगणेशका सुमुख-नाम अन्वयंक है-

षोऽकेस्वीदिय शुण्डलुण्डलविधेरोमभरं स्पक्षरं स्याकृत्या गुणवृद्धिसंझकतमा विख्यातवर्णायलीम्। गाधारो स च केस्वनी न च मसी स्वीरन्येय शुण्डभगो नत्यौष्यत्यसुविच्यकल्पनपरस्तातस्य मानुः पुरः॥ (गणपतिसं० ९ १ ५३)

इसके अतिरिक्त वाणश्चासनोत्कर्प नामक नर्षे सार्में श्रीमणेशकी छोटी ऑखोंकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है— सर्वश्रेय परोजगत्रनयना नेत्रप्रशंसां गताः श्रीकिष्णुश्र सरस्वती च कमला ब्रह्मा शिवो वा विवा । देवोऽयं लघुचक्षुषोरिष धरः स्वे शासने निह्नतो नाक्ष्णोरिस्त महत्त्वमिक्षमहसां याद्यण् महत्त्वं मतम् ॥ सूक्ष्मैरिक्षिभिरेव वीक्षणचणो राजा प्रशस्यो मतो मन्ये तेन सदैव सूक्ष्मनयने एष द्विपास्योऽधरत् । लक्ष्यं भेत्तिममे जगन्म्यगयवोऽक्ष्णां कोणमामील्य यत् सिध्यन्तीति गणेशसूक्षमनयने शिष्टो निजं शासनम् ॥ (गणपतिसं० ९ । २७-२८)

'अर्थात्—सर्वत्र कमलके समान नयनोंकी प्रशंसा होती है, जैसे—विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव एवं गौरी आदि; किंतु यह गणेश छोटी-छोटी ऑल घारण करता हुआ भी अपने गणशासनमें छिपा हुआ है। जितना महत्त्व ऑलोंके प्रकाशका होता है, उतना ऑलोंका नहीं। सूक्ष्म हिंधसे देखनेवाला ही राजा प्रशंसनीय होता है। अतएव उसी विशेषताको घारण करनेके लिये गणेशने छोटी ऑलों स्वीकार की हैं; क्योंकि विश्वके सभी शिकारी निशानेके समय ऑलोंके कोणोंको सिकोड़कर ही सफल होते हैं, अतः गणेश अपने सूक्ष्म नयनोंसे यही सिखाते हैं।

नेत्रोंके साथ-साथ लंबे वार्गोंके सम्बन्धमें यह उल्लेख मिलता है—

संश्रुण्वीत समं परं न विद्धीतोचैविंवेकं विने-रयेतच्छिक्षणवाञ्छयेव गणपः कर्णौ विशालावधात्। धर्तुं शक्तुत एव यो बहुविधालंकारलोहाङ्कशौ तो दुवैर्णक्लोकवर्णनिचयं किं नो धरेतां चिरम्॥ (गणपतिसं०९।२९)

अर्थात्—'मनुष्यको चाहिये कि वह सुन तो छ सब कुछ, परंतु कोई भी कार्य ऊँचे लोगोंके साथ बिना विचार किये करे नहीं, यह सिखानेकी इच्छासे ही गणपितने बहे-बहे कान घारण किये हैं। जो (गणेशके कान) अनेक प्रकारके अलंकार एवं छोहेके असुरा अपनेमें छटका सकते हैं, क्या वे चुगलबोरोंके कुछ अक्षरोंको चिरकालतक नहीं छटका सकते।

इस प्रकार सूक्ष्मनेयः दीर्धकर्ण होते हुए भी तद्गत विशेषताओंको परिलक्षित कर श्रीगणेशको 'सुमुख्यः नाम दिया गया है।

भीगणेशका दूसरा नाम है- --एकदन्तर । इसके पीछे परशुगमके संवर्षकी घटना है । भगवती पार्वती एक गर जब स्नान कर रही थीं और गणेश द्वारपर रहकर किसीकों मी मीतर जानेसे रोक रहे थे, तभी सहसा परशुराम वहाँ आये और मीतर जानेके लिये हठ करने लगे। वात वह चली और दोनोंमें ठन गयी। यद्यपि गणेशकी छोटी अवस्थाके कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे; परंतु गणेशके तीव वाक-प्रहारोंसे चिहकर उन्हें प्रथम प्रहार करना पड़ा और उसके फलस्वरूप गणेशका एक दाँत टूट गया। इस प्रसङ्गका वर्णन इस रूपमें प्राप्त होता है—

तीक्षायं वृषस्यंगित्तमसद्दां वाही च पर्शुं जही तज्रष्टः स पपात दन्तमुसले विद्युत्मचण्डस्वनः। वेतुः सूक्ष्मतमाः स्फुलिङ्गतत्यस्तीर्णा उदीर्णास्ततः होधे लक्ष्यसमीक्षणेन नयने तिष्ठासतो दार्ह्यतः॥ दन्तान्तोऽपि कृतान्तवत् प्रचलितसान्ती चिक्रीर्थुमृगुं दिष्ट्या कीकसखण्डमण्डनकरोऽधावद् गणः शारभवः। योऽन्यास्थीनि चिन्नोति गृद्धवदहो कापालमालाकरः सोऽयं कि निजनाथपुत्रस्दनं यान्तं सहेत क्वचित्॥ हा ! हा ! हिति जगाद देवनिवहो यो ब्योभगोऽभूत्तदा हेरम्बस्य हतो रदोऽपि समदैस्तैः संस्तुतः स्पूर्धया। भूमिः कम्पनमापिता भयमिता वृधुदैरं कन्द्रा-श्चिक्वारं व्यदधुर्गजाः विखिनणा गावो महिष्यो ह्याः॥ (गणपतिसं० ६। ५८-६०)

अर्थात् परगुरामने तीनघारवाले अपने कुटारसे उनकी
भुजापर प्रहार किया; किंतु वह फिसलकर गणेशके दाँतपर जा
गिराऔर उससे प्रचण्ड शब्द निकला। वह दूटा हुआ दाँत भी
यमराजके समान परगुरामको नष्ट करनेके लिये चला; परतु
उनके सौभाग्यसे अस्थियोंसे अपना श्रङ्कार करनेके लिये कपालकी
माला बनानेवाले शिवके गणोंने उसे रोक लिया; क्योंकि
वे अपने खासीके पुत्रके दाँतको अन्यत्र जाते हुए केंसे देख
सकते थे। श्रीगणेशके दन्तपातनको देखकर देवगण इष्टाकार
करने लगे और फिर गणेशकी प्रसत्ताके लिये उस ममदन्तकी भी उन्होंने होड़ लगाकर स्तुति की। उस समय
उस दन्तकी वक्षमति देखकर पृथ्वी उरकर काँप उटी,
विभिन्न पशु चिम्हाइने लगे और सर्वत्र ध्रय स्थात हो गया।

यह तो हुई ऐतिहाधिक बात। अब इसके तात्विक पक्षको जीनिये। दो वस्तुएँ सरैंच दैतकी परिचायक होती हैं। जब-तक गणेशके मुखर्मे दो दौँत थे, ने अदैत-विधायक न थे। अतः जब और जैंचे ही गणपतिका एक दौँत दूटा, वे अदैतके प्रतीक वन गये । इस कथनका समर्थन इस रूपमें प्राप्त होता है—-

प्राग् हैंतश्रम एव भाति नितरामहैतमेवान्तत एतद्वोधयते रवो गणपतेरेकस्वमेवाश्रयन्॥ (गणपतिसं०९।५३)

अर्थात् पहले निरन्तर द्वैत-भ्रम ही मासित होता एहता है, फिर अन्तमें 'अद्वैत' हो जाता है। गणेशका दाँत भी एक होकर यही ज्ञान कराता है। इसके साथ ही एक-े तिक है कि जीवनमें सफल वही होता करती है, उसी प्रकार कपिलवर्णके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी दिश्व, ज्ञानरूपी घृत, समुज्ज्वल भावरूपी दुग्धद्वारा मानवको पृष्ट ग्रनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पक्षको पुष्ट बनानेवाले पदार्थ प्रदान करते हैं तथा अमङ्गलनाश, विश्वहरण आदि दिव्य पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं। अतः यह तृतीय नाम भी सार्थक है।

श्रीगणेशका चतुर्थं नाम है—'गजकर्ण', अर्थात् हायीके समान कानवाला । विश्व पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको भारतीय अधिपारम्यगनयायी बटिका अधिपात-वैद्यता श्रीगणेशका पाँचवाँ नाम है—'लम्बोदर'। इसका अर्थ है—लंबे अर्थात् विशाल पेटवाला । गणेश-गायत्रीमें श्रीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया है—

> 'छम्बोदराय विश्वष्टे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो इन्ती प्रचोद्यात्॥'

इस नामका उद्देश्य सांसारिक जनोंको शिक्षा देन।
एवं उन्हें निर्विष्न जीवन-यापनमें सक्षम बनाना है। इस
संसारमें द्विषिध पुरुष पाये जाते हैं—एक वे, जो प्रत्येक
प्रकारकी मली-बुरी बात सुनकर उसे उदरस्य कर लेते
हैं तथा दूसरे वे, जो किसी भी बातको पचा नहीं पाते,
उगल देते हैं और अपनी इस क्रिया अथवा चेशादारा
सम्पूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं। अतः उक्त नाम
ताहरा शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल अन्वर्यक,
अपितु अनुकरणीय भी है।

'गणपितसम्भवंशे अनुसार 'भगवान् शंकरद्वारा गम्भीरतापूर्वक बजाये हुए उमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशक्षे सम्पूर्ण वेदोंको प्रहण किया, माता पार्वतीके चरणद्वयमें शंकृत होनेवाले नूपुरोंसे संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डव वृत्य देखने और उसके अभ्यासके बलसे वृत्य सीखा और इस प्रकार विभिन्न ज्ञानोंको आत्मसात् ( उदरस्थ ) करनेके कारण उनका उदर लम्बायमान हो विविध विद्याओंके कोष-रूपमें परिणत हुआ।—

आग्नायं दमरुध्वनेभीगवता दन्ध्वन्यमानाद्घनं संगीतं जननीपदाम्बुजरणस्कारेरतान्नूपुरात्। नृत्यं ताण्डवदर्षानात् प्रतिदिनं स्वाभ्यासबुद्धेर्बेलात् सर्वज्ञाननिधानमेवमभवन् मन्ये ततस्तुन्दिलः॥ (५।५५)

इसके अनन्तर श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है और वह है—'विकट'। 'विकट'का अर्थ होता है—भयंकर। श्रीगणेशका धड़ (कण्ठसे पैरतकका भाग) है—नरका और ऊर्ध्वाङ्ग अर्थात् मुख है—हाथीका। अतः ऐसा विकट प्राणी विकट होगा ही—यह निर्विवाद है। श्रीगणेशके नामके स्पमं इसका भाव यह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक बनाते हुए सभी प्रकारके विध्नोंकी निवृत्तिके लिये विध्नोंके मार्गमं 'विकट' यनकर उपस्थित रहते हैं; क्योंकि वे जानते हैं—'याठे शाल्यं समाचरेत' अर्थात् बुरे और दृष्ट अ्यक्तियोशे शिंग्यतासे नहीं, आंपतु तहत् यनकर ही द्वाथा जा सकता है। अत. यह नाम भी सर्गक ही है। स्वय

श्रीगणेश हमारे कथनके प्रतिपादनमें भगवान् परशुर युद्धके अवसरपर कहते हैं---

वृक्ष्यत्यद्य भवद्भुर्सम् पिता साम्बो निजैरम्बकैः पुत्रस्यापि नवं महिर्चिरतनं भौष्यं च तेजश्चमम् आसं चापि यदा नरो न रणतो भीतोऽभवं कि पुन् प्रेंत्वा द्वाकृतिमध्य संगरमयं यायां स्वदेशाकृतेः (गणपतिसं०६। ध

अर्थात् आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी मा साथ अपनी आँखोंके सामने पुत्रके नये तेज और दि! पुराने तेज:पुञ्जको देखेंगे। जब मैं केवल नर था, तब कभी युद्धसे नहीं दरा, तब भला, अब दो प्रकारकी आ धारण करके एक आकारवाले तमसे कैसे डाउँगा!

इस स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका 'वि नाम सांसारिक जनोंके लिये इस दृष्टिसे प्रेरणा-स्रोत है वे भी यथावसर रूप धारणकर अभीष्ट सिद्ध करें।

श्रीगणेशका सप्तम नाम है--विध्ननाश । भग श्रीगणेश सम्पूर्ण विध्नोंके विनाशक हैं। भाणपत्यथर्वशी नवम मन्त्रमें श्रीगणेराके लिये लिखा है—'विष्तना शिवसुताय वरदमूर्वये नमः।' इसका भाव है—'हम विद नष्ट करनेवाले । शिवके पुत्र वरप्रदायी मूर्तिरूपमें प्रक श्रीगणेशको नमस्कार करते हैं । सुप्रसिद्ध भाष्य श्रीसायणाचार्यने 'विष्ननाक्षिने' का भाष्य इस प्रकार प्र किया है—'विष्ननाशिने कालात्मकभयहारिणे, अस त्मकपदप्रदत्वात्' अर्थात् श्रीगणेश कालात्मक इरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता ·स्कन्दपुराणःके अनुसार इन्द्रने निज-भागशून्य यज्ञके विष्ट लिये जब कालका आह्वान किया, तब वह विमासुरके र प्रकटित हो। अभिनन्दन राजाको मार सत्कर्मीका लोप । लगा। तत्र महर्षियोंने ब्रह्माजीकी प्रेरणासे श्रीगणेशकी र कर उनके द्वारा विष्नासुरका उपद्रव दूर करवाया । गणेश-पूजन-स्मरणादिविरहित कार्यमें विष् प्रादर्भाव अवश्य होता है-यह मान्यता स्वीकार कर कार्यार श्रीगणेश-पूजन अनिवार्य प्रतिपादित किया गया है । ह भी सामान्य नहीं है । यह कालस्वरूप होनेसे भग अतएव अतीव महिमान्वित स्वरूपका निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है--- "विशे जगत्सामध्ये हन्तीति विध्नः—त्रहादिककी भी जगत्सर्ज सामर्थका इरण करनेवाले तस्व, किंवा सस्वको विवा हैं। 🕫 इसपर यदि किसीका शासन चलता है तो श्रीगण। क बन गये । इस कथनका समर्थन इस रूपमें प्राप्त 1 हे----

प्राग् द्वैतभ्रम एव भाति नितरामद्वैतमेवान्तत गणपतेरेकत्वभेवाश्रयन् ॥ **वतद्वोधयते** रवो (गणपतिसं० ९ । ५३)

अर्थात पहले निरन्तर दैत-भ्रम ही भाषित होता ॥ है, फिर अन्तमें 'अद्वैत' हो जाता है । गणेशका दाँत एक होकर यही ज्ञान कराता है। इसके साथ ही एक-'इस बातका भी द्योतक है कि जीवनमें सफल वही होता जिसका लक्ष्य एक हो । श्रीगणेश अपने एकदन्तरूपी लक्ष्य-कारण ही जीवनमें न केवल सफल रहे, अपितु अप्र-कि अधिकारी भी बने, अतः उस एकदन्तको कल्पवृक्षकी ता देते हुए कहा गया है---

संयोज्येव सकेतकं परिहसन् दन्तान्तरं दर्शयं-इचक्रे कृत्रिमदन्तधारणविधेरुद्वाटनाख्योरसवम्। मन्ये सान्त्वयतेऽदतः स जरतो बार्लाश्च वा नीरदा-नेकेनेव रदेन सर्ववरदः पायाद गणेशः श्रियम् ॥ (गुजपति सं० ६ । ८५ )

अर्थात् जो केवड़ेके फूलको इँसते हुए मुखर्ग जोड़कर रा दॉॅंत-सा दिखाते हुए कृत्रिम दत्तधारणका उद्धाटन-करता हो। या मानो वृद्ध एवं बालकोंको सान्तवना-सी देता वहीं गणेशका एकदन्त अपने भक्तोंकी श्री-सम्पत्तिकी रक्षा ता रहे।

मोद्रलके अनुसार 'एक'-शब्द 'माया'का बोधक है ८ (दन्तः)-शब्द भायिकःका । श्रीगणेशमें माया और वंकका योग होनेसे वे 'एकदन्त' कहलते हैं---प्कराटदात्मिका माया तस्याः सर्वेसमुद्भवम् ।

मायाचालक उच्यते॥ सत्ताधरस्तत्र दन्तः इस प्रकार श्रीगणेशका अद्वैत-विधायक द्वितीय नाम

कदन्तः भी सार्थक और एकलक्ष्यार्थप्रेरक है। श्रीगणेशका तृतीय नाम है—'कपिलः । यह विशेषण द् है, जिसका हिंदीमें अर्थ है--भूरा, तामदा, मटमैं छा। ोजीमें इसे 'ब्राउन Brown कहते हैं। यदि इस शन्दको कारान्त बना दिया जाय तो इसका रूप बनेगा----कपिलाः) अर्थ ॥--गौ । अतः भाव स्पष्ट हो जाता है कि जैसे गौ धूसरवर्णकी ी हुई भी दूषः घी, दही आदि पोषक पदार्थ एवं गोमय तृत्र आदि रोगनिवारक पदार्थ प्रदानकर मानवका हित साधन करती है, उसी प्रकार कपिलवर्णके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी द्धिः शानरूपी घृतः समुज्ज्वल भावरूपी दुग्बद्वारा मानवको पृष्ट बनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पक्षको पुष्ट बनानेवाले पदार्थ प्रदान करते हैं तथा अमङ्गलनाशः विन्नहरण आदि दिन्य पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं। अतः यह ततीय नाम भी सार्थक है।

श्रीगणेशका चतुर्थ नाम है---(गजकर्ण), अर्थात् हाथीके समान कानवाला । विश्व पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको भारतीय (आर्यपरम्परान्यायी बुद्धिका अधिष्ठातृ-देवता मानते हैं और इसीलिये अपने आराध्यको उन्होंने लंबे कानों-वाला प्रतिपादित किया है कि जिससे उनका बहुश्तस्व अथवा उनकी एतद्विषयक अभिरुचिका यथावत परिशान करा सर्के । इससे पूर्व भी इस अन्यत्र इसी छेखमें लिख आये हैं कि 'मनुष्यको चाहिये कि सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई भी कार्य ऊँचे लोगोंके साथ विना विचार किये करे नहीं। यह सिखानेकी इच्छारे ही गणपतिने हाथीके समान छंवे कान वारण किये हैं । इसके अतिरिक्ता एक यह भी रहस्य श्रीगणेशके लंबे कार्नोमें छिपा है कि क्षद्र कार्नोवाला न्यक्ति सदैव व्यर्थकी वार्तोको सुनकर अपना ही अहित करने लगता है । अतः इाथी-जैसे छंदे कानोंद्वारा श्रीगणेश इमें यह शिक्षा देते हैं कि व्यक्तिको अपने कान ओछे न रखकर इतने विस्तृत बना लेने चाहिये कि उनमें सहसों निन्दकोंकी सभी मली-बुरी बातें इस प्रकार समा जायें कि वे फिर कभी जिह्नाग्रपर आनेका प्रयासतक न कर सर्वे । पुराणोंमें श्रीगणेशके गजकर्णत्व अथवा धूर्पकर्णत्वका कारण वताते हुए कहा है--- श्रीगणेश योगीन्द्र-मुखसे वर्ण्यमान तथा श्रेष्ठ जिज्ञासुऑसे भूयमाण विषयको हृद्भतकर सूर्यके समान पाप-पुण्यरूप रजको दूर करके ब्रह्मप्राप्ति मम्पादित कर देते हैं, अतः उन्हें इसी नामसे व्यवहृत किया जाता है।

रजोयुक्तं यथा धान्यं रजाहीनं करोति रापं मर्वनराणां वें योग्यं भोजनकाम्यया॥ तथा मस्याविकारेण युतं ब्रह्म न तभ्यते। तम्य जुर्गमणं म्य त्यन्होषासनकं शर्षकर्ण समाध्रिस्य स्यक्त्वा मलविकारकम्॥ वहाँव नरजातिस्थां भवेत तेन यथा स्मृतः॥ इस इष्टिम श्रीराणेदाया यह चतुर्थ नाम भी सार्थक

सिद्ध हो जाता है।

श्रीगणेशका पाँचवाँ नाम है—'लम्योदर' । इसका अर्थ है—लंबे अर्थात् विशाल पेटवाला । गणेश-गायत्रीमें श्रीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया है—

> 'छम्बोदराय विश्वहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो इन्ती प्रचीद्यात्॥'

इस नामका उद्देश सांसारिक जनोंको शिक्षा देना एवं उन्हें निर्विष्न जीवन-यापनमें सक्षम बनाना है। इस संसारमें द्विषिध पुरुष पाये जाते हैं—एक वे, जो प्रत्येक प्रकारकी भली-बुरी बात सुनकर उसे उदरस्थ कर लेते हैं तथा दूसरे वे, जो किसी भी बातको पचा नहीं पाते, उगल देते हैं और अपनी इस किया अथवा चेष्ठाद्वारा सम्पूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं। अतः उक्त नाम ताहरा शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल अन्वर्थक, अपितु अनुकरणीय भी है।

'गणपितसम्भव'के अनुसार 'भगवान् शंकरद्वारा गम्भीरतापूर्वक बजाये हुए इसरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने सम्पूर्ण वेदोंको ग्रहण किया, माता पार्वतीके चरणद्वयमें क्षंकृत होनेवाले नूपुरोंसे संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डव वृत्य देखने और उसके अभ्यासके बलसे वृत्य सीखा और इस प्रकार विभिन्न शानोंको आत्मसात् ( उदरस्थ ) करनेके कारण उनका उदर लम्बायमान हो विविध विद्याओंके कोष-रूपमें परिणत हुआ'—

आम्नायं दमरुध्वनेभीगवता दन्ध्वन्यमानाव्घनं संगीतं जननीपदास्युजरणस्कारेसतान्न्पुरात्। नृत्यं ताण्डवदर्षानात् प्रतिदिनं स्वाभ्यासबुद्धेर्बेलात् सर्वज्ञाननिधानमेवमभवन् मन्ये ततस्तुन्दिलः॥ (५।५५)

इसके अनन्तर श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है और वह है—'विकट'। 'विकट'का अर्थ होता है—भयंकर। श्रोगणेशका धड़ (कण्ठसे वैरतकका भाग) है—नरका और उप्त्वींक अर्थात् मुख है—हाथीका। अतः ऐसा विकट प्राणी विकट होगा ही—यह निर्विवाद है। श्रीगणेशके नामके स्पूर्म इसका भाव यह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक वनाते हुए सभी प्रकारके विघ्नोंकी निवृत्तिके लिये विघ्नोंके मार्गम 'विकट' वनकर उपस्थित रहते हैं। क्योंकि वे जानते है—'क्राठे काल्यं समाचरेत्' अर्थात् बुरे और दृष्ट अस्तियांको सी प्यतासे नहीं, अर्पयु तद्भत् यनकर ही इनाया जा प्रकार है। अत. यह नाम भी सार्थक ही है। स्वय

श्रीगणेश हमारे कथनके प्रतिपादनमें भगवान् परशुरामसे युद्धके अवसरपर कहते हैं—

व्रक्षत्यस्य भवद्रुसमैम पिता साम्बो निजैरम्बर्फेः
पुत्रस्यापि नवं महदिचरतनं भोष्यं च तेजश्रयम्।
आसं खापि यदा नरो न रणतो भीतोऽभवं कि पुनर्षेत्वा व्रवाकृतिमध संगरमसं यायां स्वदेकाकृतेः॥
(गणपतिसं० ६ । ५०)

अर्थात् आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी माताके साथ अपनी आँखोंके सामने पुत्रके नये तेज और शिप्यके पुराने तेज:पुज़को देखेंगे। जब में केवल नर था, तब भी कभी युद्धसे नहीं दरा, तब भला, अब दो प्रकारकी आकृति धारण करके एक आकारवाले तुमसे कैसे डरूँगा!

इस स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका विकटः नाम सांसारिक जनोंके लिये इस दृष्टिसे प्रेरणा-स्रोत है कि वे भी यथावसर रूप धारणकर अभीष्ट सिद्ध करें।

श्रीगणेशका सप्तम नाम है—विप्ननाश । भगवान् श्रीगणेश सम्पूर्ण विध्नोंके विनाशक हैं। भाणपत्यथर्वशीषं के नवम मन्त्रमें श्रीगणेशके लिये लिखा है—'विम्ननाद्मिने शिवसुताय वरदमूर्वये नमः।' इसका भाव है—'हम विध्नोंको नष्ट करनेवाले, शिवके पुत्र, वरप्रदायी मूर्तिरूपमें प्रकटित श्रीगणेशको नमस्कार करते हैं । सुप्रसिद्ध भाष्यकार श्रीसायणाचार्यने 'विष्ननाज्ञिने' का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है—'विन्ननाशिने कालात्मकभयहारिणे, अमृताः त्मकपद्रप्रदत्वात्' अर्थात् श्रीगणेश कालात्मक हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता हैं। ·स्कन्दपुराणःके अनुसार इन्द्रने निज-भागश्चन्य यज्ञके विध्वसके लिये जन कालका आह्वान किया, तब वह विमासुरके रूपमें प्रकटित हो। अभिनन्दन राजाको मार सत्कर्मीका लोप करने लगा। तत्र महर्षियोंने ब्रह्माजीकी प्रेरणासे श्रीगणेशकी खित कर उनके द्वारा विष्नासुरका उपद्रव दूर करवाया । उसी गणेश-पूजन-स्मरणादिविरहित कार्यमें विष्नका प्रादुर्भाव अवश्य होता है-यह मान्यता स्वीकार कर कार्योरम्भमे श्रीगणेश-पूजन अनिवार्य प्रतिपादित किया गया है । विद्न भी मामान्य नहीं है। यह कालस्वरूप होनेसे भगवत् स्वरूप, अतएव अतीव महिमान्वित है । इसके स्वरूपका निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है- "विक्षेपेण जगत्सामध्ये हन्तीति विष्नः—त्रहादिककी भी जगत्सर्जनादि धामर्थका इरण करनेवाले तत्त्वः किया सत्त्वको विन्न कहते हैं )' इसपर यदि किसीका शासन चळता है तो श्रीगणेशका

हीं अतः गणेशका 'विष्नेश' नाम त केवल सार्थकः अपितु उनकी लोकोत्तर महिमाका भी ख्यापक है।

गणेशकी इस नामावलीका अष्टम नाम है—'विनायक'। इसका अर्थ है-विशिष्ट नायक या विशिष्ट स्वामी । कतिपय विद्वानीने 'वि' उपसर्गको विष्नका लघुस्वरूप स्वीकारकर 'विनायक'का अर्थ विद्नोंका नायक भी स्वीकार किया है। यह अर्थ पूर्णतः श्रीगणेशपर चरितार्थ होता है; क्योंकि ब्रह्मादि देवता अपने-अपने कार्यमें विघ्न-पराभूत होनेके कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु गणेशके अनुग्रहसे ही विष्नरहित होकर कार्य-सम्पादनमें समर्थ होते हैं और यही कारण है कि पुण्याहवाचनके अवसरपर 'भगवन्ती विध्न-विनायको प्रीयेताम्' कहकर विन्न और उसके पराभवकर्त्ता श्रीगणेश दोनोंका स्मरण किया जाता है। इससे वि-विचन, नायक-स्वामी-विनायक शब्दकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार यदि इस शब्द (विनायक) का अर्थ (विशिष्ट नायक) लिया जाय तो भी वह अन्वर्थक ही सिद्ध होता है;क्योंकि श्रतिमें श्रीगणेशको 'च्येष्ठराजग्-शब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है। 'गणेशतापिनींग्में पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ही निर्गुण एवं विष्नविनाशकत्वादि-गुणगण-विशिष्ट गजवदनादि-अवयवधर गणेशरूपमें किया गया है-

'ॐ गणेशों वें ब्रह्म तद्विचात्, यदिदं किं च, सर्व भूतं भव्यं सर्वमित्याचक्षते ।'

इसके अतिरिक्त गणेशकी एक अन्य विशेषता भी उन्हें विशिष्ट नायकत्व ही नहीं, श्रीमन्नारायणकी समानता प्रदान कर इस विशेषण या नामको अन्वर्थक बनाती है । वह विशेषता है—मुक्तिप्रदायिनी क्षमता । सभी विद्वान् जानते हैं कि मोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सत्त्वमूर्ति भगवान् नारायणने अपने अधीन रखा है। श्रीमद्भागवत (५ 1६ 1१८) में उनके इस वैशिष्ट्यका निदर्शन इस प्रकार हुआ है—'मुक्तिं ददाित इहिंचित् यम तु भिन्योगस्य' अर्थात् भगवान् नारायण मुक्ति तो कदािचत् दे भी देते हैं, परंतु भक्तियोग सङ्ज ही किसीको नहीं देते । इसके विपरीत 'गणेश-गीता। शीगणेशको भी मोक्षप्रद प्रतिपादित करते हुए कहती हैं—

यः स्सृत्या त्यजित प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्त्रितः । व वारपपुनसवृत्ति प्रसादानमम **भृभु**जः॥ श्रिवपुराणः, ज्ञानसद्दिताके अनुसार श्रीगणेशके

यसाज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः॥ (शिवपु०३३) ७२-७३)

इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे गणेशका 'विनायक' नाम भी उनकी विशेषताओंका परिचायक एवं अन्वर्यक है।

अब लीजिये नवम नामको; वह हे—'धूम्रकेतुं'। धूम्रकेतुका सामान्य अर्थ है—अग्नि और शब्दार्थ है—धूएँके ध्वजवाला। श्रीगणेशके संदर्भमें—इसके दो भाव प्रकट होते हैं—१. संकल्प-विकल्पात्मक धूम-धूसर अस्पष्ट कल्पनाओंको साकार बनानेवाले तथा उन्हें मूर्तरूप दे ध्वजवत् नभोमण्डलमें फहरानेवाले होनेके कारण गणेशका 'धूम्रकेतुं' नाम अन्वधंक है। २. इसी प्रकार अग्निके समान मानवकी आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक प्रगतिके मार्गमें आनेवाले विध्नोंको भस्मतात् कर मानवको चरमोत्कर्षकी दिशामें उन्मुख बनानेकी क्षमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका 'धूम्रकेतुं' नाम सार्थक ही प्रतीत होता है।

पाणाध्यक्ष' श्रीगणेशका दशम नाम है। इसके दो अर्थ हैं—१. संख्यामें परिगणित हो सकने योग्य सभी पदार्थोंके स्वामी तथा २. प्रमथादि गणांके स्वामी। विचार करनेपर उक्त दोनों ही नाम अन्वर्थक जान पड़ते हैं। विश्वके परिगणनीय जितने भी पदार्थ हैं—श्रीगणेश उन सबके स्वामी हैं। जैसा कि निम्न श्लोकसे स्पष्ट हे कि 'श्रीगणेश देवता, नर, असुर और नाग—इन चारोंके संस्थापक एवं चतुर्वर्ग ( वर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) तथा चतुर्वेदादिके भी स्थापक हैं।—

स्वर्गेषु देवताश्चायं पृथ्ण्यां नरांस्वधाऽतके । अञ्चराञ्चाममुख्यांश्च स्थापयिण्यति बालकः ॥ तत्वानि चालयम् विभासस्याचाम्मा चतुर्मुंजः । चतुर्णां विविधानां च स्थापकोऽयं प्रकीर्तितः ॥

गणोंके स्वामी तो श्रीगणोश हैं ही । इस पदपर वे स्वयं भगवान् शंकरद्वारा प्रतिष्ठित किये गये या गणोदारा, इस सम्बन्धमें दोनों ही प्रकारके विपरण प्राप्त होते हैं । गणपति-सम्भवन्के अनुसार जब भगवान् शंकरने गणका मस्तक जोड़कर श्रीगणेशको पुनर्जीवित कर दिया, तब सभी शिवगण समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको वरीयता देने लगे तथा 'गणपित' कहकर सम्बोधन करते हुए उनका जय-जयकार मनाने लगे—

> नृत्यन्तश्च गणाः समेत्य सकलाः स्वेष्वाधिपत्यं दृदुः स्पर्भं स्पर्शमहो सुग्जण्डमिति ते स्वात्मानमामोदयन् । वक्षेः स्वैः सरलैस्तयोध्वंनयनैर्वक्त्रेर्हसन्तो सुहुः प्रोचुः श्रीगणराजदिव्यविजयं दीवैंः स्वरैर्वा प्लुतैः॥

(गणपतिसं० ५। ६१)

भारतके मूर्धन्य सनातनधर्मी विद्वानीने सर्वजगन्नियन्ता पूर्ण परमतत्त्वको ही भाणपति-तत्त्व के रूपमें स्वीकार और प्रतिपादित किया है। उनका यह दृष्टिकोण पूर्णतः शास्त्रसम्मत है। संस्कृतमें भाण राज्द समृह्का वाचक माना गया है-भागशब्दः समृहस्य वाचकः परिक्रीर्तितः। अतः गणपति-का अर्थ है—'समूहोंको पालन करनेवाला परमात्मा।' 'गणानां पतिः गणपतिः' । देवादिकोंके पतिको भी 'गणपति' कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई रूपोंमें गणपतिका निर्वचन प्राप्त होता है। यथा-- भहत्तत्वादि-'निगुण-सगुणबहा-गणपतिः', पतिः तत्त्वगणानां गणानां पतिः गणपतिः एवं सर्वविध गणोंको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला परमात्मा ही भागपति है। अभिप्राय यह है कि 'आकाशस्त्रिङ्गित्' ( ब्रह्मसूत्र १ | १ | २२ )—इस न्यायसे जिसमें ब्रह्मतत्त्वके जगदुत्पत्ति-स्थिति-लय-लीलत्व, जगन्नियन्तृत्व, सर्वपालकत्वादि गुण पाये जायँ वही 'ब्रह्म' होता है । '' जैसे आकाशका जगदुत्पत्ति-स्थिति-कारणत्व --- 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते ।' ( छान्दोग्य उप० १ । ९।१)—इस श्रुतिसे जाना जाता है एवं इसीके आधारपर वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता है। इस दृष्टिसे निष्कर्षरूपमें कहा जा सकता है---क्योंकि गणपति-तत्त्वकी अवगतिमें शास्त्र ही प्रमाण हैं, अतः उनके अनुसार तथा 'गण'-शब्दकी व्युत्पत्ति—'गण्यन्ते बुध्यन्ते ते गणाः के अनुसार भगणपितः शब्दका अर्थ यही केना चाहिये । गण-शब्दसे व्यवहृत सर्वदृश्यमात्रका अधिष्ठान ही 'गणपति' है; क्योंकि शस्त्र श्रीगणेशको पूर्ण ब्रह्म प्रतिपादित करते ही हैं, अतः गणींके अधिपति तथा गण-सर्वदृश्यमात्रके अधिष्ठानभूत शब्दसे व्यवहत कारण श्रीगणेशका यह नाम भी अन्वर्थक ही है।

श्रीगणेशका ग्यारहवाँ नाम है-भालचन्द्रः। इसका भाव है-जिसके मस्तक (भाल) पर चन्द्र हो। भगवान् शंकरके मस्तकमें विराजमान चन्द्रमाका ही यह लंकित संस्करण है । चन्द्रकी उत्पत्ति विराटके मनसे मानी जाती है और उस चन्द्र-तत्त्वसे सब प्राणियोंके मन अनप्राणित माने जाते हैं। अतः श्रीगणेशके संदर्भमें इसका भाव यही है कि ·वे भालपर चन्द्रको धारण कर उसकी शीतल-निर्मल कान्तिसे विश्वके सभी प्राणियोंको आप्य यित किया करते हैं। इसके साथ ही 'भालचन्द्र' से यह भी विदित होता है कि 'व्यक्तिका मस्तक जितन। शान्त होगाः उतनी ही कुशलताके साथ वह अपना दायित्व निभा सकेगा । श्रीगणेश गणपति अर्थात् प्रत्येक गणनीय वस्तुके पति हैं, अतः अपने भालपर सुधाकर अथवा हिमांशुको धारणकर उन्होंने अपने मस्तिष्कको सुशान्त बनाये रखनेके प्रयासमें सफलता पाकर, तत्परक नाम धारण कर सफळताकामियोंके लिये एक समुख्ज्वल मार्ग प्रशस्त किया है और बताया है कि यदि वे अपने मस्तकमें चन्द्रकी-सी शीतलता लेकर कार्यरत होंगे तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी ।

कुछ विद्वानोंने यह भी उत्प्रेक्षा की है कि भगवान् शंकरने भी अपने मस्तकपर चन्द्रको घारण किया है और गणेशने भी; इसी कारण वे 'श्चिरोखेलर' कहलते हैं और ये भालचन्द्र । इस चन्द्र-धारणका उद्देश्य जहाँ शिवके पक्षमें इतना ही है कि उनके ललाटकी ऊष्मा, जो जिलोकीको भरमधात् करनेमें सक्षम है, उन्हें पीड़ित न करे, इसी हेतुछे भगवान् शिवने अपने सिरपर गङ्गा और चन्द्र दोनोंको धारण कर रखा है; वहीं गणेशके पक्षमें इसका माव है कि शिव-परिचारके वाह्नोंके सहज वैरके सम्भावित परिणामको दृष्टिगत रख गणेशने अपने मस्तकमें चन्द्रको धारण किया है । किंवा स्वयंको चन्द्र-जैसे भालसे मण्डित कर तद्गत विशेषताओंसे अपने परिवारको विद्वेषकी ज्वालाओंसे बचानेमें सफलता प्राप्त की है ।

देवमोदकोपहार-प्रसङ्गमें भालचन्द्रको लेकर कविने अच्छा मनोरञ्जन किया है। जब गणेश और कार्तिकेय परस्पर मोदकोंसे प्रहार कर रहे थे, तब इघर गणेश और उधर शिवके गलेके सर्प फूत्कार करने लगे, जिससे उनके शरीरपर रमायी हुई भसा उड़ने लगी और देखते ही देखते अन्यकारपूर्ण रात्रिका साम्राज्य चतुर्दिग्में न्यार हो

गया । इन दोनोंके फूत्कारोंसे भालस्य अग्नि होलीकी आग-सी प्रदीस हो उठी । उसकी ऊष्मासे चन्द्र पिघलकर ऊपरसे अमृत टपकाने लगाः जिससे शिवके आसनपर बिछा हुआ शेरका चर्म जीवित हो दहाड़ने लगा और यह सुनते ही नन्दीक्वर डरकर भाग बड़े हुएः जिससे पार्वतीको अनायास हँसी आ गयी—

फूत्कारानकरोदयं शिवगळस्थोऽहिर्द्वयोः फूत्कृते-भंसोद्धूळनतो वभूव तमसो विस्तारिणी यामिनी। किं चानिः शिवभाळजोऽपि पवनाभ्यामुहिदीपे द्वासो राज्ञाविन्तरित्रकाशतिदों होळीहिनिर्भुग् यथा॥ तस्योष्ण्येन च चन्द्रमा द्रवमितोऽमुख्यत् सुधामूर्ध्वतः पञ्चास्यस्य शुभासने स्तिमधात् पञ्चास्यचर्मापि तत्। प्राणन्तेकपदे जगजं वृषभो भीतस्ततः प्राद्ववद् बिबीडापि जहास चापि गिरिजा द्रष्ट्वाभिनीतिं नवाम्॥

इसके साथ ही मालचन्द्रसे यह भी प्रतीत होता है कि चन्द्रमा है ब्राह्मणोंका राजा—'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा'। और ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मको जाननेवालेको—'ब्रह्म जानतिति ब्राह्मणः' और ब्रह्मवेत्ता सर्वोत्कृष्ट पदका अधिकारी होता ही है। अतः ब्राह्मणोंके राजाको अपने भालमें स्थापित कर भगवान् गणेशने सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञानको अपने मस्तकमें संचित-संस्थापित किया है और उसीके कारण वे अप्रपूजाके अधिकारी बने हैं। अतः यह नाम भी अन्वर्थक है, इसमें संदेह नहीं।

इस द्वादश नामावलीका अन्तिम नाम है—'गजानन' अर्थात् हाथीके मुखवाला । गणेशके कण्ठसे ऊपरका भाग हाथीका है, इस तथ्यसे सभी सुपरिचित हैं । नराकृति अर्धाङ्गके साथ हाथीके मस्तकका मेल एक जीवित आश्चर्य ही कहा जा सकता है; परंतु जब गजाननके सभी अवयवीपर हृष्टिपात कर हम एक निष्कर्षपर पहुँचते हैं, तब आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ता है । मुखभागमें निम्न अवयव विशेषतः परिगणित होते हैं—जिह्वा, दन्त, नासिका, कान और आँख । जिह्वा सब विद्नोंकी जड़ है । यह बहिर्मुखी होनेके कारण परदोषगणनमें विशेष चि लेती है; परंतु पदि मन जिह्वाके नुकीले भागको दूसरोंकी ओरसे हटाकर अपनी ओर कर ले, अर्थात् अपने दोषोंका परिगणन करने

लगे तो अनेकानेक शंझटोंसे मुक्त हो जाय । प्रकृतिने उ सभी प्राणियोंके विपरीत हाथीकी जिह्नाको दन्तम्लकी ओ कण्ठकी ओर लपलपाती हुई लगाया है। अतः यह निर्विचन विधायक विशेषता गणेशमें विद्यमान रहकर उन्हें विष विनाशकका अन्वर्थक आश्रय बनाती है।

दन्तके सम्बन्धमें यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि 'हार्थ दाँत खानेके और तथा दिखानेके और होते हैं'। गणेश दाँत भी इस बातके परिचायक हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ऊपरी दिखावा आन्तरिक भावोंसे सर्वथा भिन्न रखना चाहि विशेषतः उस स्थितिमें, जब कि उसका सामना किसी सक हो। परंतु यह नीति केवल महाभारतके शब्दोंमें 'मारे चारो मायया बाधितव्यः' के अनुसार एक सीमातक आचरणीय है, सर्वथा एवं सर्वदा अनुकरणीय नहीं। इसीित हाथीका मुख होते हुए भी दिखावेका दाँत केवल एक गणेशके साथ सम्मुक्त कर उन्हें 'एकदन्तः-पदसे व्यवह किया जाता है।

'नाक' प्रतिष्ठाकी द्योतक है । छंबी नाक नाक क जाना, नाक बचाना आदि वाक्य प्रतिष्ठाके रक्षणादिसे । सम्बद्ध हैं। इसी नाककी प्रतिष्ठाके छिये ही व्यक्ति अनेकाने उपाय करता है और उन कार्योंसे बचता है जिससे उसव नाक कट जाय । इस प्रकार गणेशकी दीर्घनासिका मानवव नाककी सुदीर्घ प्रतिष्ठाकी रक्षाका संदेश देकर उसे प्रतिष्ठि कार्यव्यापारकी ओर अग्रसर बनाती हुई स्वयं अपनी महत्ताक स्थापन कर देती है।

लंबे-चौड़े कान सार-सँभार-प्रहणक्षमता एवं निन्दा पाचनकी क्षमताके परिचायक हैं।

हाथीके नेत्र प्रकृतिने कुछ इस प्रकार बनाये हैं कि उसे छोटी वस्तु भी बड़ी दिखायी देती है । श्रीगणेशकी आँखें हाथीकी होनेके कारण हमें बताती हैं कि मानवका दृष्टिकोण उदार होना चाहिये । उसे अपने गुणोंकी अपेक्षा अन्यके गुणोंको अधिक विकसितरूपमें देखना चाहिये, तभी वह एक आदर्शकी स्थापनामें सफल हो सकेगा । इसके साथ ही गणेशके छघु नेत्र यह भी संदेश देते हैं कि वे आँखें छोटी होती हुई भी विशाल और श्रेष्ठ हैं, जो लघु प्राणीको भी बृहद् या महान्के रूपमें देखती, आत्मसात् करती और समादत करती हैं। इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं से परिपूर्ण होने के । एण श्रीगणेशको ध्याननग्रन्थ अभिहित किया गया है, । सर्वोशमें सार्थक है । परंतु यह होते हुए भी गणेशके ण्ठसे पादतकके शरीरको नराकृति प्रतिपादित किया गया और यह इसल्यि कि प्रकृतिमें केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी जो स्पष्टवक्ता, उदारमना, विभिन्न कार्यसम्पादक एवं भुक्ति-क्ति-साथक कहा जा सकता है । अतः श्रीगणेशके मानव-। धीरद्वारा भी तत्तद् विशेषताओं का दिग्दर्शन करानेके लिये उनका आकण्ठ-शरीर नरका प्रतिपादित किया गया है ।

इसके साथ ही श्रीगणेशका शरीर परस्पर-विरोधीं गतीयमान तत-पदार्थ तथा त्वं-पदार्थके अभेदका परिचायक है। त्वं -पदार्थ नरस्वरूप है तथा 'तत् -पदार्थ गजस्वरूप है एवं अखण्डैकरस गणपतिरूप 'असिंग्-पदार्थमें इन दोनोंका साम-अस्य है । शास्त्रोंमें भाज-शब्दका अर्थ अतीव चामत्कारिक दिया गया है-- "समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति 'गः', यस्माद बिम्बप्रतिबिम्बवत्तया प्रणवात्मकं जगज्जायत इति 'जः'। अर्थात-समाधिसे योगीजन जिस परम तत्त्वको प्राप्त करते हैं, वह 'ग' है तथा जैसे बिम्बसे प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारणस्वरूप प्रणवात्मक प्रपन्न जिससे उत्पन्न होता है, उसे 'ज' कहते हैं। 'जन्माद्यस्य यतः' आदि वचनोंसे उक्त कशनकी पुष्टि हो ही जाती है । सोपाधिक 'त्वंंंंं-पदार्थात्मक गणेशका पादादि-कण्ठपर्यन्त नरदेह है । यह सोपाधिक होनेसे निकृष्ट, अतएव अधोभृताङ्ग है। निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट 'तत्र -पदार्थमय गणेशजीका कण्ठादि मस्तकपर्यन्त गजस्वरूप है और वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है। अतः गजाननका भाव भी स्पष्ट हो जाता है।

भागपितसम्भवभें गज-मनुज-योजनका उद्देश्य भगवान् शंकरने इस प्रकार बताया है—'हे उमे ! हाथी और मनुष्यकी आयु १२० वर्षकी अर्थात् समान निश्चित की गयी है, उसीको समझानेके लिये तुम्हारे पुत्रके शरीरने नर एवं गजका भिजित रूप धारण किया है। अतः मानवको यनपूर्वक वह आयु प्राप्त करनी चाहिये। लोकमें हाथीकी पूजा करनेवाला

पुरुष मान्य और धन्य होता है और जिसे हाथी स्वयं अपनी सूँडसे सिरपर चढ़ाये, उसकी धन्यता तो असंदिग्ध है ही। मानव और गजके पारस्परिक सम्बन्धको प्रकट करनेके लिये ही हमारे पुत्रने यह नर-गजात्मक रूप धारण किया है। जैसे इसके शुण्डके हिंडोलेमें लक्ष्मी झूल्ती हैं, वैसे ही नरकी दोनों भुजाओंमें भी झूलें। जैसे स्वेतवसना सरस्वती हाथीके दाँतोंमें द्विगुणरूपसे अपनी छटा दिखाती हैं, वैसे ही नरके दन्ताग्रपर भी प्रकट करें। जैसे हाथी खूत्र खाता है और वँधे हुए पुरीषपिण्ड देता है, वैसे ही मानव भी उक्त दोनों कियाएँ करता हुआ स्वस्थ रहे। इसी भावको साकार बनानेके लिये उभयात्मक रूप धारण कर यह हमारे पुत्रके रूपमें आया हैं,—

आयुईस्तिमन्द्ययोः समतमं विशोत्तरं यच्छतं तक् विख्यापयितुं तवात्मजवपुर्मत्यें भरूपं द्धे। त्तसान्मानवमात्रकेण यतनैरास्वादनीयं च तद् विद्रांस्तत्र भवान् निहन्तु मनसा शीघावधेयं ततः॥ छोके यो गजराजपूजनकरो मान्यः स धन्यो नरो यं स्वे मूर्धनि धारयेत् स करतो धन्यस्तदन्यश्च इः ? अन्योन्यं कृतवन्धनौ नरगजौ व्यक्ते जगत्यामिदं। मत्वत्स्नेहसुदेहलेहनरसो मत्ये भरूपः स्रतः॥ लक्ष्मीः खेलतु ग्रुण्डयोरिव सदा मर्त्यस्य बाह्वोर्द्वयो-द्नताम्रे वसताच सा द्विगुणिता ग्रुक्का च वागीश्वरी। कुर्याद् भोजनमप्युरु प्रजहतात् पौरीषपिण्डं च त-न्मर्त्येभद्वयरूपतः प्रकटकस्त्वन्मदृह्याऽऽज्ञास्तः॥ (गणपतिसं० ५ । ५०-५२)

इस प्रकार अमितौजा भगवान् गणेशके द्वादश प्रमुख नामोंकी यथामित-यथागित व्याख्या करनेके उपरान्त हम विष्नहरणके चरणकमलोंमें सादर साञ्जलि प्रणाम, इन शब्दोंके साथ समर्पित करते हैं—

> सिन्दूरप्रपरिशोभितपूर्णग्रुण्डं श्रीकुण्डतुल्यथुगकुण्डलमण्डिगण्डम् तुण्डेन विन्नभयकाननभङ्गचण्डं वन्दे महेशगिरिजामहिमांग्रुपिण्डम्॥

### गणेशोपासनाकी प्राचीनता

( हेखक-श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एम्०ए०, एम्०भो०एल्० )

हिंदुओंका उपासना-विज्ञान इतिहासके विकास, समाजकी माँग तथा परिस्थितिकी आवश्यकताके अनुसार अपना बाह्य- रूप बदलता रहा है । पर इसका मूलतत्त्व अधिक समन्वयात्मक, परिष्कृत एवं परिवर्धित रूपमें देव-प्रतिमाकी उपासनाके रूपमें सुरक्षित है । देवोपासनामें व्यक्ति और समाजकी रुचि, संस्कार, क्षेत्र-विशेषकी परम्परा और समयकी आवश्यकताके अनुसार परब्रह्मके किसी एक साकार देवरूपको किसी क्षेत्र-विशेषमें प्रधानता मिली है तो कभी किसी दूसरे साकार देवरूपको दूसरे क्षेत्र-विशेषमें । वर्तमान समयमें बंगालमें शिक्तपूजाकी प्रधानता है तो उत्तर भारतमें श्रीराम एवं भीकृष्ण विशेषरूपसे उपास्य हैं। मूलरूपमें ये सभी देवी-देवता एक अखण्ड ब्रह्म-चेतनाके प्रतीक हैं तथा इन रूपों- ह्यार वस्तुतः एक परब्रह्मकी ही उपासना की जाती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगणपतिकी उपासना वैदिक वर्ग-की किसी शाखामें अवस्य प्रचलित रही होगी। वैदिकशाखा-ग्रन्थोंके छप्त होनेके साथ गणपति-उपासना-विषयक साहित्य भी द्धप्त हो गया होगा । इस लोप होनेके कारणके पीछे अथर्व-वेदविषयक आथर्वणशाखा-प्रत्योंका लोप भी कारण रहा होगा। लोकमं शान्ति-पौष्टिक-कर्मोंकी सिद्धि आथर्वण-विद्यासे सम्बन्धित मानी जाती थी । (श्रीगणपत्युपनिषद्) एवं (अथर्व-शीर्ष उपनिषद्भेसे ज्ञात होता है कि गणपति-विद्याका सम्बन्ध अथर्ववेदीय शाखासे था। कालान्तरमें अथर्ववेदका सम्बन्ध वाममार्गी तन्त्रविद्यासे जुड़ गया । यह तन्त्रविद्या लोकमें निषिद्ध आचारका सेवन करनेके कारण जत्र निन्दित हुई एवं लप्त हो गयी, तब अथर्ववेदीय विद्याओं तथा शास्त्रींका भी लोप हो गया। यहाँतक कि पौराणिक कालमें रिचत गणपति-साहित्य भी अव उपलब्ध नहीं होता । नारद्रपुराणमें दी हुई सूचीके अनुसार वामनपुराणके उत्तरार्धमें सहस्रवेसी गाणेस्वरी-संहिताके होनेका उल्लेख है। पर आजकल वामन-पुराणका यह उत्तरार्घ उपलब्ध नहीं है । गाणपत्योंकी

प्रन्थोंको गोपनीय रखनेकी प्रवृत्ति भी इसमें हेतु हो सकती है।

कतिपय विद्वान् यह मानते हैं कि सूत्र-प्रन्थोंमें उपलब्ध गृहधर्म एवं लोकधर्मकी परम्परा संहिताकालसे भी पुरानी है। आरण्यक-प्रन्थों एवं सूत्र-प्रन्थोंमें श्रीविनायक गणपित-सम्बन्धी उल्लेख ऐसा संकेत देते हैं कि श्रीगणेशकी उपासना वैदिकयुग एवं पूर्व-वैदिकयुगमें भी लगभग वर्तमानरूपमें ही प्रचलित थी। तैत्तिरीयारण्यक (१०।१)में महादेच, दुर्गा, गणपित, कार्तिकेय और नन्दीका पृथक्-पृथक् गायत्री-मन्त्र मिल्दा है, जिससे इनमेंसे प्रत्येकका स्वतन्त्र देवताके रूपमें लोकमें उपास्य होनेका प्रमाण प्राप्त होता है। तैत्तिरीयारण्यकमें एवं नारायणोपनिषद्में श्रीगणपितके गायत्री-मन्त्रका रूप यों है—

'तत्पुरुवाय विश्वहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । नन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥'

इस मन्त्रमें 'वक्रतुण्ड'-नाम उनके गजाननः गजकर्ण होनेका तथा 'दन्ती'-नाम उनके 'एकदन्तः होनेका स्पष्ट संकेत करता है । मैत्रायणीयसंहिता (२।९।६) में उपलब्ध गणेश-गायत्रीका रूप मित्र है—

'तत्कराटाय विद्याहे, हस्तिमुखाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥'

इन 'वक्रतुण्ड' और 'हिस्तिमुख', 'कराट' और 'द्न्ती'-नामोंसे यह भी संकेत मिलता है कि गणपितकी प्रतिमा गजानन-रूपमें उस समय भी बनायी जाती रही तथा उसकी पूजा की जाती रही। दो प्रकारकी गणपित-गायनी भी यह संकेत करती है कि संहिताकालमें ही गणपित मिन्न-भिन्न रूपोंकी उपासना प्रचलित रही एवं गणपित-उपासकोंके भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय भी रहे।

## श्रीवरदमूर्तये नमः

( हेस्क-शी के० वा० भातखण्डे, बी० ए०, बी० दी० )

गणानां स्वा गणपति ५ हवासहे। ' (ऋग्वेद २।२३।१)

ामस्तस्मे गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने । वस्यागस्त्यायते नाम विद्नसागरशोषणे ॥ (गणेशपुराण, उपासना० १ । १ )

'जो ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैं तथा जिनका नाम सागरको सुखानेके लिये अगस्त्यके समान है, उन गेशजीको नमस्कार है।

अखिल श्रीगणेश-साहित्यमें तथा श्रीगणेशोपासनामें द्धि सूक्त 'श्रीगणपत्यथर्वशीषं' सर्वप्रधान माना जाता 'त्वमेव सर्वं खिंवदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादा-ासि नित्यम्।' (१) 'भक्तानुकम्पिनं देवम् ।' (९) कहकर गाणेशजीका मध्र वर्णन करनेवाले इस अथर्वशीर्षके न्तमें श्रीगणेशके आठ शम नामींका उल्लेख है। वे इस प्रकार -- 'समो बातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, मस्ते अस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघननाशिने, शिवस्ताय, ारदमूर्तये नमः । (१०) इस नाममालामें 'वरदमूर्तये नमः'---यह अन्तिम नाम सब नामोंमें मधुरतम है। इम वैदिक धर्मावलम्बयोमें कार्यका आरम्भ करते समय श्रीगणेश-चिन्तन करनेका पवित्र विधान है। श्रीगणराजसे 'निर्विध्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥'-इस प्रकार प्रार्थना न करनेसे कार्य विध्न-रहित नहीं हो पाता । 'विद्यारम्से विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा' आदि विविध कार्योंमें गणराजका सारण-चिन्तन इसको निर्विष्नता प्रदान करता है। विष्नेश्वर श्रीगणेशजी भक्तोंके और सजनोंके मार्गमें होनेवाले सव विष्नोंको दूर करते हैं और उनको विद्या, धन, सुख एवं मक्ति आदिका वरदान देते हैं। सारे विष्नोंको दूर करने तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ होनेके कारण ही श्रीगणेशजी 'विघ्नेश्वर' और 'व्रदम्तिं कहलाते हैं। इसीलिये वे अग्रपूजनीय भी हुए। धीगणेशराजको अग्रपूजाका अधिकार तथा बरदातृत्वका महान् गुण कैसे प्राप्त हुआ-इस विषयमें पुराणोंमें अनेकों रम्य कथाएँ वर्णित हैं । सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणाकी होड़में सारे देवताओंको श्रीगणेशजी अपने बुद्धि-कौशलसे ही परास्त कर सके। इसी प्रसङ्गमें श्रीगणेशजीके मातृ-पितृ-भक्ति,

भगवन्नाम-निष्ठाः, शक्ति-शिव-तत्त्व-ज्ञातृत्व आदि दिग्य सुर्णोका भी परिचय मिलता है }

मातृ-पितृ-भक्ति और भगवन्नामींसे सुरिभत वैष्णनल आदि महान् गुण ही श्रीगणराजके अमोघ वरदातृत्वका रहस्य है। श्रीगणराजके इस अमोघ वरदायित्वका लाम वहे-यहे ऋषि-मुनियों और देवताओंको उन्मुक्त रूपसे प्राप्त हुआ है। श्रीवेदन्यासजीने जब पुराणोंकी रचना आरम्भ की; उस समय गणेश-सारण न करनेके कारण उनको सब कुछ विसारण हो गया । श्रीब्रह्माजीके कथनानुसार जव गणेशोपासना करनेसे वरदाता श्रीगणेशजी प्रसन्न हुए, तव श्रीवेदव्यासजीको उपपुराणसहित अठारहों पुराणोंकी रचनाका श्रेय मिला। मधु-कैटम राक्षसोंको मारनेके लिये महाविण्णुने श्रीगणेशमन्त्रका स्मरण किया और श्रीगणेशके वरदायित्वका अनुभव किया। श्रीगणेशजीके वरसे सृष्टि-रचनाके महान् कार्यको श्रीब्रह्माजी कर सके । त्रिपुरासुरका वध करनेके लिये श्रीनारदजीके उपदेशानुसार श्रीशंकरजीने गणेशकी आराधना की, तव श्रीगणेशजीने प्रसन्न होकर श्रीशंकरजीको भागेशसहस्रनामः प्रदान किया और त्रिपुरासुर-संहारमें यशःप्राप्तिका वर दिया । ऐसा है वरदमूर्ति श्रीगणेशजीका अमोघ और उदार वरदायित्व ।

हमारा जीवन विन्न-बाधा-रहित हो तथा हमें चारों
पुरुषार्थोंकी प्राप्ति सुगम हो—इसके लिये हमें विधिवत्
राणेश-उपासना करनी चाहिये। पाश, अङ्कुश, रद, वरदसे
युक्त चतुर्सुज मूर्तिका ध्यान, दूर्वाङ्कुर, मोदक, शमीपत्र,
रक्तपुष्प आदिसे पूजन, ब्रह्मणस्पतिस्क् या अथवंशीर्षमन्त्रोंसे अभिषेक, विनायक, गणपित, गजानन—इन महानामोंका चिन्तन या कीर्तन आदि विविध प्रकारोंसे भक्तगण
राणेशोपासना किया करते हैं। भावपूर्वक गणेशनाम-कीर्तन
करना सबसे सुलभतम साधन है।

श्रीवरदमूर्ति गणेशजी विषुल विद्या, अतुल धन, मुदीर्घं आयु आदि अनेक वरदान तो सभी मक्तींको देते हैं, किंतु हिर्मिक्तका वरदान वे केवल अन्तरक्त मक्तींको ही देते हैं। श्रीगणेशजी बड़े हिर्मिम-परायण हैं। रामनाम-रससे युक्त हिर्मिम-परायण सहज ही सुलम है, जो

ामानुरागी माता-पिता श्रीगीरी-शिवकी संनिधिसे प्रतिक्षण होता रहता है। ऐसे महावैष्णव श्रीगणपितिको हरि-की बड़ी लगन है। 'नामामृत गोडी वैष्णवा लावली'— नदेवके ये वचन ही गणेशाजीमें यथार्थ घटित होते हैं। व्याज नामके एक वड़े हरिभक्त थे। एक रात जब गंह्यसे निद्राधीन थे, तव स्वप्नमें श्रीगणेशाजीने इन्हें एक ऐसा मधुर बीड़ा खिलाया कि उस बीड़ेसे श्रीनिम्बराजको हिरिकीर्तनकी महान् स्फूर्ति प्राप्त हुई। श्रीगणेशजीके इस वर-प्रसादसे श्रीनिम्बराज हिरिकीर्तनके प्रेममें सदा मम रहने लगे, जिससे उनका जीवन सफल हो गया। इस हिरिकीर्तन-प्रेमका वरदान हम सबको गणेशजी अवश्य दें, यही उन वरदम्तिंसे प्रार्थना है।

### गणेश देवता

( केखक-पं० श्रीगीरीशंकरजी दिवेदी )

आर्य-संस्कृतिमें देवताकी भावनाका आविभीव कव और हुआ, इसका ऐतिहासिक उद्भव खोज निकालना बहुत हन है। वैदिक युग देव-प्रधान युग था। उसमें देवतापरम जीर परमाराध्य थे। देवत्वकी प्राप्ति जीवनका चरम गा। गुरुकुल्से छीटते हुए स्नातकको यह शिक्षा दी थी—

मातृदेवो अव। पितृदेवो अव। आचार्यदेवो अव। देे भव।'

(तैतिरीय-उपनिपद् १।११।२)

माताः पिताः आचार्यं और अतिथिको देवता मानकर सेवा करो ।

ारांश यह है कि आर्य-जीवनमें देवताका प्राधान्य वताका आर्य-जीवनके साथ अविनामाव-सम्बन्ध है। देवभावका अभाव है, वहाँ असुरमाव उपस्थित हो। असुरमावको आपानके लिये देवताकी शरण लेनेके का कोई चारा नहीं है। अतएव देवाराधनके द्वाराधिक द्वाराधिक कोई चारा नहीं है। अतएव देवाराधिक द्वाराधिक द्वाराधिक कोई चारा नहीं है। अतएव देवाराधिक द्वाराधिक द्वाराधिक कोई। मानव-जीवनका चरम लक्ष्य देवत्वकी प्राप्ति असुरमाव उसमें प्रधान और प्रवल विभ है। गणेशजी र हैं। उनकी कृपादृष्टि होनेसे विभाका पर्वत अपने-आप त होकर क्षणमात्रमें विनष्ट हो जाता है, असुरसमूह नाममात्रसे विद्यावित होते हैं। इसी कारण सब प्रकारक कार्योमें, सब प्रकारकी देवपूजाओंमें गणेशजीकी प्रथम ति है—

शलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजम् । ष्यन्ति यद्जःस्पर्शात् सद्यः प्रत्यृहवार्धयः ॥ 'जगत्को आश्रम देनेवाले श्रीगणेशजीके चरण-कमलका मैं आश्रम लेता हूँ, जिसकी रजके स्पर्शसे विव्रोके समुद्र तत्काल सूख जाते हैं।

प्रतिमा बनाकर आवाहनादि षोडशोपचारसे पूजा करना अथवा गोवरके गणेश या मृत्तिकाके गणेशकी रचना करके गणेश-पूजा करना सर्वसाधारणमें पाया जाता है। यह पूजा केवल निर्विष्ठ कार्यसिद्धिके उद्देश्यसे की जाती है। मङ्गल-उत्सव आदि आनन्दप्रद समारोहोंके अवसरपर गणेशजीका स्मरण किया जाता है। गणेशजी पार्वतीनन्दन हैं, विश्वजननी महा-मायाके वरद पुत्र हैं, आनन्दमूर्ति हैं, मोदकप्रिय हैं, युद-मङ्गल-दाता हैं। विद्या और कलाके अधिदेवताके रूपमें सरस्वतीके साथ गणेशजीका भी नाम लिया जाता है। कहते हैं कि शिवजी जव ताण्डव-मृत्य करने लगते हैं तो आनन्दमें मग्न होकर गणेशजी अपने कण्ठसे मेघकी तरह मुदङ्ग-ध्वनि करते हैं—

नमस्तस्मे गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । मदाभोगधनध्वानो नीलक्रण्डस्य ताण्डचे ॥ (दश्र रूपक १ । १)

देवताका दूसरा रूप है—आधिदैविक। पुराणोंमं जो देवताओंका स्वरूप वर्णित है, जो देवासुर-संग्रामके वर्णन आते हैं, वे उनकी आधिदैविक लीलाओंको अभिव्यक्त करते हैं। वैदिक मन्योंके भी जो अग्नि आदि देवता हैं, वे मन्यमय हैं।

निरुक्तकार यास्क कहते हैं—

'यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिन्छन् स्तुर्ति प्रयुक्ति तद्देवतः स मन्त्रो भवति ।'

्जिस कामनासे ऋषि उस कामनाको पूर्ण करनेवाले जिस देवताकी स्तुति करता है, उस देवताका वह मन्त्र होता है । यह मन्त्रमय देवताका लक्षण है। वेद-मन्त्रोंमें जो देवता उपलक्षित होते हैं, वे क्या हैं ?—इस प्रश्नका उत्तर यास्क नहीं देते और न उनके निरुक्तके दैवतकाण्डमें वैदिक देवताओंकी सूचीमें गणेशका नाम है। इससे कुछ लोग भ्रममें पड़ते हैं कि गणेशजी वैदिक देवता नहीं हैं और बादमें उनकी सृष्टि की गयी है। छान्दोग्य-उपनिषद् (७।१। २) में नारदजी सनत्क्रमारसे कहते हैं—

'ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ-मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्'—इत्यादि ।

इस उद्धरणमें नारदजीने इतिहास और पुराणको वेदोंमें 'वेद' कहा है। अर्थात् पौराणिक धर्म पाँचवाँ, पौराणिक देवता वेदोंसे भी पूर्व विद्यमान हैं। इतिहास और पुराणके विना वेदका एकमात्र प्रामाण्य अव्यवहृत है। इसी कारण प्रसिद्ध है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत्॥ विभेत्यवपश्रुताद्वेदो मामयं प्रहिष्यिति। (महाभारत १।१। २६७५)

इतिहास और पुराणके प्रकाशमें वेदोंका व्याख्यान करने-पर गणेशजी अनादिकालीन देवता सिद्ध होते हैं। पुराणोंके तत्त्व अति प्राचीन हैं।

अस्तु, आकाशमें—युलोक ( प्रकाशमय लोक)में देवताओं-के पृथक् पृथक् लोक हैं। ज्योतिर्विज्ञानकी दृष्टिसे पृथक् पृथक् तारामण्डलके अधिपति पृथक-पृथक नक्षत्ररूपी देवता हैं। उन नक्षत्रोंमें करिवदन-नक्षत्रकी स्थिति सप्तर्षिमण्डलकी कक्षासे बाहर है। युछोकमें देवताओंकी स्थिति होनेपर भी जैसे मन क्षणमात्रमें अनन्त कोटि दूर पहुँच सकता है, वैसे ही देवता भी सारण करते ही पास उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात उनकी स्मृति ही उनकी उपस्थिति है। ऊपर जो कहा गया है कि ·देवता मन्त्ररूप हैं), उसका यही अभिप्राय है । नाम और नामोका इसी कारण अभेदभाव माना जाता है। सिद्धान्ततः नाम और मन्त्र—दोनों ही देवतास्वरूप हैं। मन्दिरोंमें प्राण-प्रतिष्ठा की गयी देवमूर्ति दिव्यलोकके देवताकी प्रतिमा है। उस प्रतिमा और देवतामें अभेदभाव होता है। परंतु उपासक तभी लामान्वित हो सकता है, जब देवभावसे प्रतिमाके सम्मुख उपिशत हो। कहा है 'देवों भूत्वा देवं यजेत।' ऐसा नं करनेसे प्रत्यवाय लगता है, लेनेके देने पड़ जाते हैं। इसी कारण संतोंने सर्वसाधारणके लिये नाम-जपकी साधना प्रचलित की है। गणेशजीके इन द्वादश नामोंका पाठ करनेसे विझोंका भय दूर हो जाता है और सर्वसिद्धि प्राप्त होती है—

वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं नृतीयं चतुर्थकम् ॥ लम्बोदरं पञ्जमं च षष्ठं विऋटमेव च। सप्तमं विव्वराजं ᆿ धुम्रवर्ण तथाष्ट्रमम् ॥ नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्॥ द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिः प्रजायते॥

'वक्रतुण्डसे लेकर गजाननतकके बारह नामींकां जो तीनों संन्याओंके समय पाठ करते हैं, उन्हें विष्नका भय नहीं होता और सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

देवताके आधिदैविकं रूपसे सम्बन्ध जोड़नेपर साधनाका द्वार खुल जाता है । उस साधनाका पर्यवसान देवताके आध्यात्मिकरूपके परिज्ञानसे होता हैं। आधिदैविक जगत्में भावानुसार पृथक्-पृथक् देवता हैं; किंतु आध्यात्मक भावमें नानात्व नहीं, एकत्व है। एक ही नानारूपमें भासमान होता है। अध्यात्म जगत्में अद्वैतनिष्ठा विराजती है। यह अद्वैत-निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही दैतकी माया क्षीण होती जाती है और साधकको जीवनकी कृतार्थताका रसाखादन होने लगता है। आध्यात्मिक खरूपमें गणेशजी अज हैं, अनादि और अनन्त हैं, निर्गुण हैं, निर्विशेष हैं, निराकार हैं, परब्रह्म-स्वरूप हैं। वे ही एक होकर सर्वरूप हो रहे हैं। वे त्रिनेत्र और चतुर्भुजके स्थानमें असंख्य नेत्र, असंख्य मुख, असंख्य भुज और असंख्य पाद हैं। इस प्रकार वे असंख्य रूप हैं और इस असंख्य रूपके परे अमृतस्वरूपमें भी स्थित हैं। वे सर्व हैं, शर्व हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, शक्ति हैं। गणेशजीका परम भक्त स्तुति करता है-

अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं

निरानन्दमद्वेतमानन्दपूर्णम् ।
परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं

परव्रक्षरूपं गणेशं भजेम॥

(गणेशपुराण, उपासना० १३ । ३)

### भगवान् गणेश

( लेखक-श्रीमोरेश्वर नरहर धुलेकर )

हिंदू-धर्मका कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसका प्रारम्भ श्रीगणेश-नमनसे ही होता है। यज्ञोपवीत-संस्कार, विवाह-संस्कार आदि कोई भी संस्कार हो, 'श्रीगणेशाय नमः'— इसीसे संस्कारका पूजन प्रारम्भ होता है। हिंदू-धर्ममें तैंतीस कोटि देवता हैं, किंतु प्रत्येक देवताकी पूजामें अग्रस्थान श्रीगणेशदेवताका ही है। श्रीगणेश तो देवताओंको भी वरदान देनेवाले देवता हैं। महर्षि व्यासने अपने कई पुराणोंमें श्रीगणेशका वर्णन किया है।

प्रत्येक मन्त्रका प्रारम्भ 'ॐ' से होता है और स्वयं श्रीगणेश ॐकारस्वरूप हैं। विवेचनद्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि 'ॐ'की एवं श्रीगणेशजीकी आकृतिमें बहुत कुछ साम्य है। वस्तुतः श्रीगणेश प्रणवरूप हैं। 'ॐ'की महिमा पुराणमें कही गयी है—

ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेती ब्रह्मणः पुरा।
कण्ठं भित्त्वा विनिर्याती तस्मान्माङ्गलिकावुभौ॥
(नारदपुराण, पूर्वभाग ५१।१०)

''जगदुत्पत्तिके पहले ब्रह्मदेवके कण्टका भेदन करके 'ॐकार' तथा 'अथ' शब्द बाहर निकले; अतः ये अत्यन्त मङ्गलप्रद हैं।' प्रत्येक प्रन्थमें 'अथ अमुकप्रन्थ आरम्भः' लिखनेका कारण भी यही है। वटबीज-न्यायसे ॐकारसे केवल ब्रह्मा ही नहीं, साक्षात् श्रीविष्णु तथा महेश और चारों वेद भी प्रकट हुए हैं। श्रीगणेशजीके प्रणवरूप होनेके कारण प्रणवको वन्दन करनेका अर्थ है—श्रीगणपतिका ही वन्दन करना।

महाराष्ट्रके संत श्रीएकनाथजी श्रीगणेशकी प्रार्थना यों करते हैं—'प्रमो ! हे प्रणवरूप गजानन ! आप एक होते हुए भी अनेक रूपोंसे इस जगत्में व्याप्त हैं; अतः आपका एकात्मक रूप स्पष्ट नहीं होता । जैसे स्वर्णके विविध नामरूप। अनेक अलंकार बननेसे वह विविध रूपोंमें शोभा देता है, फिर भी स्वर्णरूपसे वह एक ही है, उसमें कोई अन्तर नहीं, इसी प्रकार आप ही अखिल विश्वके आधारभूत हैं । हे हेरम्ब ! आपके विशाल उदरमें सारा ब्रह्माण्ड भरा हुआ है, इसीलिये आपको 'लम्बोदर' कहते हैं । आप साक्षात् ऑकारस्वरूप हैं ।"

त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मक त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् ॥ (गणपत्य धर्वशीर्ष ।

यं सदा मुनयो देवाः सारन्तीन्द्रादयो हृदि। यं पूजयन्ति सततं ब्रह्मेशानेन्द्रविष्णवः॥ (गणेशस्त

'वड़े-बड़े नारदादि ऋषि, इन्द्रादि देव अपने हृद जिनका ध्यान करते हैं, इसीलिये जो सकल देवता देवता और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके भी पूज्य हैं।

यदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता यदाज्ञया पालक एव विष्णुः। यदाज्ञया संहरको हरोऽपि ओंकाररूपी स गणेश ईरितः॥ (गणेशस्त

'जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा सृष्टि-रचना करते हैं, विष्णु पार करते हैं और महादेव संहार करते हैं, इन तीनों देवताओं उत्पत्ति श्रीगणेशस्वरूप प्रणवके अ, उ, म्—इन तं अक्षरोंसे हुई है।

अकारो वासुदेवः स्यादुकारो विधिरुच्यते। मकारस्तु महादेवः प्रणवाय नमोऽस्तु ते॥ (श्रीगणेशस्तः

'अंश सत्त्वगुणप्रधान विष्णु, 'उंश्र रजोगुणप्रधान क्र और 'मंश तमोगुणप्रधान महादेव—ये तीनों देवता जिस प्रकट हुए हैं, वह प्रणव सभी देवताओं तथा वेदोंसे स् सनातन है। उस प्रणवरूप आप (गणेश) को नमस्कार है।

वेदमें इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु एवं वर्षण आदि देवींव स्तुति की गयी है; परंतु यह स्तुति उन देवताओंकी नई किंतु प्रकारान्तरसे श्रीगणेशजीकी ही है। 'गणपर यर्वशीर्षणमें आया है—

'स्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं स्द्रस्त्विमन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस् सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः ।' ( ६ )

'त्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा— सभी आप श्रीगणेश ही हैं।

'सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्टति

सर्वे जगदिदं स्विय लयमेष्यति । सर्वं जगदिदं स्विय प्रस्थेति । स्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः ।'

( गणपत्यवर्वशीर्थ उप० ५ )

'हे भगवान् श्रीगणेश ! यह सारा जगत् आपसे ही उत्पन्न होता है । आपसे ही इस सारे जगत्का अस्तित्व है । इस सारे जगत्का अस्तित्व है । इस सारे जगत्का अस्तित्व है । इस सारे जगत्का लय भी आपमें ही होगा । आप सत्यस्वरूप हैं; आपमें प्रतिष्ठित होनेके कारण यह असत्य जगत् सत्य-सा प्रतीत होता है । आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश हैं । जगत्की उत्पत्तिके पूर्व आप ही थे, जगत्के स्थिति-कालमें आप ही हैं और जगत्के प्रलयके वाद आप ही दोष रहेंगे । इसल्ये जगत्मे अतीत सनातन सत्य केवल आप ही हैं । ऐसे संसारातीत प्रणवस्वरूप परमतत्व श्रीगणेशजी भक्त-हितार्थ युग-युगमें अवतरित होते रहते हैं । चारों युगोंके श्रीगणेशजीके नाम, आकार, वर्ण, वाहन आदि भिन्न-भिन्न हैं । श्रीगणेशजीकी स्तुतिका और एक खोक है—

गणेशो वः पायात् प्रणमत गणेशं जगदिदं गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय महते। गणेशाशास्त्यन्यत् त्रिजगति गणेशस्य महिमा गणेशे मश्चितं निवसत् गणेश त्वमव माम्॥ पाणेशजी तुमलोगोंकी रक्षा करें। तुमलोग गणेशजीको नमस्कार करो। गणेशजीने ही इस जगत्की रक्षा की है; उन महिमाशाली गणेशजीको नमस्कार है। गणेशजीसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। त्रिलोकीमें गणेशजीकी महिमा न्याप्त है। गणेशजीमें मेरा चित्त सदा निवास करे। गणेश ! आप मेरी रक्षा कीजिये। (कारककी सभी विभक्तियोंका उदाहरण इस एक ही क्लोकमें प्रदर्शित किया गया है।)

इस क्लोकको सुनकर करवीर-संकेक्वरपीठके द्रहालीन सिद्ध श्री १०८ स्वामी शिरोलकर शंकराचार्यजी महाराज बड़े गद्धद और पुलकित हो जाया करते थे तथा उनकी आँखोंसे अश्रु प्रवाहित होने लगता था। माद्रपद-शुक्का चतुर्थी श्रीगणेश-जीका पायन जन्मदिवस है। उस दिन घर-घरमं श्रीगणेशजीकी पार्थिव पूजा होती है। माद्रपद-शुक्का चतुर्थीसे माद्रपद-शुक्का चतुर्दशीतक श्रीगणेश-जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्वनाम-धन्य श्रीलोकमान्य तिलकजीने राष्ट्रको जाग्रत् करनेके लिये सामुद्रायिकरूपसे इस धार्मिक उत्सवका मनाना प्रारम्भ किया और उनको अपने उद्देश्यमें सफलता भी मिली। सर्वातीत सर्वसमर्थ भगवान् श्रीगणेशजीका अर्चन-वन्दन व्यक्ति और समाज—सभीको सुख-समृद्धि प्रदान करता है।

## 

# गणेशजीका सार्वभौम ऐस्वर्य

( हेस्क-श्रीभालचन्द्रजी देशपाण्डेय, वी०ए०, वी०एड० )

भारतीय संस्कृतिमें श्रीगणेशजीका स्थान सर्वोपिर है। किसी भी कार्यके आरम्भमें सर्वप्रथम श्रीगणेशजीका पूजन करना चाहिये। इतना ही क्यों, किसी भी देवताकी पूजाके प्रारम्भमें गणेशजीकी अग्रपूजा करना आवश्यक माना जाता है। जो कोई इसका पालन नहीं करता, उसके कार्यमें निश्चित विघ्न पड़ता है। श्रीशिवजो गणेशजीकी पूजा किये विना ही त्रिपुरासुरको मारने गये; किंतु उन्हें स्वयं ही पराजित होना पड़ा। जव-जव शिव-विष्णु-सूर्योदि देवताओंने गणेशजीकी अग्रपूजा नहीं की, तव-तव उन्हें अपने कार्यमें विफल होना पड़ा। गणेशजीकी शरण लेनेके पश्चात् ही उन्हें सिद्धि तथा कीर्तिकी प्राप्ति हुई। इस वारेमें प्रमाणम्त क्षेत्र आज भी विद्यमान है।

पूना जिलेमें स्थित 'राजनगाँव' क्षेत्रमें श्रीशंकरजीने त्रिपुरासुर-वधके लिये गणेशाराधना की । 'थेऊर' क्षेत्रमें श्रीत्रज्ञाजीने सृष्टि-कार्यमें सिद्धि-प्राप्तिके लिये श्रीगणेशजीकी उपासना की । महाविष्णुने मधुकेटम-वधके लिये 'सिद्धिटेक' क्षेत्रमें श्रीगणेशजीकी अर्चना की । यमराजने 'नामलः (मराठवाड़ा ) क्षेत्रमें श्रीगणेशजीको प्रसन्न किया । शिवपुत्र श्रीत्कन्दने 'येरुलः क्षेत्रमें आकर गणेशजीके लिये तपरचर्या की, तय कहीं वे तारकासुरको मार सके । आदि शक्ति देवीने 'विरुयाचलः क्षेत्रमें आकर गणेशजीकी प्रसन्नताके लिये तपरचर्या की, तव कहीं वे महिपासुरको नष्ट कर स्वर्ध । ऐसे तप और ऐसी तपःस्विज्ञोंके अनेक उदाहरण हैं, जो भगवान् श्रीगणेशकी गरिमाको प्रकाशित एवं प्रतिश्राप्ति करते हैं ।

### सहणसदन श्रीगजवदन

( लेखक-शिव्योमकेश भट्टाचार्य )

सर्वजिञ्चविज्ञात्राय सर्वकृष्याणहेतवे । पार्वतीप्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ॥ 'सारे विन्नोंके विनाशके लिये, समस्त कृत्याणके हेतु भूत, पार्वतीजीके प्रिय पुत्र गणेशजीको अनेक नमस्कार ।'

सर्व-जनगणके देवता गणेश गणपति हैं। पुराणोक्त कथामें पाया जाता है कि भगवती पार्वतीने अपने अङ्गके अनुलेपसे एक चतुर्श्चज मूर्ति बनाकर अपने पति देवाधिदेव महादेवसे प्रार्थना की कि 'उसमें प्राण-संचार कर उसे अपने पुत्ररूपमें प्रसिद्ध करके जगलूष्य बना दें। भगवान् शंकरने वेदोक्त जीवसूक्त और सृष्टिसूक्तदारा उस कृत्रिम पुत्रमें प्राण-संचार करके कहा—'हे देवि! यह पुत्र जगत्में यशस्वी और जनगणका अधिपति होकर 'गणेश' नामसे विख्यात होगा।''

उस शिशु-पुत्रके आविर्भावसे कैलासमें महोत्सव मनाया जाने लगा । सुर-मुनि-गण शिशुका दर्शन करके आशीर्वाद देनेके लिये एकत्र हए। केवल सूर्यतनय शनिदेवके सम्पर्कते उसमें व्यतिक्रम हो गया । शनिकी पत्नीने उनको शाप दे रखा था कि 'जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पहेगी। उसका शिरखंदे तत्काल हो जायगा। विदोष अनुरोधपर शनि जब शिशुके समीप आये तो जगजननी पार्वतीजी वोर्ली-किसकी सामध्ये है जो मेरी संतानका अनिष्ट साधन कर सके ११ विधिका विधान कौन जानता है ? शिशुके ऊपर शनिकी हिष्ट पड़ते ही शिशुका सिर कटकर विष्णुके तेजमें विलीन हो गया। जननी पार्वती शोकात्र हो उठीं । लजारे शनिने मुख नीचा कर लिया । कैलासमें तहलका मच गया । गोलोकसे विष्णुने आकर उत्तराभिमुख सोये एक गजका मस्तक काटकर शिशके कंधेपर जोड़ दिया और उसमें प्राण-संचार कर दिया । तमीसे वह शिशु 'गजानन' नामसे विख्यात हुआ । स्कन्दपुराणः नागरखण्डके अनुसार पार्वतीने गजाननरूपमें ही पत्रकी सृष्टि की थी। वाल्यकालमें एक दिन गणेशने एक विल्लीको क्षत-विक्षत करके माताके समीप आकर देखा कि माताका शरीर क्षत-विक्षत और रक्तरिखत है। माता बोली--'हे वत्स! जगत्के सब प्राणियोंमें मेरा वास है। सव स्त्रियाँ मेरा अंश हैं। इस विल्लीके ऊपर हुआ आवात मेरे ऊपर पड़ा है।-

'या देवी सर्वभृतेषु मानृरूपेण संस्थिता।' समस्त नारीमूर्तिको अपनी जननीके अंशस्वरूप । गणेशजी सदाके लिये मानृ-भक्त हो गये।

एक दिन पार्वतीने अपने पुत्र कार्तिकेय और ग बुलाकर कहा—'हे वत्स ! दोनोंमें जो पहले त्रिश् परिक्रमा करके मेरे पास आयेगा, उसे यह कण्डहार उ दूँगी। मयूरवाहन कार्तिकेय दुतगतिसे त्रिशुवनकी याँ के लिये वाहर निकले। स्थूलशारीर, लम्बोदर, मूषक श्रीगणेशजी वड़ी कठिनाईमें पड़े। गणेशजी त्रिश् परिक्रमाके लिये बाहर न जाकर धीरे-धीरे माताकी प करके बोले—'माँ! त्रिभुवन तुम्हारा ही विकसित र तुम्हारी परिक्रमा करनेसे त्रिभुवनकी परिक्रमा हो जाती माताने पुत्रके वचनसे संतुष्ट होकर उनको कण्डहार दिया। इस प्रकारकी मातृभक्तिका दृष्टान्त जगत्में कम देखनेमें आता है।

देवासुर-संग्राममें गणेशने दानवोंका संहार देवताओंकी रक्षा की थी। देवराज इन्द्रने प्रसन्न गणेशजीसे कहा था—"आप सब देवताओंके पूज्य हैं। अत्ममें आपकी पूजा करनेसे सारे कार्य सिद्ध होंगे। 'विन्नविनाशन' नामसे प्रसिद्ध होंगे।

शिवके शिष्य परशुराम इक्कीस बार पृथ्वीको निश् करके श्रीगुक्के चरणारिवन्दके दर्शनार्थ कैलासमें प्रे वहाँ इर-पार्वती निद्रामें पड़े थे और द्वारपर गजानन दे रहे थे। उन्होंने परशुरामको भीतर प्रयेश करनेसे रोक् उन्होंने गुक्के द्वारा प्राप्त परशु-अखसे गणेशके दन्तको चूर्ण-चूर्ण कर दिया। तबसे गणेश एक नामसे विख्यात हुए।

कर्ष्वरेता गणेराजी एक समय गङ्गाजीके तटपर ध मग्न चैठे थे । एक देवी कामातुरा होकर वहाँ पहुँ तस-काञ्चनके समान गणेराके रूपको देखकर वह में हो उठी । उनके ध्यानको मङ्ग करनेमं असमर्थ । रमणीने गङ्गाजलसे सिञ्चन करके शिवनन्दनके को भङ्ग कर दिया। कठोर तपस्वी जितेन्द्रिय गणेशजी त होकर मोले—'देवि! तुमने यह क्या किया? तुम की कामना करो; मैं ऊर्ध्वरेता हूँ। विश्वकी सारी स्त्रियाँ जननी हैं। ऐसे सद्गुणसदन गजवदन, जो एकदन्त हैं, चैतन्य-स्वरूप हैं, जगंत्के आदिकारण हैं, परव्रह्म हैं, वे सतत वन्दनीय और भजनीय हैं—

अनेक्सेकं गजसेकदन्तं चैतन्यरूपं जगदादिबीजम्। ब्रह्मोति यं ब्रह्मविदो वदन्ति तं शम्भुसूनुं सततं भजामि॥

### 'गणपति जग-वंदन !'

युग रीते, पर राह न रीती। चलनेवाले चला किये, मंजिलतक पहुँचे। वहाँ उन्हें मंजिल आंगे फिर उतनी ही लंबी-सी दीखी। इसीलिये गण-पति गणेशने. लीक छोड़, मान्यता नयी गढ़, परोक्षको प्रतिनिधित्व देकर सव अहरयका, मनस्त्रष्टिकाः स्जन-सृष्टिको सर्वोपरि एखः निकट केन्द्रको चरम लक्ष्य कहा एकतिष्ठ, दढ़ आस्थाके वल सारी दुनिया ही समेट ली कुछ कदमोंमें, उत्पादककी परिक्रमा कर। और—बेचारे स्वामिकार्तिक ! लीक-लीक चल, जग-चक्कर भर जव वे लौटे विजय-दर्प-सँग, जीती वाजी हार चुके थे। नयी मान्यता जीत खुकी थी नेति-पराक्रमपर इतिके वल, पाकर शिव-कल्याणी-स्वीकृति। उत्पादककी परिक्रमा कर। -- वालकृष्ण बलदुवा, बी० ए०, एल-एल्० बी०

#### स्तवन

विष्नहरं प्रकृतेः परतस्वं मोदकधारिणमीश्वरपुत्रम् । भक्तभयाऽपहमीरामनीशं श्रीगणनाथमहं प्रजतोरिम् ॥

जो विष्न-हरण करनेवाले, प्रकृतिसे परे परमतत्त्वरूप, शिवके पुत्र तथा हाथमें मोदक ( लड्डू ) लिये रहनेवाले हैं; जो भक्तजनोंके भयका नाश करनेवाले एवं सबके ईश्वर हैं; जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है; उन श्रीगणनाथको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ।

अतिप्रवीणैः कमलान्यपास्य श्रितं मदाऽऽद्धयं श्रमरैर्यदास्यम् । वजाम्यहं तस्य सदैव दास्यं हत्तस्य भक्तया विमलं ममाऽस्तु ॥

भ्रमरावली बड़ी चतुर है । उसने कमलोंको त्यागकर जिनकी मदपूर्ण गण्डस्थलीका आश्रय ले लिया है, मैं ऐसे भगवान् गण्पतिका दास्य स्वीकार कर रहा हूँ । उनकी भक्तिसे मेरा हृदय निर्मल हो जाय।

कपर्दसर्पाद् भयमादधानं प्रचण्डदपील्लध्सत्तवन्तम्। भैषीर्द्वथा मा परिरक्षकोऽहं जल्पञ्जयेद् वाहनमेकदन्तः॥

(भगवान् शंकरकी) जटामें लिपटे हुए प्रचण्ड दर्पवाले सर्पसे डरते हुए अपने स्वल्पकाय वाहन मूषकसे गणेशजी यह कह देते हैं कि ब्लय में तेस रक्षक हूँ, तय त् व्यर्थ मत डरा कर । — ऐसा कहनेवाले भगवान् एकदन्त गणपतिकी सदा विजय हो।

<u>-किण्यस भारता</u>न

# श्रीगणेशाजीके परिधान, आसूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि

( लेखक-श्रीरामलाल )

श्रीगणेशजी आद्य पूज्य देव हैं । उनका स्वरूप नितान्त अन्यक्त, अचिन्त्य और अपार है । उनका रूप परम आराध्य, असामान्य और ध्येय है । वे देवपूज्य, निरुपम और मञ्जलामा हैं । उनकी सूँड़ सिद्धिप्रदा है । उनका मुख छोटे हाथीके शिशुके मुखके समान बड़ा ही लावण्यमय है । वे सर्वदा प्रणम्य हैं—

नमो नमः सुरवरपूर्जिताङ्घये नमो नमो निरुपत्ममङ्गलात्मने। नमो नमो विपुलक्दरैकसिद्धये नमो नमः क्रिकलभाननाय ते॥ (गणेशपुराण, उपा०४६। २२०)

खरूपतः श्रीगणेशजीमें ही समस्त जगत्की प्रतीति होती है। समस्त जगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें लीन होता है। वे सच्च-रज-तम—तीनों गुणींसे परे परब्रह्म परमात्मा हैं, निगुण हैं। वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों शरीरोंसे परे निगकार हैं। उनके खरूपकी विज्ञप्ति है—

'त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।'''सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं त्विय लयमेष्यिति । सर्वं जगदिदं त्विय प्रत्येति । ''त्वं गुणत्रयातीतः ।'

( गणपत्यथर्वशीर्प उपनिपद् ४-६ )

स्वरूपसे उनका रूप अभिन्यक्त होता है। रूपअभिन्यक्तिके सम्बन्धमें पुराणोंमें अनेकों कथाएँ उपलब्ध
होती हैं, पर वे सब-की-सब समानरूपसे उनके गजमुखग्रह्मा ही प्रतिपादन करती हैं। श्रीगणेशजीका सम्पूर्ण शरीर
मनुष्याकार है, पर मुख हाथीकी मुखाकृतिका है—यही
उनके रूपकी असाधारण विचित्रता है। श्रीगणेशपुराणमें
उल्लेख है कि एक बार दैवयोगसे प्रलय हो गया। हवाके
प्रचण्ड वेगसे पहाड़ टूट-टूटकर गिरने लगे। संसारके नष्ट हो
जानेपर गणेशजी, जो सूक्ष्मरूपमें स्थित थे, प्रकट हो गये। ब्रह्मा,
विष्णु और महेशने उनकी स्तुति की। उन्होंने करणाके
वशीभूत होकर उन त्रिदेवोंके सम्मुख अपना रूप
प्रकट कियां

ततोऽतिक्रहणाविष्टो छोकाध्यक्षोऽखिकार्यंवित् ॥

दर्शयामास तान् रूपं सनोनयननन्दनम्। पादाङ्गलीनखश्रीभिजितरक्ताञ्जकेसरम् रक्तास्बरप्रभावात्त् जितसंध्याकंमण्डलम् । कटिस्त्रप्रभाजालैजितहेमाद्रिशेखरम् सञ्जलेटचनुःशक्तिशोभिचार्चतुर्भजस् l पूर्णिसाचनद्रजितकान्तिमुखाम्बुजम् ॥ **अहर्निशं** प्रभायुक्तं पद्मचारुसुळोचनम् । अनेकसूर्यंशोभाजिन्मुकुटश्राजिमस्तकम् नानाताराञ्चितव्योमकान्तिजिदुत्तरीयकम् वराहदंशशोभाजिदेकदन्तविराजितम् **ऐरा**वतादिदिक्पालभयकारिसपुष्करम्

( गणेशपुराण, उपा० १२ । ३२—ः

'श्रीगणेशजीका रूप व्रद्धाः विष्णु और महेशके और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाला था। उनके चर अङ्गलियोंके नर्लोमें ऐसा अरुणिम प्रकाश उसके आगे लाल कमलका केसर नितान्त महत्त्वहीन पहता था। उनके शरीरपर लाल रंगका वस्त्र ऐसा सुशे हो रहा था कि उसकी उपमामें संध्याकालीन रक्तव सर्यमण्डल प्रभावहीन था । उनके कटिसूत्रकी प्र सुमेरुगिरिके शिखरकी सुषमा जीत ली थी। उनके चारों ? हाथोंमें खड़, खेट, धनुष और शक्ति सुशोमित हो रहे उनकी नासिका सुन्दर थी। उनके मुख-कमलकी प्रभाने पूर्णि चन्द्रमाकी कान्तिको निरर्थक कर दिया था। उनके मनोहर कमल रात-दिन विकसित रहते थे । उनका मस्तक अ सूर्योंकी प्रभाको व्यर्थ कर देनेवाले चमकीले मुकुटसे उ हो रहा था। उनके उत्तरीयकी उपमामें असंख्य तारा जोमित आकाशकी सुषमा नहींके वरावर थी। एक दाँतके सामने वराह्मगवान्की दाढकी कोई गणना नहीं थी । उनकी सुँड ऐरावत आदि दिगाजोंके र भय पैदा करनेवाली थी।

श्रीगणेशका उपर्युक्त पौराणिक रूप गणणत्यथर्वर्श द्वारा भी प्रतिपादित है— व एकदन्त है, चतुर्भुज हैं। चारों हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय और वरदमुद्रा है मूषक-चिह्नकी वजावाले हैं। उनका वर्ण रक्त है। वे लम्हं रक्तवस्त्रधारी और सूप-जैसे बड़े-बड़े कानोंवाले हैं। उनके शरीरपर लाल चन्दनका लेप है। वे लाल-लाल पुष्पोंद्वारा पूजित हैं, भक्तोंपर कृपा करते हैं, जगत्के कारण और अच्युत हैं। वे सृष्टिके पहलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुषसे परे हैं। उनका ध्यान करनेवाला योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ होता है—,

प्रदन्तं चतुर्हंश्तं पाशमद्धशाधारिणम् । अभयं वरदं हस्तैविंभ्राणं सूपक्ष्यज्ञम् ॥ रक्तं लम्बोद्दं शूर्पंकणंकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुकिहाङ्गं रक्तपुष्पः सुपूजितम् ॥ भक्तानुक्रियनं देवं जगत्कारणमन्युतम् । आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । (गणपत्यथर्वशीर्षं उप० ९ )

यह निर्विवाद और स्पष्ट है कि 'गणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्'ने उनके स्वरूप और रूप—दोनेंका प्रतिपादन किया है। इस औपनिषद रूपकी समन्वयात्मक अभिव्यक्तिका 'बराह-पुराण'में बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है। देवता कैलास-पर्वतपर शंकरजीके पास गये और उन्होंने शिवजीसे निवेदन किया कि 'असत् कार्य करनेवालोंके लिये आप विष्न उपस्थित करनेमें समर्थ हैं। शंकरजी भगवती उमाकी ओर देखने लगे। उन्होंने आकाशमें एक स्वरूप देखा और वे हँस पड़े। भगवती उमा उस रूपको अपलक देखती रहीं। नेत्रोंको मोहित करनेवाले सुन्दर गणेशको देखकर च्छने शाप दे दिया—'कुमार! तुम्हारा मुख हाथीके मुखके समान होगा। उदर लंबा होगा और तुम सर्पका यज्ञोपवीत घारण करोगे।'

ततः शशाप तं देवो गणेशं परमेश्वरः। कुमार गजवन्त्रस्त्वं प्रलम्बजठरस्तथा। भविष्यसि तथा संपेरिपवीतगतिर्धुवम्॥ (वराहपुराण २३। १८)

श्रीगणेशजीके रूप-सौन्दर्यका महत्त्वाङ्कन असाधारण बुद्धिसम्पन्न प्राणीके ही वशकी वात है। राजा वरेण्यने उनके रूपका दर्शन किया था। वे कहते हैं—

अनाशनन्तं छोफादिमनन्ताभुजशीर्षकम् । प्रदीसानळसंकाशमप्रमेयं पुरत्तनम् ॥ किरीटकुण्डलघरं दुर्निरीक्ष्यं मुदाबहम्। एताह्यं निरीक्षे त्वां विशालवक्षसं प्रभुम्॥ (गणेशगीता ८। ११-१२)

ेहे देव ! आप अनादि, अनन्त, लोकोंके आदिकारण, अनन्त भुजाओं और सिरोंसे युक्त, जलती हुई अग्निके समान प्रकाशयुक्त, अप्रमेय और पुरातन पुक्ष हैं। आपने किरीट और कुण्डल घारण कर रखे हैं, आपका रूप-दर्शन सहज्ञमुलभ नहीं है। आप आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, आपका वक्ष:खल विशाल है; ऐसे खरूपवाले आप खामीको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ।

प्रमुख पुराणोंके रचयिता महर्पि व्यासजीने चार स्लोकोंमं भगवान् गणेशके रूप-सौन्दर्यका अमित मनोमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है । यह उनके पौराणिक रूपका भन्य वर्णन है । महर्षि न्यासकी उक्ति है कि भी विशालकाय, तपाये हुए स्वर्ण-सरीखे प्रकाशवाले, लम्बोदर, बड़ी-बड़ी आँखोंवाले श्रीएकदन्त गणनायककी वन्दना करता हूँ । जिन्होंने मौज्जी-मेखला, कृष्ण-मृगचर्म तथा नाग-यज्ञोपवीत धारण कर रखे हैं, जिनके मौलिदेशमें वालचन्द्र सुशोमित हो रहा है, मैं उन गणनायककी वन्दना करता हूँ। ' जिन्होंने अपने शरीरको विविच रत्नोंसे अलंकृत किया है, अद्भुत माला धारण की है, जो स्वेच्छारे अनेक रूपोंमें अभिन्यक्त होते हैं, उन गणनायककी में वन्दना करता हूँ। जिनका मुख हाथीके मुखके समान है, जो सर्वदेवोंमें श्रेष्ठ हैं, सुन्दर कानींसे विभूषित हैं, उन पाश और अङ्करा घारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी में वन्दना करता हूँ। एकदन्तं महाकायं

तप्तकाञ्चनसंनिभम् । लम्बोद्रं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ **मु**अकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनस् । बाछेन्द्रकलिका मौर्लि गणनायकम् ॥ वन्देऽहं चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविसूषणम् । कामरूपधरं वन्देऽहं देवं गणनायकम् ॥ गजवक्त्रं चारकणंविभूषितम्। सुरश्रेष्ठं पाशाञ्चशधरं 💎 देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ( पश्चपुराण, सृष्टि० ६६ । २-३, ६-७ )

श्रीगणेशके श्रीविग्रहका त्यान परम माङ्गलिक और विग्रहर है। उनका प्यान करते ही, उनके सम्मुख होते ही समस्त विग्न दूर हो जाते हैं। महाकवि केशवदासने उनके माङ्गलिक रूपका वर्णन यों किया है— गजमुख सनमुख होत ही बिघन बिमुख है जात। ज्यों पग परत पयाग-मग पाप-पहार बिलात॥ (कविप्रिया १।१)

श्रीगणेशजीके रूपका ध्यान करते ही उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गः परिधानः अङ्गरागः अलंकार और आभूषण आदि विचारके स्तरपर चित्रित हो उठते हैं।

### अङ्ग-प्रत्यङ्ग, वस्त्र, अङ्गराग, अलंकार-आभूषण

श्रीगणेशजीके अनेक विग्रह उपलब्ध होते हैं। वे बाल-गणपित, तरुणगणपित, भिक्तिविष्नेश्वर, लक्ष्मीगणपित, महा-गणपित, उच्छिष्टगणपित, हेरम्बगणपित, प्रसन्नगणपित, ध्वजगणपित, हरिद्रागणपित, एकदन्त, केवलगणपित आदि अनेकों रूपोंमें अभिन्यक्त निरूपित किये गये हैं। कहीं वे चतुर्भुज हैं तो कहीं द्विभुज, षोडशभुज, अष्टभुज एवं षड्भुज रूपमें चित्रित हैं। उनके शरीरका वर्ण कहीं अरुणोद्यकालीन सूर्यके रंगका बताया गया है तो कहीं वे शारदीय चन्द्रमाके समान खेत वर्णवाले अङ्कित हैं। कहीं वे स्वर्णिषक्तल हैं तो कहीं खेत और रक्तवर्णवाले चित्रित किये गये हैं। हेरम्ब-गणपित सिंहपर स्थित एवं पाँच मुखवाले अङ्कित किये गये हैं।

'सिंहोपरि स्थितं देवं पद्मवक्त्रं गजानगम्।' ( शिवंपरत्न २० वॉ अध्याय )

श्रीतस्वनिधि, मन्त्रमहोद्धि, मन्त्रस्तांकर, रूपमण्डन, शिल्परत्न, मन्त्रमहार्णव, अंग्रुमद्मेदागम, उत्तरकामिकागम, सुप्रमेदागम आदि अनेक प्रन्थोंमें श्रीगणेशजीके विभिन्न रूपोंके ध्यानका वर्णन प्राप्त होता है। 'वे प्रकृतिस्वरूप हैं, महत्तस्वरूप हैं, पृथ्वी और जलके रूपमें अभिव्यक्त हैं, दिगीशादि-रूपमें प्रकट हैं; असत् और सत्—दोनों ही उनके स्वरूप हैं; वे जगत्के कारण हैं, सदा विश्वरूप—सर्वत्र व्यापक गणेशजीको हम सब नमस्कार करते हैं। यथा—

प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम्। असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः सः॥ ( गणेशपुराण, उपा ० १३ । १२ )

सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशके सर्वोङ्गका वड़ा मनोरम ध्यान किया है—'मोतियों और रहोंसे उनका मुकुट जटित है, सम्पूर्ण शरीर हाल चन्दनसे चर्चित है, उनके मस्तकपर सिन्दूर शोमित है, गेलेमें मोतियोंकी माला है, वक्षःखलपर सर्प-यज्ञोपवीत है, बाहुओंमें बहुमूल्य रत्नजटित वाजूबद हैं। उनकी अंगुलियोंमें मरकतमणिजटित अँगूठी हैं। उनके लंबेसे उदरकी नामि चारों ओरसे सर्पोद्वारा वेष्टित है, रव्वजटित करघनी है, स्वर्णसूत्र-लंसित लाल वस्त्र हैं, मालपर चन्द्रमा है, दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ शोभामय हैं। ( द्रष्टन्य—गणेशपुराण, उपा॰ १४। २१-२५)

भगवान् गणेशके रूपका पार नहीं पाया जा सकता। गणेशमहिम्नःस्तोत्रभे रचियता महामित पुष्पदन्तकी भाषामें केवल इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक रूपोंमें अभिन्यक्त हैं—

'तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः।' ( गणेशमहिन्नःस्तोत्र ५ )

श्रीगणेशजी एकदन्त एवं महाकाय—विशाल शरीरवाले हैं । उनका रूप तप्तकाञ्चनकी प्रभाके समान प्रकाशित है—

> 'पुकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसंनिभम् ।' (पश्चपुराण, सृष्टि० ६६ । २)

> उनके शरीरपर नवकुंकुमका अङ्गराग शोभित है— 'कृताङ्करागं गवकुङ्कमेन'''''''''।' ( शारदातिलक १३ । १३५ )

(शिवपुराण)में उन्हें विशालकाय, सर्वामरणभूषित और रक्तवर्णका चित्रित किया गया है—

'रक्तवर्णं महाकायं सर्वाभरणभूषितम्।' (कैलाससंहिता ७।१६)

उनका वस्त्र रक्तवर्णका वताया गया है तथा कञ्चुक पीला कहा गया है। वे किरीट-मुकुटसे जाज्वल्यमान हैं।

रक्तवस्थरं वाथ इयामाभं कनकप्रभम्। पीतकञ्जुकसंछन्नं किरीटमुङ्कटोञ्ज्वलम्॥ ( उत्तरकामिकागम, पञ्चन्तवारिशक्तम पटल )

उनका वस्त्र पीले रंगका और रेशमी है—-'पीतकौरोयवसनो हाटकाङ्गदसूषणः।' (भणेशपुराण, उपा० २०।३२)

'त्रहावैयर्त्तपुराण'के गणपति-खण्डमें वर्णन उपलब्ध होता है कि 'गणेशजीको वह्निगुद्ध वस्त्र अग्निसे मिला था'— 'बह्विग्रुद्धं च वसनं ददी तस्में हुताशनः।'

( १३ । ९ )

श्रीगणेशजीके अङ्गपर शोभित उत्तरीय अनेक तारागणींसे यक्त व्योमकी शोभारे भी श्रेष्ठ कहा गया है-

### 'नानाताराङ्कितब्योसकान्तिजिदुत्तरीयकस्।'

( गणेशपुराण, उपा० १२ । ३७ )

श्रीगणेशजी मुझ और काले मृगका चर्म भी घारण करते हैं-

'मुञ्जकृष्णाजिनधरं' ( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । ३ )

श्रीगणेशजीके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्ग तथा अलंकार-आभूषण आदि उन्हींके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें सम्पूर्ण हैं, उन्होंके अभिन्यक्त पूर्ण विग्रह हैं। उन्हें अलंकार-

आमूषणोंकी प्राप्ति सूर्य, चन्द्र, वायु, लक्ष्मी, सावित्री और भारती आदिसे हुई है, ऐसा विवरण ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणपति-खण्डके तेरहवें अध्यायके ८ वेंसे ११ वें तकके क्लोकोंमें

मिलता है । उनके आभूषण खर्णनिर्मित चित्रित किये गये हैं । वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके वस्त्रींसे अलंकृत होकर उदयकालके सूर्यके समान दीप्तिमान

पडते हैं।

'···''ऐमभूषाम्बराद्यं सम्बद्दिनेशाभमीडे ।' गणेशं

श्रीगणेशजीके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्ग सर्वीभरणभूषित हैं---'चिंतामणिमयजटित हेमभूषण गण बजात।'

( मन्त्रमहोद्धि )

( महाकवि गुमानमिश्रकृत नैपध-काव्य-भाषा १ । १ )

उनके चरण-कमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी क्रपासे सम्भव है। उनकी चरणधूलि, जो इन्द्रके मस्तकके मन्दार-पुष्पके मकरन्दकणोंके सम्मिश्रणसे अच्णवर्णकी हो गयी है, समस्त विद्योंका नाश कर देती है। यथा-

देवेन्द्रमोलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः

हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः॥ हरन्ते विघ्रान ( वंगला 'स्तवनवचमाला' )

श्रीगणेशजोके चरणोंकी महिमाको व्यक्त करते हुए प्रार्थना की गयी है कि 'हे देव ! आपके दोनों चरणोंमें मन लगाकर मनुष्य विष्न और पीड़ासे उसी तरह संतप्त नहीं

होता, जिस तरइ प्रकाशित सूर्य-विम्बमें स्थित प्राणी कभी अन्धकार-वाधासे प्रस्त नहीं होता ।

स्थापयेदछित्रयुग्मे त्वदीये **लभेत** । पोडां जनो विद्यसंघान **छस**रसूर्यं विम्बे स्थितोऽयं विशाले ध्वान्तबाधां ध्वयं वा कभेत॥ (गणेशपु०, उपा० १३ । १३ )

श्रीगणेशजीने चरणोंमें शोभित मझीरको पद्मालया ढ़स्मीचे प्राप्त किया---

'मर्झीरं चापि केयूरं ददौ पद्मालया मुने।' ( ब्रह्मवैवर्त्त्र , गणपति ० १३ । १० )

उनके चरण बजते नृपुरोंसे सदा शोभित रहते हैं-'किञ्चिणीगणरणितस्तव चरणः ।'

( गणेशपु०, उपा० ४६ । २२३ )

उनके चरणोंमें ध्वजा, अङ्करा, ऊर्ध्वरेखा, कमल आदि चिह्नित रहते हैं। भगवती पार्वतीको उपर्युक्त चिह्नोंसे युक्त श्रीगणेराजीके चरण-कमलका दर्शन प्राप्त हुआ था-

'ध्वजाङ्करोध्वं रेखाब्जचिह्नितं पादपङ्कजम् ।' ( गणेशपु०, क्रीडा० ८१ । ३४ )

श्रीगणेशजीके चरण और उनमें शोमित तथा बजते न् पुरोंका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है; क्योंकि वे अनन्त हैं। असंख्य हैं । साक्षात् शिवजीका उनके सम्बन्धमें कथन है-

'योऽनन्तर्शार्थानन्तश्रीरनन्तचरणः स्वराट् ।' ( गणेशपु०, क्रीडा० ७९ । २७ )

श्रीगणेशजीके चरण और उनमें अलंकृत आभूषणोंका वर्णन उनकी कृपासे ही सम्भव है। ऋषि-सुनि और संत-महात्मा तथा रससिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनमें शोभित आभूषणोंकी तत्त्वानुभूति कर पाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराजने श्रीमद्भगवद्गीताको स्वरचित टीका—'शानेश्वरी'के पहले अध्यायमें श्रीगणेशजीके रूपके माङ्गलिक ध्यानमें सम्पूर्ण साहित्यको उनकी मनोहर मूर्ति स्वीकार किया है। महाराजकी उक्ति है-

'हे शन्दबस अक्षेष। ते चि मृर्ति सुवेष॥' ( धानेश्वरी १।३)

महाराजने शब्दब्रहा—साहित्यस्वरूप श्रीगणेशके ओंकार-रूपका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनके दोनों चरणोंको 'अकार' वताया है, उनका विशाल उदर 'उकार' है तथा उनके मस्तकका 'महामण्डल' 'मकार' है। अकार, उकार और मकारके योगसे ॐकार सिद्ध होता है, जिसमें समस्त साहित्य-संसार समाविष्ट है—

भकार चरण युगुल । उकार उदर विशाल ॥
मकार महामण्डल । मसकाकारों ॥
हे तिन्ही एक वटले । ते थें शब्दब्रह्म कवललें ॥
( शानेमरी १ । १९-२० )

संत समर्थ रामदासजीने 'दासबोघ'-प्रन्थमें श्रीगणेशजीके सगुण रूपका चिन्तन करते हुए उनके चरण और उनमें शोभित न्पुरों और बुँघुक्ओंका बड़ा भन्य चित्रण किया है— रूणझुणी बाजती नेपुरें। वांकी बोभाटती गजरें॥

घागिरियासहित मनोहरें। पाउलें दोनी॥
(दासबोध १।२।२३)

आशय यह है कि 'श्रीगणेशके चरणोंमें नूपुर हनझुन बज रहे हैं और पैंजनीकी झनकार हो रही है। धुँधुरुओंसे दोनों चरण मुशोमित हैं।

श्रीगणेशजीका किटदेश बड़ा रमणीय है। कमरमें पीताम्बर शोभित है। 'दासबोधंग्में उनके किटदेश, उदर, नाभि-कमल तथा आभरणकी मनोरम झाँकी मिलती है। तोंदपर साँपका पट्टा पड़ा है, वह थलथलाती है। साँपका फन फड़कता है और वह फुफकारता है, फन हिलाता है, जीभ लपलपाता है, नाभि-कमलपर कुण्डलित हैतथा एकटक देखता है। अनेक प्रकारके फूलोंकी माला गलेंसे उस नागतक लटकती है तथा हृदय-कमलपर रनजटित पदक है—

चतुर्भुज लम्बोदर। कांसे कासिका पीतांपर॥
फड़के दोंदिचा फणीवर। धुधुकार टाकी॥
ढोळवी मस्तक जिम्हा लाली। वालूनि बेंसला वेंटाली॥
उभारोनि नाभिकमलीं। टकमकां पाहे॥
नाना याति कुशममाला। ब्यालपरियंत रखती गलां॥
रस्नजित हृदय कमला। वरी पद्फ शोभे॥
( दासवीप १।२।१७—१९ )

श्रीज्ञानेश्वरने साहित्यमूर्ति गणेशजीके रूप-वर्णनमें कहा है कि 'व्यास आदि कवियोंका प्रतिभारूपी गुण ही जरीदार पटका अथवा कमरबंद है और इस पटकेपर घुँघुकओंकी झालर झलकती हैं —

तेथ ब्यासादिकांचि या मती। तेचि मेखला मिरवती॥ चोखालपणें झलकती। पल्लव सदका॥ ( शनेश्वरी १।९) श्रीगणेश्चजीके बड़े उदरकी नामिके चारों ओर सर्प आञ्चत हैं तथा विचित्र रत्नजटित कटिस्त्रसे उनकी शोभा समलंकृत है—

महाहिवेष्टितग्रुहन्नाभिज्ञोभि महोद्रम् ॥ विचित्रपरनखचितकटिस्त्रुविराजितम् । (गणेशपुराण, उपा० १४ । २३-२४ )

श्रीगणेशजीका कटिसूत्र स्वर्णनिर्मित है— 'फटिसूर्त्र काञ्चनीयम्।' (गणेशपु०, उपा० २०। ३३)

गणेशपुराणके क्रीडाखण्डमें वर्णन मिलता है कि देवताओंकी रतुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीने उनको दर्शन दिया था। उनके उदरमें ब्याल आवृत था—

'ब्यालवद्धोद्रं विभुम्।'( गणेशपु०, क्रीडा० ७८।३१)

श्रीगणेशजीद्वारा अहिंवेष्टन तथा उनके लम्बोदर होनेके अनेक प्रसङ्ग पुराणोंने उपलब्ध होते हैं। ज्ञह्यपुराणमें वर्णन मिलता है कि शिवजीने गणेशका नाम 'लम्बोदर रख दिया था। यद्यपि गणेशजी पूर्ण तृप्त थे, तथापि अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने लगें। उनकी बुद्धिमें बालस्वभावके कारण भाईके प्रति ईच्यों भर गयी थी। यह देखकर भगवान् शंकरने विनोदमें कहा—"विच्नराज! तुम बहुत दूघ पीते हो। इसलिये 'लम्बोदर' हो जाओ। 'ऐसा कहकर उन्होंने श्रीगणेशजीका नाम 'लम्बोदर' रख दिया।"

पपौ सानं मातुरथापि तृप्तो यो भ्रातृमात्सर्यंकषायबुद्धिः । कम्बोद्रस्त्वं भव विष्नराज लम्बोद्रं नाम चकार शम्भुः ॥ ( ब्रह्मपुराण ११४ । ११ )

महर्षि ब्यासने लम्बोदर एवं विशालक्षरूपमें भीगणेशजीकी स्तुति की है—

'लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्।' ( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । २ )

श्रीगणेशजीका वक्षःस्थल स्यूल—विशाल है। पार्वतीजीके पूजनसे प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट हो गये। पार्वतीने उनके स्यूल वक्षका दर्शन किया—

.....स्थूळवक्षसमीश्वरम्।' ( गणेशपुराण, उत्तर० ८१। ३३ )

उनके वक्षःस्यलपर नागयशोपवीत शोभित रहता है— 'सपँयञ्चोपवीतिनम् ।' ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२ )

( १ 1 १४ )

शुक्क यशोपवीतका वर्णन श्रीगणेशजीके गमिकागमःमें उपलब्ध होता है—

सर्वाभरणभूषितम् ।' 'शुक्रयज्ञोपवीतं च

( पञ्चचत्वारिंशत्तम पटल )

उनके कण्ठमें रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा पुष्पोंकी मालाएँ शोभित हैं। उन्हें कण्ठभूषण सावित्रीसे मिला तथा हारकी प्राप्ति भारतीसे हुई-

**कण्ठभूषां च सावित्री भारती हारमुज्ज्वलग्**।'

( ब्रह्मवैवर्त्तं , गणपति ० १३ । ११ )

ब्रह्माने मोतियोंकी मालासे विलसित श्रीगणेशके कण्ठका ध्यान किया था-

'मुक्तादामळसस्कण्ठम्।'( गणेशपुराण, वपा० १४ । २२ ) समर्थ रामदासजीने गणेशजीके गलेमें शोभित पुष्पमाला-

का वर्णन किया है-

'नाना याति कुश्चममाका'''हरुती गलां।' (दासबोध १।२।१९)

श्रीगणेशजी अपने कण्ठमें माणिक्यमाला घारण करते

हैं। इसको उन्होंने चन्द्रमासे प्राप्त किया था-'माणिपयमालां

( ब्रह्मवैवर्त्त्व, गणपतिव १३ । ८ )

वे मुण्डोंकी माला भी घारण करते हैं । ऐसा वर्णन मिलता है कि श्रीनारदकी सम्मतिसे त्रिपुरासुरको हरानेके लिये शिवजीने दण्डकवनमें घोर तप किया था। उनके मुखसे

एक श्रेष्ठ पुरुष निकलकर प्रकट हो गया। शिवजीने देखा कि उसके पाँच मुख हैं, दस हाथ हैं, ललाटमें चन्द्रमा है, वह

चन्द्रमाके समान प्रभासे युक्त है। उसने मुण्डोंकी माला पहन रक्खी है, उसके सपोंके गहने हैं एवं वह मुकुट तथा बाजूबंदसे भूषित है। वे पञ्चमुखिवनायक थे-

ततक्षस्य मुखाम्भोजाज्ञिगैतस्तु पुमान् परः॥ दशसुजो लकाटेन्दुः शशिप्रभः। पञ्चवनत्रो मुकुटाङ्गद्भूषणः ॥ सर्पभूषो

( गणेशपु०, उपा० ४४ । २५-२६ )

भीव्यासजीने 'चित्रमालाविभूषणम्' कहकर उनकी वन्दना की है। आश्चय यह है कि वे अनेक प्रकारकी

भालाएँ पहनते ई-

मुण्डमाकः

चित्रमाद्याविभूयणम् । चित्ररलविचित्राज्ञं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ धमरूपभरं देवं

( पश्चपुरात्र, खडि० ६६ । ६ )

महाकवि चन्दबरदाईने अपने 'प्रश्वीराजरासों)में श्रीगणेशस्तवनके प्रसङ्गमें उनको गुजाहार धारण करनेवालेके रूपमें चित्रित किया है---

सीस जा मद गंध राग रुचियं, अलि भूव आच्छादिता। गुंजाहार गुनंजयाय गुन जा, हंझा पया भासिता॥ अग्रे जा श्रुति कुंडलं करि कर !, धुंदीर उदारगं। सोऽयं पातु गणेस-सेस सफलं प्रिथराज काव्यं कृते॥

'भ्रमरोंने जिनके मद-गन्धयुक्त भालखल और भुकुटीको अनुराग और रुचिसे आच्छादित किया है, जिनके गर्छपें गुजाहार शोभित है, जो अपने गुणोंते गुणियोंको वदामें कर ठेते हैं, जिनके पैरोंमें छंझा--एक प्रकारका आन्एण शोभित है, कानोंमें कुण्डल हैं, हाथीकी सूँड़के समान जिनकी उन्नत सुँड़ है, ऐसे प्रलयकालमें भी स्थित रहगेवाछे श्रीगणेश पृथ्वीराज-काव्यकी रचनामें मेरे सहायक बने ।)

गणेशजीके अनन्त चरण हैं, अनन्त सिर हैं तो अनन्त कर भी हैं, उनके ये कर-हाथ उपयुक्त आभरणों, अलंकारों और आयुधों तथा मुद्राओंसे विभूषित हैं---

'पाशाङ्करोष्टद्शनान् द्धानं करपञ्चर्तः ॥' ( शिवपुराण, कैलाससंहिता ७ । १६ )

उनके हस्तके सम्बन्धमें ध्यान करनेके ळिये अनेक प्रकारके विवरण 'श्रीतत्त्वनिधिं आदि प्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं। श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है-

> पाशाङ्कशाप्पकपित्थजम्बू-स्वदन्तशालीक्षुमपि

स्त्रहस्तैः धत्ते यस्तरणारणाभः

> पायात् स युष्मांस्तरूणी गणेशः ॥ ( श्रीतत्त्वनिधि )

हेरम्ब-गणपतिके ध्यानमें अभय और वरद मुद्रायुक्त इस्तका वर्णन मिलता है---

अभयवरदहस्तः पावादन्ताक्षभाळा-सृणिवस्यु द्धानी मोदकं च। सुद्धरं

फकमधिगतसिंहः पञ्चमातङ्गचक्त्री गणपतिरतिगौरः पानु

हेरम्बनासा ॥ ( भोतत्त्वनिधि )

ति अं २३---

त्रमर्थ रामदासजीने चतुर्भुज गणेशके हाथकी शोभाका किया है---

ों में फरश आणी कमल। अंकुश तीक्ष्ण तेजाल। कि करीं मोदक गोल। तयावरी अति प्रीति॥ (दासवीध १।२।२०)

ग्राय यह है कि हि देव ! आपके हाथोंमें परशु और शोभित हैं, तीक्ष्ण अङ्कुश चमक रहा है । एक हाथमें दिक है, जिसपर आपकी बहुत प्रीति है ।' गिणेशजीके हाथोंमें रत्नजटित ॲगूठियोंकी शोमा नोहर है । श्रीगणेशजीको अङ्कुळीयककी प्राप्ति वायु-हुई थी—

ायू रत्नाङ्गुलीयकम्॥'(मद्मवैवर्त्त०, गणपति० १३। ९) गेशपुराणमें भी उनकी रत्नसंयुत सुद्रिकाका उल्लेख है—

हुरन्मरकतञ्जाजदङ्खुछीयकशोभितम् ।' ( ज्या० १४ । २३ )

गणेशजीके हाथकी कर्लाईमें सुन्दर वलय—कङ्कण कङ्कण क्षीरसागरसे उत्पन्न दिव्यरत्नोंसे निर्मित गत् भगवती लक्ष्मीसे ये उन्हें प्राप्त हुए थे। गेदोन्नवसद्भन्नरचितं वल्यं वस्म्। ( महानैवर्त्त०, गणपति० १३। १० )

वती ढक्ष्मीने उन्हें केयूर—मुजबंद दिये थे— ••••केयूरं ददी पद्मालया सुने।' (अह्मवैन्तं०, गणपति० १३ । १०)

वाहुभूषण बहुमूल्य रत्नोंसे जटित हैं—ऐसा णमें वर्णन मिळता है। ब्रह्माजीद्वारा उनके रूपका गा गया है—

्रव्यंस्त्नचिटतचाहुभूषणभूपितम् ॥' ( उपा० १४ । ३२ )

गुपुराणमें ही उनके सोनेके अङ्गद—वान्वंदका भी ह्या है—

क्राङ्गद्रभूषणः ध्रुं ( प्रपा० २०। ३२ )

श्रीगणेशाजीके मुखमण्डल और उसमें शोभित विभिन्न आभरणोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन समर्थ रामदासद्वारा 'दासबोध' में गणेश-स्तुतिके प्रसङ्गमें प्रस्तुत किया गया है। र समर्थका कथन है कि 'उनका भन्यरूप और भीममू महाप्रचण्ड है। विस्तीर्ण और उन्नत मस्तक सिन्दूरसे चर्चि है। उनके गण्डस्वलसे अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ निकल्ती और भ्रमर उसपर गुङ्गार करते हैं। सूँड्र सरल और मुझी है उनके अभिनव कपोल शोभित हैं। अधर लंबा है, उसमें क्षण-क्षणमें तीक्षण मद टपकता है। वे चौदहों विद्याओं स्वामी अपनी छोटी-छोटी आँखें हिला रहे हैं और उनके कोमस्त वथा लचीले कान फड़फड़ा रहे हैं। उनका रस्नजटित मुकुट झलमला रहा है और उसपर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे हैं। उनके कुण्डलों में जड़े नीलम चमक रहे हैं। हट और ग्रम रहे हैं। उनके कुण्डलों से जड़े नीलम चमक रहे हैं। हट और ग्रम स्वर्णपत्र चमकते हैं—

प्रचंड । वितंड। भीमसृतिं माहा रूप भच्य चर्चिका ॥ मस्तर्की उदंड। सिंधूर विस्तीर्ण गंडस्थर्छे । परिसळें। धबथवां गलती सुगंध नाना षरपदकुलं । श्रंकार-शब्दें तेथें भावाले । अभिनव मुंडीव सरलें । शोभे शंहादंड मंदसत्वी ॥ गळे। क्षणक्ण तीक्ष्म <del>छं</del>वित अधर चौदा विद्यां चा गोसावी। हरस्व लोचन ते हिलावी। कर्णधापा ॥ फडकावीं। फडें फडे **ल**वलवित रस्नलचित सुगुटी झलील। नाना सुरंग फांफती कील। इसमक्ती ॥ जडले नील । चरी कुंडले त्ररूपती रत्नखचित हेमक्ट । सहट । গ্রন্থ दंत तया तलवटीं पत्रं नीट। तलपती लघुलघू ॥ ( १ 1 2 1 १0- १4)

बाटदब्रह्म--साहित्यमृति गणेशजीके उपर्युक्त मुखमण्डल की शोभाका वणन आलंकारिक भाषामें संत शनिश्वरने अपनी शनिश्वरीमें प्रस्तुत की है। महाराजका कथन है कि है देव! महासुखके परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाला निमंख सुविचार ही आपका सरल शुण्ड-दण्ड है। मतभेदोंका परिहार करानेवाला संवाद ही आपका अखण्डित और शभ वर्णवाला दाँत है। उन्मेप अथवा शनतेजके स्प्ररण आपके चमकते सूक्ष्म नेत्र हैं। मुक्ते ऐसा जान पड़ता है जि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा ही दोनों कान है और हत्वीं होनों कानीपर मुनिकपी भ्रमर गण्डसक्से बहनेवां हे

वोषरूपी मद-रसका पान करते हैं। तत्त्वार्थरूपी प्रवाल-से चमकनेवाले द्वेत और अद्वेत दोनों गण्डस्थल हैं। ये दोनों बहुत ही संनिकट होनेके कारण मिलकर प्रायः एक-से हो गये हैं। ज्ञानरूपी मकरन्दसे ओतप्रोत दसों प्रमुख उपनिषदें ही मधुर सुगन्धवाले पूलोंके मुकुटके समान मस्तकपर शोमित हैं?—

देखा विवेकवंतु सुविमलु तोचि ञ्चंडादंड सरलु ॥ जेथ परमानन्दु केवल ब्रह्मसुखाचा ॥ तरी संवादु तोचि दशजु जो समता श्रभवर्ष ॥ उन्मेष देवी सुक्ष्मेक्षण विध्नराजु **म**जअवगमलिया दोनी सीमांसा श्रवणस्थानीं ॥ बोधमदासृत अलीसेविती सुवी प्रभेय सुप्रभ द्वैताद्वैत तेचि निकंभ ॥ प्रवाळ महिसे पु क्वरत इभ मस्तकावरी ॥ दशोपनिषदें जियें उदारें ज्ञान मफरन्दें॥ उपरि तियें कुसुमें सुगटीं सुगंधें शोभती मर्ली ॥ ( १ 1 १४-१८ )

मतङ्गानन श्रीगणेशजीकी सुँड और उनके दाँतकी महिमा अकथनीय है। महाकवि गुमानमिश्रने अपने नैषधकाव्य (भाषा)में भगवान् मतङ्गाननका स्तवन किया है—

गान सरस अिल फरत परस मद मोद रंग रिच । उचटत ताल रसाल फरन चल चाल चोप सिच ॥ चिंतामणिमय जटित हेम भूपण गण बज्जत । चलत लोलगति भृदुल अंग नव तुंद बसज्जत ॥

लखि प्रणति समय मुख तात को विहेंसि मातु लिय लाय उर। जय जय मतंग-आनन अमल जय जय जय तिहुँ लोक गुर॥

श्रीगणेशजीकी सुँड ऐरावत आदि दिवपालोंके मनमें भी भय पैदा कर देती है—

'पुरावतादिदिक्षालभयकारिसुपुष्करम् ।'
( गणेशपु०, च्पा० १२ । ३८ )

शीगणेशजी अपनी सूँड्से विनोद करके ब्रह्मा आदिके मनमें आनन्दका खजन करते हैं । श्रीब्रह्माजीको खप्तमें प्रलयका दर्शन हुआ । उन्होंने जड़में बट्युअ देखा । उसके पर्वेपर बाल्मणेश दील पड़े। उन्होंने अपनी सुँड्से ब्रह्माजीपर जल फॅका; वे गणेशजीके इस विनोदसे नि तथा आनन्दित होकर जो र-जोरसे हॅंसउठे। ब्रह्माकी उक्ति

एकदन्तं नरवपुर्गंनास्यं तेजसा ज्वलत् । रष्ट्रेंवं तर्कयामास वालकं कथमत्र वे ॥ पुष्करेण च वालोऽसौ जलं मन्मस्तकेऽिशपत् । ततोऽहमाजहासोच्चेश्चिन्तानन्दसमन्वितः ॥

( गणेशपुराण, उपा० १५। ६

श्रीगणेशजीकी सूँड कमल-मालासे अलंकृत कही है । इन्द्रके तपसे प्रसन्न होकर निखिलदेवमूर्ति हि शोभित गणेशजीने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट कि उनका शुण्ड-दण्ड बहुत मोटा और लंबा था। उनके कमलके समान थे। भालदेश कमलकी मालासे सुशोभित थ

यः पुष्कराक्षः पृथुपुष्करोऽपि

बृहत्करः पुष्करशान्तिमानः।

आविर्वभूवास्त्रिछदेवमूतिः

सिन्दूरशाली पुरतो मधोनः॥ (गणेशपु०, उपा० ३४।

अक्षरगणपतिके रूपके ध्यानमें उनकी सूँड मोद युक्त निरूपित की गयी है—

> 'पुष्करें मोदकं चैव धारयन्तमनुसारेत्।' ( श्रीतस्वर्नि

महाकवि रत्नाकरने श्रीगणेशजीकी सूँड्का व निरूपित करते हुए कहा है कि 'उनकी सूँड्के संचाल दुःख-दास्ट्रिय विनष्ट हो जाते हैं, पाप और दुर्भाग्य डर्ग मार्गसे अलग हट जाते हैं। अपने भक्तोंको आनिक् करनेके लिये गणेश अपनी माँकी गोदसे मचलकर उ पड़ते हैं?—

केते दुख दारिद बिलात सुंड-चालन में,

कसमस हालन में केते पिचले परें
कहें रतनाकर दुरित दुरभाग भागि,

मग तें विलग बेगि त्रासनि चले परें
देखि गननाथ जू अनाथिन कीं जोरे हाथ,

थपकत माथहूँ न नेकु निचले परें
मोदक लें मोद देन काज जब भक्तनि कीं
गोद तें उमा के मचलाइ विचले परें

( गणेशाएक ७

भ्रीगणेशजीको 'वक्रतुण्ड' कहा जाता है। 'वक्रः मायारूप कृत है और 'तुण्ड' ब्रह्मवाचक । उनके 'वक्रतुण्ड' कहे कि कारणका उल्लेख 'महलपुराण'में हुआ है—

मायासुकं मोहयुतं तसाद् वक्रमिति स्मृतम्। तुण्डं ब्रह्म तयोयोंगे वक्रतुण्डोऽयमुच्यते॥ फण्ठाभो मायया युक्तो मस्तकं ब्रह्मवाचकम्। वक्राख्यं तस्य विप्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः॥

'भायामय सुख मोहयुक्त हैं; अतः वह 'वक' कहा है, 'तुण्ड'-शब्द ब्रह्मका बोधक हैं । उन दोनोंका होनेसे ये गणेश 'वक्रतुण्ड' कहलाते हैं । उनके कण्ठके का भाग मायायुक्त—'वक्त' है और तुण्ड ( मस्तक ) शचक हैं; इस कारण ये 'वक्रतुण्ड' हैं।"

भगवात् गजाननकी सूँ इदाहिने तथा बार्ये—दोनीं मुड़ी हुई निरूपित की जाती है। विशेषतः यह बार्ये ही मुड़ी रहती है। श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक मिट्स ऑफ हिंदू आहको नोप्राफी के प्रथम खण्डमें जर किया है कि श्रीगणेशजीकी सूँड जब दक्षिण ओर रहती है, तब उन्हें तमिल भाषामें 'बलम्बुरि' कहा जाता रि बार्यी ओर मुड़ी रहनेपर वे 'इडम्बुरि विनायक' कहे हैं। 'बलम्'को दक्षिण और 'इडम्'को बार्यों कहा है।

श्रीमणेशजी 'एकदन्त' कहे जाते हैं । उनका मुख एक राँतसे अलंकत है । एकदन्त-गणपित प्रकृति-पुरुषकी गांके प्रतीक अथवा द्योतक हैं । उनके एकदन्त होनेका कि निरूपण मुद्गलपुराणमें उपलब्ध होता है । 'एक' का प्रतीक है और 'दन्त' मायाचालक सत्ताका सूचक है । सहाकिं रन्नाकरने अपने एक किंवत्तमें श्रीगणपितके न्तकी महिमाका बर्णन करते हुए कहा है कि 'एक सारे पापोंका नाश करता है, दूसरे दाँतकी सत्ताकी एकता ही नहीं रह जाती'—

एक दंत सकल दुरंतिन को अंत करें, दंत दूसरे की तंत तनक रही नहीं।। (गणेशास्त्र ५)

महाकवि केशवदासने श्रीशिवजीके पुत्र गणेशजीके हे कीर्तिका वर्णन किया है और उसके विष्नविनाशक श्राकाश डाका है— सत्त्व सत्त्व गुन को कि सत्य ही की सत्वा सुभ,

सिद्धि की प्रसिद्धि की सुबुद्धि-वृद्धि मानिये। ज्ञान ही की गरिमा कि महिमा विवेक की कि

दरसन ही को दरसन उर धानियै॥ पुन्य को प्रकास बेद-बिद्याको बिकास किथीँ,

असको निवास 'केसोदास' जग जानियै।

मदन-फदन-सुत-बदन-रदन कियौं,

विधन-बिनासनकी बिधि पहिचानियै॥

(क्विप्रिया १।३)

श्रीगणेशजीके एकदन्त होनेकी अनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं। उनमेंसे दो कथाएँ दी जाती हैं। एक कथामें यह बताया गया है कि गणेशजीसे गजासुर देत्यका युद्ध हुआ; इसमें उनका दाहिना दाँत टूट गया। उन्होंने उससे गजासुरपर प्रहार किया और वह मूषक बनकर भागने लगा। गणेशजीने उसको पकड़कर अपना बाहन बना लिया। दूसरी प्रमुख कथा परशुरामजीसे सम्बन्धित है। ब्रह्मवेबर्स और बहाण्डपुराणमें इसका वर्णन मिलता है। श्रीविष्णुने भगवान् शंकरसे कहा कि 'परशुरामजीके फरसेसे जब इनका (श्रीगणेशजीका) एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवश्य ही 'एकदन्तः नामवाले होंगे।''

पर्शुंना पर्शुंरामस्य यदेकदन्तस्वण्डनम्। भविष्यति निश्चयेन चेकदन्तामिषः शिछः॥ ( ब्रह्मवैवर्त्ते०, गणपति० ६ । ९६ )

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणके गणपित-खण्डमें वर्णन है कि परशुरामने शिवजीके परशुसे कार्तवीर्यका वध किया और उन्हें
प्रणाम करनेके लिये वे कैलास गये। उस समय शंकरजी
पार्वतीके साथ अन्तःपुरमें थे, अतः गणेशजीने उन्हें भीतर
जानेसे रोक दिया। परशुरामजीने उनपर फरसा उठा
लिया। गणेशजीने परशुरामके शिवजीद्वारा प्रदत्त अस्त्रको
अमोघ करनेके लिये अपने वार्य दाँतसे पकड़ लिया। तव
महादेवजीके बलसे वह फरसा गणेशजीके दाँतको समूल काटकर परशुरामजीके हाथमें लीट आया। वह दाँत रक्तसे
सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा। ऐसा लगता
था, मानो गेचने युक्त स्फटिक-पर्वत गिर पड़ा हो—

पितुरव्यर्थेनलं च ह्युः गलपतिः स्वपम्। चम्राड बासङ्ख्येन नामं स्पर्वं कहार हः।। पपात भूसौ दन्तश्च सरक्तः शब्दसुन्चरन् । यथा गैरिकयुक्तरुच महास्फटिकपर्वतः ॥ (ब्रह्मवैवर्त्तः ), गणपति ४३ । ३३, ३६ )

उपर्युक्त कथा ब्रह्माण्डपुराणके मध्यभागके तृतीय उपोद्धातके बयालीसवें अध्यायमें भी वर्णित है । गणेशजी 'एकदन्तः'-संज्ञासे विभूषित हो गये । विष्णुने पार्वतीसे कहा कि ''आपके पुत्रका 'एकदन्तः' नास वेदोंमें विख्यात है, सभी देवता उन्हें नमस्कार करते हैं।''

> पुत्राभिधानं तेदेषु पश्य वत्से वरानने। एकदम्त इति ख्यातं सर्वदेवनमस्कृतम्॥ (ब्रह्मवैवर्त्त०, गणपति० ४४। ८३)

श्रीशंकराचार्यने अत्यन्त रमणीय दन्तकी शोभाते युक्त श्रीएकदन्तका चिन्तन किया है—

नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकारमज
मचिन्त्यरूपमन्तद्दीनसन्तरायकुन्तनम् ।

६दन्तरे निरन्तरं वसन्तभेव योगिनां

तसेकदन्तमेव तं विजिन्तयामि संततम्॥

(श्रीगणेशपब्रस्त-५)

आचार्यका स्तवन है कि 'जिनकी दन्तकान्ति अत्यन्त रमणीय है, जिनका रूप अचिन्त्य है, जिनका अन्त नहीं है, जो योगियोंके हृदयमें सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन मृत्युंजयनन्दन, विद्नेश्वर, एकदन्तका चिन्तन करता हूँ।

श्रीगणेशजीके गण्डस्थल—कनपटीकी अद्भुत शोभा है। उसपर विलसित मद-गन्धसे छुन्ध मधुपोंका दल रमणशील है। एक श्लोकमें उनके गण्डस्थलके सीन्दर्यका इस प्रकार वर्णन है—

सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवद्नं लग्बोद्रं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मद्गन्धलुन्धमधुपन्यालोलगण्डस्थलम् । दन्ताधातविदारितारिरुधिरेः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्॥ (वंगला स्वकनचमाला)

श्रीगणेशजीकी नाक यड़ी शोभामयी है। उसका वर्णन यों मिलता है---

> 'सुनासं शुक्रवदनं स्थूळवक्षसमीक्षरम् ।' (गमेसप्राणः हीज्ञाः ४३ । १३ )

वे तीन नेत्रोंसे विभूषित कहे गये हैं । इसका भी उपर्युक्त संदर्भगत रलोकमें ही वर्णन है—

> 'षद्भुजं चन्द्रसुभगं लोचनत्रयभृपितम्।' (गणेशपुराण, जीडा० ८१। ३३)

ऐसे तो गणेशजी अनन्त श्रुति और नेत्रोंसे सम्पन्न हैं, पर वर्णन तीन नेत्र और दो ही कानोंका उपलब्ध होता है—

'अनन्तश्रुतिनेत्रइच' (गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २८ )

श्रीन्यासजीने उन्हें 'चारकर्णविभूषितः कहा है। उन्होंने भ्रीगणेशजीकी वन्दना की है—

> गजवन्त्रं सुरश्नेष्ठं चारकर्णविभूषितम्। पाबाङ्कराधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्॥ (पबपुराण, सप्टि० ६६ । ७)

'उनके कर्ण-कुण्डलेंसे तेज झरता रहता है। ऐसा बगता है, मानो वे दो सूर्यविम्ब हों)---

> 'कुण्डके प्रावहच्छुत्योः सूर्यंबिम्बे इवापरे ॥' ( गणेशपुराण, उपा० २१ । ३३ )

मणिकुण्डलेंकी प्राप्ति गणेराजीको सूर्यसे हुई धी---'सूर्यरच मणिकुण्डले ।' (बह्मवैवर्त्तपु०,गणपति० १३।८)

श्रीगणेशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे विभूषित रहता है---

> सुकुटेन विराजन्तं सुक्तारत्नयुजा द्युभम्। रक्तचन्दनलिसाङ्गं सिन्दूरास्णमस्तकम्॥ (गणेशपुराण, उपा० १४ । २१)

उनके मस्तकपर कस्त्रीका भव्य तिलक शोभित रहता है। देवताओंकी स्तृतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीके प्रकट होनेके प्रसन्नमें इसकी पृष्टि होती है—

> 'श्चद्रघण्टाकणत्पादं कस्त्रीतिलकोज्ज्वलम् ।' ( गणेशपुराण, क्रीडा० ७८ । ३१ )

श्रीगणेशजी अपने विराट् रूपमें अनन्तशीर्षयुक्त हैं— यो देवः सर्वभृतेषु गृहश्चरित विश्वकृत्।

योऽनन्तशीर्पानन्तश्रीरनन्तचरणः स्वराद्॥ (गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २७)

भीगणेशजीके मस्तकका अञ्चार चन्द्रमा है, जिसका वर्षन याँ उपक्रम होता, है— 'भाकचन्द्रं कसद्दन्तं शोभाराजरकरं परस्।' (गणेशपुराण, उपा० १४ । २५ )

श्रीव्यासजीने बालचन्द्रमाचे शोभित मस्तकवाले श्रीगणेशकी वन्दना की है—

> 'बालेन्दुफलिफामोर्लि वन्देऽहं गणनायकस्।' ( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । ३ )

रहीम खानखानाने शिशु-शशिसे अलंकृत मस्तकवाले शृद्धि और सिद्धिके विधायक, निर्मल-बुद्धिके प्रकाशक तथा विध्नोंके नाशक श्रीगणेशजीकी वन्दना की है—

> बन्दहुँ विघन-चिनासन, ऋधि-सिधि ईस । निर्मेल बुद्धि-प्रकासन, सिसु-सिस-सीस ॥ ( रहीमरत्नावली )

श्रीगणेशजीके मस्तकका आभूषण रत्नजटित मुकुट है। उसका वर्णन यों मिलता है—

> 'रत्नकाञ्चनपुक्तावन्मुकुटभ्राजिमस्तकः ।' ( गणेशपुराण, उपा० २० । ३२ )

उन्हें किरीटकी प्राप्ति कुवेरसे हुई थी । जैसा कि उन्लेख है—

'कुबेरइच किरीटकम् ।'( ब्रह्मवैवर्तपुo, गणपतिo १३। ८)

श्रीगणेशजीके आभरणोंका वर्णन पूर्णरूपमे करना बहुत ही कठिन है। यहाँ जितना वर्णन सम्भव हो सका है, उतनेहीमें संतोष करना पड़ता है।

#### आयुध आदि

श्रीगणेशजी विष्नोंके नाशक हैं। उनके असंख्य आयुष हैं, जिनका उपयोग निस्संदेह विष्नोंको नष्ट करनेके लिये निरन्तर होता रहता है। प्रधान रूपसे आयुध दस कहे गये हैं। वे वज्र, शक्ति, दण्ड, खड़ा, पाश, अङ्कुश, गदा, त्रिशूल, पद्म और चक्र हैं। शक्ति और गदाकी गणना स्त्रीलिङ्गमें है। चक्र और पद्म नपुंसकलिङ्गमें परिगणित हैं तथा शेष छः आयुध पुँछिङ्गमें गणित हैं—

दशायुधप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये लक्षणप्वैकम्। वज्रं शक्तिं च दण्डं च खङ्गं पाशं तथाङ्कुशम्॥ गदा त्रिशूलं पद्मं च चक्रं चेति दशायुधम्। ॐ ॐ जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपद्मे नपुंसके। शेषाः पुमांसो विज्ञेयास्त्वष्टतालविनिर्मिताः॥ त्रिपुरासुरको पराजित करनेके लिये नारदके उपदेशसे तपद्वारा शिवजीने गणेशजीको प्रसन्न कर लिया। वे उनके सामने प्रकट हो गये। वे पञ्चमुख विनायक थे। वे दस भुजाओं और आयुषोंसे युक्त थे—

पञ्चयक्त्रो दशसुको ललाटेन्दुः शशिप्रभः। सुण्डमालः सर्पभूषो सुकुटाङ्कदमूषणः॥ अग्न्यर्कशशिनो साभिस्तिरस्कुर्वन्दशायुधः। (गणेशपुराण, उपा० ४४ । २६-२७ )

समर्थ रामदासने उनके हाथोंमें भूषित परशु, कमल और अङ्कराकी शोभाका वर्णन किया है—

'बांभे फरना आणि कमल । अंकुत्त तीक्ष्ण तेजाल ।' ( दासवीध १ । २ । २० )

श्रीगणेशजीके हाथ उपर्युक्त दस आयुघोंसे विभूषित होनेके साथ-ही-साथ ध्वजा, वाण, धनुष, कमण्डल, इसुदण्ड, दत्त, मुद्गर आदिसे भी युक्त हैं तथा वे श्रीगणपति अनेक श्रीविग्रहोंमें वर्णित हैं। श्रीगणेशजीके प्रायः सभी श्रीविग्रहोंके हाथमें अङ्कुश रहता है। श्रीव्यासजीने अङ्कुशचारी गणेशकी वन्दना की है—

'पाशाञ्जराधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्॥' ( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । ७ )

श्रीगणेशजी अङ्कुश अपने पिछले दाहिने हाथमें घारण करते हैं। 'श्रीतत्त्वनिधिंग्में श्रीसंकष्टहरणगणपितिके भ्यानमें कहा है—दक्षेऽङ्कुशकरदानं वामे पाशं च पायसं पात्रम्। एएलीमेन्ट्रम् ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफींग्के प्रथम खण्डमें उल्लेख है कि कालडीमें श्रीशारदादेवीके मन्दिरमें स्थापित श्रीगणेश-विग्रहके पिछले दाहिने हाथमें अङ्कुश शोमित है। यह उन्मत्त उच्लिष्टगणपितका विग्रह है। अङ्कुशकी गणना पुँक्लिङ्क आयुधोंमें है। श्रीगणेशका तान्त्रिक ध्यान है—

सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपद्येदंधानं दन्तं पाताङ्कृतेष्टान्युरुकरविलसद्वीजपूराभिरामम्॥ बालेन्दुद्योतिमोलिं करिपतिवदनं दानपूराईगण्डं भोगीन्द्राबद्धभूपं भजत गणपति रक्तवस्राङ्गरागम्।

( शारदातिलक १३ । ३-४ )

उपर्युक्त रहोकके भाष्यमें राघवभट्टने ऊर्ध्वस्य वाम करमें अङ्कुश और दक्षिण करमें पाशकी स्थिति निरूपित की है— 'ऊर्ध्वस्थवामदक्षयोरहुशपाशों।'

हुमी तरह हारदातिककड़े निरहवें पटलके ७० वें स्लोकहे

भाष्यमें राघवभट्टने उपर्युक्त कथनकी पुष्टि की है। पुष्कर गणेशके ध्यानमें उन्होंने चित्रण किया है—'ध्याने तु दक्षें पाशः वामे अङ्कशःः ।''।' गणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्में श्रीगणेशजीद्वारा पाश और अङ्कश धारण करनेका उल्लेख है—

'पाशमङ्कराधारिणम् ।'

श्रीगणेशके शब्दब्रहा—साहित्य रूपका वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वरने न्यायशास्त्रको उनका अङ्कुश स्वीकार किया है—

'नीतिभेदु अंकुशु।' ( ज्ञानेश्वरी १। ११)

श्रीगणेशजीके हाथमें शोभित दूसरा प्रधान आयुध पाश है। उपर्युक्त कालडीस्थित शारदादेवीके मन्दिरमें विद्यमान गणेश-विग्रहके पिछले बायें हाथमें पाशका निरूपण किया गया है। रूपमण्डनमें मूषकारूढ़ हेरम्ब-गणेशके बायें द्याथमें पाशका वर्णन मिलता है—

'वामे कपाछं वाणाक्षपाशं कोमोदर्की तथा।' पाशको सात फणोंसे युक्त नरसर्पीकार एवं पुच्छयुक्त बताया गया है—

'पाशस्ससफणस्सपैपुरुषः पुरुछसंयुतः ।' (विण्णुभमोत्तरपुराण)

पदा धारण करनेवाले श्रीगणेशका ध्यान है—

'हस्तैः स्वीयेर्दंधतमरविन्दाङ्कशौ रत्नकुम्भस्।'

( शारदातिलक १३ । ७९ )

श्रीगणेशजो परशु-आयुधसे भी विभूषित कहे गये हैं। सर्वकामद गजाननका ध्यान है—

दन्तं च परशुं पन्ने मोदकांश्च गजाननः।
गणेशो मूपकारूदो विश्राणः सर्वकामदः॥
श्रीज्ञानेश्वर महाराजने शन्दत्रहा गणेशके ध्यानमें तर्कशास्त्रको भरशुं माना है—

'तरी तर्छ तोचि फरछ।'( शने भरी १। ११) श्रीगणेशजीया द्यां वेतालंधे शोभित रहता है। नीर विष्नेशके १६ दायों में से एकमें वेताल है—

वेतालनकिंतरहार्मुक्रोटलन्न-

सद्वाङ्मसुद्ररगदाः जनागपाशान् । ( व्याक्मसीवि ) 'गदा' दस आयुधोंमेंसे एक है। गदाकी गणना स्त्री आयुधोंमें है। इसका वर्ण 'पीत' कहा गया है— 'गदा पीतप्रभा कन्या सुपीनजघनस्थला।' (विष्णुधर्मोत्तरप्

'एलिमेंट्स् ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी'के खण्डमें उल्लेख है कि वराहपुराणमें गदाको अधर्मका करनेवाली कहा गया है।

महागणपतिका गदायुक्त ध्यान है—
बीजापूरगदेश्चकार्मुकलसचकाव्जपाशोत्पलबीह्ममस्विविषाणरत्नकलशान् हस्तैवेहन्तं भजे।
(श्रीतन्त्वी

श्रीगणेशजीके हाथको शूल तथा त्रिशूलसे : निरूपित किया जाता है । त्रिशूल शब्द नपुंसक लिङ्गहोनेप उसकी गणना पुरुष आयुषोंमें है । इसका शरीर रंगका होता है—

'तिशूकं पुरुषो दिन्यरसुभू दृश्यामकलेवरः।' (विष्णुभर्मोत्तरफः

•एलिमेंट्स् ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीं प्रथम ए लक्ष्मीगणपितकी प्रस्तर-प्रतिमाका उल्लेख है । यह । तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मिन्द्रिमें स्थापित है । मिन्द्रिका निर्माण १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक आरिं पराक्रम पाण्ड्यदेवने कराया था। मृतिके दस हाथोंमें हाथोंमें चक्र, शङ्क, शुल आदिका वर्णन मिलता है। का गमाके मतसे त्रिशुल प्रकृतिके तीनों गुण—सत्त्व, रज और त् वाचक है, ऐसा उपर्युक्त संदर्भ-प्रम्थमें उल्लेख है। विन की प्रतिमाके निर्माण-प्रसङ्गमें शुलका वर्णन मिलता है—

विनायकस्तु कर्तंब्यो गजवस्त्रश्चतुर्भुजः। द्युलकं चाक्षमालां च तस्य दक्षिणहन्त्रयोः॥ (विष्णुधर्मोचरपुराग ३। ७१।

लिङ्गपुराणमें वर्णन मिल्ता है कि भगवती अमि त्रिश्ल और पाश घारण करनेवाले, हाथीके मुखके । मुखवाले मञ्जलमूर्ति गजाननका जन्म हुआ—

इभाननाश्चितं वरं त्रिशूङपाश्चातिगम्। समन्द्रकोकसम्भवं गज्ञाननं तरास्त्रिक्य ॥ (पृत्रंवं १०५)

भीगणेश्चनीका हाय कुन्तवे विम्पित है।

विष्नेशके हाथमें कुन्त विलसित है, ऐसा उनका ध्यान उपलब्ध होता है—

'शूळं च कुन्तपरशुध्वजसुद्धहन्तं वीरं गणेशसरुणं सततं सरामि॥' (क्रियाक्रमधोति)

उपर्युक्त रलोकमें श्रीगणेशके ध्वजाविभूषित हायका स्पष्ट वर्णन है। ध्वज पीतवर्णका पुरुष है, महाबलवान् और व्यावृत मुखवाला है। 'व्यावृतास्य'का आश्य है—खुले मुखवाला।

'ध्वजस्तु पुरुषः पीत्रो न्यावृतास्यो महावङः ।' ( विष्णुधर्मोत्तरपुराण )

श्रीगणेशजीकी ध्वजा मूषक-चिह्नवाली है । गणपत्यथर्व-शीर्ष-उपनिषद्में उनकी ध्वजाका वर्णन है—

'अभयं वरदं हस्तैर्विभ्राणं सूषकथ्वजस् ॥'

श्रीगणेशजीके हाथमें शोमित वाण पुरुष आयुघ है, इसका शरीर लाल वर्णका है तथा यह दिव्य नेत्रोंवाला है—

'बारस्त्यात् पुरुषो दिन्यो रक्ताङ्गो दिन्यकोचनः ।' (विष्णुधर्मोक्तपुराण)

पिलिमेंट्स् ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीं प्रथम लण्डमें उह्लेख है कि 'वेखानस-आगममें वाणको नपुंसक आयुष्ठ कहा गया है। इसका रंग स्याम है, परिधान स्वेत है तथा इसके तीन नेत्र हैं। समुद्र-गर्जनके समान इसकी आवाज है। इसका वाहन वायु है। पंख इसका ध्वज है। यह अपने सिरपर वाण धारण करता है। माघ मासके शतिभा नक्षत्रमें इसकी उत्पत्ति बतायी जाती है। इसका बीजाक्षर 'स' है। ऊर्ध्वगणपितके ध्यानमें वाणका उह्लेख है—

कहारशा लिकमले धुक चापवाण-

हन्तप्ररोहकगदी कनकोष्ड्यताङ्गः । आकिङ्गनोष्यतकरो हरिताङ्गयप्या देज्या करोतु शुभमूर्ध्वगणिष्ठपो मे ॥ (शतत्त्वनिषि)

(घतुष) स्त्रीलिङ्गमें गणित है । इसका आकार स्त्रीका है । इसके सिरपर प्रत्यञ्चा-खिचा घतुष है । इसका वर्ण लाह कमलके समान होता है—

'धनुस्त्री पद्मरकाक्षा मूर्धिन प्रितवापभूत'। ( विण्युधमीचरपुराण ) विघ्नेश्वर गणपतिका हाथ चापविभ्षित है---षाङ्केश्चचापङ्कसुमेषुङ्करारपाश-

चकस्वदन्तसृषिमञ्जरिकाशराचैः । पाणिश्रितैः परिसमीहितभूषणश्री-

> विंद्गेश्वरो विजयते तपनीयगौरः ॥ ( श्रीतत्त्वनिधि )

गणेशाजीके हाथमें अक्षमाला शोमित रहती है। हेरम्ब-गणपतिके वर्णनके प्रसङ्गमें अक्षमालाजा उल्लेख है—

भभयवरदहस्तः पाशदन्ताक्षमाळा-सृष्णिपरशुद्धानो सुद्धरं मोदकं व । फलमधिगतसिंहः पञ्चमातङ्गवक्त्रो गणपतिरतिगौरः पातु हेरम्बनामा ॥ ( श्रीतत्त्वनिषि )

शक्ति स्त्री-आयुध है—

'जाये शक्तिगदे विद्यात्' (पूर्वकारणागम, चतुर्दश पटल )

शक्तिका वर्ण लाल होता है और दृक उसका वाहन है— 'ज्ञक्तिहतु योषिदाकारा लोहिताङ्की दृकाश्चिता।' (विश्युभर्मोत्तरपुराण)

वीरगणपतिके ध्यानमें शक्ति धारण करनेका उच्छेख है—

वेताल्याक्तिशरकार्युक्षसम्बद्ध-खट्वाङ्गसुद्गरगदाङ्कशनागपाशान्

शुळं च कुन्तपरशुध्यजसुद्धहन्तं वीरं गणेदामरुणं सततं स्मरामि॥ (श्रीतस्वनिधि)

गणेशजीके चारों हाथोंमें खड़ा, खेट, धनुष और शक्ति होनेका उल्लेख गणेशपुराणमें उपलब्ध होता है—

> 'सङ्गत्तेटधनुः' शक्तिशोभिचारचतुर्भुजम् । ( ज्या० १२ । ३५ )

बिंद्र पुरुष आयुष है । 'एल्मिंट्स् ऑफ हिंदू आइकोनोप्राफी के प्रथम खण्डमें उल्लेख है कि विमेश्वर-प्रतिष्ठा-विधिमें शक्तिगणपतिका जो ध्यान वर्णित है, उसके अनुसार उनका रंग अस्तकालीन स्यंके समान होता है तथा उनके हाथ पाश और वजसे विभूपित होते हैं। वज्र दस आयुषों में से एक है। पुराणों मं गणेशजीको दस आयुषों से विभूपित कहा गया है। सिंदारूढ़ विनायक मूर्तिका वर्णन है— 'सिंहारूढा दशभुजा दशायुधविराजिता ।' (गणेशपुराण, कोडा० ६८ । १९)

गणेशजीके हाथमें कमण्डलु शोभित रहता है। ध्वजगणपित के ध्यानमें कमण्डलुका उल्लेख है। ध्वजगणपितके हाथमें पुस्तक भी शोभित है—

यः पुस्तकाक्षगुणदृण्डकमण्डलुश्री-

निवैत्यंमानकरभूषणमिन्दुवर्णम् ।

तं घोरमाननचतुर्भुजशोभमानं

त्वां संसमरेद् ध्वजगणाधिपतं स धन्यः ॥

(क्रियाक्रमधोति)

उपयुक्त क्लोकमे ही वर्णन है कि श्रीगणेशजीका हाथ दण्डसे विभूषित है। दण्ड पुरुष आयुध है। यह पुरुषके आकारका है; इसका कृष्ण—काला वर्ण है तथा इसके नेत्र लल हैं—

'इण्डोऽपि पुरुषः कृष्णो घोरो ळोहितलोचनः ।' (विष्णुधर्मोत्तरपुराण)

श्रीगणेशजीके हाथमें चक्र शोभित रहता है। चक्र नपुंसक आयुध है। 'उत्तरकामिकागमःके अष्टषष्टितम पटलमें चक्रको नपुंसक आयुध ही कहा गया है—

'जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपद्मे नपुंसके।'

• एलीमेंट्स् हिंदू ऑफ आइकोनोप्राफी के प्रथम खण्डमें चक्रको पुरुप आयुध खोकार किया गया है। उसके नेत्र गोल होते हैं तथा वह अनेक आभूपणोंसे अलंकृत होता है। उसके हाथमें चामर रहता है। तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मन्दिरमें खापित लक्ष्मीगणपतिके हाथमें चक्र स्थित है। विष्नेश्वर गणपतिके हाथमें चक्र रहता है—

'शङ्खेश्चचापकुसुमेपुकुठारपाश-

चक्रस्वदन्तसृणिमञ्जरिकाशरार्थैः ।' ( श्रीतत्त्वनिधि )

'शङ्खः' पुरुष आयुध है। यह दिव्य पुरुषाकार है तथा शक्क वर्णका है। इसके नेत्र देखनेमें सुन्दर हैं—

ंशङ्कोऽपि पुरुषो दिन्यइशुक्काङ्गइशुभलोचनः ।' ( विग्णुभर्मोत्तरपुराण )

भुननेश्चगणपतिके द्वागमें शङ्ख विभूषित रहता है। इसे अविशाका नाशक कहा गया है। 'एलोमेंट्स् ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीग्में उल्लेख है कि वराहपुराणमें शङ्कका अविशानाशकके रूपमें वर्णन है।

खङ्ग पुरुष आयुष है। इसका शरीर स्थाम वर्णका है तथा इसके नेत्र क्रीधयुक्त हैं —

> 'स्वत्रश्च पुरुषः स्थामशारीरः कृद्धकोचनः ।? ( विष्णुपर्मात्तरपुराण )

'खन्न, अज्ञानका नाश करता है। उपर्युक्त संदर्भगत वराहपुराणमें ऐसी स्वीकृति है। वीरविष्नेश्वरको खन्नयुक्त निरूपित किया गया है—

'वेताक्वाक्तिशरकार्मुकखेटखङ्ग-

खट्वाङ्गमुद्ररगदाङ्कृशनागपाशान् ।' ( त्रियात्रमधोति )

उपयुक्त स्लोकमें गणेराजीके हाथोंको खेट, खट वाङ्ग और मुद्गर आदिसे विभ्षित कहा गया है।

हेरम्बगणपतिका ध्यान है--

सिन्दूरामं त्रिनेत्रं च अभयं मोदकं तथा।
टक्कं शराक्षमाले च मुद्गरं चाङ्क्रशं तथा।
त्रिश्चलं चेति इस्तेषु दधानं कुन्दवत् सितम्॥
(देवतामृर्तिप्रकरण ८ । २७)

श्रीगणेशजीका द्दाथ दन्तविभूषित है। दाँत उनके आगेके दाहिने द्दाथमं शोभित है। कालडीके शारदा-देवी-मन्दिरमं स्थापित गणेश-विग्रहके दाहिने द्दाथमें दाँत भूषित है। ५ स्वमण्डन में वर्णन है—

> वरं तथाञ्जरां दन्तं दक्षिणे च परस्वधाम् । वामे कपालं बाणाक्षपाशान् कोमोदकीं तथा ॥ धारयन्तं करेरेभिः पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् । हेरम्बं मूषकारूढं कुर्यात् सर्वार्थकामदम् ॥

अक्षरगणपतिके ध्यानमें वर्णन है कि दाँत उनके दाहिने दाथमें शोभित है---

> गजेन्द्रवदनं साक्षाचलत्कर्णसुचामरम् । हेमवर्णं चतुर्वाहुं पाशासुद्राधरं वरम्॥ स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते सन्ये त्वाम्रफलं तथा। पुष्करेमोदकं वैव धारयन्तमनुस्मरेत्॥ ( श्रीतत्त्वनिधि )

दाहिने हाथमें दाँत होनेकी पृष्टि 'अंशुमन्द्रेदागमामें भी उपरुष्य होती है। उसमें उल्लेख है—

'स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपित्थकम् ।' वालगणपतिके दाश केलाः आमः कटहलः, द्धुः, कपित्य (क्रिय) से निभूषित हैं । कियाक्रमधोति में बाल गणपतिका ध्यान है -

> करस्थकद्ञलीचूत्ववनसंक्षुक्रपिरथकम् । बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिवम् ॥

श्रीगणेशजीके हाथ कल्पलताः नारियलः पायसपात्रः वीणाः, कह्यारपुष्पः, धानकी बाल आदिसे श्रोमित हैं। इस कथनकी पुष्टि श्रीतत्त्वनिधिमे वर्णित उनके विभिन्न रूपोंके भ्यानसे हो जाती है।

श्रीगणेशजीको भोदकप्रियं कहा जाता है। व अपने एक द्वासमें मोदकपूर्ण पात्र स्वते हैं। भन्त्रमदार्णवं भे उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका वर्णन है—

वतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कृतौ मोद्रक्षपात्रदन्तौ । करेंद्रधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगणेशमीडे ॥

भागपर मोदक भूपित है—

विषाणाञ्जुशावक्षस्त्रं च पाशं दधानं फरैमोदकं पुष्करेण। स्वपत्न्या युतं हेमभूपाम्बराक्यं गणेशं समुधिहनेशाभमीडे॥

मोदकको महाबुद्धिका प्रतीक यताया गया है। प्रिलेमेंट्स् ऑफ हिंदू आइकोनोप्राफीं में उल्लेख है कि त्रिवेन्द्रम्में स्थापित केवल गणापितमूर्तिके हाथोंमें अङ्कुरा, पारा, मोदक और दॉत शोमित हैं। मोदक आगेके बार्ये हाथमें मुशोमित है। मोदकधारी गणेशका चित्रण है—

हिमाचलने भगवती पार्वतीको श्रीगणेशका ध्यान करनेकी जो- विधि बतायी है, उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख किया है—

एकदन्तं श्रूर्यंकणं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् ॥ पाज्ञाङ्कराधरं देवं मोदकान् विश्वतं करें: । (गणेशपु॰, उपा॰ ४९ । २१-२२)

पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें उल्लेख है कि मोदकका निर्माण अमृतसे हुआ है। पार्वतीने कुमार और गणेशको जन्म दिया। दोनों सभी देवोंके दितकारी हैं। देवताओंने बड़ी अद्धां अमृतनिर्मित एक दिव्य मोदक पार्वतीको दिया। — 'दोनों पुत्रोंने पार्वतीजींसे मोदक माँगा। भगवतीने कहा कि १६७ मोदकके स्विनेभात्रसे अमरत्व प्राप्त हो जाता है। ६सको स्विने या खानेवाळा सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मश, सब तन्त्रोंमें प्रवीण, छेखक, चित्रकार, विद्वान्, शान-विश्वानका तत्त्वश्र और सर्वश्र हो जाता है?—

तौ रष्ट्रा तु सुराः सर्वे श्रद्धया परयान्त्रिताः । सुधयोरपादितं दिन्यं तस्ये प्रादुस्तु मोदकम् ॥

अत्यैवाञ्चाणमात्रेण अमरस्वं लभेद् ध्रुवम् ॥ सर्वशास्त्रार्धतस्वज्ञः सर्वशस्त्रास्त्रकोविदः । निपुणः सर्वतन्त्रेषु केसकश्चित्रकृत् सुधीः ॥ श्चानविज्ञानतस्वज्ञः मर्वज्ञो नाम्न संशयः । (१५ । ६, ९-११)

जगदम्बाने कहा कि 'चुम दोनोंमेंसे जो धर्माचरणमें श्रेष्ठता प्राप्त करके पहले आयेगा, उसीको यह मोदक दूँगी। स्कन्द तो तीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पड़े और गणेशजीने माता-पिताकी केवल परिक्रमा कर ली। माताने दोनोंको समझाया कि 'माता-पिताके पूजनके समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान नहीं है। मैं देवनिर्मित मोदक गणेशको ही प्रदान करती हूँ।

'अतो द्दामि हेरम्बे मोद्कं देवनिर्मितम्।' (पद्यक्तस्य ६५।१९)

उपर्युक्त पौराणिक आख्यानसे गणेशजीकी मोदकप्रियता-की पुष्टि होती है। देवताओंने लच्चुओंसे विष्नराज गणेशकी पूजा की थी—

'क हुकैश्र ननो देवैविध्ननाथस्समर्चितः ॥' (स्कन्दपु०, भवन्नी० ३६ । !)

गणपत्युपनिपद्गे उल्लेख है कि जो सहस्र लहुओं के हारा गणेशजीका यजन करता है। यह वाञ्चित पल पता है—

धो मोदकसहस्रेण यजति स वान्छितफलमवाप्नोति ।¹

भीजानेश्वरमहाराजने शब्दत्रक्ष गणेशके रूप-वर्णनमें उनके हाथमें शोभित भोदकको परममधुर अद्भेत वेदान्तका रूपक बताया है—

> 'वेदान्तु तो महारसु । मोद्रकु मिरवे ।' ( धानेवरी १ । ११ )

संत समर्थ रामदासने 'दासवोध'में उनके मोदक-प्रेमके सम्बन्धमें कहा है कि 'आपके एक हाथमें गोल मोदक है, जिसपर आपकी बड़ी प्रीति है?—

'ये के करीं मोद्क गोळ । तयावरी अति प्रीति ॥'
(१।२।२०)

मोदकविलसित इाथवाले गणेशकी बन्दनार्मे शंकराचार्यः का निवेदन है---

मुदा करात्तसोदकं सदा विसुक्तिसाधकं क्लाधरावतंसकं विकासिकोकरक्षकम् । अनायकैकनायकं विनाज्ञितेभदैत्यकं नताद्मभाशुनाज्ञकं नमामि तं विनायकम् ॥ ( श्रीगणेशभन्नदत्न १ )

'जो सानन्द अपने द्दांशमें मोदक ग्रहण कर अवस्थित हैं, जो मदा मुक्ति प्रदान करनेके लिये प्रस्तुत हैं, चन्द्रमा जिनके सिरका भूषण है, जो भाषुक भक्तोंके रक्षक हैं, जिनका कोई खामी नहीं है, जो सबके एकमात्र प्रभु हैं, जो गजासुरके विनाशक हैं, जो प्रणतजनोंके अशुभको शीघ ही नष्ट कर देते हैं, मैं उन विनायकको नमस्कार करता हूँ।

### परिवार तथा पार्षद

श्रीगणेशजी ब्रह्मा, विष्णु और महेश—ित्रदेवेंकि उपास्य तथा परम आराध्य हैं। गणेशजीकी पूजासे समस्त विष्न नष्ट होते हैं—

'गणेशं प्जयेशस्तु विश्वस्य न जायते।' (पग्नः, स्ष्टिः ५१। ६६)

श्रीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्होंकी प्रसन्नता और पूजांके लिये उनके परिवार—पत्नी और पुत्रोंका चिन्तन निस्संदेह परम मञ्जलस्पद है। इससे सर्वसिद्धियोंका फल मिलता है, अशान और भ्रान्तिका नाश होता है तथा समस्त मञ्जल अपने-आप उपस्थित हो जाते हैं। सर्वपूष्य मञ्जलनिषि सिद्धि-बुद्धिके पति श्रीगणेशजीकी शिवजीद्वारा संस्तुति है—

सिन्धिबुद्धिपति वन्दे नदाणस्पतिसंज्ञितम् । माज्ञरुवेशं सर्वपूज्यं विष्नानौ नायकं परम्॥ ( सुद्रलपुरागः, भष्टम धण्डः, गणेशङ्करमस्तोत्र १७ )

गणेशजी चिद्धि और बुद्धिके द्वारा चेनित उनके पति हैं। साथ-ही-साथ वे अपने उपासकोंको चिद्धि और बुद्धि भी प्रदान करते रहते हैं। जो उनकी उपासना करते हैं, वे अपने कार्यमें सिद्धि—पूर्णता प्राप्त करते हैं, साथ ही
बुद्धि—ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न होते हैं। श्रीगणेशजीद्वारा सिद्धिबुद्धि प्रदान करनेका आशय यह है—

भक्तानां वरदं सिद्धिष्ठद्विभ्यां सेवितं सदा। सिद्धिबुद्धिपदं नृणां धर्मार्धकाममोक्षदम्॥ ब्रह्मरुद्धरोन्द्राचैः संस्तुतं परमर्घिभः॥ (गणेशपु०, उपा० ४९ । २३)

गृत्समद मुनिके तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने उन्हें दर्शन देकर प्रसन्न किया। उस समय वे सिंहारूढ ये और अपनी दोनों पत्नियों—सिद्धि-बुद्धिसे युक्त ये—

सिद्धिवुद्धियुतः श्रीमान् कोटिसूर्योधिकद्युतिः। भनिर्वाच्यस्वरूपोऽपि ळीलयाऽऽसीत् पुरो मुनेः॥ (गणेशपु०, उपा० ३७ । १३)

सिद्धि और बुद्धिके साथ योगनाथ श्रीगणेश सदा-सर्वदा आनन्द-कीड़ामें तत्पर रहते हैं । 'बुद्धि विश्वात्मिका है, ब्रह्ममयी है, सिद्धि उसको विमोहित करनेवाली है। उन दोनोंके साथ मङ्गलमय गणेशकी मङ्गलमयी लीला चल्ती रहती है। सिद्धि-बुद्धिके खामीको नमस्कार है।——

विश्वात्मिका वद्यामयी हि बुद्धि-स्रस्या विमोहप्रदिका च सिद्धिः। ताभ्यां सदा खेळिति योगनाथ-स्तं सिद्धिबुद्धीशमयो नमामि॥ (मुङ्खपुराण, अष्टम खण्ड, गणेशहृदयस्तोत्र ३६)

सिद्धि-बुद्धिके अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी कहा गया है। श्रीगणेशजीके वाम भागमें सिद्धि और दक्षिण भागमें बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती है।

शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारलण्डमें श्रीगणेशजीके सिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहका प्रसङ्ग वर्णित है। एक समय प्रेममें मग्न भवानी और शंकरने विचार किया कि हमारे दोनों पुत्र गणेश और स्कल्द विवाहके योग्य हो गये हैं। उन्होंने दोनोंको बुलाकर कहा कि 'तुम दोनोंमें जो पहले पृथ्वीकी परिक्रमा करके लौटेगा, उसका ही विवाह पहले होगा। कुमार स्कल्द मन्दराचलसे पृथ्वीकी परिक्रमा करने चल पड़े और बुद्धिमान् गणेशजीने भगवान् शंकर और भगवती अग्विकाको आसनपर विठाकर उनकी सात वार परिक्रमा की। उन्होंने यह वेदप्रतिपादित वचन कहा—

पित्रोश्च पूजनं कृत्या प्रकान्ति च करोति यः। तस्य वें पृथिवीजन्यफलं भवति निश्चितम्॥ (शिवपु०, रुद्रसं०, कुमार० १९।३९)

आशय यह है कि 'जो माता-पिताकी पूजा करके उनकी एगा करता है, उसको पृथ्वीकी परिक्रमा करनेका फल है। इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी हा प्रमाणित की । प्रजापित विश्वरूपको जब इसका बला तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सिद्धि और नामकी दो कन्याएँ थीं, जो दिन्य रूपसे सम्पन्न तथा शोभना थीं—

विश्वरूपप्रजेशस्य दिग्यरूपे सुते हमे। सिन्दिबुन्दिरिति स्याते ग्रुभे सर्वोङ्गरोभने॥ (शिवपु०, रुद्रसं०, कुमार० २०।२)

सिद्धि-बुद्धि—दोनोंसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो गणेशकी पत्नी सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे लाम नामके सम्पन्न दो पुत्र हुए—

सिद्धेर्गणेशपरन्यास्तु क्षेमनामा सुतोऽभवत्। बुद्धेर्काभाभिषः पुत्र आसीत् परमशोभनः॥ (शिवपुराण, नद्रसं०, कुमार० २०।८)

गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उल्लेख है कि 'ब्रह्माजीने का पूजन किया । श्रीगणेशजीकी कृपासे उनकी पूजाकी ताके लिये दक्षिणाके समय दो कन्याएँ आयों। उनके पृत्दर थे, मुख प्रसन्न था; वे रक्जिटित आभूषणोंसे त थीं, दिव्य गम्धसे युक्त थीं; उनके बस्न दिव्य थे। वे १ पहने थीं । ब्रह्माजीने उन दोनोंको दक्षिणामें भेंट ती इच्छा की। गणेशजीकी कर्पूरसे आरती की; उनको इलि समर्पित की; उनकी सहस्रनामोंसे स्तुति की तथा णा की। ब्रह्माद्वारा पूजित गणेश सिद्धि-बुद्धिको स्वीकार मन्तर्धान हो गये—

पूजार्थ देवदेवस्य गणेशस्य शसादतः । समुपस्थिते ॥ दक्षिणावसरे हे फन्यके ব্ सुविराजिते । चास्प्रसन्त्रनयनवदनैः अनेकरतखचितनानाळंकारशोभिते दिब्यवस्त्रमालाविभूषिते । दिन्यगन्धयुते ते तस्मै दक्षिणार्थं स कल्पयामास पद्यभूः॥ रम्भागर्भेण नीराज्यं दिन्यपुष्पाञ्जलि प्रदक्षिणस्थाकरोत् ॥ सहस्रनामभिः स्तुरवा

नमस्य प्रार्थयामास दीनानां शंकरो भव। एवं सम्पूजितस्तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना॥ ततः प्रसन्तो भगवान् विष्नहर्ता गजातनः। सिद्धिवृद्धी गृहीस्वा ते अन्तर्धानमगाद्विभुः॥ (गणेशपु०, उपा० १५ । ३४~३९)

नारदपुराणमें गणेशजीका ध्यान है । उसमें उन्हें एक पत्नी (सिद्धि ) द्वारा आश्लिष्ट निरूपित किया गया है। श्रीगणेशजीने अपनी चारों भुजाओं में पाश, अङ्कुश, अभय और वर-मुद्राएँ धारण कर रखीं हैं। उनकी पत्नी हाथमें कमल धारण कर उनसे सटकर बैटी हैं, उनका शरीर रक्तवर्णका है, उनके तीन नेत्र हैं—

पाशाक्कशाभयवसान् द्धानं कक्षहस्सया । पत्न्याश्चिष्टं रक्तततुं त्रिनेत्रं गणपं भजेत्॥ (नारदपु०,पूर्व०,तृ० ६६ । १३९ )

गोस्वामी तुलसीदासजीने विवाहके वाद श्रीसीताजीके जनकपुरसे अयोष्या गमनके अवसरपर सिद्धिगणेशका स्मरण चित्रित किया है—

प्रेमिश्वस परिवार सब जानि मुलगन नरेस । कुँअरि चढ़ाई पालफिन्ह मुमिरे सिद्धि-गनेस ॥ ( रामचरितमा०) बाल० ३३८ )

श्रीगणेशजीके परिवारके स्मरण-चिन्तनसे सिद्धि-बुद्धिः क्षेम और लाभकी सहज प्राप्ति होती है।

रूपमण्डनमें भाणेशायतनः—गणेश-मन्दिरके प्रसङ्गमें श्रीगणेशजीके पाणंद अथवा प्रतीहारोंका विवरण उपलब्ध होता है। वे द्वारकी रक्षा करते हैं। द्वारपालका कार्य करते हैं। उनकी संख्या आठ है। एक-एक द्वारपर दो-दो प्रतीहार रहते हैं। उनके यथाकम नाम हैं—अविष्न और विवराज, सुवक्त्र और बलवान्, गजकर्ण और गोकर्ण तथा सुसौम्य और शुमदायक।

उल्लेख है कि श्रीगणेशजीके मन्दिरमें उनके विग्रहके बार्ये गजकर्ण, दायें सिद्धि, उत्तरमें गौरी, पूर्वमें बुद्धि, दक्षिण-पूर्वमें बालचन्द्रमा, दक्षिणमें सरस्वती, पश्चिममें कुनेग और पीछे धूम्रकके विग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये—

वामाङ्गे गजकर्ण तु सिद्धि दध्याच दक्षिणे। पृष्ठकर्णे तथा द्वी च भूचकां बाकचन्द्रमाः॥ उत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती। पश्चिमे यक्षराजश्च बुद्धिः पूर्वे व्यवस्थिता॥ (ह्रपमण्डन ५ । १९-२०)

श्रीगणेशके आर्टी द्वारपाल वामनाकार हैं। वे

सीम्य स्वभावके और कठोर मुखवाले होते हैं। आठोंके ते-दो हाथ तो तर्जनी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते तथा पूर्वद्वारपर स्थित अविष्न और विष्नराजके दो हाथोंमें रशु और पद्म रहते हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र और

ालवान्के दो हाथोंमें खड़ और खेटक रहते हैं, पश्चिम-रारपर स्थित गजकर्ण और गोकर्णके दो हाथोंमें गनुष-वाण होते हैं और उत्तरद्वारपर स्थित सुसौम्य और

ग्रुभदायकके दो हाथ पद्म तथा अङ्कुशसे भूषित रहते हैं— सर्वे च वामनाकारास्सीम्याश्च परुषाननाः। तर्जनीपरद्यः पद्ममिविद्यो दण्डहस्तकः॥

तर्जनीद्रण्डापसन्ये स भवेद् विवराजकः। तर्जनीखद्भवेदं तु दण्डहस्तस्सुवनत्रकः॥ तर्जनीदण्डापसन्ये दक्षिणे बलवान् भवेत्।

तर्जनीद्ण्डापसम्ये दक्षिणे बलवान् भवेत् । तर्जनीवाणचापं च दण्डं च गजकणैकः॥ तर्जनीदण्डापसम्ये गोकणैः पश्चिमे स्मृतः।

तर्जनीदण्डापसभ्ये गोकर्णः पश्चिमे स्मृतः । तर्जनीपक्राङ्कशं च दण्डहस्तः सुसौम्यकः ॥

तर्जनीदण्डापसन्ये स वैव शुभदायकः। पूर्वद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः॥

( रूपमण्डन ५ । २१-२५ ) वक्रतुष्ड श्रीगणेशकी महिमाका पार पाना कठिन है। पहाकवि पुरुषोत्तमका उद्गार है---

भितसुद्दमगातां हर्षमङ्गेकभावा-द्धिकतममुमेशौ यं तथात्मेक्ययोगात्। तद्धिकमिव यातौ यं सुतं वीक्षमाणौ

सफलयतु स देवो वः कतुं वक्रतुण्डः॥ (विष्णुभक्तिकल्पलता १।१)

'भवानी-शंकर दोनों देहैक्यभावसे अत्यन्त प्रगाढ़ हर्षका अनुभव करते हैं। उस एकात्मभावसे कहीं अधिक हर्ष वे अपने दोनों पुत्रोंको देखकर पाते हैं। माता-पिताको हर्षित करनेवाले वक्रतुण्ड देव हमारे संकल्पको सफल करें। जिनके

हरनवाले वक्रतुण्ड देव हमार सकल्पका सफल कर हि जिनक माता-पिता भवानी-शंकर हैं, पत्नी सिद्धि-बुद्धि हैं और पुत्र भ्रेम-लाभ हैं, उन भाग्यशाली आद्यपूज्य श्रीगणेशके पारिवारिक पुग्वका रसास्वादन बड़े ही सौभाग्यका पुण्यविषय है।

#### वाहन आदि

इमारे शास्त्र और पुराणोंमें सिंद, मयूर और मृपकको

श्रीगणेशजीका वाहन कहा गया है। गणेशपुराणके की उल्लेख है कि ''कृतयुगमें गणेशजीका वाहन सिं दसभुजावाले, तेजःस्वरूप और विशालकाय तथा वर देनेवाले हैं, उनका नाम 'विनायक' है। त्रेतामें वाहन मयूर हैं; वे छः भुजावाले हें, उनका वर्ण वे तीनों लोकोंमें विख्यात 'मयूरेश्वर' नामवाले हें; उनका वर्ण लाल है, वे आखु—मूषक्रवाहन हैं, उनभुजाएँ हैं, वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित हैं: नाम 'गजानन' है। एवं कलियुगमें उनका धूम्रवर्ण घोड़ेपर आरूढ़ रहते हैं, उनके दो हाथ हैं, उनव 'धूम्रकेतु' है, वे म्लेच्छवाहिनीका विनाश करते हैं।

सिंहारू दो द्राभुजः कृते नाम्ना विनायकः
तेजोरूपी महाकायः सर्वेषां वरदो वज्ञी।
त्रेतायुगे वर्हिरूदः षड्भुजोऽप्यर्जनच्छिः
मयूरेश्वरनाम्ना च विख्यातो भुवनत्रये।
द्वापरे रक्तवणोऽसावाखुरूदश्चनुभुँजः
गजानन इति ख्यातः पूजितः सुरमानवैः।
कर्लो तु धूम्रवणोऽसावश्चारूदो द्विहस्तवान्।
पून्नकेतुरिति ख्यातो म्हेच्छानीकविनाहाकृत्॥
(१।१८

सिंहपर स्थित पञ्चवकत्र गजाननका वर्णन है— सिंहोपरि स्थितं देवं पञ्चवकत्रं गजाननम्। दशबाहुं त्रिनेत्रं च जाम्बूनदसमप्रभम्॥ प्रसादाभयदातारं पात्रं प्रितमोदकम्। स्वदन्तं सम्यहरतेन विश्वतं चापि सुवते॥ (शिल्परत २५)

िसंहपर विराजमान गजाननदेव पञ्चमुख, दर विनेत्र, जाम्बूनद सुवर्णके समान कान्तिमान तथा और अभयके दाता हैं, वार्ये हाथमें छह् हुओंसे भरा स्रेकर दाहिने हाथसे उनका आस्वादन कर रहे हैं।

श्रीगणेशजीने सिंहारूढ़ हो एत्समदमुनिके तपसे होकर उनको दर्शन दिया। वे सहस्र स्पोंके प्रकाश-तेजसे संसारको प्रकाशित कर रहे थे; उनके कणोंसे फर की आवाज हो रही थी; उनके भालदेशमें चन्द्रमा शे था, गर्लमें कमलकी माला थी; उनके दस भुजाएँ थीं, व यज्ञोपवीत था; वे सिद्धि-बुद्धिसे युक्त थे। उनका अनिर्वाच्य है—

सिंहारूरो दशभुजो ब्यालयज्ञोपवीनवान् । कुङ्कुमागुरुकस्त्र्रीचारचन्दनचर्चिनः ॥ सिद्धिबुद्धियुतः श्रीमान् फोटिसूर्योधिकधुतिः। अनिर्वाच्यस्वख्पोऽपि लीलयाऽऽसीत् पुरो सुनेः॥ (गणेशपुराण, उपा० ३७ । १२-१३ )

देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न हो श्रीगणेशने सिंहारूढ़ होकर उन्हें अपने दर्शनसे कृतार्थ किया था——

'ततस्ते द्रशुदें सिंहारूडं विनायकम्।' (गणेशपुराण, क्षीडा ७८ । २९)

वर्णन मिलता है कि वामनने कश्यपके आदेशले षडक्षर-मन्त्रका जप करके गणेशजीको प्रसन्न किया । तब वे पकट हो गये । उस समय वे मयुरवाहन थे—

> .....ं आविरासीत् सिद्धिबुद्धियुक् ॥ मयूरवाहनो देवः शुण्डादण्डविराजितः । (गणेशपुराण, क्रीडा० ३१ । ९-१० )

श्रीगणेशजीका सर्वप्रसिद्ध वाहन 'मूषकः है। 'गणेशसहस्र-गामस्तोत्रःके ६६ वें रलोकमें उन्हें 'आखुवाहनः—आखुवाहनः हहा गया है।

'रूपमण्डनग्में उन्हें मूषकारूढ-विशेषणसे भ्वित किया। ।या है—

दन्तं च परद्यं पद्मं मोदकांश्च गजाननः। गणेशो भूषकारूढो विश्राणस्सर्वकामदः॥

आखुवाहनके रूपमें श्रीगणेशजीके अनेक ध्यान उपलब्ध होते हैं। एक ध्यानमें निरूपण है कि 'द्दार्थोमें पाशाङ्कुश गरण करनेवाले, आम्रफल खानेवाले, मूषकपर सवार रक्त-ार्णके श्रीगणेशजी द्दमारे समस्त विष्नोंको नष्ट कर दें?—

> पाशाङ्कशस्वदन्ताग्रफलवानाखुवाहनः । विच्नं निहन्तु नः सर्वं रक्तवर्णो विनायकः॥ ( श्रीतत्त्वनिधि )

उन्होंने वाहनरूपमें मृषककी प्राप्ति भगवती वसुंघरा<del>वे</del> ही थी । उल्लेख है—

'वसुंधरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूचकम्।' (मदावैवर्त्तपु०, गणपति० १३। १२)

उनके मूषकको वाइनरूपमें प्राप्त करनेका एक विवरण । ब्रूसम्पूर्णानन्दने अपनी पुस्तक 'गणेशः में यों दिया है—'गणेशः । गजमुखासुर दैत्यसे युद्ध हुआ था। उसमें उनका एक । तुरु गया था। उन्होंने दूटे दाँतसे उसपर ऐसा प्रहार केया कि वह धवराकर चूहा वनकर भागा। पर गणेशजीने उसे पकड़ लिया। उसी समयसे वह दैत्य उनका वाइन गया।'

थीन्यासजीने मृषकारूढ गणेशकी वन्दना की है—
मृषकोत्तयभारुछ देवासुरमहाहवे ।
योद्धकार्म महाथाहुं वन्देऽहं गणनायकस् ॥
(पन्नपुराण, स्टि॰ ६६ । ४)

श्रीगणेशजीका स्वरूप मानवीय बुद्धिद्वारा अग्राह्य है। उनका रूप उनकी कृपासे ही ग्राह्य अथवा श्रेय है। सिंहासन्पर सिद्धि-बुद्धिसे युक्त तथा समस्त अलंकारों और आयुधींसे भूषित गजेन्द्रवदन सिन्दूराभ गणपितका सौन्दर्य वर्णनातीत होते हुए भी पुण्यवानोंके द्वारा आस्वाद्य है। वे गणाधीक्षर हैं, गणराजराजेक्षर हैं। उनकी पूजामें साक्षात् जगजननी अम्बिका परमेक्षरी उन्हें स्वर्णसिंहासन प्रदान करती हैं। हिमवान्द्वारा पार्वतीजीको गणेश-मूर्तिके पूजन-विधानमें भगवतीद्वारा उन्हें सम्वोधित करनेके प्रसङ्गमें निरूपण है—

खर्णंसिंहासमं दिश्यं नानारत्नसमन्त्रितम्। समर्पितं मया देव तत्र त्वं समुपाविशः॥ (गणेशपु०, उपा० ४९। २५)

सीन्दर्यमिष्डत तथा अनन्तानन्दसुख-समन्वित श्रीगणेशके सिंहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद और सिद्धि-प्रदायक है। सिंहासनकी प्राप्ति उन्हें शकसे हुई थी— 'श्रनसिंहासनं शकः'

( ब्रह्मवैवर्त्तपु ०, गणपति ० १३ । ८ )

महामित पुष्पदन्तने 'गणेशमिहम्मःस्तोत्र'के १७वें श्लोकमें सिंहासनस्य गणपितका सौन्द्यं वर्णन किया है । वड़ा ही ललित व्यान है—

अनन्यांलंकारेररणवसने भूषिततनुः करीन्द्रास्यः सिंहासनसुपगतो भाति बुधराट्। सिंतास्यात्तन्मध्येऽप्युदितरविविग्वोपसरुचिः स्थिता सिद्धिवांमे मतिरितरगा चासरकरा॥

श्रीगणेशजीके दिन्य रत्नसिंदासनका समलंकरण दिन्य रत्नश्रत्रसे सम्पन्न होता है। उन्हें रत्नश्रत्रकी प्राप्ति वचण-देवतासे हुई थी। ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें उल्लेख है—

'ररनच्छत्रं च वरुणः' ( गणपति ० १३ । ९ )

श्रीगणेशजीकी वेष-भूपा, अलंकार, पार्षद तथा आयुष और वाहन आदि—सव-के-सव दिव्य हैं। इनके चिन्तन-मात्रसे मनुष्यका हृदय स्वानन्दलोकके अधिपति श्रीगणेश-जीकी सहज मक्तिका अधिकारी होकर धमस्त पिद्वियोंचे सम्पन्न हो जाता है।

### मूषक-वाहन

( देखक—शोसोमनैतन्त्रजी श्रीवाद्यव, पम्० ५०, एम्० भ्रो० पह्० )

ब्रह्मके तीन रूप हैं—स्यूल, सूक्ष्म एवं पर । स्यूल रूप प्रपञ्चातमक विश्वके रूपमें अभिन्यक्त वैराजरूप है। जिसके स्थूल प्रतीक हैं—अग्नि, विद्युत्, सूर्य एनं चन्द्र। मुक्त रूप हिरण्यगर्भरूप है, जो सूत्रात्मा या अन्यतारूपसे भम्पूर्व विश्वका धारण, संचालन एवं नियन्त्रण करता है। यह स्थल जगत्के आधाररूपमें स्थित सूक्ष्म जगत्का अधीरवर है। पिण्डदेहगत सुक्ष्म शरीरमें इदयनकः भूमध्य एवं व्रह्मरन्ध्रमें नादव्रह्म अथवा ज्योतिब्रह्मके रूपमें इसका माक्षात्मार होता है । ब्रह्मका पर रूप सबका साधी। अविकारी, अच्युत, सिंदानन्दात्मक परतन्त्र है | नानाविध देवता इस ब्रह्मके ही अङ्ग-प्रत्यङ्गरूप विशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो स्वतन्त्र देवरूपकी भाँति प्रतीत होते हुए विश्व-प्रशासनके एक-एक विशिष्ट क्षेत्रका अधिपतित्व करते हैं । इन देवोंके भी दो रूप हॅं - अमूर्त और मूर्त । पञ्चभूतात्मक जगत्में ये अमुर्त्तरूपसे निवास करते हैं एवं अपने-अपने सूक्ष्म देवलोक्रमें अपने मृत्तीरूपमें स्थित होते हैं । दिव्य मृत्तीरूपमें देनोंके अपने-अपने वाहन, रग, आयुष आदि देवाँका अपना-अपना तेज या शक्ति ही होती है-यह बात निरुक्तमें स्पष्टरूपधे यता दी गयी है । प्रत्येक देवताके वाहन-आयुपादि देवताका तेजस्य ही होता है। उसमे भिन्न नहीं; अतएव देवपूजामें देवताके वाहन-आयुघादिकी देवरूपमें ही पूजा होती है, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये।

गणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्के अनुसार श्रीगणपति परब्रद्यको ज्ञानमयी एवं वाळ्ययी शक्तिका प्रतिनिष्ठित्व करते हैं, अतः उन्हें प्रत्यक्ष वाळ्ययत्य चिन्मय ब्रह्म कहा गया है । सूक्ष्म शरीरमें मूलाघारचक परावाक्ष्का केन्द्र है। श्रानकी अभिव्यक्ति वाणीद्वारा ही होती है, अतः उन्हें वाणीका नियन्ता देवता होनेके कारण मूलाघारमें खित माना गया है। वाक् या नाद आकाशका गुण है, अतः गणेश आकाशतन्त्वके अधिपति भी हैं । यो सूक्ष्मरूपमें गणपति मूमितन्त्व एवं आकाशतन्त्व—दो उन्होंके खामी है। भूमितन्त्वके स्वामी होनेके कारण वे भौतिक जीवनसे सम्बन्धित सभी सिद्धियोंके दाता एवं विच्नहर है तथा आकाशतन्त्वके स्वामी होनेके कारण बुद्धि एवं वाणीके अधिधाता होनेसे अविद्यारूप महाविच्नका नाश्च करके

बद्धशानस्पी महासिद्धि देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसील्प्रि ते ज्ञानियों एवं योगियोंके उपास्य हैं तथा गुरुके भी गुरु हैं। वराहपुराण इस तय्यकी पुष्टि करता है कि गणेश १ ध्वीतस्व एवं आकाशतस्व—दोनोंके अधिपति हैंं; अतएव सभी देनोंभे उनकी महिमा अधिक है। पृथ्वीतस्वसे सम्यन्धित रूप ही उनका स्यूल रूप है, जो विध्नकर, विध्नहर एवं मञ्जलदायक है।

निदानतः शास्त्रकी परिभाषाके अनुसार देवताका वाहन उसका अपना तेज ही होता है। देवताको उसके तेजके अतिरिक्त अन्य कौन उसे घारण एवं वहन कर एकता है। पर यह बात भी भ्यानमें रखनेकी है कि एक ही देवतत्व सत्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंके तारतम्यसे, परस्पर न्यून-सम-अधिकतम मात्रारूपमें मिश्रणसे तथा इनका पश्चतत्वोंके साथ संयोग होनेके कारण नाना रूप धारण कर लेता है। सत्वगुणके रूपमें स्थित ज्ञान और प्रकाश ही तमोगुणके क्षेत्रमें आकर नानाविध अविधा और अन्धकारका रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार मौतिक जीवनके निम्न घरातलमें देवताका वाहन उन अज्ञान और अन्धकारकी शक्तियोंका भी प्रतीक वन जाता है। जिसका नियन्त्रण वह देवता करता है।

परमात्मा सभी प्राणियोंके द्वर्यमें अन्तर्यामी-रूपसे निवास करता हुआ उनके पिण्ड-विश्वका घारण, पोषण, संचालन एवं विनाश कर रहा है। प्रत्येक प्राणी (चाहे वह भूषक-समान अति लघुकाय हो या हस्ति-सहश अति विशालकाय) का देह ही देववाहन है। यह सूक्ष्म रहस्य भी नाना पशु-पक्षियोंकी देववाहनके रूपमें कल्पना करके बताया गया है। श्रीगणपित विशालकाय हैं एवं उनका वादन मूषक अति लघुकाय है। सरसरी तौरपर देखनेसे यद बात असम्भव एवं हास्यास्पद प्रतीत होती है, पर श्रीहा वुद्धिपूर्वक विचार करें तो यह संकेत मिलता है कि

१. पृथिन्धादिगुणस्त्रेष गजवक्तो भविष्यति । (वराह्मु० १७ । ६२)

त्रको गणपितवीत्त्यमाकाशाख्योऽत्रवीत्तदा । (वराहपु०१७।३४)

त्मतत्त्व न तो भारो है और न इल्का । वह अणुसे भी यु है एवं महान्से भी महान् है । उसका सभी शरीरोंमें स है । जल या अग्निकी भौति चिन्मय आत्मा जिय रिको आश्रयरूपमें प्रदण करता है, वह तद्भूप ही हो ता है । इससे आत्माकी सर्वव्यापकता, सूक्ष्मरूपता एवं नम्यतामें अन्तर नहीं आता । मूपकपर स्थित गणपितका । आत्मस्यरूपके इस तथ्यकी ओर भी मनन करनेके ये संकेत करता है ।

श्रीगणपतिके वाहनरूपमें स्थित मूपक 'नृहदारण्यक मिपद्र्में वर्णित अन्तर्यामी ब्रह्मका प्रतीक है । मूपक के भीतर धुसकर चीजोंको मूसा करता है, पर घरके छोग उसे जानते हैं और न उसे विलमें होनेके कारण देख हैं; अन्तर्यामी ब्रह्म भी सृष्टिके सभी पदार्थोमें अन्तर्यामी में स्थित है, वही सबके हृद्यमें निवास कर सबको गति रहा है तथा वही वस्तुतः सृष्टिके भोगोंका भोक्ता है। वह नीके दारीरमें स्थित रहते हुए अपनी मायासे गृह कर मूपकवत् चोरकी भाँति चुपचाप भोगोंको भोगा ता है, परंतु मोह, अविद्या एवं अज्ञानसे युक्त प्राणी उसे ने जानते—

ईश्वरः सर्वभोक्ता च चारवत्तत्र संस्थितः। स एव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः। मायया गृढह्दाः सन् भोगान् सुङ्क्ते हि चोरवत्॥ ( सुद्रलपुराण )

लोग भोका होनेका अभिमान त्यागकर मृपकवत् हृदय-लमें स्थित सर्वान्तर्यामी ब्रह्मको जानें और उसकी उपासना रे—यह मूलक-वाहनका प्रथम तात्पर्य है।

उपासक 'श्रुनि चैंव श्वपाके च'—इस गीतावाक्यके नुसार मूलक आदि सभी जन्तुओंमें समभावसे व्यास प्रका अनुभव करें—यह भी संकेतित है।

बुद्धि और विद्याने अधिष्ठाता गणेशका वाहन भूषक रासारविवेचनो, तत्त्वनिरूपिणी, विवेकमयी बुद्धि, प्रतिभा वं मेधाका प्रतीक है। मूषकका काम किसी भी वस्तुको एड-खण्डरूपमें कुतर डाल्ना है, अर्थात् उसके अङ्ग-त्यङ्गका विश्लेषण कर देना है, अतः यह वस्तुस्वरूपका रिलेषण करनेवाली मीमांसाकारिणी बुद्धिका प्रतीक है। सी मीमांसिका बुद्धिके होनेपर ही ज्ञान-क्षेत्रमें प्रगति, सत्-रमत्का जान, प्रतिभा एवं मेधाका विकाम तथा सत्य एवं नित्य शानकी प्राप्ति होती है। जो लोग विद्याप्राप्तिके हें उगणपितकी उपासना करते हैं, उन्हें अपनी बुद्धिको पवित्र एवं शुभ विचारोंसे युक्त अर्थात् विवेकयुक्त करके विविध विद्याओं के अध्ययन, मनन और निदिश्यासनद्वारा विकसित करना चाहिये।

बुद्धि और मेधाकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्य-पालन अत्यन्त आयश्यक है । ब्रह्मचर्यकी सिद्धिसे ही वीर्यलाभ होता है अर्थात् शरीर, प्राण, मन एवं बुद्धिकी शक्तियोंका अपूर्व विकास होता है । विना वीर्यलाभके शक्तिलाभ नहीं हो सकता और शक्तिलाभके बिना विष्न-गाधाओंको दूरकर जीवन-संग्राममें विजयप्राप्ति एवं सिद्धि नहीं हो सकती । श्रीगणेश स्वयं ब्रह्मचारी हैं । मूलाधार-चक्र कामशक्तिका केन्द्र भी है, जहाँ गणपितका वास है । यह भी संकेत करता है कि शक्ति एवं सिद्धि पानेके लिये कामशक्तिलपी मूपकको वाहन यनाना होगा, उसपर पूर्ण नियन्त्रण करना होगा ।

ऋग्वेदके एक मन्त्रमें उल्लेख है कि एक ऋषि मृपक-वाधासे पीइत हैं, चूहे उनके जननेन्द्रियको कृतर रहे हैं और वे उनसे त्राण पानेके लिये देवोंसे प्रार्थना करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि मृषक काम-भावना, कामावेग और कामातिचारका भी प्रतीक है। काम देवगृत्ति नहीं है, यह निम्न प्राण-लोककी, पाश्चिक स्तरकी आसुरी शृत्ति है। काम-कलुष्तित चित्तमें देवताका वास नहीं होता। देव-सांनिध्य पानेके लिये तथा अध्यात्म-जीवनमें प्रवेश करनेके लिये काम-विमुख हो काम-भावनापर पूर्ण नियन्त्रण तथा पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन प्रथम शर्त है। साधकका आचार-विद्वार देवताके अनुकृल ही होता है। अतः श्रीगणपतिके उपासकके लिये मृपकवत् अवन्वतनामें स्वित सभी लियी हुई कामवृत्तियोंपर नियन्त्रण पाना अत्यन्त आवश्यक है।

मूत्रक विलमें छिपकर रहनेवाला अन्धकारका प्राणी है। इस रूपमें वह उन सभी अन्धकारमें रहनेवाली अज्ञानमयी शक्तियोंका प्रतीक है। जो ज्ञान और प्रकाशसे इस्ती हैं तथा अँधेरेमें छिपकर हानि पहुँचाती हैं। जो गणपित बनना चहिता है। उसे इन सब अन्धकारमें छिपकर रहनेवाली व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवताकी धातक शक्तियोंका नियन्त्रण एवं जीवनके सभी क्षेत्रको ज्ञानके प्रकाशसे पूर्ण करना होगा। साधकको निरन्तर सावधान

गिरुक रहकर देखना होगा कि उसके शरीर, मन और बुद्धिके क्षेत्रमें कहीं कोई कोना ऐसा है, जहाँ अन्धकारकी इन शक्तियोंका गुप्त वास है व असावधानीके क्षणोंमें उसपर आक्रमण कर उसकी म-साधनाकी बहुमूल्य सम्पत्तिको कुतर-कुतरकर नष्ट वे हैं। मूषकवाहन निरन्तर जागरूक रहने एवं सर्वत्र जानप्रकाशपूर्ण रहनेका संदेश देता है।

ौतिक जीवन अन्नकी बहुल्ता एवं सम्पन्नतापर म्वत है। अध्यात्म-साधनाका प्रारम्भ अन्नमय कोषकी गारे प्रारम्भ होता है। अतएव तैत्तिरीय उपनिषद् ३। ९का धकके लिये आदेश है—'अन्नं बहु कुर्वीत। पर्याप्त

अन्न उपजाओ और अन्नका संप्रद्द कर अतिथि आदिका बोजण करो । पृथ्वीको धान्यसे सम्पन्न करना अन्न-न्नक्षकी उपासना है । धान्योत्पत्ति एवं कृषिका सबसे बड़ा राष्ट्र मूषक है । पृथ्वीतत्त्वके अधिपति एवं जीवोंकी मङ्गल-सिद्धिके देवता श्रीगणेशका मूषक-वाहनत्व यह संकेत देता है कि जीवनमें प्रचुर पौष्टिक धान्यकी उपलब्धिके लिये मूषक-जीस कृषि-विनाशक जन्तुओंका पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक है ।

इस प्रकार श्रीगणपितका वाहन मूपक भौतिक जीवनसे ठेकर अध्यात्म-जीवनतकके ठिये नाना अभिप्रायोंके सार्थक एवं गम्भीर संकेत देता है। देवोपासकोंको इन संकेत-रहस्योंको समझकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये।

### 'परब्रह्मरूपं गणेशं भजेभ'

#### ऋपि हवाच

निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् । परं निर्गुणं निर्विदेशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम ॥ निर्विकर्षं निराकारमेकं ोतमानं चिद्।नन्दरूपं चिद्।भासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम्। मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परव्रह्मरूपं गणेशं भजेस ॥ गरणं कारणज्ञानकृतं सुरादि सुखादि युगादि गोक्सम्। जगद्न्यापिनं विश्ववन्यं सुरेशं परव्रह्मस्यं गणेशं भक्तेम ॥ ीगती ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाऽचिन्त्यरूपम्। जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गोशं नताः स्मः॥ सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारीन् हरन्तं जगत्पालयन्तम्। अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः ॥ गोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगदारकं तारकं ज्ञानहेतुम्। अनेकागमैं: स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः॥ जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मसारम् । सुनिज्ञानकारं विदूरेविकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः ॥ स्रोमहारं रोषधीस्तर्पयन्तं करासेः सुरोधान् कळाभिः सुधास्त्राविणीभिः । दिनेशां सुसंतापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः॥ शस्त्ररूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाभारभूतम् । अनेकिकयानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः ॥ धराचारिरूपं दिगीशादिरूपम् । असःसत्स्वरूपं जगाद्वेतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः स्मः॥ नखद्धं महत्तत्त्वरूपं ोये मनः स्थापथेदङ्घियुग्मे जनो विष्नसंघातपीडां लभेत । लसत्सूर्यक्षिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लभेत ॥ आमिताः सर्वथाज्ञानयोगादलब्धास्तवाङ्धि वहून् वर्षप्गान् । ह्दानीमवासास्तवैव प्रसादात्प्रपन्नान् सदा पाहिविश्वम्भराद्य॥ यः पठेत्प्रातरुत्याय धीमान् त्रिसंध्यं सदा भिक्तयुक्तो विशुद्धः। सुपुत्राज् श्रियं सर्वकामाँ एलभेत परब्रह्मरूपो भवेदन्तकाले ॥ संतुष्टोऽभून्महासुने । कृपया परयोपेतोऽभिधातुम्पचकसे ॥ गणेशस्त एवं स्तृतो इति ऋषिकृतः श्रीगणपतिस्तवः सम्पूर्णः।

ऋषि बोले—जो अजन्मा, विकल्परहित, निराकार, अद्वितीय, लोकिक आनन्दसे शून्य, आत्मानन्दस्वरूप, रेतमावसे पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट, निर्गुण, निर्विशेष, निरीह एवं परव्रह्मस्वरूप हैं, उन गणेशका हम मजन करें । जिनका त (स्वरूप निरूपण) तीनों गुणोंसे अतीत है, जो चिदानन्दस्वरूप, चिदाभासक, सर्वव्यापी, ज्ञानगम्य, मुनियोंके स्थेय, काशस्तरूप एवं परमेश्वर हैं, उन परव्रह्मरूप गणेशका हम मजन करें । जो जगत्के कारण हैं, कारणज्ञान जिनका रूप है, जो देवताओं, सुखों और गुगोंके आदिकारण हैं, जो प्रमथगणोंके स्वामी, विश्वव्यापी, जगद्दन्य तथा देवेश्वर, उन परव्रह्मरूप गणेशका हम मजन करें। जो रजोगुणके योगसे ब्रह्माका रूप धारण करते हैं, वेदोंके ज्ञाता हैं और दा स्थिकार्यमें संलग्न रहते हैं, जिनका परमार्थिक रूप मनसे अचिन्त्य है, जो जगत्की उत्पत्तिके देतु तथा सम्पूर्ण व्याओंके आदिकारण हैं, उन परव्रह्मरूप गणेशको हम नमस्कार करते हैं। जो रदा सत्वगुणने युक्त विष्णुत्य हैं, गनन्दसे लेलते रहते हैं, असुरोंका नाश करते और जगत्की रक्षामें संलग्न रहते हैं, जिनके अनेक अवतार हैं

बुद्धिमान् मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्तियुक्त विशुद्धभावसे सदा तीनों समय इस स्तोत्रका पाठ करे। [त्र] लक्ष्मी तथा समूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर ले और अन्तकालमें परव्रहारूप हो जाय।

ने ! इस प्रकार ऋषियोंके स्तुति करनेपर भगवान् गणेश बहुत संतुष्ट हुए और दड़ी कृपा करके कुछ कहना आरम्भ किया। इस प्रकार ऋषिकृत गणपतिहात सन्पूर्ण हुआ ।

## तुम कीन ?

'जनके मानस-पटलपर अपने महिमामय चरणोंकी छाप छोड़नेवाले तुम कीन हो । । तर, क्या सुर, सभीकी विघ्न-याधाओंको विनष्टकर सफलताके मार्गको प्रशस्त करनेवाले हो ?

व्धके कुअङ्कपर भी अपना अङ्करा रखकर सुख और समृद्धिका सतत वितरण करनेवाले

र और कर्सको अपने पारासे आबदकर यत्र-तत्रं खर्चत्र निज भक्तोंको जय और कीर्तिका त करनेवाले तम कौन हो ?

ती मङ्गल मुसकानसे सर्वदा सर्वत्र सभीको अनन्त मोदकता प्रदान करनेवाले तुम कीन हो ? ग्योंकी पङ्क्तियोंने और संतोंकी स्कियोंने तुम्हारे अर्चनकी प्रेरणा दी। श्रद्धापूर्ण हदयसे व अर्चना आरम्भ की। उस अर्चनाका सप्रारम्भ भी तुम्हारे स्मरणसे ही हुआ। लिसीदासजीने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका रामचरितमानस लिखवा दिया।

जिसादासजान तुन्हारा स्वरण किया तो तुमने जनका महाभारत ही लिख दिया। तुमने दोनोंका कार्य दिया, फिर मेरी अर्चना सम्पन्न क्यों नहीं करते ?

महिमामय गणपति ! अर्थनारम्भके पूर्व मेंने तुम्हारा स्मरण किया है। हे विघ्नविनाशक ! मैं मिको बन्दन करती हूँ। हे मञ्जलमूर्ति ! तुम मेरे मङ्गलका विधान करो। हे अमोघ दानी ! मैं रण हूँ । हे गजानन ! क्या तुम्हारा स्मरण विफल जायगा ?

अर्चनाकी सम्पन्नता और अभीष्टकी उपलब्धि ही तो बास्तविक परिचय देगी कि 'तुम

-- दर्मिला पोतान

## श्रीगणेश-लीला

( लेखन-पं० श्रीशिवनाथजी दुवे )

[ भगवान्के लीला-अवतारोंके चरित विभिन्न पुराणों-शास्त्रोंमें विभिन्न क्रपोंमें उपलब्ध होते हैं। भगवान् लीलाविहारी सर्वसमर्थ हैं एवं करपभेदसे उनके अनन्त अवतार हुए हैं। अत्र प्य उनके चरित भी अनन्त हैं। 'हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता' से संतिशरोमणि श्रीलुलसीदासजीने इसी भावको स्पष्ट किया है। वस्तुतः भगवान्के सभी चरित यथार्थ हैं एवं भक्तोंके प्राण हैं। प्रस्तुत प्रसङ्गका अध्ययन करते समय इस तथ्यको निरन्तर स्मृतिमें रखना चाहिये। तभी भगवान् श्रीगणेशकी लीलाओंके आखादनका वास्तविक आनन्द एवं पल प्राप्त हो सकेगा—सम्पादक ]

#### अस्तावना

🌣 श्री ही द्वी राजेश्वराय वद्यस्वरूपाय चारचे । सर्वेसिख्मिदेशाय विक्तेवाय असी नमः । ( महानेवर्चपुराण, गणपतिखण्ड १३ । ३२ )

लिखि-सदने श्रीगणेश सर्वांत्मा शिव और धर्ममध्यिवासिनी पार्वतिक प्राणिप्र पुत्र तथा प्रम तेजस्वी, प्रस प्राक्रमी धडाननके भग्नज हैं। कहीं-कहीं ये स्वयं उनके अनुज माने जाते हैं। ये सर्व ( छोटे कदवारे ), अरुणवर्ण, एकदन्त, गजमुस, शूर्पकर्ण, लम्बोदर, अरुण-वस्त, त्रिपुण्ड्रतिलक, मूचकवाहन, पार्वती-पुत्र, विद्या-वारिधि एवं सङ्गलकी मूर्ति हैं। सगवान् गणपित बुद्धिके अधिष्ठाता हैं। वे साक्षात् प्रणवस्त्य हैं। जिन्हें भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगमें गणेशजीको शीघ प्रसन्न कर पाते हैं । पार्वतीनन्दन अत्यव्य श्रमसे ही मुदित और दिवत हो जाते हैं। इन मङ्गलवपुके वाम-सगरण, ध्यान, जप, आराधना पूर्व प्रार्थनासे मेधाशकि तीव होती है। समस्त कामनाओंकी पूर्ति और विकासिक निवारण हो जाता है। त्रयतापका शमन एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष करतलगत हो जाते हैं। मोदक-प्रिय गजसुसकी प्रसन्नतासे निरन्तर आनन्द-मङ्गलकी बृद्धि होती ही रहती है।

वेदिविहित समस्त कर्मोंमें प्रथमपूज्य अभ्विकानन्दन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न-भिन्न कालों एवं अवसरोंपर जगत्के मङ्गलके लिये इनका मङ्गलमय छीला-प्राक्टय होता है। इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत और अलीकिक होते हैं। करणामूर्ति गणेश सदा ही अधर्म, अनीति, अनाचार एवं पाप-तापका सर्वनाश कर साधु-परित्राण एवं सद्धर्मकी स्थापना कर उसका संवर्तन करते हैं।

रस मन्त्रका परिचयं और माहात्म्य इस प्रकार है—
 द्रार्तिशदक्षरो मालामन्त्रोऽयं सर्वकामदः । धर्मार्थकाममोक्षाणां फलदः सर्वसिद्धिदः ॥
 पञ्चलक्षज्ञपेनीव मन्त्रसिद्धिरतु मन्त्रिणः । मन्त्रसिद्धिर्भवेद्यस्य स च विष्णुश्च भारते ॥

विन्नानि च पठायन्ते तन्नामसरणेन च । महानामी महासिद्धः सर्वसिद्धिसमन्वितः ॥ वावपतिर्वगतो याति तस्य साक्षात् सुनिश्चितम् । महाकवीन्द्रो गुणवान् विदुर्या च गुरोर्गुसः॥

( महानैवर्त्तः । गणपतिस्तं १३। ३४-३७)

्धीगणेशजीके इस मन्त्रमें वर्त्तास अक्षर है। यह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता, धर्म, अर्थ, कान एवं मोक्षका फल देनेवाला और सर्वसिद्धिप्रद है। इसके पाँच लाख जपसे ही साथकको मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्षमें जिसे मन्त्रसिद्धि हो जाता रें। वद विष्णु-तुस्य हो जाता रें। उसके नाम-सरणसे सारे विष्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान् वक्ता, महासिद्ध, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें भी श्रेष्ठ, गुणवान्, विद्वानोंके गुरुका गुरु तथा अगत्के लिये साक्षात् वात्पति हो जाता है।

- २. सिदियंकि विनरणके लिये श्रीमञ्चागनतके ११वें रकत्य हे१ ५वें अध्यायमें रलोक इसे ८तक देखने चाहिये ।
- दजी चप्दोपिनायदौ ।'

विच्य-विधाता गणपतिका प्राकव्य, उनका मङ्गलमय विग्रह एवं उनकी लीला—सभी अञ्चत एवं अलैकिक हैं। गनन्दमयो एवं मङ्गलप्रदायिनी हैं। भक्तप्राणधन वृपभध्वजके पुत्र गजमुखकी विभिन्न अवसरींकी विभिन्न लीला-कथाएँ, आदर्श एवं मनोहर हैं। उन कथाओंमें शङ्का उचित नहीं। इवेतकल्पमें तो शिवजीने गणेशजीका मसक काट लिया ह कल्याणकारिणी सनीहर कथा सुनाते हुए लोकपितामह ब्रह्माने महामूनि नारदसे कहा—

संदेहो नात्र कर्तच्यः शंकरः स्तिकृत्मुने । स हि सर्वाधियः शम्भुनिर्गुणः सगुणोऽपि हि ॥ तञ्जीलयाखिलं विश्वं सुज्यते पाल्यते तथा । विनाश्यते ..... ॥

( शिवपु०, रहसं०, कु० खं० १३। ७-८ )

'मुने ! इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; न्योंकि भगवान् शम्भु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके हैं। वे ही सगुण और निर्शुण भी हैं। उन्हींकी लीकासे सारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और विनाश हीता है।'

भगवान् श्रीगणेशकी छीला-कथा आरम्भ फरनेके पूर्वं उनके श्राता कुमार कार्तिकेयके चरितका संक्षेपमें परिचय दे पयुक्त होगा ।

#### कुमार कार्तिकेय

तिःस्मरणीया भगवती सती अपने प्राणाधार पित देवगुदेवजीका अपमान नहीं सह सकीं। अत्यन्त व्याकुल
उन्होंने अपने पिता दक्षके यश्चमें ही योगाग्निके द्वारा
शरीर भरम कर दिया। फिर वे हिमिगिरि-पत्नी मेनाकी
रूपमें प्रकट हुईं। उन्होंने अपने जीवनसर्वस्व कर्पूरग्रेवकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त कठोर तप किया।
समयपर जगद्रन्य शिवके साथ उनका मङ्गल-परिणय
विवाहोपरान्त भगवान् शंकर वन्दनीया पार्वतीके साथ
र्वतपर लीट आये।

मिगिरिनन्दिनी पार्वतीके प्रति चैठोक्यवन्दित आञ्चतोष हृद्यमें अर्त्याधक प्रीति थी। वे रमणीय उद्यानों कान्त वनोंमें शिवाके साथ विहार करने छगे। भगवती अपने प्राणाराष्य पतिके साथ अरयन्त प्रसन्न थीं।

क बारकी बात है, शिवप्रिया माता पार्वती एक के तटपर गर्यो । सरोवरका जल अत्यन्त निर्मल और था । उसमें स्वर्ण-वर्णके कमल खिले थे । भगवती पहले तो जल-विहार किया, फिर उसके रमणीय उन्होंने स्वच्छ एवं सुमिष्ट जल पीनेकी इच्छा की । समय उन्होंने देखा कि पद्मपत्रमें जल लेकर छः एँ अपने घर जानेवाली ही हैं ।

देवियो ! पद्मपत्रमें रखा हुआ जल मैं भी देखना चाहती गेरिजाने कृतिकाओंसे अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा। 'भुवनपावनी देवि ! हम तुम्हें एक धर्तपर यह जल दे सकती हैं। कृत्तिकाओंने स्नेहिसक्त स्वरमें माता पार्वतीसे निवेदन किया—'तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होनेबाला पुत्र हममें भी मातृभाव रखे ओर हमारा भी पुत्र माना जाय। वह त्रैलोक्यविख्यात पुत्र हमारा रक्षक हो।'

'अच्छा, ऐसा ही हो। शिवाने तस्क्षण वचन दे दिया। कृत्तिकाएँ अत्यन्त प्रसन्न हुईँ। उन्होंने कमल-पत्रमें रखा हुआ स्वच्छ सलिल थोड़ा उमाको भी दिया। भगवती पार्वतीने कृत्तिकाओंके साथ उक्त मधुर जलका पान किया।

त्रिनेत्रकी प्राणवछभा पार्वतीके जल पीते ही तुरंत उनकी दाहिनी कोखसे एक रोग-शोक-निवारक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। तिमिरारिके तुल्य उसके शरीरसे प्रभापुत्रका प्रसार हो रहा था। वह अमितुल्य तेजस्वी बालक स्वर्णके समान गौरवर्णका था। उसके मनोहर कर-कमलोंमें तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अङ्करा सुशोमित थे।

वह बालक कुस्सित दैत्योंके संहारके लिये प्रकट हुआ था, इस कारण 'कुमार' उसकी संज्ञा हुई। वह कृतिका- प्रदत्त जलसे शाखाओंसहित प्रकट हुआ था; वे कल्याणमयी शाखाएँ छहीं मुखोंके रूपमें विस्तृत थीं; इन्हीं कारणोंसे वह विशाख, पण्मुख, स्कन्द, पडानन और कार्तिकेय आदि नामोंसे प्रख्यात हुआ।

स गर्भो दिन्यसंस्थानो दीक्षिमान् पायकप्रभः। दिन्धं शरवणं प्राप्य ववृधे प्रियदर्शनः॥

१. मुनि अनुसासन गनपतिहि पूलेउ संसु भवानि । कोउ सुनि संसय करें जिन सुर अनादि जियँ जानि॥



तो तुम स्वर्गके मार्गमें खित हो उसके धर्मकायंगे विष्न उत्पन्न करो; अर्थात् ऐसे यज्ञकर्ताको स्वर्ग मत जाने दो । जो इस जगत्में अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो, उसके प्राणींका तुम सदा ही हरण करते रहो। नरपंगव प्रभो ! वर्णधर्मसे च्युत स्त्री-पुरुषों तथा स्वधर्मरहित व्यक्तियोंके भी प्राणींका तुम अपहरण करो | विनायक ! जो स्त्री-परुष ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हों, उनको तुम अपनी समता प्रदान करो । हे वाल गणेश्वर ! तुम पूजित होकर अपने युवा एवं बूढ़े भक्तोंकी भी सब प्रकारसे इस लोकमें तथा परलोकमें भी रक्षा करना | तम विध्नगणोंके स्वामी होनेके कारण तीनों लोकोंमें तथा सर्वत्र ही पूज्य एवं वन्दनीय दोओगे, इसमें संदेह नहीं। जो लोग मेरी, भगवान विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यशेंद्वारा अथवा ब्राह्मणोंके माध्यमसे पूजा करते हैं, उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित होओंगे । जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रीत, स्मार्त या लैकिक क्रव्याणकारक कर्मोंका अनुष्ठान करेगा, उसका मञ्चल भी अमञ्चलमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय,

वैश्य तथा श्र्होंद्वारा भी तुम सभी कार्योंकी सिद्धिके भक्ष्य-भोज्य आदि श्रुभ पदार्थोंसे पूजित होओगे। व लोकोंमें जो चन्दन, पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी किये विना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे, वे देवता हों अ और कोई, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो लोग मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करेंगे, वे निश्चय ही इल देवताओंद्वारा भी पूजित होंगे। जो लोग पलकी काम बहाा, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी भी पूजा कें किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विष्नोंद्वारा व पहुँचाओगे।

सर्वातमा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्राप्तकर भगः गणपितने विद्मगणोंको उत्पन्न किया और उन गणोंके र उन्होंने भगवान् शंकरके मङ्गलमय चरणोंमें अत्यन्त १ और प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। फिर वे त्रैलोक्यपित पशुप के सम्मुख खड़े हो गये। तबसे लोकमें श्रीगणपितकी अग्र १ होती है। इसके बाद श्रीगणेशाजीने दैत्योंके धर्मकार्यमें विद् पहुँचाना आरम्भ कर दिया।

# (ग) ब्रह्मचैवर्त्तपुराणमें

#### शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-वत करनेकी प्रेरणा

व्रहावैवर्त्तपुराणके अनुसार शिव-प्राणवल्लमा पार्वतीके मङ्गलमय अङ्कमें श्रीकृष्णरूपी परमतस्य ही व्यक्त हुआ धाः वह पाप-संतापहारिणी एवं निखिलानन्दवर्द्धिनी कथा भगवान् श्रीनारायणने देवर्षि नारदको इस प्रकार सुनायी थी—

वैराग्यज्ञानित्ता शैलपुत्री पार्वतीके साथ सर्वसाक्षी वृष्ठमध्वजके मञ्जल-परिणयके अनन्तर चराचरात्मा शिव उन्हें साथ लेकर निर्जन वनमें चले गये। वहाँ दीर्घकालतक देवाधि-देव महादेवका विहार चलता रहा। एक दिन धर्मज्ञा पावतीने भगवान् शंकरसे निवेदन किया—'प्रभो। मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ।

'प्रिये ! मैं तुम्हें सम्पूर्ण वर्तोंमें एक श्रेष्ठ वत यताता हूँ, जो सम्पूर्ण अभीष्टसिद्धिका बीजरूप, परम मङ्गळदायक तथा हर्ष प्रदान करनेवाला है। सर्वभूतपित भगवान् त्रिपुरारिने त्रैलोक्यसुन्दरी पार्वतीसे मुदित मनसे कहा—''उस परम ग्रुभद मतका नाम 'पुण्यक' हे । तुम श्रीहरिका स्मरण कर यह । प्रारम्भ करो । इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षमें होती है ।

'धर्मात्मा मनुकी सती पत्नी पुत्रके बिना दुःखी थीं कालनाशन नीलकण्ठने आगे कहा। 'वे ब्रह्मलोकमें ब्रह्मा समीप पहुँचीं।

'प्रमो ! आप सृष्टिकर्ता और जगत्के कारणोंके भी कार हैं। सती शतरूपाने सर्वलोकिपतामहसे विनयपूर्वक कहा— ''पुत्रके बिना गाईस्थ्य-जीवन सर्वथा नीरस और व्यर्थ होत है। पुत्रके बिना स्त्री-पुरुषका जन्म, ऐश्वर्य और धन स निःफल ही होता है। तप एवं दानका पुण्य जन्मान्तरं सुखदायक सिद्ध होता है, परंतु पुत्र पिताको (इसी जन्ममें सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र 'पुत्र' नामः नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता है। अतएव वन्ध्याको किर प्रकार पुत्रकी प्राप्ति होती है, आप कृपापूर्वक वतानेक कष्ट कीजिये।''

<sup>\*</sup> समस्त जगत्की दैनन्दिन युग-कल्प भादि गणनाधे व्यष्टि किंवा समिटिकी सिटि-स्थिति-संदारात्मक जगद्वथापारको कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुम् विद्नोंकी भी कहीं-कहीं आवरयकता है। अच्छो भी कोई धान एक-रुककर चलता रहे या किली एक विदिश व्यवस्थासे चले, किंवा रूपान्तरसे चले, इसके लिये प्रतिवन्धकोंकी योजना रहती है।

'प्रभो ! मैं पुत्रके विना दुःखी हूँ । आप मुझे पुत्र-का उपाय बताइये। फिर दुःखी मनसे शतरूपाने विधातासे — अन्यथा मैं पितके साथ वनमें चली जाऊँगी । आप ो, धन, कीर्ति और राज्य आदि ग्रहण कीर्जिये; क्योंकि के विना हमारे लिये इनकी क्या उपयोगिता है ?'

दुःखके आवेगसे परम सती शतरूपा पूर-पूरकर । रुगी।

लोकपितामहकी प्रेरणासे सती शतरूपाने इस परम ग्रुभद । अनुवान किया । इस वतके प्रभावसे के प्रियंत्रत और उत्तानपाद-नामक दो मुन्दर एवं यशस्ती उत्पन्न हए । महाभागा देवहूतिने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक-का अनुष्ठान किया थाः जिसके प्रभावसे उन्हें सिद्धोंमें श्रेष्ठ एवं श्रीहरिके अंश भगवान् कपिल पुत्ररूपमें प्राप्त ा परम सती अरुम्धतीने इस वतके प्रभावसे शक्तिको ह्यमे शास किया । देवमाता अदितिने भी इस पुण्यमय का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके मङ्गलमय ूभ भगवान् वामन प्रकट हुए। इसी वतके प्रभावसे इन्द्राणीने न्तको, राजा उत्तानपादको पत्नीने अनन्य भगवन्तक को, धनपति कुबेरकी प्राणित्रयाने नलकृवरकोः सूर्यपत्नीने को तथा अधिप्रयाने चन्द्रमाको पुत्ररूपमे प्राप्त किया था। । महिमामय व्रतके प्रभावते अङ्गिरा-पत्नीने देवताओंके चायं पद्पर प्रतिष्ठित बृहस्पति नैसा अन्यतम साच्चिक इ विशास्त पुत्र प्राप्त कर छिया था। भाग्यवती भृगुपत्नीने ) प्रतक्षा पालन दिया थाः जिसके फलखरूप उन्हें वान् नाराध्यके अश परन तंत्रखो देवसमुद्द शुक्त-असे हि पुत्र ही अप र्रान्य हुई । यह परम पुष्पमय अत

राजेन्द्रपत्नियों और देवियोंके लिये सुखसाव्य एवं आनन् है। साध्वी स्त्रियोंके लिये तो यह व्रत प्राणधिक प्रिय है।

## े पुण्यक-व्रतकी संक्षिप्त विधि

सर्वधर्ममयी पार्वती अपने प्राणवाद्यभ जग कर्पूरगौरके वचन अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन रही थीं व कृपासिन्धु वृधवाहन कहते जा रहे थे— माय-मा अक्लपक्षकी त्रयोदशीके दिन इस त्रतका आरम्म वि जाता है । उत्तम त्रतीको त्रतारम्मके पहले दिन उपव करना चाहिये और दूसरे दिन त्राह्मसृहूर्त्तमें शय्या त्याग शौचादिसे निवृत्त हो वह निर्मल जलमें स्नान करें । पि आचमनादिके अनन्तर सर्वन्त्रापी श्रीहरिको अर्ध्य प्रदान व शोध हो वर लीट आये। घरपर नित्यकर्म पूर्ण कर लेनेके व सुयोग्य पुरोहितका वरण कर स्वित्वाचनपूर्वक कलशान्या करें। फिर संकल्पके द्वारा यह महान त्रतानुश्चन आरम्भ करें

फिर सौन्दर्य, नेत्रदोप्ति, विविध अङ्गोंके सौन्दर्य, पां सौमाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासि समर्पण करनेका उपरेश करते हुए दयामय शिवने कहा— रदेवि ! पुत्र-प्राप्तिके लिये कृष्माण्ड, नारियल, जम्बीर तर श्रीफल-इन फलोंको श्रीहरिको सेवामें समर्पित करना चाहिये वत-कालमें नाना प्रकारके संगीत और वाधसे परम प्रसुक प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना उचित है । हरिभक्तिकी विशेष उपलिधके लिये सुगन्धित पुष्पोंकी (विना दूटी हुई) एव लक्ष माला भक्तिपूर्वक प्रसुक्ते चढ़ानी चाहिये । उनकं तुष्टिके लिये विविध प्रकारके मधुर एवं स्वादिह व्यञ्जनोंका भोग लगाना आवश्यक है । वलसीदलमिश्रिर अनेक प्रकारके सद्धन्धपूरित पुष्प समर्पित करनेसे श्रीहरिकी अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है । जनम-जन्मान्तरमें धन-धान्यकी वृद्धिके लिये वतकालमें विविध एक सहस्र बाह्मणोंको तृप्तिकर भोजन कराना चाहिये।

शिवने आगे वताया—'सुत्रते ! प्रतिदिन पूजाके समय सुग्रन्धित सुमनोंसे भरी सौ अञ्जलियाँ समर्पितकर निखिलपावन प्रमुके चरणोंमें सौ त्रार प्रणाम करना उचित है । त्रतकालमें छः महीनेतक हविष्याल, अपाँच मासतक फलाहार और एक पस्तक

भिगाइनी धान, मूँग, तिल, जी, सटर, तिजी, साठी, पून, दहीं, धां, शकर, एतपन्य पन्यान्न, लनञ्ज, जीरा, पीपल, सेंधा तमक, तमुद्री नमक, वधुआ, मूली, आम, इमली, कटहल, नारंगी, केला, हरें और ऑवला आदि इविध्यानने अनुगंत आते हैं।

हिविका आहार करे तथा एक पक्षतक केवल जलपर रहना चाहिये। रात्रिमें कुशासनपर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ है। व्रतीके लिये अ<u>ष्टविध मैथुनका क्ष सर्वथा त्याग</u> नितान्त आवश्यक है।

'इस विधिसे व्रत सम्पन्न होनेपर व्र<u>तोधापन करना उ</u>चित है। उस समय म<u>नोहर वस्त्रोंसे आच्छादित उत्तम उपहारोंसे</u> सिज्जत तीन सौ साठ डिल्याँ, भोजनके पदार्थ और यज्ञो-पवीतका दान करना चाहिये। एक हजार तीन सौ साठ ब्राह्मणोंको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ घृताहुतियाँ देनी चाहिये। व्रत समाप्त होनेपर दक्षिणामें एक हजार तीन सौ साठ स्वर्णमुद्राएँ देनेका विधान है। इसके अतिरिक्त व्रत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये।

'इस व्रतके फलस्वरूप श्रीहरिके चरणोंमें सुदृढ़ मिक्त हो जाती है और भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य, पित-सौमाग्य, ऐर्व्वर्य एवं अपरिमित धनकी प्राप्ति होती है। यह महान् व्रत प्रत्येक जन्ममें वाञ्छित सिद्धियोंका बीज है।

इस प्रकार पुण्यक-व्रतकी विधि और उसका माहात्म्य सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम सती सहधर्मिणी पार्वतीसे आगे कहा—'प्रिये ! इस व्रतके लिये में पुष्प और फल लानेके लिये सौ गुद्ध ब्राह्मणोंको, सामग्री एकत्र करनेके लिये सौ भृत्योंको एवं अत्यधिक दास-दासियोंको नियुक्त कर देता हूँ । साथ ही समस्त व्रत-विधियोंके ज्ञाता, वेद-वेदाङ्गके पारंगत विद्वान्, सर्वश्रेष्ठ हिरमक्त, सर्वज्ञ एवं परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके पदपर नियत करता हूँ । तुम इस व्रतका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पालन करो । तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र-रत्नकी उपलब्धि होगी।

पाप-संतापहारिणी भगवती पार्वती अपने सर्वलोक-महेरवर पतिके अमृतमय वचनोंसे आनन्द-विभोर हो गर्यी और तपके विधाता भगवान् चन्द्रमौलि पार्वतीको सदुपदेश देकर चले गये।

#### पार्वतीद्वारा पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान

हिमगिरिनन्दिनी उमाने अपने पतिके आज्ञानुसार प्रसन्नतापूर्वक महान् पुण्यक-व्रतके अनुष्ठानका • सुदृढ़ निश्चय कर पुष्प और फल आदि व्रतोपयोगी उपकरणोंको

सरण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण, गुद्धभाषण, संबत्य,
 अध्यवसाय तथा कियानिष्पत्ति—ये अष्टिव मैथुन हैं।

एकत्र करनेके लिये ब्राह्मणों तथा भृत्योंको । सभी वस्तुओंके एकत्र हो जानेपर वेदविद्याप्रका पार्वतीने ग्रुभ-मुहूर्त्तमें ब्रतारम्भ किया।

उसी समय परम तेजस्वी ब्रहापुत्र सः पहुँच गये। सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये महेरवर भी उपस्थित हुए । विविध रत्नाभरण वनमालाधारी, चतुर्भुज, नवनीरदवपु, क्षीराब्धिर अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्षदोंसि सामग्रियाँ लेकर रत्नजटित विमानपर आरू पधारे । इसके पश्चात् सनकः, सनन्दनः, सः धर्मपुत्र नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋ शिष्योंसहित पराम्त्राके व्रतानुष्ठानके अवसरपर उ शम्भवामा उमाके उस व्रतके अवसरपर दिव यक्ष, किंनर और गणोंसहित समस्त गिरि-एकत्र हुआ । पर्वतराज हिमालय भी अपनी रत्नाभरणोंसे अलंकृत हो, पत्नी, पुत्रगण और सहित नाना प्रकारके द्रव्योंसे संयुक्त बहुत और व्रतोपयोगी मणि-माणिक्य-रत्न सम्मिलित हुए । उनके स्थ धरतीमें दुर्लभ एक लक्ष गज-रत्न, तीन लक्ष अभ्य-रत्न, दस र एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ, चार लक्ष मुक्ता, कौस्तुभमणि और अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं सुर्ग एक लक्ष भार भी वे ।

श्रद्धामूर्ति हिमगिरितनयाके उक्त पावनतम ब्राह्मण, मनु, नाग एवं विद्याधरीके समुदाय त भिक्षुक एवं वन्दीगण भी पहुँचे।

उस समय कैंठासपर्वतकी अपूर्व शोभा थी। चन्दनका छिड़काव हुआ था। पद्मरागमणि-ि मन्दिरमें आम्रप्रक्षवोंकी बंदनवारें वँघी थीं। क का सौन्दर्य अद्भुत था। वह दूर्वा, धान्य, और पुष्पोंसे अनोखे ढंगसे सजा था। वहाँक हश्य देखकर उपस्थित देव, ऋपि, यक्ष, किं एवं मनुष्य आदि सभी लोग आश्चर्यचिकत हें मन प्रसन्न हो रहे थे। सर्वत्र हर्प व्यात क्षांचिक आनन्द जैसे कृत्य कर रहा था। परम सृष्टि-स्थिति-संहारकारिणी जगदम्वा जो पावन दीक्षित होने जा रही थी।

हिवका आहार करे तथा एक पक्षतक केवल जलपर रहना साहिये। रात्रिमें कुशासनपर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ है। व्यतिके लिये अष्टिविध मैथुनका क्ष सर्वथा त्याग नितान्त आवश्यक है।

ृद्दस विधिसे व्रत सम्पन्न होनेपर व्रतीण्यापन करना उचित है। उस समय मनोहर वस्त्रांसे आच्छादित उत्तम उपहारोंसे सजित तीन सौ साठ डिट्यॉ, भोजनके पदार्थ और यशो-पवीतका दान करना चाहिये। एक हजार तीन सौ साठ ब्राह्मणोंको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ धृताहुतियाँ देनी चाहिये। व्रत समाप्त होनेपर दक्षिणामें एक हजार तीन सौ साठ स्वर्णसद्राएँ देनेका विधान है। इसके अतिरिक्त व्रत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये।

'इस व्रतके फलस्वरूप श्रीहरिके चरणोंमें मुद्द भक्ति हो जाती है और भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य, पति-सौभाग्य, ऐस्वर्य एवं अपरिमित धनकी प्राप्ति होती है। यह महान् वर्त प्रत्येक जन्ममें वाञ्चित सिद्धियोंका बीज है।

इस प्रकार पुण्यक-त्रतकी विधि और उसका माहात्म्य सुनानेक अनन्तर परम करणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम सती सहधर्मिणी पार्वतीसे आगे कहा—प्रिये ! इस व्रतके लिये में पुष्प और फल लानेके लिये सौ शुद्ध व्राह्मणोंको, सामग्री एकत्र करनेके लिये सौ भृत्योंको एवं अत्यधिक दास-दासियोंको नियुक्त कर देता हूँ । साथ ही समस्त व्रत-विधियोंके ज्ञाता, वेद-वेदाङ्कके पारंगत विद्वान्, सर्वश्रेष्ठ हरिभक्त, सर्वत्र एवं परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके पदपर नियत करता हूँ । तुम इस व्रतका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पालन करो । तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लम पुत्र-रत्नकी उपलब्धि होगी।

एकत्र करनेके लिये ब्राह्मणों तथा भृत्योंको प्रेरित किया। सभी वस्तुओंके एकत्र हो जानेपर वेदविद्याप्रकाशिनी भगवती पार्वतीने शुभ-मुहूर्त्तमें ब्रतारम्भ किया।

उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार वहाँ पहुँच गये। सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये। भगवान महेरबर भी उपिथत हुए। विविध रत्नाभरणींसे सुशोभितः वनमालाधारी, चतुर्भुज, नवनीरदवपु, शीराव्धिशायी विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्पदोसहित अत्यधिक सामग्रियाँ लेकर रत्नजटित विमानपर आरूढ हो पधारे । इसके पश्चात् सनकः सनन्दनः सनातनः कपिलः धर्मपत्र नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपने शिष्यों सहित पराम्याके वतानुष्ठानके अवसरपर उपस्थित हुए । शम्भवामा उमाके उस प्रतके अवसर्पर दिक्पाल, देवता, यक्षः किंनर और गणोंसहित समस्त गिरि-तमुदाय भी एकत्र हुआ । पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्रीके नतमें रत्नाभरणोंसे अलंकृत हो, पत्नी, पुत्रगण और अनुयायियों-सहित नाना प्रकारके द्रव्योंसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री और व्रतीपयोगी मणि-माणिक्य-रत्न लेकर हर्पातिरेक्से सम्मिलित हुए । उनके स.थ धरतीमें दुर्लम वस्तुएँ थीं । एक छक्ष गज-रतन, तीन छक्ष अश्व-रतन, दस छक्ष गी-रतन, एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ, चार छन्न मुका, एक महस कौस्तुभमणि और अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं सुमिष्ट पदार्थाक एक लक्ष भार भी वे ।

श्रद्धामूर्ति हिमगिरितनयाके उक्त पावनतम महान् जतमं त्राह्मण, मनु, नाग एवं विद्याधरीके समुद्राय तथा संन्यासी, मिक्षक एवं वन्दीगण भी पहुँचे । गवान् राशाङ्कशेखरने समस्त अभ्यागतींका सादर दन करते हुए उनके अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर एवं निवास तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की। उस का क्या कहना, जहाँ त्रैलोक्यपित शिव एवं दिख्यदमनी जगजननीका निवास हो।

न्हणामूर्ति जगदीश्वरीके उक्त व्रतानुष्ठानके अवसरपर ते इन्द्र दानाध्यक्षः धनपति कुवेर कोषाध्यक्ष और स्वयं [सूर्य आदेश प्रदान करनेवाले थे । वर्षण परोसनेका हर रहे थे ।

ांसार-सागरसे पार उतारनेवाली सती-शिरोमणि शिव-वतानुष्ठानके अवसरपर दूध, दही, घी, तेल, मधु, और चीनी आदिकी लक्षाधिक सरिताएँ प्रवाहित गी थीं। इसी प्रकार गेहूँ, चावल, जो और चिडरे १ पर्वत-तुल्य असंख्य ढेर लग गये थे। उक्त दिन्य पर्वतपर स्वर्ण, रजत, मूँगा और मणियोंकी राशि । समान दील रही थी।

नेखिलसृष्टिनियामिका गिरिजाके श्रेष्ठतम व्रतोत्सवपर ानया लक्ष्मीने विविध प्रकारके सुन्दर, सुमिष्ट एवं इं व्यञ्जन तैयार किये थे । उस समय एक लाख परोसनेका काम कर रहे थे । देवताओं और ोंके साथ स्वयं नारायणने वहाँ भोजन किया।

मोजनोपरान्त जय भगवान् नारायण रत्नसिंहासनपर जत हुए, तव चतुर ब्राहाणोंने सुगन्धित ताम्बूल अपित । परमप्रभु नारायण देवता और ऋषियोंसे घिरे थे। गि पापंद उनपर स्वेत चँवर डुला रहे थे। ऋपि तथा प्रभुका स्तवन कर रहे थे। गन्धर्वगण श्रुतिमधुर गीत हे थे।

भक्तवाञ्छाकल्पतर प्रभो ! मेरी एक प्रार्थना सुनिये । ग्रहकी प्रेरणासे अहिम्पणने बद्धाञ्चलि हो अत्यन्त विनयपूर्वक रित्तति करते हुए निवेदन किया—'शैल्जा उत्तम द्वारा श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति-सौभाग्यकी कामना हिं । आप सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी हैं । आप ग्रममें मङ्गलदायिनी आज्ञा प्रदान करें।

पशुपतिने पुनः क्षीरसागरशायी प्रभुकी स्तुति की और निधाताके मुखकी ओर देखकर मीन हो गये।

अमनाभ ! आपक्षी सहधर्मिणी संतान-प्राप्तिके लिये
 पुण्यक-त्रतका अनुष्ठान करना चाहती हैं। यह व्रतोंका

सारतस्व, दुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलको देनेवाला, सुखदायक एवं मोक्षप्रद है। स्वर्गापवर्गदाता सर्वमूतपति विवक्ते वचन सुनकर श्रीहरि ठठाकर हँस पड़े। फिर उन्होंने महादेवजीसे कहा—'साध्वी शिवा पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान करें। इस व्रताचरणसे सहस्रों राजसूय यशोंका पुण्य प्राप्त होता है।

'त्रिनेत्र !' श्रीनारायणने आगे कहा—''इस व्रतमें सहस्रों राजस्य यशोंके समान धनका व्यय होता है, अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओंद्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यमय पुण्यक-व्रतके प्रभावसे स्वयं परव्रहा गोलोकनाथ श्रीकृष्ण पार्वतीके अङ्कमें कीड़ा करेंगे। उनका नाम 'गणेश' होगा; उनके स्मरणसे ही विध्नोंका नाश हो जाया करेगा।"

श्रीनारायणके वचन सुनकर नैलोक्यपावन त्रिलोचन हर्षसे गद्गद हो गये । उन्होंने वह माङ्गलिक वार्तालाप अपनी प्राणप्रिया पार्वतीको सुनाया तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । सुदितमन पार्वती वतारम्भके लिये प्रस्तुत हुई, उसी समय भगवान् शंकरकी प्रेरणासे विविध प्रकारके देववाद्य बज उठे ।

सत्यस्वरूपा उमाने स्नान करके ग्रुद्ध वस्त्र धारण करनेके अनन्तर चावलपर सविधि रत्नकलश स्थापित किया । फिर रत्नसिंहासनोंपर समासीन श्रेष्ठ मुनियों एवं रत्नसिंहासनांपुन पुरोहितकी विधिपूर्वक पूजा की । इसके साथ ही त्रैलोक्यतारिणी गिरिजाने अत्यन्त श्रद्धा और मिक्त पूर्वक ब्रह्मा, विष्णु और महिश्वरकी अर्चना की ।

इस प्रकार भगवती शैलजाने स्वस्तिवाचनपूर्वक व्रतारम्भ किया । तदनन्तर उन्होंने मङ्गल-कलशपर श्रीकृष्णका आवाहन कर उनका मिक्तपूर्वक पोडशोपचारसे पूजन किया । व्रतके विधानानुसार देवी उमाने त्रैलोक्यदुर्लम पदार्थोंको अत्यन्त प्रीतिपूर्वक समर्पित किया । फिर उन्होंने तिल और धीकी तीन लाख आहुतियोंसे हवन कराया और देवताओं, अतिथियों एवं ब्राह्मणोंको बहुमूल्य व्यञ्जनोंके मोजनसे वृप्त किया । इस प्रकार परम सरला साध्वी शिवप्रिया पुण्यक-व्रतके पालनीय प्रत्येक नियमोंका वर्षपर्यन्त श्रद्धा एवं विश्वासके साथ सोल्लास पालन करती रहीं।

### अस्वाभाविक दक्षिणा

'सुत्रते ! मुझे दक्षिणा चाहिये । व्रत-समाप्तिपर पुरोहितने देवी पार्वतीसे कहा । मं मुँहमाँगी दक्षिणा दूँगी । परम तपस्त्रिनी अम्बिकाने पुरोहितसे कहा---(आप कौन-सा दुर्लभ पदार्थ चाहते हें १)

'देचि ! इस जतमें दक्षिणास्वरूप मुझे अपने पतिको दे दो । पुरोहितने अस्वाभाविक दक्षिणाकी याचना की ।

सर्वथा अकल्पित, अनम्र वज्रपात-जैसी निष्ठुर वाणी सुनकर देवी उमा व्याकुल होकर विलाप करती हुई वहीं मूर्न्छित हो गर्यो।

निखिलसृष्टिनियामिका मोहनाशिनी भगवती पराम्याको मूर्च्छित देखकर लोकपितामहः विष्णु एवं मुनियोंको हँसी आ गयी । तव उन्होंने उमापित महादेवको पार्वतीको समझानेके लिये भेजा।

'धर्मिन्ठे ! उठो; निश्चय ही तुम्हारा मङ्गल होगा ।' पार्वतीको होशमें लानेके लिये उन्हें समझाते हुए आशुतोषने अनेक धर्ममय वचन कहे । उनकी चेतना लौट आनेपर देवदेव महादेवने कहा—'देवकार्य, पितृकार्य अथवा नित्य-निमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणासे रहित होता है, वह सव निन्फल हो जाता है; और उस कर्मसे दाता निश्चय ही कालसूत्र-नामक नरकमें गिरता है । उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओंसे पीड़ित होता है । ब्राह्मणको संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देनेसे वह बढ़कर कई-गुनी हो जाती है ।'

क्षीरोदधिशायी विष्णु और कमलासनने भी पार्वतीसे धर्म-रक्षाके लिये अनुरोध किया । स्वयं धर्मने कहा— 'साध्व ! पुरोहितकी अभीष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो । महासाध्व ! मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्येक रीतिसे मङ्गल होगा । देवताओंने भी यही बात कही । सुनियोंने भी हवन पूरा करके दक्षिणा देनेकी प्रेरणा देते हुए कहा—'धर्मशे ! हमलोगोंके यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण सम्भव नहीं ।

'शिवे ! या तो तुम मुझे दिक्षणामें अपने सर्वेश्वर पतिको प्रदान करो या अपने दीर्धकाळीन कठोर तपका फळ भी त्याग दो ।' ब्रह्माके पुत्र तेजस्वो सनत्कुमारने देवी पार्वतीसे सुस्पष्ट कहा—'साध्वि ! इस प्रकार इस महान् कर्मकी दक्षिणा न मिळनेपर में इस दुर्छम कठोर ब्रतका फळ ही नहीं, यजमानके (तुम्हारे) समस्त कर्मीका फळ भी प्राप्त कर छूँगा।'

देवाधियो ! पतिसे विज्ञित हो जानेवाले कर्मसे क्या लाम ! सत्यस्वरूपा परम सती पार्वतीने अत्यन्त व्याकुल हो देवताओंसे कहा—'दक्षिणा देने, धर्म और पुत्रकी प्राप्तिसे मेरा क्या हित होगा ? पृथ्वीदेवीकी उपेक्षा कर वृक्षकी पूजासे क्या प्राप्त हो सकेगा ? यदि बहुमूल्य प्राण ही विसर्जित हो जायँ तो शरीरकी रक्षा किसलिये होगी ?

अत्यधिक दुःखसे शिवप्रियाने आगे कहा—'देवेश्वरो ! साध्वी स्त्रियोंके लिये पति सौ पुत्रोंके समान होता है । ऐसी स्थितिमें यदि वतमें अपने पतिकी ही दक्षिणा दे दी जाय तो पुत्रसे क्या लाम होगा ? पुत्र पतिका ही वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है । मूलधनके नष्ट होनेपर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जायगा ।

उसी समय अन्तरिक्षमें देवताओं और ऋषियोंने एक बहुमूल्य रत्निर्नित रथ देखा । वह घननील पार्षदोंसे घिरा था । सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्नाभरणोंसे विभूषित थे । उस रथसे चतुर्भुज वैकुण्ठवासी श्रीनारायण उत्तरकर देवताओंके सम्मुख उपस्थित हुए । उन परम तेजस्वी, भक्त, प्राणधन, शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीनारायणको ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने एक श्रेष्ठ रत्निसंहासनपर बैठाकर उनके पाप-तापहारी अभयद चरण-कमलोंमें श्रद्धा-मिक्तपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गद्भद कण्ठसे उनको स्तुति की ।

'देवताओ ! वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर भक्त-भयहारी श्रीनारायणने अपने स्वरूप-तत्त्वकी विस्तृत व्याख्या करते हुए देवगणों और मुनियोंसे कहा—'शिवप्रिया पार्वतीका यह वत लोकशिक्षाके लिये हैं, अपने लिये कदापि नहीं; क्योंकि ये तो स्वयं समस्त वर्तो एवं तपस्याओंका फलप्रदान करनेवाली हैं, इनकी मायासे चराचर जगत् मोहित है।

फिर परमवसु श्रीनारायणने त्रैलोक्यवन्दिता उमासे कहा—'शिवे ! तुम अपने पित महादेवको दक्षिणामें देकर अपना वत पूर्ण कर लो । फिर समुचित मृह्य देकर अपने जीवनधनको वापस ले लेना । गौओंकी माँति शिव भी विष्णुके शरीर हैं; अतः तुम व्राह्मणको गोमृह्य प्रदान कर अपने पितको लौटा लेना ।

इतना कहकर महामिहम त्रैलोक्यपावन श्रीनारायण वहीं अन्तर्धान हो गये । सृष्टिनायक श्रीनारायणके मुखारिवन्दसे ये मङ्गलमय वचन सुनकर समस्त सुर-मुनि-समुदाय हर्पोत्फुल हो गया । कलिकलमनहन्त्री शिवा भी प्रसन्नमनसे अपने प्राण-सर्वस्वको दक्षिणामें देनेके लिये प्रस्तुत हो गर्या। भगवती पार्वतीने हवनकी पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ ज्ञिवको दक्षिणा-रूपमें दे दिया।

'स्वस्ति !' कहते हुए सनत्कुमारने दक्षिणा ग्रहण कर छी । उस समय भयवरा परम कोमलाङ्गी पार्वतीके कण्ठोष्ठ-तालु सुख गये।

'विप्रवर ! गौका मूल्य मेरे पतिके वरावर है।' अम्बिकाने दुःखी हृद्वयसे ब्राह्मणसे अत्यन्त मधुर एवं विनीत वाणीमें निवेदन किया—'मैं आपको अत्यन्त सुन्दर एक लाख गायें प्रदान कहँगी; इसके बदले आप मेरे जीवन-सर्वस्वको लौटा दें। अभी तो मैं आत्मासे रहित किसी भी कर्ममें सर्वथा असमर्थ हूँ; प्राणनाथके मिल जानेपर मैं पुनः ब्राह्मणोंको विपुल दक्षिणाएँ प्रदान कहँगी।'

'देवि ! मैं ब्राह्मण हूँ। सनत्कुमारने सतीशिरोमणि पार्वतीसे कहा—'मुझे एक लाख गौओंका क्या करना है ! और इस दुर्लभ रत्नके सम्मुख गौओंसे क्या लाभ होगा ! मैं इन दिगम्बरको अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर त्रिलोकीमें भ्रमण कहँगा। उस समय वालक-वालिकाएँ इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा-बजाकर अट्टहास करेंगी।

इतना कहकर सनत्कुमारने उमानाथको अपने समीप बैठा लिया।

# पार्वतीकी व्याकुलता और विश्वविमोहनके दर्शन

'आह !' सुकोमलहृदया गिरिजा जलहीन मीनकी भाँति छटपटाने लगीं । मन-ही-मन वे सोचने लगीं—'कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अभीष्ट देवका दर्शन प्राप्त हुआ और न वतका फल ही प्राप्त हो सका ।' अधीर होकर परमसती हिमगिरितनया शरीर-त्यागके लिये प्रस्तुत हो गर्यी।

उसी समय पार्वतीसिहत देवता और ऋषियोंने ऋन्यमें कोटि-कोटि सूर्योंके प्रकाशसे भी परमोत्कृष्ट तेजसमूह देखा । उस प्रमा-पुज्जसे समस्त दिशाएँ एवं विस्तृत कैलास देदीप्यमान हो गया था । उसकी मण्डलाकृति असीम एवं अनन्त थी । प्रमुके उस महान् तेजःपुज्जको देखकर देवगण .उनकी स्तुति करने लगे—

'अनिर्वचनीय महाविराट् प्रमो ! आपका यथार्थ स्तवन सम्भव नहीं । उन महामहिमामय परम अकी विभिन्न प्रकारसे स्त्रुति करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म, देव-समुदाय, मुनिगण, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरिने कहा— 'आप अकथनीय, स्वेच्छामय और ज्ञानसे परे हैं, फिर वेदोंके कारणस्वरूप आपकी स्तुति कैसे की जाय ? आप मन और वाणीके अगोचर हैं । हमलोग तो आपके कलांश हैं।

देवता और ऋषिगण चुप हो गये। उस समय कैलास-गिरिनिवासिनी पार्वतीका तेजोमय शरीर प्रज्वित अग्निकी ज्वालाकी तरह प्रकाशित हो रहा था । तेजकी मूर्ति-सी प्रतीत होनेवाली उमाके सुन्दरतम पावन अङ्गपर परमोज्ज्वल वस्त्र सुशोभित था और सिरपर जटाका भार उनके कठोर तपकी सुचना दे रहा था।

'सर्वसमर्थ, सर्वान्तर्यामी एवं अणु-परमाणुमें व्यात महिमामय श्रीकृष्ण ! आप तो भुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको जाननेमें समर्थ नहीं हूँ । जगन्माता पार्वतीने भगवान् शिव-की प्रेरणासे व्रतके आराध्यदेव परमात्माके स्वरूपका गुणगान करते हुए कहा—'परमात्मन् ! मैं पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर आपकी स्तृति कर रही हूँ और इस समय आपके सहश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ; परंतु अङ्गोंसहित वेदके विधानानुसार इस व्रतमें अपने पतिकी दक्षिणा दी जाती है, यह अत्यन्त दारुण कार्य है । दयामय ! यह सब समझकर आप मुझपर दया कीजिये ।

भगवती पार्वती श्रीकृष्णके ध्यानमें तल्लीन थीं, उस समय उस असीम एवं महान् तेजराशिके मध्य उन्होंने अद्भुत रूप-छावण्य-सम्पन्न विश्वविमोहन श्रीकृष्ण-स्वरूपका दर्शन किया । वह हीरकजिटत वहुमूल्य रत्निर्मित आसनपर आसीन एवं मणियोंकी मालासे सुशोभित था । नवनीरदवपुपर अद्भुत पीताम्बरकी अवर्णनीय शोभा थी । रत्नाभरणोंसे अलंकृत उस अनुपम विश्वहके कर-कमलोंमें पीयूपवर्षिणी मुरली विद्यमान थी । उनके ललाटपर चन्दनकी खौर और मस्तकपर मनको मोहित करनेवाल सुन्दर मयूरिपच्छ था । उस अनुपम सौन्दर्यकी तुलना कहीं सम्भव नहीं थी ।

ऐसे भुवनमोहन अन्य रूपको देखकर भगवती पार्वती उसीके सहरा पुत्रकी कामना करने रूगीं और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इतना ही नहीं, उस समय शिवाने जो-जो कामनाएँ कीं, वे सब पूरी हुई। देवताओं के भी अभीष्टकी पूर्ति हुई। तदनन्तर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया।

तय सुर-समुदायने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारको समझाया और उन्होंने दिगम्बर शिवको उनकी प्राणेक्वरी शिवाको छौटा दिया।

फिर तो भगवती पार्वतीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। जगजननीने ब्राहाणोंको बहुमूल्य रत्नप्रदान किये। वन्दियों एवं भिक्षुओंको स्वर्ण-राशि देकर ब्राह्मणों, देवताओं एवं पर्वतीयोंको परम मुखाद व्यञ्जनोंका भोजन कराया।

महिमामयी भवानीने अलौकिक उपहारोंसे अत्यन्त प्रीतिपूर्वक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेवकी पूजा की । देववाद्य वजने लगे। अनेक माङ्गलिक कार्योंके साथ-साथ श्रीहरिसे सम्बन्धित गाये गये माङ्गलिक गीतोंसे वह ग्रुमस्थान ध्वनित ही उठा। सर्वत्र आनन्द और उल्लासका साम्राज्य व्यास हो गया।

इस प्रकार सनातनी उमाका पवित्रतम पुण्यक-त्रत सम्पन्न हुआ। पराम्त्राने विपुल रत्नराशिका दान कर सक्को मोजन कराया। तदनन्तर उन्होंने अपने जीवनधन धर्माध्यक्ष शिवके साथ स्वयं भी भोजन किया। फिर सबको कर्पूरादिसे सुवासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान् शिवके साथ स्वयं भी उसे ग्रहण किया। इसके अनन्तर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक अपने पतिके साथ एकान्तमें चली गर्या।

#### परब्रह्मका प्राकट्य

'महादेव! में क्षुधा और तृषाधिक्यसे व्याकुल अत्यन्त दीन और दुबंल ब्राह्मण भोजनकी इच्छासे बड़ी दूरसे चलकर आपकी शरणमें आया हूँ। उसी समय एक दीन-हीन एवं कुत्सित ब्राह्मण सर्वसम्पत्समन्विता पार्वतीके द्वारपर आया। उसके वस्त्र मेले-कुचेले और सिरके बाल रूले थे। उस इशकाय कुत्सितम्तिं ब्राह्मणके दाँत स्वच्छ थे और उसके ल्लाटपर उज्ज्वल तिलक लगा हुआ था। उसने डंडेके सहारे खड़े होकर क्षुधा-निवारणार्थ भोजनकी याचना करते हुए कहा—'शिव! आप क्या कर रहे हैं? जगन्माता पार्वती शीव आओ। माताके रहते पुत्र भ्ला कैसे रह सकता है?

भगवान् शंकर और पार्वती द्वारपर आये । अत्यधिक दुर्बल ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणोंमें प्रणाम कर स्तुति करने लगा । उसके मधुरातिमधुर वचन सुनकर आशुतोप प्रसन्न हो गये ।

विप्रवर ! आप वहाँसे पधारे हैं ११ भगवान् शंकरने अशक्त वृद्ध ब्राह्मणसे पूछा—-'कृपया वताइये आपका ग्रभ नाम क्या है ११ 'वेदश ब्राह्मण ! आपका आगमन कहाँसे हुआ है ! धर्ममयी पार्वतीने भी बड़े प्रेमसे कहा—'मेरा परम सौभाग्य है, जो आपने अतिथिके रूपमें मेरे द्वारपर पधारनेका कष्ट स्वीकार किया। अभीष्ट अतिथिकी सेवाकी अमित महिमा है।

'वेदिविद्याप्रकाशिनी माता ! आप वेदोक्त विधिष्ठे मेरी पूजा कीजिये ! वृद्ध ब्राह्मणने कॉपते हुए कहा—'उपवास-वर्ती, रोगधस्त एवं क्षुधार्त व्यक्ति स्वेच्छानुसार मोजन करना चाहता है । मैं तृपा-क्षुधारो आकुल हूँ ।

'द्विजसत्तम ! आप क्या भोजन करना चाहते हैं ? साक्षात् अन्नपूर्णाने कहा—'आपका नैलोक्यवुर्लभ अभीष्ट पदार्थ मैं आपकी सेनामें उपस्थित कर दूँगी । आप मुझे आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिये।'

'माता ! मैं आप पुत्रहीनाका अनाथ पुत्र हूँ ।' ब्राह्मणने रक-रुककर धीरे धीरे कहा—'मैंने मुना है, आपने महान् पुण्यक-त्रत सम्पन्न किया है । उसके लिये दुर्लभ सामग्रियाँ एकत्र हुई होंगी । उन अद्भुत पक्वाकों एवं मिष्टान्नोंसे आप मेरी पूजा कीजिये। इसके अनन्तर मुत्रासित निर्मल तथा स्वादिष्ठ जल और मुत्रासित श्रेष्ठ ताम्बूल प्रदान कीजिये। ये दुर्लभ पदार्थ इतना खिलाइये, जिससे मेरी तोंद सुन्दर हो जाय, मैं लम्बोदर हो जाऊँ।

'आपके आशुतोष पति सृष्टिकर्ता एवं सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको प्रदान करनेवाले हैं और आप सम्पूर्ण सत्कीर्तियोंको प्रदान करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्निस्हिसन, बहुमूह्य रत्नाभरण, अग्निश्च सुन्दर बह्म, अत्यन्त दुर्लम श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमें सुहद् भक्ति, मृत्युंजयनामक ज्ञान, सुखदायिनी दानशक्ति और सर्विसिद्ध दीजिये।

(सती माता ! पुत्रके लिये आपको क्या अदेय है ?) वृद्ध ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे ये—-भैं तप एवं उत्तम धर्मका पालन करते हुए समस्त कर्मोका पालन कलँगाः किंतु जन्म-जरा-व्याधि और मृत्युके हेतुभ्त कर्मोका स्पर्श भी नहीं कलँगा !)

इस प्रकार संसारकी असारता एवं भगवद्धक्तिका माहात्म्य-गान करते हुए ज्ञानवृद्धः वयोवृद्धः तेजम्बी अञ्चकाय ब्राह्मणने अन्तमं कहा—---समम्त कर्मोका फल प्रदान करनेवाली माता ! आप नित्यम्बरूपा सनातनी देवी होकर भी लोकशिक्षाके लिये पूजा और तपश्चरण करती हैं । प्रत्येक ामें गोलोकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपमें आपके अङ्कमें ट होकर क्रीड़ा करते हैं।

इतना कहते-कहते अशक्त दृद्ध ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान तये । वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर परम वी, परम मङ्गलमयी एवं परम धन्या माता पार्वतीकी यापर नवजात शिशुके रूपमें लेटकर छतकी ओर ने लगे—

कोटिचन्द्रसमप्रभः । श्रद्धचम्पकवर्णाभः सर्वजनैश्रक्षर्रिमविवर्द्धकः ॥ सुखद्द्यः कामदेवविमोहनः । अतीव सुन्दरतनुः बिभ्रच्छारदेन्द्विनिन्दकम् ॥ निरुपसं मुखं बिभ्रच्चारुपद्मितिनदके । लोचने सन्दरे ओष्ठाधारप्रदं बिश्रत् पक्वबिम्बविनिन्दकम् ॥ कपालं च कपोलं च परमं सुमनोहरम्। नासाग्रं रुचिरं बिभ्रत् खगेन्द्रचञ्चनिन्दकम्॥ त्रैलोक्येप निरुपमं सवीङ्गं बिअदुत्तमम्। शयने रम्ये प्रेरयन् हस्तपादकम् ॥ शयानः ( ब्रह्मवैवर्त्ते ०, गणपति खं ० ८ । ८५--८९ )

'उस बालक के शरीरकी आभा शुद्ध चम्पक के समान । उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओं की माँति उद्दीत था। लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की विको बढ़ाने वाला था। उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर मदेवको विमोहित करने वाला था। उसका अनुपम मुख रदीय पूर्णिमा के चन्द्रका उपहास कर रहा था। उसके दर नेत्र मनोहर कमल को तिरस्कृत करने वाले थे। ओष्ठ ार अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देख कर पक्का हुआ व्यक्त भी लीजत हो जाता था। कपाल और कपोल परम ने हर थे। रुचिर नासिका गरुड़की चोंचको भी तिरस्कृत ने वाली थी। उसके सभी अङ्ग उत्तम थे। त्रिलोकों कहीं सकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शस्यापर

या हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। । किंतु अत्यन्त कृशकाय दृद्ध ब्राह्मणवेपधारी अतिधिके कस्मात् अन्तर्हित हो जानेपर परमादर्श गृहिणो पार्वती शाकुल हो गर्यो। उन्होंने अपने प्राणपित शिवजोंको उन्हें दृनेके लिये कहा और स्वयं दुःली होकर कहने लगीं— गृपा-शुधासे आकुल ब्रह्मन् ! आप कहाँ चले गये ! भूखसे डिंग अतिथिके द्वारसे चले जानेपर गृहस्यका जीवन पूर्य चला जाता है। ।

'जगजननी ! शात हो जाओ । अतिथिदेवके अचानक अन्तर्हित हो जानेपर छटपटाती हुई अभ्यिकाने आकाशवाणी सुनी—'और मन्दिरमें जाकर अपने पुत्रको देखो । पुण्यक-व्रतके फडस्बरूप परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण ही तुम्हारे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए हैं।

यत्तेजो योगिनः शश्चद् ध्यायन्ते सततं मुदा॥
ध्यायन्ते वैष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः।
यस्य पूज्यस्य सर्वाग्रे करुपे करुपे च पूजनम्॥
यस्य पूज्यस्य सर्वाग्रे करुपे करुपे च पूजनम्॥
यस्य स्वरणमात्रेण सर्वविद्यो विनश्यति।
पुण्यराशिस्वरूपं च स्वसुतं पश्य मिन्दरे॥
करुपे करुपे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनम्।
पश्य त्वं मुक्तिदं पुत्रं भक्तानुमहविम्रहम्॥
तव वाञ्छापूर्णवीजं तपःकरपतरोः फलम्।
सन्दरं स्वसुतं पश्य कोटिकन्दर्पनिन्दकम्॥
(ब्रह्मवैवर्त्तं०, गणपतिख०९।९-१३)

भ्योगीलोग जिस अविनाशी तेजका प्रसन्न मनसे निरन्तर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरणमात्रसे समस्त विष्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्यराशिखलप है, मन्दिरमें विराजमान अपने उस पुत्रको ओर तो हिष्ट डालो। प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योति-रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूर्तस्य है। जरा उसकी ओर तो निहारो। जो तुम्हारो कामनापूर्तिका बीज, तपस्त्यी कल्पचृक्षका फल और सुन्दरतामें करोड़ों कामदेवोंको तिरस्कृत करनेवाला है, अपने उस लावण्यमूर्ति पुत्रको तो देखो।

आकाशवाणीने आगे अभिवकाका भ्रम निवारण करते हुए कहा—ंवे क्षुधार्त्त अतिथि वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे, उस वेषमें तुम्हारे सम्मुख साक्षात् जनार्दन ही उपस्थित हुए थे।

'तुम प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्रगण्य सुन्दरतम पुत्रको देखोः—आकाश्चाणीके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा प्राप्त होते ही माता पार्वती शीधतासे अपने महल्में पहुँचीं । वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत, परम सुन्दर, पद्मपत्राक्ष शिशुको अपनी शय्यापर लेटे देखा । वह त्रैलोक्यसुन्दर तेजस्वी शिशु इतकी ओर निहार रहा था। उसके दिन्य अर्ज्ञींसे

दिन्य तेज फैल रहा था। वह इधर-उधर अपने हाथ-पैर फेंक रहा था। परमपावनी माताका स्तनपान करनेके लिये वह क्रन्दन कर रहा था।

'प्राणनाथ! आप घर चलकर मन्दिरके भीतर तो देखिये। हिपोल्लासमूर्ण हृदयसे पुत्रवत्सला भगवती उमाने दौड़कर चिरुवेकेश्वर्यदायक भक्तवाञ्लाकल्पतरु शिवसे कहा—'सद्यः फलदायिनी आपकी ध्यानमूर्ति ही पुत्रके रूपमें प्रकट हुई है।

सुजङ्गभूपण भी हर्पमग्न हो गये। वे तुरंत उठकर अपनी प्राणप्रियाके घर गये। वहाँ उन्होंने शय्यापर तत-स्वर्ण-तुल्य कान्तिमान् अपने पुत्रको देखा। घोरदैत्यन्न शिव प्रसन्न और चिकत होकर सोच रहे थे—'अरे! मैं जिस परम तेजस्विनी और परम मङ्गलमयी मूर्तिका ध्यान करता रहता हूँ, वह तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्रके रूपमें मेरे सम्मुख मुस्कराती हुई कीडा कर रही है।

सर्वानन्दप्रदायिनी पार्वतीके आनन्दकी सीमा न थी। उन्होंने पुत्रको अङ्कमें ले लिया और हर्षके आवेगमें उसका चुम्यन करने लगीं। आनन्दमग्ना नित्यरूपा पार्वतीने अपनी-प्रसन्नता न्यक्त करते हुए कहा—

सम्प्राप्यामूल्यरत्नं त्वां पूर्णमेव सनातनम्। यथा मनो दिरद्वस्य सहसा प्राप्य सद्धनम्॥ कान्ते सुचिरमायाते प्रोपिते योषितो यथा। मानसं परिपूर्णं च बभूद च तथा मम॥ (ब्रह्मवैवर्त्त०, गणपतिखं० ९। २७-२८)

भीटा ! जैसे दरिद्रका मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी प्राप्तिसे मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । जैसे चिरकालसे प्रवासी हुए प्रियतमके घर लौटनेपर स्त्रीका मन पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है।

इस प्रकार कहती हुई माता पार्वतीने शिशुको अत्यन्त प्रेमसे गोदमें ले लिया और उसे परमहुर्लभ, परमपावन अमृतमय दुग्ध-पान करानेके लिये अपना स्तनाग्र उसके मुँहमें दे दिया।

इसके अनन्तर चराचर प्राणियोंके आश्रय भगवान् शंकरने भी अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने पुत्रको गोदमें उठा लिया।

#### प्राक्षस्योत्सवपर

पुत्रोत्पत्तिकी प्रसन्नतामें स्वर्गापवर्गदाता पार्वर्त प्रेरणासे विविध प्रकारके मनोहर वाद्य बजने छगे। मङ्गल-कामनासे प्रमपिता शिवने ब्राह्मणों, विद्धं मिश्चकोंको नाना प्रकारके अपरिमित रत्नादि और व सम्पत्तिका दान किया।

हिमगिरिने अपने दौहिनके जन्मोत्सवपर ः हर्षोत्साहसे ब्राह्मणोंको एक लाख रत्न, एक हजाः हाथी, तीन लाख घोड़े, दस लाख गायें, पाँच लाख मुद्राएँ, मुक्ता-हीरे-रत्नादि मणियाँ, वस्न, आभूषण श्रीराब्धिसे उत्पन्न सभी प्रकारके अनमोल रत्नोंका दिया।

क्षीरोदधिशायी विष्णुने कौस्तुभमणिका दान हि हर्षातिरेकमें उन्होंने श्रेष्ठतम मुनियोंको बुलवाकर र यूजा की। उनसे समस्त माङ्गलिक कार्य करवाये, पार्वती है रूपमें प्रकट उस नव-शिशुको आशीर्वाद दिलवाया, वेदों पुराणोंका पाठ करवाया एवं देव-दुर्लभ मनोहर तृत्य मन्त्रमुग्धकर मधुर संगीतका आयोजन किया।

अनुग्रहस्वरूप शिव-पुत्रके प्राक्तट्योत्सवपर ह सृष्टिमें परम वुर्छम वस्तुएँ ब्राह्मणोंको वी । परम महिम शिविप्रयाके परम मङ्गलकर पुत्र-जन्मके अवसरपर समुदाय आनन्दोदिधमें निमग्न हो गया था । धर्म, शचीपति इन्द्र, सुरगण, मुनिगण, गन्धर्व, पर्वत देवियोंने अत्यन्त प्रसन्ततासे विविध प्रकारकी वहु वस्तुओंका दान किया । हर्पातिरेकसे क्षीरसागरके दिये एक सहस्र माणिक्य, एक सौ कौस्तुभमणियाँ, हीरक, मिण्याँ, गो-रत्न, गज-रत्न, स्वेतवर्णके अन्यान्य अ रत्न, स्वर्णमुद्राओं एवं वस्त्राभरणोंके मूल्यका अनुमान स्

इसी प्रकार भगवती सरस्वती, सावित्री और ध कुबेरने ब्राह्मणोंको परम दुर्छभ एवं अद्भुत वस्तुओंका किया।

प्राणिमात्रके सच्चे शुमैपी एवं देवताओंके शुभचिन्तक जगद्धाता शिवके घरमें शिशुके प्रकट ही सभी देवता आनन्दोन्मत्त हो गये थे । उस शुभक बालकके मङ्गलके लिये जो जहाँ था, वहीं त्रादाणोंको अ मर्पित करने लगा । सबने दान दिये और सभी
रे उस बालकको दुर्लभतम आझीः प्रदान की ।
रुक ! तुम दीर्घायु, ज्ञानमें ज्ञिबके सहज्ञ, पराक्रममें
और सम्पूर्ण सिद्धियोंके ईश्वर होओ । विष्णुने
रिया ।

यथाशीप्र यशस्वी, सर्वपृत्य एवं अग्रपृत्य होओ। श्वीवंचन कहा।

प्रकार धर्म, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, प्रकार धर्म, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, भेनका, वसुंघरा और पार्वतीने उस नवोदित अलौकिक, पद्मपत्राक्ष दिश्किके धार्मिक, सर्वत्र रिभक्त, श्रीहरिके समान दुर्लभ, बुद्धिमान्, विद्वान्, शान्त, जिनेन्द्रिय, स्थिर लक्ष्मीवान्, एवं शान्त मङ्गल कामना की। उसे मनोहर रूपवाली पत्नी,

कवित्व-शक्तिः, धारणा-शक्तिः, स्मरण-शक्तिः,

त्राक्तिः, वेदश्चानः, सागरतुस्य गम्भीरताः, कामदेव-तुस्य

प्राप्त होनेका यर दिया । उसके धर्ममें धर्म-तुस्यः,

, शरणदाताः, शुमाश्रयः, विष्नरहितः, विष्ननाशकः,

मान महान् योगीः, सिद्धः, सिद्धियोके दाताः, शुम
मृत्युंजयः, ऐश्वर्यशाली होने एवं अत्यत्त निपुणता

कि लिये अपने अन्तर्द्धदयकी शुभ कामना व्यक्त की ।

के अनन्तर वहाँ पधारे सभी ऋषियोः, मुनियों और

स्वजात शिशुको अनेक प्रकारके मङ्गलम्य आशीर्यचन

प्राक्षाणोंने प्रसन्न होकर अपने हृदयका स्पूर्णः

एवं विद्यंनि समस्त मङ्गलकामनाएँ प्रकट की ।

ामनिक्तपुराणमें दस मङ्गलाशीर्वचन-विषयक अध्यायको याय' कहा गया है और इसका भाहात्म्य इस प्रकार या प्रैं--

শূজীরি सुसंयतः । सुमङ्गलाध्यायं य: भवेनमङ्गलालयः ॥ H **म्ह**लसंयुक्तः ਲਮਰੇ पनम् । पुत्रमधनो सम्पत्प्रदायि शक्वत् **ચ** 11 लगत सस्व प्रजाम । चिं। लभते भार्या लभने પ્રજાધીં रोगी सीभाग्ये दुर्भगा लभेत्॥ ામાં હમો प्रियं लभेत । त्रष्ट्यतं प्रोपिनं 7 4.1 संशयः ॥ लभते नात्र सरागन्द ज्ञविष्टः

् मङ्गलायायो यन्य गेहे न निष्ठति । । मङ्गलसंपुत्तः स भवेन्नाय संशयः॥

अनन्तानन्तसुखद नवीदित शिशुको शुभाशीः प्रदानकर श्रीहरि देवर्पियोंके साथ श्रेष्ठ रत्न-सिंहासनपर आसीन हुए । उनके दायें आशुतोप शिवः वायें लेकसृष्टा ब्रह्मा और सम्मुख श्रेष्ठ धर्मीतमा धर्म आसनासीन हुए । धर्मके समीप सूर्यः देवन्द्रः, चन्द्रमाः देव-समुदायः, मुनिगण एवं गिरि-समुदाय सुन्दर एवं मुखद आसनपर येठे ।

# पार्वती-नन्दनका छिन्न मस्तक

उसी समय गौरीनन्दनके दर्शनार्थ प्रज्यलित अग्निशिखा-तुत्य दीतिमान्, पीताम्बरधारी, व्यामल सूर्यपुत्र शनैश्वर वहाँ पधारे । विनम्न शनिदेवके नेत्र कुछ बंद थे और वे मन-ही-मन परमप्रभुका ध्यान एवं उनके नामका जप कर रहे थे । वहाँ उन्होंने श्रीहरि, विधाता एवं शुल्पाणि तथा उपस्थित समस्त देवताओं एवं सुनियोंके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी आशासे क्षिपक्षेमकर शंकरनन्दनको देखनेके लिये भीतर पहुँचे ।

सूर्यपुत्र रानेश्चरते अलेकिक भवनमें उस समय प्रवेश किया, जब वस्त्रालंकारभृषिता मङ्गलमयी जननी पार्वती नवागत शुभानन शिशुको गोदमें लेकर रत्नसिंहासनपर वैठकर सुवासित ताम्बूल चवाती हुई प्रसन्ततासे मुस्करा रही थीं। पाँच सिवयाँ उनके समीप खड़ी होकर स्वेत चॅवर खुला रही थीं। महायोगी शनैश्चरने बैलोक्यदुर्लभ जननी पार्वतीके पाद-पर्वोमें मस्तक शुकाये श्रद्धा एवं प्रोतिपूर्वक

थात्राकाले च पुण्याहे यः शृणोति समाहितः। सर्वोभीष्टं स लभते श्रीगणेशप्रसादतः॥ (भद्मवैवर्त्तः०,गणपतिखं०१०।३४-३७,३९-४०)

को मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमङ्गलाध्यायको सुनता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंसे युक्त होकर मङ्गलोंका आवास-स्थान हो जाता है। इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निर्धनको धन, हृपणको निरन्तर धन-प्रद्रान करनेकी हाक्ति, भार्यायींको भार्या, प्रजाकार्माको प्रजा और रोगंको आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भणा कांको सौसाग्य, मूला हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासं पति मिल जाता है तथा होकप्रस्तोंको सदा आनन्दको प्राप्ति हो। जाती है, इसमें संशय नहीं है। " यह मङ्गलाध्याय जिसके घरमें विद्यमान रहता है, वह सदा मङ्गलयुक्त रहता है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। यात्राकालमे अथवा पुण्यपर्वपर नो मनुष्य एकाप्रचिक्तरे इसका अवण करता है, वह श्रीगणेशको कृपासे अपने हर्भा मनोर्थोंको पा जाता है।

प्रणाम किया । जगदम्बानं उन्हें आज्ञिष् देकर उनसे गुआर-समाचार पुछा ।

भारिकर ! आपके नेज कुछ मुँदे हैं और आपने सिर स्रोता रत्या है। सम्पूर्ण वाभाओं एवं कलाओंके अधिपतिकी जननी पार्वतीने पीताम्बरधारी शनैश्वरते पूछा—'आप मेरी और और मेरे पुत्रकी और देख नहीं रहे हैं। इसका क्या हेतु हैं!

भावा ! सम्पूर्ण प्राणी अपने कर्मका ही फल भोगते हैं। ग्रांच श्वरदेशनं सिर खुकायं कहा—ध्ये अपने छुभाग्रुम कर्मोंसे ही सुक्ष-दुःख प्राप्त करते हैं। मेरी कथा गोपनीय है और माताक सम्मुख कहनेयोग्य नहीं है; तथापि आपकी आजांसे में इसे प्रकट कर दे रहा हूँ।

्रांकरवल्लमं !१ शनेश्वरदेवने आगे कहा—व्याल्यकालसे ही मेर मनमं श्रीकृष्ण-पद-पद्मानुरक्ति थी । में प्रायः उन्हींके अत्यन्त सुखद ध्यानमं तल्लीन रहता था । सर्वथा निरक्त एवं तप-निरत था, किंतु मेरे पिताने चित्ररथकी पुत्रीसे मेरा परिणय करा दिया । मेरी पत्नी साध्वी, तेजस्विनी एवं तपस्विनी थी ।

'एक दिनकी बात हैं; मेरी सहधर्मिणी ऋतुरनानके अनन्तर उस समय मेरे समीप आयी, जब मैं भगवश्वरणींके ध्यानमें तहस्टीन सर्वथा बाह्यज्ञानसूत्य था।

ंतुम जिसकी ओर दृष्टिपात करोगे, वहीं नष्ट हो आयगा।' ऋतुकालके विफल होनेपर उसने दुःखी मनसे गुझे झाप दे दिया।

्यध्यि ध्यानसे विरत होनेपर मैंने उसे संतुष्ट किया, किंतु वह पश्चात्ताप करनेपर भी शाप छोटानेमें समर्थ नहीं थी। इसी कारण में जीवहिंसाके भयसे अपने नेत्रोंसे किसीकी ओर नहीं देखता और सहज ही सदा सिर ग्रुकाये रहता हूँ।

राने धरदेवकी त्रात सुनकर नर्तकियों और किनरियोंके समुदायके साथ अनन्तानन्तसुखदायिनी जगदम्या हँसने स्प्रीं।

'सम्पूर्ण विश्व ईश्वरेच्छाके अधीन है। सर्वकामपल-प्रदायिनी जगदीश्वरीने ऐसा कहते हुए शनैश्वरदेवसे कहा— 'तुम मेरी तथा मेरे शिशुकी ओर देखो।'

ंमें पार्वतीनन्दनकी ओर देखूँ या नहीं ११ शनै धर-देव मन-ही-मन सोचने लगे। व्यदि मैं इस दुर्लम त्रालककी ओर देखूँगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जायगाः किंद्र वैश्वरी जननीकी आज्ञा कैसे टाली जाय ११ इस प्रकार सोचते हुए धर्मातमा शनैश्वरदेवने धर्मको साथी देकर गिरिजाकी ओर तो नहीं, किंतु उनके पाप-संताप-हरण पुत्रकी ओर देखनेका निश्चय किया।

पहलेंसे ही खिन्न शनैश्चरके कण्ठोष्ठतालु शुम्क हो गये ये। फिर भी उन्होंने वामनेत्रके कोनेसे पार्वतीनन्दनकी ओर दृष्टिपात किया। शनैश्चरदेवकी शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवान् शिव एवं भगवती उमाके प्राणिषय पुत्रका मस्तक घड़से पृथक् होकर गोलोकमें जाकर अपने अभीष्ट परासर श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया। अत्यन्त दुःखी शनैश्चरने अपनी आँख केर ली और सिर श्चकाकर खड़े हो गये।

अपने अङ्कमं दुर्लभतम कम्बुकण्ठ शिशुका रक्तरे लभपथ शरीर देखकर माता पार्वती चीत्कार कर उठीं। वे बालकका धड़ वक्षसे सटाये रोती-कलपती और विलाप करती उत्मत्तकी तरह इधर-उधर धूमती हुई मूर्न्छित होकर धरतीपर गिर पड़ीं। यह आश्चर्यजनक हश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गम्बर्व, शिव तथा समस्त कैलासवासी अवसन्न हो गये। वे सभी निष्प्राण-से प्रतीत होने लगे।

#### पार्वती-पुत्र गजमुख हुए

मस्तकहीन रक्तस्नात पार्वतीनन्दनपर दृष्टिपात कर श्रीहरि-ने सबको मूर्न्छित देखा तो तुरंत महत्वपर विराजमान हो तीवगतिसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने पुष्पमद्रा नदीके तटपर एकान्त वनमें अपनी हथिनी और बच्चोंके साथ एक गजेन्द्रको सोते हुए देखा। उसका सिर उत्तर दिशाकी ओर था। सर्वमङ्गलकर श्रीहरिने तुरंत अपने सहस्रारसे उसका मस्तक उतारकर गहड़पर एल लिया।

गजके कटे अङ्गके गिरनेसे हथिनोक्ती नींद टूट गयी। अपने स्वामीकी निर्जीव देह देखकर वह चीकार करने लगी। उसके यञ्चे भी अपनी माताके घ्दनसे जगकर व्याकुल्वासे कन्दन करने लगे। इथिनीने गम्हासनपर विराजमान सम्पूर्ण निषेक (कर्मफल्रयोग) का खण्डन करनेमें समर्थ शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मापर नवजलघरवपु श्रीहरिकी अचित्य सौन्दर्यमयी मूर्तिको देखा तो वह परमप्रमुका स्वयन करने लगी।

इधिनीकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वसमर्थ प्रमुने दूसरे गजका मत्तक उतार उसके शरीरसे जोड़ दिया और फिर अपने ब्रह्मशानसे उसे जीवित कर दिया। ाग्यवान् गज ! त् सकुदुम्ब कस्वपर्यन्त जीवित २६ । मङ्गलमय चरणोंसे उसके सर्वाङ्गका स्पर्श करते हुए हो उसके परम मङ्गलके लिये वरदान प्रदान किया । र गरुड़ वायुवेगसे उड़कर तुरंत कैलासपर पहुँच गये । गिहरिने पार्वती-पुत्रको उठाकर अपने वक्षसे सटा और गज-मुखको सुन्दर बनाकर शिवनन्दनके घड़से देया ।

हुं ! परम प्रभुके इस उच्चारणसे ही वह बालक जीवित । पा । फिर तो उन्होंने मोहनिवारिणी अम्बिकाको कर उनका पुत्र उनके अङ्कमें रख दिया।

'बुद्धिस्वरूपा शिवे! तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि ते लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जात् अपने-अपने कर्मानुसार पाता है। अहिरिने शोकप्रस्त उमाको समझाते हुए। प्राणियोंके स्वकर्मार्जित भोग सैकड़ों कर्स्योतक प्रत्येक में भोगने पड़ते हैं। सुख-दुःख, भय-शोक, आनन्द—कर्मके ही फल हैं। इसमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके ए अन्य पापकर्मके परिणाम हैं। अस्वयं परव्रहा परमात्मा उणा कर्मके फलदाता, सजन, पालन एवं संहार करनेवाले। तुम्हारे गजकर्ण पुत्र उन्हीं परमात्मामें स्थित हैं।

श्रीहरिकी वाणी सुनकर वास्तस्यमयी जननी पार्वती एष्ट हो गर्यी और उन परम प्रमुके अरुणोत्पल-चरणोंमें गाम कर अपने शिशुको गोदमें उठा उसे स्तनपान कराने गीं। फिर उन्होंने अपने प्राणयस्लभ शिवकी प्रेरणांसे य जोड़कर मिक्तपूर्वक श्रीहरिकी हतुति-प्रार्थना की।

परम तपस्विनी उमाके स्तवनसे प्रसन्न होकर छक्ष्मी ति विष्णुने अपना कौस्तुम उस लम्बोष्ठ वालकके गलेमें शलते हुए उसे तथा जगदीश्वरी पार्वतीको सुभाशीर्वाद ।दान किया।

लम्बर्कण पार्वती-पुत्रके जीवित हो जानेपर ह्यांतिरेकसे लोकसप्टाने उसे अपना किरोट और धर्मने रत्नाभूपण प्रदान किया । इसके अनन्तर देनियों, उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गन्धरों और एकत्र समस्त स्त्रियोंने प्रसन्न मनसे यहुमूल्य रत्नादि उस शम्भुकुमारको प्रदान किये।

अपने सुमङ्गलमङ्गल बालकके जीवित होनेकी प्रसन्नतामें सर्वलोकमहेश्वर द्वाव एवं निखिलसृष्टि-संचालिका पार्वतीने असंख्य रहनेका दान किया। हिमगिरिने वन्दियोंको सौ गज तथा एक सहस्र अश्व प्रदान किये। देवताओंने सभी ब्राह्मणोंको दान दिया और ह्यियोंने भी अपने दानोंसे वन्दियोंको संतुष्ट कर दिया।

क्षीरोदधिशायी लक्ष्मीपतिने समस्त माङ्गलिक कार्योके साथ वेदों और पुराणोंका पाठ करवाया तथा समस्त ब्राह्मणोंको अत्यन्त आदरपूर्वक दुर्लभ मुमिष्ट पक्वान्नोंके भोजनसे पूर्ण तृप्त कर दिया।

'तुम अङ्गरहित हो जाओ । उत्ता सभाके यीच लजावरा शनैश्वरको सिर द्युकाये देखकर माता पार्वतीने कुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया ।

#### गजमुखको प्रथमपूज्यताका आशीवीद

कुछ समय व्यतीत हुआ । श्रीराव्धिशायी लक्ष्मीपति विष्णु ग्रुम सुहूर्तमें देवताओं और मुनियोंके साथ भगवान् शंकरके सदनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने श्रेष्ठतम उपहारोंसे पश्चप्रसन्ननयन गजाननकी पूजा की और आशीः प्रदान की—

> सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम । सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भव चत्सेत्युवाच तम् ॥ ( महावैवर्त्त ०, गणपतिसं ० १३ । २ )

'सुरश्रेष्ठ ! मेंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः बरस ! तुम सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ।

प्रसन्न कमलनयन विष्णुने चद्रप्रिय यालकके कण्डमें वनमाला पहनावी और मोक्षदायक व्रह्मज्ञान तथा सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान कर उसे अपने समान वना दिया। फिर बोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताओं और मुनियोंके साथ उसका नामकरण किया—

> विष्ठेशस्य गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः। लम्बोदरस्यैकदन्तः द्रूपैकर्णो विनायकः॥ (महावैवर्त्तकःगणपतिखंक १३।५)

विष्ठेश, गणेश, हेरम्य, गजानन, तम्बोदर, एकदन्त, शूर्पकर्ण और विनायक-ये उस बालकके नाम रखे गये।

फिर दयामय श्रीहरिने पुनः मुनियोंको बुख्वाकर इरम्बको आशीर्बाद दिखवाया। इसके अनन्तर सभी देव-

म सुद्धं दुःस्तं भगं शोकमानन्त्रं कर्मगः फलन्। सुकर्मगः सुद्धं दर्भमितरे पापकर्मगः॥ (अद्भविर्मणः गणपतिर्मणः १२।२७)

देनियों एनं मुनियों आदिने मुक्तिदाता शिवपुत्रको विविध प्रकारको उपदार प्रदान किये और वार-वार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनन्ता यूजन किया।

पित धर्वव्यापिनी जननीने अपने अधनाशन पुत्रको स्तानिहासनपर वैदाकर समस्त तीथोंके जलपूरित सो करायों। उस समय मुनिगण वेदके मन्त्रोंका उचारण कर रहे थे। इसके अनन्तर उन्होंने अपने दुःख-भञ्जनकारक पुत्रको अग्निशुद्ध दो वस्त्र दिये। किर जननीने पुंण्यतीया गोदावरीके जलसे पाद्य, पपनाशिनी गङ्गाजीके जलसे अर्प्य एवं दूर्या, अक्षत, पुष्प और चन्दनमिश्रित पवित्र तीर्थ पुष्करके जलसे आचमन कराया। किर माता पार्वतीने गणेशको रत्नपात्रमें रखा हुआ मधुष्कं एवं शकंरायुक्त हुव प्रदान किये।

्यके अनन्तर स्वर्गलोकके वैद्य अश्विनीकुमारद्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु-तेल, बहुमृह्य-रत्नाभरण, विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्प, पारिजातकी पुष्पमालाएँ, अनेक प्रकारके सुगन्धित चन्दन तथा दिव्य सुगन्धमय धूप-दीप प्रदान किये। फिर पशुपाशिवमोचन गणाधिराजको उनका प्रिय लब्हू तथा उनको प्रिय लगनेवाले विविध प्रकारके व्यञ्जन अपित किये। उन पुष्कल व्यञ्जनीका पर्वत-सुल्य देर लग गया। तदनन्तर देर-के देर अनार, वेलके प्रल, माँति-माँतिके स्वजूर, कैथ, जासुन, कटहल, आम, केला और नारियलके पल दिये। फिर आचमन और सुवासित ताम्बूल समर्पित करके जननीने सुन्दर पानके बीड़े और अयनम्पूरित सैकड़ों स्वर्णपात्र लड्डुकप्रिय गणेशको अपित किये।

इसके अनत्तर मेनका, हिमालय, हिमालयके पुत्र, वहाँ उपिश्चत ब्रह्मा, विष्णु और ज्ञित आदि देवताओंने—

ॐ ध्रीं हीं क्लीं गणेइवराय ब्रह्मस्तरूपाय चारवे । सर्वसिद्धिप्रदेशाय विक्तेशाय नमो नमः ॥ ( ब्रह्मवैवर्त्तक, गणपत्तिखं १३ । ३२ )

—इस मन्त्रसे प्रणताज्ञानमोचन गिरिजापुत्रकी पूजा की और उन्हें भाँति-भाँतिकी दुर्लभ वस्तुएँ प्रदान कर वे आनन्दमें निमग्न हो गये।

# श्रीविष्णुद्वारा गणेश-स्तुति

फिर क्षीरोद्धिशायी विष्णु शिवप्रिया पार्वतीके अजरामरः, वराचरपतिः, भुवनपतिः, इच्छ।शक्तिधरः मर्वात्माः सर्वदेवतात्मा पुत्रका सविधि पूजः भक्तिभावसे उनकी स्तृति करने लगे—

ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि बह्याज्योतिः सनातनम्। निरूपितुमशक्तोऽहमनुरूपमनीहरूम् प्रवरं सर्वदेवामां सिद्धानां योगिनां गरुस्। ज्ञानराशिस्त्ररूपिणम् ॥ सर्वस्वरूपं सर्वेशं नित्यं अ**ब्यक्तमक्षर**ं सत्यसात्मस्वरूपिणम् । वायुतुस्यातिनिर्छिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् ॥ संसाराणीवपारे च मायापोते सुद्रुलभे । **कर्णधारस्वरूपं** 7 भक्तान्यहकारकम् ॥ वरदानामपीश्वरस् । वरेग्यं वरदं सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिनं सिद्धिसाधनम्॥ ध्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकस्। धर्माधर्मफलप्रदम् ॥ धर्मस्यरूपं धर्मज्ञं संसारब्धाणामञ्जरं च तदाश्रयम् । रूपमेतद्तीन्द्रियम् ॥ खीपुनपुरसकानां च सर्वेषुत्यं गुणाणीवम्। सर्वाद्यमग्रद्धयं च स्वेच्छ्या सगुणं ब्रह्म निर्गुणं चापि स्वेच्छ्या ॥ प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रकृतेः परम् । सहस्रवदनेन त्यां स्तोत्तमक्षमोऽनन्तः क्षमञ्चतुराननः । न क्षमः पञ्चयकत्रस्य न सरस्वतीन शक्ता चन शक्तोऽहं तव स्तुती ॥ न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥ ( बहार्वेवर्त्त्व, गणपतिखंव १३ । ४१-५० )

ंह्री । में सनातन ब्रह्मण्योतिःस्वरूप आपका स्तयन करना चाहता हूँ। परंतु आपके अनुरूप निरूपण करनेमें में सर्वया असमर्थ हूँ। क्योंकि आप इन्छारहित, सम्पूर्ण देवीमें श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियोंके गुरु, सर्वस्वरूप, मर्वेश्वर, ज्ञानराशिस्वरूप, अस्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायुके समान अस्यन्त निर्टेप, अतरहित, सबके साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुलंग मायारूपी नीकाके कर्णवारस्वरूप, मत्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता, वरदानियोंके भी इंग्वर, सिद्ध, मिद्धिस्वरूप, सिद्धनिया, सिद्धिके साधना, ध्यानातीत, ध्येय, स्यानद्वारा असाध्य, धार्मिक, ध्यास्वरूप, धर्मके जाता, धर्म और अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-कृतके बीक, अङ्कुर और उसके आश्रम, स्त्री, पुरुप और नर्पुंगकके बीक, अङ्कुर और उसके आश्रम, स्त्री, पुरुप और नर्पुंगकके बीक, अङ्कुर और उसके आश्रम, स्त्री, पुरुप और नर्पुंगकके बीक, अङ्कुर और उसके आश्रम, स्त्री, पुरुप और नर्पुंगकके

म्बरूपमें विराजमान तथा उनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके आदि, अग्रपूज्य, सर्वपूज्य, गुणके सागर, स्वेच्छासे निर्गुण ब्रह्म तथा स्वेच्छासे ही सगुण ब्रह्मका रूप धारण करनेवाले, स्वयं प्रकृतिरूप और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। येप अपने सहस्रों मुखींसे भी आपकी स्तृति करनेमें असमर्थ हैं। आपके स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा ही; न मरस्वतीकी शक्ति है न मैं ही आपका स्तवन कर सकता हूँ। और जब चारों बेदोंकी ही शक्ति नहीं है, तो फिर उन बेदबादियोंकी तो क्या गणना। अपर्युक्त स्तुतिकी ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें सड़ी महिमा बतायी गयी है। अ

'करुणामय प्रभो ! मायाशक्तिने मुझे शाप दे दिया है । सुर-समुदायमें विन्निन्न चद्रपुत्रकी पूजा हो जानेपर शनैश्चरने अत्यन्त विनीत वाणीमें लक्ष्मीपति विष्णुसे निवेदन किया । 'अतएय आप कृपापूर्वक सम्पूर्ण विष्नोंके शमन और दुःखकी पूर्ण निवृत्तिके लिये गणेश-कवचका वर्णन करनेका अनुमह कीजिये; मैं उसे धारण करना चाहता है ।

#### गणेश-कवच और उसकी महिमा

'रविनन्दन ! इस कवचकी बड़ी महिमा है।' शनैश्चर-देवके विनयपूर्ण वचन सुनकर सजल जलधरवपु श्रीविष्णुने

\* इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्। सायं प्रातश्च मध्याहे भक्तियुक्तः समाहितः॥ तदिव्रनिव्नं कुरुते विव्वेशः सततं मुने। वर्द्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा॥

\*
स्थिर। भवेद् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपीत्रविवर्धिनी।
सर्वेदवर्यमिह प्राप्य ग्रन्ते विष्णुपदं लभेत्॥
फलं चापि च तीर्थानां यशानां यह्रवेद् श्वम्।
महतां सर्वेदानानां श्रीगणेशप्रसादतः॥
(भक्षावेवर्त्तं०, गणपतिस्तं० १३। ५२-५३, ५७-५८)

ंनो मनुष्य एकायचित्त हो भित्तभावसे प्रातः, मध्याह और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सतन पाठ करता है, विद्येश्वर उसके समस्त विद्योंका विनाश कर देते हैं, सदा उसके सब कल्याणोंकी वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणांकाक हो जाता है। "उसके धरमें पुत्र-पौत्रको वड़ानेवाली लक्ष्मा स्थिररूपसे नास करनी हैं और वह इस लोकमें सम्पूर्ण ऐध्योंका भागी होकर अन्तमें विष्णु-पदको प्राप्त हो जाता है। तीथों, यहाँ और सम्पूर्ण महादानोंसे जो फल मिलता है, वह उमे श्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त हो जाता है—यह ध्रव सत्य है।

कहा—'द्म लाख जप करनेसे क्षत्रच सिद्ध हो जाता है। क्षत्रच सिद्ध कर लेनेपर मनुष्य मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है। यह सिद्ध-क्ष्यच धारण करनेपर मनुष्य वाग्मी, चिरजीवी, मर्वत्र विजयी और पृष्य हो जाता है। इस मालामन्त्र तथा क्ष्यचके प्रभावसे मनुष्यके सारे पातकोप-पातक ध्वम्त हो जाते हैं। इस क्ष्यचके शब्द-श्रवणमात्रसे ही मृत-प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्ष्य, डाकिनी, योगिनी, वेताल आदि बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर भाग जाते हैं। क्ष्यचधारी पुष्पको आधि (मानसिक रोग), व्याधि (शारीरिक रोग) और भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर पाते।

इस प्रकार मर्वविष्नैकहरण गणेश-कवचका माहात्म्य-गान करके लक्ष्मीपति विष्णुने सूर्यपुत्र अनैश्वरको कवचका उपदेश देते हुए कहा---

संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवो लम्बोदरः स्वयम् ॥ धर्मार्थका ममोक्षेप चिनियोगः प्रकीर्तित: ॥ सर्वेषां कवचानां च सारभृतमिदं मने। ॐ गं हूं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् ॥ द्वात्रिशद्भरो मन्त्री ललाटो मे ॐ हीं छीं श्रीं गमिति वे सततं पातु लोचनम् । तालुकं पातु विघ्नेशः संततं धरणीतले ॥ ॐ हीं श्रीं इडीमिति परं संततं पातु नासिकाम् । ॐ गीं गं शूर्पकणीय स्वाहा पात्वधरं सस। दन्तांश्च तालुकां जिह्नां पातु मे पोडशाक्षरः ॥ ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावत् । ॐ क़ीं हीं विवननाशाय स्त्राहा कर्ण सदावतु ॥ ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु । ॐ द्वीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु॥ ॐ क्हीं हीमिति कङ्कालं पातु वक्षःस्थलं च गम्। करी पादी सदा पातु सर्वाक्षं विस्तिनिध्नकृत्॥ प्राच्यां लक्ष्योद्रः पातु चाम्नेय्यां विध्ननायकः । दक्षिणे पातु विक्नेशो नेबर्देश्यां तु गजाननः ॥ पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शंकरात्मजः। कृष्णस्यांशश्चोत्तरे परिपूर्णतमस्य च पेशान्यामेकदन्तश्च हेरस्बः पातु चोर्ध्वतः। अथो गणाधिपः पातु सर्वपुज्यश्च सर्वतः॥ स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां इति ते कथितं सर्वमन्त्रीचनियहम् । वत्स

संसारमोहनं परमाञ्जलम् ॥ नाम कवर्ष श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोळोके रासमण्डले। विनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥ पृन्दाचने । मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यति। सर्वसंकदतारणम् ॥ वरं सर्वपूज्यं गुरमभ्यन्यं विधिवत् कवचं धारयेतु यः। फण्ठं वा दक्षिणे बाही सोऽपि विष्णुनं संशयः ॥ वाजपेयशतानि अश्वमेधसहस्राणि प्रहेन्द्र फवचस्यास्य फलां नाईन्ति घोडशीम्॥ कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजस्। शतस्क्षप्रज्ञांऽपि न सिद्धिदायकः ॥ मन्त्रः ( महावैवर्त्ता , गणपतिखण्ड १३ । ७९-९६ )

(श्वनिश्चर ! इस । संसारमोहन । नामक कवचके प्रजापति ऋषि हैं, वृहती छन्द है और स्वयं लम्बोदर गणेश देनता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कहा गया है। मुने ! यह सम्पूर्ण कवचोंका सारभ्त है। उँ मं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा'-यह मेरे मलककी रक्षा करे। बत्तीस अक्षरीवाला मन्त्र सदा मेरे ललाटको बचावे। 'ॐ हीं छीं र्श्वा गम्'-यह निरन्तर मेरे नेत्रोंकी रक्षा करें । विष्नेश भूतलपर सदा भेरे तालुकी रक्षा करें। 'ॐ ह्वीं श्रीं छीं'-यह निरन्तर मेरी नासिकाकी रक्षा करे तथा ॐ गौं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा'-यह मेरे ओठको सुरक्षित रक्खे । षोडशाक्षर-मन्त्र मेरे दाँत, तालु और जीमको बचावे। 'ॐ लं श्रीं लम्बोदराय स्वाहा' सदा गण्डस्थलकी रक्षा करें। 'ॐ क्री ही विचनगशाय स्वाहा सदा कानोंकी रक्षा करें । 'ॐ श्री गंग्जाननाय स्वाहा सदा कंघोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं विनायकाय स्वाहा' सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'ॐ छीं हीं' कंकालकी और 'गं' वक्षःखळकी रक्षा करें । विष्ननिहन्ता हाय, पैर तथा सर्वाङ्गको सुरक्षित रखें । पूर्विदशामें लम्बोदर और अग्नि कोणमें विध्ननायक रक्षा करें । दक्षिणमें विध्नेश और नैर्ऋत्यकोणमं गजानन रक्षा करें । पश्चिममें पार्वतीपुत्रः वायन्यकोणमें शंकरात्मज, उत्तरमें परिपूर्णतम श्रीकृष्णका अंश, ईशानकोणमें एकदन्त और ऊर्ध्वमागमें हेरम्ब रक्षा करें। अधोमागमें सर्वपूज्य गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा करें । शयन और जागरणकालमें योगियोंके गुरु मेरा पालन करें।

भाजना गरे। (भ्वत्स ! इस प्रकार जो सम्पूर्ण मन्त्र-समूहोंका विग्रहस्वरूप है, उस परम अङ्गुत संसारमोहन-नामक कवचका तुमसे वर्णन कर दिया । सूर्यनन्दन ! इसका उपदेश प्राचीन गोलोकके वृन्दावनमें रासमण्डलके अन्तर्गत श्रीकृष् विनीतको दिया था; वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है । जिस-किसीको मत दे डालना । यह परम श्रेष्ठ, सर्वपूर्व सम्पूर्ण संकटोंसे उनारनेवाला है । जो मनुष्य वि गुरुकी अभ्यर्चना करके इस कवचको गलेमें अथव भुजापर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु । ग्रहेन्द्र ! हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय य कवचकी सोलहर्वी कलाकी भी समानता नहीं कर सक मनुष्य इस कवचको जाने विना शंकर-सुवन गणेशकी करता है, उसके लिये सौ लाख जपनेपर भी मन्त्र सिद्धि नहीं होता ।)

## कुमार कार्तिकेयका आगमन

इस ब्रह्मवैवर्त्तपुराणके अनुसार दुर्निमित्तहत् गरं प्राकट्यके अनन्तर अविनाशी शिव-पार्वतीको उनके प्राण्युत्र कार्तिकेयकी उत्पत्तिका संवाद प्राप्त हुआ था। कार्तिकेय गणेशके अनुज बताये गये हैं और गणे एक नाम 'गुहाग्रजः आया है। वह कथा संक्षेपमें प्रकार है—पूर्णकाम शिवके शय्यासे उठनेपर उन् अमीघ शुक्र भृतलपर गिर पड़ा था, किंतु पृथ्वीदेवी उस भार बहन करतेमें समर्थ नहीं थीं। इस कारण उन्होंने र अग्निमें डाल दिया। अग्नि भी उस अमीघ शुक्रको धा करनेमें असमर्थ थे, अतएव उन्होंने उसे स्वणरेखा नदी तटपर सरकंडोंके वनमें फेंक दिया। वह शुक्र तुरंत । अत्यन्त सुन्दर वालकके रूपमें परिणत हो गया।

उसी समय कृतिकाओंका समुदाय वदिरिकाश्रमसे अ रहा था। उन्होंने उस अलौकिक वालकका रुदन सुना है कौत्हलवश उसके समीप चली गर्यी। कृतिकाओंने उन देवोपम सुन्दर शिशुको उठाकर अपने अङ्कमें ले लिया और प्रसन्ततापूर्वक अपने घर चली गर्यी। उन्होंने उस सूर्याविक तेजस्वी वालकको अपने स्तर्नोका दूध पिलकर उसका पालक किया और उसका नाम कार्तिकेय' रखा।

वे कृतिकाएँ अपने पोष्यपुत्र कार्तिकेयको अपने प्राणीं। भी अधिक प्यार करती थीं। वे उस तेजस्वी यालकको नैलोक्यदुर्लभ यस्तुएँ विलातीं और उसे क्षणभरके दियं भी अपनी दृष्टिसे दूर नहीं जाने देती थीं। जव माता पार्वतीने श्रीहरिके द्वारा यह समाचार सुना तो वे अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपने पुत्रका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर हर्षातिरेकसे ब्राह्मणोंको करोड़ों रत्न, अपरिमित धन एवं विविध प्रकारके बहुमूल्य वस्त्रोंका दान दिया। विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं टक्ष्मी, सरस्वती, साविज्ञी आदि देवियोंने भी हर्षातिरेकसे ब्राह्मणोंको धन दिया।

फिर माता पार्वतीसहित विष्णु, देवगण एवं मुनियोंकी प्रेरणासे समदर्शी भूतनाथने अपने पुत्रको हे आनेके लिये निन्दिकेश्वरके साथ अपने सहस्रों गणोंको भेजा। निन्दिकेश्वरकी प्रार्थनासे जन कार्तिकेय अपने माता-पिताके समीप चलनेके लिये प्रस्तुत हुए तो इत्तिकाएँ विकल-विह्वल हो गर्यो। शिव-पुत्र कार्तिकेयने सम्पूर्ण सिद्धियोंकी ज्ञाता, परमैश्वर्य-सम्पन्ना एवं त्रैलोक्यपूच्या इत्तिकाओंको अत्यन्त प्रीतिपूर्वक समझाया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर, उन्हें साथ ले रत्निर्निर्मत अलैकिक रथमें बैठ गये। उस समय सर्वत्र ग्रुम शक्त होने लगे।

कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं एवं पार्षदींसहित कैलास पहुँचे । वे अपने माता-पिताके निवासका अद्भुत, अलैकिक एवं अप्रतिम सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो ही रहे थे कि मिह्मामयी देवियोंके साथ माता पार्वती वहाँ पहुँच गर्यों । देवता, मुनि, पर्वत, गन्धर्व तथा किंनर आदि भी आनन्दात्तिरेकसे कुमारका सादर अभिनन्दन करने वहाँ जा पहुँचे । सर्वसाक्षी लोकपावन भगवान् शिव भी नाना प्रकारके बाजों, मद्रगणों, पार्षदों, मैरवों तथा क्षेत्रपालोंसहित वहाँ पधारे ।

परमपावन कार्तिकेयने अपनी ब्रह्मस्वरूपा जननी पार्वती-को देखा तो हर्प-गद्गद होकर रथसे उत्तर पड़े और उन्होंने उनके निखिलसृष्टिपावन चरणोंमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । भगवती पार्वतीने स्नेहाधिक्यसे अपने परमसुन्दर पुत्रको गोदमें उटा लिया और उसका चुम्बन लेने लगीं । फिर तो भानुकोटिशतप्रभ नीलकण्ड, देवगण, पर्वत, पर्वतोंकी पत्नियों, पार्वती, देवियों तथा मुनियोंने कुमारको अपने अन्तर्द्धदयका शुभाशीर्वोद प्रदान किया । इसके अनन्तर कुमार शिव-सदन पहुँचे ।

वहाँ उन्होंने सुर-समुदाय एवं मुनियोंके मध्य रत्नसिंहासनासीन रत्नालंकारविभ्षित श्रीहरिका दर्शन किया

तो उनके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने श्रद्धा-मिक्तपूर्ण हृदयसे श्रीहरिके पाप-तापसंहारक, मक्तप्राणधन, परमपावन पादपद्मोंमें प्रणाम किया । इसके अनन्तर उन्होंने चतुर्मुख, धर्म, देवताओं एवं तपस्वी मुनियोंके चरणोंमें वारी-वारीसे प्रणाम किया और सबने उन्हें मङ्गलमय आशोर्वाद प्रदान किया । फिर कुमारने प्रत्येक देवता और मुनिसे उनका कुशल-समाचार पूछा और फिर वे एक रत्नसिंहासन-पर बैठ गये । अपने अनुप्रम योग्यतम पुत्रको देलकर कल्किक्सपहन्त्री पार्वती एवं अनुप्रहस्वरूप महादेवने ब्राह्मणों-को हृदय खोलकर दान दिया।

फिर एक दिन क्षीरोदधिशायी विष्णुने शुभ मुहूर्तमं कुमारको रत्नसिंहासनपर बैठाकर उनका मङ्गलमय अभिपेक करवाया। उस समय अद्भुत बाद्य वज रहे थे। फिर हिंपित मनसे विष्णु, ब्रह्मा, धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं परमानन्दमें निमग्न माता पार्वती तथा सभी देवियोंने उन्हें दुर्लभ उपहार प्रदान किये। कुमारका वेद-मन्त्रोचारणपूर्वक मङ्गलाभिषेक कर सभी देवता, मुनिगण और गन्धर्वादि प्रसन्न मन हो अपने-अपने घरके लिये प्रस्थित हुए। भगवान् शंकरने गिरिराज हिमालयका वड़ा सत्कार किया। वे भी अपने गणोंसहित प्रसन्न मनसे अपने भवन पधारे। इस प्रकार पुलकित-तन-मन-प्राण सभी आगन्तुक प्रेमपूर्वक विदा हुए।

सर्वातमा शिव एवं त्रैलोक्यवन्दनीया पार्वतीके दोनों परम मुन्दर अद्भुत बालक प्रतिदिन अलौकिक, मधुर एवं मनोहर बाल-लीलाएँ करते, जिन्हें देखकर शिव-पार्वती मन-ही-मन हँसते और मुदित होते रहते थे।

#### परंगुरामका कैलास-दर्शन

एक दिनकी बात है, जब जमदिग्ननन्दन परग्रुरामने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, तब वे अपने गुरु भूतनाथके चरणोंमें प्रणाम करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण-तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायकको देखनेकी हालसासे कैलास पहुँचे।

वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत कैलासपुरीका दर्शन किया । उक्त परम रमणीय पुरीकी सुविस्तृत सङ्कें सोनेकी वनी थीं और उनपर शुद्ध स्फटिक-तुल्य मणियाँ जड़ी थीं। उक्त पुरीमें चतुर्दिक् सिन्दूरी रंगकी मणियोंकी वेदियाँ निर्मित थीं। ाइ राशिकी राशि मुक्ताओंसे मंयुक्त और मणियोंके मण्डपींसे परिपूर्ण भी ।

सर्वभूतपित नीलकण्डके नगरमें रहनी और काञ्चनींसे परिपूर्ण
यसेन्द्रगणेंगि परिवेष्टिन एक अरव दिन्य भवन थे, जिनके
किवाइ, खंमे और सीदियाँ मिणयोंसे निर्मित थीं। उस
शिवपुरीके दिन्य कल्ह्या सोनेके बने थे। वहाँ रजतके श्वेत चवँर
थे, जो रहनाभूपणोंसे विस्पित थे। वहाँ स्वर्गङ्गाके
तटपर उमें हुए पारिजात-वृक्षीकी भरमार थी। वहाँकी
सङ्कीपर अनुपम मुन्दर वालक स्वच्छन्द कीड़ा करते एवं
परस्वर हँस-हँसकर वालीलाप कर रहे थे।

उस परम रमणीय नगरमें तिद्धेन्द्रोंकी लाखों अद्दालिकाएँ शी, जो मणियों एवं रक्तोंसे निर्मित थीं। वहाँ निर्मल जल्प्यूरित सहस्रों सरोवर, सुगन्धित पुष्पोंके सहस्रों पुष्पोधान एवं सुन्दरतम अविनाशी वटवृक्ष थे, जिनपर विभिन्न प्रकारके मनोहर पश्ची कल्स्य करते थे। सुगन्धित-शीतल-मन्द प्रयन यह रहा था।

अपने गुरुदेवकी उस दिव्य पुरीके दर्शन कर रेणुकानन्दन आनन्द-विभोर हो गये। फिर उन्होंने जगद्धाता शिवका पंद्रह योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत अस्यन्त सुन्दर आश्रम देखा। उसका निर्माण विश्वकर्माने वहुमूह्य सुनहली मणियोंके द्वारा किया था। आश्रम हीरक-जटित था। उसके चतुर्दिक् अस्यन्त सुहावनाः सुडौल परकोटा यना था। कालनाशन शिवका आश्रम मणिनिर्मित वेदियों एवं मणिस्तम्भोंसे सुशोभित था। द्वारका किवाइ रत्न-जटित चित्रोंसे वरवस मनको हर लेता था।

भ्यानन्दनने प्रधान द्वारके दाहिने भागमें वृपेन्द्रको देखा और जब उनकी दृष्टि द्वारके वामभागकी ओर गयी तो वहाँ उन्होंने सिंह तथा नन्दिश्वर, महाकाल, भयंकर पिङ्गलाक्ष, वाण, महाबली विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोद्र, संहारमैरव, भयंकर कालभैरव, रुस्मैरव, ईशकी आभावाले महाभैरव, कृष्णाङ्गभैरव, टद्रपराक्रमी क्षेषभैरव, कपालभैरव, रुद्रभैरव तथा सिद्धेन्द्रों, रुद्रगणों, विद्याधरों, गुह्यकों, भ्तों, प्रेतों, पिशाचों, कृष्माण्डों, ब्रह्मराक्षसों, वेतालों, दानवों, जटाधारी योगेन्द्रों, यक्षों, किम्पुरुपों और किनरोंको देखा। परशुराम सबने मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके अनन्तर वे निदक्षेश्वरसे आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूर्वक आग्रमके भीतर प्रविष्ट हुए।

कुछ ही आगे जानेपर महातपस्ती परशुरामने वहु रत्नांसे निर्मित सैंकड़ों मन्दिर देखे । उनपर अ रत्न-कलशोंकी अद्भुत छटा थी । उनमें हीरक-रत्ननिर्मित किवाड़ थे, जिनमें मुक्ता एवं निर्मल शीशे थे । उन मन्दिरोंमें गोरोचना-नामक मणियोंके र स्तम्भोंकी अद्भुत शोभा थी । उनकी सीढ़ियाँ भी आभ मणियोंसे ही बनी थीं । रेणुकानन्दनने वहाँका भीतरी देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई मालाओंसे अत्यन्त शोभायमान

#### परशुरामका गजाननसे युद्ध

महर्षि जमदिग्नके परम पराक्रमी पुत्र परशुरामने द्वारके बायं अपने गुरुपुत्र कार्तिकेयको देखा और दार्ग ओर पार्वतीनन्दन गणेश तथा शिव-सहश पराक्रमः विशालकाय वीरभद्रका अवलोकन किया। वे वहाँ र भरणभृषित बहुमूल्य रत्नोंसे वने सिंहासनोंपर आसीन थे।

'भाई! क्षणभर ६को। परम पराक्रमी एवं महामन कुठारपाणि परशुराम सबसे मिलते और प्रेमपूर्ण वात क प्रसन्नचित्त आगे बढ़े ही थे कि अक्षमालाधर गणेशने उ देखकर कहा—'शूलपाणि इस समय शयन कर रहे हैं। उन परमामसुकी आशा प्राप्तकर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूँग बस, इतनी देर इक जाओ।

'वन्धुवर ! मैं परमानुग्रहमूर्ति, भक्तवस्तल, समदर्शी अप गुरुके दर्शन करना चाहता हूँ । वीरवर परशुरामने मुद्गरायु गणेशके सम्मुख खड़े-खड़े उत्तर दिया—भैं उन जगदी। एवं त्रयतापहारिणी पराम्त्रा पार्वतीके अभयद चरण-कमलें प्रणाम कर अभी लेट आऊँगा।

इस समय मृतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अन्तःपुरं हैं । अमोधसिद्ध गणेशने उन्हें अनेक प्रकारसे समझाते हुए कहा----अतएव अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये ।

भें तो परमपिता शिव एवं द्यामयी माँके दर्शनार्थ जाऊँगा ही । वल्पूर्वक रेणुकानन्दन आगे वहना ही चाहते ये कि विष्नराजने उन्हें रोक दिया । कीस वार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित करनेवाले न कुपित हो गये और उनका गणाधिराजसे विवाद ही थापाई होने लगी। कुमार कार्तिकेयने उन्हें समझानेका किया; किंतु कुद्ध क्षत्रियद्रोही परग्रुरामने परम विनयी ग्रारद ईशानपुत्रको धक्का दे दिया, जिससे वे ये।

शेवपुत्र गणेशने उठकर परशुरामकी उद्दण्डताके लिये भर्त्सना की तो कुद्ध परशुरामने अपना तीक्ष्ण परशु लिया। तब अजरामर गौरीतेज गणेशने अपनी सुँड र परशुरामको उसमें लपेट लिया और उन्हें घुमाने। योगाधिप गणेशकी महान् सुँड्में लिपटे परशुराम। असहाय और निरुपाय थे। धरणीधर गणेशके लिसे परशुराम स्तिमित हो गये थे।

अनन्त राक्तिशाली गणेशने जमदिमनन्दन परम वीर प्रामको सप्तदीप, सप्त-पर्वत, सप्तसागर, भूलेंक, मुवलेंक, कि, जनलोक, तपोलोक, ध्रवलोक, गौरीलोक और मुलोक दिखाते हुए गम्भीर समुद्रमें फैंक दिया।

परग्रराम तैरने लगे तो निरामय राणनाथने उन्हें पुनः ानी सूँड्में उठा लिया और घुमाते हुए वैकुण्ठधाम साकर गोलोकधामका दर्शन करा दिया। वहाँ परग्ररामने इ-मन्द मुस्कराते हुए वंशीविभूषित नव-नीरद श्रीकृष्णके थ रासरासेश्वरी श्रीराधाका दर्शन किया तो वे बार-बार नके मञ्जलमय चरण-कमलोंमें प्रणाम करने लगे।

पापजनित यातना कर्मभोगसे ही समाप्त होती है, किंतु रोषिधिपति गणेशने परशुरामको सम्पूर्ण पापींका पूर्णतया नाश इरनेवाले श्रीकृष्णका दर्शन कराकर उनका भूणहत्याजनित ॥प योड्में ही नष्ट कर दिया।

#### गजमुख एकदन्त दुप

कुछ ही देर याद परशुराम सचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । उस समय उनका प्रतिवादिमुखस्तम्भक गणेशजी द्वारा किया हुआ स्तम्भन भी दूर हो गया । तव उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्रीकृष्णके जगहुर शिवद्वारा प्रदत्त परम तुर्छभ स्तोव एवं कवचका स्तरण किया और सम्पूर्ण शक्ति ग्रीष्मकालीन मध्याद्व सूर्यकी प्रभाके तुल्य तीर्णतम अपने परशुसे प्रणतार्तिनिवारक गौरीनत्दनपर प्रहार कर दिया । गणापिराजने अपने परमपूष्य पिताके अभोय अम्ब्रका सम्मान हरने हे लिये उसे अपने सार्य दाँतसे पकद विया । शिव-शक्तिके प्रभावसे वह तेजस्वी परशु गणेशके बार्ये दाँतको समूल काटकर पुनः रेणुकापुत्र परशुरामके हाथमें लौट आया।

सिद्धि-बुद्धि-प्रदायक गणेशका दाँत ट्रूटते समय
भयानक शब्द हुआ और सत्यसंकरप गिरिजानन्दनके
रक्तका फव्वारा छूट पड़ा । मुँहसे निकलकर रक्तसे सना
दाँत भ्तलपर गिर पड़ा । उस समय धरित्री काँप उठी । यह
हश्य देखकर बीरमद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा
सन्यमें देवगण अत्यन्त भयाकान्त हो हाय-हाय करने लगे ।
कैलासवासी डरसे मूर्ज्छित हो गये । निद्रापित शुद्धातमा
शिवकी निद्रा भन्न हो गयी ।

'बेटा! यह क्या हुआ ?' दौड़ी हुई परमाद्या भगवती पार्वती आर्यों तो उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र गणेशके टूटे दाँत तथा रक्तमें हुवे हुए मुँहको देखा और देखा कि उनके हृदयखण्ड गणेश क्रोधशूत्य, परमशान्त, लजासे सिर सुकाये खड़े हैं। अत्यन्त ज्याकुल होकर उन्होंने स्कन्दसे पृछा— 'क्या बात है ! यह कैसे हुआ !'

स्कन्दके द्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर महामोहशमनी सती पार्वती अत्यन्त कुद्ध हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय सुकुमार पुत्र गणेशको अङ्कमें टेकर कृन्दन करने ट्या ।

'समदर्शी प्रमो !' दुःख और शोकसे अभिमृत देवी पार्वतीने इरते-इरते अपने पित दयासिन्धु शूलपाणिसे कहा— भेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराममें किसका दोष है, आप ही निर्णय करें ! उत्तम कुलमें पैदा हुई स्त्री अपने निन्दित, पितत, मूर्ख, दिरद्र, रोगी और जड पितको भी सदा विष्णुके समान समझती है । समस्त तेजस्वियोमें श्रेष्ठ अप्ति अथवा सूर्य पितन्नताके तेजकी सोलहवीं कलाकी समानता भी नहीं कर सकते । महादान, पुण्यपद नतोपवास और तप— वे पित-सेवाके सोलहवें अंशकी समता करनेयोग्य नहीं हैं ।\*

\* कुत्तितं पतितं मूढं दिर्द्धं रोगिणं जडम् । कुळणा विष्णुतुन्यं च कान्तं पश्यति संततम्॥ कुताशनो वा सूर्यो वा सर्वतेजस्विनां वरः । पतिवतातेजसञ्च कुळां नाईन्ति पोडशोम्॥ महादानानि पुण्यानि वतात्यनशनानि च। नपांसि पतिसेवायाः क्ळां नाईन्ति योडगोम्॥ (अध्येवचंपु०, गणपनिस्नं० ४४ । ११-१५) आपके तुल्य मेरे लिये कहीं कोई नहीं है । पर आप कृपा-पूर्वक इसका निर्णय करें ।

भाराभाग राम ! तम महर्षि जमदम्नि और लक्ष्मीके अंशरे उत्तम कुलोत्पन्न एती-साध्वी देवी रेणकाके पत्र, राजा रेणुक्के दोहित्र तथा अत्यन्त साधु श्रूर-बीर राजा विष्णुयशाके भानजे हो । अपने पूर्णकाम पति आशुतोषसे मनोव्यथा निवंदन कर धर्वरोगप्रशमनी भगवती पार्वतीने अपने सम्मुख परशुरागको शम्भके परमोद्धारक चरण-कमलोंकी निर्भयतापूर्वक धेवा करते हुए देखकर कहा-अोर योगियोंके गुरु देवाधिदेव महादेवके शिष्य हो । तुम शुद्ध मनवाले हो; तुम्हारी अश्रद्धताका कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा है। तमने करणामय गुरुसे अमोच परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा की और अब गुरुपुत्रपर परीक्षा की है। श्रुति गुम-दक्षिणा देनेका निर्देश करती है और तुमने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक गुरुपुत्रका समूल एक दाँत ही नष्ट कर दिया । अव इसका सिर भी काट डालो । चराचरात्मा शिवका अमोध परशु प्राप्त कर तो क्षुद्र शृगाल भी वनराजको मार सकता है ।

फिर अत्यन्त दुःखरे न्याकुल पुत्रवस्सला पार्वतीने गणेशकी महिमाका वखान करते हुए परशुरामसे कहा---

स्वद्विषं लक्षकोटिं च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः। जितेन्द्रियाणां प्रवरो नहि हन्ति च मक्षिकाम्॥ तेजसा क्रण्णतुल्योऽयं क्र्ण्णांशश्च गणेश्वरः। देवाश्चान्ये क्रुप्णकलाः प्जास्य पुरतस्ततः॥ ( शहावैवर्त्तपुर, गणपतिसं० ४४ । २६-२७ )

्जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे-जैसे ठाखों-करोड़ों जन्तुओंको मार डालनेकी शक्ति रखता है। परंतु वह मक्खीपर भी हाथ नहीं उठाता।श्रीकृष्णके अंशसे उत्पन्न हुआ वह गणेश तेजमें श्रीकृष्णके ही समान है। अन्य देवता श्रीकृष्णकी कलाएँ हैं। इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है।

इतना कहकर क्रोधामिभूत गिरिराजिकशोरी परशुरामको मारनेके लिये प्रस्तुत हो गर्यो । भयवश्च रेणुक-दौहिन परशुरामने मन-ही-मन करणासागर गुरुको प्रणाम कर अपने इष्टदेव गोलोकनाथ श्रीकृष्णका स्मरण किया।

तन्क्षण उमाने अपने सम्मुख भानुकोटिशतप्रभ एक बीने ब्राह्मण-बालकको देखा। उसके दाँत स्वन्छ थे। उसके बस्त्र, यशोपवीत, दण्ड, छत्र और ललाटपर तिलक भी उज्ज्वल थे। उसके कण्डमें तुल्लीकी माला मुशोभित थे। उसके मस्तकपर परमोज्ज्वल स्वमुकुट एवं कानोंमें स्वोंके कुण्डल झलमला रहे थे। वह स्वामरणोंसे अलंकृत परम मनोहर बालक मन्द-मन्द मुस्करा रहा था। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण-बालकके बायें हाथमें स्थिरमुद्रा और दाि स्थामें अभयमुद्राके दर्शन हो रहे थे। उस ब्राह्मण-बाल अपनी ओर आकुष्ट करनेकी अद्भुत क्षमता थी; इस का कैलासवासी बालक और बालिकाओंका समृह हँसता-खेल उसके साथ लगा गया था और युवक तथा वृद्ध स्त्री-पुरुष वहीं ललकसे उसकी ओर देख रहे थे।

उस परमतेजस्वी ब्राह्मण-बालकको देखकर आहुरता भृत्योंसहित भगवान् शंकरने भित्तपूर्वक मस्तक द्यकाव प्रणाम किया । उसके बाद माता पार्वतीने भी उसे साष्टा प्रणाम किया । परमतेजस्वी ब्राह्मण-बालकने भृत्यों, शिव ए पार्वतीको ग्रुमाशीर्वाद प्रदान किया ।

यह ह्रस्य देखकर कैलासवासी बालक-वालिकाएँ भीत एवं चिकत हो गयीं । फिर भगवान् शंकरने षोडशोप चारसे उनका पूजन एवं स्तवन किया । वे वामनभगवान् रत्नसिंहासनपर विराजमान थे । उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था ।

भाज मेरा परम सीभाग्य है, जो आपने कृपापूर्वक मेरे यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया है। भगवान् शंकरने मधुर शब्दोंमें कहा—'अतिथि सत्कार करनेवालेके द्वारा स्वतः समस्त देवताओंकी पूजा सम्पन्न हो जाती है; क्योंकि अतिथिके संतुष्ट होनेसे स्वयं श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं।

'आपलोगोंकी वर्तमान परिस्थिति जानकर में रवेतद्वीपिधे आ रहा हूँ। आञ्चलोध शिवकी मधुरवाणींसे प्रसन्न होकर ब्राह्मण बालकरूपी खयं श्रीहरिने गम्भीर स्वरमें कहा—''मेरे मक्तोंका कभी अमङ्गल नहीं होता । मेरा सहस्रार उनके रक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है; जिंतु गुरुके रुष्ट होनेपर में विवश हो जाता हूँ। गुरुकी अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु अभीष्टदेवथे मोन्युना श्रेष्ठ है। गुरुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है और 'न पार्वतीपरा साध्वी न गणेशात परो वशी। (गणपित्यं अप १७५)—पार्वतींसे बढ़कर कोई पितिष्रता नहीं है तथा गणेशसे असम कोई जिलेन्द्रिय नहीं है। भगुनन्दनने

एवं गुरुपुत्रकी अवहेलना कर दी है, उसीका मार्जन लिये में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ।"

्मिगिरिनिदिनि ! श्रीहरिने भगवान् शंकरके बाद पार्वतीसे कहा—''तुम जगजननी हो | तुम्हारे लिये कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र-तुल्य हैं । इन को स्नेहके प्रति शिव और तुम्हारे मनमें मेद नहीं है । जो उचित समझों करों । देव बड़ा प्रबल होता है । का यह विवाद तो दैव-दोषसे ही घटित हुआ है । इस प्रिय पुत्रका 'एकदन्त'-नाम वेदों में प्रसिद्ध है । एमें तुम्हारे पुत्रके आठ नाम बताये गये हैं—

ाणेक्षासेकदस्तं च हेरस्यं विध्ननायकम्। क्रस्तोदरं शूर्पकर्णं गजवयत्रं गुहाम्रजम्॥ (मक्षावैवर्तः) गणपतिखं० ४४ । ८५ )

भणेशः, एकदन्तः, हेरम्बः, विम्नतायकः, लम्बोदरः, भं, गजवक्त्र और गुहामज । शम्भुवामा पार्वतीको ॥ते हुए करुणावरुणालय श्रीहरिने एकदन्तका 'नामाष्टकः अरेर उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया—

णश्च निर्वाणवाचकः। जानार्थं वाचको गश्च गणेशं प्रणमाम्यहम् ॥ तयोरीशं परं ब्रह्म पुकशब्दः प्रधानार्थी दलश्च वलवाचकः। वलं प्रधानं सर्वसादेकदन्तं नमाम्यहम् ॥ हेश्र रम्बः पालकवाचकः। **दीनार्थं**वाचको दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् ॥ विपत्तिवाचको विद्वो नायकः खण्डनार्थंकः। नमा मि विद्वनायकम् ॥ विपत्खण्डनकारकं नैवेधैयस विष्णुद तेश **लम्बोद्**रं पुरा । पिता दत्तीश्च विविधवैनदे छम्बोद्रं च तम्॥ शुर्पाकारो च यत्कणीं विद्ववारणकारणी। सम्पदी ज्ञानरूपी च शूर्पकर्ण नमाम्यहम्॥ विव्युप्रसादपुष्पं च यन्मूधिन मुनिदत्तकम्। तद्गजेन्द्रवस्त्रयुक्तं गजवस्त्रं नमाम्यहम्॥ गहस्तामे च जातोऽयमाविभृतो हरालये। यन्दे गुहामजं देवं सर्वदेवामप्जितम्॥ प्तजामाष्टकं दुगें नामभिः संयुक्तं परम्। पुश्रसा पश्य वेदे च तदा कोपं यथा कुरु॥ क्तरामाएउं जोत्रं नानार्पसंपुतं सुभस्। भिनंत्रं वः परंजिस्यं स मुखी सर्वती जयी ॥ ततो विद्याः प्रकायन्ते वैनतेयाद् यशोरगाः।
गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद् धुवम्॥
पुत्राधीं रुभते पुत्रं भाषीधीं विपुर्ला न्वियम्।
महाजदः कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद् धुवम्॥
(ब्रह्मवैवर्त्त ), गणपतिलं ४४। ८७—१८)

"गः ज्ञानार्थवाचक और 'णः निर्नाणवाचक है। उन दोनों (ग + ण)के जो ईश्च हैं। उन परत्रदा भागेशः को मैं प्रणाम करता हूँ। 'एक । सब्द प्रधानार्थक दे और 'दन्तः वलवाचक है; अतः जिनका वल सबसे बदकर है, उन 'एकदन्त'को मैं नमस्कार करता हूँ । 'हे' दीनार्थनानक और 'रम्ब' पालकका वाचक हैं; अतः दीनीका पालन करनेवाले 'हेरम्व'को मैं शीश नवाता हूँ । भिप्तः विपत्तिवाचक और 'नायक' खण्डनार्थक है; इस फ्रार जो विपत्तिके विनाशक हैं, उन विप्तनायक को 🖁 अभिवादन करता हूँ । पूर्वकालमें विष्णुद्वारा दिये गये नैवेद्यों तथा पिताद्वारा समर्पित अनेकों प्रकारके मिश्राबीके खानेसे जिनका उदर लंबा हो गया है, उन फानोटराकी मैं वन्दना करता हूँ । जिनके कर्ण शूर्पाकार, विम्नः निवारणके हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं, उन 'ज़ूर्पकर्ण)को में सिर भुकाता हूँ। जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेन्द्रके मुखसे युक्त हैं, उन भाजवक्त्रको में नमस्कार करता हूँ। जो गुह (स्कन्द) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनार्म आविर्भृत हुए हैं तथा समस्त देवगणोंमें जिनकी अग्रपूजा होती है, उन भाुहाम्रजभ्की में वन्दना करता हैं।

"तुर्गे ! अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उक्तम 'नामाण्टकस्तोत्रं को पहले वेदमें देख छो, तब ऐसा क्रोध करो । इस 'नामाण्टकस्तोत्रं का, जो नाना अर्थोंसे संयुक्त एवं ग्रुमकारक है, जो नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पाससे विन्न उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे गरुइके निकटसे साँप। गणेश्वरकी कृपासे वह निश्चय ही महान् ग्रानी हो जाता है। पुत्रार्थांको पुत्र और मार्याकी कामना-वालेको उक्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान् और प्रेष्ट कवि हो जाता है। गर

भाम | तुमने क्षीववश शिवा-पृत्र गणेशका दाँत तोड़कर् अनुचित क्षिया है । फिर भीहरिने जमदिननग्दन परश्चमभे कहा—'इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। ये सर्वशक्तिस्वरूपा पार्वती प्रकृतिसे परे और निर्पृण हैं। श्रीकृष्ण भी इन्हींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताशोंकी जननी हैं। तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो।

रतना कहकर श्रीहरि वैकुण्डके लिये प्रस्थित हुए और परश्रमने स्नान कर शुद्ध वस्त्र घारण किये। फिर वे धाय जोड़ गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम कर सिर सुकाये जगजननी गौरीका सावन करने लगे। मक्तवर परश्ररामके सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित थे और उनके नेत्रोंसे आनन्दाशु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करण प्रार्थना करते हुए अन्तमें परश्रगमने कहा—

रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व मे। शिश्चनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति॥ ( ब्रह्मवैक्तंपु० गणपतिखं० ४५ । ५७ )

'जगजननी ! रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराधको क्षमा कर दो । भला, कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता कुपित होती है !>

स्तुति करनेके बाद परशुरामने माता पार्वतीके चरणोंमें प्रणाम किया और अत्यन्त दुःखी होकर रोने छगे।

प्वत्स ! तुम अमर हो जाओ ! परशुरामकी करण प्रार्थनासे करणामयी भक्तवरसला जननी पार्वतीका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने प्रीतिपूर्वक परशुरामको अभय-दान देते हुए कहा—चेटा ! अब शान्त हो जाओ । आशुरोषके अनुग्रहसे तुम्हारी सर्वत्र विजय हो । सर्वान्तरात्मा श्रीहरि तुमपर सदा प्रसन्न रहें । गुरुदेव शिवमें तुम्हारी भक्ति सुदृष्ट रहे ।

इस प्रकार सर्वशक्तिसमन्विता दयामयी पार्वतीने परशुरामको आशीर्वाद दिया और फिर वे अपने अन्तःपुरमें चळी गर्यो ।

उस समय वहाँ श्रीभगवान्के मङ्गलमय नामका उच्चवाप होने लगा। परशुरामके हर्वकी सीमा न रही।

किर रेणुकानन्दनने एकदन्त गणेशका सावन किया और गन्धा पुष्प, धूप, दीप एवं तुल्लसीरहित नैनेश आदिसे इम्बोदरकी प्रीतिपूर्वक पूजा की । परशुरामने मिलमावसे भाई गणेशको संद्रष्ट कर जगन्माता पार्वती एवं इ त्रिलोचनके चरणोंमें प्रणाम किया | तदनन्तर उन्होंने आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूर्वक तपश्चरणके लिये प्रस्कान

#### गणेशका तुलसीको शाप

मसकत्पकी बात है। नवयोवनसम्पन्ना परम लाव तुल्सीदेवी भगवान् नारायणका स्मरण करती हुई भ्रमण कर रही थीं। इस प्रकार वे पतित श्रीगङ्गाजीके पावनतम तटपर पहुँचीं।

'अत्यन्त अद्भुत और अलैकिक रूप है आफ वहाँ तुल्सीदेवीने अत्यन्त सुन्दर और शुद्ध पीताम्बर किये नवयौवनसम्पन्न परमसुन्दर कृष्णपादान्जका ध्यान दुए निधिपति गणेशको देखा। उनके सम्पूर्ण शरीरमें चन खौर लगी थी और वे रत्नाभरणींसे विभूषित थे। स् निष्काम एवं जितेन्द्रिय पार्वतीनन्दनको देखकर तुल्सीदेः मन उनकी ओर बरबस आक्षष्ट हो गया। बिनोदके स् उन्होंने योगाधिप खण्डेन्दुशेखरसे कहा—'गजवक शर्पकर्ण ! एकदन्त ! घटोदर ! सारे आश्चर्य आपके ही विग्रहमें एकत्र हो गये हैं। किस तपस्याका फल है यह ?'

'वत्से ! तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो ? किस हेतुसे आयी हो ? उमानन्दन एकदन्तने इ स्वरमें कहा—'माता ! तपश्चरणमें विन्न डालना उर्न नहीं । यह सर्वथा अकल्याणका हेतु होता है । मङ्गल प्रभु तुम्हारा मङ्गल करें ।'

भी घर्मात्मजकी नवयुवती पुत्री हूँ । गुलभीदेवं उपहास छोड़कर मधुरवाणीमें परम जितेन्द्रिय शम्भुकुमा निवेदन किया—भी मनोनुक्ल पितकी प्राप्तिके वि तपस्यामें संलग्न हूँ । आप मुझे पत्नीके एयमें स्वीक कर लीजिये।

भाता ! विवाह वहा दुःखदायी होता है। धवराते हुः हम्बोद्दते उत्तर दिया—(उसमें मुख सम्भव नहीं । विवा तत्त्वज्ञानका उच्छेदक और संध्योंका उद्गम-स्थान है। दुः मेरी ओरसे अपना मन हटाकर कियी अन्य पुरुपनं पतिके रूपमें वरण कर हो। मुझे अमा करो।

'तुम्हारा विवाह अवस्य होगा ! कृषित होकर तुल्धी देवीने लम्बोदरको आप दे दिया !



तात संभु, जननी उमा, षहमुख वंधु सुजान । सिंहत उदित मन में मुदित कीजे गनपित-ध्यान॥

ंदेवि ! तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा । एकदन्त गणेशने भी तुरंत तुलसीको शाप दिया—'उसके अनन्तर महापुरुषोंके शापसे तुम बृक्ष हो जाओगी।

पार्वतीनन्दनके अमोघ शापके भयसे तुरुसीदेवी सर्वाग्रपूज्य हेरम्बका स्तवन करने लगीं ।

·देवी ! तुम पुष्पींकी सारभूता एवं कलांशसे नारायण-

# ( घ ) शिवपुराणसे

#### इवेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा

रवेतकल्पमें गणेशोत्पत्तिकी मङ्गलमयी कथा इससे सर्वथा भिन्न है। उस कल्पमें खयं भगवान् शंकरने ही अपने पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था। वह पापनाशिनी कथा 'शिवपुराण'में इस प्रकार वर्णित है—

भगवती पार्वती अपने प्राणपति भगवान् शंकरके साथ आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन न्यतीत कर रही थीं । उनकी अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरहासिनी जया और विजया—ये दो सिखर्गें थीं ।

'सखी! सभी गण कद्रके ही हैं। एक दिन उन दोनों सिलयोंने भगवती उमाके समीप आकर कहा—'नन्दी, भृष्णी आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान् शंकरकी ही आश्चामें तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं है। वे शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि आप कृपापूर्वक इमलोगोंके लिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये।

माता पार्वती उन पहचरियोंकी बात भ्यानपूर्वक सुनकर विचार करने लगीं ।

एक दिनकी बात है। भगवती उमा स्नानागारमें थीं। होलावपु भगवान कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँचे।

भाता स्नान कर रही हैं। नन्दीने महेश्वरसे निवेदन किया।

किंद्य भगवान् भ्तभावनने नन्दीके निवेदनकी उपेक्षा कर दी । वे सीघे स्नानागारमें पहुँचे ।

प्रम प्रभु शिवको देखकर स्नान करती हुई माता पार्नती लिज्जित होकर खड़ी हो गर्यो। वे चिकित थीं।

'जया-निजया टीक ही कह रही थीं। शिवधियाने मन ही-मन विचार किया---'दारपर यदि मेरा कोई गण होता तो मेरे प्रसन्न होकर उनसे कहा—'यों तो सभी देवता द्वमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्रीहरिके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी। तुम्हारेद्वारा श्रीहरिकी अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे; किंतु मेरे लिये तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। इतना कहकर भालचन्द्र गणनाथ तपश्चरणार्थ वदरीनाथके संनिकट चले गये। अ

प्रिया बनोगी ! भक्तमुलभ मूषक-वाहनने तुलसीकी स्तुतिसे

प्राणनाथ सहसा स्नानागारमें कैसे आ जाते ! निश्चय ही इन गणोंपर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिये, जो परम ग्रुम, कार्यकुशल एवं मेरी आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हो।

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमाने अपने मञ्जलमय पावनतम शरीरके मैलसे एक चेतन पुरुषका निर्माण किया—

विचार्येति च सा देवी वपुषो मलसम्भवम् । पुरुषं निर्ममो सा तु सर्वेलक्षणसंयुतम् ॥ सर्वोवयवनिर्दोषं सर्वोवयवसुन्दरम् । विद्यालं सर्वंशोभादयं महावलपराक्रमम् ॥ वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि हि । नानालंकरणं यैव पह्माश्वापमनुत्तमाम् ॥ मस्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चिदिहास्ति मे ।

(शिवपु०, रहसं०, कु० खं० १३। २०-२३)

''वह शुभ लक्षणोंसे संयुक्त या। उसके सभी अक्ष दोषरिहत एवं सुन्दर थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान् वल-पराक्रमसे सम्पन्न था। देवीने उसे अनेक प्रकारके वस्त्र, नाना प्रकारके आभूषण और बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा—'तुम मेरे पुत्र हो। मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है।"

परमं सुन्दरः परम बुद्धिमान् और परम पराक्रमी उस पुरुषने आदिशक्ति माता पार्वतीके चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहा— 'माता ! आपका प्रत्येक आदेश शिरोषार्य है। आप क्या चाहती हैं, आज्ञा प्रदान करें। मैं आपका बताया प्रत्येक कार्य अवश्य कहरा।.।'

'तुम भेरे पुत्र हो, सर्वथा मेरे हो । महाशक्ति देवी

्र काञान्तरमें तुष्ठसोरेशे प्रन्दाके नामसे दानवराज शक्ष चूक्को प्रत्नी दुई। शक्ष चूर भगवान् शंकरके त्रिश्ळसे मारा गवा भीर क्तके बाद नारायण पिया तुष्ठसी ऋषाञ्चसे पृथ्वभावको प्राप्त हो गयीं। यह ऋषा पुराणीमें विस्तारसे आमी है। पार्वतीने कहा—'तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। चाहे कोई हो, कहींसे भी आया हो, मेरी आज्ञाके विना मेरे अन्तःपुरमें प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना।

# गणेशका शिवगणोंसे अद्भुत युद्ध

शिविष्याने अपने पुत्र गणेशके द्याथमें एक सुदृ छड़ी दे दी। फिर उन्होंने अपने यिष्ट-घारी पुत्रका सौन्दर्य देखा तो आनन्दमग्न हो गयीं। उन्होंने अपने परम प्रिय एवं सर्वाञ्चसुन्दर पुत्रको अङ्कमें लेकर उसके मुखका चुम्बन किया। इसके अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने पाण-प्रिय दण्डधारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और स्वयं अपनी सिखरोंके साथ स्नान करने चली गर्यी।

'देव! आप कहाँ जाना चाहते हैं ?' कुछ ही देरमें स्वयं कर्पूरगीर शशाङ्कशेखर वहाँ पहुँचे। वे शिवाके प्राणप्रिय पुत्रचे सर्वथा अपरिचित थे। चन्द्रमौळि अन्तःपुरमें प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि उन्हें रोकते हुए दण्यधारी गणराजने उनसे कहा—'आप माताकी आज्ञाके बिना भीतर नहीं जा सकते। जननी स्नान कर रही हैं। इस समय आप यहाँसे चळे जाहये।'

'मूर्ख ! तू किसे रोक रहा है १ दण्डघारी गणराजके द्वारा अनेपेक्षित व्यवधान देखकर करुणामय त्रिनयने कहा—'तुश्चे पता नहीं कि मैं कौन हूँ १ मैं प्रत्यक्ष शिव ही यहाँ आया हूँ ।

आप चाहे जो कोई हों, किंतु मेरी माताकी आज्ञाके विना इस समय भीतर नहीं जा सकते। मातृभक्त वीर बालक गणेशने अपनी सुदृढ़ यष्टि आगे कर दी।

'अरे ! त् बड़ा मूर्ख है । आश्चर्यचिकत होकर पार्वती-वल्रुभने गणेशसे कहा—'में उसका पति हूँ । त् मेरे ही घरमें मुझे क्यों नहीं जाने देता ?

मक्तवरसल कर्पूरगौर ज्ञिवने पुनः आगे जानेका उपक्रम किया ही था कि जगदम्बापुत्रने पुनः अपनी यष्टि आगे कर उनका मार्ग अवस्द्र कर दिया।

्यह कीन है, और मेरा मार्गावरोध क्यों कर रहा है ?? लीलानायक, सर्वोत्तर्यामी, विनोदी शिवने अपने गणोंको आज्ञा दी और स्वयं वहाँसे कुछ दूर हटकर द्वारके समीप ही खहे हो गये। 'तुम कौन हो ? कहाँ आये हो ? और तुम्हें क्या अभीष्ट है ?' महेरवरके गणोंने पार्वतीनन्दनके समीप जाकर उससे कहा—'यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो यहाँसे शीम ही अन्यत्र चले जाओ।'

'तुम लोग कौन हो और कहाँसे आये हो ! अत्यत्त वीर-वीर गिरिजानन्दनने निर्भय होकर शिवगणोंसे कहा— 'देखनेमें तो बड़े सुन्दर हो, किंतु अकारण मुझे क्यों छेड़ रहे हो ! यहाँ खड़े क्यों हो ! चले क्यों नहीं जाते !?

'हम मुख्य शिवगण और द्वारपाल हैं। शिवगण आदिदेव गणेशकी बात सुनकर हँसने लगे और उन्होंने सरोष बुद्धिविधाता गणेशसे कहा—'हम सर्वान्तर्गामी एवं सर्वसमर्थ श्रीपार्वतीवल्लमके आदेशसे तुम्हें यहाँसे हटाने आये हैं। तुम्हें भी गण समझकर हमलोगोंने कुछ नहीं कहा है। अब कुशल हसीमें है कि तुम यहाँसे स्वतः हट जाओ; अन्यथा व्यर्थ ही मृत्यु-मुखमें चले जाओगे।

भी माता पार्वतीका पुत्र हूँ। माताने मुझे किसीको भी भीतर प्रवेश करनेकी आशा नहीं दी है। महाशक्तिके शिक्तमान् पुत्र गणेशने शिवगणोंसे कहा—'यदि तुम्हें अपने स्वामी शिवकी आशाका पालन करना आवश्यक है तो यहीं खड़े रहीं। पर द्वारके भीतर नहीं जा सकते। तुम्हारा दुराग्रह सफल नहीं होगा। मैं तो माताकी आशाका पालन करूँगा ही।

प्रभो ! वह बालक माता पार्वतीका पुत्र है और अपने स्थानसे विचलित नहीं हो रहा है। शिवगणोंने महेश्वरके समीप जाकर उनकी खिति करते हुए अत्यन्त विनीत खरमें निवेदन किया—'यह शक्तिसम्पन्न तेजस्वी वालक द्वारसे किसी प्रकार नहीं हटता और युद्धके लिये प्रस्तुत है।'

्एक वालकके सम्मुख तुमलोग सर्वथा अवश हो गये । लीलाविहारी कर्पूरगौर श्रीपार्वतीयब्लभने सरोप मुद्रामें अपने गणीसे कहा—'कुल नहीं कर सके ? वह निग वालक और एकाकी है । यदि तुम्हें युद्ध भी करना हो तो अवस्य करो। । शक्की भाँति ककनेवाले वालकको द्वारंन शीम भगा हो ।

शिवगणींन महेश्वरके वर्गीमें प्रणाम किया और अपने अपने श्रस्त हे पार्वतीनन्दनकी और चले | शिवगणींकी स्थाप वाहिनीको अपनी और आती देख परमणगहमी पडानन-अनुज दण्यपाणिने अस्पन्त निर्मोकतापूर्वक उनमे कटा--- तयान्तु गणपाः सर्वे शिवाज्ञापिपालकाः ।
सहमेकश्च वालश्च शिवाज्ञापिपालकाः ॥
स्थापि पश्चतां देवी पार्वती स्नुजं बलम् ।
शेवश्च स्वगणानां तु बलं पश्चेत्तु वे पुनः ॥
बलवद् बालगुद्धं च भवानीशिवपक्षयोः ।
भविश्च कृतं युद्धं पूर्वं युद्धिविशारदैः ॥
मया पूर्वं कृतं नेव बालोऽस्मि क्रियतेऽधुना ।
तथापि भवतां लज्जा गिरिजाक्षिवयोरिह ॥
(शिवपु०, स्द्र सं०, कु० खं० १५ । ३-६)

्शिवकी आज्ञा पालन करनेवाले गणो ! आओ । मैं ला वालक ही शिवाकी आज्ञाका पालन करनेवाला हूँ, पि देवी पार्वती अपने पुत्रका और त्रिपुरारि अपने गणोंका देखें । अब भवानी और शिवका पक्ष लेकर बलवानोंका क्रसे युद्ध होगा । आपने तो पहले भी युद्ध किया है, एएव आप युद्धकुशल हें और मैंने पहले कभी युद्ध किया है, अभी बच्चा ही हूँ; (फिर भी युद्ध रूंगा ।) तथापि गिरिजा और शिवके विवादमें पराजित नेपर तुम्हें ही लिजत होना पड़ेगा । (बालक होनेके रण मेरे लिये लज्जाका कोई प्रश्न ही नहीं है)।

सर्वेश्वरी-तनयने आगे कहा—िवजय और पराजय मारी-तुम्हारी नहीं होगी। यह तो माता अम्बिका और शुपतिकी होगी। तुमलोग अपने स्वामीकी ओर देखकर गपने शस्त्रोंका प्रयोग करो, मैं अपनी माताकी आज्ञाका एटन करनेके लिये युद्धके लिये प्रस्तुत हूँ।

बालक गणपितके तीक्ष्ण वाक्-ग्रारोंसे कुद्ध होकर वन्दी, भृङ्की आदि गणींने उनपर आक्रमण कर दिया। तब कुपित होकर गणेशाजींने भी उनपर कठोर प्रहार करना प्रारम्भ किया। गणेशाजींके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण अत्यन्त व्याकुल हो गये। वे शक्ति-पुत्रके असहा प्रहारसे प्राण वचाकर यत्रनात्र भाग खड़े हुए।

फलपान्तकरणे कालो दश्यते च भयंकरः। गथा तथैव दष्टः स सर्वेषां प्रलयंकरः॥ (शिवपु०, हद्रसं०, कु० खं० १५ । २०)

ंबंस कल्पके अन्तमे भयंकर काल दिखायी देता है, उसी प्रकार गणेशजी उस समय सबको प्रलयंकर दिखायी देने लगे।

पाओं । इस समय जाप नेसा छोला का रहे हैं।

देवर्षि नारदके द्वारा यह संवाद पाकर ब्रद्धा और विष्णु आदि देवताओंने चराचरात्मा भगवान् शिवके समीप पहुँचकर उनकी स्तुति करते हुए कहा—'हमें आग्रा प्रदान कीजिये; हम क्या करें ?

'ब्रह्मन्! मेरे द्वारपर एक अजेय दण्डपाणि वालक बेठा हुआ है। अपने गणोंको भागते देख और सुर-समुदायकी प्रार्थना सुन सर्वेश्वर शिवने मन-ही-मन हँसते हुए उनसे कहा—'वह मुझे घरमें प्रवेश नहीं करने दे रहा है। उस पराक्रमी वालकके तीव्रतम प्रहारसे मेरे सभी पार्वद और गण व्याकुल होकर भाग रहे हैं। उस एक वालकने मेरे सभी सेवकोंको पराजित कर दिया। आप नीतिपूर्वक उचित कार्य कीजिये।

ऋषियोंसिह्त भगवान् कमलासन शोर्थमूर्ति गणेशके समीप पहुँचे ही थे कि परमपराक्रमी रुद्राणीनन्दनने अपना परिघ उठा लिया।

ंमें शान्त ब्राव्मण युद्धके लिये नहीं आया हूँ । प्राण-रक्षाके लिये उलटे पैर भागते हुए विधाताने कहा—'मुझपर तो आपको अनुग्रह ही करना चाहिये।

उस समय जगन्माता पार्वतीके अप्रतिम हार पुत्रके कठोर प्रहारसे कितने ही शिवगणींका अङ्ग-भङ्ग हो गया। कुछ गण वहीं घराशायी हो गये। उनके शरीरसे रुधिर बह रहा था।

'मायाप्रपञ्चशमनीके प्रवल पराक्रमी पुत्रके सम्मुख हम नहीं टिक सकते। कुछ गणींने तुरंत भगवान् भूतभावनके चरणोंमें प्रणाम कर विनयपूर्वक निवेदन किया। 'उस बालकका प्रलयाग्नि-तुल्य क्रोध हमें दग्ध-सा किये देता है।

भीरे द्वारपर एक वीरपुंगव शिशुने भवानक उत्पात मचा रखा है। अपने गणोंके मुखसे उनके संदार एवं पराजयका संवाद प्राप्त कर लीला-विशारद सर्वदेवसय महादेव कृद्ध हुए। उन्होंने इन्द्रादि देवताओं, पडानन आदि श्रेष्ठ गणों एवं भृत-प्रेत-पिशाचोंको बुलाकर उनसे कहा—'उसे पराजित करो। मेरे ही द्वारपर वालकका यह उपद्रव मुझे असद्ध हो रहा है।

सुरेन्द्रादि देव, वीरवर तारकारि कार्तिकेय आदि गण एवं समस्त प्रेत-पिशाचोंने अपने-अपने आयुध उठाये और निर्विकार कामारिके आदेशानुसार योगश्चेमकर्त्रों माहेश्वरीके किशोर कुमार गणेशको चारों ओरसे वेर लिया। चतुर्दिक् अप्रतिम सशस्त्र देवता, गण एवं भूत-प्रेत । उनके मध्य सर्वथा एकाकी दण्डपाणि पार्वती-पुत्र गणेशा । स्वने एक साथ बुद्धिविशास्त्र गणेशपर भयानक आक्रमण कर दिया, किंतु महाशक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम शौर्य-वीर्यसम्ब एवं प्रवलपराक्षमी थे । उन्होंने शत्रु-पक्षके तीक्ष्णतम प्रहारको शिरीष-सुमनके तुस्य समझा और स्वयं वे शिवप्रेषित वाहिनीका वीरतापूर्वक संहार करने लगे । देच-समुदाय, शिवगण एवं भृत-प्रेतादि भयभीत और आश्चर्यचिकत विस्फारित नेत्रोंसे उनकी ओर देख रहे थे । कुमार गणेश धूमकर जिधर प्रहार करते, वीरोंका समुदाय भू-छिण्ठत हो जाता । उनके शरीरसे रुधिर-धारा बहने लगती और उनमें हाहाकार मच जाता । शत्रु प्राण लेकर भागते।

शचीपति एवं अजेय तारक असुरका संहार करनेवाले बडाननके भी आयुघ निष्फल हो गये। शक्तिपुत्रकी शक्तिके सम्मुख सबकी शक्ति व्यर्थ हो गयी थी। त्रैलोक्यमें हाहाकार मच गया। समस्त देवगण आश्चर्यचिकित थे।

सर्वशक्तिप्रदायिनी शानरूपिणी शिवाको यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वे अत्यन्त कुछ हुई। एकाकी प्राणप्रिय कुमारपर असंख्य शस्त्र-प्रहार किये जायँ, यह वास्त्रस्यमयी जननी कैसे सह सकती थीं। अपने एकाकी पुत्रकी सहायताके छिये उन्होंने तत्क्षण दो महान् शक्तियोंकी रचना की।

एक शक्ति कज्जलगिरि-तुस्य थी । उसने अपना भयानक मुख-विवर खोल दिया । दूसरी विद्युत्-तुस्य थी । उसके अनेक हाथ थे । देव-समुदाय एवं शिवगण कुपित होकर अपने जिन-जिन आयुधोंसे प्रहार करते, पहली शक्ति उन्हें अपने मुखमें ले लेती और उनपर मीषण अस्त-वर्षा करती । दूसरी भयंकर महादेवी प्रतिपक्षके शूरोंको भयानक यन्त्रणा देने लगी । इन देवियोंके आयुध भी सटीक प्रहार करनेवाले, असुत, अलोकिक एवं अमोध थे।

उस महासमरमें माहेश्वरीरचित दोनों देवियोने अद्भुत लीला की। शिवपक्षके शूरोंके अस्त्र-शस्त्र तो कहीं दीखते नहीं थे, किंतु परिघ बार-बार दीख जाता था। इस प्रकार केवल एक पार्वतीकुमार शिवकी विशाल बाहिनीको रौंदने लगे।

पृक्वी वाकोऽश्विकं सैन्यं कोष्ठयामास दुस्तरम् । नमा निश्चिरेणैव कोधितः सागरः पुरा॥ एकेन निहताः सर्वे शकाद्या निर्जरात्तथा। शंकरस्य गणाश्चेत ब्याकुला अभवंस्तदा॥ (शिनपु०, रहसं०, क्र० खं० १५। ५०-५१

'जैसे मन्दरिगरिने सागरका मन्थन किया था, उर प्रकार एक बालकने दुस्तर सैन्य-समुदायका मन्यन कर डाला एकने ही इन्द्रादिक समस्त देवताओंको क्षत-विक्षत कर दिर तब शिवजीके गण भी व्याकल हो गये।

श्चर्वाणी-सुत गणेशके प्रहारसे अधीर होकर देव-। आदि परस्पर कहने लगे----

किं कर्तन्यं क्व गन्तन्यं न ज्ञायन्ते दिशो दश । परित्रं आभयत्येष सन्यापसन्यमेव च ॥ (शिवपु०, स्द्रसं०, कु० खं० १५ । ५:

'क्या करें ? कहाँ जायँ ? दिशाएँ दीखती न यह बालक दार्थे-बार्ये दोनों ओर परिघ घुमाता है।

उस समय नारद आदि ऋषि तथा श्रेष्ठ अप्स द्दाथमें पुष्प और चन्दन लेकर उक्त भयानक महासम देख रही थीं। युद्धके दर्शनार्थियोंसे आकाश आच्छादित गया था। चिकत द्दोकर सभी परस्पर कहते—प्ऐसा भं संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा। सर्वेश्वरीकुमार गण् असह्य प्रहारसे सभी देवता और शिवगण अपनी र्ज रक्षाके लिये भाग गये। वहाँ केवल महावीर कार्तिकेश अडिंग रहकर युद्ध कर रहे थे। सर्वतीकी शक्तियोंने सबके अ नष्ट कर दिये।

प्रभो ! यह कीत-सा श्रेष्ठ गण है ? युद्ध से भागे देवता और गणोंने नीलकण्डके चरणोंमें वारंबार प्रणाम निवेदन किया । इसने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा न कभी सुना न देखा है । इस दुर्घर्ष उम्र वालकपर । प्राप्त करना किटन प्रतीत होता है । आप कृपापूर्वक यत्न कीजिये ।

शिवके विश्रूळसे दण्डपाणि गणेशका मस्तकः

इस संवादित परम क्रोबी ठद्र अखिषक कुषित वे अपने गणोंके साथ मायायंद्दार-रूपिणी उमाके व वीर पुत्र गणेशके सम्मुख पहुँचे । यह देख सम्पूर्ण श्रीराञ्चिशायी विष्णुके साथ दर्गोद्धानपूर्वक शिवने पहुँच गयी ! हद्रदेवको वालक गणेशके साथ युद्धके लिये उद्यत र देवताओंने उनके त्रैलोक्यपावन चरणोंका स्पर्श किया फिर सोत्साह रणाङ्गणमें कृद पड़े । महादिव्य आयुध-महाशक्तिशाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने लगे । महाशक्ति-पुत्र गणेशने देवताओंपर भीषण दण्ड-प्रहार । उनके दण्ड-प्रहारसे श्रीहरि भी घवरा गये । ान् त्रिलोचन भी दीर्घकालतक भीषण संग्राममें अपने स्लका निर्मम दलन होते देखकर चिकत हो गये । ने मन-ही-मन विचार किया—'छलेनैव च हन्तव्यो धा हन्यते पुनः । (शिवपु॰, स्द्रसं॰, कु॰ खं॰ । ८)—इसे छलसे ही मारा जा सकता है, अन्य किसी से इसे मारना सम्भव नहीं।

इस निश्चयके साथ ही त्रिनेत्र विशाल वाहिनीके मध्य हो गये। सर्वाधार श्रीहरि भी वहाँ आ गये। शिवके हर्षोक्षासपूर्वक नृत्य करने लगे। उस समय धर्म-परायणा त्रीके पुत्रने अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की।

ंविभो ! मैं इसे मोहित करता हूँ । श्रीहरिने धीरेसे भध्वजसे कहा—ंउस समय आप इसे मार डालें। यह ऋ छलके विना नहीं मारा जा सकता । भ

भगवान् शिवने अनुमति दे दी । त्रैळोक्यपित श्रीविष्णु-विचारसे अवगत होते ही धर्ममयी पार्वतीकी दोनों क्रयोंने गणेशको अपना वल दे दिया और स्वयं अन्तर्धान गयों । श्रीहरिने आशुतोप शिवका स्मरण किया और शब्को ठगनेका प्रयत्न करने लगे ।

भगवान् शिवने कुपित होकर अपना तीक्ष्णतम त्रिशूल गया । शिवापुत्र गणेशने शिवको अपने लिये त्रिशूल गते देख सर्वशक्तिप्रदायिनी माताके चरणोंका स्मरण कर वके हाथमें शक्ति मारी । गणेशके भयानक प्रहारसे शिवका शूल उनके हाथसे छूट गया ।

रुद्र अत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने अपना पिनाक-मक धनुष उठाया । बीरवर गणेशने परिव-प्रहारसे उसे ) धरतीपर गिरा दिया। उनके पाँचों हाथ भी घायल हो ये। तत्र उन्होंने दूसरे पाँच हाथोंमें शूल लिये।

महाशक्तिका शक्तिमान् पुत्र अपने परिधके प्रहारसे वसैन्यको व्यथित और विचलित कर रहा था । यह

अद्भुत पराक्रमशील पार्वतीपुत्रके परिध-प्रहारसे देवता और गण खड़े नहीं रह सके । वे अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जिधर मार्ग दीखा, उधर ही भागने लगे—

विष्णुस्तं च गणं दृष्ट्वा धन्योऽयिमिति चात्रवीत् ।
महावलो महावीरो महात्रूरो रणिप्रयः ॥
बहवो देवताइचैव मया दृष्टास्तथा पुनः ।
दानवा वहवो देत्या यक्षगन्यर्वराक्षसाः ॥
नैतेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपि च ।
त्रैलोक्येऽप्यखिले तेजोरूपशौर्यगुणादिभिः ॥
(शिवपु०, स्द्रसं०, कु० खं० १६ । २५-२७)

"गणेशको देखकर आश्चर्यचिकत श्रीविष्णुने कहा—ध्ये धन्य हैं। शौर्य-वीर्य-सम्पन्न, महावली, महाश्चर तथा युद्धप्रिय हैं। हमने वहुत-से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व और राक्षस देखे हैं; पर इन गणेश्वरकी तो कोई भी समता नहीं कर सकता। ये त्रैलोक्यमें तेज, रूप, शौर्य और गुणोंसे युक्त हैं।"

उसी समय गणपितने परिवसे विष्णुपर प्रहार किया; किंतु श्रीहरिने अपने तीक्ष्णतम चक्रसे परिवक्ते दो दुकड़े कर दिये । गजमुखने उस खण्डित परिवक्तो ही उठाकर विष्णुपर फेंका; किंतु विष्णु-वाहन गरुड़ने उसे विफल कर दिया ।

इस प्रकार शक्तिपुत्र गणपति और श्रीहरिमें युद्ध हो रहा था । गणपतिने अपनी जननीका स्मरण कर अनुपम यष्टिसे विष्णुपर आक्रमण किया । उक्त घातक आक्रमणसे विष्णु धरतीपर गिर पड़े, किंतु फिर उठकर वे पार्वतीनन्दनसे युद्ध करने छगे।

पार्वती-पुत्र गणेशको विष्णुसे युद्धमें संलग्न देख भगवान् शिवने उत्तर दिशासे अपना तीक्ष्णतम शूल उनपर फेंका और फिर वालक गणेशका मस्तक कटकर दूर जा गिरा।

देवताओं और गणोंने संतोषकी साँस ही नहीं हो, हमोंहासपूर्वक वे मृदङ्ग और नगाड़े भी बजाने हमे।

## शिवाकी व्यथा और उनका कोप

भेरे पुत्रका शिरक्छेद कर देव-समुदाय और शिवगण

भं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? छटपटाती हुई जननी कह रही थीं—प्देयताओं और गणींने मिलकर मेरे नन्हें यञ्चेको मार डाला। यह दुःख मुझसे सहा नहीं जा रहा है । मैं भी सबको मृत्यु-मुखमें झोंक दूँगी। प्रलय मचा दूँगी।

योगेश्वर-प्राणनाथा उमाने कुषित होकर सहसों तेजिस्वनी शक्तियोंकी रचना की । वे सभी शक्तियाँ परमशक्तिसम्पन्न एवं सर्वसमर्थ थीं । उन्होंने जगदम्याके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अत्यन्त विनयपूर्वक पूछा—'माता ! हमें क्या आज्ञा है ?

'शक्तियों ! मेरी आज्ञासे तुमलोग किसी प्रकारका विचार किये विना प्रलय मचाओं ।' अत्यन्त शोकाकुल जगज्जननीने कुद्ध होकर शक्तियोंको आज्ञा प्रदान की—'तुम लोग देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस तथा खजन-परिजन—जिनको जहाँ पाओ, वहीं भक्षण करो ।'

फिर क्या था ? कराली, कुञ्जका (कूबड़ी), खड़ा (लॅगड़ी), लम्बरीर्षा आदि अनेक रूपोंकी महाभयानक देवियाँ कुपित होकर देवता आदि जिन्हें जहाँ पातीं, वहीं उन्हें पकड़कर अपने भयानक मुँहमें डाल केती। उन शक्तियोंका वह जाज्यस्यमान तेज सभी दिशाओंको दग्ध-सा कर रहा था। सर्वत्र हाहाकार मच गया। इन्द्रादि देवगण तथा भृषियोंके मनमें असमयमें ही संहारका विश्वास होने लगा। सभी अपने जीवनसे निराश होने लगे।

'यदि भगवती गिरिजा संतुष्ट हों, तभी यह आपदा रह सकती है। सबने मन्त्रणा की। सुख-शान्तिका अन्य कोई पथ नहीं दीखता।

पर स्वजन-परजन, देव-दानव, गण-दिक्पाल, यक्ष-किंनर, ऋषि-मुनि और ब्रह्मा-विष्णु तथा स्वयं महेश भी उन क्रोध-मूर्ति रुद्राणीके तेजसे सहमकर वहाँसे दूर हट गये।

'कुद्धा नित्यसिद्धा पार्वतीके समीप कौन जाय क्षेत्र देवताओंकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 'पुत्रका वध-कर माताके सम्मुख जानेका साहस कौन करे ?'

उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे । विपत्तिप्रस्त देवताओंने उन्हें अपनी न्यथा-कथा सुनायी और कहा— प्यरमेश्वरी गिरिजाकी प्रसन्नताके विना हमारा कल्याण सम्भव नहीं।

#### माता पार्वतीकी स्तृति

नारदंजीके साथ समस्त देवता और ऋषिगण धर्मकारा माता पार्वतीके समीप पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे—'जादम्ने ! आपको नमस्कार है। शिवपत्नि ! आपको प्रणाम है। चण्डिके ! आपको हमारा अभिवादन प्राप्त हो । कत्याणि ! आपको बारंबार प्रणाम है । अम्बे ! आप ही आदिशक्ति हैं, आप ही सदा सारी सृष्टिकी निर्माणकर्त्री, पालिकाशक्ति और संहार करनेवाली हैं । देवेशि ! आपके कोपसे सारी किलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाइये और कोपको शान्त कीजिये। देवि ! हम लोग आपके चरणींम मस्तक झकाते हैं।

उनके स्तवनसे भी जननीका कोष शान नहीं हुआ। पराम्बाने उनकी ओर अत्यन्त कुद्ध दृष्टिं देखा, किंतु वे मौन थीं। तब ऋषिगण भक्तार्तिनाशिनं गिरिजा माताके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः स्तुति करने रूगे—

क्षम्यतां क्षम्यतां देवि संहारो जायतेऽधुना।
तव स्वामी स्थितश्चात्र परय परय तमिन्यके॥
वयं के च इमे देवा विष्णुत्रह्मादयस्था।
प्रजारच भवदीयाश्च कृताञ्चिष्ठपुटाः स्थिताः॥
क्षम्तन्यस्चापराधो वे सर्वेषां परमेश्चिरे।
सर्वे हि विकलाश्चाय शानित तेषां शिवे कुरु॥
(शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १७। ३७-३९)

'देवि! अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये। अग्विके! आपके स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तिनक उनकी ओर तो दृष्टिगत कीजिये। हमलोग, ये अहार, विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रज्ञ—सव आपके ही हैं और व्याकुल होकर अझिल वाँघे आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वरि! इन सवका अपराध क्षमा कीजिये। विषे! अप इन्हें शान्ति प्रदान कीजिये।

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषिगण हाथ जोड़कर जगदीश्वरीके सम्मुख खड़े हो गये । ऋषियोंकी स्तृति एवं उनका दैन्य देखकर दयामयी सर्वलेकेश्वरी जननीका हृदय द्रिवत हो गया। उन्होंने ऋषियोंसे कहा—

मत्युत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं न हि। यथा हि भवतां मध्ये प्ज्योऽयं च भविष्यति॥ र्शाध्यक्षो भवेदद्य यूयं कुस्त तद्यदि। दा शान्तिर्भवेद्छोके नान्यथा सुखमाप्स्थथ॥ (शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १७। ४२-४३)

ऋषियो ! यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह गोंके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो संहार नहीं जब आपलोग उसे 'सर्वाध्यक्षम्का पद प्रदान कर भी लोकमें शान्ति हो सकती है, अन्यथा आपलोगोंको नहीं प्राप्त हो सकता।"

#### दण्डपाणि गजमुख हुए

ठीक है, जिस प्रकार त्रैलोक्य सुखी हो, वही करना । ऋषियोंने निखिलसृष्टिनियामिका जननीका कथन देवताओंको सुनाया। वे सभी उदास और दुःखी मनसे एणके समीप पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक यपित शिवके चरणोंमें प्रणाम कर माताकी बात कही। सर्वान्तर्यामी कर्पूरगौरने देवताओंसे कहा—'अब दिशाको ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, 'सिर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना।'

नहेश्वरकी आज्ञासे उन देवताओंने तत्काल निमोचनी पार्वतीके शिद्य गणेशका कवन्य (मस्तकरहित ) घो-पोंछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर दिशाकी ओर चल पड़े।

वहाँ मार्गमें सर्वप्रथम एक गज मिला, जिसके एक ्राँत था । देवताओंने उसका सिर लाकर गणेशके पर जोड़ दिया।

'हमने अपना काम पूरा कर लिया ।' देवताओंने ब्रह्मा, और महेश—त्रिदेवोंके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन —'अब शेप करणीय आपलोग करें।'

महामहेश्वरकी आज्ञा-पूर्ति हो गयी—इस संवादसे देवता पार्षद सभी आनन्दित हुए। फिर ब्रह्माः विष्णु तथा देवताओंने निर्विकार नीलकण्ठके चरणोंमें भक्तिपूर्वक किया और कहने लगे—'प्रभो! आपके जिस हम सब प्रकट हुए हैं, आपका वहीं तेज वेदमन्त्रोंके। इस शिशुमें प्रवेश करे।

इस प्रकार समस्त देवताओंने वेद-मन्त्रोंसे उस जलको मन्त्रित किया। फिर सर्वात्मा शिवका स्मरण कर उक्त जल उस बालकपर छिड़क दिया । उस आंगमिना जरका स्पर्श होते ही सर्वदेवमय शिवको इच्छांस उन बालककी चेतना लौट आयी। वह जीवित हो गया और इस प्रकार उठ बैठा, जैसे निद्रा त्यागकर उठा हो—

सुभगः सुन्दरतरे। गजवक्तः सुरक्तकः। प्रसन्नवदनश्चाति सुप्रभो लल्लिताकृतिः॥ (शिवपु०, रहसं०, कु० सं० १७ । ५७)

वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था । उसका मुख हाथीका-सा था । उसके शरीरका रंग लाल था, चेहरेपर अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी । उसकी कमनीय आकृतिसे सुन्दर प्रभा फैल रही थी ।

उस परमतेजस्वी एवं सुन्दर प्रविती-पुत्रको जीवित देखकर उपस्थित सुर-समुद्दाय एवं शिवगण आनन्द-विभोर हो गये। सबका दुःख दूर हो गया। सबने यह सुखद संवाद हिमगिरिनन्दिनी पार्वतीको सुनाया। जननी दौड़ी आर्यो और अपने योग्यतम शिशुको जीवित देखा तो जैसे सब कुछ भूल गर्यो। उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही।

सर्वमाङ्गल्यप्रदायिनी शिवाके अश्रुतपूर्व एवं अभृतपूर्व वीर मातृभक्त पुत्रके जीवित हो जानेपर वहाँ अद्भुत आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा । समस्त देवताओं और गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक किया ।

# आनन्दोत्सव और गजमुखको वर-प्रदान

जननीने तो हर्षविह्नल होकर अपने प्राणिषय पुत्रको दोनों हाथोंसे उठाकर अपनी गोदमें लेकर छातीसे सटा लिया। पुत्रके पुनर्जीवित हो जानेसे उनका प्रज्यलित हृद्य शीतल हो रहा था। हर्षातिरेकसे जगदीस्वरीके नेत्र मुँद्से गये थे। कुछ देर बाद योगमार्गप्रदर्शिनी माता पार्वतीने प्रसन्न होकर अपने प्राणाधिक पुत्र गजमुखको अनेक प्रकारके वस्त्र और आभूषण प्रदान किये।

सिद्धियोंने उनकी विधिपूर्वक पूजा की तथा क्लेशनाशिनी करुणामूर्ति जगदम्बाने अपने सर्वदुःखहारी कर-कमलेंसे उनके अर्ज्जोका स्पर्श किया। अत्यधिक स्नेहके कारण जननी अपने पुत्र गजाननका मुख वारंबार चूमने लगीं।

'नेटा ! इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ।' फिर् अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवज्ञानस्वरूपिणी शिवप्रियाने अपने अितीय पुत्रको वर प्रदान करते हुए कहा—'किंगु अव त् इतकृत्य हो गया है। त् धन्य है। अवसे सम्पूर्ण देवताओंमें तेरी अप्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुःखका सामना नहीं करना पड़ेगा।

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्वपूज्यो भनाधुना । सर्वेपाममराणां वे सर्वदा दुःखवर्जितः ॥ (शिवपु०, रहसं०, कु० खं० १८ । ८)

संसारतारिणी दयामयी जनतीने अपने आत्मज गजयक्त्र-को अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कहा---

आनने तव सिन्दरं इत्यते साम्प्रतं यदि। तसारवं पूजनीयोऽसि सिन्द्रेण सदा नरैः॥ चन्द्रनेवीपि गन्धेनेव शुभेन च। पुष्पैर्चा नीराजेन विधानतः ॥ नैचेद्येन सुरम्येण दानैश्च शक्रमणैरपि । ताम्ब्लैरथ तथा नमस्कारविधानेन पूजां यस्ते चिवास्पति ॥ तस्य वै प्रकला सिद्धिभैविष्यति न संशयः। यास्यन्त्यसंशयम् ॥ विद्नान्यनेकरूपाणि क्षयं (शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ९—-१२ )

्इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा है, इसल्प्रिं मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य पुष्प, चन्दन, सुन्दर गन्ध, नैवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूल और दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी और उसके सभी प्रकारके विध्न नष्ट हो जायँगे—इसमें लेकामात्र भी संश्य नहीं है।

इसके अनन्तर मुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी सर्वेश्वरीने अनेक प्रकारकी वस्तुएँ देकर फिर उनका सस्कार किया । तब सर्वथा निश्चिन्त होकर इन्द्रादि देवगण पार्वतीके प्रिय पुत्र गजमुखको लेकर आशुतोष शिवके पास पहुँचे और उन्हें परमणिता शिवकी गोदमें बैठा दिया। तब सर्वपावन भगवान् बृष्णभध्वजने भी उनके मस्तकपर अपना वस्द कर-कमल रखते हुए कहा—'पुत्रोऽयमिति मे परः-यह मेरा दूसरा पुत्र है।'

अरुणवर्ण गणेशने भी उठकर अपने पिता नीलकण्ठके अभयद पद-पङ्कजमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । फिर उन्होंने अपनी मोक्षप्रदायिनी माता पार्वतीसहित ब्रह्मा, विष्णु तथा नारदादि समस्त ऋषियोंके चरणोंमें प्रणाम कर कहा— 'क्षन्तच्यश्चापराधो में मानश्चैवेदशो नृणाम (शिवपु०, रहसं०, कु० खं० १८

भ्यों अभिमान करना मनुष्योंका स्वभाव ही है आपछोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब ब्रह्मा, विष् शिव—शिदेखोंने प्रसन्न होकर शिवा-पुत्र गणेशको ए वर प्रदान किया—

त्रयो वयं सुरवरा यथा पृज्या जगत्त्रये । तथायं गणनाथश्च सक्छैः प्रतिपृज्यताम् । एतत्पृजां पुरा कृत्वा पश्चात्पृज्या वयं नरेः । वयं च पूजिताः सर्वे नायं च पूजितो यदा ॥ अस्मित्रपृजिते देवाः परपृजा कृता यदि । तदा तत्फळहानिः स्याचात्र कार्या विचारणा ॥ (शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ । २१, २३-२

'अमरवरो ! जैसे त्रैलोक्यमें हम तीनों देवोंकी पूजा है उसी तरह तम सबको इन गणेशका भी पूजन क चाहिये ।' 'मनुष्योंको चाहिये कि पहले इनकी पूजा कर तत्पक्षात् हमलोगोंका पूजन करें। ऐसा करनेते हमलोगों पूजा सम्पन्न हो जायगी । देवगणो ! यदि कहीं इनकी पू पहले न करके अन्य देवोंका पूजन किया गया तो उस पूजनव फल नष्ट हो जायगा—इसमें अन्यथा विचार करनेतं आवश्यकता नहीं है।

इतना ही नहीं; अमित महिमाशालिनी पार्वतीको प्रस् करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी सुरोने वर्ष उनके पुत्र शूर्प हर्णको 'सर्वाध्यक्ष' घोषित कर दिया । उसी समय लोकपावन ब्रूपवाहनने अत्यन्त प्रसन्न होकर सर्वामराष्यक्ष गणेशको सतत सुल-प्रदायक अनेको वर प्रदान किये—

हे गिरीनद्रसुतापुत्र संतुष्टेऽहं न संशयः।

मयि तुष्टे जगतुष्टं त्रिरुद्धः कोऽपि तो भवेत्॥

वालरूपोऽपि यस्मान्वं महाविक्रमकारकः।

शक्तिपुत्रः सुतेजस्यो तस्मान्नव सदा सुन्धी॥

स्वन्नाम विव्रहन्तृत्वे श्रेष्टं चैव भवत्विति।

मम सर्वगणाष्यक्षः सम्पूज्यस्त्वं भवापुना॥

(शिवपु०, रहर्स०, तु० खं० १८। १९—११)

ंगिरिजानन्दन ! निस्संदेह में तुमसे अस्यिपन प्रसन हूँ | मेरे प्रसन्न हो जानेवर अब तू सारे जगत्मों ही प्रसन्न हुआ समझ । अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता । तू शक्तिका पुत्र हैं। अतः अस्यन्त तेजस्त्री है । यालक होनेवर

फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम चतुर्थी-त्रतकी विधि वताते हुए करुणामय सर्वभूतपति कर्पूरगौरने कहा-

प्रकर्तब्या स्त्रीभिइचैव विशेषतः। सर्वेव गैं: राजभिश्च उद्याभिमुखैरचैव विशेषतः ॥ यं यं कामयते यो वै तं तमाप्नोति निश्चितम्।

अतः कामयमानेन तेन सेन्यः सदा भवान्॥ ( शिवपु०, रुद्रसं०, कुं० खं० १८ । ५९–६० ) 'सभी वर्णके लोगोंको, विशेषकर हिम्योंको यह पूजा

अवश्य करनी चाहिये तथा अम्युदयकी कामना करनेवाले राजाओंके लिये भी यह व्रत अवश्यकर्तव्य है। व्रती मनुष्य

जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है; अत: जिसे किसी वस्तुकी अभिलाषा

हो, उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये। 'तथास्तु । स्वर्गापवर्गदाता उमानाथके प्रसन्नतापूर्वक

वर प्रदान करनेपर सम्पूर्ण देवताओं, ऋषियों और गणोंने उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि-विधानींसे गणा-ध्यक्षकी पूजा की । शिवगणोंने विशेषरूपसे वक्रतुण्डकी अर्चना एवं वन्दना की। अपने प्राणप्रिय पुत्र गजमुखकी श्रेष्ठ प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वरेश्वरी भवानी अत्यन्त मुदित हुईं।

देव-दुन्दुभियाँ वज उठीं । अन्तराएँ सोल्लास नृत्य करने लगीं । गन्धर्वगण गीत गाने लगे और अन्तरिश्चसे 🕶 चतुथ्यां त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेइवर ।

पक्षे चन्द्रस्योदयने शुमे ॥ नया असिते यामे गिरिजायाः सुचेनसः । तथा प्रथमे

यसात्ते व्रतमुत्तमम् ॥ आविर्वभूव

सबका दुःख निवारण हुआ । सर्वत्र सुख-शान्तिकी स्थापना हुई । त्रैलोक्यपावन शिया-शिव भी आनन्तित

हुए । देवगण मर्वातमा चन्द्रशेखरके साथ सर्वपृत्य शूर्पकर्ण गणेश और अतुल महिमामयी शिवाकी बारंबार स्तृति-प्रार्थना करके अपने-अपने स्थानको चले गये। ऋषिगण भी शिवा-

द्याव और गणेशका स्तवन और उनके चरणोंमें प्रणाम कर प्रस्थित हुए। सर्वदेवमय कर्पूरगौर और योगमार्गप्रदर्शिनी अध्विकाको

परस्पर पूर्ववत् सुखद कार्य करते देखकर लोकपितामह त्रह्मा और क्षीराव्धिशायी विष्णु शिवा-शिवके समीप पहुँचे और उनका आदेश प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने-अपने

धाम पधारे । 🕆 चाल-लीला

उमा-महेश्वरके अलौकिक पुत्रद्वय स्कन्द और गणेश अद्भृत बाल-लीला करते थे। उन्हें देलकर माता-पिता अत्यन्त संखी होते और उनका अंतिराय स्नेहसे पालन करते थे। ् गणेदाकी परम मनोहारिणो बाल-लीलाओंका ग्रन्थोंमें वडा

† इदं सुमङ्गलाख्यानं यः शृणोति सुसंयत: । सर्वमङ्गलसंयुक्तः भवेनमङ्गलालयः ॥

सुन्दर वर्णन मिलता है । एक स्थानपर उल्लेख है—

श्रीगणेराप्रसादतः॥ सर्वाभोष्टं ਲਮਰੇ Н ( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ७५, ७९ )

 जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माङ्गलिक आख्यानको अवण करता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंका भागों होकर मङ्गल-भवन

हो जाता है। .....वह श्रीमणेराजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीट फल

प्राप्त कर लेना है।' ( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ३५-३६ )

फोडं तातस्य गच्छन् विशद्विसिधया शावकं शीतभानी-राकपृन् भालवेंशानरनिशितशिखारोचिपा तप्यमानः । राज्ञास्भः पातुभिच्छन् भुजगपतिषणाफूत्कृतेंद्वैयमानी सात्रा सम्बोध्य नीतो द्ररितस्पनयेद बालवेपो गणेशः ॥

भ्यालक गणेराजी अपने पिता शंकरजीके मस्तकपर सुशोभित याल चन्द्रकलाको कमलनाल समझकर उसे खॉच लानेके लिये उनकी गोदमं चट्कर ऊपर लपके। लेकिन तृतीय नेत्रसे निकली लपटोंकी ऑच लगी। तव जटाजुटमें वहनेवाली गङ्गाका जल पीनेको बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस फुफकारसे ध्यराये हुए गणेशको माता पार्वती बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गर्यो। ऐसे वाल गणेश हमारे सब पाप-तापका निवारण करें।

स्कृत्द और गणेशमें भी वड़ी प्रोति थी। वे सदा मिल-जुलकर साथ-साथ वाल-क्षीड़ा किया करते थे और एक दूसरे-के बिना रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिपूर्वक माता-पिताकी सेवा भी करते थे। इस कारण उन वालकीपर माता-पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था।

# विवाहकी स्पर्धा

धीरे-धीरे दोनों वालक विवाहयोग्य हुए। माता-पिता उनकी वय देखकर विवाह-सम्बन्धी परामर्श भी करने लगे। स्कन्द और गणेश—दोनों शिव और शिवाको समानरूपसे प्राणप्रिय थे। वे सोच रहे थे, इन वालकोंका मङ्गल-परिणय किस प्रकार करें?

(पहले मेरा विवाह होगा । माता-पिताके विचार समझकर एकदन्तने उन लोगोंसे निवेदन किया ।

'नहीं, पहले मैं विवाह करूँगा । स्कन्दने शिवा-शिवसे कहा ।

वालकोंकी इन वातोंको सुनकर जगदाधार महादेव और संसारखामिनी गिरिजा चिकत हुई। फिर एक दिन शिव और शिवाने अपने दोनों पुत्रोंको बुलकर कहा—

व्यालको ! हमें तुम दोनों प्राणप्रिय हो । हमने तुम्हारे विवाहके लिये एक दार्त रखी है । तुम दोनोंमें जो कोई सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा कर पहले लौट आयेगा, उसीका विवाह पहले होगा ।

माता-पिताके वचन सुनकर मयुरवाहन कार्तिकेय सम्पूर्ण

धरित्रीकी यथाशीघ परिक्रमा करनेके लिये तत्क्षण मन्दरिगरिते द्वतगतिसे चल पड़े ।

भी क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? परम बुद्धिमान्, मूषकवाहन, लम्बोदर वहीं खड़े-खड़े सोचने लगे—भी तो एक योजन भी नहीं चल सकता, फिर इस विशालतम पृथ्वीकी पिक्रमा कर पहले कैसे लौट पाऊँगा ?

फिर सचिन्त मनसे विचार करनेके अनन्तर विशालतुण्ड-ने अपना कर्तव्य निश्चित किया । सर्पयज्ञोपवीतघारी गणेदाजीने स्नान कर ग्राह्म वस्त्र धारण किये ।

'परमपूज्य पिता एवं माताजी ! मैंने आपलोगींके लिये दो सुन्दर और पवित्र आसन विद्या दिये हैं।' सर्वेविष्नेशने चन्द्रार्धभूषण शिव एवं करणामयी माता पार्वतींसे मधुर वाणीमें प्रार्थना की—'आपलोग कृपापूर्वक उसपर बैठकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें।'

आशुतोष एवं सदाः फल्दायिनी जननी उक्त आसनपर विराजमान हुई। मृषकवाहन गणेशने उन लोगोंकी श्रद्धा-मिक्तपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलालय चरण-कमलोंमें बार-बार दण्डवत् प्रणाम किया। फिर वे अपने सर्वाधार एवं सर्वसमर्थ माता-पिताकी भक्ति-विभोर भावसे परिक्रमा करने लगे। खण्डरद गणेश वार-बार शिव और शिवाके चरण-युगलमं प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते। इस प्रकार उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सर्वज्ञा माता पावतीकी साल प्रदक्षिणाएँ पूरी कीं और हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। फिर कहा—'अब आपलोग कृपापूर्वक मेरा मङ्गल-परिणय शीध कर दीजिये।'

गाजानन ! महाबुद्धिमान् गणेशकी प्रार्थना सुनकर धर्माध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया—'तेरा भाई स्कन्द सरिताओं, समुद्रों, पर्वतों एवं काननोंसहित पृथ्वीकी परिक्रमा करने गया है। त् भी जा और पृथ्वीको प्रदिश्णा करके कार्तिकेयसे पहले लीट आ, तव तेरा विवाह पहले हो जायगा।'

पवित्रतम धर्ममूर्ति माताजी और पिताजी !) नियम-परायण लम्बोदरने कृषित होकर कहा—पंनि सम्पूर्ण भूमण्डलकी एक नहीं, सात प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं।

्अरे ! लीलाधारी शिवा-शिवने लैकिक रीतिसे आधर्य व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्धिमान् पुत्र गणेशसे करा— 'त्ने सप्तद्वीपवती विशाल वसुंधराकी परिक्रमा कय प्री कर ली !? वर्माध्यक्ष पिता एवं परम पावनी माता ! मैंने आप-ो सात परिक्रमा पूरी करके निश्चय ही गिरि-काननों-सप्तद्वीपमयी सम्पूर्ण वसुंधराकी परिक्रमा कर छी गरम बुद्धिमान एवं ज्ञानमूर्ति महोदरने निवेदन किया— हे संग्रहभूत वेदों और शास्त्रोंके ये वचन सत्य असत्य ?—

पित्रोश्च प्जनं कृत्वा प्रक्रानित च करोति यः।
तस्य वे पृथिवीजन्यफलं भवित निश्चितम्॥
अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थमाद्यजेत्।
तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्थथा॥
पुत्रस्य च महत्तीर्थं पित्रोश्चरणपङ्कजम्।
अन्यतीर्थं तु दूरे वे गत्वा सम्प्राप्यते पुनः॥
इदं संनिहितं तीर्थं सुलमं धर्मसाधनम्।
पुत्रस्य च स्त्रियाङ्चेव तीर्थं गेहे सुक्रोभनम्॥
(शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९। ३९-४२)

'जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा ता है, उसे पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल मुलभ हो जाता है। माता-पिताको घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है; माता-पिताको हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है; कि पुत्रके लिये माता-पिताके चरण-सरोज ही महान् तीर्थ। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्मका वनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही मुलभ है। पुत्रके लिये माता-पिता) और स्त्रीके लिये (पित ) मुन्दर तीर्थ घरमें वर्तमान हैं।

बुद्धिराशि विष्ननायकने आगे कहा—'वेद-शास्त्रोंके द्वारा रित्तर उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आपलोगोंका दवर्णित स्वरूप भी मिथ्या समझा जायगाः अतएव आप या वेद-वचन असत्य कीजिये, अन्यथा शीष्र ही मेरा विवाह र दीजिये । आपलोग धर्म-विग्रह हैं। अतः सर्वोत्तम निर्णय जीजिये।

यथार्थभाषी एवं प्रतिभाशाली विलक्षण पार्वतीनन्दनके मचन सुनकर शिवा-शिव अत्यन्त चिकत हुए । फिर उन्होंने मालचन्द्र गणेशकी प्रशंसा करते हुए कहा—

पुत्र ते विमला बुद्धिः समुत्पन्ना महात्मनः। त्वयोक्तं यद्वचक्षेत्र तत्त्वयैव न चान्यथा॥ समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिप्यते। तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः॥ वेदशास्त्रपुराणेषु बालकस्य यथोदितम्। त्वया कृतं तु तत्सर्वं धर्मस्य परिपालनम्॥ सम्यकृतं त्वया यच्च तत्केनापि भवेदिह। आवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियतेऽधुना॥

(शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९ । ५०-५१, ५३-५४ )

'बेटा ! त् महान् आत्मवलसे सम्पन्न है, इसीसे तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो वात कही है, वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं । दुःखका अवसर आनेपर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सूर्यके उदय होनेसे अन्धकार । ''वेद-शास्त्र और पुराणोंमें बालकके लिये धर्मपालनकी जैसी वात कही गयी है, वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो वात की है, वह दूसरा कौन कर सकता है ? हमने तेरी वात मान ली; अब इसके विपरीत नहीं करेंगे।

इस प्रकारके वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्धिसिन्धु गजवक्त्रको सान्त्वना दी और फिर वे गणेश-विवाहके लिये विचार करने लगे।

#### गजवक्त्रका परिणय

यह संवाद प्रजापित विश्वरूपको विदित हुआ तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उनके दिव्य-रूप-यौवन-सम्पन्ना, परम लावण्यवती, सुशीला और सहुणवती 'सिद्धिः और 'बुद्धिः-नामक दो कन्याएँ थीं । वे सर्वलेकपित शिवके भवन पहुँचे और उन्होंने शिवा और शिवसे अपनी पुत्रियोंका सर्वपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध किया । मगवान् शंकर और जगद्धात्री माता पार्वतीने उनका प्रस्ताव हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया ।

फिर ग्रुभ मुहूर्त्तमें विश्वकर्माने कर्पूरगौर शिव और परम सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सिविधि विवाह सम्पन्न कराया। उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ। देवताओंकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। देववाद्य बज रहे थे। नृत्य हो रहा था। मङ्गल-गीत गाये जा रहे थे। मगवान् शंकर और माता पार्वती—दोनों अपने परम प्रिय बुद्धिराशि ग्रुभगुण-सदन पुत्र गणेशका विवाह करके परम प्रसन्न हुए। \*

अनुसार भगवान् शंकरने सुर-समुदायकी संनिधिमं 'पृष्टि'-नामक परम गुणवती अनिन्यसुन्दरी कन्याके साथ गणेशका विवाह किया था ।

अपने मञ्जल-परिणयसे सर्वानन्दप्रदाता गजमुख भी यहं आनन्दित हुए । अत्यन्त मुशील एवं मधुरमाषिणी पत्नियों के साथ उनका जीवन बड़ा मुखद था। समयपर गणेश-पत्नी सिद्धिकी कोखसे प्क्षेमा और बुद्धिके उद्रसे लाभाग्नामक अतिशय मुन्दर दिन्य बालकोंने जन्म लिया। इस प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे।

#### खिन्न कार्तिकेय

उधर तम्पूर्ण घरित्रीको परिक्रमा करके गजानन-भ्राता कार्तिकेय होटे तो देवपि नारदके द्वारा गजनदनके निवाहका समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए । उन्होंने दुःखो मनसे अपने परम पूज्य पिताके चरणोंमें प्रणाम कर शिव-सदन त्याग देनेका निश्चय कर लिया । शिवा और शिवने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए; क्रीश्च-पर्वतपर चले गये।

तिह्ने हि समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वे। शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्ठितस्॥ तत्ताम ग्रुभदं लोके प्रसिद्धं सुवनत्रये। सर्वपापहरं पुण्यं व्यवस्यापदं परस्॥ (शिवपु०, रुद्दसं०, कु० सं० २०। २७-२८)

'उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका कुमारत्व (कुँआरपना) प्रतिष्ठित हुआ । अ उनका 'कुमारः-नाम त्रैलोक्यमें विख्यात हो गया । वह नाम ग्रुभदायकः सर्वपापहारीः, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी शक्ति प्रदान करनेवाला है।

प्रत्येक कार्तिक-पूर्णिमाके पायन पर्वपर देवताः ऋषिः तीर्थ और मुनीश्वर स्वामिकार्तिकेयके दर्शनार्थ क्रौञ्च-पर्वतपर जाया करते हैं । कार्तिक-पूर्णिमाके दिन कृत्तिकानक्षत्रका योग होनेपर कुमार कार्तिकेयका दर्शन करनेसे मनुष्यके सारे पातक घुळ जाते हैं और उसकी समस्त कामनाओंकी पूर्ति होती है ।

अपने प्राणिप्रयः सुन्दरतमः मयूरवाहन पुत्र कार्तिकेयके विना पुत्रवस्सला माता पार्वती अत्यन्त दुःखी रहने लगीं। एक दिन अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने अपने प्राण शिवसे दीन वाणीमें कहा—'स्वामिन्! जहाँ कार्तिके हैं। वहीं मुझे भी ले चलिये।

भगवान् शिव अपनी प्राणाधिका पत्नी पा संद्रिष्ट करनेके लिये अपने अंशसे पार्वतीके साथ पर्वतपर पहुँचे और वहाँ सर्व-सुखद मल्लिकार्जन-ज्योतिर्लिक्कके रूपमें प्रतिष्ठित हो गये। सत्पुरुपोंकी गित भक्तवाञ्छाकल्पतर परमप्रमु शिव आज भी अपनी प्रियाके साथ वहाँ विद्यमान हैं।

उधर कुमार कार्तिकेयने अपने माता-पिताके अ समाचार सुना तो वहाँसे चल देनेका विचार किया। किं। तीन योजन दूर हो गये थे कि देवताओं और ऋषि उनसे रुक जानेकी प्रार्थना की । इस कारण दयामय कु आगे न जाकर वहाँ रुक गये।

अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेयके स्नेहसे विह्नल शिवानी प्रत्येक पर्वपर उन्हें देखने जाते हैं। अमावस्त्राके विकल्पामूर्ति कर्पूरगौर और पूर्णिमाके दिन पवित्रतम प्रेममृ माता पार्वती वहाँ पधारती हैं। अ

सर्वपूच्य बुद्धिसिन्धु गणेशके परम ज्ञान एवं बुद्धिव परिचायिका इसी प्रकारकी कथा पद्मपुराणमें इस प्रका आती है—

#### महिमामय मोद्क-प्राप्ति

एक वारकी बात है। अत्यन्त सुन्दर, अद्भुत, अलौकिन एवं तेजस्वी गजानन और पडाननके दर्शन करके देवगण अत्यन्त प्रसन्न हुए। माता पार्वतीके चरणोमें उनकी अगाध श्रद्धा हुई। उन्होंने सुधासिश्चित एक दिच्य मोदक माता पार्वतीके हाथमें दिया। उक्त दिच्य मोदकको माताके हाथमें देखकर दोनों बालक उसे माँगने लगे।

भ पतच्छुत्वा नरो भीमान् सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
 शीभनाँ छभते कामानीप्सितान् सकलान् सदा ॥
 यः पठेत् पाठयेदापि शृणुयाच्छ्रावयेत्तवा ।
 सर्वान् कामानवाप्नोति नाव कार्या विचारणा ॥
 (द्विष्पु०, हदसं०, कु० खं० २० । ३९-४० )

्रसे सुनकर बुडिमान् मनुष्य समल पायेसि गुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य इस चरित्रको पढ़ता अवदा पढ़ाता है एवं सुनना अवदा सुनाता है। निस्सदेह उसके सभी मनोरय सिद्ध होते हैं।'

<sup>\*</sup> बहावैवर्त्तपुराणमं आया है कि प्रजापितने अपनी रत्नाभरणभूषिता परम सुन्दरी एवं शीलवर्ती कत्या देवसेना? (जिसे विद्वान दिश्चुओंकी रक्षा करनेवालो महापष्ठी? कहते हैं) को वैवाहिक विधिक अनुसार वेद-मन्त्रोचारणपूर्वक कार्तिकेयको समर्पित किया था।

पहले इस मोदक (लड्डू) का गुण सुनो । माताने पुत्रीसे कहा—'इस मोदककी गन्धसे ही अमरत्वकी । होती है। निस्संदेह इसे सूँघने या खानेवाळा सम्पूर्ण का मर्मज्ञ, सब तन्त्रींमें प्रवीण, लेखक, चित्रकार, न्, ज्ञान-विज्ञान-विज्ञारद और सर्वज्ञ हो जाता है। माता पार्वतीने आगे कहा—'मेरे साथ तुम्हारे पिताकी हमति है कि तुम दोनोंमेंसे जो धर्माचरणके द्वारा अपनी ॥ सिद्ध कर देगा, वही इस मोदकका अधिकारी होगा।

माताकी आज्ञा प्राप्त होते ही चतुर कार्तिकेय अपने गामी वाहन मयूरपर आरूढ़ हो त्रैलोक्यके तीथोंकी को लिये चल पड़े और मुहूर्तभरमें ही उन्होंने समस्त मिं स्नान कर लिया । इधर मूषकवाहन लम्बोदरने ग्ल श्रद्धा-भक्तिपूर्वक माता-पिताकी परिक्रमा की और जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गये।

'मोदक मुझे दीजिये।' कुछ ही देर बाद स्कन्दने कि सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया।

'समस्त तीथोंमें किया हुआ स्नान, सम्पूर्ण देवताओंको । हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान तथा सब । एके वत, मन्त्र, योग और संयमका पालन—ये । साधन माता-पिताके पूजनके सोलहवें अंज्ञके बरावर नहीं हो सकते । माता पार्वतीने दोनों पुत्रोंकी ओर । कर कहा—'अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्रों और हों गणोंसे भी बढ़कर है। इस कारण यह देवनिर्मित खतमय मोदक मैं गणेशको ही देती हूँ। माता-पिताकी किक कारण यह यज्ञादिमें सर्वत्र अग्रपूज्य होगा।

ंह्स गणेशकी अग्रप्जासे ही समस्त देवगण प्रसन्न । पिता कर्पूरगौर शिवने भी कह दिया।

माता पार्वतीने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेशजीको दिया और अत्यन्त प्रसन्नतासे उन्होंने समस्त देवताओंके म्मुख ही उन्हें गणोंके अध्यक्ष पदपर प्रतिष्ठित कर दिया ।

### कुशाग्रबुद्धि

दूसरे स्थलपर इसी प्रकारकी एक कथा और मिल्ती जिससे गुणगण-निलय गणेशकी पितृभक्ति एवं असीम शाग्रबुद्धितान्हा परिचय प्राप्त होता है । वह कथा श्रेपभें इस प्रकार है—

एक यारकी यात है। चन्द्रार्धभ्रमण भगवान् संतर-ने एक यज्ञ करनेका निश्चय किया। उक्त पावन यक्षी उन्हें समस्त देवताओंको निमन्त्रण देना आवस्यक या। उन्होंने यह भार अपने पुत्र कार्तिकेयको दियाः तिनु निश्चित अवधिके भीतर प्रत्येक देवताके समीप जाकर उन्हें आमन्त्रण दे देना सम्भव नहीं था। तब पार्वतीक्षरने यह भार महाकाय गजाननको दिया। व अपने वाहन क्षुद्र मूषकपर सर्वत्र कैसे पहुँचते ! पर उन्होंने उपाय टूँढ़ निकाला, वे विद्या-बुद्ध-वारिधि जो ठहरे।

भीर परम पिता महादेवके पावनतम अङ्गमं समस्त देवता निवास करते हैं। — यह सोचकर उन्होंने सर्वदेवमय पशुपतिकी तीन बार प्रदक्षिणा की और वहीं प्रत्येक देवताको यज्ञमं पधारनेका निमन्त्रण दे दिया। फल्लाः समस्त देवताओं को सर्वछोकमहेश्वर शिवके यज्ञकी सूचना प्राप्त हो गयी और सभी देवता यज्ञमें सम्मिल्ति होनेके लिये ठीक समयपर पहुँच गये।

#### सर्वहितकारी

एक बारकी वात है । मनु-कुलोत्पन्न राजिषिश्रेष्ठ राजा रिपुंजयने अविमुक्त-क्षेत्रमें कठोर तप प्रारम्भ किया । उन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें कर लिया था । उस बीर एवं क्षत्रियधर्मके मूर्तिमान् विश्वह रिपुंजयनरेशके तपश्चरणसे संतुष्ट हो प्रजापित ब्रह्माने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा—'बुद्धिमान् नरेश ! तुम बनों, पर्वतों एवं समुद्रोंसिहत सम्पूर्ण वसुंधराका पालन करो । तुम्हारे धर्मनिष्ठ राज्यसे प्रसन्न होकर देवगण सदा तुम्हें स्वगींय रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे । मैं तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कहाँगा।'

होकस्रष्टाने अत्यन्त स्नेहपूर्वक तपस्वी रिपुंजयसे आगे कहा—''नागराज वासुिक अपनी अनुपम लावण्यवती नाग-कन्या अनङ्गमोहिनी तुम्हें अपित करेंगे । तुम उसे सहधर्मिणी- के रूपमें स्वीकार कर हेना और उसके साथ धर्मपूर्वक धराका शासन करना । 'दिवो दास्यन्ति'—इस ब्युत्पत्तिके अनुसार तुम्हारा नाम 'दिवोदास' होगा ।''

्पितामह ! इस विशाल घरणीपर अनेक नरेश हैं। अत्यन्त विनयपूर्वक रिपुंजयनरेशने विधातासे निवेदन किया—पितर प्रजा-पालनका आदेश मुझे ही क्यों दिया जा रहा है ? 'तुम घर्माचरण-सम्पन्न आदर्श वीर पुरुष हो।'
पितामहने उन्हें प्रेमपूर्वक समझाया—'तुम्हारा राज्य धर्मपर
आभृत होगा; इस कारण तुमपर संतुष्ट होकर देवराज
इन्द्र सुनृष्टि करेंगे; सुनृष्टि होगी तो प्रजा धन-धान्यसे सम्पन्न रहेगी एवं धर्मप्राण प्रजासे देवता, पितर एवं
सम्पूर्ण प्राणी सुन्ती रहेंगे। किसी अन्य धर्मविहीन नरेशके
द्वारा अनानृष्टि आदिके कारण सर्वत्र दु:ख-दारिद्रयका
साम्राज्य फैंळ जायगा।

भारामान्य पितामह ! त्रैलोक्यकी रक्षा करनेमें आप खयं समर्थ हें । रिपुंजयनरेशने विधाताकी स्तृति करते हुए कहा—'किंतु आप कृपापूर्वक मुझे यश प्रदान कर रहे हैं। अतएव आपका आदेश में सहर्ष स्वीकार करता हूँ। पर यदि आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लें तो स्रोतसाह आपके आज्ञा-पालनमें मुझे सुविधा रहेगी।

'राजन् ! तुम्हें जो कहना हो, अवश्य कहो। पम्रोक्सवने तुरंत कहा—'मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छाकी पूर्ति करना चाहता हूँ।

'परमपूज्य पितामह ! यदि मैं घरतीका शासन-सूत्र प्रहण करूँ तो सुर-समुदाय स्वर्गमें ही निवास करें; पृथ्वीपर न आये । राजा रिपुंजयने अपने मनकी बात स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त कर दी—'इस प्रकार मैं घरणीका निष्कण्टक राज्य कर सकूँगा ।

'तथास्तु !' सृष्टिकर्ताने तत्क्षण वचन दिया और वहीं अन्तर्धान हो गये।

भनुष्योंके स्वस्य और मुखी रहनेके लिये आवश्यक है कि देवगण इस पृथ्वीको छोड़कर अमरावती पघारें और वहीं रहें। वे कृपापूर्वक इस धरतीपर न आयें। राजा दिवोदासके आदेशसे दुन्दुभि वजा-वजाकर चतुर्दिक् घोषणा कर दी गयी। 'नागगण भी यहाँ पधारनेका कष्ट न करें। मेरे शासनकालमें सुर-समुदाय स्वर्गमें और मनुष्य धरातलपर सानन्द निर्वाह करें।

भगवान् शंकर मन्दरिगरिके तपसे संतुष्ट थे। इस कारण दृष्टिकर्ताके वचनोंकी रक्षाके लिये वे गिरिराज मन्दरपर चले गये। सम्पूर्ण देवता भी करुणामूर्ति उमापितिके साथ वहीं गये। लक्ष्मीपित श्रीविष्णुने भूमण्डलके समस्त वैष्णव-तीर्थोंका त्याग कर दिया और वे भी अपने प्राणिप्रय महादेवजीके पास मन्दरिगरिपर जा पहुँचे। पृथ्वीसे देवताओं के चले जानेपर परम पराक्रमी राजा दिवोदासने यहाँ निर्द्ध राज्य किया। उन्होंने काशीपुरीको अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक ज्ञासन करने लगे। उनके शासनकालमें प्रजा धन-धान्य एवं सुख-सम्बद्धिसे पूर्ण हो गयी। प्रत्येक दिशामें देश उन्नतिशील था। उनके राज्यमें अपराधका कहीं नाम भी नहीं था। असुर भी मनुष्यके वेषमें राजा दिवोदासकी सेवामें उपस्थित होते एवं उनकी आज्ञाके पालनमें सतत तत्पर रहते थे। धर्मपरायण नरेश दिवोदासके राज्यमें सभी नगर एवं प्राम ईति-अभीतिसे रहित थे। सर्वत्र धर्मकी प्रधानता थी, अधर्मका कहीं नाम भी नहीं था। इस प्रकार राजा दिवोदासको शासन करते अस्सी सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये।

### देवताओंका छिद्रान्वेपण

राजा दिवोदासकी इस व्यवस्थासे कि देवता लोग भूमि छोड़ अपने-अपने स्थानमें जाकर रहें; काशीका बिछोह हो जानेके कारण मगवान् शंकर तथा अन्य देवगण दुःखी ये और राजाका छिद्र इसलिये हुँ हु रहे थे कि इनका शासन समात कर दिया जाय। उक्त धर्मप्राण नरेशका छिद्र हुँ हुनेके लिये देवताओंने वड़ा प्रयत्न किया; किंतु वे सफल न हो सके। इन्द्रादि देवताओंने तपस्वी नरेश दिवोदासका शासन विपल करनेके लिये अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं; किंतु नरेशके तपोबलके राममुख वे सफलमनोरय न हो सके। इसके अनन्तर मगवान् शंकरने मन्दर्गिरिसे चौंसट योगिनियोंको राजाके छिद्रान्वेषणके लिये भेजा। वे योगिनियों काशीमें वार्य मासतक रहकर निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी पुण्यात्मा राजामें कोई छिद्र (दोप) नहीं पा सकीं। राजापर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहीं रह गर्या।

'सप्ताश्ववाहन! तुम यथाशीत्र मङ्गलमयी काशीपुरीमें जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। भगवान वृपध्यजने श्रीसूर्यदेवको बुलाकर कहा—'राजाके धर्मितरोपने जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाइ हो जाय, वैमा करो। किंतु उस राजाका अनादर न करना। क्योंकि वह परम धर्मात्मा एवं तपखी है।

<sup>\*</sup> इतियाँ ये हैं—अनिवृष्टि, अनावृष्टि, चूनो, विद्विमां और पश्चियोदारा फसलका खाया जाना, अन्य नरपालका आक्रायक संकामक रोग, कल्क और प्रवास ।

ाग्रतोष शिवकी आज्ञा शिरोषार्यं करके सूर्यदेव मि काशीपुरीमें राये । वहाँ वाहर-मीतर विचरते उन्होंने राजामें तिनक भी धर्मका व्यतिक्रम नहीं । भगवान् सूर्यने कमी, कहीं, किसी मनुष्यमें भी छिद्र नहीं देखा । इस प्रकार तिमिरापि लोकचशु व वारह स्पोमें व्यक्त होकर मिहमामयी काशीपुरीमें हो गये । इनके नाम कमशः इस प्रकार हैं— र्क, उत्तरार्क, साम्यादित्य, द्रौपदादित्य, मयूखादित्य, लक्कादित्य, अङ्णादित्य, वृद्धादित्य, केशचादित्य, लक्कादित्य, गङ्कादित्य और यमादित्य।

'कमलोद्भव! मैंने काशीका समाचार जाननेके लिये हे योगिनियोंको और फिर सूर्यदेवको मेजाः पर वे तिक नहीं छैटे। काशीको अत्यन्त प्रिय समझनेवाले वान् कर्पूरगौरने ब्रह्माजीसे कहा—अतः अव आप ह्ये। आपका मङ्गल हो।

भगवान् पार्वतीवल्लभके आदेशानुसार लोकपितामह इ ब्राह्मणके वेषमें काशी पहुँचे तो उस मनोहर पुरीका र्शन कर उनका हृदय हपोल्लाससे भर गया । युद्ध ह्मणरूपधारी ब्रह्मा राजा दिवोदासके समीप पहुँचे । राजाने उनके चरणोंमें प्रणाम कर प्रत्येक रीतिसे उनकी पूजा ही और उनके शुभागमनका कारण पूछा ।

पाजन् ! इस समय में यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ । ब्रह्माने राजा दिवोदासके धर्मपूर्ण शासन एवं काशीकी महिमाका गान करते हुए कहा—'और इस कार्यमें तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ । भ

्यशेच्छु श्रेष्ठ ब्राह्मण ! में आपका दास हूँ । धर्ममूर्ति दिनोदासने विनयपूर्वक निवेदन किया—'आप मेरे कोषागारसे समस्त यज्ञ-सामप्रियोंको हे जायँ और एकामिक्च दोकर यङ करें ।

वर्मपरायण राजा दिवोदासके श्रद्धा-मिक्तपूर्ण विनीत उत्तरसे लोकलाय अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने दिवोदासकी सहायतासे यह सामग्रियोंका संग्रह करके दस अश्वमेघ नामक सहायशोंद्वारा भगवान्का यजन किया और तमीसे वाराणसीमें महायशोंद्वारा भगवान्का यजन किया और तमीसे वाराणसीमें मङ्गङदायक 'रुद्धसरोवरं नामक तीर्थ इहास्थमेघके नामसे प्रख्यात हुआ। तदनन्तर पुण्यसल्ला गङ्गाके पधारनेपर वह तीर्थ और अधिक पुण्यजनक हो गया। तदावों वहाँ तीर्थ और अधिक पुण्यजनक हो गया। तदावों वहाँ द्याश्रमेषेश्वर लिक्नको स्थापना कर स्थित हो गये। चतुर्मुख

ब्रह्मा धर्मोनुरागी राजा दियोदासमें कोई छिद्र नहीं पा सके फिर वे भगवान शंकरके समीप जाकर नशा करते । उन्होंने उक्त क्षेत्रका प्रभाव समझकर वहीं ब्रह्मेशनरिक्त ही स्थापना की और भगवान विश्वनाथका ध्यान करने हुए परम-पावनी काशीपुरीमें हो रह गरे।

## मङ्गलमूर्ति उयोतिपी वने

इसके अनन्तर आश्रतोपकी आजा प्राप्तरर महल्मूरिं गणेशजी मन्दर्गिरिसे काशीपुरीके लिये मांखत हुए । श्रीगणेशजीने काशीमें प्रविष्ट होते समय बुद आक्षणका वेव धारण कर लिया। वे बुद क्योतिर्पाके रूपमें अचिमुक्त-क्षेत्रके निवासिर्योके घरोमें जा-जाकर उन्हें प्रमन्न करते। बुद्ध क्योतिषीके वेपमें श्रीगणेशजीकी वाणी अस्यन्त मधुर भी। उनके प्रत्येक यचन सस्य सिद्ध होते थे। इस प्रकार कुछ ही समयमें उनकी सर्वत्र स्थाति कैट गयी। स्थातिप्राप्त बुद्ध क्योतिषी राजाके अन्तः पुरमें बुल्ये गये। स्थातिप्राप्त बुद्ध क्योतिषी राजाके अन्तः पुरमें बुल्ये गये। स्थातिप्राप्त वयोवृद्ध क्योतिषीने सर्वथा सरमका प्रत्यक्ष द्रष्टाकी तरह उत्तर द्विया। इस प्रकार वे सभी स्त्रियोके विश्वास-भाजन ही नहीं, श्रद्धाके केन्द्र भी हो गये।

'राजन् ! एक अद्भुत विद्वान् एवं वेदोंकी मृर्तिमान् निधि बृद्ध ब्राह्मण-क्योतिषी पधारे हैं। एक दिन राजा दिवोदासकी पत्नी छीळावतीने अपने पतिसे निवेदन क्रिया— 'वे सहुणसम्पन्न, अत्यन्त बुद्धिमान् ब्राह्मण सुवत्ता हैं। आप भी उनका दर्शन कीजिये।

दूसरे दिन धर्मात्मा नरेश दिनोदासने उक्त परम गुण्ड वृद्ध ज्योतिषीको अत्यन्त आदरपूर्वक बुक्वाया। राजाने वृद्ध ब्राह्मणवेषधारी पार्वतीनन्दनका यथावत् सन्दार किया।

'मेरी इष्टिमें आप तत्त्वज्ञान-सम्मन श्रेष्ठ हिन है।
एकान्तमें राजा दिवोदासने अत्यन्त विनयपूर्वक इस मासणज्योतिषिधे निवेदन किया—'इस समय मेरा मन जागतिक
पदार्थी एवं सभी कर्मोंसे विरक्त हो रहा है। अतएव आप
मलीमाँति विचारकर मेरे ग्रुम मविष्यका वर्णन कीजिये।

व्यर्ममूर्ति नरेश ! आजके अठारहवें दिन उत्तर दिशाले एक तेजाली ब्राह्मण प्यारेंगे । वृद्ध ज्योतिषीने राजाक्षे कहा—व्यदि तुम श्रद्धापूर्वक उनके प्रार्थना करोते तो वे निश्चय ही तुम्हें अपदेश देंगे। तुम यदि उनकी प्रत्येक आशाका पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सभी मनोरंश सिद्ध हो जायेंगे p

राजा दियोदासने अस्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिपीजीकी अद्धा-मिक्तपूर्वक पूजा की । ज्योतिपी महाराज धर्मातमा नरेशकी अनुमति लेकर अपने आध्रमपर पहुँचे । इस प्रकार दुविराशित, गुभगुण-सदन गणेशजीने सम्पूर्ण काशोनगरीको अपने वशमें कर लिया । दियोदासके राज्य-पद-प्रहणके पूर्व काशीमें गणेशजीके जो-जो स्थान थे, उन-उन स्थानीको गणेशजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोमित किया ।

पर्मात्मा नरेश दिवोदाससे दूर रहकर भी गणेशजीने उनके चित्तको राज्यकी ओरसे चिरक्त कर दिया। फिर अठारहवें दिन श्रीरोद्धिशायी श्रीविष्णुने परम तेजस्वी ब्राह्मणके बेपमें प्यारकर दिवोदासको सदुपदेश दिया। श्रीविष्णुके आदेशसे राजा दिवोदासने अत्यन्त श्रद्धा-मिक्त-पूर्वक दिवोदासेश्वरलिङ्गकी स्थापना कर उसकी सविधि पूजा की। राजा दिवोदासने शृह्याणि विश्वनाथके अनुमहसे सशरीर शिवधामकी परम शुम यात्रा की।

### (ङ)---महाभारतमें

### महाभारत-छेखन

'इस महान् पुण्यमय ग्रन्थका अध्ययन शिष्योंको किस कार कराऊँ १ पञ्चम वेद महाभारतकी रचना कर राशरनन्दन ब्रह्मर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन विचार करने लगे—'इस स्थरनका प्रचार कैसे हो ११

सत्यवतीनन्दन भगवान् ब्यासका विचार जानकर उनकी सन्तता एवं लोककल्याणकी दृष्टिसे स्वयं चतुरानन उनके अभगर उपस्थित हुए ।

सहसा वेदगर्म ब्रह्माके दर्शन कर महर्षि व्यास अत्यक्त कित हो गये | उन्होंने अञ्जलि बाँच प्रीतिपूर्वक विधाताके रणोंमें प्रणास कर उन्हें बैठनेके लिये पवित्र आसन दिया । क्रोकखलाकी ओर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो रे । महर्षि व्यास मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे ।

स्रष्टाकी आज्ञासे निप्रहानुप्रहसमर्थ व्यासजी उनके मुख दूसरे आसनपर बैठ गये। फिर अस्यन्त विनयपूर्वक होने निवेदन किया—

कृतं सथेदं भगवन् काव्यं परमप्जितम् ॥ ब्रह्मन् वेदरहस्यं च यज्ञान्यत् स्थापितं मया । साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विकारिकया ॥

### शिवा-शिवका पुनः काशी-आगमन

इसके अनन्तर भगवान् शंकर अपनी घर्मपत्नी पार्वतीके षाथ काशी पघारे। उस समय मगवान् शिवने गणेशजीकी वड़ी प्रशंसा की। उन्होंने हर्पोतिरेक्से कहा-

यद्हं प्राप्तवानिस पुरी वाराणली ग्रुभाम्।

मयाप्यतीय दुष्पाप्यां स प्रसादोऽस्य वै विश्वोः॥

यद्हुष्प्रसाध्यं हि पितुरपि त्रिजगतीतके।

तस्मूनुना सुसाध्यं स्वाद्त्र दृष्टान्तता मिष्य॥

पुत्रवानहमेवास्मि यञ्च मे चिरचिन्तितम्।

स्वपोरपेण क्रतवानिभक्षापं करस्थितम॥

(स्कन्द० काशी० ५७। १२, १३, १५

'यह वाराणसीपुरी मेरे लिये भी दुष्पाप्य है। इसन् जो मैंने प्राप्त किया है, वह इस बच्चेका प्रसाद है। त्रिलोक जो काम पिताके लिये भी दु:साध्य होता है, उसे पुत्र सिद्ध क देता है, इसका दृष्टान्त मुझपर ही घटित हो रहा है। है ही पुत्रवान् हूँ; क्योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अमिलाना भी उसको इसने अपने पौरुषते करिस्तत बना दिया।

यञ्चापि सर्वमं वस्तु तच्चेंव प्रतिपादितम्। परं न छेखकः फश्चिदेतस्य सुधि विचते॥ (महा०, आदि० १ । ६१-६२, ७०)

'भगवन्! मैंने यह सम्पूर्ण लोकोंसे अत्यन्त पूजित एक महाकाव्यकी रचना की है। ब्रह्मन्! मैंने इस महाकाव्यमें सम्पूर्ण वेदोंका गुद्धातम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रोंका सार-सार संकळित करके रख दिया है। केवल वेदोंका ही नहीं, उनके अङ्ग एवं उपनिषदोंका भी इसमें विस्तारि निरूपण किया है। "और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सबका इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंद्व मुक्ते इस बातकी चिन्ता है कि प्रच्वीपर इस प्रत्यकी लिख सके, ऐसा कोई नहीं है।'

होकपितामहने महर्षि व्यासविराचित महाकाव्यकी प्रशंसा करते हुए कहा---'सुनिवर ! अपने इस नाव्यको हिस्तवानेके हिस्ये तुम गणेदाजीका समरण करो ।

'फाष्यस हेस्तनार्थाय गणेशः सार्यतां सुने।' (गहा०, आदि० १। ७४)

लोकसाथ अग्न-भद्भके लिये प्रस्थित हुए । तद्यत्वर सत्यवतीमन्दन व्यावने सिक्तिसदन एकटन गणधानिक करण किया । स्मरण करते ही भक्तवाञ्छाकल्पतर श्रीगणेशजी महाराज व्यासजीके सम्मुख उपिखत हो गये । महर्पि व्यासने अत्यन्त आदर और प्रेमपूर्वक उनका अभिनन्दन किया । फिर पार्वतीनन्दन श्रीगणेशजीके बैठनेपर उन्होंने उनसे अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन किया-

लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक । मयेव प्रोच्यमानस्य सनसा किंदितस्य च ॥ (महा०, आदि० १। ७७)

भागनायक ! आप मेरेद्वारा निर्मित इस महाभारत-ग्रन्थके लेखक बन जाइये; मैं इसे बोलकर लिखाता जाऊँगा । मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है।

श्रीगणेशजीने इसे लिखना स्वीकार कर लिया और उनके अनुग्रह-

मत लिखियेगा । व्यासजीने कहा-

# (च)—गणेशपुराणमें

ब्रह्माद्वारा गणेश-पूजा

गणेशपुराणके उपत्सना-खण्डमें आता है कि एक बार चतुर्मुख ब्रह्माके मनमें सृष्टिकर्तापनका अभिमान हो गया । इससे उनके सम्मुख इतनी आपदाएँ उपस्थित हुईं कि वे किंकर्त्तव्यविमूढ हो गये । अन्ततः उन्होंने एकदन्तधारी गणेशकी आराधना की । विधाताके तपसे संतुष्ट होकर दौर्भाग्यनाञ्चन महामना गणेश उनके सम्मुख उपस्थित हुए। चतुराननने सृष्टिके आदिप्रवर्तक, परम तेजस्वी, सिन्दूरा-रण गजकर्णकी भक्तिपूर्ण स्तुति की। सुरायजने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान किया । मूधकारोही गणेशके उस वरके प्रभावसे पद्मयोनिने पुनः सृष्टि-रचना प्रारम्भ की।

## विष्णुकी गणेशोपासना

वेदगर्भ ब्रह्मा जब जगत्की सृष्टिमें तल्लीन थे, तब धीरोदिषशायी विष्णुके कानोंसे मधु और कैटभ-नामक दो शर-वीर असुर उत्पन्न हुए। उन प्रबळ पराकमी असरोके उपद्रवींधे ऋषि-गुनि एवं देनगण अत्यन्त ब्याकुड हो गये। विधाताने न्याकुळ होकर योगमायासे प्रार्थना की। योगमायाकी प्रेरणासे लक्ष्मीपति विष्णुकी निद्रा भञ्ज हुई ।

मधु-कैटभके उपदवको शान्त करनेके लिये अद्भत किरीट-कुण्डल एवं शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी, नवधनस्यामवपु विष्णुने शङ्कध्यनि की । पाञ्चजन्यकी भयानक ध्वनिसे नैहोक्य कॉप उठा। वीरवर मधु और कैटम एक साथ ही मायापति विष्णुपर दूट पड़े । पाँच सहस्र वर्षोतक सुरत्राता विष्णु उन दोनों असुरोंसे युद्ध करते रहे, पर उन्हें पराजित न कर सके ।

महर्षि व्यासकी वात सुनकर बुद्धिराशि श्रीगणेशजीने उत्तर दिया—'व्याराजी! यदि लिखते समय क्षणभरके लिये भी भेरी लेखनो न रुके तो मैं इस ग्रन्थका लेखक वन सकता हूँ।

....यदि मे लेखनी क्षणम्। लिखतो नावतिप्ठेत तदा स्यां लेखको ग्रहम्॥ ( महा०, आदि० १। ७८) 'आप किसी भी प्रसङ्गको विना समझे एक अक्षर भी

'తు,—कहकर बुद्धिराशि, ग्रुगगुण-सदन अदणवर्ण से महाभारत-जैसा लोकपायन ग्रन्थ-रत्न जगत्को प्राप्त हुआ।

तव श्रीविष्णुने संगीतज्ञ गन्धर्वका अत्यन्त सुन्दर रूप धारण कर लिया और दूसरे वनमें जाकर वीणाकी मधुर तान छेड़ दी तथा लोकोत्तर श्रुतिमधुर गीत गाने लगे। भगवान् लक्ष्मीपतिका वह गीत सुनकर मृग, पशु-पक्षी, देव-गन्पर्य और राक्षस--सभी मुग्ध हो गये । श्लीराब्धिशायीका वह भुवनमोहन आलाप कैलासमें बार-बार सुनायी देने लगा। उस संगीतसे मुदित होकर भगवान् चन्द्रशेखरने उक्त गायकको बुला लानेके लिये भेजा।

निकुम्भ और पुष्पदन्त उक्त खर-लहरीके सहारे गम्धर्व-वेषधारी विष्णुके समीप पहुँचे और उन्होंने उनसे सदाशिवके समीप चलनेका अनुरोध किया। श्रीविष्णु प्रसन्नतापूर्वक कैलासके लिये प्रस्थित हुए। कैलासमें पहुँचकर गन्धवने प्रणतार्तिविनाशन कर्पूरगौरके चरण-कमलोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । भगवान् पार्वतीकान्तने अघोक्षजको अपने कर-कमलों े उठाकर इदयशे बगा बिया और फिर उन्हें सुन्दर आसनपर बैठाकर उनकी पूजा की । शेषशायीने अत्यन्त मुदित होकर देवाधिदेव महादेवले कहा—'आज वर्म-काम-अर्थ-भोक्ष प्रदान करनेवाले परम प्रभुका दर्शन कर मैं धन्य हो गया ।

फिर जनसुखदायक विष्णुने जब वीणाके तारोंका स्पर्ध किया तो उसकी मञ्जर ध्वनिसे वृपभव्वज, माता पार्वती, गजमुख, स्वामिकार्तिक और सभी देवता मुग्ध हो गये। आनन्द्रशन विष्णुके गीत सुनकर पार्वतीयख्यम आत्मविभीर हो गये । उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर शङ्क-चक्र-गदा-प्रा-

घारी नत्यधनसुन्दर श्रीहरिको अपने हृदयसे लगा लिया। परमसंतुष्ट महादेवने कहा—प्ञापने मुझे प्रसन्न कर लिया है। आप क्या चाहते हैं १०

'श्राप भयु-केंट्रभके वधका उपाय बताइये । मयु-केंट्रभ असुरद्वयकी उत्पत्ति, उनके उपद्रव एवं उनके साथ अपने मुद्धका कृतान्त निरतारपूर्वक बताते हुए विष्णुने शिवसे निवेदन किया—'में उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ।'

'आपने मधु-हैंटमसे युद्ध करनेके पूर्व विनायककी पूजा नहीं की, इसी कारण शक्तिहीन रहे और क्लेश सहना पड़ा। पार्वतीपतिने श्रीहरिसे कहा—'आप गणेशकी अर्चना कर उन पराक्रमी असुरोंसे युद्ध करने जाइये। वे असुरोंको अपनी मायासे मोहित कर आपके वशमें कर देंगे। फिर मेरे प्रसादसे आप निश्चय हो उन दुष्टोंका संहार करेंगे। १%

श्रीहरिके पृछनेपर आश्चतोपने उन्हें गणेशका सर्वसिद्धि-प्रद महामन्त्र प्रदान किया । तब श्रीविष्णुने अत्यन्त प्रसन्न होक्तर देवेश शिवके चरणोंमें प्रणाम किया और प्रख्यात सिद्धक्षेत्रमें पहुँचे ।

वहाँ क्षीरोदिधिशायीने स्नानादिसे निवृत्त होकर मङ्गळ-मूर्ति पाशाङ्कुशधारी श्रीगणेशका ध्यान कर नाना प्रकारके मनोमय द्रव्योद्वारा षोडशोपचारसे उनका पूजन किया। फिर संयतेन्द्रिय होकर उन्नतानन आदिदेवका ध्यान करते हुए वे उनके महामन्त्रका जप करने छगे।

इस प्रकार लोकपालक विष्णुके सौ वर्षोतक कठोर आराधना करनेपर करिकलमानन प्रसन्न हो गये। फिर कोटि सूर्याग्न-तुल्य परम तेजस्वी इच्छाशक्तिधर गणेशने श्रीविष्णुके सम्मुख प्रकट होकर कहा—मी तुम्हारे तपसे संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ चाहते हो, माँग लो। मैं सब कुछ दूँगा। यदि तुमने पहले ही मेरी पूजा की होती तो निश्चय ही तुम्हारी विजय हो गयी होती। ग

अं गणेशं पूजियत्वेव प्रज युद्धाय मारिष । स च तो माययाऽऽमोद्ध वशतां प्रापियव्यति ॥ मत्प्रसादेन दुष्टौ तौ विषय्यति न संशयः । (गणेशपु०१।१७।३७-३७६)

×
 प्राचस्य त्वं वरान् मत्तो यांस्वं कामयसे €रे ॥
 प्राचस्य त्वं वरान् मत्तो यांस्वं कामयसे €रे ॥

'मधु-कैटभसे युद्ध करते-करते थककर मैं आपक आया हूँ। श्रीहरिने सर्वसंहारकर्ता गणेशकी स्तुति व कर्णमलोद्भूत मधु-कैटभकी दुष्टता एवं अपने युद बताकर उनसे प्रार्थना की—'अब जिस प्रकार उनका बही कीजिये। मैं मधु-कैटभका वध कर यश प्रार चाहता हूँ। इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुर्लभ प्रदान करें।

'तुमने जो कुछ कहा है, वह सब कुछ तुम्हें ि प्राप्त होगा । कर्मोकर्मफलपद आदिदेवने श्रीविष्णुसे 'तुम यश, वल एवं महान् कीर्ति प्राप्त करोगे उ विच्न नहीं होगा ।'

यद्यसे प्रार्थितो विष्णो तत्तत्ते भविता ध्रुवम यज्ञो बलं परा कीर्तिरविष्नश्च भविष्यति (गणेशपु०१।१८।१

इतना कहकर सिन्दूरप्रिय अन्तर्घान हो गये।

श्रीहरिने मधु-कैटमसे युद्ध किया और वे दोनं मारे गये। फिर श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर सिद्धक्षेत्रमें विन अद्भुत मन्दिर वनवाया और वहाँ सिद्धिविनायककी स्थापित की। उसक्षेत्रमें सर्वप्रथम श्रीहरिने सिद्धि प्राप्त कारण उस पवित्र स्थलका नाम 'सिद्धक्षेत्र' प्रख्यात

इसी प्रकार कामारि शिवने भी सर्वद्रष्टा उपासना की थी। यह कथा अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रक

## गृत्समदकी गणेशोपासना

वाचक्नवि मुनिकी पत्नी मुकुन्दाने कुषित होन पुत्र यत्समदको शाप दे दिया—'तुझे भयानक पुर वह अत्यन्त शक्तिसम्पन्न भयंकर दैत्य होगा । आचरणसे त्रैलोक्य काँप उठेगा।'

खिनमन ग्रत्समद अत्यन्त रमणीय पु पहुँचे । वहाँ वीतराम वयोवृद्ध ऋषि रहते वे और वहाँ सुविधानुसार प्राप्त वे । ऋषियोंकी आज ग्रसमद वहीं रहने लगे ।

गृत्समदने ज्ञान-गुन-अयन, औदार्यनिधि हि

दीनवत्सल गणनाथका ध्यान करने लगे । अत्यन्त संयतेन्द्रिय ग्रत्समदने प्रथमेश्वर गणेशका जप करते हुए केवल वायुके आधारपर एक सहस्र दिव्य वर्षतक घोर तपश्चरण किया । तदनन्तर उन्होंने एक जीर्ण पत्ता खाकर पंद्रह हजार वर्षतक कठोर तपस्या की ।

जैसे गाय अपने वछड़ेका रॅभाना सुनकर दौड़ती चली आती है, उसी प्रकार गृत्समदके अत्यन्त कठोर तपसे संतुष्ट होकर अनुग्रहमूर्ति गणेशजी अत्यन्त शीघ्रतासे उनके समीप पहुँचे । उस समय उनका तेज सहस्रों सूर्योंके समान थाः जिससे वे सम्पूर्ण विश्वको उद्भासित कर रहे थे। तालपत्रके समान उनके कान हिल रहे थे। वे विशाल गजराजकी-सी लीला कर रहे थे और आकर्षक क्रीड़ामें सानन्द आसक्त थे। उनके मस्तकपर चन्द्रमा शोभायमान था, गलेमें विशाल कमल-माला सुशोभित थी। उनके एक हाथमें सनाल कमल था और वे सिंहपर आरूढ़ थे। उनके दस भुजाएँ थीं। वे सर्पका यज्ञोपवीत घारण किये हुए थे। उनके विम्रह्पर केसर, अगर, कस्तूरी और ग्रुम्न चन्दनका लेप था। उन जगत्कारण प्रभुकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थीं । उनका स्वरूप अनिर्देश्य था और वे लीलासे ही गुनि ( गृत्समद ) के सम्मुख प्रकट हो गये । बुद्धिसिन्धु गणनाथने अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्तरसे कहा--- 'तुम्हारे कठोर तपसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो; मैं उसे पूर्ण करूँगा।

'सर्वशक्तिसम्पन्न प्रभो ! आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति दीजिये और यथार्थ ज्ञान प्रदान कीजिये । गृतसमदने भयापद गजदन्तके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर करबद्ध याचना की— 'धार्वकल्याणकारी मङ्गलमय प्रभो ! यह 'पुष्पकवन' गणेशपुरके नामसे प्रक्यात हो और आप यहाँ रहकर भक्तोंकी वाञ्छा पूर्ण करते रहें ।''

'तुम मेरे नैष्ठिक भक्त होओंगे और तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी। भक्तवस्सल वरदमूर्तिने वर प्रदान करते हुए कहा—'तुम्हें त्रेलोक्यविख्यात अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रकी प्राप्ति होगी। उसे केवल कालकाल शिव ही पराजित कर सकेंगे। वृत्तयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुगमें इस क्षेत्रके नाम अभशः पुष्पक, मणिपुर, मानक और भद्रक होंगे। यहाँ स्नान दानसे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी।

यों कहकर सर्पयञ्चोपवीतधारी गजानन अन्तर्धान

गृत्समद्मुनिने अत्यन्त हर्पित होकर वहाँ एक मुन्दर मन्दिरका निर्माण करवाया और उसमें अपने आराध्य प्रथमेश्वर गजमुखकी प्रतिमा स्थापित की । उसका नाम 'वरद् प्रसिद्ध हुआ।

ब्राह्मणों एवं ऋषियोंसे सम्मानित ग्रत्समद्मुनि अपने आराध्यके ही ध्यान, पूजन एवं भजन-स्मरणमें अपना समय ब्यतीत करने छगे। एक दिनकी वात है, उनके सम्मुख एक अत्यन्त तेजस्वी वस्त्राछंकारभूपित वाछक प्रकट हुआ।

### त्रिपुरकी गणेशोपासना

आश्चर्यचिकत मुनिके प्रश्न करनेपर उस बालकने कहा—'मैं आपका पुत्र हूँ। आपकी छींकसे मेरी उत्पत्ति हुई है। आप कृपापूर्वक मेरा कुछ दिन पाटन करें। मैं अपने पौरुषसे इन्द्रादि देवताओं सहित नैलोक्यपर विजय प्राप्त करूँगा।

उस तेजस्वी बालककी वाणींसे भयभीत मुनिने उसे अपने इष्टदेनकी उपासना करनेकी प्रेरणा दी। देवनाता गणेशका मन्त्र भी उन्होंने उसे बता दिया।

पिताकी प्रेरणासे वह वालक एकान्त शान्त वनमें चला गया और वहाँ वह एक अँगूठेपर खड़े होकर अज, अनादि और अनन्त विनायकका ध्यान करते हुए उनके मन्त्रका जप करने लगा। इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर तप करते हुए पंद्रह सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये।

भक्तवत्सल गजमुख प्रसन्न हुए । दयाधाम एकदन्तने तपस्ती बालकके सम्मुख प्रकट होकर भयानक शब्द किया।

मुनिपुत्रने देखा—सम्मुख नाना प्रकारके वस्त्राभरणींसे अलंकृतः, चतुर्भुज महाकाय इष्टदेव खड़े हैं। उनके कर-कमर्लीमें परग्रु, कमलमाला एवं गोदक मुशोभित है—

चतुर्भुजं महाकायं नानामूबाविसूबितम्॥ । । परश्चं कमलं माकां मोदकाम् विश्वतं करैः। । । (गणेशपु०१। ३८। २५-२६)

प्रभो ! आपके अपरिमित तेजसे में भवभीत हो रहा हूँ । आप ऋपापूर्वक प्रसन्न होकर भेरी कामना-पूर्ति कीजिथे।। चरणोंमें प्रणाम कर मुनिएकने डरते हुए सर्वव्यापी। सर्वात्मा, समस्त जीव-जगत्के स्वाभी गजाननसे प्रार्थना की ।

ंमें तुम्हारी तपस्यांसे संतुष्ट हूँ । तुम इन्छित वर माँगो ।> सिन्दूराङ्गने अपना तेज समेटकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा । भी यालक हूँ। स्तुति करना नहीं जानता । ग्रत्समद्के पुत्रने इन्छाशक्तिघर गणपतिसे वरकी याचना की—''आप प्रसन्न होकर बैलोक्यको आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझे प्रदान कीजिये। देव, दानव, गन्धर्व, मनुष्य, राध्यस और सर्पादिकोंको में अपने चशमें कर छूँ। इन्द्रादि लोकपाल सदा मेरी सेवा करें और मेरी इन्छित सभी वस्तुएँ मुझे प्राप्त होती रहें। इस जीवनमें सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग कर में मृत्युके समय मोक्ष प्राप्त कर छूँ। मेरी यह तपोभूमि पवित्र भागोशपुराके नामसे प्रसिद्ध हो।''

'तुम सतत निर्मय एवं त्रैलोक्यविजयी होओंगे।' रक्ताम्नरधर गजदन्तने वर प्रदान करते हुए कहा—''लौह, रजत एवं स्वर्णके तीन नगर मैं तुम्हें देता हूँ। मगवान् शृल्पाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा। तुम्हारा नाम 'त्रिपुर' होगा। जब भूतभावन महादेव अपने एक ही शरसे इन तीनों पुरोंको ध्वस्त करेंगे, तब तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी। मेरी कृपासे तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी।

ऐसा कहकर मूपकारोही अन्तर्धान हो गये। त्रिपुरासुरकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। उसने वहाँ मूपकष्वजका अत्यन्त भव्य मन्दिर बनवाया और फिर आदिदेव गणेशकी प्रतिमा स्थापित कर उसकी श्रद्धा और विधिपूर्वक घोडशोपचारसे पूजा की। उसने गद्भद कण्ठसे धन-धान्यपित सिद्धि-सदनकी स्तुति कर उनके चरणोंमें दण्डकी माँति लोटकर बार-बार प्रणाम किया। फिर उसने गजमुखसे क्षमा-याचना कर ब्राह्मणोंको दान दिया। तदनन्तर वह बैलोक्य-विजयके लिये निकल पड़ा।

वरप्राप्त महान् त्रिपुरके सम्मुख पृथ्वी, स्वर्ग और पातालके देव, दनुज और नाग आदि शूर-वीर नहीं टिक सके। सभी पराजित हुए। अमरावतीपर त्रिपुरका अधिकार हो गया। देव-समुदाय प्राण-भयसे यत्र-तत्र पलायित हुआ। ग्रत्समदके पुत्र त्रिपुरके भयसे चतुर्मुख नाभि-कमलमें प्रविष्ट हो गये। लक्ष्मीपति क्षीराब्धिके लिये प्रस्थित हुए। अत्यन्त शक्तिशाली त्रिपुरने अपने पुत्र चण्डको वैकुण्टका और प्रचण्डको ब्रह्मलोकका अधिकार प्रदान किया।

इसके अनन्तर अत्यन्त उद्धत त्रिपुर युद्धकी कामनासे कैलास पहुँचा। उसने कैलासको झकझोर दिया। यरदमूर्ति गणेशके वरसे त्रिपुरकी शक्तिका अनुमान करके पार्वतीवल्लभने उसके सम्मुख जाकर कहा—'भैं संद्रष्ट हूँ) वर माँगो। 'यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कैलास मुझे देकर स्वयं मन्दरगिरिपर चले जाया। यही उसने निस्मंकोच माँगा।

मदमत्त असुरसे यचनेके लिये देवाधिदेव महादेवने कैलास छोड़ दिया और मन्दरगिरिके लिये प्रस्थित हुए।

अमित शक्ति-सम्पन्न त्रिपुरते परम विरक्त तपस्वी ऋपि-मुनियोंको बंदी वनाकर उनके शान्ति-निकेतन आश्रमोंको ध्वरत कर डाला । इतना ही नहीं, उसके भयसे यशादि कर्म एवं श्रुतियोंका उद्वोप शान्त हो गया । त्रैलोक्यमें सर्वत्र असुरताका साम्राज्य व्याप्त था ।

### देवताओंद्वारा गणेजाराधन

स्वर्गसे निर्वासित गिरि-कन्दराओं में छिपे देवगण चिन्तित एवं दुःखी थे। 'असुर कैसे पराजित हीं ?)—यही सोचा करते; किंतु वे सर्वथा असहाय एवं निरुपाय थे। उनकी इदि काम नहीं कर रही थी।

एक दिन उनके समीप ब्रह्मपुत्र देशिंप नारद पहुँचे। उन्होंने सुरोंको बताया— 'त्रिपुरकी अजेयताका मुख्य हेतु सर्वसमर्थ विनायकका वर है। आपलोग भी उन आदिदेश सिन्दूरपूर-परिपूरिताङ्क गजमुखको संतुष्ट कर हैं, तब उस अमुरका अध हो सकेगा।

देवर्षिने देवताओंको सर्वव्यापी गणेशका मन्त्र नताया और वे अपनी वीणापर हरि-गुण-गान करते हुए प्रस्थित हुए ।

देव-समुदाय आदिदेव गणेशकी तुष्टिके लिये उनकी आराधनामें प्रवृत्त हुआ । सुरोंकी निष्ठा देखकर करणामय गजानन उनके सम्मुख उपिक्षत हुए । देवताओंने हर्पातिरेकसे करि-कलमाननके चरण-कमलींमें प्रणाम किया और फिर वे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे —

नसी नमस्ते परमार्थं रूप नसी नमस्तेऽखिलकारणाय।
नमी नमस्तेऽखिलकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिनेऽपि॥
नमी नमी भूतमयाय तेऽस्तु नमी नमी भूतकृते सुरेश।
नमी नमा सर्वेधियां प्रवेश्व नमी नमी विश्वलयोद्भवाय॥
नमी नमी विश्वभृतेऽखिलेश नमी नमा कारणकारणाय।
नमी नमी वेद्विदासदृष्य नमी नमा सर्ववराष्ट्राय॥
नमी नमी वागविचारभूत नमी नमी विव्निवराणाय।
नमी नमीऽभक्तमनोर्थंश नमी नमी मक्तमनोर्थंश।
नमी नमी भक्तमनोर्थंश नमी नमी विश्वविधानदृक्ष।
नमी नमी देदविनादाहेली नमी नमा संकटनाशकाय॥

मः फार्किकोत्तसाय नमो नमो ज्ञानस्याय तेऽस्तु ।
नमोऽज्ञानिवनाशनाय नमो नमो भक्तविभूतिदाय ॥
नमोऽभक्तविभूतिहन्त्रे नमो नमो भक्तविभोचनाय ।
नमोऽभक्तविबन्धनाय नमो नमस्ते प्रविभक्तमूतें ॥
नमस्तव्वविवोधकाय नमो नमस्तव्वविद्वत्तमाय ।
नमस्तेऽखिङकर्मसाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायकाय ॥
(गणेशपु० १ । ४० । ४२-४९)

है परमार्थस्वरूप ! आपको नमस्कार है, नमस्कार आप सबके कारण हैं; आपको नमस्कार है। जार है। आप सबके कर्ता हैं; आपको नमस्कार है। सब इन्द्रियोंमें निवास करते हैं; आपको नमस्कार है। समस्ता प्राणिमय हैं, आपको नमस्कार है। समस्ता प्राणिमय हैं, आपको नमस्कार है, कार है। सुरेश ! आप भृत-सृष्टिके कर्ता ( और संहारक ) गएको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त बुद्धियोंके रूप हैं, संसारकी उत्पत्ति और छय करनेवाले हैं; को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अखिलेश ! आप को पालक हैं, कारणोंके भी कारण हैं; आपको कार है, नमस्कार है। आप वेदजोंके लिये भी अदृश्य आपको नमस्कार है। आप वेदजोंके लिये भी अदृश्य आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप सबको वर । ले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबको वर । ले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबको वर । ले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबको वर । ले हैं

किया जा सकताः आपको नमस्कार है, नमस्कार आप विद्नोंका निवारण करते हैं। आपको नमस्कार है, कार है। आप अमक्तके मनोरथको नष्ट करनेवाले हैं: को नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तोंके मनोरथीं-जाननेवाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। । भक्तोंके मनोरथोंके स्वामी हैं ( उनके मनोरथोंको सिद्ध नेवाले हैं ); आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प विश्वकी सृष्टि करनेमें कुशल हैं; आपको नमस्कार है, स्कार है। आप दैत्योंके विनाशके कारण हैं। आपको ास्कार है, नमस्कार है। आप संकटोंको नष्ट करनेवाले हैं: पको नमस्कार है, नमस्कार है। आप करणा करनेवालों में क्षिष्ठ हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपका रूप ज्ञानमय है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। ाप अशानको नष्ट करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है, मस्कार है। आप भक्तींको ऐक्वर्य प्रदान करते हैं। आपको मस्तार है, नमस्तार है। आप अभक्तींका ऐखर्य नष्ट रनेवाले हैं। आपको नमत्कार है। नमस्कार है। आप

मक्तींको मुक्ति देनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप अमक्तींको बन्धनमें डालनेवाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप पृथक्षपृथक मूर्तिन व्यात हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप तत्त्वन्योध करानेवाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप तत्त्वनोंमें धर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त कर्मोंके साक्षी हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप गुणोंके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है।

'देवताओ ! मैं तुम्हारी तपत्या एवं स्तुतिने प्रसन्न हूँ। करुणामय वरदाता गजकर्णने सुर-समुदायको आनन्द प्रदान करते हुए कहा—'तुम वर माँगो। में तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूरी कहूँगा।

'सर्वेश्वर !' देवताओंने अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए निवेदन किया—'अमित शक्तिसम्पन्न त्रिपुरके भयते हम गिरि-गुहामें रहनेके लिये विवश हैं। अमरावतीका उपभोग दुर्दान्त दानव कर रहा है। आप उद्दण्ड त्रिपुरका वध करके हमारी विपत्ति दूर करें।

भी निश्चय ही क्रूरकर्मी त्रिपुरसे आपलोगोंकी रक्षा करूँगा। द्विरदाननने सुरोंको आश्वस्त करते हुए कहा— ''आपलोगोंके द्वारा किया हुआ यह 'संकटनाशनस्तोत्र' सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला होगा।'' '

यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये। वे बुद्धिराशि प्रभु ब्राह्मणके वेषमें त्रिपुरासुरके समीप पहुँचे और परिचय देते हुए बोले—

'कलाधर मेरा नाम है। त्रिपुरासुरने उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी पूजा की। उसके पूछनेपर सर्वथा निःस्पृह ब्राह्मण-वेषधारी गणनाथने उसके वैभवकी प्रशंसा करते हुए कहा—'भगवान् शिवद्वारा पृजित सर्वकामप्रद अद्वितीय गणेश-प्रतिमा कैलासमें हैं। मैं उक्त त्रैलोक्यदुर्लभ मूर्तिकी कामनासे तुम्हारे पास आया हूँ।

भी निश्चय ही वह मूर्ति आपको दूँगा। श्रीपुरने ब्राह्मणको गणेश-प्रतिमा प्रदान करनेके लिये वचन देनेके साथ उन्हें वस्त्रा-

भवत्क्रतिमिदं स्तोत्रमितिप्रोतिकरं मम ।
 संकष्टनाश्चनिमिति विख्यातं च भविष्यति ॥
 पठतां शृण्वतां चैव सर्वकामप्रदं नृणाम् ।
 त्रिसंध्यं यः पठेदेतत् संकध्रं नाप्नुयात् क्वचित्॥
 (गणेश पु०१।४०।५५-५६)

भूषण, वहुमूल्य ररन, मृजनर्म, सुरमि तथा अस्य, गज और रथ आदि भी प्रदान किये।

त्रिपुर-तृत मन्दरिगरि पहुँचे । वहाँ उन्होंने पार्वती-वल्लमसे उक्त गणेश-मूर्ति देनेके लिये कहा । शिवजी कुपित हो गये । उनके संरक्षणमें देवताओंका दैरवांसे भयानक संमाम छिड़ा । दैरवांका वड़ा विनाश हुआ, किंतु उनकी अपरिसीम सैन्य-शक्तिसे देवगण व्याकुल होकर मागने लगे ।

### शिवकी गणेशोपासना

देवताओंको युद्धक्षेत्रसे पलायन करते देखकर त्रिपुरा-सुर जगजननी पार्वतीको एकाकी जान कैलासकी ओर दोड़ा । इस संवादसे जननी काँप उठीं, पर हिमिगिरिने उन्हें एक अस्यन्त सुरक्षित दुर्गम गिरिगहरमें पहुँचा दिया )

हिमगिरिनिव्तिकी अनुपिक्षितिमें त्रिपुरते कैलासमें दूँद्कर 'चिन्तामिंग की ग्रुममूर्ति प्राप्त कर ली। उक्त सर्ववाञ्छा-फल्पतक, दुर्लभ, सुन्दरतम गणेश-प्रतिमाको लेकर त्रिपुर स्वधामके लिये प्रस्थित हुआ। वन्दीजन उसका स्तवन कर रहे थे, किंतु मार्गमें विनायककी वह मङ्गलमयी मूर्ति त्रिपुरके हाथसे खूटकर अदृश्य हो गयी। यह अपशकुन देखकर त्रिपुरासुर खिन्न-चित्त हो लीटा।

सदाशिव चिन्तित थे। उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशील या और धरतीपर अनीति, अनाचार एवं कुकर्मोंका ताण्डव हो रहा था। धर्मसंस्थापक मुझकेश विरूपक्ष उद्धिग्न-से हो रहे थे। उसी समय देविष नारद उनके समीप पहुँचे। पार्वतीकान्तने उन्हें आदरपूर्वक आसन देकर उनकी पूजा की।

'दैत्योंके पराक्रमसे त्रैलेक्यमें अधर्म फैल गया है। दुःखी मनसे शूलपाणिने नारदजीको बताया—'युद्धमें देवता टिक नहीं सके; वे प्राण लेकर भाग खड़े हुए। महावली असुरने मेरे अस्त्रोंको भी विफल कर दिया।

'सर्वाघार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी महेश्वर ! सारचर्य देवर्षिने महादेवसे कहा—'आप सर्वेसमर्थ एवं सृष्टिस्थित्यन्तकारी होकर भी अद्भुत लीला कर रहे हैं।'

कुछ क्षण घ्यान करके उन्होंने भुजगेन्द्रहारको वताया— विह्नित्र ! युद्धके लिये प्रिष्टित होते समय आपने विघ्नेश्वरको पूजा नहीं की, इसी कारण आपकी पराजय हुई । आप अपने पुत्र गणेशकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर लीजिये; फिर आपकी विजय सुनिश्चित है। 'ब्रह्मन्! आपका कथन यथार्थ है। कम्बुकुन्देन्दु-कपूरतौरने देवर्षिसे कहा—'उन्होंने पहले ही मुग्ने विष्निनवारक मन्त्र दिये हैं, किंतु युद्धमें मुझे उनके जपकी विष्मृति हो गयी।'

देविष चले गये। शोक-शूळ-निर्मूळन वृषमध्वजने दण्डक-वनमें जाकर पद्मासन लगाया और वे, विनायकको प्रसन्न करनेके लिये कठोर तप करने लगे।

सौ वर्ष बीते । तपश्चरणिन्रत व्याघ्रचर्माम्बरधर शिवके मुखसे एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले । उनके पाँच मुख और दस हाथ थे, ल्लाटणर चन्द्रमा सुशोमित था, उनकी शरीर-कान्ति चन्द्रमाको मात कर रही थी, कण्ठमें मुण्डमाला थी, सपोंके आभूषण थे एवं मुकुट और बाज्वंदकी निराली छटा थी । वे अपनी प्रमासे अप्ति, सूर्य और चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहे थे । उन्होंने अपनी दसों भुजाओंमें दस आयुष्ठ धारण कर रखे थे । अ

'क्या मेरे ही हो रूप हो गये ?' नीलकण्ट शिव आश्चर्यचिकत हो सोचने लगे—'या यह त्रिपुरापुरकी माया तो नहीं है ? स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ या मैं जिन आदिदेव विनायकका अहर्निश स्थान करता हूँ, उन्होंने ही कृपापूर्वक मुझे दर्शन दिया है ?'

'आप अपने मनमें जिनका विचार करते हैं, मैं वही छिच्निवाज्ञक हूँ । सर्वकर्ता सुमुखने आञ्चतोषसे कहा— भिरे यथार्थ खरूपको देवता, ऋषि और विधाता भी नहीं जानते । वेद और उपनिषद् भी नहीं जानते, फिर पट्झाखोंके जाता तो कैसे जान सकते हैं ! मैं अनन्त छोकोंका खष्टा, पालक एवं संहारक हूँ । मैं चराचर जगत एवं ब्रह्मा तथा तीनों गुणोंका स्वामी हूँ । आपके तपसे संतुष्ट होकर मैं यहाँ वर महान करने आया हूँ । महादेव ! आप इच्छानुसार वर माँग छीजिये।

अन्तर्यस्तिर्फितो देवः सोऽहं विक्वहरो विभुः। न मे स्वरूपं जानन्ति देवर्पिचतुरावनाः॥ न वेदाः सोपनिषदः कुतः पट्शाग्ववेदिनः। अशेपभुवनसाहं कर्ता पातापदारकः॥

क ततत्तस्य मुखास्भोजान्निर्गतस्य पुमान् परः॥
पञ्चवक्तो दशमुजो छलाटेन्द्रः शिव्ययः।
मुण्डमालः सर्पभूयो मुकुराह्नदभूपणः॥
अग्न्यर्वशिक्तो भाभित्तिरस्तुर्वन् दशानुषः।
(गणेश्युष्ठ १।४४। २५—२५)

ब्रह्मादिस्थावरचरत्रिगुणानामहं प्रशुः । तपसानेन तुष्टोऽहं वरं दातुमिहागतः ॥ वरान् वृणु महादेव यावतो मत्त इच्छिसि ॥ (गणेशपु०१।४४।३२-३५)

वरद विनायकके वचन सुन महेश्वर अपना स्वरूप कर हर्ष-गद्गद वाणींसे उनकी स्तुति करने छगे---

ापि नेत्राणि मशाद्य धन्यान्यथो भुजाः पूजनतस्तवाद्य।
। नतेः पञ्च शिरांति धन्यान्यथ स्तुतेः पञ्चमुखानि देव ॥
ःवी जलं वायुरथो दिशश्च तेजश्च कालः कलनातमकोऽपि।
तो सतो रूपमथापि गन्धः स्पर्शश्च शब्दो मन इन्द्रियाणि॥
न्धर्वयक्षाः पितरो मनुष्या देवपयो देवगणाश्च सर्वे।
होन्द्रस्द्रा वसवोऽथ साध्यास्त्वत्तः प्रस्ताः सचराचराश्च॥
[जस्यदो विश्वमनन्यबुद्धे रजोगुणात् पासि समस्त्रभेतत्।
। मोगुणात् संहरसे गुणेश नित्यो निरीहोऽखिलकर्मसाक्षी॥
(गणेशपु०१।४५।३–६)

्हे देव ! आज आपकी पूजा करनेसे मेरे दसों नेत्र और दसों मुजाएँ घन्य हैं । आपको प्रणाम करनेसे मेरे पाँचों सिर और आपका स्तवन करनेसे मेरे पाँचों मुख भी घन्य हो गये । पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएँ, तेज, कलनात्मक काल, आकाश, रस, रूप, गन्ध, स्पर्श, शन्द, मन, इन्द्रियाँ, गन्धवं, यक्ष, पितर, मनुष्य, देवधिं, देवगण, ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र, वसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर घन्य हैं। आप रजोगुणसे सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना और सस्वगुणसे पाठन करते हैं, तथा है गुणेश्वर ! आप तमोगुणके द्वारा उत्तरा हंहार करते हैं। आप नित्य, निरपेश्व एवं समस्व क्यों के साही हैं।

ानपढ़े इसरण करते ही पैं आपके समीप आ बाखँगा धीर आपका कार्य पूरा हो जायगा। विवाधिदेव महादेवके स्तपनि संतुष्ट होकर गुणाधीशने उनते कहा—'आप मेरे बीज-मन्त्र(मं)का उज्यारण करके पुरवयपर एक शर छोड़ेंगे शो वह जम्म हो जायगा।'

इसके अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए गम्भीरलोचन गजमुखने उन्हें अपने सहस्रनामका उपदेश दिया और वोले—'तीनी संध्याओंमें इसके पाठसे मनुष्यकी कामनाएँ पूरी होंगी। युद्धके पूर्व आप इसका पाठ कर हैं तो असुरोंका शीम नाश हो जायगा।

दिरदाननके वरसे प्रसन्न होकर काम-मद-मोचन शिवने विधिपूर्वक उनकी पूजा की अौर वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर एवं विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की । फिर देवता, सुनि और सिद्धोंको तृप्तकर ब्राह्मणोंको दान दिया । इसके अनन्तर तामरसलोचन वृषभध्वजने पुनः गुरुमन्त्रभलपद गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके उनके चरणोंमें प्रणाम किया । देवगण गङ्गाधरप्रिय गजमुलका स्तवन कर रहे थे । उसी समय पशुपतिने कहा—"इन गणेशजीका यह स्थान सम्पूर्ण लोकोंमें 'मणिपुरंके नामसे विख्यात हो ।"

गम्भीर-गुणसम्पन्न गणेश अन्तर्धान हो गये । ज्ञानद् गणेशके दर्शनसे प्रसन्न देवता, मुनि, सिद्ध एवं ब्राह्मण भी अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रस्थित हुए । स्वर्गापवर्गदाता गङ्गाधर भी प्रसन्नतापूर्वक उठे । त्रिपुरासुर मारा गया । त्रैलोक्य तृप्त हुआ । सबने सुख-संतोषकी साँस ली । सर्वत्र हर्षकी लहर दोड़ गयी ।

शिवपुराणमें कथा आती है कि असुरोंसे पूर्ण त्रिपुरकों मस्म करनेके लिये कामारि शम्भ्रने शर-संधान किया। घनुषको हृदतासे घारण किये रणकर्कश्च शिव लक्ष्यपर हिंश गद्धाये एक ब्याद वर्षतक अडिंग खड़े रहे, किंतु त्रिपुरपर हिंश खिर नहीं हुआ। उस समय देवन्नाता श्विनने आफाद्यवाणी शुनी—

- २. गपेशपुराण छपासमा-सण्डमं तप्टम्य ।
- है. कोच सुनि संसय करें श्रनि सुर भनादि जियँ जानि प्र (रामचरितमानस १। २००)
- ४. शिवपुराणके अनुसार तारकासुरके तुस्यवर तीन महान् पुत्र थे—तारकाक्ष, विश्वन्मानी और कमनाध । इन वीनोंने कठोर वपसे नियावाको संतुष्ट करने अपने-अपने किने क्रमश्चः सुन्नं, रखा पनं पन्नतुष्य और पुरोको भार किमा था। वे सीनो प्रर पक्ष धन्न वर्षोक्षे बाद सम्बाहने अक्षिक्षिय सुद्द स्त्री पत्र स्वाकष्ट क्षित्र होने थे।

१. यदा यदा मे सम्पानिदम्याखदान्तिलं वेडस्मिनासुयेद्य क्ष नदानगीजेन निमन्द्रदेशं नाणं तु वेजिय पुरवणं वत् । विदातनाल्यानरक्षा प्रदेश इत्या स्वैदं वृद्ध बद्धासालास् क्ष ( गर्नश्यूक १ । ४५ । १५-१६ )

भो भो न यावद्गगवद्यचिंतोऽसी विनायकः।
पुराणि जनदीरोदा साम्प्रतं न हनिष्यति॥
(शिवपु०, सद्दर्स०, यु०र्स० १० । ६)

े जगदीश ! हे भगवन् ! जबतक आप विनायककी पूजा नहीं करेंगे, तबतक इन तीनीं पुरीको नष्ट नहीं कर सकेंगे ।

तव अन्धकासुरसंहारी त्रिलोचनने गद्रकालीको बुलाकर गणेशजीकी पूजा की, भगवान् पशुपतिकी हर्पपूरित पूजासे विनायक संतुष्ट हुए, तव लोकनाथ हरने महात्मा तारकपुत्रोंके तीनों पुरोंको देखा । तत्र उन्होंने अभिजित् सहूर्तमं अपने अद्भुत धनुषकी प्रत्यञ्चाको खींचा। अससे अत्यन्त भयानक शब्द हुआ। देवदेव शिवने असुरोंको अपना नाम सुनाते हुए कोटिस्यंसमप्रभ उग्र शर लोड़ दिया। ने उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण शरके स्पर्शसे समस्त दैत्योंसिहत त्रिपुर मस्स हो गया।

शिवप्राणयन्त्रभा भगवती उमाने भी गुडल्ड्ड्मोजी गजाननकी भद्धा और भक्तिले पूजा की थी। रेणुकानन्दन परशुराम भी इन गङ्गाजलरसास्वादचतुर गजमुखकी उपासनासे शक्ति अर्जित करनेमें समर्थ हुए।

त्रैलोक्यपावनी रासरासेख्वरी राधाने भी अत्यन्त भक्ति-पूर्वक गौरीहृद्यनन्दनकी विधिपूर्वक अर्चना भी थी। ब्रह्मवैवर्ष-पुराणकी वह मङ्गल-मोद-पदायिनी कथा संक्षेपमें इस प्रकार है—

## शीराधाकी गणेशोपासना

पुण्यसय ग्रुभ छेत्र लिहाअसकी यदी महिमा है। छनस्कुमारने वहीं सिद्धि पास की यी। स्वयं कोक-पिक्षामहने

क प्राच्युत्सा तु धचनं गण्यवन्त्रभणूष्ययः । भक्षांची समाद्यं ततोडम्ब्यनितृद्वः ॥ सक्षित् सम्पूजिते हर्षात् परितृष्टे पुरस्तरे । दिनायके ततो ज्योग्नि हर्दां भगवान् हरः ॥ पुराणि मीणि दैत्यामां सारकार्णां महात्मनान् । (शिनपु०, रहसं०, पु०सं० १० । ७— र )

े अभिकारमञ्जूर्वे तु दिह्न्य भतुरज्ञुतम् । इत्वा व्यात्रकनिर्मापं नादमत्मन्तदुरसद्दम् ॥ आस्मको ताम विधान्य समाजान्य महाद्वरात् । मार्तक्रदकोदिनपुतं काक्ष्यस्य तुमोत्र स ॥ (दिवरुक, स्वत्रं ३, ४०६७ (३ । २५-२६) भी वहाँ तपरचरण किया था और सिद्धं हुए थे। महातमा कपिल और महेन्द्रने भी वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। इसी कारण उस दुर्लभ पावन क्षेत्रका नाम 'सिद्धाश्रम' प्रसिद्ध हुआ। उस पुण्यमय क्षेत्रमें नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते हैं।

वहाँ वैशाखी पूर्णिमाने अवसरपर सभी देनता, नण्म मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योर्ग और सनकादि भी वरद गणपतिकी पूजा करते हैं।

एक बारकी बात है। पित्र वैशाखकी पूर्णिमा थी उस पुनीत अवसरपर हिमिगिरिनन्दिनी पार्वतिके सा कस्याणकारी जगत्पित शिव, गणोसिहत पडानन और स्व पद्मयोनि भी सिद्धाश्रम पहुँचे। मगवान, गणेशकी पूज करनेके लिये सभी देवता, मनु, सुनिगण और नरेश भं वहाँ उपस्थित हुए। द्वारकापुरीके निवासियोंके साथ मगवान श्रीकृष्ण और गोसुलवासियोंके साथ नन्द भी वहाँ पधारे। सो वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रीकृष्ण-प्राणवळ्कमा रासरासेश्वरी श्रीराधारानीका भी गोलोकवासिनी गोपकुमारी एक्सियेके साथ वहाँ ग्रुभागमन हुआ। मक्तानुग्रहमूर्ति श्रीराधारानीने वहाँ स्नान करके ग्रुद्ध साड़ी और कञ्जुकी धारण की। फिर कैलोक्यपावनी कृष्णप्रियाने अपने चरणोको अच्छी प्रकार बोया। इसके अनन्तर उन्होंने निराहार एवं संयतेन्द्रिय हो मिण-मण्डपमें प्रवेश किया।

वहाँ गोलोकविद्वारिणी श्रीकृष्णप्रियाने अपने प्राणधन श्रीकृष्णकी प्राप्तिकी कामनांधे विधियत् संकल्प किया। तदनन्तर उन्होंने परमपावनी सुरगरिके निर्मल जल्से भालचन्द्र गजाननको स्नान कराया। फिर सल्कीर्तिसम्पना भगवती राधा अपने कर-कमलोंमें स्वेत पुग्प केकर सामवेदोज प्रकारने अस्वीत्रका भगन करने अर्गी—

दार्व दम्बोद्धं स्थूबं स्थलनं महातेजला। महिवर्षसेष्टरन्तमनन्तस्य । तद्यवन श्चिद्धानों योतिनामेव द्यानिनां च भूतेग्रंस्त्। सुनीन्द्रैरेवेन्द्रैर्पद्येषयेशयां मसंग्रेवेः ॥ सद्भिर्भगवन्तं सनासनम् । शिक्षेन्द्र दें निकिः मञ्काद्यम् ॥ महुः पुरसं ब्रह्मस्वरूपं सर्वसम्बरम् । वाजारं <u> झान्तं</u> सर्वविद्रष्ठर सवाव्यियाधापोतेन कर्णधारं ध फर्जिणाय् ध **प्रश्नानतदोनार्वपरित्राल्पराय**णस् ध्यावेद् ध्वानासम् साध्यं भरोतं सद्भारतम् । ( अस्थिमच्युक, आद्धक दक दीव १२१ । ४०--४४ ) 'जो खर्व ( छोटे कदवाले ), लम्बोदर, स्यूलकाय, तिजसे उद्धासित, गजमुख, अग्नितुल्य कान्तिमान्, दन्त और अनन्त हैं; जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों- गुरुके गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र, हेन्द्र, मुनिगण तथा संतलोग जिनका ध्यान करते हैं; जो वर्यशाली, सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम मङ्गल, मङ्गलके न, सम्पूर्ण विद्नोंको हरनेवाले, शान्त, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके ति, कर्मयोगियोंके लिये भव-सागरमें मायारूपी जहाजके धिरस्वरूप, शरणागत-दीन-दुःखीकी रक्षामें तत्पर, ध्यान- । साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी और भक्तवत्सल उन गणेशका ध्यान करना चाहिये।

इस प्रकार ध्यान करनेके अनन्तर परमसती राधाने त पुष्पका अपने सत्तकसे स्पर्श कराकर फिर सर्वोङ्गग्राद्धिके । वेदोक्त न्यास किया । तदनन्तर ब्रह्मस्वरूपा राधारानीने : उपर्युक्त कल्याणकर ध्यानके द्वारा उक्त पुष्प सूर्पकर्णके णोंमें अर्पित कर दिया । फिर परम महिमामयी श्रीकृष्ण-गवच्छभा औराधाने सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल, दुर्वा, वल, सुगन्धित ब्वेत पुष्प, सुगन्धित चन्दनयुक्त अर्घ्य, रंजात-पुर्णोकी माला, कस्त्री-केसरयुक्त चन्दन, उत्तम , षृतदीप, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विष अज्ञ, विविध प्रकारके सोदक और व्यक्तन, अमृत्य ानिर्मित सिंहासन, दो सुन्दर वज्र, मधुपर्क, सुवासित तिक पवित्र तीर्थजल, ताम्बूल, अमूल्य भवेत चँवर, मणि-51-हीराचे सुरुक्षित **सुन्दर** सूक्ष्मवद्धहारा सुशोभित श्रय्या, त्सा कामधेनु गी और पुष्पाञ्चि अर्पित कर अत्यन्त त्र और विधिपूर्वंद शिविधया पार्वतीने प्राणिय पुत्रकी ह्योपचारधे पूजा की । इसके बाद भीकृष्णहुद्याचिकारिणी ताजाने गणेशके इव लोडधाधर मन्त्रका एक सहस्र विद्या !

मं गी गणपत्तये विष्यविनासिने स्वासा ध'
 (अद्यविनर्यपु०, ५० ज० यं० १२१। १००)

अपके अनन्तर पराम्या भगवती रावाके कमळ-सरीखे मि औंसू भर आये । वे सिर हुकाये पुळकित होकर गह्नद-उसे गणेहजीका खबन करने कर्गी—

परं घास परं प्रश्न परेसं परसीक्ष्यरस्। विकारिकारं सान्तं पुष्टं स्नान्त्यकस्थ

शोगणेश्मीका रह नम क्षेष्ठ कस्पष्टनचे उमान है।(१२१।१०१)

सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तीमि परात्परम्। सुरपञ्चित्तेशं च गणेशं मङ्गलायनम्री। (मद्मवैवर्त्तपु०, श्रीक्ष० ज० खं० १२१। १०३-१०४)

जो परमधाम, परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विघ्नोंके विनाशक, शान्त, पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं, प्रधान-प्रधान सुर-असुर तथा सिद्धेन्द्र जिनका स्तवन करते हैं, जें: देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रयस्थान हैं, परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ।

सर्वेश्वरी श्रीराघाने विधिवत् गणेशकी पूजा एवं भक्तिपूर्वक उनकी वन्दना की । उनके मङ्गलमय सर्वाङ्गमें घारण करनेयोग्य बहुमूल्य रत्नोंके आभूषण प्रदान किये ।

'जगज्जननी ! तुम्हारा यह अर्चन-वन्दन जगत्को शिक्षा देनेको लिये है। अस्यस्वरूपा श्रीराधाकी श्रद्धा-मिक्त एवं पूजोपकरणोंने संतुष्ट होकर वरद गणेशने कहा—'तुम स्वयं ब्रह्मस्वरूपा एवं श्रीकृष्ण-वक्षःस्थलपर वास करनेवाली हो।

महामिहमामयी श्रीराधाकी कल-कीर्तिका गान करते हुए परम प्रसन्न गणपितने कहा—'मातः! तुमने मुझे जिन-जिन वन्तुओंको समर्पित किया है, उन सबको सार्थक कर डाक्ने अर्थात् अब मेरी प्रसन्नताके लिये उन्हें ब्राह्मणोंको दे दो! तब में उसका भोग लगाऊँगाः क्योंकि देवताओंको देनेयोग्य दान या दक्षिणा ब्राह्मणको दे देनेसे अनन्त हो जाती है। या है। ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका प्रधान मुख है। क्योंकि ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका प्रधान मुख है। क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थको खाते हैं, वह देवताओंको सिळता ही हैं।

तय गोळोकवासिनी श्रीराघाने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणींको स्त्रिका दिया । इससे मङ्गलमूर्ति गणेश तत्थ्रण परम प्रसन्न हो गये ।

इच प्रकार अभीष्ट-पूर्विर्य प्रायः देवताओंने समय-समय-पर इव विक्रविनाधन मोदकप्रिय आदिदेवकी पूजा-अर्खा हो ।

**१** स्तोत्रका नाष्टात्म्य वो है—-

२. इदं स्त्रोत्रं महापुण्यं विष्नशोकररं परम् । वः पठेत् प्रातयत्थाय सर्वविष्नात् प्रमुच्यते ॥ ( प्रश्चिवर्त्तपु०, श्रीकु० ज० खं० १२१ । १०५ )

'बी प्रावःकाङ उठकर इक्षका पाठ करता है, वह सन्पूर्व विम्लोपे विसुद्ध पो जावा है।'

रे. माराणार्वा मुखं राषे देवानां मुखमुस्यकम् । भिष्रहुन्तं च वष् द्रस्यं प्रान्तवन्त्तेत्र देवताः ॥ ( मस्यवैत्रपंपुनः श्रीकृत करुन्तं १२२ । २३ ) 'जो जानकर या अनजानमें ही भाद्र-गुक्ल-चतुर्थीको चन्द्रका दर्शन करेगा, वह अभिशास होगा। उसे अधिक दुःख उठाना पड़ेगा।

परमप्रभु द्विरदाननके वचन सुन देवगण अत्यन्त सुदित ए । उन्होंने पुनः प्रभु-चरणोंमें प्रणाम किया । तदनन्तर वे ज्द्रमाके पास पहुँचे ।

देवताओंने चन्द्रमासे कहा—'चन्द्र ! गजमुखपर हँसकर ाने अपनी मृद्रताका ही परिचय दिया है । तुमने परम त्राअपराध किया और त्रैलोक्य संकटअस्त हो गया। हमलोगोंने वियनायक परत्रतास्त्ररूप सर्वगुच गजानन प्रसुको बड़े सि संतुष्ट किया । इस कारण उन द्यामयने तुम्हें वर्षमें उ एक दिन भाद-गुक्ल-चतुर्थीको अदर्शनीय रहनेका । देकर अपना शाप अत्यन्त सीमित कर दिया । तुम भी कहणामयकी शरण लो और उनकी कृपांचे गुद्ध होकर ग्राप्त करों।

देवेन्द्रने सुघांतुको गजाननके एकाक्षरी मन्त्रका उपदेश और फिर देवगण वहाँसे चले गये ।

प्रमाकर शुद्ध हृद्यसे परम प्रभु गजमुखकी शरण हुए ।
तोया जाह्नवीके दक्षिण तटपर उन सर्वमुखदायक प्रभु
का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरीमन्त्रका जप
तो । इस प्रकार चन्द्रदेवने गणेशको संतुष्ट करनेके

गरह वर्षतक कठोर तप किया । इससे आदिदेव
प्रसन्न हुए ।

दूरारण, रक्तमाल्याम्बरधर, रक्तच्दनचर्चित, महाकाय, कोटिसूर्योधिक दीतिमान् देवदेव गजानन सम्मुख प्रकट हो गये। निशानाथने परम प्रमुके स्वरूपको देखा तो वे आश्चर्यचिकत ही नहीं गसे कॉपने हमे। किंतु फिर उन्होंने मन-ही-मन ह्या—पेरे सम्मुख द्यामय आदिदेव गजानन ही । र्थं करनेके लिये प्रकट हुए हैं। तब वे हाथ। द्वद-कण्ठसे उनकी स्तुति करने हमे—

वि द्विरदाननं तं यः सर्वविष्नं हरते जनानाम् ।

रित्त विरुदाननं तं यः सर्वविष्नं हरते जनानाम् ।

रित्त वृतेऽखिलानां तस्मे नमो विष्नविन। ज्ञानाय ॥

ब्रह्मस्याय देव विश्वात्मने विश्वविधानदक्ष ।

ज्ञाज्य जगन्मयाय प्रेडोन्यसंहारकृते नमस्ते ॥

क्षिल्जुद्धिदान्ने बुद्धिप्रदीषाय सुराधिपाय ।

प्राय चिन्त्यबुद्धे नित्यं निरीहाय नमोऽस्तु नित्यम् ॥

(गणेजुपु० १ । ६१ । ४१—४३)

भी उन गजानन देवको नमस्कार करता हुँ, जो लोगोंके समस्त विष्नोंका अपहरण करते हैं। जो सबके लिये धर्म, अर्थ और कामका विस्तार करते हैं, उन विष्न-विनाशन गणेशको नमस्कार है। कुपानिथे! देव!! आप विश्वकी रचना करनेमें कुशल हैं, विश्वरूप तथा ब्रह्ममय हैं। इस विश्वके वीज (आदि कारण) हैं। जगत् आपका स्वरूप हैं। आप ही तीनों लोकोंका संहार करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। तीनों वेद आपके ही स्वरूप—आपके ही तत्त्वके प्रतिपादक हैं। आप सम्पूर्ण बुद्धियोंके दाता, बुद्धिके प्रकाशक और देवताओंके अधिपति हैं। नित्य-बोधस्वरूप गणेश! आप नित्य, सत्य और निरीह हैं। आपको सदा-सर्वश नमस्कार है।

इस प्रकार स्तवन करते हुए सुधांशुने अन्तमें कहा— भज्ञानदोषेण कृतोऽपराधस्तं सन्तुमहींऽसि द्याकर त्यम्। तवापि दोषः शरणागतस्य त्यामे महात्मन् कुरु मेऽनुकर्णाम्॥ (गणेशपु०१।६१।४४)

'दयानिधान ! मैंने अञ्चान-दोषके कारण आपके प्रति अपराध किया है; उसके लिये आप क्षमा-प्रदान करें। महात्मन् ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ । यदि आप शरणागतका त्याग कर देंगे तो यह आपके लिये भी दोपकी बात होगी; अत: मझपर कपा कीजिये।

चन्द्रमाके गद्गद-कण्टसे किये गये सावन और दण्डवत् प्रणामसे संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेशने कहा—'चन्द्रदेव ! पहले तुम्हारा जैसा रूप था, वैसा ही हो जायगा। किंतु जो मनुष्य भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीको तुम्हें देख लेगा, वह निश्चय ही अभिशापका भागी होगा। उसे पाप, हानि एवं मूहताका सामना करना पड़ेगा। उस तिथिको तुम अदर्शनीय रहोगे। \* कृष्णपक्षकी चतुर्थीको जो लोगोंद्वारा मत किया जाता है, उसमें तुम्हारा उदय होनेपर यन्तपूर्वक मेरी और तुम्हारी पूजा होनी चाहिये। उस दिन लोगोंको तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिये। उस दिन लोगोंको तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिये। अस्पया मतका पल नहीं मिलेगा। तुम एक अंशसे मेरे ललाटमें स्थित रहो, इससे मुझे प्रसन्तता होगी। प्रत्येक मासकी दितीया तिथिको लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे।

परम प्रभु गजाननके वर-प्रभावते सुवांशु पूर्ववत् तेजस्वी, सुन्दर एवं बन्द्य हो गये।

<sup>-</sup>भां', क्लीं' इबं भीं' यह ब्लाहरी मन्त्र है। (शारदातिल्क, श्रीविद्यार्णव तन्त्र) भाद्रपद-शुनक-चर्ड्यांकी चन्द्र-दर्शनजनित दोष दूर करनेके लिये श्रीमद्वागनत, दशम खत्यके ५७वें अध्यायमें विशेष स्थानत-

# क्ल्याण रू

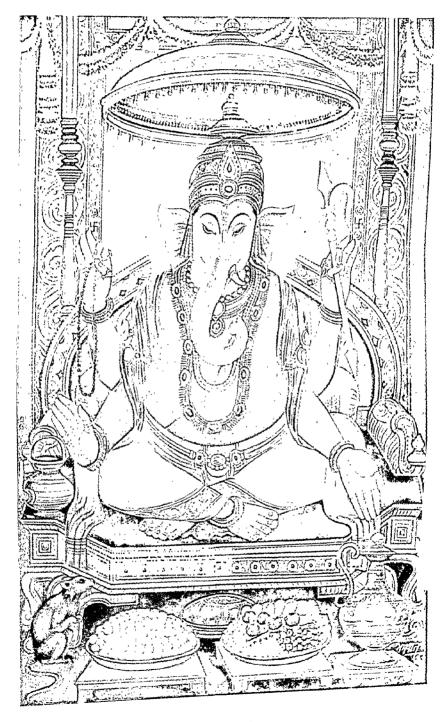

भगवान् श्रीगणेश

## श्रीगणेशके विभिन्न अवतार

## ( श्रीगणेशपुराणके आधारपर )

ा-जब आसुरी शक्तियोंके प्रबल होनेसे जन-जीवन कण्टकाकीर्ण हो जाता है, निर्द्य देत्य सत्वगुण-प्र-समुदायका सर्वस्व हरणकर निरन्तर उन्हें पीड़ित करते हैं, धराधामपर सर्वत्र अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, धर्मका हास एवं अधर्मकी वृद्धि ती है, तव-तव मङ्गल-मोद-निधान श्रीगणेशजी भू-भार-हरणार्थ अवतार ग्रहण करते हैं। वे विचक्त आदिदेव गजमुख दैत्योंका विनाश कर देवताओंका अपद्वत अधिकार उन्हें छोटाते हैं तथा तिसे सद्धर्मकी स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियोंको सुख-शान्तिकी अनुभूति होती है। त्येक युगमें उन महामहिम प्रभुके नाम, वाहन, गुण, छीछा और कर्म आदि एथक-एथक् होते हैं कि द्वारा जिन दैत्योंका संहार होता है, वे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं।

कृतयुगमें ये परमयमु गजानन सिंहारूढ 'महोत्कट विनायक'के नामसे प्रख्यात हुए, उन महा-प्रभुके दस भुजाएँ थीं; त्रेतामें ये मङ्गल-मोद-प्रदाता गणेश मयूरारूढ 'मयूरेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध क्की कान्ति ग्रुम्न और मुजाएँ छः थीं; द्वापरमें मूचकवाहन शिवपुत्रको 'गजानन' या 'गौरीपुत्र'के नामसे हुई; उनकीअङ्ग-कान्ति अरुण थी एवं उनके चार मुजाएँ थीं, तथा कलिके अन्तमें ये धर्मरक्षक गजानन हि 'धूम्चकेतु'के नामसे प्रसिद्ध होंगे, उनके दो मुजाएँ होंगी तथा उनकी अङ्ग-कान्ति धूम्चवर्णको होगी।

## (१) महोत्कट विनायक

असुर देवान्तक और नरान्तकका जन्म
भक्षदेशके एक प्रसिद्ध नगरमें क्रिकेतु-नामक एक
ब्राह्मण निवास करते थे । वे अग्निहोत्रीः, सर्वागम(द, सुर-गो-द्विज-पूजक एवं ईश्वरोपासक थे । उनकी
स रूप-छान्वय-सम्पन्ना सदान्वारिणी पत्नीका नाम
। था । कुछ दिनों वाद शारदोत्यछ्छोचना सती
श गर्भवर्ता हुई । पत्नीमें अत्यधिक प्रीतिके कारण
के विद्या-बुद्धि-सम्पन्न पति (दिजवर स्द्रकेतु ) ने
का प्रत्येक दोहद (मनोरथ) पूर्ण किया।

इस प्रकार पितपरायणा शारदाके गर्मसे नर्ने मासमें पत्त कान्तिमान् दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए। विशाल खाले आजानुवाहु सुरदर पुत्रोंको देखकर चद्रकेतु अत्यन्त ति हुए। उन्होंने मन-ही-मन कहा—'भेरा मनुष्य-यन और मेरी तपस्या धन्य है। आज मेरा वंश धन्य गया, जो मुझे अलौकिक दो पुत्र-रत्नोंकी प्राप्ति हुई है। इद्देशतेन अर्घादिके द्वारा बाह्यणोंका सत्कार किया।

उन्होंने आदिदेव मङ्गलमूर्ति गणेशकी पूजा तथा स्वस्ति-वाचन करवाया। बाह्मणोंके द्वारा मातृका-पूजन, भक्तिपूर्वक आम्युदियक श्राद्ध एवं जातकर्मादि संस्कार करवाये। तदनत्तर उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें धन एवं रत्नोंका दान दिया। अनेक प्रकारके सखद वाद्य बजवाये और घर-घर शर्करा वितरण कराया।

श्रेष्ठ दिज च्द्रकेतुके आमन्त्रणपर ज्योतिषी आये । इद्रकेतुने अर्घ्यादिके द्वारा उनका सत्कार किया। दैवजीने बालकोंका नाम देवान्तक और नरान्तक रखते हुए कहा— विस्तंदेह ये बालक परम पराक्रमी तिद्व होंगे।

देवात्तक और नरात्तक परम सुन्दर एवं तेजस्वी बालक थे । उनकी मनोहारिणी वालकीड़ांसे माता-पिता मन-ही-मन मुदित होकर अपने भाग्यकी सराहना करते। माता-पिता ही नहीं, उन दोनों बालकोंकी सुन्दर मुखाकृति, मुन्दर देहर्याष्ट एवं मनोहर सुक्कान देखकर सभी उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। उनकी बालकीड़ाएँ मनोहर ही नहीं, साहसपूर्ण भी होतीं। यह देखकर सभी चिकत होते और मन-ही-मन कहते— ये दोनों बालक निश्चय ही महान् पराक्रमी, साहसी और यशस्ती होंगे। शारदाके पुत्रद्वयकी प्रशंसा

कहते हैं, वह नगर वंगालमें पुण्यतीया जाइबीके तटपर

सुनकर उद्धें देखनेके लिये कितने ही लोग स्ट्रकेतुके घर जाया करते थे ।

तपम्बी चद्रकेतुके पुत्रोंकी प्रशंसा सुनकर महासुनि नारद उनके यहाँ पथारे। सुनिवर चद्रकेतु एवं उनकी सती पत्नी आग्दाने त्रद्वापुत्र देवर्षिके चरणोंमं अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उन्हें आसन दिया। उन्होंने अर्थादिसे उनकी विधिवत् पूजा की। फिर अपने दोनों पुत्रोंको बुलाकर उन्हें प्रणाम करवाया।

देविपिने उन बालकोंको ध्यानपूर्वक देखा और फिर विप्रवर रुद्रकेतुसे कहा—'में आपके इन पुत्रोंकी प्रशंसा उनकर ही इन्हें देखने आया हूँ। ये बालक वीर, धीर, राक्रमी, त्रेलोक्यविजयी एवं यशस्वी होंगे। आप भाग्य-ाली हैं, जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए।

त्रहापुत्रके वचन सुनकर सपतीक रद्रकेत अत्यन्त न हुए। उन्होंने विनयपूर्वक देवर्षिसे कहा—'सुनिवर! प इन वर्षोपर अनुग्रह करें। ये बालक बल-वीर्य ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न दीर्घजीवी हों। ये शत्रुओंको परा-करनेवाले हों तथा त्रैलोक्यव्यापिनी कीर्ति अर्जित करें। मुनिवर रुद्रकेत एवं उनकी साध्वी पत्नी शारदाके -विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षिने उन बालकोंके कपर अपना वरदहस्त फेरकर कहा—'ये देवान्तक और कि तपश्चरणके द्वारा देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करें। नि नारदने उन्हें पञ्चाक्षरी मन्त्र (नमः शिवाय)का स्मी कर दिया:। फिर वे अपनी वीणापर मधुर मका कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोकके लिये प्रस्थित हुए।

वन्धुद्वयका तप और वर-श्राप्ति

वात्तक और नरान्तकने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम और फिर उनकी अनुमति प्राप्तकर भगवान् शंकरको हरनेके लिये तपश्चरणार्थ एकान्त वनमें पहुँचे । वहाँ गिरि-कन्दराएँ थीं; पत्र-पुष्प और खता-जाखसे अत्यन्त शान्त वन-प्रदेश था; समीपस्थ निर्झरते ल झरता रहता था । दोनों मुनि-कुमारोंने वहीं आराधना करनेका निश्चय किया।

ावर रुद्रकेतुके पुत्र देवान्तक और नरान्तक एक गिठेपर स्थिरभावते खड़े हो गये। वे पार्वती-दावका ध्यान करते हुए देवर्षि-प्रदत्त महिमामय मन्त्रका जप करने हुने। इस प्रकार भगवान् शशाह्मशेष्तरका ध्यान एवं उनके मन्त्रका जप करते हुए उन दोनों भाइयोंने दो सहस्र वर्षोतक केवल बायुका ही आहार किया। फिर एक हजार वर्षतक केवल सूखे पत्ते खाकर वे,तपमें लगे रहे। इस प्रकार उन अद्भुत मुनिकुमारोंने दस सहस्र वर्षोतक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ शिवके पावनतम मन्त्रका जप किया। फल्स्वरूप उनका पाञ्चगौतिक कलेवर दीप्तिमान् हो उठा। उनके तेजके सम्मुख प्रभाकरकी प्रमा मन्द पड़ने लगी।

उनकी तपस्यासे भक्तवरसल करणामूर्ति आशुतोष तुष्ट हुए । वृषारूढ़, व्यावाजिनधर, कर्पूरगौर, नीलकण्ठ, पञ्चमुख, त्रिलोचन, दशबाहु, गङ्गाधर प्रकट हुए । उनके मङ्गलमय कण्टमें फणिहार, मुण्डमाला एवं दाहिने करकमलमें डमरू सुशोभित था । देवाधिदेव चन्द्रशेखरके मङ्गलकर अङ्गोपर नाना प्रकारके अलंकार शोभा पा रहे थे ।

देवान्तक और नरान्तकने जब गिरिजा-मन-मानस-मरालका दर्शन किया, तव वे आनन्दातिरेकसे नृत्य करने लगे । सफल-मनोरथ मुनिकुमारोंने नृत्यके बाद पृथ्वीपर लेटकर त्रिपुरारिके बाञ्छाकल्पतरु चरण-कमलोंमें प्रणाम किया । फिर उन्होंने बद्धाञ्जलि हो विषम विलोचन शिवकी स्तुति करते हुए कहा—

देवाधिदेव प्रभो ! हम आपकी मन-वाणींसे अगोचार देवदुर्लभ मञ्जल-मूर्तिके दर्शन कर रहे हैं, अतएव हमारे पितर, वंश, जीवन, जन्म, देह, नेत्र और तप—सभी सफल हुए—सभी धन्य हुए । सनकादि सुनि एवं सहस्रवदन शेष भी आपकी स्तृति करनेमें समर्थ नहीं हैं । आप सर्वथा दीन-हीनको सर्वाङ्गसुन्दर, धनाळ्य और अत्यन्त दरिद्रको राजा बना सकते हैं । आप मृतकको जीवित और जीवितको मृतक-तुल्य करनेमें समर्थ हैं । सर्वसमर्थ महामहिमामय करणावरुणालय ! आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं । आप इमपर कृपा करें ।

भी तुम्हारे तप और स्तवनसे संतुष्ट हूँ । प्रसन्न होकर सर्वसीभाग्यमूल वृपभध्यजने मुनि महकेतुके पुत्रींसे कहा—-ग्तुम अभीष्ट वर माँगो ।

प्देवाधिदेव ! सर्वेस्वर ! जगदोश्वर ! यदि आप हमारे तपसे संतुष्ट हैं तो इपापूर्वक हमें वर प्रदान की जिंगे !> देवान्तक और नरान्तकने हर्ष-गद्गद वाणीमें वर-याचना की—प्देव, देवेन्द्र, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षम, विशाच, गन्धर्व, अप्सरा और किंनरोंसे, सभी द्यास्त्रोंसे, पशु, ग्रह, नक्षत्र, भूत, सर्प, कृमि, कीट ( विधातारचित सृष्टिमें किसी भी प्राणीसे ) एवं वन या ग्राममें हमारी मृत्यु न हो । देवेश्वर ! आप हमें त्रेलोक्यका राज्य एवं अपने चरणोंकी सुदृढ़ भक्ति

प्रदान करें। । भगवान् भूतनाथने अपना पाणिपङ्कज देवान्तक और नरान्तकके मस्तकपर फेरते हुए कहा--- 'तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। तुमलोग त्रिलोकीपर शासन करते हुए

यह वरदान दे आशुतोष अन्तर्धान हो गये। सफल-मनोरथ देवान्तक और नरान्तक घर छौटे। उन्होंने अपने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने तप, शिव-

सृष्टिके सभी प्राणियोंसे निर्भय रहोगे ।

लिया ।

दर्शन एवं वर-प्राप्तिका विवरण सुनाया ।

'तुमलोगोंने अपने जीवनको पवित्र एवं कुलको यशस्वी
किया । पुत्रोंके मस्तक सूँपकर पिताने उन्हें अपने अङ्कमें भर

हर्षविह्वल मुनि च्द्रकेतु एवं उनकी पतिपरायणा सहधर्मिणी शारदाने ब्राह्मणों एवं तपस्वियोंको आदरपूर्वक आमन्त्रित कर उनकी पूजा की। उन्हें सुन्दर-सुस्वादु भोजन कराकर अनेक प्रकारकी बहुमृह्य दक्षिणा प्रदान की।

माजन कराकर अनक प्रकारका वहुमूल्य दाक्षणा प्रदान का। ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर रुद्रकेतुके यशस्वी पुत्रोंको आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण-दम्पतिकी प्रशंसा करते हुए वे अपने-अपने आश्रमोंके लिये प्रस्थित हुए।

भुजगेन्द्रहार शिवके वर-प्रभावसे त्रैलोक्य-विजयी देवान्तक और नरान्तक अत्यन्त शक्तिशाली और पराक्रमी हो गये। एक दिन देवान्तकने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की। उन्हें पुष्कल दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त

उन्हें पुष्कल दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया । फिर उसने अपने भाई नरान्तकसे कहा—'भगवान् शंकरके वरदानसे मैं स्वर्गपर विजय प्राप्त करने जाता हूँ; तुम मृत्युलोक और पातालको अपने अधीन कर लो। देवान्तक शुभ दिन और शुभ मुहूर्त्त देखकर अमरावती-

पर जा चढ़ा। वहाँ वह नन्दनवनको नष्ट करने लगा। देवताओंने उससे युद्ध किया, पर वे सभी पराजित हो गये। स्वयं वज्रायुध राचीपतिने उसका सामना किया, किंत देवान्तकके पौरुपके सम्मुख वे टिक नहीं सके। उनका

कठोर वज खण्डित हो गया । सुरेन्द्रने यत्नपूर्वक प्राण-रक्षा

की । देवताओंने भागकर सुमेरु गिरि-गहुरमें शरण ली।

वे कन्द-मूलका आहार करते हुए दुःखपूर्वक जीवन व्यतीत करनेको विवश हुए ।

पृथ्वीसे असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे । उन असुरी एवं अधीनस्य सुरोंको देवान्तकने धन और अलंकार प्रदान किये । अनेक तीथोंसे जल आये । शङ्का, भेरी, तुन्तुमि और मृदङ्गादि वाद्य बजने लगे । ऋषियोंने मन्त्रपाट करते हुए वीरवर देवान्तकको स्वर्गीधिप-पदपर अमिपिक्त किया ।

इधर असुर-सैन्य लेकर नरान्तकने पृथ्वीके तृपतियोंपर आक्रमण किया। कितने नरेश पराक्रमी असुरके हाथों मारे गये और कितने राजाओंने उसकी शरण ग्रहण की। प्रवल असुरके आतङ्कसे कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र-तत्र पलायित हो गये। समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण भूमण्डल नरान्तकके अधीन हो गया। ऋषि-मुनियोंने यज्ञ और स्वाध्याय छोड़कर पर्वतोंकी गुफाओंमें आश्रय लिया।

तदनन्तर नागलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये नरान्तक-ने असुरोंकी युद्ध-कुशल बीर वाहिनी और कूटनीतिमें दक्ष एवं परमधूर्त कपटशिरोमणि असुरोंको भेजा। असुरोंने गरुड़का वेष धारण किया और नागलोकमें उपद्रव प्रारम्भ कर दिया। असंख्य बीर नाग काल-कवलित हुए। नागलोक त्रस्त हो गया। नागपित्नयाँ कन्दन करने लगीं। इससे विवश होकर नागलोकने नरान्तककी अधीनता स्वीकार की। सहस्र फणधारी शेषनागने नरान्तकको वार्षिक कर देना स्वीकार किया।

नसन्तकने एक वीर दैत्यको नागलोकका अधिपति बनाया। उसने सम्पूर्ण पातालमें घोषणा की—'असुर-शासनमें सभी नाग शान्तिपूर्वक रहें। किसी भी नागके द्वारा नियमोल्लङ्घन होनेपर सम्पूर्ण नागजाति दण्डित होगी।

भूतल और रसातलमें नरान्तकके शासनका संवाद प्राप्तकर देवान्तक अत्यन्त पुलकित हुआ और अपने भाईके स्वर्गाधिप होनेके समाचारसे नरान्तककी प्रसन्तताकी भी सीमा न रही । असुर भ्रातृद्वय त्रैलोक्यका निष्कण्टक राज्य करने लो । देवान्तक स्वर्गकी दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुओंका प्रेमोपहार पृथ्वीपर अपने भाईके पास भेजता और नरान्तक भूतल एवं रसातलकी उत्तमोत्तम सामग्रियाँ अपने स्वर्गाधिप बन्धुके पास भेजता रहता । इस प्रकार देवान्तक और नरान्तकका सर्वत्र क्षी

\* सर्वे सुरा गता हैमगिरिगह्नरसुत्तमम् । कन्दम्लफलान्यादन्निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥ ( गणेशपु० २ । ३ । ३९ ) एकः छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया । देवताः, तपस्वीः शृपि-मुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्र-तत्र अत्यन्त कष्टपूर्वक जीवन-निर्वाह कर रहे थे ।

महामुनि कश्यप स्नष्टाके मानसपुत्र थे । वे अत्यन्त युद्धिमान्, पुण्यात्मा, धर्मशील, तपस्ती, संयतेन्द्रिय, कारुणिक, दुःखशोकावमर्दन, भूत-भविष्य और वर्तमानके शाता, वद-वेदान्त-शास्त्रोंमें निष्णात, सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ एवं मनोनिग्रही थे । उनकी परम पतिन्नता पत्नी अदिति समस्त शुभ सक्षणोंसे सम्पन्न एवं अदीना थीं । अद्भुत शीलवती होनेके कारण वे महिषे कश्यपकी विशेष स्पामाजन थीं । उन्हीं अनुपमगुणगणसम्पन्ना अदितिकी कोखसे इन्द्रादि देव उत्पन्न हुए थे । माता अदिति अपने देवपुत्रोंके पराभव एवं यातनासे मन-ही-मन चिन्तित-दुःखी रहने रुगीं ।

एक बारकी बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगन्धित यज्ञ-धूम आकाशमें फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमयी अदिति पतिके समीप पहुँचीं। परम तपस्वी पति कश्यपके चरणोंमें प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया—'स्वामिन्! साध्वी स्त्रियोंके लिये पतिके विना कोई गति नहीं। अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना कहूँ?

'कह्याणि ! तुम्हारे मनमें जो कुछ हो। निस्तंकोच कहो । महर्षि कश्यपने स्नेहसिक्त वाणीमें उत्तर दिया ।

'इन्द्रादि देवगणोंको तो मैंने पुत्ररूपमें प्राप्त किया है।' साध्वी अदितिने अपने पति महर्षि कश्यपसे विनयपूर्वक कहा—'किंतु पूर्ण परात्पर, सिचदानन्द परमात्मा मेरे पुत्ररूपसे प्राप्त हों और मैं उनकी सेवा करूँ, यह कामना मेरे मनमें वार-बार उदित हो रही है। वे परम प्रमु किस प्रकार मेरे पुत्र होकर मुझे कृतकृत्य करेंगे, आप कृपापूर्वक वतलानेका कष्ट कीजिये।' # 'प्रिये ! ब्रह्मादि देवताओं और श्रुतियोंके लिये भी अगोचर, निर्मुण, निरहंकार, निष्काम, निर्विकल्प, मायाके आधार, मायातीत, मायाविस्तारक, कार्यकारणकारण, करणा-मय प्रमु कठोर तपश्चरणके विना साकार-विग्रह कैसे घारण करेंगे ? अपनी पतिव्रता पत्नीकी सर्वोत्तम कामनासे अतिशय प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने उत्तर दिया ।

'देव ! यह पवित्रतम अनुष्ठान में किस प्रकार करूँ १ सती अदितिने सोल्लास पूछा----'किसका ध्यान और किस मन्त्रका जप करूँ १

महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका ध्यान, उनका मन्त्र और न्याससहित पुरश्चरणकी पूरी विधि विस्तारपूर्वक बता दी और उन्हें इस उपासनाके लिये प्रोत्साहित भी किया।

महाभागा अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुई । उन्होंने अपने परम पवित्र तपस्वी पतिके चरणोंमें साधाङ्ग प्रणाम कर अत्यन्त आदरपूर्वक उनकी पूजा की । फिर उनकी आज्ञा प्राप्तकर कठोर तप करनेके लिये प्रस्थित हुई ।

देवमाता अदिति एकान्त शान्त अरण्यमं पहुँचां। वहाँ उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किये। पित्रत्र आसनपर वैठकर उन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंका निरोध कर लिया। फिर सिविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायकका ध्यान करती हुई प्रीतिपूर्वक उनके मन्त्रका जप करने लगीं।

भगवती अदिति देवदेव विनायकके ध्यान आर जपमें अत्यन्त तन्मय हो गर्यो । वे जप-ध्यानपरायणा देवमाता अदिति सर्वथा निराहार रहती थीं; केवल वायुपर उनका शरीर टिका हुआ था। उनकी उस किटन तपस्याके प्रभावसे वनके समस्त प्राणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्यागकर निर्वर हो गये।

पता नहीं, माता अदिति क्या चाहती हैं ? सोचकर देवता भयभीत होने छगे। इस प्रकार उन्हें कटोर तपश्चरणका दुस्सह कष्ट सहते हुए सौ वर्ष व्यतीत हो गये।

भगवती अदितिकी सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तपरे कोटि कोटि भुवनभास्करकी प्रभासे भी अधिक प्रमतेजन्दी, कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायक उनके सम्मुख प्रकट हो गये। उनके दस भुजाएँ थीं। कार्नोमं अनुपम कुण्डल झिलमिला रहे थे। उनकी दोनों पिनयाँ

<sup>\*</sup> परमात्मा चिदानन्द ईश्वरो यः परात्परः। यदा स्तपुत्रतामेक्येत्तदा मे स्यात् स्थिरं मनः॥ तस्य सेवां कर्तुमीहे उपायं तत्र मे वद। येन स पुत्रतामेष्येत् कृतकृत्यं मनो भवेत्॥ (गणेशप०२।५)११-१२)

सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थीं । उनके मङ्गल कण्ठमें मोतियोंकी माला सुशोभित थी । उन्होंने परशु और कमल धारण किये थे । उनकी किटमें स्वर्णिम किटसूत्र एवं उनके ललाटमें कस्त्रीका तिलक लगा था । उन्होंने नाभिपर सर्प धारण कर रखा था । उन मङ्गल-विधायक प्रभुके मङ्गल-विग्रहपर दिव्याम्बर शोभा दे रहे थे ।\*

परशुधर दशभुज विनायकके इस परम तेजस्वी रूपका दर्शन करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयभीत होकर कॉपने लगीं। उनके नेत्र मुँद गये और वे मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पडीं।

'तुम दिवारात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, मैं वहीं हूँ। माता अदितिको चेतना एवं धैर्य प्रदान करते हुए परमप्रभु विनायकने कहा—'मैं तुम्हारे अत्यन्त घोर तपसे संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर माँगो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा।

'प्रमो! आप ही जगत्के स्रष्टा, पालक और संहारकर्ती हैं। अपने इष्टको सम्मुख देखकर देवमाता अदितिने उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रेमगद्भद वाणींमें कहने लगीं—'आप सर्वेश्वर, नित्य, निरज्जन, प्रकाशस्वरूप, निर्गुण, निरहंकार, नाना रूप धारण करनेवाले और सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं। सौम्यरूप प्रमो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मेरी आकाङ्क्षाकी पूर्ति करना चाहते हैं तो क्रपापूर्वक मेरे पुत्ररूपमें प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दृष्टोंका विनाश एवं साधु-परित्राण हो और सामान्य-जन कृतकृत्य हो जायें। भी

तदा मे पुत्रतां याहि ततो मे कृतकृत्यता ॥ ततस्ते सेवनं यास्ये साधूनां पालनं भवेत् । दुष्टानां निथनं देव लोकानां कृतकृत्यता ॥

( गणेशपु० २ । ५ । ४१-४२ )

भें तुम्हारा पुत्र होऊँगा । वाञ्छाकल्पतर विनायकने तुरंत कहा—'साधुजनोंका रक्षण, पृथ्वीके कण्टकरूप दुष्टोंका विनारा एवं तुम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा ।'‡

इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्धान हो गये।

देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लौटीं । उन्होंने अपने पतिके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें सम्पूर्ण चृत्तान्त सुनाया। महर्षि कश्यप आनन्दमझ हो गये।

\* \* \* \* \* दिवान्तक और नरान्तकके कठोरतम क्रूर शासनमें समस्त देव-समुदाय और ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्रान्त हो कष्ट पा रहे थे । वे अधीर और अशान्त हो गये थे। दुष्ट दैत्योंके भारसे पीड़ित व्याकुल धरित्री कमलासनके

निवेदन किया—'समस्त देवताओंसहित सहस्राक्ष एवं ऋषिगण गिरि-गुफाओंमें छिपकर यन्त्रणा पा रहे हैं। यज्ञन्तादि स्थगित हो गये। दानवकुलके असह्य भारसे व्यथित होकर मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। आप दुष्ट दैत्योंके विनाशका यज्ञ कीजिये, अन्यथा मैं वनों, पर्वतों और स्रष्टिके

सम्पूर्ण प्राणियोंसहित रसातलमें चली जाऊँगी ।

समीप पहुँची । हाथ जोड़े साश्रनयना धराने चतुर्मखंसे

'स्वयं मैं', समस्त लोकपाल, इन्द्रादि देवगण और ऋषिगण स्वधा-स्वाहारिहत हो अतिशय दुःख पा रहे हैं।' विधाताने धरित्रीकी वाणी सुनकर कहा—'देवि! हम सभी स्थान, मन्त्र और आचारसे भ्रष्टप्राय हो गये हैं; अतएव इस विपत्तिसे त्राण पानेके लिये हम सभी करणामय देवदेव विनायककी प्रार्थना करें।'

व्रह्माके वचन सुन आदिदेव विनायकको संतुष्ट करनेके लिये उनके साथ पृथ्वी, देवता और ऋषिगण हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे—

नमो नमस्तेऽखिललोकनाथ नमो नमस्तेऽखिललोकधामन्।

नमो नमस्तेऽखिललोककारिन्नमो नमस्तेऽखिललोकहारिन् ॥ नमो नमस्ते सुरशत्रुनाश नमो नमस्ते हृतभक्तपाश । नमो नमस्ते निजभक्तपोप नमो नमस्ते लघुभक्तितोष ॥ निराकृते नित्यनिरस्तमाय परात्पर ब्रह्ममयस्बरूप । क्षराक्षरातीतगुणीर्विहीन दीनानुकम्पिन् भगवन्नमस्ते ॥

‡ अहं ते पुत्रतां यास्ये पास्ये सार्यूँश्च कण्टकान् । हनिष्ये सकलां वाल्छां पूर्यिप्ये तवापि च ॥ (गणेशपु० २ । ५ । ४३ )

सूर्यकोटिसमप्रभः । \* तेजोराशिः पुरस्तस्याः विराजितः ॥ कुण्डलाभ्यां गजाननो दश्भुजः सिदिबुदिसमायुतः । कामातिसुन्दरतनुः विभ्रद्यो मेघपुष्पजम् ॥ मुक्तामालां च परशुं मृगनाभिजम् । कटिस्त्रं काञ्चनं तिलकां नाभिदेशे दिन्याम्बर्विराजितम् ॥ त उरगं (गणेशपु० २ । ५ । २९-३१) † यदि तुष्टोऽसि देवेश यदि देयो वरो मम।

निरामयायाखिलकामपूर निरक्षनायाखिलहैं त्यदास्ति । निरवाय सत्याय परोपकास्ति समाय सर्वत्र नमो नमस्ते ॥ (गणेशपु० २ । ६ । १०-१३)

ंहे सर्वलोकेश्वर ! आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकाधार प्रमो ! आपको वार-वार नमस्कार है। हे निखिल सृष्टिके कर्ता एवं निखिल सृष्टिके संदारक ! आपको नमस्कार है। देव-राजुओंके विनादाक एवं मक्तोंका पाश नष्ट करनेवाले प्रमो ! आपको नमस्कार है। आप अपने मक्तोंका पोपण करते एवं उनकी थोड़ी-सी मक्तिसे संतुर् हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आप निराकार एवं पराल्पर ज्ञह्मस्कल्प, धर-अक्षरसे अतीत, सन्वगुणादिसे रहित एवं दीनजनींपर अनुकम्पा करनेवाले हैं। आपको वार-वार नमस्कार है। आप निरामय, सम्पूर्ण कामनाओंसे पूर्ण, निरक्षन, सम्पूर्ण दैत्योंका दलन करनेवाले, नित्य, सत्य, परोपकारी और सर्वत्र समल्पसे निवास करते हैं। आपको हमारा वार-वार नमस्कार है।

इस प्रकार स्तवन करते हुए देवता और मुनियोंने दु:खसे अत्यन्त न्याकुल होकर पुनः विनायककी स्तुति करते हुए कहा—

हाहाभूतं जगत्सवं स्वधास्त्राहाविवर्जितम्। वयं मेरगुहां याता आरण्याः पशवो यथा॥ अतोऽमुं स्वं महादेश्यं जहि विश्वस्भराधुना। (गणेशपु०२।६।१५-१५६)

ंदेव ! सम्पूर्ण जगत् हाहाकारसे व्यात एवं स्वधा और बाहासे रहित हो गया है । हम सब पशुओंकी तरह सुमेच-वितकी कन्दराओंमें रह रहे हैं । अतएव हे विश्वम्भर ! आप इन महादैत्योंका विनाश करें ।

इस प्रकार करुण प्रार्थना करनेपर देवताओं और मृपियोंने आकाशवाणी सुनी---

कस्थपस्य गृहे देवोऽत्रतिरिष्यति साग्प्रतम्। करिष्यत्यद्भुतं कमे पदानि वः प्रदास्प्रति॥ दुष्टानां निधनं चैच साधूनां पालनं तथा। (गणेशपु०२।६।१७-१७-१३)

'सम्प्रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यक घरमें अवतार लेंगे ग्रीर अद्भुत कर्म करेंगे । वे ही आपलेगोंको पूर्वपद भी प्रदान हरेंगे । वे दुष्टोंका संहार एवं साधुओंका पालन करेंगे ।'

·देवि ! तुम धेर्यं धारण करो । आकाशवाणीसे

आश्वस्त होकर पद्मयोनिने मेदिनीसे कहा—'समस्त देवः पृथ्वीपर जायँगे और निस्तंदेह महाप्रभु विनायक अवता प्रहणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे।

पृथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाताके वचनसे प्रसः होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये।

r r

कुछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिने गर्भ धारण किया। उनके शरीरका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। इस प्रकार नौ मास पूरे हुए। ग्रुभ मुहूर्त, मङ्गलमयी वेलामें महाभागा अदितिके सम्मुख अद्भुत, अलौकिक, परमतन्त प्रकट हुआ।

दशभुजो बहुबलः कर्णंकुण्डलमण्डितः। कस्त्र्रीविलसद्भाको मुकुटम्राजिमसकः॥ सिद्धिद्धद्भियुतः कण्ठे रक्षमालाविस्पितः। चिन्तामणिलसद्भशा जपापुष्पारणाधरः॥ उन्नसो श्रुकुटीचारुललाटो दन्तदीप्तिमार्। देहकान्त्या हततमा दिन्याम्बरयुतः ग्रुभः॥ (गणेशपु० २।६।२३–२५)

वह अत्यन्त वलवान् था। उसके दस मुजाएँ धीं। कानोंमें कुण्डल, ललाटपर कस्त्रीका शोभाप्रद तिलक और मस्तकपर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि-युद्धि साथ धीं और कण्टमें रहींकी माला शोभा देती थी। वक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत सुपमा थी और अघरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण थे। नासिका ऊँची थी और अघरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण थे। नासिका ऊँची थी और सुन्दर भुकुटिके संयोगसे ललाटकी सुन्दरता वढ़ गयी थी। वह दाँतसे दीतिमान् था। उसकी अपूर्व देह-कान्ति अध्यक्तरको नष्ट करनेवाली थी। उस शुभ बालकने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था।

महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौन्दर्यको देखकर चिकत और आनन्द-विह्वल हो रही थीं ( उस समय परा। तेजस्वी अद्भुत बालकने कहा—'माता ! तुम्हारी तपस्याके फलस्चरूप में तुम्हारे पहाँ पुत्रहपसे आया हूँ । में दुध देखां-का संहार कर साधुपुरुपोंका हित एवं तुम्हारी कामनाओंकी पूर्ति करूँगा।'

श्राज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो माधात् गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए । हर्व-विद्वल माता अदिनिः ने विनायकदेवसे कहा—धह मेरा परम सीभाग्य हैं। जो चराचरमें व्याप्त, निराकार, नित्यानन्दमय, सत्यस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर राजानन मेरे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए । किंतु अव आप इस अलोकिक एवं परम दिव्य रूपका उपसंहार कर प्राकृत बालककी माँति कीड़ा करते हुए मुझे पुत्र-सुख प्रदान करें । अ

तत्क्षण अदितिके सम्मुख अत्यन्त हृष्ट-पृष्ट सशक्त वालक धरतीपर तीव क्रन्दन करने लगा । उसके स्दनकी ध्वनि आकाश, पाताल और धरतीपर दसों दिशाओं में न्याप्त हो गयी। उस अद्भुत वालकके रोदनसे धरती कॉपने लगी। वन्ध्या स्त्रियाँ गर्भवती हो गर्यी। नीरस वृक्ष सरस हो गये। देव-समुदायसहित इन्द्र आनन्दित और दैत्यगण भयभीत हो गये।

महर्षि कश्यपकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। उन्होंने हर्षोल्लासपूर्वक शास्त्र-विधिष्ठे बालकका जातकर्म-संस्कार करवाया; नालच्छेदन आदि कराये। उन्होंने ब्राह्मणीं और मुनियोंको विविध प्रकारके तृष्टिकर दान दिये और घर- घर मधर बायन मिजवाये।

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिके अङ्कमें वालक आया जानकर ऋषि मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था ही, वह अत्यन्त बलवान् था। उसकी मांसपेशियाँ सुदृद्ध थीं एवं उसका दीप्तिमय मुख प्रभावशाली था। बालक के स्वरूपके अनुसार पिता कश्यपने उसका नामकरण किया—'महोत्कट।'

तेजस्वी महोत्कटकी ख्याति सुनकर उनके दर्शनार्थ विसष्ट-वामदेव आदि परमिष् भी महिष् करयपके आश्रमपर पहुँचे । सुनि करयपने उनकी आसन, पाद्य और अर्ध्यके द्वारा प्रीतिपूर्वक पूजा की । उन्हें गायें प्रदान कीं; फिर हाथ जोड़कर श्रद्धापूरित शब्दोंमें कहा—'मेरा परम सौभाग्य है, जो आप-जैसे तपोधनोंने यहाँ पधारनेका अनुग्रह किया । सुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आपका क्या कार्य करूँ।

'मुनिवर ! देवर्षि नारदके द्वारा आपके अद्भुतः अलौकिकः परम तेजस्वी और लोकोद्धारक पुत्र महोत्कटके जन्मका समाचार पाकर हम उसे देखने आये हैं। विसिष्ठने कहा—'यहाँ आनेका यही प्रयोजन है।

\* ध्रं रूपं परं दिव्यमुपसंहर साम्प्रतम् । प्राफ़्तं रूपमास्थाय क्रीडस्व कुहको यथा ॥ (गणेशपु० २ । ६ । ३५ )

माता अदिति तुरंत अपने प्राणिषय पुत्र महोत्कटकों ले आर्यो। यसिष्ठने बालक माल, कर-कमल एवं पाद-पङ्कजों को ध्यानपूर्वक देखा और वे बोले—'इस बालक में ग्रुभ वत्तीस गुण विद्यमान हैं। यह महोत्कट जगत्के मङ्गलके लिये अत्यन्त भयानक कर्म करेगा। इस परम तेजावी एवं वल-पौरुष-सम्पन्न पराक्रमी बालक के रूपमें आदि-मध्यान्त ही साक्षात् विनायक ही अवतरित हुए हैं। इस बालक के जीवन में रह-रहकर अनेक आपदाएँ आर्येगी; किंतु वे सभी शान्त हो जायँगी। आपलोग सावधानता पूर्वक इसकी रक्षा करें।

महर्षि विसष्ठने कश्यपनन्दन महोत्कटके ध्वज-वज्राङ्क्षरा-शोभित अरुण चरण-कमलोंकी पूजाकी; फिर उन्होंने महोत्कटकी स्तुति करते हुए कहा—दि देव ! असुरोंके अनाचारसे त्रैलोक्य पीड़ित है । आप ऋपापूर्वक दुष्ट दानव-कुलका दलन कर साधु-परित्राण करें और भूतलका भार उतारें का

समागत मुनियोंने पुनः-पुनः अदितिनन्दन महोत्कटके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने-अपने आश्रमोंके लिये लौट गये।

प्रख्यात महर्षि विसष्ठ-वामदेवादिके आगमन एवं उनके शुभ वचनसे कश्यपाश्रमके समीप रहनेवाले सभी ब्रह्मचारियों, ऋषियों एवं उनकी पित्नयोंके मनमें यह हद विश्वास हो गया कि निश्चय ही भाग्यवती अदितिके अङ्कमें चराचरनायक आदिदेव विनायक ही महोत्कटके रूपमें क्रीड़ा कर रहे हैं और इनके द्वारा अनीति-अधर्मके मूलभूत असुरोंका उच्छेद होगा । उनका कुटिल-कूर शासन समाप्त हो जायगा और त्रैलोक्यमें सुख-शान्ति स्थापित होगी । पुनः वेदपाठ और यज्ञादि कर्म निर्विचन होने लगेंगे।

### महोत्कटकी वाल-लीला

इतना ही नहीं, यह संवाद कश्यपाश्रमसे देश-देशान्तरों में फैल गया । असुरों के मनमें अदितिके कठोर तपके समय हो शङ्का हुई थीं। किंतु इस समाचारसे तो उनके मनमें हद निश्चय हो गया कि 'यह ऋषिपुत्र दनुज-ऊलका शत्रु सिद्ध होगा । यह महोत्कट देवताओं द्वारा हमारे राज्यपर आक्रमण करनेका माध्यम बन सकता है। इस कारण असुरोंने परामर्श कर यह निर्णय किया कि धातक तरका अड्डुर वदकर विशाल इक्ष हो, इसके पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाय।

\* प्रार्थयामास सर्वस्तं भूभारहरणं कुरु । साधूनां पालनं देव दुष्टरानवधातनम् ॥ (गणेशपु० २ । ७ । १०) असुरराजने महोत्कटको मार डालनेके लिये 'विरजा'नामकी एक कूर राक्षतीको मेजा। यह अत्यन्त राक्तिशालिनी,
परम धूर्त्ता एवं कुटिला थी । राक्षस-वंशके मङ्गलके लिये
उसने कश्यपाश्रममं प्रवेश किया। महोत्कटका तो कुछ नहीं
विगड़ा, किंतु विरजाको ही मृत्यु-मुखमें प्रवेश करना पड़ा।
उन्होंने उसे निजधाम प्रदान किया।

शक्तिशालिनी विरजाकी मृत्युसे असुर चिन्तित हुए। उन्होंने 'उद्धतः और 'धुन्धुरः नामक दो कूर राक्षसोंको महोत्कट-की हत्याके लिये मेजा। उन दोनों असुरोंने अत्यन्त मनोहर धुक्का रूप ग्रहण किया। उनके विषाक चञ्चुपुट अत्यन्त तीक्ष्ण थे। वे महर्षि कश्यपके आश्रममें वहाँ पहुँचे, जहाँ माता अदिति महोत्कट विनायकको स्तन-पान करा रही थीं।

'मुझे खेलनेके लिये वे शुक दे। मुन्दर शुकींको देखते ही महोत्कटने दुरधपान छोड़कर अपनी माँ अदितिसे कहा।

वह बोली—'ये शुक आकाशमें उड़नेवाले पक्षी हैं। केयल भूमियर चल सकनेवाली कोई स्त्री इन्हें कैसे पकड़ सकती है ?)

बालकको इस उत्तरसे संतोध नहीं हुआ । उसने माताकी गोदसे उत्तर बाजकी तरह झपटा मारकर दोनों पिक्षयोंको पकड़ लिया । यह देख उन दोनोंने पंखों और चेंचोंसे मार-मारकर महोत्कटको अत्यन्त घायल कर दिया । तब मुनिकुमारने उन शुकोंको बल्पूर्वक घरतीपर दे मारा । वे शुक अपने असुररूपको प्रकट करके प्राणग्रन्य हो गये । माताने असुरके विशाल शवपर स्थित हुए अपने बालकको शीधतापूर्वक उठा लिया । कश्यपमुनिने बालकके अम्युद्धके लिये शान्तिकर्म किया । बालकका अलैकिक पराक्रम देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने अदितिको उपालम्म देते हुए कहा—स्तुमने वन्चेको अकेला कैसे छोड़ दिया । जगदीश्वरने आज इसकी रक्षा की है। यह निशाचरोंके रहनेका स्थान है, यहाँ मेरा शिशु कैसे जीवित रह सकेगा ।

यों बात-चीत करके मुनि-दम्पतिने बालकको नहलाया और स्वयं भी स्तान करके वे आश्रममें जा विश्राम करने लगे।

महोत्कर चार वर्षके हुए । अपने बुद्धि-कौशल एवं अलौकिक कमोंसे वे आश्रमवासियोंके प्राणप्रिय और सम्पूर्ण आशाओंके केन्द्र वन गये। आश्रमके निकट ही तमाल, देवदार, जम्बू, आम्र और कटहलके सघन वृक्ष थे । उनके मध्य एक सरोवर था। सरोवरका जल अत्यन्त निर्मल और मधुर था, किंतु उसमें बहुत से मत्स्य और मगर रहते थे। उनसे आश्रमवासियोंको बड़ा कए होता था। नकके मयसे आश्रमधारी उसमें स्वच्छन्द स्नान तो कर ही नहीं सकते थे, उसके तटपर संध्या-वन्दन करने एवं जल भरनेमें भी डरते थे।

एक दिनकी बात है। सोमवती अमानास्या थी और व्यतीपातका योग। इस उत्तम पर्वपर अदितिदेवी सरोवरमें स्नान करनेके लिये आर्यी। माताके साथ शिशु महोत्कट भी वहाँ आया था। माँने उसे जलाशयके तटपर विटा दिया और वे स्वयं आकण्ड-जलमें स्नान करनेके लिये उत्तर गर्यी। तब बालकने भी उछलकर माताके पास जानेकी चेष्टा की, परंतु वह पानीमें गिर पड़ा और उत्तीमें खेलने लगा। इतनेमें ही एक नकने आकर उसे पकड़ लिया। जलके भीतर खड़ी हुई माताने जब बालककी यह दशा देखी, तब वे धवरा गर्यी और तुरंत उसकी रक्षांके लिये लोगोंको पुकारने लगीं—'दौड़ो, दौड़ो, वचाओ।'

अदिति स्वयं भी बच्चेको पकड़नेके लिये शीमतापूर्वक उसके पास गर्या, पर वे उसे पकड़ न सर्का । नक उनकी पकड़से बाहर रखते हुए ही महोत्कटको पानीके भीतर खींचे लिये जा रहा था । माता भी दूरतक उसके साथ खिंचती चली गर्यो ।

महोत्कट और उसकी माताको सरोवरमें आकण्ड-मग्न देख मुनिके शिष्य उछल-उछलकर जलमें कृद पड़े। किंतु वे भी उस बलवान् नककी पकड़से वालकको छुड़ा न सके। तब बालकने असीम बलका परिचय दिया। उसने खेल-खेलमें ही नकको जलसे वाहर पृथ्वीपर फेंक दिया। उसका शरीर चूर-चूर होकर गिर पड़ा; वह निश्चेए हो गया और उसके प्राण-पलेल उड़ गये।

वालककी माता और आश्रमके सभी लोग आक्त्यर्यचिकत थे। महोत्कटके सम्मुख एक वस्त्राभरणभृषित तेजस्वी पुरुप हाथ जोड़े कह रहा था—'प्रमो ! पहले में चित्रगर्थ्यनामक गर्थवींका राजा था। मेरे विवाहके अवसरपर सभी गर्थ्य उपस्थित हुए । मैंने सबका स्वागत-सत्कार किया। किंतु उपस्थित महामुनि भ्रमुकी मैंने पृजा नहीं की।

•तुम सरोवरके नक्र होओगे।> •स्गुमुनिके शापकी करसना कर

ते काँपने लगा। मेरी करण-प्रार्थना सुनकर दयाछ पुनः कहा—'कश्यपनन्दन! गजाननके स्पर्शते तुम जलचर-योनिसे मुक्त हो जाओगे।'

इतना कहकर उक्त गन्धर्व देवदेव गजाननकी स्तुति लगा । अ फिर उसने बालरूपी गजाननके चरणोंमें १ कर बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की । तदनन्तर वह गन्धर्व अपने लोकको चला गया ।

महोत्कट जननीके आश्चर्यकी सीमा न थी। उन्होंने ही प्यारसे अपने पुत्रको गोदमें लेकर उसके मुखमें ना स्तनाग्र लगा दिया। बालक विनायक प्रेमपूर्वक अपन करने लगे।

\* \* \*

एक बारकी बात है | संगीतिवशारद हाहा, हूहू और बुरु-नामक गन्धर्व पीताम्बर धारण किये, गोपीचन्दनका लक लगाये, वीणापर मधुर स्वरोंमें हिरगुण गाते लासकी यात्रा करते हुए महर्षि कश्यपके आश्रमपर पहुँचे | निने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन प्रहण तरनेकी प्रार्थना की |

तीनों अतिथियोंने स्नान कर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, वेनायक और सूर्यकी पूजा की और फिर अपने इष्टका यान करने लगे। उसी समय महोत्कट बाहरसे खेलकर आये। उनकी दृष्टि पञ्चदेवोंके विग्रहपर पड़ी तो उसने धीरेसे उन्हें उठाकर फेंक दिया। नेत्र खुलनेपर देवताओंकी प्रतिमा न देख गन्धर्व व्यापुल हो गये। उन्होंने यह बात महर्षि कश्यपसे कही।

महर्षि कश्यप चिकत और चिन्तित थे। सम्मानित अतिथियोंकी देव-प्रतिमाएँ हूँ हुनेके लिये वे चारों ओर दौड़-धूप कर रहे थे। उन्हें अपने चश्चल पुत्र महोत्कटपर संदेह हुआ। उन्होंने हाथमें छड़ी लेकर कोधसे कॉंपते हुए विनायकते पूळा—'अतिथियोंकी प्रतिमाएँ क्या हुई ?'

\* त्वभेव जगसां कर्ता पापापहारकः । नाय: निर्गुणी निरहंकार: परम् ॥ सदसत्कारणं नानावनारैभंकानां पालको दुष्टनाशनः । सर्वन्यापी १ र्णकामोऽनेकब्रह्माण्डनायकः ॥ **मुनीतामप्यगम्यस्त्वं** मनोवागनिरूपितः । ( गणेशपु० २ । ८ । ३२-३४ ) भैं तो बाहर बालकोंके साथ खेल रहा था। भस्मिलिपाङ्ग महोत्कटने भयकी मुद्रामें उत्तर दिया।

'त् शोत्र ही मूर्ति ला दे, नहीं तो तुझे बुरी तरह पीटूँगा। कुपित कश्यपने पुनः कहा।

'मैंने मूर्ति नहीं ली है।' महोत्कट रोने लगा। रोते-रोते वह पृथ्वीपर लेट गया। माता अदिति भी वहाँ पहुँच गर्या।

'यिद मैंने मृति ला ली है तो मेरे मुँहमें देख लो।'
महोत्कटने अपना मुखारिवन्द खोल दिया। अत्यन्त
आश्चर्य! माता अदिति मूर्च्छित हो गर्यो। महर्षि कश्यप
और हरिभक्तिपरायण गन्धर्वत्रयने आश्चर्यचिकत होकर
देखा—वालक महोत्कटके छोटेसे मुखान्जमें कैलास, शिव,
वैकुण्ठसिहत विष्णु, सत्यलोक, अमरावतीसिहत सहसाक्ष,
पर्वतों, वनों, समुद्री, सिरताओं, यक्षों, पन्नगों एवं बृक्षोंसिहत
सम्पूर्ण पृथ्वी, चौदह भुवन, समस्त लोकपाल, पाताल,
दसों दिशाएँ तथा अद्भुत सृष्टि दीख रही थी।

छचेत होनेपर माता अदितिने तुरंत बालक महोत्करको अङ्कमें उठा लिया और उसे स्तनपान कराने लगीं । महर्षि कश्यपने मन ही-मन कहा—'अरे ! यह तो अखिलेश्वर प्रभुने ही मेरे पुत्ररूपमें जन्म लिया है । मैंने इन्हें दण्ड देनेका विचार कर वड़ी मूल की।

ंमें तो इस बालकको दण्ड दे नहीं सकता । अब आप लोग जैसा उचित समझें, वैसा करें। कश्यपने गन्धवोंसे स्पष्ट कह दिया।

ंदेव प्रतिमाओं के मिले विना हमलोग आपका अन्न, पल और कन्द-मूल आदि कुछ भी प्रहण नहीं करेंगे। अत्यन्त दु:खी होकर गन्धवोंने महर्षि कश्यपसे इतना कहा ही था कि उन्होंने महोत्कटके खानपर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन किया। वही बालक क्षण-क्षणमें पञ्चदेवके लग्में दीख रहा था।

फिर तो हाहा, हुहू और तुम्बुरुने महोत्कटके चरणोमें प्रणाम किया और वे महर्षि करयप-प्रदत्त अल्लादिको प्रेमपूर्वक प्रहण करने लगे। उस समय उन्होंने महोत्कटमें अनेक रूपोंके दर्शन किये। वह एक क्षण महोत्कट एवं दूसरे ही क्षण पञ्चदेवोंके रूपमें दीखने लगता। क्षणमें अत्यन्त भयानक दीखता तो दूसरे क्षण विश्वरूपमें उसका दर्शन होता । इस प्रकार परमप्रभुक्ते अचिन्त्य, अकथनीय स्वरूपोंका दर्शन कर गन्धवाँने अपना जीवन-जन्म एवं करयपाश्रममें आगमन सफल समझा ।

ं गन्धवोंको महोत्कट विनायकके तत्त्वका साक्षात्कार हो गया । उन्होंने परमप्रभु विनायककी श्रद्धा-भक्तिपूर्ण हृदयसे स्तुति की और बार-बार उनके चरणोंमें प्रणाम कर उनका सारण करते हुए कैलासके लिये प्रस्थान किया।

#### उपनयन-संस्कार

प्रतिभाशाली महोत्कट पाँच वर्षके हुए। महर्षि कश्यपने ग्रुम मुहूर्त और श्रुम लग्नमें उनके व्रत-वश्यका निरचय किया। शाना तपस्वी महर्षि कश्यप सुर-असुर, चारों वर्णों और सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंके श्रद्धेय थे। इस कारण उनके पुत्रके यज्ञोपवीत-संस्कारके अवसरपर निरस्पृह वेदज्ञ ब्राह्मण तो पचारे ही, समस्त सुर, राक्षस, ऋषि-मुनि, यक्ष, नाग, राजर्षि, व्यापारी वैश्य तथा शुद्ध प्रमृति—सभी लोग आये।

सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे, किंतु कर्यपनन्दनसे अपनी क्षतिकी सम्भावनासे वे उन्हें छल-कपट तथा अन्य कौशलसे मार डालनेके लिये प्रयत्नशील थे। यज्ञोपवीतके अवसरपर विधात, पिक्नाक्ष, विशाल, पिक्नल और चपल-नामक पाँच वलवान् असुर भी शुद्ध वस्त्र, भालपर त्रिपुण्ड् एवं गलेमें स्द्राक्षकी माला पहने ब्राह्मणके वेषमें वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने कमण्डलुमें छोटे-छोटे अस्त्र लिपा रखे थे। वे ब्राह्मणवेषधारी असुर उपस्थित मुनियों और ब्राह्मणोंके बीच ऐसे स्थानपर बैट गये, जहाँसे अदितिनन्दन विनायकपर सुविधापूर्वक सटीक प्रहार किया जा सके।

अनेक प्रकारके बाजे वज रहे थे। मण्डपमें गणेश-पूजन और स्वस्तिवाचन हुआ। इसके अनन्तर मत्तवन्धकी विधियाँ होने ट्याँ। होमके अनन्तर महर्षि कश्यपने ब्राह्मणोंकी पूजा की। अग्निस्थापनके बाद जब सुवासिनी स्त्रियाँ और ब्राह्मण मङ्गलाशीर्वादके साथ विनायकपर अक्षत छोड़ रहे थे, तव ब्राह्मणवैषधारी असुरोंने धीरेसे कमण्डलुसे

> \*क्षणं ते ददृशुकीलं क्षणं पञ्चस्वरूपिणम्॥ क्षणं महाभीतिकारं क्षणं तं विद्वरूपिणम्। (गणैशपु०२।९।३९-४०)

अस्त्र निकाले और विनायकपर प्रहारका उपक्रम किया। विनायकने तत्क्षण उनकी दुरमिसंबि समझकर थोड़ेसे अमिमन्त्रित चावल उनपर फैंके और तत्काल दुष्ट असुरोंका निर्जीव शरीर पृथ्वीपर गिर पड़ा।

असुरोंके भयानक शवको देखकर उपस्थित देवता, ऋषि-मुनि, ब्राह्मण और सभी जन अत्यन्त चिकत हुए। पञ्चवर्षीय वालक हृष्ट-पुष्ट और शक्तिसम्पन्न तो था ही, वह मन्त्रसिद्ध भी है, यह जानकर सब परस्पर कहने लगे—'पाँच छळी राक्षसोंको क्षणभरमें ही इस बालकने कैसे मार डाला, यह बात समझमें नहीं आयी। क्या भूभार-हरण करनेके लिये परमात्माने ही अवतार ग्रहण किया है १३० ब्रह्मादि देवगण परमग्रमु विनायकदेवकी लीला समझकर उनपर सुगन्धित समनोंकी वृष्टि करने छगे।

तदनन्तर महोत्कटका उपनयन हुआ। महर्षि कश्यपने स्वयं उन्हें गायत्री-मन्त्र दिया। सर्वप्रथम महातपस्विनी माता अदितिने उन्हें भिक्षा प्रदान की। उसके बाद वहाँ उपस्थित छोगोंने मिक्षाके साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत उपदेश दिया। परमप्रिय पुत्र महोत्कटकी प्राण-रक्षासे प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें विविध प्रकारके वस्त्र, स्वर्ण एवं गायें प्रदान कीं।

इसके बाद एकत्र बृहत् समुद्दायके बीच महर्षि वसिष्ठ अस्यन्त स्नेहपूर्वक विनायकका हाश पकड़ उन्हें ब्रह्माके पास छे गये।

ब्रह्माजीने अपने कमण्डलके जलसे उनका तीर्थ प्रहण किया और सदा विला रहनेवाला पद्मपुष्प उन्हें प्रदान किया। उस समय उन्होंने विनायकका नाम व्रह्मणस्पति? रखा। फिर बृहस्पतिने भी विनायककी पूजा करके उन्हें भारमृतिग्नाम प्रदान किया।

कुवेरने विनायककी पूजा करके उनका नाम धुरानन्दर्भ रखा और उन्हें अपने कण्डकी रजनमाला प्रदान की । वक्षणे अपना पाश प्रदान कर उन्हें 'सर्वप्रियर्भ नाम दिया। भगवान् शंकरने भी सब देवताओं के सुनते हुए अदितिनन्दनको त्रिग्रूल

> \* कथं न्यापादिताः पश्च राक्षसाः कृटस्पिणः । क्षणेनानेन बालेन न जानीमोऽखिला अगुम् ॥ अवलीणौं भुवो भारं हर्तुं कि परमेदवरः । (गणेशपु० २ । १० । १५०१६)

डमरू देकर उन्हें 'विरूपाक्ष' कहा और फिर उन्हें चन्द्र' नामसे सम्बोधित करते हुए चन्द्रकला दे दी। 'परशुहस्त!' कहती हुई परशुराम-जननी सती रेणुकाने हो मली अदितिके बालकको परशु प्रदान किया और प्रहस्त' नाम रखा। फिर उनकी पूजा करके उन्होंने वाहनलये सिंह देकर उन्हें 'सिंहवाहन' नाम दिया। तदनन्तर हुंवे सिंह देकर उन्हें 'सिंहवाहन' नाम दिया। तदनन्तर हुंवे महोत्कट विनायकको उपदेश दिया—'विनायक! शीघ ही दुष्टोंक। संहार करो। अ

द्विजवेषधारी समुद्रने विनायककी पूजा कर उन्हें कामाल प्रदान करते हुए 'मालावर' कहा । शेषनागने कि आसनके लिये अपना शरीर समर्पण कर दिया र बड़ी प्रसन्नतासे उन्हें 'फणिराजासन' कहा । 'धनंजय' म देते हुए अग्निदेवने उन्हें अपनी दाहिका-शक्ति प्रदान और 'प्रमञ्जन' नामसे सम्बोधित कर वायुदेवने अपनी क्ति समर्पित कर दी । †

इस प्रकार सभी लोगोंने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार होत्कटको उत्तमोत्तम वस्तुएँ प्रदान कीं; किंतु सहस्राक्ष त्द्रने न कुछ दिया और न उन्हें प्रणाम ही किया। प्रेन्द्रने सोचा—'मुझ देवाधिपके सम्मुख सभी नतमस्तक होते हैं; में इस छोटे-से बालकके सामने मस्तक क्यों सक्ति ?'

भेरे घरमें किसी महान् अवतारी पुरुषने जन्म लिया

\* उपादिशद् दुष्टनाशं कुरु शीघ्नं विनायकः। (गणेशपु०२।१०।३०)

ं क्रिपियोंद्वारा उपनयनके समय दिया हुआ आशोर्वाद भी व्यह बालक शत्रुओंका नाश करनेवाला होते'—ऐसा तेजस्ती होता था। महान्वारीको श्रास्त्रोंका उपयोग न कर'-ऐसा न कहकर मीआंवन्यनके समय शस्त्र देकर उनका प्रयोग कैसे किया जाय, यह भी बनाया जाता था और वह भी माह्मण-बालकको—यह विशेष बान है। श्रित्रयके बालकको कहा जाय तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। परंतु दमनशील कश्यपम्हिपके बालकको मीआयम्पनके समय भिशामें शस्त्र मिलते हैं और उन्हें प्रयोग करनेकी विवा भी सिखायो जाती है तथा आशीर्वादसे भी अपने राष्ट्रको स्वतन्त्र कर'-ऐसा अभिप्राय स्चित किया जाता है; वह भी एक अतिहद्ध स्वीदारा, यह सव ध्यानमें रखनेवोग्य है। विभिन्नालने अध्याणोंका यशोपत्रीत-संस्कार भी ऐसा तेजोवर्षक होता आ'—पं० श्रीपाइ दामोइर सानवलेकर

है। महात्मा कश्यपने इन्द्रको समझाया। अनिर्वचनीय गुणसम्पन्न पुरुषको छोटा समझकर तिरस्कार करना उचित नहीं। इस छोटेन्से तेजस्वी वालक महोत्कटने इसी आयुमें कितने अद्भुत कर्म कर डाले। इसने विरजा-नामकी भयानक राक्षसीको खेलमें ही मार डाला। गुकरूपधारी प्रचण्ड उद्धत और धुन्धुर राक्षसोंको इसीने मारा। सरोवरका शापप्रस्त चित्रगन्धर्व इसीके स्पर्शसे सुक्त हुआ। हाहा-हूहू और तुम्बुरु गन्धर्वोंने इसीके दिव्य कलेवरमें पञ्चदेवोंका दर्शन प्राप्त किया। आप सबके सम्मुख भयानक पाँचों राक्षसोंको इसने मारा ही है।

भीने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं । मदिविमोहित सुरेन्द्रने कहा ही था कि महोत्कटके संकेतपर प्रचण्ड प्रलयंकर झंझाबात उठा। सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी। व्याकुल सुरेन्द्रने महोत्कटकी ओर देखा तो उनके नेत्रींसे अग्नि-ज्वाला निकल रही थी। सहस्राधिक मस्तक, नेत्र, नासिका, कान, कर और चरण थे उनके। सूर्य और चन्द्र उनके नेत्रोंमें दीख रहेथे। महोत्कटके रोम-रोममें अनन्त ब्रह्माण्ड एवं उनके विराट् रूपका दर्शन कर इन्द्रने व्याकुल हो उनकी स्तुति की और उनसे ब्रार-ब्रार क्षमाकी याचना की।

प्रवल प्रभक्षन शान्त हुआ । इन्द्रने अचिन्त्य-गुणगणनिलय महोत्कटकी स्तुति कर बार-बार उनके चरणोंमें प्रणाम किया । फिर उनकी जय-जयकार करते हुए उन्हें अपना अङ्कुश और कल्पनृक्ष प्रदान कर उन्होंने अत्यन्त मक्तिपूर्वक कहा—'विनायक'।

फिर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धामको पधारे । अत्यन्त मेधावी और प्रतिमा-सम्पन्न विनायककी शिक्षा प्रारम्म हुई । विद्या-बुद्धि-विशारद विनायक अत्यत्पकालमें ही सारे वेद-वेदाङ्ग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि शास्त्रोंके साथ अस्त्र-शस्त्रोंका सम्यक् ज्ञान प्रातकर उसमें निष्णात हो गये । शास्त्रीय सिद्धान्तोंपर विचश्चणबुद्धि महोत्कटकी अद्भुत व्याख्या सुनकर महान् शास्त्रज्ञ भी चिकत होकर कहने लगे—'निश्चय ही विनायक कश्यपनन्दनके रूपमें अवतरित हुए हैं।

महोत्कटने सातर्वे वर्षमें प्रवेश किया । अव वे बस्न, बुद्धि, विद्या आदिमें पूर्ण पारंगत होकर अपने पिताके कार्योंमें सहयोग देने लगे थे। अवसर प्राप्त होते ही वे उपनयनके अवसरपर प्राप्त सिंहपर आरूढ़ हो जाते। सर्वभयापह अङ्कुश, परशु, अम्लान पद्म और पाश धारण कर लेते। दण्ड, अजिन, रत्नजांटित स्वर्णनिर्मित कुण्डल, कमण्डल, दर्भ, उत्तम पीताम्बर, ललाटमें कस्तूरी तिलक और चन्द्रकला, गलेमें मृक्तामाला और नाभिपर शेपको धारणकर आश्रमके चारों ओर दूर-दूरतक धूमते। जब वे मेधतुल्य गर्जन करते तो पृथ्वी हिल जाती और आकाश कम्पित होने लगता था। भयवश असुर उधर आनेका साहस भी नहीं कर पाते थे। उनके इस अङ्गुत वीर वेप एवं उनकी व्यवस्थासे आश्रममें पूर्णतया सुख-शान्ति देखकर कश्यप और अदिति आनन्द-विहल होकर मन-ही-मन कहते—'हमारे पूर्वज और हम धन्य हैं। सबके दु:ल-निवारणके लिये निरन्तर प्रयत्नशील महोक्कटको देखकर सभी उन्हें अपना प्राणप्रिय समझते; सभी उनको आदर और सम्मान प्रदान करते।

एक दिन कश्यपके आश्रमपर काशीनरेश पधारे । उन्होंने महर्षि कश्यपके चरणोंमें प्रणाम किया तो स्नेहातिरेक्से महर्षिने उन्हें गले लगा लिया । भोजनादिके उपरान्त विश्राम कर लेनेपर महर्षिने उनसे उनके आगमनका हेतु पूछा ।

'आप मेरे कुल-पुरोहित हैं, मुझे आपकी सेवामें पहले ही उपस्थित होना चाहिये था। काशीनरेशने विनयपूर्वक उत्तर दिया—'किंतु राज-कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण में समय नहीं निकाल सका। मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय किया है। अतएव आपको ले जानेके लिये मैं यहाँ आया हूँ। आप कृपापूर्वक शीघ्र ही काशी चलकर युवराजका विवाह सम्पन्न करायें।'

राजन् ! मैं तो चातुर्मास्य नतके अनुष्ठानमें लगा हूँ। महामुनिने काशीनरेशसे कहा—'किंतु मेरा पुत्र महोत्कट सर्वशास्त्र-मर्मज्ञ तो है ही, कर्मकाण्डका भी अश्रुतपूर्व विद्वान् है। यद्यपि अभी यह बालक है तथा मैं, इसकी माता और समस्त आश्रमवासी इसे प्राणाधिक प्यार करते हैं; अतः इसकी अनुपस्थिति अत्यन्त कष्टकर है; तथापि आप इसे ले जायँ। यह आपका सम्पूर्ण वैवाहिक कार्य दक्षतापूर्वक सविधि सम्पन्न करा देगा।

महामुनि करयपने महोत्कटको बुलाकर कहा—'नेटा विनायक ! यद्यपि हमारे लिये तुम्हारा वियोग दुःखद है। किंतु तुम काशीनरेशके साथ जाकर इनके पुत्रका विवाह सम्पन्न कराकर लीट आओ। महर्षिकी आज्ञा प्राप्तकर नरेशने रथ प्रस्तुत किर महोत्कटने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अपने माता-पिताके चर प्रणाम किया और अख्न-श्रस्त्रोंसहित रथमें जा बैठे।

अपने प्राणाधिक पुत्रको सुदूर देशकी यात्राके प्रस्थान करते देखकर माता अदिति अधीर हो गर्यो। उ नेत्रोंसे ऑसू वहने लगे। उन्होंने नरेशके पास जाकर अर दीन वाणीमें कहा—पराजन्! मेरा महोत्कट निरा वा और अतिशय चञ्चल है। इसने कभी प्रवास नहीं किया कृटिल असुरोंकी कुटिष्ट इसपर सदा बनी रहती है। अता आप इसकी निरन्तर रक्षा करेंगे और जिस प्रकार इसे अ साथ ले जा रहे हैं, उसी प्रकार सकुशल इसे इस आश्रम पहुँचा भी देंगे।

भी अपना प्राण देकर भी इस परम तपस्वी पुरोहि पुत्रकी प्राण-रक्षा करूँगा । आप सर्वथा निश्चिन्त रहें काशीनरेशने माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम किया और र बायुवेगसे चल पड़ा । जबतक महोत्कटके रथकी ध्वर दीखती थी, तबतक रोती हुई माता अदिति वह खड़ी रहीं।

#### धूम्राक्ष-वध

काशिराजका रथ गहन वनमें पहुँचा । वहाँ रुद्रकेतुक बलवान् भाई धूमाक्ष ( नरान्तकका चाचा ) भगवान सहस्रांशुकी प्रसन्नताके लिये दस हजार वर्षसे अस्यन्त दारुण तप कर रहा था । नैलोक्यपर निरापद शासनके लिये सर्वसंहारक श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र उसे अभीष्ठ ये। उसने अपने दोनों पैर वृक्षकी शालामें वाँघ रखे थे। अधोमुख धूमाक्ष केवल धूमपानपर जीवित था।

सूर्यदेव प्रसन्न हुए । उन्होंने धूमाक्षके लिये प्रभापुकामय शस्त्र भेजा । उसकी प्रभासे अन्तरिक्ष उद्दीस हुआ ही या कि गरुड़ जैसे सर्वको पकड़ लेता है, उसी प्रकार महोत्कटने उछलकर उस परम तेजस्वी शस्त्रको प्रहण कर लिया।

यह दृश्य देखकर काशिराज अत्यन्त विस्मित हुए । शस्त्र-परीक्षणार्थ महोत्कटने उसे धूमाक्षकी ओर फॅका ही या कि भीषण गर्जनके साथ धूमाक्षके दो दुकड़ दूर जा गिरे।

धूम्राक्षकी विश्वाल देहके गिरनेते कई वृक्ष धराशायी हो गये।

धूमाक्षके प्रख्यात वीर पुत्र जवन और मनुने यह हथ

देखा तो उनके कोधकी सीमा न रही । काल-तुत्य तप्ताङ्गारलोचन सदास्त्र जघन और मनुने कुछ ही देरमें काशिराजका रथ घेर लिया और अत्यन्त कोधपूर्वक उन्होंने काशीनरेशसे कहा—'राजन्! तूने ब्राह्मण-पुत्रको लाकर हमारे तपस्वी पिताकी हत्या कैसे करवायी । कृतन्न! पहले असुरराज नरान्तकके कोपसे हमारे पिताने ही तुम्हारो रक्षा की थी। उन्हींकी कृपासे तू काशीनरेश बना हुआ है । हमारे पिताको मारकर न जीवित कैसे रह सकता है ?'

अत्यन्त शक्तिशाली धूम्राक्ष-पुत्रोंकी कुद्ध वाणी सुनकर काशिराज काँप उठे। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—'अपस्मार रोगकी तरह मैं कहाँसे इस पुरोहित-कुमारको ले आया ? यदि नरान्तक कुपित हुआ तो क्षणार्द्धमें ही मेरा राज्य ध्यस्त हो जायगा।'

भयाकान्त काशिराजने ब्राह्मण और ईश्वरकी शपथ लेते हुए कहा—'मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। मैं तो इस मुनि-कुमारको अपने पुत्रका विवाह करानेके लिये ले जा रहा हूँ। आप ऋपापूर्वक मेरे ग्रुभकार्यमें व्यवधान उपस्थित न करें। आप इस पुरोहित-पुत्रको ले जायँ। मुझे छोड़ दें।

'राजन् ! मुझ छोटे वच्चेको गहन वनमें लाकर आप राजुके हाथों कैसे दे रहे हैं ? महोत्कटने चिकत होकर काशिराजसे कहा—'आपने मेरी माताको क्या वचन दिया था ? क्या क्षत्रिय-धर्म यही है ? यदि मेरे पिताने यह बात सुनी तो निश्चय ही वे आपको शाप दे देंगे और आप राज्यसहित भस्म हो जायँगे।'

इस प्रकार महोत्कट राजासे कह ही रहे ये कि जवन और मनुने उनपर आक्रमण कर दिया। कुद्ध हुए महोत्कटने भयानक गर्जना की । विनायकके निःश्वास-योगसे पृथ्वीपर जैसे मूकम्प आ गया। उक्त भीषण ध्वनि एवं वायुवेगके प्रभावसे जवन और मनु अन्तरिक्षमें चक्कर खाते हुए नरान्तकके नगरमें ज्ञिलाखण्डकी तरह गिर पड़े । उनके प्रस्वेक अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये।

्यह कैसे, क्या हुआ ११ सम्पूर्ण नरान्तक-नगरमें जैसे कोलाहल व्याप्त हो गया था और प्रमुख असुरोंके साथ नरान्तक विचार कर ही रहा था कि दौड़ता हुआ दूत आ पहुँचा। हाँफते-काँपते उसने कहा—'कश्यपपुत्रके हाथोंसे धूमाक्ष-वध हुआ और जब जबन और मनुने उनपर आक्रमण करना चाहा

तो उनकी यह दुर्गति हुईं । वह काश्यपेय काशिराजके सा उनके पुत्रका विवाह कराने जा रहा है ।?

भ्राह्मणपुत्र और काशिराजको तुरंत पकड़ो । अत्यन कुपित होकर कूरतम नरान्तकने अपने संनिक्षोंको आजा दी भ्यदि वे युद्ध करें तो उन्हें भार डालो।

शस्त्रसज वीर असुर-वाहिनी द्रुतगितिसे दोइ पड़ी काशिराजने असुर-सेनाको देखा तो वे काँपने छगे; किंतु योगिस महोत्कटने विकट गर्जना की । पविपात-तुल्य उस भयंक एवं प्रचण्ड रवसे कितने ही असुर-वीर मृत्यु-मृत्वमें च गये। कुछ सैनिकोंके शरीर महोत्कटके तीक्ष्ण शरों ए आयुधोंसे कट-कटकर गिर पड़े । महोत्कटकी अद्भुत शक्ष वर्षामें असुरोंको कुछ सूझ नहीं रहा था । कुछ ही देर असुरोंके रण्ड-सुण्डसे वहाँकी धरती पट गयो । कुछ प्र छकर भागते हुए असुर नरान्तकके समीप पहुँचे और इसारा समाचार सुनाया।

'काशिराजके कुछ ही अङ्गरक्षकोंके साथ करयपकुमार हमारे वीर सैनिकोंका संहार कैसे कर दिया ? क्रोधोन्म नरान्तक सोच रहा था कि 'कुटिल काशिराजको दण्डित कर ही चाहिये।' यह निश्चय कर उसने काशीनरेशको पराहि करनेके लिये एक वीर असुरके सेनापतित्वमें पराक्रमी असुः का सुशिक्षित सशस्त्र सैन्यदल प्रेषित किया। नरान्तकने आ सेनापतिको काश्यपेयसहित काशिराजको जीवित या म् पकड़ लेनेकी कठोर आज्ञा प्रदान कर दी थी। असुर-वाहि काशीके लिये प्रस्थित हुई।

इधर विनायकने काशिराजके साथ उनकी राजधान प्रवेश किया । काश्यपेयकी सहायतासे ही नरेश निर्वि सकुशल लौटे हैं, इस कारण विनायकका सोल्लांस स्वार किया गया। नगर सुन्दर ध्वजाओं, पताकाओं एवं विधि प्रकारकी पुष्पमालाओंसे सुसज था । दुन्दुमि आदि अहे वाद्य वज रहे थे। विविध प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंके स अमात्यों एवं सम्प्रान्त नागरिकोंने विनायककी पूजा की विनायकका रथ आगे यदा तो नगरकी गीत गाती हुईं उनपर बिह सुमधुर प्रकारके सुमनोंकी वृष्टि करने लगीं । देवदेव विनायक ब्राह्मणोंने अपने परमात्मा, क्षत्रियोंने रणोत्सुक महार्व वैश्योंने सर्वसंहारक रुद्र एवं झूद्रोंने श्रीहरिरुप या नरेशके रू देखा । जैसे शुद्ध स्फटिकमें अरुण और पीत रंग उ

रूपमें दीसता है, उसी प्रकार जिसकी जैसी भावना थी, उसीके अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायकके दर्शन हो रहेथे।

नगरके मध्य विघण्ट और दन्तुर-नामक दो असुरीने वाल-वेपमें उन्हें अपने समीप खेलनेके लिये सादर बुलाया। विनायकने समीप पहुँचते ही उनकी चेष्टाओंसे उनका दुरुद्देश्य समझ लिया। फिर क्या था? विनायकने आलिक्षन करते हुए हाथके पुष्पकी तरह उन्हें मसलकर फेंक दिया। निष्प्राण विशाल असुर अपने असली रूपमें दूर जा गिरे। यह दृश्य देखकर काशिराज तथा अन्य नगर-निवासी चिकत हो गये। अन्तरिक्षसे देवगण विनायकपर सुमनदृष्टि करते हुए धन्य। धन्य। एवं जय-जयकार करने लगे। अ

रथ आगे बढ़ा । कुछ ही दूर जानेपर पतंग और विधुल-नामक दो असुर झंझावातके रूपमें आये । उनके वेगमें वृक्ष गिरने लगे, नागरिकों के वस्त्र आकाशमें उड़ गये एवं जन-समुदाय न्याकुल हो उठा । विनायकका रथ भी ऊपर उठने लगा, तब विनायकने स्तम्भन किया । एक असुर अशक्त होकर पृथ्वीपर गिरा ही था कि विनायकने उसे पकड़कर वज्र-तुल्य मुष्टिप्रहारसे अधमरा कर दिया । फिर उसे बुमाकर इतने जोरसे पटका कि उसके प्राण-पलेरू उड़ गये । राक्षसकी निष्पाण विशाल देह देखकर जन-समुदाय आश्चर्यचिकत हो गया । सब लोग मन-ही-मन कह रहे थे— प्यह कश्यपकुमार कौन शक्तिशाली देवता है, जिसने इन अजेय असरोंका देखते-ही-देखते वध कर दिया ?

चिकत काश्चिराजने विनायकके चरणोंमें प्रणाम कर रथ आगे बढ़ाया ही था कि बालक विनायकने पाषाणरूपी असुरको देखा । विनायकने तुरंत रथसे कृदकर उसपर

श्रीह्मणाः परमात्मानं परयन्ति स्म विनायकम् । क्षत्रियास्तं महावीरं परयन्ति स्म रणोत्सुकम् ॥ वेश्यास्तं दृदृशुः सर्वे रुद्रं संहारकारकम् । शृद्रास्तं हरिरूपेण नृपरूपेण चाछकन् ॥ यस्य यस्य यथा भावस्तादृशं सोऽभ्यवीक्षत । यथा रक्ते सिते पीते स्फटिकस्तादृशाकृतिः ॥ (गणेशपु० २ । १३ । १९-२१)

† मुगुचुः पुष्पवर्षाणि देवास्तसिन्नभोगताः । साधु साध्विति शब्देश्च जयशब्देश्च केचन ॥ (गणेशपु०२ । १३ । २६ ) अपने तीक्ष्ण परशुका प्रहार किया। उक्त विशाल पाषाण शताधा छिन्न हो गया। फिर तो उस शिलाखण्डसे अत्यन्त भयानक पिङ्गलवर्ण विशालकायं क्ट-नामक असुर निकला। उसके मुख-दाँत, इमश्रुजाल एवं नेत्र अत्यन्त भयावह थे। उसे देखकर नगरनिवासी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे; किंतु अमित साहसी कश्यपकुमारने उसे तुरंत पकड़ लिया और मुष्टि-प्रहारसे ही उसे मार डाला। यह दृश्य देखकर काशीवासियोंके मनमें दृढ़ निश्चय हो गया कि 'यह लोकोत्तर वालक अवश्य ही असुरोंका सर्वनाश करनेमें समर्थ सिद्ध होगा।

काशिराज विनायकको सम्मान-प्रदान करनेके लिये रथसे उत्तर पड़े। वे विनायकको राजभवनमें ले गये। उनकी षोडशोपचारसे पूजा एवं स्तुति की। उन्हें बहुमूल्य वस्त्र एवं अलंकरण प्रदान किये। अत्यन्त आदरपूर्वक विविध प्रकारके मुस्वादु व्यञ्जनोंका भोजन कराकर उन्हें एक श्रेष्ठ कक्षमें मुन्दरतम पर्यङ्कपर शयन कराया। दिनभरके थके विनायक राजिमें सो गये।

प्रातःकाल विनायकने शय्या त्यागकर स्नानादि किया। वे अग्निहोत्रादिसे निवृत्त हुए ही ये कि धर्मदत्त-नामक एक ब्राह्मणदेवता उन्हें अपने घर लिया जानेके लिये आये! विनायक उनके साथ जा ही रहे थे कि मार्गमें नरान्तकके भेजे हुए काम और कोध-नामक दो राक्षस उन्हें मारनेके लिये आ गये। वे गर्दभरूपधारी राक्षस परस्पर लड़ते हुए विनायकके ऊपर गिर पड़े । विनायक उन दोनोंको मारकर ज्यों ही आगे बढ़े, त्यों ही उन्होंने सामने एक मदमत्त गजराजको देखा, जो नगरमें सर्वनाश करनेपर तुला हुआ था। नगरकी कुछ जनता घरोंमें छिप गयी थी और कुछ यत्र-तत्र प्राण लेकर भाग रही थी। उस गजको वशमें करनेका कोई उपाय नहीं था। विनायक दौड़े। गजके समीप पहुँचते ही उन्होंने विद्युत्-गतिसे उसकी सूँड काट दी। फिर व्याकुल गजके गण्डस्थलपर इतना तीन प्रहार किया कि वह चिग्वाइता हुआ धरतीपर जा गिरा। तव लोगोंने प्रत्यक्ष देखा, वह क्रूरतम महायली कुण्ड राक्षम था । नगर-निवासी निश्चिन्त हुए ।

### ज्ञाभा-वध

धूम्राक्षकी पत्नीका नाम था—-जूम्मा । गक्षमी जूम्माने अपने पतिके मंहारकसे प्रतिशोध लेनेका निश्चय कर लिया था । वह पीताम्बर, कङ्कण तथा आकर्षक वस्त्रालंकार घारणकर विनायकके समीप पहुँची और उनसे कहा—'तुम्हारे माता-पिता घन्य हैं, जो तुम्हारे-जैसा ग्रूरवीर पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ । तुमने कितने ही राक्षसोंका वध कर कितना ग्रुम किया । यह श्रम-निवारक सुगन्धित तैल मैं तुम्हारे लिये लायी हूँ । आओ, इसे स्वीकार करो ।

देवी रूपिणी जुम्भाकी मधुर वाणीसे मुस्कराते हुए विनायकने तेल लगवाना स्वीकार कर लिया। किंतु तेलका स्पर्श होते ही उनके शरीरमें दाह उत्पन्न होने लगा। चतुर विनायकने तुरंत पासमें पड़ा हुआ नारिकेल उठाकर उस राक्षसीके सिरपर दे मारा। राक्षसीका सिर फट गया। तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग करते समय उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। तव लोगोंकी समझमें आया कि यह धूम्राक्ष-पत्नी सुन्दर नारीके वेषमें विषमिश्रित तैलके द्वारा विनायकका जीवन नष्ट करने आयी थी।

दूसरे दिन काशिराज जन-प्रतिनिधियों, विनायक, मित्रों और अमारयोंके साथ सभामें पहुँचे। वे युवराजके विवाहके लिये पुरोहित-पुत्र विनायकको किस प्रकार ले आये तथा विनायकने किस-किस असुरका किस प्रकारका विनाश किया, इसका भी विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने विनायककी शूर-वीरता एवं विलक्षण बुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर उन्होंने युवराजके विवाहका मुहूर्त्त निश्चित करनेकी अपनी इच्छा व्यक्त की।

राजाकी बात सुनकर एक वरिष्ठ अमात्यने निवेदन किया—'राजन् ! जबसे यहाँ विनायकका आगमन हुआ है, तभीसे असुरोंके नये-नये उपद्रव हो रहे हैं और मेरे विचारसे इनके यहाँ रहते यहाँ शान्ति भी नहीं होगी। अतएव विवाह एकाध मासके लिये टाल देना अधिक उचित होगा।

नरेशने इसका कोई विरोध नहीं किया। वे लौट आये। विनायकके साथ भोजन किया। फिर दोनों शयन करने चले गये।

### अनेक दैत्योंका वध

नीरव निशीथ ! काशीनरेशः विनायक एवं समस्त प्रजा सो रही थीं। किंतु क्रूर नरान्तकके अत्यन्त क्रूर सेनापित ज्यालामुख, ब्याप्रमुख और दारुण अपने विश सैन्यके साथ काशीको घेरकर उसका ध्वंस करनेकी योज बना रहे थे।

भयंकर ज्वालामुखने दारुणके सहयोगसे काशीके च ओर आग लगा दी। नगर धायँ-धायँ जल उटा। काश् नरेशकी प्रजा व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगी, उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। जो नगर-निया बाहर निकलते, व्याप्रमुख उन्हें समाप्त कर देता। कार्श हाहाकार व्याप्त हो गया।

नरेशने राज्यमें सर्वत्र घूमकर देखा, नगरकी सम् सीमा अग्निकी भयानक लपटोंमें जल रही थी। वा निकलनेका कोई मार्ग नहीं था। अत्यन्त व्याकुल हो उन्होंने कहा—'सम्पूर्ण विपत्तियोंके मूल इस विनायक मैं क्यों ले आया १ अब मेरा सर्वस्व नष्ट हो जायगा।

फिर आकुलचित्त नरेशने अपने दुर्गपर चढ़व नगरकी ओर दृष्टिपात किया तो उनकी बुद्धि निष्कि हो गयी। वे विनायकको हुँढ़ने लगे। राजा और सम्पृ प्रजा विनायकको पुकार रही थी।

उसी समय पूर्व क्षितिजपर रक्तविम्व उदित हुआ अमित शक्तिसम्पन्न परम तेजस्वी और परम शान्विनायकने नगरकी दारुण दशा और नरेशकी अधीर देखी तो उन्होंने योगमायाका आश्रय लिया। वे दोड़े अँ परम श्रूर-वीर, परम निष्ठुर, क्रूर व्याप्रमुखको पकड़ लि और उसे वहीं मार डाला। उसके शरीरके टुकड़े व उसे आकाशमें दूर फेंक दिया।

फिर क्रोधानलकी प्रतिमा विनायक ज्वालामुखके सर्म पहुँचे । उसका विज्ञाल सैन्य-दल कुछ समझ नहीं पा र था कि कहाँ क्या हो रहा है ? महोत्कटने ज्वालामुखन् शरीर चीरकर रख दिया । मयानक दारुण भी उन हाथों मारा गया ।

असुर-सैन्यमें हाहाकार मचा । सिंहारूढ़ विनायकः अद्भुत शस्त्र-वर्षाते असुरोंकी सारी सेना गाजर-मूलीकी तन कट मरी । कुछ ही असुर प्राण वचाकर भाग सके ।

कथं मया वाल एष सर्वारिष्ठप्रवर्तकः।
 सर्वस्वहारको मीट्याद् दुर्निमित्तस्य कारणम्॥
 (गणेशपु०२।१५।२८

निनायको गर्जन। की । उसे मुनकर सारी प्रजा प्रसन्न हुई । विनायक नरेशके समीप पहुँचे । उन्होंने नागरिकों एवं काश्चिराजके मैनिकोंके सहयोग एवं अपनी अद्भुत शक्तिसे ध्यस्त नगरका पुनः निर्माण करा दिया । उन्होंने काश्चिराजके सेनिकोंको सावधान किया । उन्हें अनेक प्रकारके आयुधोंका संचालन एवं प्रक्षेपण भी सिखा दिया।

काशीमें नवजीवन एवं नवोह्यासकी लहर दौड़ पड़ी । नरान्तकके विशाल सैन्यके स्वरित पराजयसे महामहिम विनायकके साथ काशिराजकी भी कीर्ति और ख्याति सुदूर देशतक फैल गयी । गिरि-कन्दराओंमें निवास करनेवाले राजाओं, देवताओं एवं ऋषि-मुनियोंका मन प्रसन्न होने लगा । वे सभी असुर-विनाशकी विनायक-योजनामें सहयोग देनेका विचार करते हुए आशा और विश्वासके साथ विनायककी महिमाका गान करने लगे ।

काशिराजने प्रसन्न होकर विनायककी पूजा की तथा ब्राह्मणोंको विविध प्रकारके दान दिये । विनायकने भी ब्राह्मणोंको तृप्तिकर उपहार भेंट किये । काशिराजकी राजधानीमें सर्वत्र आनन्द और उछास छा गया । नरेश प्रसन्न रहने छगे; किंतु परम बुद्धिमान् विनायक नरान्तक और देवान्तककी अपरिमित शक्ति, उनकी कृटिछता और उनकी पराक्रमी वीर वाहिनीसे प्रतिक्षण सचिन्त और सश्च थे ।

\* \*

दूसरे दिन नित्यक्रमंसे निवृत्त होकर विनायक बालकोंके साथ खेलने चले गये और नरेश राजसिंहासनपर पहुँचे। उसी समय वहाँ एक दीर्घरमश्रुघर ज्योतिषी पहुँचा। उसने रेशमी बस्त्र धारण किये थे और सिरपर विशाल पगड़ी बाँघ रखी थी। उसके बायें हाथमें पुस्तक और दाहिने हाथमें रद्राक्षकी माला थी। ल्लाटपर गोपीचन्दनका तिलक था।

राजाने उसे प्रणाम कियाः फिर समीपस्थ आसनपर बैठाकर उसका परिचय एवं उसके आगमनका हेतु पूछा।

राजन् ! मेरा नाम हेमज्योतिर्विद् है और मैं गन्धर्व-लोकसे आ रहा हूँ । काश्चिराजको आशीर्वाद देकर गणकने कहा— भैं भृत, वर्तमान और भविष्यका ज्ञाता हूँ । आपकी कस्याण-कामनासे यहाँ आया हूँ । आप अकण्टक राज्य कर रहे थे; किंतु अब नित्य नृतन उपद्रव हो रहे हैं और भविष्यमें और भी अधिक हानि होगी। आपके यहाँ कश्यप-पुत्र महोत्कटका आगमन आपके राज्यके लिये ग्रुभ नहीं है। कुछ नहीं तो बलवान् महोत्कट ही आपको बंदी बनाकर राज्यपर अधिकार कर लेगा। नीतिकी दृष्टिसे भी आप महोत्कटको यहाँसे शीव हटा दें; यही बाञ्छनीय है।

'आपके वचन सुनकर तो मुझे आपका ज्योतिष-ज्ञान संदिग्ध प्रतीत होता है। काशिराजने गणकसे स्पष्ट कहा— 'काशी पधारनेके पूर्वसे ही महोत्कटने कितने उत्कट असुरी-का संहार किया है और सम्पूर्ण प्रजा कितनी सुखी है, यह तो प्रत्यक्ष ही है। आप विनायकसे सर्वथा अपिरिचित हैं, अन्यथा ऐसा नहीं कहते। वे छोटा राज्य तो क्या, दूसरे ब्रह्मा, विष्णु, ज्ञाव और निखिल ब्रह्माण्डकी रचना करनेमें समर्थ हैं। वे इन्द्रको अनिन्द्र, असमर्थको समर्थ, छोटेको बड़ा, बेड़को छोटा, नीचको उच्च और ईश्वरको अनीश्वर कर सकते हैं। क्ष जब इन्होंने दुष्टता करनेवाले भयानक असुरी-को मार डाला, तब दूसरे हें व करनेवालोंको किस प्रकार छोड़ हों। आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये।

राजाकी वाणी सुनकर ज्योतिषीका मुख कुछ विकृत हो गया । उसने कोधके आवेशमें फिर कहा—'राजत्! में तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ, किंतु सुनिश्चित भविष्य टल भी कैसे सकता है ! तुम जरा उस बालकको बुलाओ। मैं उसकी भी रेखाएँ देखकर फल बता देता हूँ।'

उसी समय बाल-समुदायके साथ विनायक वहाँ पहुँच गये। वे गणकको प्रणामकर राजाके समीप जा बैठे। अत्यन्त बलवान् कश्यपनन्दनको देखकर ज्योतियी सहम गया। उसकी मुखाकृति म्लान हो गयी। 'इस बालककी दृष्टिमें आकर कोई भी राक्षस अयतक जीवित नहीं लैट पाया।—यह सोचते ही उसके भालपर स्वेद-विन्दु निकल आये।

अदितिकुमारकी ओर देखकर फल यताते हुए जैसे वह प्रलाप करने लगा—'त् चार दिनमें क्एँमें गिर जायगाः पदि उससे वच गया तो समुद्रमें हूव जायगा। इससे भी

<sup>\*</sup> ब्रह्माणं कमलाकान्तमपरं श्लिनं ६रम् । जनयिष्यति वाच्छा चेद् श्रद्धाण्डानि बष्ट्नि सः॥ करोतीन्द्रमनिन्दं वाशकं शकं लघुं गुरुम्। उच्चं नीचं थया नीचमुच्चमीशमनीद्यरम्॥ (गणेशपु० २ । १८ । २५, २९)

ा तो तुझपर पहाड़ टूट पड़ेगा। तुझे कालपुरुष खा। यह सब निश्चय ही होगा, इसमें संदेह नहीं। यदि विपत्तियोंसे बचना चाहता है तो चार दिनोंके लिये । वनमें चल। मैं तुझे फिर यहाँ पहुँचा दूँगा। । गोतिषीकी व्याकुलता तथा उसकी कम्पादि भाव-देखकर विनायकने उसके सुविस्तृत वज्ज-तुल्य वक्षपर झका प्रयोग किया। उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और एकका फव्चारा छूट पड़ा। चीत्कार करता हुआ का वह वीर असुर पृथ्वीपर रक्त फेंकता मृत्युमुखमें या।

इ दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचिकत हो गये। देव-सन्न होकर दिव्य पुष्पोंकी दृष्टि करने लगे। रेशने महोत्कटकी पूजा एवं उनके चरणोंकी वन्दना उन्होंने विष्न-शान्त्यर्थ अनेक प्रकारके दान दिये।

\* \* \*

ह्मणवेषधारी असुरके मारे जानेपर नरान्तकने हा प्रतिशोध लेनेके लिये कूपक और कन्दर-नामक दो दैत्योंको अनेक प्रकारके रत्नालंकार प्रदान कर भेजा। बल कूपक और कन्दरके साथ विशाल असुर-सेना हमी सैन्य-सामिप्रयाँ थीं।

ह्पक काश्चिराजके ऑगनमें कूप बना और कन्दरने का वेष बनाकर बालकोंको एकत्र किया । खेलके मिस इद्य विनायकका प्राण-इरण करना चाइते थे; किंतु कके सम्मुख उनकी एक न चली । दोनों महादैत्य । फिर विनायककी कूटनीतिसे कूपक और कन्दरकी परस्पर युद्ध करके मर मिटीं।

# # D

कूपक और कन्दर-जैसे प्रवल दैत्योंके निधनसे क्षुब्ध नरान्तकने अन्धक, अम्भकासुर और तुङ्ग-तीन प्रचण्ड को महोत्कटका विनाश करनेके लिये भेजा । इन का नाम सुनकर ही भयवश ब्रह्मादि देवगण पलायित वे ये । इन असुरोंने शैलोक्यके प्रख्यात वीरोंका मान-कर दिया था ।

इन प्रसिद्ध तीनों असुरीने यह प्रतिज्ञा की थी—'हम काशी-का व्वंस कर उसे जलमें हुवो देंगे। निश्चय ही महोत्कट बायगाः यसः वह दृष्टिमें पद जाय। शत्रु-संद्वारके हम जीवित घर नहीं लौटेंगे। तीनों मायावी प्रवल दैत्योंने अपनी शाख-वर्षां काशी-राज्यको आच्छादित कर देनेका निर्णय कर लिया। यह दृढ़ निश्चय लेकर अपनी महान् सेनाओंके साथ वे तीनों असुर काशीके समीप पहुँचे । उनके गर्जनसे त्रैलोक्य कम्पित हो रहा था।

अन्धकासुरने अपनी मायामे भगवान् भुवनभास्करको आच्छादित कर लिया। सर्वत्र गहन अन्धकार क्यास हो गया। जो द्विज स्नान, संध्या-वन्दन, जप-तप, वेद-पाठ, पुराण-पाठ, कथा-कीर्तन और पूजन आदि कममें तल्लीन थे, वे सहसा घोर अन्धकारसे चिकत हो गये। ग्रहिणियाँ दुग्ध गर्म करने आदि घरके कार्य प्रारम्भ ही करने जा रही थीं कि अचानक प्रगाद तमसे व्याकुल हो गयीं। इसी प्रकार चारों वणोंके बालक-युवा-वृद्ध नर-नारी—सबके कार्य रक गये। दिनमें ही घरोंके भीतर दीप जला दिये गये।

'यह कैसे क्या हो गया ! प्रकृतिका अविचल नियम सहसा कैसे परिवर्तित हो गया ! विन्ध्यगिरिने क्या पुनः सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर दिया है !?—इस प्रकारकी चिन्तासे काशीकी प्रजा चिन्तित हो रही थी।

सहसा अम्भकासुरके क्रोघरे प्रवल झंझावात उठा ।
गिरि-शिखर भू-छुण्ठित होने लगे । वृक्ष समूल उखड़कर
पृथ्वीपर गिर पड़े । तमसाच्छन्न नगरमें भयानक अंघड़रे
और विपत्ति आ गयी । इतना ही नहीं, आकाशमें दल-के-दल
भयानक मेघोंका गर्जन होने लगा । चपला चमकने लगी
और कुछ ही क्षणोंमें मूसलाघार बृष्टि प्रारम्भ हो गयी ।

प्रगाद तम, प्रवल प्रभक्षन और प्रलयकालीन वृष्टि । काशीकी प्रजाके कष्टकी सीमा नहीं थी। वन-उपवन और वाटिकाएँ ध्वस्त हो रही थीं। भयानक वृष्टिसे त्राण पानेके लिये समस्त स्त्री-पुरुष घरोंमें चले गये, पर गृहोंके घराशायी होनेसे कितनी प्रजा मृत्युमुखमें चली गयी। वृष्टि उत्तरोत्तर तीत्र होती गयी और सब कुछ तीत्र गतिसे जलमग्न होता जा रहा था। सभी लोग त्रस्त थे, सभी भयसे काँप रहे थे, सभी अचीर, अशान्त और किंकर्तव्य-विमृद्ध हो गये थे तथा सबकी बुद्धि निष्क्रिय हो गयी थी।

निर्मम दैत्योंकी प्रलयंकर मायांचे पीड़ित पुरवासियोंका कष्ट देखते ही आर्चश्राणपरायण विनायकने अपनी मायांचे ब्दा-गुल्म-मुशोभित एक अत्युच्च वटका निर्माण किया। उसकी शाखाएँ हो योजनतक फूली हुई थीं। उस समय विनायक विशाल्तम अद्भुत पक्षीके रूपमें प्रकट हुए । उस पक्षीके सुपुष्ट पंख दूरतक फैले हुए थे । उसका मस्तक आकाशको स्पर्श कर रहा था । उन पक्षीरूपी विनायकने असुरकी माया दूर की और सूर्य प्रकाशित हुए।

फिर उस अलैकिक पक्षीने जलमें डुबकी लगायी और कुछ ही देरमें सम्पूर्ण जल सूख गया। मायाबी अन्धक एवं अभ्भकासुरकी माया नष्ट हुई । द्विजातियों एवं नगर-निवासियोंका जीवनक्रम पूर्ववत् प्रारम्भ हुआ।

अन्धक और अम्भक्के सर्वथा अशक्त हो जानेपर तुङ्गने अत्यन्त कुद्ध होकर उस महान् पक्षीपर मूसलाधार वृष्टि प्रारम्भ कर दी। प्रचण्ड तुङ्ग भयानक गर्जन करता हुआ ब्राह्मणोंके आश्रमोंको जलधारा एवं शिला-वर्षणसे नष्ट करता जा रहा था और वह उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षीको मार झलना चाहता था।

महान् पिक्षराजने अपने विशाल पंख पसारे और आकाशमें उड़ते हुए तीव्रगतिसे चारों ओर धूमने लगे। उन्होंने सहसा पर्वत-तुल्य तुङ्गको अपने तीक्ष्णतम कठोर चञ्चुपुटमें ले लिया और फिर आकाशमें उड़ने लगे। प्रस्थात असुर-योद्धा सर्वथा असहाय और निरुपाय हो गया।

तुङ्गासुरको अपनी चोंचमें लिये पक्षिराज तीव्रगतिसे घरतीकी ओर लपके । वे अपने एक पैरमें अन्धक और दूसरे पैरमें अम्भकको लेकर विस्तीर्ण नीलाकाशमें अत्यन्त कँचे जाकर चारों ओर चक्कर काटने लगे । असुरत्रय तीव्र भ्रमण एवं सूर्यकी अग्निमयी किरणोंसे झुलसकर मूर्च्छित हो गया था । पिक्षराजने शून्यमें अत्यधिक ऊपर जाकर उन तीनों असुरोंको अपनी चोंच एवं पैरोंसे मुक्त कर दिया । पृथ्वीपर गिरते ही उनका शरीर चूर्ण-विचूर्ण हो गया । आकाशसे पुष्प-वृष्टि होने लगी ।

करणाकर विनायककी ऋपासे काशिराज और उनकी प्रजाकी विपत्ति दूर हुई। सबने हर्ष-विभोर होकर विनायककी जय-जयकार की, किंतु प्रयत्न करनेपर भी उन्हें उक्त मायामय विशास वट एवं पक्षीके पुनः दर्शन नहीं हुए।

काशिराजने विनायककी पूजा एवं स्तुति कर ब्राह्मणोंकों अनेक प्रकारके दान दिये । उन्होंने शान्ति-होम कराकर गोदान किया और सबके चछे जानेके बाद वे विनायकके साथ भोजन करने बैठे । अम्भकासुरका मस्तक उड़कर उसके भवनमें उस समय उस महादैत्यकी माता भ्रमरी स्वर्णः शयन कर रही थी । अम्भकका छिन्न मस्तक भ्रमरीव सखीने देखा । अत्यन्त आश्चर्यसे उसने वह मस्तक भ्र दिखाया तो भ्रमरी मृच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ।

होशमें आनेपर वह अपने अन्यतम वीर पुत्रक गोदमें केकर विलाप करने लगी—'मेरे जिस वीर पुत्रकें और स्वर्ग दोनों त्रस्त थे, जिसकी वक्र भुकुटिसे सहस्रफ शेष कॉप उठता था, जिसने देवान्तक और नरान्तकको त्रैलं राजसिंद्दासनपर अभिषिक्त किया था, जिसके रोष भयमीत होकर धरती और आकाश कम्पित होते थे जिसे देखकर साक्षात् काल कॉपने लगता था, उसे ि कव, कैसे, कहाँ मारा ? \*

अत्यन्त दुःखि भ्रमरीको विलाप करते देख र सखीने समझाया—'प्रत्येक प्राणीकी अन्तमें यही गति है, पर मृत प्राणीके लिये रुद्नसे गिरे हुए अशु उसके व तस ज्वालाकी तरह पड़कर उसे कष्ट देते हैं। अतएव कन्दन छोड़कर शत्रुष्ठे प्रतिशोध लेनेका प्रयत्न करो।'

भीरे पुत्रका मस्तक तेलमें सुरक्षित रखो ।' पोंछती हुई भ्रमरीने सखीसे कहा—'में काशी जाती वहाँसे शीघ्र ही अदितिके पुत्रका सिर लाकर ही उसके इसका दाइ-संस्कार करूँगी।'

कुद्ध सर्पिणी-तुल्य फूल्कार करती हुई भ्रमरीने देव अदितिका रूप बनाया और काशी पहुँची। उस र विनायक बालकोंके साथ खेलने चले गये थे।

सर्वेश्रद्धास्पद महोत्कटकी जननीके वेषमें आनेपर भ्रमर

- \* येनेयं पृथिवी सर्वा त्रासिता सामरावर्ता॥ मूर्ध्नां सहस्तं शेपस्य भूकटाक्षेण कम्पितम्। येन राज्येऽभिषिक्तौ तो देवान्तकनरान्तको॥ षस्य थ्वेडितमात्रेण रोदसी कम्पिते भृशम्। सक्यं पतितः कुत्र निहतः केन वा सुतः॥
  - वं दृष्ट्वा कम्पितः कालः स कथं निथनं गतः।

(गणेशपु० २। २१। ७-१०

अम्भकासुरकी माता भ्रमरीके रस विलापसे स्पष्ट होता है विनायकने रस असुरका वध कर देवान्तक और नरान्तकका प्र प्रबळ स्तम्भ नष्ट कर दिया। असुरोधी अजीय शक्ति धीण ही चर्छ बहा स्वागत हुआ । काशिराजकी सहधिमंगीने अत्यन्त भरा-पूर्वक उसके चरणोंमें प्रणाम कर उसकी पूजा की । उसे बहु-मून्य वस्त्रालंकार प्रदान किये । फिर प्रेमगद्भद वाणीमें उन्होंने कहा—'आज बहे भाग्यसे आप-बैसी महिमामयी देवीका . दर्शन प्राप्त हुआ । यदि यहाँ विनायक नहीं होते तो यह देशे सम्भव था !?

अदितिरूपिणी भ्रमरीने अन्तर्व्यथाको छिपाकर कहा— 'आप स्त्री-दृदयसे परिचित हैं। इतने अधिक दिन बीत जानेसे में महोत्कटके बिना व्याकुल होकर यहाँ आ गयी। वह कहाँ है ! उसे शीघ बुलाइये। उसे गोदमें बैठानेके लिये में तरस रही हूँ।'

रानीने तुरंत विनायकको हूँ दुनेकी आज्ञा दी। अदितिके आगमनका समाचार काशी नरेशको मिळातो ने हर्षातिरेक से दौहते आये। उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अदितिरूपिणी भ्रमरीके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले—'आज जगज्जननी साक्षात् शक्ति देवमाताके यहाँ पवारनेसे मेरे पितर, मेरा तप, मेरा जन्म और राज्य सभी बन्य हो गये। आपकी मिहमाका गान करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आपके पुत्र विनायक सहस्राक्षसे भी अधिक पराक्रमी हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों में कितने ही दुछ देश्योंका संहार कर दिया। अभी-अभी अन्यक, तुङ्ग और महाश्वक्तिसम्पन्न कूरतम अम्भकका विनाश्च महोत्कटने ही किया है।'

अपने पुत्रका वघ सुनकर भ्रमरी कोघोन्मत्त हो गयी।
उसके अघर फड़कने लगे; किंतु अदितिरूपकी रक्षाके लिये
उसने यलपूर्वक अपने मनपर नियन्त्रण किया। राजा कहते
जा रहे ये—'विनायक यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनसे
हम सभी प्रसन्न हैं। यह मेरा सौभाग्य है। आप क्षपापूर्वक कुछ
दिन यहाँ रहें। युवराजका विवाह होते ही मैं आप दोनोंको
आश्रमपर पहुँचा दूँगा।

'राजन् ! आप कैसी बात करते हैं ?' भ्रमरीने उत्तर दिया—'आप मातृ-वियोग क्या जानें ? महोत्कट यहाँ कैसे सुली रह सकता है ?'

उसी समय बालकोंसे अपनी माताके आनेका संवाद पाकर देवदेव विनायक वहाँ पहुँच गये । भ्रमरीने उन्हें तुरंत अपने वक्षसे लगाया और साश्रुनयन कहने लगी—'अरे निष्ठुर विनायक ! तूने कितने दिनोंसे अपनी माताको छोद दिया है। मैंने तेरे लिये अपने प्राणोंपर खेलकर तपस्या की

यी और कितने कप्ट सहकर तुरो प्राप्त किया था। तेरे विना मुझे एक-एक दिन कल्प-तुल्य बीत रहा था। इस कारण मैं यहाँ चली आयी।

इस प्रकार कहती हुई भ्रमरीने उन्हें गोद्में टेक्स मोदक दिया | विनायकने उक्त मोदक ला लिया, पर आनो माताके खभावसे परिचित होनेके कारण उन्हें उसके छलका विश्वास हो गया | उन्होंने दूसरा मोदक माँगा | भ्रमरीने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया | अत्यना ननुर विनायकको गन्धमात्रसे सहज ही भान हो गया कि यह मोदक भयानक गरलमिश्रित है |

'आए चलकर विनायकके साथ भोजन कर लें। राजरानीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक अदितिरूपा भ्रमरीके प्राणंना की, किंतु हाथमें मोदक लिये विनायक भ्रमरीके अद्भी पर्वतकी तरह अत्यन्त भारी हो गये।

'छोड़, छोड़ ! अरे मुझे छोड़ ।' भ्रमरी विकल-विह्नुत होकर बोल उठी । किंतु पुत्रस्तेहका प्रदर्शन करते हुए महोत्कट उसके वक्षसे और अधिक चिपट गये।

'अरे, क्या त् मुझे मार डालेगा ?' भ्रमरी चिलाने इगी; किंतु महोत्कट बाल-कीड़ाके मिस उसे उत्तरोत्तर पीड़ित करने लगे। वह छटपटाती जा रही थी।

राञ्चसीके श्वासोच्छ्वास चलने लगे । उसके नेत्र विकृत होने लगे । यह हश्य देखकर विनायकके मित्र वालकोंने उन्हें खींचते हुए कहा—'अरे ! उठो, नहीं तो तुम्हारो माँ मर जायगी । यह तुम क्या कर रहे हो; तुम अपने पितासे क्या कहोगे ??

किंतु महोत्कट गिरीन्द्र-तुल्य उसके अङ्कमें बैठकर उसे अनेक प्रकारसे यातना दे रहे थे। भ्रमरी अधिक न सह सकी। उसके हाथ-पैर फैलकर कड़े हो गये, नेत्र निकल आये और उसका निष्प्राण कलेवर घरतीपर छुदक गया।

महोत्कट चुपचाप खड़े हो गये। तव राजा, रानी और बालकोंको विदित हुआ कि यह बालघातिनी महाराक्षसी अम्भकासुरकी माता भ्रमरी अदितिके वेषमें विनायकका प्राण-हरण करने आयी थी।

विनायकके अत्यन्त अद्भुत ज्ञानमय सामर्थ्यको देखकर काजिराज, ऋषिः तथा लोकपाल आदि उनकी स्तुति करने को । वह स्तुति (उत्पातनाशनस्तोष)के नामसे प्रस्पात हुई । ७

फिर एव लोगोंने विशाल राक्षणीके शरीरके दुकड़े-दुकड़े-कर नगरके पाहर फेंक दिये।

## विनायक-अभिनन्दन

अत्यन्त छल-कपटसे भरे कुटिलतम, अन्यायी असुरिके साय अम्मक-जैसे इन्द्रविजयी महादैत्यके वध करने तथा काशीको महान् सौमाग्य एवं कीर्ति प्रदान करनेके कारण नगरनिवासियोंके मनमें यह दृद्ध निश्चय हो गया कि विनायक

**#** नाथस्त्वमसि देवानां 🕛 मनुष्योरगरक्षसाम् ॥ यक्षगन्धर्वविप्राणां गजाश्वरवपक्षिणाम् । भूतभव्यभविष्यस्य **बुद्धी**न्द्रियगणस्य इषंख शोकदःखस्य सुखस्य श्रानमोइयोः । **अ**र्थस्य लाभहान्योस्तयेव कार्यजातस्य **स्वर्ग**पातालको का ना पृथिव्या सलचेरपि । नक्षत्राणां यहाणां च पिशाचानां च वीरुधाम् ॥ वृक्षाणी सरितो पुंसां जीणां वाकजनस्य **उत्प**चिस्थितिसंहारकारिणे तमो नमः ॥ तत्त्वद्यानप्रदायिने । पश्चां पतये तुस्यं बद्ररूपिणे ॥ नमो विष्णुस्वरूपाय नमस्वे नमोऽनम्तस्वरूपिणे । नमस्वे मनारूपाय ते ॥ विध्नहराय मोक्षहेसो नमस्त्रभ्यं नमो भक्तप्रियाय च । नमोऽभक्तविनाशाय नमो ते ॥ **अधिदेवाधिभू तात्मं स्तापत्रयहराय** कीलासकपिणे । सर्वोत्पातविषाताय नमो सर्वाध्यक्षाय ते त्तमः ॥ सर्वान्तर्वामिणे तुश्यं जठरोत्पन्न विनायक नमोऽस्तु वे । भदित्या कश्यपस्नवे ॥ नमः **परमहास्वरूपाय** अमेयमायान्वितविक्रमाय मायाविने मायिकमोहनाय। भभेयमायाहरणाय मायामहाश्रयायास्तु नमो नमस्ते॥

म ददं पठते स्तोत्रं त्रिसंघ्योत्पातनाशनम् । न भवन्ति महोत्याता विघ्ना भूतभयानि च ॥ त्रिसंघ्यं यः पठेत् स्तोत्रं सर्वान् कामानवान्त्रयात् । विनामकः सदा तस्य रक्षणं कुष्ठेऽनव ॥

( गर्नेखपुट र । २१ । इ.०-- ७०१ ७२-७३ )

बरतीके महापुरुष ही नहीं, अनन्तकोटिब्रक्स हैं; वे परमारमा गजानन ही मेदिनीको असुरिष एडमेकी स्थापनाके लिये पृथ्वीतलपर अवतीर्ण हुए विश्वासके साथ प्रातःकाल ही समस्त नागरिक नरेश पहुँचे। उस समय महोत्कट प्रातःसंध्या-वन्दनादिरे होकर बालकोंके साथ क्रीड़ा करने चले गये थे।

ं 'आपलोग प्रातःकाल ही किस उद्देश्यसे यहाँ : हुए हैं १) काशिराजने प्रजाजनोंसे पृछा ।

'हमलोगोंका परम सौभाग्य है कि आप कश्यपः यहाँ के आये। प्रजा-प्रतिनिधिने महाराजसे निवेदन ि 'उनके आगमनसे हमारी आपदाएँ टर्ली, हम मुखं यशस्त्री हुए, किंतु वे सदा राज-भवनमें रहते हैं। प्रतिदिन उनकी सेवा-पूजाका अवसर मुलभ है, किं सबकी कामना है कि प्रभु विनायक हमारे यहाँ भी और हमारी पूजा स्वीकार कर हमारा जीवन एवं सफल करें।

'आप खर्यया उचित कहते हैं।' काशिराजने प्रजाकहा—'विनायककी छेवा-पूजा कर उनकी प्रीति प्राप्त क अधिकार मेरी ही माँति आप सबको भी है। सन्व और तम—इन तीनों गुणोंके अनुसार मनुष्योंके तीन ! हैं। जो अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके हैं, वे इनकी परीक्षा कगते हैं। किंद्य पुण्यवान पुरुष इनकी भक्ति करते हैं। इनकी निन्दा करता है और कोई प्रशंसा। इस्मावानुसार ही मनुष्य इन्हें जानते हैं। अतएव इन मुनिकुमारके प्रति आपके मनमें श्रद्धा-भक्ति है। आप प्रीतिपूर्वक इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन्हें जाइये और इनकी पूजा कीजिये। इन्हें नैवेद्य अपित कीजिये मानृ-पिनृस्वरूप इन विनायकदेवकी परीक्षा कीजियेगा।'

'प्रजावत्सल ! आपकी आजासे हम सभी प्रसन्न हुए नागरिकोंके प्रतिनिधिने पुनः निवेदन किया—'आप हमलोगोंकी कामना-पूर्ति करें । आप अदितिनन्दनको हम यहाँ भेज दें, जिससे हम सब अपनी-अपनी शक्ति-सामर्प्य अनुसार उनका सत्कार कर सकें ।

उस समय जगहुर बालक विनायक वहीं आकर बैठ ग ये । नगर-प्रतिनिधिकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा—'आप लोग काशीराजिसे किस लिये प्रार्थना करते हैं! मैं अमान्य स्पृषिपुत्र हुँ ! युवराजका मतकन्म, विवाह और यज्ञादिक कर्म कराकर अपने आश्रमको लीट जाऊँगा । मेरी समझर्भ नहीं आता, आपलोग यह न्ययसाध्य आयोजन क्यों कर रहे हैं ! सहस्तों नागरिकों वहाँ में एक बालक कैसे जाऊँगा और मुझ बालकसे वाञ्छितार्थ-प्राप्तिकी कामना आपलोग कैसे कर रहे हैं !

'आप कृपापूर्वक इमारे द्वदयमें भ्रम उत्पन्न मत कीजिये ।' नगरप्रमुखने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन किया—'आप सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले, कर्मुसकर्तुमन्यथाकर्तुसमर्थः, समस्त प्राणियोंकी चित्तचृत्तिसे परिचित एवं सर्वोन्तर्यामी चिदानन्दस्वरूप परसप्रभु हैं। आपकी पूजा हमारे लिये नितान्त उपयोगी है। मिक्किप्रिय देव! आप शास्त्र-वचनोंको अन्यया न कर दयापूर्वक हमारी कामना-पूर्ति कर हैं।'

'आपलोगोंकी प्रीति और राजाज्ञाके सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ। भक्तवाञ्छाकल्पतर देवदेव विनायकने अपनी स्वीकृति दे दी।

'महाप्रभु विनायककी जय !' हर्षे छारपूर्वक समस्त नागरिक अपने-अपने घर छोटे ।

फिर तो काशी-नगरीमें घर-घर अद्भुत, आकर्षक मण्डप वनने छगे । तोरण, बन्दनवार और पुष्पमालाओं से प्रत्येक भवन सजाये गये । बहुमूल्य वस्त्र, आभरण, मनोहर पात्र, मधुर फल एवं पश्चामृतयुक्त विविध पक्वाज प्रस्तुत होने लगे । प्रत्येक घरमें विनायककी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई । चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे उसकी पूजा की गयी । सारा नगर स्वच्छ करके सजा दिया गया । घर-घर विनायकका घवज लहराने लगा । सर्वत्र महोत्कटके गुणींका कीर्तन होने लगा और मधुर वाद्य बजने लगे । इस प्रकार विनायकके सादर अभिनन्दनके लिये काशीमें अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व आयोजन किया गया । सभी लोग विनायकके पथमें पलकपाँवड़े बिछाये उनके आगमनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे ।

काशीमें अत्यन्त सास्त्रिक जीवन व्यतीत करनेवाले वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता शुक्त-नामक एक ब्राह्मण निवास करते ये | वे श्रीत-स्मार्त-कर्मोंके शाता, ब्रह्मनिष्ठ, अतिथियोंकी सेवा करनेवाले, शान्त, दान्त और क्षमादि गुणींसे विभूषित ये | उनकी सभी धर्मणनोका नाम निद्रमा था | विद्रमा

अत्यन्त निःसृहा, ज्ञानसम्पन्ना, अनुपम रूपवर्ती एवं अद्भुत पतिपरायणा थी ।

विमवर शुक्ल दिख्त थे। उनका घर इतना दूटा पूटा और जीर्ण था कि आकाशके नक्षत्र उससे सहज ही दीखते रहते थे। उनके घरमें सोने, चाँदी और ताँनके पात्र कहें से आते, जब कि उनकी गौरवर्णा ठावण्यमयी पत्ती वल्कल घारण कर अपने दिन काटती थी; किंतु वह साध्वी अपनी उसी गम्भीर दीनावस्थामें भी संतुष्ट रहकर अत्यन्त विनयावनत पतिकी सेवा करती रहती थी।

घनहीन ग्रुक्त मिक्षाटनके लिये निकले। उन्होंने देखा— नगर सुसजित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्तिके मनमें विनायक-पूजाका उल्लास छाया है। ग्रुक्तने भी महोस्कट-पूजनकी इच्छा व्यक्त की तो लोग हँस पड़े—'अरे ! आप क्यों व्यर्थ प्रयास करेंगे ! आप महामहिम महोस्कटका स्वागत किस प्रकार करेंगे ! आपके घरमें है भी कुळ !

भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हुआ, लेकर शुक्ल शीव्रताले घर पहुँचे । उन्होंने अपनी सहधर्मिणीसे कहा—'जो देवदेव विनायक भूमार-हरणार्थ महर्षि कश्यपके घर अवतीर्ण हुए हैं, वे आज प्रत्येक घरमें पघारेंगे । उनके अभिनन्दनके छिये प्रत्येक घरमें अद्भुत आयोजन किये जा रहे हैं । हम भी उनकी पूजा करके अपना जीवन सफल कर हैं ।

विद्युमाने उदास होकर कहा—'मुने ! पहले तो हमारे-जैसे दिरिद्रतम व्यक्तिके घर विनायक केंसे पधारेंगे और कदाचित् वे कुपापूर्वक आ ही गये तो उनके सत्कारके लिये गन्ध, पुष्प, पक्वान्न तथा विविध मधुर फलादि हमारे पास कहाँ हैं ! हमारे यहाँ आनेसे उनका कौन प्रयोजन सिद्ध होगा !

ब्राह्मण बोले—'प्रिये ! वे प्रभु दीन और अनार्थोंके नाथ हैं। उन्हें प्रेमी भक्त प्राणाधिक प्रिय होते हैं। वे दम्भपूर्ण अपित किये गये सुवर्णादिसे भी संतुष्ट नहीं होते; वे लोभशून्य दयामय प्रभु तो प्रीतिपूर्वक समर्पित पत्र-पुष्पसे ही अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं।

ग्रुक्लपत्नी विद्रुमाने कहा—'तो फिर इमारे पास जो कुछ है, उसे ही प्रभुको निवेदन करें।

विद्वमा प्रायः भिक्षामें प्राप्त अनेक प्रकारके अन्न एक-हीमें पीसकर रोटी बना लेती और थोड़े-से चावलमें अधिक पानी भिलाकर भात। पितिदेवको भोजन कराकर पीले स्वयं पाती । कभी कभी तो उसे जलपर ही रहना पदता । उस दिन शुक्त्यभीने उस अनको देकर विनायक-पूजनके जिये गन्धः अक्षतः पुष्पः, धूपः, दीपः, वन्यफलः, वस्कल और मुखशुद्धपर्थं सूखा आँवला आदि वस्तुएँ के लीं।

विनायकके चरणों में अमित श्रद्धा-भक्ति रखनेवाळी उनकी सहधर्मिणी विद्धमाने अपने छोटे-से घरको श्राइ-पींठकर स्वच्छ किया। सुन्दर चौक पूरा और दर्भ विछाकर उसपर पूजोपकरण रख लिया। पत्तींका तोरण द्धारपर बाँघा और पत्तींका ही ध्वज खड़ा कर लिया। फिर अत्यधिक जलमें उपलब्ध थोंड़े-से चावलका भात बनाया। सर्वलोकमहैश्वर विनायकको अर्पित करनेके लिये उस श्रद्धामयी विद्धमा और भक्तहृदय शुक्रश्चर्माके घर वही पतले माँड्से भरा थोड़ा-सा भात था।

पहले शुक्लशर्माने नैवेद्य और वैश्वदेव किया । फिर घरमें धूप जलाकर सहधर्मिणीके साथ विनायकका ध्यान करते हुए द्वारपर बैठ गये। परम प्रमु विनायकका नाम-जप करते हुए दम्पतिके नेत्रोंसे अविरल प्रेमाश्रु प्रवाहित होता जा रहा था।

अदितिनन्दन विनायक बालकोंके साथ मणिकर्णिकापर स्नान कर रहे थे। वे जलसे निकले, नवीन वस्त्र घारण किये और बालकोंके साथ सीघे शुक्कशर्माके द्वारपर पहुँचे।

'विनायक हमारे द्वारपर पषारे !'—ब्राह्मण-दम्पतिके आनन्दकी सीमा न रही । हर्षविभोर होकर वे नृत्य करने हमे । विद्रुमा आश्चर्यचिकत हाथ जोड़े विनायकको अपलक दृष्टिसे देख रही थी । उसके नेत्रोंसे आनन्दके ऑसू बह रहे है ।

किसी प्रकार शुक्कशर्मीका नृत्य वंद हुआ तो उनकी वाणी जैसे अवरुद्ध हो गयी। जगद्वन्य त्रैलोक्यनायक विनायककी अभ्यर्चनाके लिये क्या करूँ, क्या न करूँ। कुछ समझमें नहीं आ रहा था उनकी।

फिर भी उन्होंने प्रभुको आसनपर विठाकर घीरे-धीरे उनके चरण-कमलोंको दबा-दवाकर घोया । प्रभु-पद-पद्मका ग्रोवन उन्होंने अपने माथेपर चढ़ाया, विद्वुमाके मस्तकपर छेड़का और शेष जल दोनों पी गये।

आज मेरा जन्म, तप, ज्ञान, वंश, वय आदि सभी
अफल हुए, जो पापोंका नाश करनेवाले दीनानाथ मुझ
भिक्तंचनकी कुटियापर पधारे।'—शुक्रश्चमीने हाथ जोड़कर
हा और गन्ध, अक्षत, पुष्पमाला, धृष, दीप, दूर्वाङ्कर, शमीपना

उत्तम तेज आदि विनायकको अपित किये। फिर उन् वन्यफळ रखकर, पुष्पाद्धि समर्पण करके चरणों में प्रण भक्त शुक्रश्चमां अत्यन्त पत्तका माँ इमिनि परसनेमें लिजत हो रहे थे; इस कारण वे प्रसुरं

हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

धर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक कहा—'माता ! तुमने क्या मोजन बनाया है ! तुम्हारे पास तैयार हो, मुझे वही निस्संकोच आधि मिक्तपूर्वक प्रदक्त कदन्न भी मुझे अमृतसे अधिक सुर तृतिकर प्रतीत होता है, श्रद्धाहीन बहुमूल्य पन मेरे लिये विष-तुल्य है ।

'माता !' विद्युमा तो निहाल हो गयी । विनायकने मुझे 'माता' कह दिया । बालक ते माताका दिया सब कुछ खायेगा ही । फिर मॉंड्-१ नहीं खायेगा ! सफलमनोर्थ विद्युमा मातका ही उठा लायी । कुछ बालक विनायकके साथ वन्य रहे थे; किंतु कुछ विनायककी यह लीला ठहाका मारकर हँसने लगे ।

ग्रक्तशर्माने अनेक अबॉकी पीठी परोसी। रि उक्त अबकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके बड़े चावसे आरे थे। वीच-बीचमें जल भी ग्रहण करते जाते। फिर शर्माने मॉइ-भात परोसना आरम्भ किया।

'घुटनेभर पानीमें भात बनाया है क्या, पंडिर इस्ट्रि ब्राह्मणका अन्न न खानेवाले वालकोंने न्यङ्गय और हँस पड़े ।

'आजतक मैंने इतना सुस्वादु भोजन कभी नहीं वि अत्यन्त प्रसन्न होकर उल्लासपूर्वक महोत्कटने ब्राह्मण-द कहा—'मॉंड्-भात और दीजिये ।'

ब्राह्मणने पूरा पात्र पत्तलपर उलट दिया। भात।
गया और माँड वहने लगा। वालक विनायक उसे
नन्हें दो हाथोंसे नहीं रोक सकें। अतएव व तुरंत द हो गये और अपने दसीं हाथोंसे माँड-भात खाने लें भक्तिप्रिय विनायकको अपना वर्तमान स्वरूप विस्मृत हो।

# तज्जलं चिलतं दिक्षु बालो रांढुं न चाधकत् ॥
 # ततोऽभवद्शभुजो पुगुजे चीदनं च तैः ।
 ( गमेदणु० २ ) २१ । ४१-४

हर्य उपस्थित जन चिकत होकर देख रहे थे।

फ्रोंने विनायक के साथ उस भक्त ब्राह्मणका अक

था, वे सभी देवस्वरूप हो गये। यह देखकर

करनेवाले बालक मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगे।

ार सम्पूर्ण नगरवासी उत्सुकतापूर्वक परस्पर पूछ

क पिनायक कहाँ हैं ११ और जब उन्हें विदित

के महामिहम विनायक दिस्द्र ब्राह्मण शुक्रशमीक

इ हाथोंसे उसका माँड भात खा रहे हैं तो उनके

की सीमा न रही।

ाजनोपरान्त करुणामयने शुक्रशर्माके दिये जलसे ाया और मुखशुद्धि ली । तब अत्यन्त प्रसन्न होकर शुक्रशर्मासे कहा--- अनघ ! आपकी अद्भुत मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ । महाभाग्यवान् ! आप इन्छित गॅगें !

्षांतिरेक्षे ग्रुह्ण-दम्पतिकी वाणी अवरुद्ध थी । बोला नहीं जा रहा था । देवी विद्युमा हाथ जोड़े थीं । उनके नेत्र सजल थे । बद्धाञ्जलि ग्रुह्णश्चर्मने । प्रकार कहा—प्रभो ! आपने सम्पन्न लोगोंकी ग्रा कर सर्वप्रथम मुझे अपना दुर्लभ दर्शन दिया मुझ दरिंद्र ब्राह्मणका कदन हर्षपूर्वक स्वीकार किया, निस्नय ही मेरा परम सीमाग्य है ।

गुक्रशर्माकी हिचकी वेंध जाती थी । सँभलकर होने प्रार्थना की— भैं आपकी सुदृढ़ भक्तिकी याचना ता हूँ। आपके विना मेरा मन संसारके सुखोंमें कभी लगे। अन्तमें आप हमें मोक्ष प्रदान कर दें, जिससे पुनः जन्म-मृत्युकी यातना न सहनी पड़े।

्एवमस्तुः कहते हुए विनायक पुनः द्विभुज बालक गये और उन्होंने शुक्ल-दम्पतिको अत्युत्तम स्वरूपः ।न और सम्पत्ति प्रदान की । फिर ब्राह्मण-दम्पतिकी ग्रीकृतिसे बालकोंसहित अन्यत्र चक्ने गये ।

इघर गृह-गृहमें और राज-भवनमें विनायक दूँदे जा है ये। कुछ लोगोंको जब विदित हुआ कि विनायक बाळकींसिहत ग्रुक्तश्चर्मके घर मोजन कर आये तो उन्होंने कहा—'वह पिशाचकी तरह बाळकींके साथ दरिद्रके घर मोजन कर आयाः सम्मन्न न्यक्तियोंका उसे कुछ पता नहीं। इस प्रकार कुछ लोग उन जगहुक विनायकी निन्दा करने लगे। इस प्रकार दम्भ करनेवाले भावरहित दुष्ट ब्यक्तियोंने जब विनायकसे अपने घर भोजन करनेके लिये आग्रह किया तो सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अपने उदरपर हाथ फेरकर डकार लेते हुए उत्तर दिया—परम सान्त्विक शाह्मण शुक्लशर्माके अत्यन्त सुस्वादु पवित्रतम नैवेशसे मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अब तो मैं एक ग्रास भी नहीं ले सकुँगा।

यह सुनकर भ्रष्ट-संकल्प दाग्मिक अत्यन्त निराध हो गये और कुपित होकर उन्होंने खयं भोजन कर लिया#; किंतु जिन विनायकके सच्चे भक्तोंने अनेक प्रयत्नसे कष्ट सहकर पवित्रतापूर्वक नैवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास करते हुए विनायकका ध्यान कर रहे थे, उन सबके लिये एक विनायकने अनेक रूप धारणकर † सबकी कामना पूर्ण की ।

सर्वज्ञानसम्पन्न, विद्या-बुद्धि-वारिधि विनायकने अपने प्रत्येक भक्तको रुचिके अनुसार उसे तृप्त किया। वे भक्त-भावानुसार किसीके पर्यङ्कपर वैठे, किसीके घर जप करने छो, कहीं विद्यार्थियोंको वेद-पाठ कराने छो, कहीं शास्त्रार्थ करते तो कहीं स्वयं अभ्ययन करते थे। कहीं भोजनके छिये अस्यन्त उत्सुक प्रतीत होते थे। इस प्रकार नाना रूपोंमें वे भक्तोंके घर उनका जीवन सफ्छ करने छो। ‡

बिनायकके चरणोंमें प्रीति रखनेवाले सभी भक्त समक्ष रहे थे कि 'सर्वसंतायहारी सर्वप्रथम मेरे ही घर पद्मारे हैं । विनायक तो प्रत्येक रीतिसे मेरे परिवारको अपना ही समझते हैं । उनके मनमें मेरे प्रति कितना आदर् कितना प्रेम और कितनी सद्भावना है ११ सभी छोगोंने परमदेव विनायकके दिव्य अङ्गपर तेल और उद्धर्तन लगाया । उन्हें स्नान कराकर सुन्दर वस्त्र पहनने-को दिये। फिर विविध प्रकारसे उनकी पूजा की।

<sup>\*</sup> इसुजुत्तान् स्वयं द्वष्टा दाम्भिका भक्तिर्जिताः ॥
( गणेशपु० २ । २४ । १४ )

पको नानास्त्ररूपोऽभूदः । १ ( गणेशपु० २ । २४ । १६ )

क्वित्ताठयवे शिष्पान् सात्रं वेदं सहायेकम् ।

क्वित् म्याङ्कवे श्वारतं नत्रचित्र पठित स्वयप् ॥

पवं जानास्त्ररूपैः स नानागृह्गवो नधी ।
( गजेशपु० २ । २४ । १४-११ )

उसी समय सनक और सनन्दन विनायकके दर्शनार्थ राजाके समीप आये थे। राजाने उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा की। फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकोंका स्मातिस्य स्वीकार करने गये हैं तो वे नगरमें आये। उन्होंने एक ही परब्रह्म परमेश्वर विनायकको सर्वत्र देखा।

सनक-सनन्दनने प्रत्यक्ष देखा, एक ही देवदेव विनायक कहीं शिविकारुढ़, कहीं गजारुढ और कहीं इयारूढ होकर भोजन करने जा रहे हैं । इस प्रकार सभी छोग बालक विनायककी पूजामें सनक-सनन्दन जहाँ-जहाँ गये, वहीं उन्होंने विनायकको विनायकदेव कहीं नैवेद्य आरोग उपस्थित देखा । रहे थे तो किसी घरमें हाथ घो रहे थे; किसी घरमें फल खा रहे थे तो किसीमें ताम्बूल ग्रहण कर रहे थे पर्यङ्कपर किसीमें सुकोमल विश्राम करते इए भक्तकी लालसा पूरी कर रहे थे। इस प्रकार अनेक घरोंमें जाकर उन पूज्य ऋषियोंने विनायकदेवकी अद्भुत विभृतिका दर्शन किया । उन्होंने घरतीपर, गृहोंके भीतर-बाहर, दसों दिशाओं और अनन्त अन्तरिक्षमें धर्वत्र विनायकको प्रत्यक्ष देखा ।

श्चिषियोंने भीतर-बाइर सर्वत्र विनायकको ही देखा। उन्हें सिद्धि-बुद्धिसहित द्यभुजाधारी चन्द्रभालके दिन्य रूपका प्रत्यक्ष द्यीन प्राप्त हुआ । ये गद्गद कण्ठसे महाप्रसु वेनायककी स्तुति करने लगे---

'निष्पाप परमेश्वर ! आप समस्त कारणोंके भी कारण है, साथ ही सारे कारणोंसे अतीत हैं। आप ब्रह्मस्वरूप, ह्माण्डके कारण तथा व्यापक परमात्मा हैं। आप ही इस नगत्का पालन, सर्जन तथा संहार करते हैं। आप रूपरहित होते हुए भी नाना रूपोंसे युक्त हैं। नाना प्रकारकी माया-क्रिसे सम्पूर्ण चराचर विश्व आपका स्वरूप है; आपकी तुति करनेमें कीन समर्थ हो सकता है ? आपके स्वरूपको [ जाननेके कारण ही श्रुति 'नेति-नेति' कहकर मौन हो जाती | हम दोनों मोहित हैं, आपके उत्तम रूपको नहीं जान क्रिहें। विभो! आपके अनेक रूप हैं; हम आपकी महिमाको हीं जानते । प्रभो! इस समय आपके चरणारविन्दोंके र्घनसे ही इम कृतकुरय हो गये हैं। अध सनक-सनन्दनके स्तवनसे संतुष्ट होकर प् विनायकने उन्हें वर प्रदान किया—'मेरे प्रसादं तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ होओगे ।'

तदनत्तर प्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हो सनक-सनन्दनने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वहाँ स्वर्ण रह्मोंका एक विशाल मन्दिर निर्माण कराया । विनायककी सुन्दर मूर्ति स्थापित की । मन्दिरके ही गणेशकुण्ड-नामक एक सुन्दर सरोवर बनवा मूर्तिका नाम 'वरदगणपित रखा। उन्होंने स्वयं गणपितकी पूजा की और उक्त कुण्डमें स्न विनायककी वरद-मूर्तिके पूजनका माहात्म्य-गान करते कहा—'इस मूर्तिके पूजक स्त्री-पुरुष निस्संदेह पुत्र-पीत्र-रहो दीर्घायु प्राप्त करेंगे । उन्हें यश, धन, धान्य, कीर्ति शाश्वत तत्त्वज्ञान उपलब्ध होगा। मृत्युके अनन्त परम सुखद विनायक-धाम प्राप्त कर होंगे ।

वहाँ देवता, गन्धर्व, यक्ष तथा अप्सराओंके समुद वरद-विनायकका दर्शन कर उनकी विविध प्रकारसे पूजा उनके चले जानेपर सनक-सनन्दनने वरद-विनायकके चर प्रणाम किया और वे अमरावतीके लिये प्रस्थित हो गये।

इधर नागरिकोंका आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये देव विनायकको गये अधिक देर हो गयी । उनके लौट आं राजा उनके साथ मोजन करना चाहते थे । प्रतीक्षा अ हो गयी तो खयं काशिराज अश्वपर आरूढ़ होकर ह हुँढ़ने निकके।

'विनायक भोजन करने कहाँ गये ? काशिराज घर-यही प्रक्रन कर रहे ये और उन्हें धर्वत्र एक ही उप मिलता था—'बाल विनायक तो भोजन कर आपके

> पासीदं सजसे विश्वं त्वमेव इरसेऽन्व । नानारूपैररूपस्त्वं नानामायावलान्वतः ॥ त्वमेव पद्मभूतानि यक्षगन्ध्वराक्षसाः । कस्त्वां स्तोतुं समर्थः स्याच्चराचरस्वरूपकन् ॥ नेति नेति भवीति म त्वद्रपाशानतः धृतिः । भावां विमोदिती धातुं नेशाये रूपमुक्तमम् ॥ महिमानं न जानीवोऽनेकरूपस्य वे विभो । कृतकृत्यी भवत्याददर्शनाव् स्वः प्रभोऽभुना ॥

(गर्भेद्रपु०२।२५।१–५)

सर्वेषां कारणानां त्वं कारणं कारणातिगः ।
 मध्यक्कस्पो मह्मण्डकारणं व्यापकः वरः ॥

बालकोंमें कीड़ा करने गये हैं । राजा चिकत ये। ही समझमें कुछ नहीं आ रहा था । अन्तमें उन्हें पता । कि महोत्कट दरिद्र ग्रुक्त्रामीके घर गये हैं । काशिराज शर्माके घर पहुँचे तो वहाँ देखा, 'बाल विनायक । तुल्य वृषमपर आरूढ़ होकर हँसते हुए खेल रहे हैं।' राजाने विनायकको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ५— 'शिशुओंमें क्या आपका साधु-स्वभाव, ज्ञान और नष्ट हो गया ? आपने सुझे छोड़कर अकेले ही मिष्टान्नका । कहाँ लगा लिया ?

हँसते हुए बालक महोत्कटने तुरंत उत्तर दिया— हाराज ! बच्चोंकी तरह मिथ्या-भाषण नहीं करना चाहिये । प किसीसे पूछ छं, मैंने जहाँ-जहाँ भोजन किया, वहाँ-वहाँ प मेरे साथ थे ।

वहाँ उपिश्वत लोगोंने भी राजासे कहा—वियोच्छ र्म महाराज ! आपको असत्य शोभा नहीं देता । आपने गरे सामने घर-घर विनायकके साथ बैठकर भोजन या है।

आश्चर्यचिकत राजाने कहा—'प्रभो!आपकी परम दुर्विज्ञेय ।यासे योगिराज भी मोहित हो जाते हैं। समस्त रूपोंमें र्वत्र मान्य आप धन्य हैं।

राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने प्यानपूर्वक खा तो उन्हें भय-तापहारी विनायकके दर्शन हुए । जल गौर उसकी वीचियोंकी तरह उन्हें सम्पूर्ण सृष्टि एवं अनायकमें सर्वथा अभेदका दर्शन हुआ । फिर मायाके भावसे उन्हें बालक विनायक दीखने लगे ।

राजाने विनायकको शिविकामें बैठाया । अनेक प्रकारके । हा बज रहे थे । तृत्य और गान हो रहा था । इस प्रकार विदेव विनायक राज-भवनकी ओर चले । दीन-हीन क्रि-दम्पित भी उनके पीछे धीरे-धीरे चल रहे थे । विनायक राज-भवन पहुँचे ।

उन्होंने वालकोंको घर छौटा दिया और जब उन्होंने अपनी ओर अपलक दृष्टिमें निहारते शुद्ध-द्रम्पतिको देखा हो वे लिंजत हो गये । भैंने इन श्रद्धा-मिक्तकी दिव्य युगल-मूर्तियोंको कुछ नहीं दिया । इन प्रीति-प्रतिमाओंको मैं क्या दूँ ! यद्यपि इनके लिये कुछ भी अदेय नहीं, किंतु इनके पवित्र प्रेमके सम्मुख त्रैलोक्यकी अनन्त सम्पद्ध भी तुन्छ है, हेय है।

कुछ क्षण बाद बिनायकने उन्हें अपनो उत्तम सम्पत्ति तो दे ही दी, धनपति कुवेरसे भी श्रेष्ठ धन-वेभव प्रदान कर दिया।

शुक्रशर्मा और उनकी धर्मपरनी विद्वमाकी प्रत्यक्ष तो कुछ मिला नहीं, पर वे सर्वथा निरस्पृह ब्राह्मण प्रसन्त-मन विनायकका स्मरण करते हुए अपने ब्रर लीटे।

ब्राह्मण-दम्पतिके आश्चर्यकी सीमा नहीं थी । उनके जीर्ण घरका अस्तित्व ही नहीं रह गया था; वहाँ उनके स्थानपर अमरावतीके इन्द्र-भवनसे भी श्रेष्ट भवन प्रस्तुत था। ब्राह्मण-दम्पति अत्यन्त चिन्तित हुए ही थे कि भवनसे सुन्दर वस्त्राभरणभृषित सेवक निकले।

वे ब्राह्मण-दम्पतिको भवनके भीतर हे जाकर तेल-मर्दन करने हो। उन्हें रनान कराया। उनके सुनहरू वस्त्र और आभूषण पहनाये। इसी प्रकार स्त्री-सेविकाओंने विद्युमाको स्नानादिके उपरान्त बस्त्राभूषणसे भूषित किया। उन्हें विविध पक्वान्न परोसा और प्रत्येक रीतिसे वे प्रतिक्षण उनके सेवार्थ प्रस्तुत रहे।

सहसा सर्वथा अकिएत, अकथनीय, दुर्लभ सम्पत्ति प्राप्तकर ब्राह्मण-दम्पति चिकत थे । ब्राह्मणका वह भवन विशाल एवं समस्त सुविधाओंसे मरपूर था । उक्त भवनकी दीवारें सोनेकी थीं। उसमें अनेक प्रकारके वैठनेयोग्य रत्नोंके सुन्दरतम मञ्च बने थे। उनके घरमें सभी पात्र सोनेके थे और विविध प्रकारकी अक्षय, दुर्लभ खाद्य-सामप्रियाँ वहाँ एकत्र थीं।

भीरी यह क्षुद्र कुटिया सहसा इन्द्र-भवनकी तरह कैसे हो गयी ? चिकत होकर विद्युमाने अपने पितेसे पूछा तो उन्होंने विनायकका स्मरण करते हुए कहा—भाग्यवती ! निश्चय ही यह मक्तवत्सल करणामूर्ति विनायकका कृपा-प्रसाद है । उन सर्वेश प्रभुने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया। प्रसाद है । उन सर्वेश प्रभुने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया। किंतु तुम्हारे मॉंड्-भातसे ही संतुष्ट होकर परोक्षकपथे सब कुछ दे दिया । वे द्यामय प्रभु अपने भक्तकी दी हुई स्वल्प वस्तुको भी अत्यधिक मानकर उसे महान् वस्तुको भी अत्यधिक मानकर उसे महान् वस्तुको भी स्वल्प प्रदान कर देते हैं और अपनी दी हुई महान् वस्तुको भी स्वल्प ही समझते हैं । इस कारण कल्याणेच्छुको चाहिये कि भय, रनेह, काम अथवा शत्रुभावसे भी उनका सदा स्मरण करता रहे । मिक्तपूर्वक उनकी पूजा करे,

स्तुति करे और उनके कत्याणमय चरण-कमलोंमें बारंबार प्रणाम निवेदन करता रहे । १%

#### नरान्तकका आक्रमण

देवरिषु नरान्तकके श्रूर और चपल-नामक दो गुप्तचर अधिक समयसे काशीमें रहते हुए नागरिकोंमें इतने बुल-मिल गये थे कि उनपर संदेह करना सम्भव नहीं था। वे दोनों देवद्रोही असुर अत्यन्त बल्वान् थे और काशीकी प्रत्येक घटनाकी सूचना राक्षसराज नरान्तकके पास भेजते तथा महोक्कटको मार डालनेके लिये अवसरकी ताकमें लगे रहते थे।

एक दिनकी बात है । महोत्कट शिविकामें बैठकर राज-भवनकी ओर छौट रहे थे कि उन महावीर श्रूर और चपल-नामक असुरोंने उन्हें घेरकर घोर गर्जना की । उस गर्जनासे शिविका ले जानेवाले कर्मन्वारी काँप उठे, किंतु विनायक दुरंत शिविकासे उत्तर पड़े।

राक्षसोंका दुष्टतापूर्ण उद्देश्य समझते ही विनायकने तुरंत उन्हें अपने सबल हाथोंमें उठा लिया और धुमाते हुए पृथ्वीपर पटककर अपने कठोर पाशमें बाँध लिया । अत्यन्त बलवान् असुरोंके मनमें बालक विनायककी इस शक्ति और स्फूर्तिकी कल्पना भी नहीं थी । वे भयवश काँपने लगे और वीरवर विनायककी स्तुति करते हुए उनसे अपने प्राणोंकी भीख माँगने लगे।

विनायकने उनसे कहा—'तुमलोग कौन हो और यहाँ किसलिये रहते हो ? यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे प्राण छोड़ दूँगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है।

'प्रभो ! आप करुणासागर, दीनोंके नाथ एवं हमारे पिता हैं। असुरोंने हाथ जोड़े विनायकसे निवेदन किया— 'क्योंकि गर्भाधान करनेवाले, उपनयन करानेवाले, विद्या-दाता, अभयदाता और अन्नदाता—ये पाँच प्रकारके पिता

\* सर्व जानीहि सुभगे न समक्षं महाविभुः । परोक्षेऽसावस्पमात्रेण तोषयन् ॥ ददाति त बहुतरमल्पमेव मन्यते । स्वयंदर्त अक्त्योपपादितं मन्यते स्वरपं बहुलं विभुः॥ कामेन स्नेहेन रिपुभावतः । तसाद भयेन सार्वव्यो नमनीयश्च स्तम्यः पूज्यो हिताय च ॥ (गणेशपु०२।५५।२७~२९) कहें गये हैं। \* हमें कृपापूर्वक क्षमा करें। हम अमुरराज नरान्तकके गुप्तचर हैं। यहाँकी घटनाओंका संदेश तो उन्हें दिया ही करते हैं, आपको किसी भी विधिसे मार डालना भी हमारा उद्देश्य था। हम प्रत्येक रीतिसे काशीमें विष्न उत्पन्न करते रहते थे।

विनायकपर आक्रमणका संवाद सर्वत्र विद्युत्-गतिसे फैल गया । अतएव शीघ्र ही नगरिनवासियोंकी भीड़ वहाँ एकत्र हो गयी । नागरिकोंने विनायकसे कहा—'सर्पोंको दुग्धपान करानेसे उनका विष ही बढ़ता है । आप इनका अविलम्ब वध करें ।

भीने इन्हें अभयदान दे दिया है। विनायकने असुरोंको तुरंत काशीसे चले जानेकी आज्ञा दी और स्वयं शिविकारूढ़ होकर राज-भवन पहुँचे।

शूर और चपल राक्षसराज नरान्तकके समीप पहुँचे। नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था । उसके अमात्य उसके समीप ही सावधानीसे बैठे थे । दूतोंने नगलकके सम्मुख मस्तक द्वकाकर उसका अभिवादन किया । फिर डरते हुए उन्होंने कहा---(राजन । आपके आदेशानसार इम काशीकी प्रजामें उनके स्वजन और आत्मीय बनकर रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते थे; किंतु ऋषिपुत्रकी कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शिता, सावधानीः सजगता एवं अद्भृत शक्तिके सम्मुख विवश हो जाते थे। आपके मेजे हुए एक-से-एक वीर योद्धा उसके हार्थों मारे गये। कोई भी बचकर नहीं आ सका। इमलोगीन भी अवसर देखकर उसपर आक्रमण किया; किंतु जिस चपलतासे उस ब्राह्मण-बालकने हमें पटककर अपने पाशमें जकड़ लिया, उसे देखकर हमारी बुद्धि निष्क्रिय हो गयी। इम किसी प्रकार अपने प्राण बचा पाये हैं । स्वामी ! इमने तो ऐसी शूरता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दूरदर्शी पुरुष न कहीं देखा और न सुना है। अब आप जैसा उचित समझें, वैसा करें। हमारी दृष्टिमें तो उसे पराजित करनेवाला त्रैलोक्यमें कहीं कोई नहीं दीखता । 🕇

# सेकक्रच्चोपनेता च विदादोऽभयदोऽपरः ॥
 अन्नदः पश्च पितरो विख्याता भुवनत्रये ।
 (गणेशपु० २ । ५५ । ४०-४१)

 दूतोंके मुखसे यह संवाद सुनकर नरान्तकने कुछ होकर कहा—'वृक्षोंपर कूदनेवाला बंदर वनराजका कुछ नहीं विगाड़ पाता; शरीर निगल जानेवाला अजगर वसुधापर ही रहता है; जुगन्का प्रकाश चन्द्रोदयके अनन्तर नहीं दीखता; सूर्यका तेज राहुके पहुँचते ही मन्द पड़ जाता है; अतएव काशिराजका मान-मर्दन करने मैं स्वयं चल्ँगा। सशस्त्र वाहिनी एकत्र हो।

राक्षसराजका आदेश पाते ही विशाल सशस्त्र सेना कुछ ही देरमें तैयार हो गयी । मदमत्त गज एवं अश्वपर आरूढ़ योद्धाओं तथा असंख्य पैंदल-सैनिकोंने ढाल, तलवार, खट्वाक्न, शक्ति, परशु, गदा, मुद्गर, चक, तोमर, धनुष-वाण, पाश और अक्कुश आदि विविध प्रकारके धातक अस्त्र धारण कर रखे थे। इस प्रकारकी शस्त्र-सज्ज चतुरक्षिणी सेनाके साथ पृथ्वीको कम्पित करता हुआ नरान्तक काशीकी ओर चला । उसके साथ वीरोंको प्रोत्साहित करनेवाले दिगन्तव्यापी वाद्य बज रहे थे।

महान् दैत्य नरान्तककी झ्मती विशाल सेना काशीके पूर्व-भागमें पहुँची । आकाश घृष्टिसे आच्छादित हो गया था और रण-दुन्दुभियाँ बज रही थीं । यह देखकर एक दूत काशिराजके पास दौड़ा आया । उस समय काशिराज भोजनके परोसे थालके सम्मुख बैठे ही थे कि दूतने कहा—'महाराज! दैत्यराज नरान्तक अपनी चतुरिङ्गणी सेनाके साथ हमारी सीमाके पूर्वभागमें आ गया है।

महाराज भोजनको स्पर्शकर खड़े हो गये । उन्होंने अपने सैनिकोंको तत्काल शस्त्रसज्ज होनेकी आज्ञा दी और वे स्वयं शिरस्त्राण एवं कवच आदि धारणकर वीर-वेषमें विनायकके समीप पहुँचे तथा उनकी पूजा की। तदनन्तर बोले—'जय विनायक!'

नरेशकी सेना कुछ ही क्षणोंमें अस्त्र-शस्त्र धारण करके एकत्र हो गयी | दुन्दुभियाँ वजने लगीं | महाराजने विनायकके चरणोंमें प्रणाम किया और अपने अस्वपर जा बैठे | सेनाके विभिन्न अङ्गोंके सेनापति अस्व, रथ और गजपर आरूढ़ हो पहलेसे ही तैयार थे |

काशीनरेशकी सेना पैशाचिक आक्रमण करनेवाली असुर-सेनाका दर्प-दलन करने अत्यन्त उत्साहसे प्रस्थित हुई । काशीकी पूर्वी सीमापर पहुँचकर नरेशने सेनापितयों एवं सैनिकोंको पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पिवत्र मानुभूमिकी रक्षाके लिये प्रोत्साहित करते हुए कहा—'अनेक असुर-योद्धाओंने हमपर क्रूरतम आक्रमण किया, किंतु विनायककी कृपासे वे सभी मारे गये। विनायकके यहाँ रहते हमें चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं; हमारी विजय निश्चित है।

काशिराजने इतना कहा ही था कि समुद्रकी लहरोंकी तरह आती हुई असुरराज नरान्तककी सेनापर उनकी दृष्टि पड़ी। नरेश काँप उठे। अपने सैनिकोंको उत्साह प्रदान करनेके स्थानपर वे कहने लगे—'किंतु असुर-शक्ति असीम है। उनके साधन अपिप्रित हैं। उनके विशाल सैन्यके सम्मुख स्थातकी कर लिया है। उनके विशाल सैन्यके सम्मुख स्थातकी क्या गणना ! अतएव यदि वे राक्षसराज अनुप्रह करें, तभी हम जीवित रह सकते हैं। उनके सम्मुख हमसे अपराध भी यहुत हुए हैं। केवल विनायकके बलसे हम इनको कैंसे परास्त कर सकते हैं ! अतएव आपलोग हितकर विचार करें।

भयविद्वल राजाकी बात सुनकर महामात्यने कहा— ''हमारे चार प्रतिनिधि संधिके लिये असुरराज नरान्तकके पास जायँ। अपने हितके लिये नीच पुरुषके भी समीप जानेमें आपत्ति नहीं। आचार्य बृहस्पतिने नीति-वचन कहा है—'प्रबल शत्रुको अनुकूल बनानेके लिये कन्यादान, सहभोजन, प्रेम, सम्भाषण, वस्त्रदान, नमस्कार तथा उसकी स्तुति भी कर लेनी चाहिये। यदि असुरराज विनायकको भी माँगें तो उन्हें दे देना चाहिये। तात्पर्य यह कि जैसे भी हो, अपना हित-साधन करना चाहिये। श

'यही उत्तम है ।' सब लोगोंने कहा—'प्रबल्तम असुरराजसे वैर समाप्त हो जायः यही अच्छा है ।'

इस प्रकार राजा परामर्श कर ही रहे थे कि

टिड्डी-दलको तरह नरान्तकके सैनिकोंने काशीपर तीव्रतम
आक्रमण कर दिया। उन्होंने चारों ओर आग लगा दी।
आकाश धूमान्छव हो गया। जो स्त्री-पुरुष प्राण-रक्षाके
लिये घरसे बाहर निकलते, क्रूर राक्षस उन्हें मार डालते थे।
उन्हें स्त्रियोंके सतीत्व पर आक्रमण करते देखकर पतिव्रता
स्त्रियाँ छतोंसे कृदकर और कुछ विष-पानकर मृत्यु-मुखमें

<sup>\*</sup> स चेद् विनायकं याचेद्दला राज्यस्य रक्षणम्। कर्तव्यमिति मे भाति स्वहितं तद् विचिन्त्यताम्॥ (गणेशपु०२।५७।१८)

श परने लगी । राक्षम अत्यन्त रूप-यौवन-मम्पन्ना देवियों-परुड्वकर असुरराजके पास भेज देते थे ।

इस प्रकार अपनी प्रजाकी दुर्दशा देखकर काशिराजको ने दायित्वका भान हुआ | उन्होंने कोधसे कॉॅंपते हुए किमणकी आज्ञा दी |

राजाने स्वयं शर-संधान किया और श्रुआंपर वाण-षृष्टि । लगे । अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ-बहनोंकी ल्ला-ध्वाके लिये काश्चिराजके वीर योद्धा प्राणोपर खेल गये। उन्हें अकल्पित प्रत्याक्रमणसे विचलित पड़ा, किंतु राक्षसराजके भयसे वे युद्ध कर रहे थे । वेंकि रुण्ड-मुण्ड घरतीपर बिछते जा रहे ये और दोनों की सेनाएँ विजयश्रीकी तीन कामनासे युद्धरत थीं। से अश्व, गजसे गज, रथसे रथ और पैदलसे पैदल हा भयंकर संमाम हो रहा था।

नरान्तककी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह आक्चरंत था। काधिराजके नगण्य सैनिक उसकी अजेय
नीको त्रस्त, भीत और कम्पित कर देंगे, वह स्वप्नमें
हों सोच सकता था। पर सत्य यही था। असुरराजकी
सिरपर पैर रखे प्राण लिये पीछे भागी जा रही थी।
राजने हर्षोन्मत होकर गर्जना की। त्रैलोक्यविजयी
राज नरान्तकको सर्वप्रथम पराजित करनेका श्रेय
राजको प्राप्त हुआ। वे प्रसन्नताके आवेगमें निश्चिन्त
ही थे कि सहसा असुरोंके शत-शत सैनिक उनके
। प्रविष्ट हो गये। काशिराजके साथ उनके अमात्यके
पुत्रोंको असुरोंने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर
कके समीप ले गये। काशिराजके सैनिकोंका तीवतम
ध विफल सिद्ध हुआ। नरेशके उदास सैनिक
हो।

भ्रमात्य-पुत्रींसहित काशिराजको बंदी बनाकर तरान्तक त प्रसन्न हुआ । उसने नगरमें अग्निकाण्ड रोक । बोला—वीरो ! हम जिस उद्देश्यसे यहाँ आये थे, त हो गया । काशिराज और अमात्यपुत्रींकी पराजय-र्थि काशीपर विजय है । काशिराजके आश्रयके विना ह ब्राह्मण-वालक क्या कर सकेगा ? अन मैं निस्संदेह तेत लूँगा ।

वेजय-दुन्दुमि बज उठी । नरान्तकने प्रक्त होकर और ब्राह्मणोंको दान दिया । तदनन्तर असुरराज नरान्तकने काशीके राज-भवनमें प्रवेश करनेका निश्चय किया। असंख्य सैनिक उसके साथ थे। दैरयराज बंदी नरेश और अमात्य-पुत्रोंको साथ छेकर आगे-आगे चला। वाद्य बज रहे थे। असुर-सैन्य विजय-गवेरे मत्त था। प्रजामें अपनी धाक और आतङ्क फैलाते हुए नरान्तक धीरे-धीरे काशीमें प्रवेश करके राज-पथकी ओर बढ़ा।

इधर काशीमें असुरोंके अमानुषिक उपद्रवः अग्निकाण्डः इत्या एवं बलात्कार आदिसे प्रजा अत्यन्त क्षुब्ध थी। राजा और अमात्य-पुत्रोंको बंदी बनाकर दैत्यराजके राज-भवनमें प्रवेश करनेके समाचारने तो प्रज्वलित अग्निमें पृताहुतिका काम किया। काशीके तरुण शेष सैनिकोंके साथ नरान्तकपर भीषण प्रत्याक्रमण करनेकी थोजना बनाने लगे।

उघर जब राजरानी अम्बाने अपने पतिको बंदी बनाये जानेका समाचार सुना तो वे जल-हीन मीनकी भाँति छटपटाती हुई विलाप करने लगीं—'रिपुओंका मान-मर्दन करनेवाले पतिदेव! आप असुरोंसे कैसे पराजित हो गये! में आपको कहाँ पाऊँगी! आपके बिना में जीवित ही कैसे रह सकती हूँ! भगवान शंकर मुझपर कैसे असंतुष्ट हो गये! में आपको सुक करानेके लिये किस देवताकी शरण लूँ! इस कश्यप-पुत्रने युद्धमें कितने ही असुरोंको मारा, किंतु एक बालकपर निर्मर कर आपने बुद्धिसे काम नहीं लिया। आपने उसके वचनका विश्वास कर अजेय असुरसे शज्जता मोल ले ली। उस महादेल्यपर मला कौन विजय प्राप्त कर सकता है! में विधवा बनकर किस प्रकार जीवित रहूँ ?

#### बंदी नरान्तक

महारानी अम्बाका करूण विलाप सुनकर महोत्कर अस्पन्त कुद्ध हुए । उन्होंने भयानक गर्जना की । वे पुनः पुनः गर्जन करने लगे । उनके उक्त महान् गर्जनसे अन्तरिक्ष और दिशाएँ प्रतिष्वनित हो उठीं; पर्वतों और वनीं पिरति पृथ्वी कॉपने लगी; पिश्चयोंकी मृत्यु हो गयी और समस्त प्राणी भयभीत हो गये।

क्रोधन्याकुललोचन विनायकके सारणसे ही सिद्धि उपस्थित हो गर्यो । विनायकने पृष्ठा---'युद्धके अवसरपर त् कहाँ चली गयी थी ?'

सिद्धिने देवदेव विनायकका मन्तव्य समझकर गुरंत अनेक प्रकारकी युद्ध करनेवाली भयानक वेना प्रस्तुत कर । उसके सैनिक अत्यन्त शूर-वीर और भयानक थे। को अत्यन्त भयानक मुख, इल-तुल्य दाँत, सर्प-तुल्य जिहा । पर्वत-तुल्य मस्तक थे। उनके नेत्रींसे अग्निकी भयानक एला निकल रही थी और उनके विकट नासारन्ध्रमें महागज ।श कर सकते थे। उनके कूर नायकने विनायकके समीप कर विनयपूर्वक प्रार्थना की—'प्रभो। हमें क्या आशा ! हम बुमुक्षित हैं। कृपया भक्ष्य प्रदानकर हमें स करें।

विनायक बोले—्त् महादेत्य नरात्तककी विशाल हिनीका मक्षण कर । समस्त सैनिकोंको उदरस्य करके रान्तकका मस्तक मेरे समीप ले आ । इतनेपर भी तेरी तृप्ति हो तो मैं तुझे अन्य मस्य बताऊँगा ।

विनायककी अनुका प्राप्तकर उक्त महाभयानक नानायकने उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर भयानक गर्जन क्रेया । उक्त गर्जन सुनकर दैत्यराज नरान्तकका हृद्दय गॅप उठा ।

काशीका युवक-वर्ग और सैनिक विजयोग्मत्त नरान्तकके ।
गरके मध्यमें पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि विनायककी ।
ग्यानक सेना उसपर टूट पड़ी । वे अतुल्ति बलशाली योद्धा ।
ग्यानक गर्जन करते हुए नरान्तकके सैनिकोंको पकड़कर अपने विशाल मुखमें भेंकने लगे । आकाशमें इतनी धूल ।
र गयी कि सर्वत्र अन्धकार-सा व्याप्त हो गयाः किसीको हुछ दीख नहीं रहा था ।

उस घनान्यकारमें वे घोर पुरुष असुर-सैन्यका निर्ममता-र्वक मर्दन करते हुए सैनिकोंको मक्षण करते जा रहे थे। वे केसी असुरको पैरोंसे मसल देते, किसीको आकाशमें गॅदकी ग्ररह उल्लाल देते और किसीको पटककर पुनः अपने कराल-गालमें डाल लेते।

दैत्य-सेना प्राण लेकर भागना चाहती थी। किंतु इन बोर शूरींसे बचकर भागना शक्य नहीं था। वे असुरोंको जितना ही चबाते, जितना ही खाते, उतनी ही उनकी क्षुधा तीव्र होती जा रही थी। इस कारण वे गजसहित गजारोहींको और अश्वसमेत अश्वारोहींको अपने मुँहमें डाल देते। इस प्रकार कुछ ही देरमें उस निर्मम घोर पुरुषने असुर-सैन्यको प्रायः नष्ट-अष्ट कर दिया।

प्रलयाग्नि-तुत्य घोर पुरुषके द्वारा अपने सैन्य-दलका विनाश देखकर नरान्तक घबरा गया। अवशिष्ट सैनिकोंको भक्षण करते देखकर वह अपना घतुप लेकर तीक्ष्णतम शरीकी वर्षा करने लगा। नरान्तकके असंख्य शर उस बोर पुरुषके शरीरमं प्रनिष्ट होकर बाहर निकल गये। उनसे रुविर बहने लगा, पर जैसे उस पुरुषको कुछ उनका पता ही नहीं था। वह तो अपने सैनिकोंके साथ निरन्तर असुरोंको मक्षण करनेमं व्यस्त था।

नरान्तकके सारे अस्त्र निष्फल सिद्ध हुए । जब एक भी शर नहीं बचा, तब अपनी शक्तिके सर्वथा नष्ट हो जानेपर वह प्राण लेकर मागा, किंतु वह कालपुरुष भी उसके पीछे दौड़ा। नरान्तक पृथ्वीपर द्रुतगतिसे भागता हुआ जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ वह कालपुरुष उसके पीछे दीख पड़ा। भयाकान्त नरान्तक भागकर स्वर्ग पहुँचा तो वहाँ भी उसे पीछे लगा कालपुरुष दिखायी दिया। नरान्तक फिर पृथ्वीपर लौटा, किंतु वहाँ भी कालपुरुष उसे निगल जाना चाहता था । तत्र अत्यन्त भयभीत दैत्यराज पातालमें प्रविष्ट हुआ तो वहाँ भी जैसे भागते हुए सर्पको गरुइ सरलतापूर्वक दबोच लेता है, उसी प्रकार काल-पुरुषने नरान्तकके केश पकड़ लिये और कहा---'दुष्ट ! मेरी दृष्टिमें पड़कर त् कहाँ भाग सकता है ! महाखल ! तूने परमात्मासे वर प्राप्तकर देवताओं और ऋषियोंको बहुत पीड़ित किया; कितने ही निर्दोष मनुष्योंका सर्वनाश कर दिया; अव तेरा संहार करनेके छिये विनायक अवतरित हुए हैं। त् अहंकार छोड़कर उनके चरणोंकी शरण ग्रहण कर है। उन देवदेव विनायकके पद-पङ्कज तेरे पापोंको मिटा देंगे ।

इस प्रकार कहते हुए कालपुरुष नरान्तकको विनायकके पास ले आया। फिर विनायकके चरणोंमें प्रणाम कर उसने अत्यन्त विनीत भावते निवेदन किया—'स्वामिन्! मैंने आपके आज्ञानुसार इसकी समस्त सेनाका मक्षण कर लिया और इसे भी बड़ी कठिनाईसे पकड़ लिया। हे प्रभी! श्रम-निवारणार्थं आप मुझे सोनेके लिये स्थान दें और सर्वानन्दप्रदाता दयामय! इसे मुक्ति प्रदान करें।

'तुम मेरे मुँहमें इच्छातुसार विश्राम करो।' परम प्रमु विनायकने अपना मुँह खोल दिया और जिस प्रकार पृथ्वीसे उत्पन्न गन्ध पृथ्वीमें ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार वह प्रलयंकर कालपुक्ष उन देखदेवके मुखमें प्रवेशकर उन्हींके स्वरूपमें मिल गया।

**₽ ₽** 

काशीनरेश विनायकके चरणींपर गिर पड़े । कश्यपात्मजकी स्तुति करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा—'प्रभो ! नरान्तक जय मुझे यंदी बनाकर सोत्साह और सोल्लास नगरमें प्रवेश करने जा रहा था, उस समय सहसा उसकी विशाल सेनाको मक्षण करनेवाला विकराल कालपुरुष कौन था और उन सबके साथ मैंने भी आपके उदरमें जाकर अनन्त स्टिका अवर्णनीय अद्भुत हश्य देखा। मेरे व्याकुल रोनेपर मुझे वहाँसे किसने वाहर किया ? मुझे मितिश्रम हो गया है। आप कृपया मेरा समाधान करें।

परशुधरने नरेशके मस्तकपर अपना कर-कमल फेर दिया, फिर तो दिन्य-ज्ञानप्राप्त नरेशके नेत्रींने आनन्दके अश्रु बहने लगे । वे गद्गद-कण्ठसे सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, धर्वन्याप्त एवं सर्वान्तर्यामी महाप्रभु विनायककी स्तुति करने लगे—'देवेश ! कश्यपनन्दन ! आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य हैं । आप ही पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएँ तथा पर्वतींसहित वृक्ष हैं । सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मुनि, मनुष्य तथा समस्त स्थावर-जङ्गम जगत् भी आप ही हैं । सारा जड-चेतन-समुदाय आपका ही स्वरूप है । जन्मान्तरके पुण्यसे ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं । \*\*

इस स्तुतिके कुछ ही देर बाद वे फिर मोहित हो गये। राजाने देवदेव विनायककी पूजा कर अनेक प्रकारके दान दिये। फिर वे अपनी माताके चरणोंमें प्रणामकर पत्नीसे मिले। राज-परिवारकी चिन्ता मिटी। अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न विनायककी लीला देख राजपरिवारके प्रत्येक सदस्यने पुनः-पुनः विनायककी पूजा, स्तुति एवं उनके चरणोंकी वन्दना की।

महामान्य विनायकके अनुग्रहसे अमात्य-पुत्रोंसहित काक्षिराज मुक्त होकर सुरक्षित राज-भवनमें पहुँच गये। दैत्य-सेनाका संहार हुआ और परम पराक्रमी अजेय नरान्तक पकड़कर राज-भवनमें लाया गया है—यह संवाद पात होते ही प्रत्येक भवनपर ध्वज लहराने लगे। काक्षीकी प्रजा हर्षसे नृत्य करने लगी, बाजे बजने लगे एवं गीत गाये जाने लगे। नगरमें विजयोत्सव मनाया जाने लगा। सर्वत्र रह-रहकर समवेत कण्ठकी ध्वनि आकाशमें गूँज रही घी—'विनायककी जय !

# नरान्तकः-वध

दैत्यराज नरान्तक मन-ही-मन सोच रहा था—'इस लोकोत्तर बालकने ऐसा कालपुरुष उत्पन्न किया, जिसते मेरे अगणित सैनिकोंका मक्षण कर मुझे यहाँ आनेके लिये विवश कर दिया। निश्चय ही मुझे इसके समीप मुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी। इस कारण मैं इसे युद्धमें पराजित कर हूँ या इसके हाथ मारा जाऊँ—प्रत्येक दृष्टिसे मेरा लाभ है।

इस प्रकार विचारकर उसने विनायकसे कहा—'तुमने अनेक ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ कीं; किंतु तुम्हें पता नहीं कि दैत्य स्वामाविक ही मायावी होते हैं। जिस वीरपुंगवके निश्रवाससे पर्वत हिल जाते हैं, जिसके भूक्षेप-मात्रसे ब्रह्माण्ड काँप उटते हैं और जिसके कराधातसे धरती खण्ड-खण्ड हो सकती है, उसके साथ त् अवोध बालक युद्ध कैंसे कर सकता है ! मेरे-जैसे भयानक व्याधके सम्मुख त् सुखपूर्वक कैंसे रह सकेगा !>

नरान्तकके सामर्ष वचन सुनकर विनायकने उत्तर दिया—'अरे मूर्खं! तू व्यर्थ ही क्या ववकता है ! युद्धके समय तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गयी थी ! वीर पुरुप जल्पना नहीं करते, वे तो अपनी वीरता और पौरुप प्रकट करते हैं। प्रगाढ़ अन्धकारको एक लघु दीप नष्ट कर देता है और मदमत्त गज सिंह-शावकके भयसे प्राण वचाये भागता फिरता है।

निर्मय बाल विनायकके वचन सुन कोषते काँपते हुए नरान्तकने भीषण गर्जना की । महान् असुर वालक ब्राह्मण पुत्र विनायककी ओर झपटा ही था कि काशिराजने अपना धनुप-वाण लेकर उससे कहा—'निर्लंज! त् अपना दुर्लभ जीवन क्यों नष्ट कर रहा है ? सुखपूर्वक रह। दीपक-ज्योतिपर पतंगकी तरह क्यों मरने जाता है ?

अत्यन्त कृपित नरान्तकने काशिराजका तिरस्कार करते हुए कहा—''तेरे-जैसे नरोंका मध्यण करते रहनेके कारण दी मेरा 'नरान्तक' नाम प्रख्यात है। तू मेरे विरुद्ध इस निप्र-वालककी शरण लेकर जीवित कैसे रहेगा ?''

विष्णुश्च महेशो \* त्वमेव मह्या भानुरेव च ॥ वायुरन्तरिक्षं पृथिवी दिशो त्वमेव द्रमाः । गन्धर्वा पर्वतैः सहिता: सिद्धा यक्षराक्षसाः ॥ स्थावरं जङ्गमं मुनयो मानवाश्चापि जगत्। सर्व देवेश सचेतनमचेतनम् ॥ त्वभेव जन्मान्तरीयपुण्येन दृष्टोऽसि करयपात्मज । (गणेशपु०२।५९।₹१–३४)

'मूढ़! विनाशकालमें बुद्धि विपरीत हो जाती है और सित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं। अब तेरे-जैसे महान् पापीका संहार कर पृथ्वीका भार हल्का करनेके लिये ही परमात्मा विनायकके रूपमें अवतरित हुए हैं और तेरे कुकर्मोंके कारण तेरे देवप्राप्त वर एवं पुण्य समाप्त हो चुके हैं। राजाने इतना कहा ही था कि अपने गर्जनसे पृथ्वीको कम्पित करते हुए नरान्तकने काशिराजका धनुष्ठ-वाण छीनकर उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिये और फिर स्वयं उन्हें पकड़कर घरतीपर पटक दिया। पर्वताकार नरान्तक काशिराजके वक्षपर चढ़कर उन्हें मार डालनेका प्रयत्न कर रहा था।

प्रवल्तम दैत्यके सम्मुख नरेशकी दयनीय दशा देखकर विनायक परशु लेकर दौड़े । उनकी गर्जनांसे धरती, आकाश और समस्त दिशाएँ काँपने लगीं । सर्वशक्तिसम्पन्न विनायकने सबकी दृष्टिशक्ति क्षीण करनेवाले तेजसे धधकते हुए अपने परशुका दैत्यराजके विशाल मस्तकपर प्रहार किया। दैत्यराज आहत होकर क्षणभरके लिये मूर्च्लित हो गया।

किंतु दूसरे ही क्षण कुद्ध दैत्य उठकर विनायकपर वृक्षों और पर्वतोंसे प्रहार करने लगा । वह अत्यन्त चिकत था कि वे पर्वत और वृक्ष विनायकके शरीरको स्पर्श करनेके पूर्व ही उनके दिव्य परशुकी प्रखर धारपर सुमन-सरीखे चूर्ण-विचूर्ण होकर विखर जाते हैं। विनायककी वज्रदेहपर उनका किंचित् भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

महादैत्यने अनेक प्रकारके रूप धारणकर युद्ध करना प्रारम्भ किया; किंतु वह जो-जो रूप धारण करता, योगिराज विनायक भी उसी रूपमें युद्ध कर उसका दर्प-दलन करते जा रहे थे। उन्होंने नरान्तकके अस्त्रोंका अस्त्रोंके, शस्त्रोंका शस्त्रोंसे निवारण किया। निराश होकर महासुर मल्लयुद्ध करने लगा; पर उसमें भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः पर्वतों एवं वृक्षोंकी वृष्टि प्रारम्भ कर दी। विनायक उन सबका पद्म, पाश, अङ्कुश और परशुके प्रहारसे निवारण करते जा रहे थे, किंतु उनके मनमें चिन्ता हुई—'इस नरान्तकका अन्त आवश्यक है; किंतु मैं जिन देवतादिकोंकी अधिकार-रक्षा एवं उनके निरापद सुखमय जीवनके लिये युद्धरत हूँ, वे कहाँ गये ?

देवदेव विनायकके चिन्तित होते ही उनके कर-कमलोंमें कालदण्डोपम शरपूरित तृणीर और सुवर्णमय पिनाक आ

गया। उसके तेजसे समस्त दिशाएँ प्रकाशितः प्रसन्नमन विनायकने उस धनुपका टङ्कार किया तं काँपने लगा।

उस समय देवदेव विनायक साक्षात् प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने नरान्तकपर शर-वर्ष की। नरान्तकके दोनों हाथ कटकर दूर जा मस्तक उसके पिता रुद्रकेतुके सम्मुख गिरा। किंतु आश्चर्यकी बात यह हुई कि उस वर-प्राप्त असुर भुजाएँ और नया मस्तक पुनः निकल आया।

असुरने कुद्ध होकर पुनः पर्वतोंकी वृष्टि प्र दी। वृक्षोंकी वर्षासे अन्धकार फैल गया। । धनुप्रकी प्रत्यञ्चा कानतक खींचकर तीक्ष्ण शर असुरके दोनों पैर कट गये। वे पैर आकाशमें : देवान्तकके समीप गिरे। नरान्तक विना पैरके ह किंतु उस मायावीके दोनों पैर पुनः निकल कोधोन्मत्त असुरने विनायकसे कहा— (तुमने मे भक्तकर अपना पौरुष दिखला दिया; अव दें आक्रमण करता हूँ; मेरा पराक्रम देखो!

कुद्ध नरान्तकने असंख्य वाण-दृष्टि की, किंतु विशारद वालकने भी अद्भुत कौशलका परिचय उस असुरके सारे अग्निमुखी वाण बीचमें ही कट र विनायकने एक वाणसे उसका मस्तक काट वि मस्तक चीत्कार करता हुआ पुनः उसके पिता सम्मुख गिरा। वहाँ उसे फिर नया सिर प्राप्त इस प्रकार सहस्राधिक बार विनायकने उसका किया, किंतु पुनः-पुनः नये-नये सिर निकलते ह

यह देखकर विनायक चिन्तित हुए। 'बर-प्रकेंसे मरे ?'—वे सोचने लो। अन्ततः उन्मोहित किया। मोहप्रस्त नरान्तकको 'स्व' और 'प्रनहीं रहा। उसे दिन-रातमें भी अन्तर नहीं दील एक क्षण वह समझता था कि दिन है, किंतु क्षण उसे रात्रि प्रतीत होती। वह क्षणभर स्थणभर पातालमें, क्षणभर जाप्रत् तो क्षणभर अनुभव करता। विनायक स्त्री हैं या पुरुष, या पराये, निर्जीव हैं या सजीव—नरान्तकको जान नहीं पड़ता था; उसे मतिविभ्नम हो गया।

उसने मन-ही-मन कहा—'शुल्पाणि शिवने वर-प्रदान ते हुए कहा था कि ऐसे ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी।'\* उसी समय विराट्लपधारी विनायकने उस महादैत्य त्तकको अपने हाथींसे सुकोमल पुष्पकी तरह मसलकर दिया।

'विनायककी जय हो! जय हो!! जय हो!!!>—पुष्पके साथ देवगण विनायकके चरणोंमें प्रणामकर हा स्तवन करने लगे।

तदनत्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पुजा और अत्यन्त विनयपूर्वक स्तवन करते हुए कहने — प्रभो ! मेरे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं, जिससे आपके मन और वाणीसे अगोचर विराट्रूफ्पका । प्राप्त किया । आपने तैंतीस कोटि देवताओं को पराजित वाले महान् नरान्तकका अन्त कर जगत्का वड़ा उपकार । प्रभो ! आप सुझे अपनी भिक्त प्रदान करें और आपसे कभी पृथक् न होने पाऊँ।

'विनायककी जय ! बोल्ते हुए काशिराजने प्रसन्न : ब्राह्मणोंको दान दिया | फिर उन्होंने पृथ्वी और शेकके राजा-महाराजाओंको अपने-अपने राज्योंकी शस्था करनेकी प्रेरणा प्रदान कर दी । इस प्रकार । और नागलोक कूरतम असुरसे मुक्त हुए । वसुधाका । भार उत्तर गया ।

मुनिवर रुद्रकेतु और उनकी साध्वी सहधर्मिणी, दोनों । और धर्माचरण-सम्पन्न थे । उन्हें पह्ले तो अपने का आचरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ, किंतु जब दोनों पुत्रोंने त्रैलोक्यपर विजय प्राप्त कर ली, धन एवं त्रैलोक्यव्यापी कीर्ति अर्जितकर माता- । लिये अपरिमित सुख-सामग्री और साधन एकत्र दिये, तब वे बड़े प्रसन्न हुए । फिर देवान्तक और कके दैत्याचरण उन्हें अप्रिय नहीं लगते थे । वे य जीवन व्यतीत करनेके अभ्यस्त हो गये थे ।

इस कारण जब शारदा और रहकेतुने पृथ्वी और पातालपर शासन करनेवाले अपने प्राणिय पुत्र नरानकका निस्तेज छिन्न मस्तक देखा तो दोनों ही मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । कुछ देर बाद जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई तो मृतवत्सा गौकी तरह व्याकुल होकर शाखा नरानकका मस्तक गोदमें लेकर विलाप करने लगी । वह नरानकके वीरत्व और वैभवपूर्ण राज्यका गुणगान करती हुई रो रही थी; सिर धन रही थी ।

रहकेत भी व्याकुल होकर रोने लगे। वे नरान्तकके गुणोंका बखान करते हुए कह रहे थे—'बेटा ] तू माता-पिताको छोड़कर कहाँ चला गया ? तुम्हारे नामसे समस्त बन, पर्वत और शत्रु थर-थर काँपा करते थे; ऐसा प्रबल पराक्रमी तू भू-छण्टित क्यों है ? सचमुच क्रूर कालकी गित अत्यन्त वक होती है—दैवं हि बलवल्लोके पौरुषं तु निर्थकम्—हाय ! मेरे बंश और पृथ्वीका भूषण कहाँ चला गया ?

अत्यन्त दुःखी रह्रकेतु अपनी पत्नी शारदाके साथ स्वर्गमें देवान्तकके पास पहुँचे । वहाँ अपने पुत्रका सिर लिये शारदा कन्दन करने लगी । अनुजका मस्तक देखकर देवान्तकका दृदय काँप उठा । वरप्राप्त अजेय नरान्तककी मृत्यु सहज नहीं; पर विश्वास हो जानेपर वह अनुजका सिर हाथमें लेकर स्वयं रोदन करने लगा । 'हम दोनों साथ ही उत्पन्न हुए, साथ ही खेले, साथ ही स्वाने हुए, साथ ही हमने तप किया, साथ ही जप किया और साथ ही त्रेलेक्यपर विजय प्राप्त की । मेरे लिये सदैव प्राण देनेके लिये प्रस्तुत अब त् अचानक मुझे छोड़कर एकाकी कैसे चला गया ?

इस प्रकार आतृ-स्नेहसे व्याकुल देवान्तकको रदन करते देख वीर सैनिकोंने उसमे कहा—'स्वर्गाधिप! वीर पुरुष युद्धमें अगीर-त्याग करनेकी चिन्ता नहीं करते। मृत्यु तो सुनिश्चित होती है। प्रत्येक जीवधारीको आज नहीं तो सौ वर्षों बाद मरना ही पड़ेगा। हमें शत्रुसे प्रतिशोध छैना चाहिये। प्रतिशोध।!

यह सुनकर देवान्तकने अपने माता-पितासे कहा— 'आपलोग चिन्ता छोड़कर विश्राम करें। में श्रनुज़के हत्यारेका वघ कर डालूँगा या स्वयं मर मिटूँगा। गिरी वक भुकुटि देखकर चैलोक्य काँप उटता है, फिर मेरे कुपित होनेपर उस क्षुद्र नरेश और विश्व-बालकणी रक्षा कौन कर सकता है?

<sup>\*</sup> चिन्तां च परमामाप तर्कयामास न्वेतिस ।

एवं मे तु वरा दत्ताः शिवेन शूल्थारिणा ॥

अयं च समयः प्राप्तः प्रायो मृत्युर्भविष्यति ।

(गणेशपु०२।६१।२९-३०)

रुद्रकेतु और शारदा आश्वस्त हुए । देवान्तकने पृथ्वीको कम्पित करनेवाली गर्जना की । उसने माता-पिताके चरणोंमें प्रणामकर तत्काल सशस्त्र वाहिनी प्रस्तुत करनेके लिये सेनापितको आज्ञा दी । देवान्तककी सेना समस्त आगुघोंसे सज्जित होकर काशीके लिये प्रस्थित हुई । देवान्तक क्रोधसे दाँत पीस रहा था । उसकी भुजाएँ शतुका सर्वनाश करनेके लिये फड़क रही थीं । इस प्रकार परम वीर रुद्रकेतु-पुत्र देवान्तक अपने असंख्य सैन्यसहित पृथ्वीके सिहण्णु एवं शान्त गाँवों और नगरोंको जलाता, लूटता तथा रक्तसे खेलता काशीके समीप पहुँचा ।

### देवान्तककी पराजय

प्रवल्तम असुर नरान्तककी पराजय और वधसे पृथ्वी और पाताल-लोकमें नवजीवनका संचार हो गया था, नयी चेतना उत्पन्न हो गयी थी। काशिराजकी प्रजामें तो अपरिमित आत्मवल उदित हुआ था। पृथ्वीके पराजित और पीड़ित नरपित तथा देवगण विनायकके चरणोंमें एकच्च होने लगे थे। वे त्रैलोक्य-त्राता विनायकके संकेतपर प्राणापण करनेके लिये प्रतिक्षण प्रस्तुत हो गये। नरान्तककी मृत्युका संवाद पाते ही उसका माई देवान्तक काशिराजपर मीषण आक्रमण करेगा, यह पहलेसे ही निश्चय था। इस कारण काशीमें सर्वत्र सावधानी थी। युद्धमूमिमें देवान्तकको पराजित कर देनेके लिये सभी प्रस्तुत थे। विनायकके आदेशानुसार यथाशी समुचित व्यवस्था कर ली गयी थी।

इस कारण असुर-सैन्यद्वारा काशीको घेर लेनेके संवादसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ; किंतु काशिराज देवान्तकके प्रतापकी स्मृतिसे काँप उठे। वे तुरंत वहाँ पहुँचे, जहाँ बाल विनायक बालकोंके साथ खेल रहे थे। राजाने हाथ जोड़कर निवेदन किया—'लीलारूपधारी जगदीश्वर! आपके चरणोंमें प्रणाम है। अनेक प्रकारकी मधुर मनोहर लीला करनेवाले चराचर-गुरु! आपके चरणोंमें बारंवार नमस्कार है। आपने बालरूपमें ही अनेक अवसरोंपर हमारी रक्षा की है; अब महादैत्य देवान्तकसे भी हमें बचाइये। उसने लक्ष-लक्ष सैनिकोंके साथ राज्यको घेर लिया है।

राजाकी प्रार्थना सुनते ही वाल विनायकने परम तेजस्वी विशाल स्वरूप धारण कर लिया। वे सिंहारूढ़ थे। उनके हाथोंमें धनुष-वाण, तलवार और परशु आदि आयुध थे। सिद्धि, बुद्धि उनके साथ थीं। उनके तेजके सम्मुख सूर्य म्लान हो रहे थे। उनके नेत्रोंसे अंगारे बरस थे। उनकी भयंकर ध्वनिसे दिशाएँ थरी उठीं।

महोत्कट विनायकने अगणित सैनिकोंके साथ नग घेरा डाले देवान्तकके विशाल सैन्यको देखा तो उन सिद्धिदेवीसे कहा—'तुम इनके विनाशके लिये यिः सेनाकी व्यवस्था करो ।>

सिद्धिदेवीने विनायकके चरण-कमलोंमें प्रणाम वि और उन्होंने तुरंत देवान्तककी सेनाके समीप जा भयानक गर्जना की । उनके गर्जनकी जो भयावनी प्रतिष्ट हुई, उससे पर्वत और दृक्ष कॉप उठे । उनके स्म करते ही अणिमा, गरिमा, महिमा, लिंघमा, प्राप्ति, प्राकार विश्वत और ईशित्व-नामवाली आठ महादेवियाँ उपिस् हो गर्यों। वे सभी गज, अश्व, रथ और पैदल नाना प्रक के सशस्त्र स्त्री-सैनिकोंके साथ थीं।

उन आठों देवियोंने अपनी-अपनी सेनाओंका अडू ब्यूह निर्माणकर अत्यन्त भयानक गर्जना की। वीर रमणि की विचित्र ब्यूह-रचना एवं उन्हें युद्धके लिये प्रस्तुत देखह देवान्तकने सिर थाम लिया। उसने सोचा—'कहाँ तो काशिराज और महोत्कटको मिट्टीमें मिला देनेके लिये आ था और कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी-जातिके प्रतिरोधका साम करना पड़ रहा है। बाल विनायककी चिकत कर देनेवा अत्यन्त विलक्षण नीति है। ये नारियाँ हमें समाप्त कर दे या मर मिटनेके लिये प्रस्तुत हैं। यदि मैंने इन्हें पराजि भी कर दिया तो यश तो मिलनेसे रहा, किंतु यदि इन पराक्रमसे मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका, तब कित अयश होगा ?

इस प्रकार देवात्तक अपने मनमें विचार कर ही रह या कि उसके एक सेनापतिने कहा—'स्वामिन्! आप सेना पीछे चले जायँ, वहाँकी व्यवस्थापर दृष्टि रखें; यहाँ ह इन्हें यथाशीघ्र परास्त करते हैं।

सेनापतिके वचनसे प्रसन्न होकर देवान्तकने अप सैनिकोंको प्रोत्साहित किया—'वीरो ! तुम अपने साम्राज्यव रक्षाके लिये युद्ध करने आये हो । यह तुम्हारा पुण्यक है । निश्चय ही विजयश्री तुम्हें वरण करेगी ।

देवान्तकके कर्दम, दीर्घदन्त, तालजङ्घ, यक्ष्म, घण्टासुर रक्तकेश, कालान्तक और दुर्जय-नामक असुर दुर्जय योद्ध ये। उन्होंने देवान्तकको नमस्कार किया और आठों महान् देवियोंके ब्यूहके सम्मुख डट गये।

देवियों और असुरोंमें भयानक संग्राम छिड़ा । नाना प्रकारके अख्न-शस्त्रों एवं तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा होने लगी । रानुओंके मस्तक, भुजाएँ और पैर कट-कटकर पृथ्वीपर शिरने लगे । अश्व और गज भी घायल होकर पृथ्वीपर उटपटाते हुए प्राण त्याग रहे थे । पृथ्वी चण्ड-मुण्डसे पटती ना रही थी ।

देवियाँ और असुर दोनों अपनी-अपनी विजयके लिये ॥णपणसे प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कभी असुरगण विजयी ोते तो कभी अप्टसिद्धियोंका सैन्य विजयी होता। इस प्रकार ।सुरों और देवियोंमें अत्यन्त भयंकर संग्राम चल रहा था।

कुद्ध कालान्तक शस्त्रोंको छोड़कर प्राकाम्यसे द्वन्द्व द्व करने लगा। उसकी शक्तिके सम्मुख देवी प्राकाम्यको थिल होते देख वशित्वने तत्काल उनकी सहायता की। होंने तत्क्षण कालान्तकका मस्तक काट दिया। चीत्कार रता और रक्तका फव्वारा छोड़ता कालान्तकका सिर पर्वत-खरपर जा गिरा। उसका कबन्ध नाचता हुआ धराशायी गया। यह देखकर दैत्य-सेनामें हाहाकार मच गया।

फिर तो अत्यन्त कुपित होकर दैत्यनायक मुसल और ल दो असुर योद्धा महिमा आदिको मार डालनेके ये भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने प्राकाम्यपर भीषण ब्र-वर्षा की। यह देखकर ईशिता, विश्ता और विभूति दि वीर देवियाँ उनके सम्मुख आ गर्यो। उन्होंने दैत्योंपर वेगसे चार पर्वत उठाकर फेंके; वीर असुर भीषण र नहीं सह सके; वे वहीं चूर्ण हो गये।

उधर परम शक्तिशालिनी अणिमाने बलात् कर्दमकी ला पकड़ ली और उसे धुमाकर पृथ्वीपर इतने जोरसे मारा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। उसके शरीरका चारों ओर फैल गया। महिमा, गरिमा और लिघमाने कि प्रहारसे यक्ष्म, तालजङ्घ और दीर्घदन्तको मार डाला। बलवान् दुर्जय दैत्य घण्टासुर और रक्तकेशको पकड़कर ाता और सिद्धि-बुद्धिने उनके मस्तकपर वज्रमृष्टिका इतना नक प्रहार किया कि वे असुर रक्त-वमन करते हुए मृत्यु-मं चले गये। अन्य असुर भी इसी प्रकार स्त्री-सैनिकों-। मार डाले गये।

इस प्रकार परम तेजिस्तिनी देवियों और असुरोंमें तीन

दिन और तीन रात्रियोंतक निरन्तर भयानक संग्राम होता रहा । राक्षसी-सेना तीव गतिसे समाप्त हो चुळी थी ।

यह देखकर देवान्तक अत्यन्त चिन्तित हुआ। वह अपने मनमें तर्क करने लगा—'मैंने अपने प्रभावसे देवताओंपर विजय प्राप्त कर ली थीं, किंतु इस ब्राह्मण-पुत्रकी माया समझमें नहीं आ रही है। उसने केवल स्त्रियोंसे हमारे अगणित सेनाका संहार करवा दिया; युद्ध-सामग्रियाँ नष्ट कर्दी। अब मैं स्वयं अष्टसिद्धियोंको मार विनायकको पकड़कर स्वर्ग ले चलूँ।

स्वयं देवान्तक अपने हाथमें तीक्ष्ण तलवार लेकर दौड़ा। उसके गर्जनसे देव-समुदाय काँप उठा। उसने देव-सैन्यपर इतना भीषण प्रहार किया कि रक्तकी सरिता प्रवाहित हो गयी। देवगण त्राहि-त्राहि करते प्राण लेकर भागने लगे। देवी गरिमाने उसके ऊपर भयानक वृक्षों और पर्वतोंकी वर्षा की, किंतु देवान्तकने उसे खड़से ही चूर्ण कर दिया। महिमाने उड़कर क्रूर दानवराजके मस्तकपर खड़-प्रहार किया। देवान्तकने उस खड़को सिरसे निकालकर फेंक दिया। महिमाने झटकेसे उसका खड़ उड़ा दिया। अत्यन्त कुपित होकर चिकत देवान्तकने धनुष उठाया और वाणोंकी वर्षा की। वह महान् असुर एक-एक देवीको पाँच-पाँच, सात-सात और दस-दस तीक्षणतम ज्ञारोंसे वेघ रहा था। इस कारण अष्टसिद्धियाँ व्याकुल होकर वहीं मूर्च्छित हो गर्यो। असरने प्रलयंकरी गर्जना की।

अष्टिसिद्धियों के मूर्च्छित होते ही देवगण युद्धमें डट गये।
यह संवाद पाकर बुद्धि-विधाता विनायकने बुद्धिदेवीको
रणाङ्गणमें भेज दिया। उन्होंने समर-भूमिमें इतनी भयानक
गर्जना की कि दैत्य-दल काँपने लगा। उनके मुखरे एक
अत्यन्त शक्तिशालिनी वीर स्त्री प्रकट हुई। उनके केश
धरतीपर फैले हुए थे, विशाल मुख भक्षण करनेके लिये
प्रस्तुत था और नेत्रोंसे अग्निकी भयानक ज्वाला निकल
रही थी।

वे दैत्य-सेनाकी ओर चर्ली । उनकी महाभयावनी मूर्ति देखकर असुर भागने लगे । उन्हें प्राण-स्थाकी कोई युक्ति नहीं दीखती थी । वे दैत्योंके समूह-के-समूहको उठाकर अपने मुँहमें डाल लेती थीं । वे राक्षसींको अपने पैरें। और हाथींसे मसल्ती हुई आगे वढ़ रही थीं । समूर्ण असुर-मैन्यका विनाश कर उन्हें साक्षात् मृत्युकी तरह अपनी ओर आती देख ान्तक उनपर भयानक बाण-वर्षा करने लगा। शर-वर्षणमें अद्भुत हस्तलाधवका परिचय दे रहा था। अनवरत एण शर उक्त भयानक देवीके शरीरसे टकराकर गिर है। शरोंका उनकी वज्रदेहपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। देवान्तकके समस्त शर समाप्त हो गये, किंतु उन अद्भुत रोपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

'तू भी मेरे उदरमें चला आ ! कहती हुई देवी ग़ान्तककी ओर बढ़ीं । देवान्तकने देखा, दैत्य-सेनाका हीं पता नहीं । सभी मार डाले गये और यदि कुछ बचे प्राण-भयसे भाग गये और यह साक्षात् मृत्यु सिरपर ढ़ी आ रही है । सर्वथा निराश, उदास और हतप्रभ वान्तक प्राण-भयसे सिरपर पैर रखकर समर-भूमिसे भाग । इन हुआ।

बुद्धिदेवीने विनायकके चरणोंमें प्रणामकर निवेदन हया—'प्रभो ! मैंने दैत्य-दलका मक्षण कर लिया है। अब झे विश्राम करनेके लिये स्थान दीजिये।

'दैत्यनाशिनी देवि !' देवदेव विनायकने बुद्धिदेवीसे हा—'तुमने इन्द्रसे भी अधिक पौरुष दिखाया है। अब ,म विश्रामके लिये मेरे मुखमें चली आओ।'

परमप्रमु विनायककी आज्ञा पाते ही बुद्धिदेवी अत्यन्त ।सन्न हुई और जैसे वालक अपनी माताकी गोदमें मुखपूर्वक प्रयन करता है, उसी प्रकार वे विश्राम करनेके लिये विलोकाश्रय विनायकके उदरमें चली गर्यो।

शारदा और रुद्रकेतुने रात्रिमें देखा कि म्लानमुख देवान्तक मुँह ढककर सो रहा है। रुद्रकेतुने अत्यन्त स्नेह-पूर्वक पूछा—वेटा! त् अत्यन्त उदास हो मुँह छिपाकर क्यों सोया है ? वता, क्या हुआ ? में तुम्हारे हितके लिये सभी प्रयन्त कहँगा।

पिताकी मधुर वाणी सुनकर लजित देवान्तकने उत्तर दिया—पिताजी ! आपके आज्ञानुसार में अपनी चतुरिङ्गणी सेनाके साथ विनायकसे सुद्ध करने गया ! किंतु वहाँ मेरे सम्मुल आठ महादेवियाँ अपने सैनिकोंके साथ डट गर्यों । भेरी सेनाने किंतने ही देवताओं हो मार डाला, किंतु उन देवियोंने मेरे मुख्य-मुख्य सेनाधियोंको चुन-चुनकर यम-सदन

मेज दिया । अन्तमें अत्यन्त विकट, बीमत्सरूपा कृत्या आयी । उसने मेरे असुर-वीरोंके समूह-का-समूह मक्षण करना आरम्म किया । उसे मारनेमें मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा; किंतु उसके वज्रशरीरपर मेरे तीखे शर तथा अन्य शस्त्रास्त्र सुकोमल सुमनकी तरह टूट-टूटकर बिखर जाते थे । मेरी सारी सेना समाप्त हो गयी और मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण मी नहीं बचते । अब मैं क्या करूँ, कुछ समझमें नहीं आता ।

'बेटा! तुम चिन्ता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उद्दकेतुने देवान्तकको समझाते हुए कहा— 'तुम सबीज अघोर मन्त्रका अनुष्ठान करो। शिवका ध्यान और उनकी पूजा कर यह उत्तम अनुष्ठान करना चाहिये। इसके अनन्तर जपका दशांश होम, होमका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश बाह्मण-भोजन कराओ। शंकरके प्रसाद्धे हवनकुण्डसे एक अश्च निकल्गा। तुम उत्तपर आरूढ़ होकर युद्धभूमिमें जाओ; तुझे निश्चित विजय प्राप्त होगी।

देवान्तक प्रसन्न हुआ। उसने स्नानोपरान्त लाल वस्त्रधारण किये और लाल पुष्पींचे शिवकी पूजा की। इस प्रकार वह दीर्घकालतक आदरपूर्वक अनुष्ठान करता रहा। इसके अनन्तर उसने कुण्डमें विधियत् अग्निकी स्थापना की, फिर आहुति देकर अग्निदेवको तृप्त किया। इस प्रकार बल्लि आदि घोर तामसिक विधियोंसे उसने अनुष्ठानकी पूर्ति की।

अस्णोदयके समय उसके सम्मुख अत्यन्त बलवान् रिनग्धाङ्ग काला घोड़ा उपस्थित हुआ । उस चपल अद्यकी ध्विन बड़ी भयानक थी । देवान्तकने प्रसन्न होकर उस अद्यकी पूजा की और फिर उसे मणि-मुक्तामय अलंकारोंसे सजाया । उसने ब्राह्मणोंको नमस्कार किया, माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया और फिर उस वेगशाली अद्यपर आह्द हुआ ।

उसने अपने लक्ष-लक्ष सैनिकोंको तुरंत युद्धके लिये संनद्ध होनेका आदेश दिया। उसका सम्पूर्ण असुर-सैन्य शस्त्रास्त्रसे सजकर प्रस्तुत हो गया। अश्वारूढ़ देवान्तककी अमित वल्र्याली सशस्त्र सेनाके चलते ही बाद्य वज उठे, देवगण अपने भयानक अनिष्टकी कल्पनासे कॉपने लगे।

असुर-सैनिक विनायकसहित काशिराजको घूलमें मिला देनेके जोशमें बढ़ते जा रहे थे। देवान्तक क्रोधोन्मत्त था। वह यथाशीघ्र काशीकी सीमाके समीप पहुँचनेके ल्यि आतुर हो रहा था । इस प्रकार असुर-वाहिनी काशीके समीप पहुँची ।

इस बार देवान्तकने अपने सम्पूर्ण सैन्यके साथ काशीपर भीपण आक्रमण किया । सिद्धिदेवी अपने सैनिकोंके साथ प्रत्याक्रमण कर बैठीं । भयानक युद्ध हुआ । असुर प्रवल थे, देवान्तकने नयी शक्ति अर्जित कर ली थी, इस कारण सिद्धिदेवीकी सेना व्याकुल हो गयी । सिद्धिदेवीने असुरोंका अत्यधिक विनाश तो किया, पर वे शिख होने लगीं । उनकी सेना पीछे हटने लगी ।

### देवान्तककी मुक्ति

यह समाचार सुनते ही देवदेव विनायक देव-सेना एवं काशिराजकी सुरक्षित सेना असुरोंपर प्रहार करनेके लिये भेजकर खयं सिंहारूढ़ हुए | उन्होंने धनुष-वाण, पाश और परशु आदि अपने अस्त्र धारण किये और समरभूमिमें देवान्तकके सम्मुख जा डटे | विनायकने भयानक गर्जना की | समस्त सैनिकीसहित देवान्तकका हृदय हिल गया |

अपने प्रवल्तम राष्ट्र विनायकको देखकर देवान्तकने कहा—'अरे वालक ! तू रणाङ्गणमें कैसे आ गया ! जा, अपनी माताका दुम्थपान कर | मेरी दृष्टिमात्रसे काल भी भयभीत हो जाता है, तू यहाँ क्यों मरने चला आया ! तम्हारा अत्यन्त कोमल शरीर तो मेरा एक ग्रासमात्र ही है।

दैत्यके वचन सुन क्रोधारणलोचन विनायकने उत्तर दिया—'अरे मूढ़ ! त् मद्यपें और संनिपातके रोगियोंकी तरह असम्बद्ध प्रलाप क्यों कर रहा है ! एक अग्निकण ही विश्वाल नगरको ध्वस्त करनेके लिये पर्याप्त होता है । सम्पूर्ण जगत्को पीड़ित करनेवाले अधम असुर ! त् मुझे नहीं जानता। तेरे जीवनकी अविध समात हो गयी है और तेरा वध करनेके लिये ही मैंने मनुष्यशरीर धारण किया है । अधिक कहनेसे क्या लाम। त् अपना पौरूप दिला।

इतना कहकर अदितिनन्दनने अपने धनुपकी प्रत्यञ्चा र्लीची । उसके भीषण रवसे त्रिमुचन संत्रस्त हो गया । विनायक शर-वर्षण करने छगे । देवान्तकने भी भयानक युद्ध किया ।

किया। िक्कान्यके विविध प्रकारके अस्त्रोंसे देवान्तककी देखकर कुद्ध देवान्तकने मायाका आश्रय लिया । पृथ्वीपर और आकाशमें जहाँ जिस रूपमें जाता, विन वहीं उसपर प्रचण्ड प्रहार करते । देवान्तक घायर चला था और देवदेव विनायकके भी मङ्ग अङ्गोपर जपा-पुष्पकी माँति अषण रक्त दीख रहा : अन्ततः देवान्तकने मोहास्त्रका प्रयोग किया । देवताओं और काशिराजके सैनिकोंके साथ विनायक रणाङ्गणमें निद्रित हो गये ।

देवान्तकने भयानक गर्जन किया और उसने विव-सैनिकोंके चारों ओर सशस्त्र वीर प्रहरी कर दिये ।

तदनन्तर उसने चक्रके मध्य त्रिकोणाकार कुण्ड किया । फिर उसने पद्मासनपर वैठकर आ कर्म प्रारम्म किया । वह सन्त्रोचारणके साथ हवन कर रहा था ।

उसी समय जब काशिराजको निद्राञ्चसे सैन्यका पता चला तो वे व्याकुळ होकर छकते-छिपं प्रकार विनायकको पास पहुँचे । उन्होंने विनायकको र करते हुए कहा— विनायक देव ! आप असरके मं केंसे निद्रित हो रहे हैं ! दैत्यराज देवान्तकका अभिव्यूर्ण हो चला है । अब वह समस्त देव-सैन्यका डालेगा ! आप कृपापूर्वक सावधान हो जाइये ।'

नरेशके वचन सुन विनायक सावधान हो उन्हें असुरकी माया विदित हुई तो उन्होंने अपने दो वाण बाहर निकाले और उन्हें घण्टा खगास्त्रसे अभिमन्त्रितकर धनुषपर रखा। फिर प्र कानतक खींचकर उन दोनों वाणोंको आकाश छोड़ दिया।

विनायक के हाथों से उन वाणों के छूटते ही उनसे में जैसा शब्द हुआ । घण्टास्त्रमें भयानक घण्टानाद हैं जिससे देवताओं के सैनिकों की निद्रा भन्न हो गयी छुरंत उठकर अपने अपने शस्त्रास्त्र के लिये और युद्ध करने लगे । दूसरे वाणसे आकाशों अमंख्य पक्षी उत्पन्न हुए । उनकी पाँखोंसे सर्वत्र व्यास हो गया । उन्होंने अमुरके गन्धवास्त्रको नष्ट और उसके सैनिकों को चुन चुनकर खांग लग

पत्नी-पुत्र-सहित भीगणेश ( पतियाँ-सिदि और बुद्धि, पुत्र-क्षेम एवं बाम )

[ पृष्ठ २३१-२३

तब तो कुपित होकर देवान्तकने भीषण संप्राप्त किया; किंतु विनायकके सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाती थी। असुर मृत्यु-मुखमें प्रवेश करते जा रहे थे और देवान्तककी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उस मायावी असुरने अनेक प्रकारसे मायामय युद्ध किया; किंतु मायापित विनायकने उन्हें भी विकल कर दिया।

'इस विलक्षण बालकसे पार पाना कठिन प्रतीत होता है।'
यह सोचकर उस मायावीने अपनी मायासे विनायक-जननी
अदितिकी रचना की। वे विलाप कर रही थीं और असुर
अदितिको अपमानित कर रहे थे। यह देखकर विनायक
अत्यधिक अशान्त और विकल-विह्वल हुए ही थे कि
आकाशवाणी हुई—'देव! यह दुष्टबुद्धि असुरोंकी मायामयी
रचना है। आप सावधान होकर दुष्ट दैत्यके संहारकी ओर
ध्यान दें।'

आकाशवाणी सुनते ही विनायक निश्चिन्त होकर युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये। भीषण युद्ध हुआ, पर असुर विचलित नहीं होता था। अचानक उसे कई विनायक दीखने लगे। वह जिधर मुझ्ता, उधर ही उसका संहार करनेके लिये कुद्ध विनायक अपने प्रचण्ड अस्त्रोंका प्रहार करते दिखायी देते। देवान्तकको दायें-वायें, आगे-पीछे सर्वत्र विनायक ही दीखते। किसे मार्लं, किससे युद्ध करूँ, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी।

पुनः देवालकने प्रभुके अत्यन्त पराक्रमी खरूपका दर्शन किया। देवदेव गजमुख विनायकने उत्तम वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके माथेपर अद्भुत अलौकिक मुकुट चमक रहा था और कानोंमें तेजपूर्ण कुण्डल मुशोमित थे। उनके नेजोंसे अग्नि-वर्ण हो रही थी और दन्त-पंक्तियाँ विद्युल्ल्ता-सी चमक रही थीं। उनके मङ्गलमय कण्डमें मोतियोंकी माला शोभा दे रही थी। उन परम तेजस्वी प्रभुका मस्तक अन्तरिक्षको स्पर्श कर रहा था।

'अत्यन्त आरचर्य ! आधा मनुष्य और आधा गजकाय, यह कौन है ? इस प्रकार मनमें कहता हुआ देवान्तक भयाकान्त हो गया । देवान्तककी यह मनःस्थिति देखकर विनायक पूर्ववत् वालक हो गये । वे पद्मासन लगाकर यैठ गये । फिर उन्होंने देवान्तकसे कहा—'असुरराज ! तुम अपने शुभ वरको स्मरण करो ।'

देवान्तकने कुपित होकर विनायकके दोनों दाँत पकड़

लिये। वह अपनी पूरी शक्तिसे दातोंको उखाड़ फेंकना चाहता था। वह कभी विनायकको पीछे ढकेलता और कभी विनायक उसे पीछे ढकेल देते। इस प्रकार देवान्तक बार-बार करुणासिन्धु विनायकके दाँतोंको तोड़ डालनेके लिये अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे झटका देता।

अचानक एक टूटे दाँतके साथ देवान्तक धरतीपर गिर पड़ा । तब विनायकने कुपित होकर तुरंत अपने दाँतसे उसके मस्तकपर भयानक प्रहार किया । व्याकुळ देवान्तकने वज्र-कर्कश ध्वनिमें गर्जना की । उस गर्जनसे पृथ्वी, आकाश, पाताल और दसों दिशाएँ काँपने लगीं । किंतु तत्क्षण देवता, भृषि और मनुष्य-जातिके उत्पीड़क नैलोक्यविजयी देवान्तकका सिर शतधा विदीण हो गया । देवान्तकके पृथ्वीपर गिरते हुए शरीरसे एक ज्योति निकली और वह समस्त देवताओंके समक्ष परम प्रभु विनायकके स्वरूपमें विलीन हो गयी ।

महान् दैत्य देवान्तककी मृत्यु देखते ही अविशृष्ट असुर-सेना यत्र-तत्र पलायन कर गयी ।

देव-दुन्दुभियाँ वज उठीं । अन्तरिक्षसे सुगन्धित सुमनोंकी वृष्टि होने लगी । धरतीपर काशिराजकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । दिशाएँ निर्मल हो गर्यी । सुखद समीर चलने लगा । अग्निका तेज सबको सुदित करनेवाला हो गया । प्रतिकूल प्रवाहित होनेवाली सरिताएँ अनुकूल प्रथमें वहने लगीं ।

इन्द्रादि देवगण तथा मुनियोंने प्रसन्नमन परम प्रमु विनायककी अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और फिर उनकी स्तुति करने लगे—"प्रमो! आपने हमें देवान्तकके वन्धनसे मुक्त कर दिया। आपने देव-कार्यके लिये उपेन्द्रकी तरह पराक्रम किया है, इस कारण जगत्में आपका उपेन्द्रभ् नाम प्रख्यात होगा। अव हमलोग निर्मय होकर अपने-अपने अधिकारका उपभोग कर सकेंगे और 'स्वाहा' तथा 'वषट्कार'के स्वर पूर्ववत् घर-घरमें सुनायी देंगे।

हुः चिनायक्रम् ।

विमोचिता वयं वन्धाइवान्तककृताद् विभो ॥

उपेन्द्र इव देवेन्द्र कार्यं यसात् कृतं त्वया ।

उपेन्द्र इति नाम्ना त्वं ख्याति लोके गमिष्यसि ॥

वयं स्वस्वाधिकारेषु निरातङ्का वसामहे ।

स्वाहास्वधावपटकारा भविष्यन्ति गृहे गृहे ॥

(गणेशपु०२। ७०। १४-१६

इस प्रकार स्तृति करके देवताओंने विनायककी प्रदक्षिणा की, उनके चरणींगं प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्तमन अपने अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए। हुषीकेश-नामक प्रसिद्ध सुनि उन प्रस्प्रमुके चरणींमें प्रणामकर सानन्द अपने आध्रमको चले गये।

फिर पृथ्मिके राजाओंने प्रभु विनायककी पूजा की और उन्हें प्रणाम करके कहा—''प्रभो ! आपने दैत्योंके भारसे आकान्त धरणीका उद्धार किया है । इस कारण आपका नाम 'धरणीधर' प्रसिद्ध होगा ।'' इस प्रकार विनायकका सुणाना कर वे अपने-अपने राज्यमें चले गये।

तत्पशात् सिंहारूढ़ विनायकको बालकोंके साथ झीड़ा करते देखकर काशिराजने अश्रुप्तित नेत्रोंसे उन्हें अपने वक्षसे लगा लिया। विनायक और नरेश दोनों आनन्दमन्न थे। नरेशके नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने हाथ गोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा—प्रमो! मेरा परम सौमाग्य है। मेरे परम पुण्य उदित हुए हैं, जो मैं ब्रह्मादिके लिये भी हुलभ सनातन परब्रह्मका अपने नेत्रोंसे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। जो नित्य, विश्वके कारणोंके कारण, कारण-शृत्य, दान्तवेद्य, सद्भुप, स्वयम्प्रकाश, ज्योतिकी ज्योति, नाना पमय, क्वथा अरूप, पृथ्वीका भार हरण करनेवाला है, ही मनोहर तत्त्व वालक्ष्य धारणकर मेरे ऑगनमें स्वेच्छार्वक कीड़ा करता है। मैं अपने सौमाग्यकी प्रशंसा किस कार कहें १३

काशिराजकी इस प्रकारकी भक्ति-गद्गद वाणी सुनकर इदेव विनायकने उनके आँसू पोंछे और कहा—'मैं तुम्हें इकर क्षणाईके लिये भी अन्यत्र नहीं जाऊँगा।'

प्रभुक्ते वचन सुन अत्यन्त आनन्दित काशिराजने अनेक चिरारों उनकी भक्तिपूर्वक पूजा और वार-बार स्तुति की।

\* ... ... चंबं महद्भाग्यं ममोदितम् । ब्रह्मादीनामगम्यं यत् परं बहा सनातनम् ॥ तन्मे द्रगोचरं नित्यं पूर्वपुण्यफलोदयात् । कारणं तदिवर्जितम् ॥ कारणानां विश्वस्य सज्ज्योतिज्योतिपामपि भास्वरम् । वेदान्तवेद्यं वास्रूपेण में गृहे। यद् नानारूपमरूपं पृथ्वीभारहारि मनोहरम्॥ **क्री**हते स्त्रेच्छया (गणेशपु०२।७०।२३--२६) वाद्य वजने लगे । देवात्तक-वधसे समस्त सैनिक आह्नादित थे । नरेशने सवको वस्त्रालंकार और ताम्बूलादि देकर प्रसन्न किया । सब अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए । तदनन्तर हर्षोत्फुल्ल काशिराज परमप्रसुके साथ राज-भवन पहुँचे ।

त्रैलोक्यको किपत करनेवाले असुरोंके पराभवसे काशीमें सर्वत्र आनन्दोख्लास व्याप्त था । इस कारण वहाँ कई दिनोंतक अत्यन्त हपोंख्लासपूर्ण हृदयसे अद्भुत महोत्सव होता रहा । सर्वत्र निरन्तर एक ही सामृहिक स्वर सुनायी देता था—जय सिद्धिचिनायक !

दूसरे दिन काशिराजने अमात्यों, वीरीं, वृद्धों एवं विद्वान् ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया; फिर उनसे अपने मनकी बात कही—'महर्षि करवपके आश्रमसे में देवदेव विनायकको अपने पुत्रके विवाहके लिये ले आया था; किंतु असुरोंके उपद्रवसे यह शुभ वैवाहिक-कार्य उत्तरीत्तर टलता गया। अब प्रसुने नैलोक्यका मार हटा दिया है; सर्वत्र मुख-सानि और सुन्यवस्था होने जा रही है; अतएव अव युवराजके विवाहके सम्बन्धमें आपलोगोंके क्या विचार हैं !?

'आप सर्वया उचित कहते हैं। विलम्ब विष्नका कारण होता है। अमात्यने विनयपूर्वक निवेदन किया—'भगवान् विनायकके अनुग्रहसे दुष्टोंका संहार होकर सर्वत्र शानि स्थापित हो गयी है; अतएव अब विवाह-कार्य अविलम्ब होना चाहिये।

समागत वीरों, वृद्धों एवं ब्राह्मणोंने भी युवराजके शीघ विवाहका अनुमोदन किया । सर्वत्र लग्न-पत्रिका मेजी गयी । अभ्यागतोंके अभिनन्दनार्थ व्यापक सुव्यवस्थाके साथ मङ्गलोत्सव मनाया जाने लगा ।

मगधनरेश अपनी कन्यासहित पधारे । देवदेव विनायक-की उपस्थितिमें युवराजका सविधि परिणय हुआ । काशिराज-ने ब्राह्मणोंकी अत्यधिक दान दिया और सभी अभ्यागतीकी यथायोग्य रीतिसे सम्मानित किया । सभी छोग हुपंपूर्वक अपने-अपने देश चले गये । काशिराजने विविध उपचारींथे विनायककी वार-वार पूजा की, हावन, परिक्रमा और प्रणाम किया एवं उन्हें अनेक प्रकारके वस्त्र, आभरण आदि बहुमूह्य वस्तुएँ अर्पित कीं।

तद्दनन्तर नरेशमे प्रमु विनायकके आदेशानुमार याध्रमयन उन्हें मुस्रज्ञित रथपर बैठाया। महान् विपत्तियीय त्राण<sup>े</sup>देनेयाँक, गणिप्रय विनायकके कश्यपाश्रम-गमनका संवाद क्षणभरमें ही ग्रित्-गतिसे सर्वत्र फैल गया । बालक, युवा, वृद्ध,—समी ब्री-पुरुषोंने रोते हुए उनके रथको घेरकर कहा—'देवदेव वेनायक ! हमें कल्पना भी नहीं थी कि आप इस प्रकार गहसा हमें त्यागकर चले जायँगे । आप हमारा मन चुराकर भव हमें जलहीन सीनकी तरह तड़पानेका कार्य क्यों करने जा रहे हैं ? आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते !?

विनायकके साथ अनेक प्रकारकी कीड़ा करनेवाले ग़लक उनके चरणोंको पकड़कर रोने लगे।

विविध वस्त्रालंकारमूषित करणामय विनायकके नेत्र भी । जल हो गये । रथसे उतरकर उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीमें वसे कहा—'मैं यहाँ युवराजके विवाहके लिये दस-पाँच नोंके लिये ही आया था । वहाँ मेरे माता-पिता उदास मनसे बन्ता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे । यहाँ रहकर मैं । । आपलोगोंका आत्मीय हो गया । आपलोगोंकी स्मृति मुझे दा बनी रहेगी । आपलोगोंके सम्मुख मुझसे जो भी पराध हुए हों, कृषापूर्वक मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे।

समस्त बालक, युवा, बृद्ध ह्नी-पुरुषोंका समुदाय शान्त
। विनायकके एक-एक शब्द जैसे उनके तन-मनएमों ही नहीं, रोम-रोममें समाये जा रहे थे। उनके नेत्रोंसे
निवस्त अश्रु-घारा बहती जा रही थी। आनन्दस्वरूप
वीत्तर्यामी विनायकने उन प्रेममूर्तियोंसे आगे कहा—प्यदि
री स्मृतिसे आपलोगोंकी तृष्टि न हो तो आपलोग, घरर मेरी मिट्टीकी प्रतिमा स्थापितकर उसकी पूजा करें।
अभी आपपर कोई आपत्ति आयेगी, सूचना प्राप्त होते ही
यहाँ तुरंत आ जाऊँगा; आप विश्वास करें।

जय विनायक ! आनन्दपूरित गगन-स्पर्शी स्वर गूँजा । मप्रभु विनायक रथारूढ़ हुए । काशियज भी उनके थ रथपर बैठे । समस्त उपस्थित जनोंने रथकी अनेक र परिक्रमा की ।

ंजय विनायक !> दिगन्तव्यापी स्वर पुनः गूँज उठा । रथ रे-धीरे चल रहा था और इस स्वरसे आकाश गूँजता ही : रहा था । प्राणधन विनायकका रथ अदृश्य हुआ तो छटे विषक्की भाँति रोते-विरुखते, अपने आँस् पोंछते इ.स. नर-नारी अपने-अपने घर लौटे ।

विनायक अपने माता-पिताके दर्शनकी तीन ह आतुर हो रहे थे। रथ वायुवेगसे भागा जा रहा थ प्रकार वे काशिराजके साथ शीन्न ही अपने आश्रमप गये। उन्होंने अपनी जननी अदितिके चरणोंमें प्रणाम तो उनके नेत्रोंसे अनवरत अश्रु-प्रवाह चल पड़ा। सिसकते हुए अपने विछुड़े बच्चेको गले लगा लिया।

फिर विनायक दौड़कर अपने पिता महामुनि क चरणोंपर गिर पड़े । पिताने स्नेह-गद्गद-कण्टसे आत्मजको ग्रुभाज्ञीर्वाद प्रदान किया । फिर विनायक आश्रमवासियोंके समीप पहुँचे । कस्यपाश्रममें सर्वत्र उ छा गया ।

जब काशिराजने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवती अदिति महामुनि कस्यपके चरणोंमें प्रणाम किया तो उन्होंने अ प्रदान करते हुए उनसे कहा—'काशिराज! आप कुछ ही हि लिये विनायकको ले गये थे, किंतु उसे इतने दिन् रखकर आपने हमें बच्चेके वियोगका अधिक कष्ट उ किया। हमलोगोंका जलता हृदय आज शान्त हुआ है।

नरेशने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया—पूच्यव विनायकको मेरे यहाँ अवश्य देर हो गयी, पर मेरी विवश छिये आपलोग मुझे कृपापूर्वक क्षमा-प्रदान करें। विनायकको युवराजके विवाहके लिये ही ले गया था, किंह सम्पूर्ण नगरवासियोंको उत्तरोत्तर प्रेमामृत प्रदान करते थे र प्रवल अमुर अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे थे। इन असंख्य अजेय अमुर सैनिकोंका सर्वनाशकर सर्वत्र मुसन्या और सद्धर्मकी स्थापना की है। देवगण हिष्ति हुए उं इनकी अमित कीर्ति सर्वत्र स्थापना की है। देवगण हिष्ते हुए उं इनकी अमित कीर्ति सर्वत्र स्थापना की ववाह सम्पन्न कराकर य उपस्थित हो गये।

अपने पुत्रके पराक्रम और उसके सदुणोंकी प्रशं सुनकर कश्यप और अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्हों काशिराजको विविध प्रकारके भोजन और फलोंसे संतुष्टक विश्राम करनेकी आज्ञा दी।

प्रातःकाल नरेशने कश्यप और अदितिके चरणों प्रणाम कर काशी लैटनेकी आज्ञा मॉॅंगी । मुनि-दम्पतिने उन्हे आश्चीर्वाद दिये । राजाने पुन:-मुन: विनामकसहित कश्यप

<sup>-</sup> त्र ित्तस्य समाधानं भनेद् ये चिन्तनेन मे। मम मूर्ति एदा इत्ता पूल्यन्तु गृहे गृहे॥ (गणेशपु०२।७१।३५)

गैर अदितिकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और विनायकके णों और प्रीतिका स्मरण करते, अश्रु पेंछते वे राजधानी छोटे। काशिराजके आगमनका खागत-याद्य सुनकर नगर-ायासी दौड़ पड़े, पर जब उन्होंने रथपर एकाकी नरेशको ठे देखा तो वे विनायककी स्मृतिसे रोने छगे। उन्होंने ।शिराजसे निवेदन किया—'राजन्! आप अपने साथ प्राण-।य विनायकको क्यों नहीं छे आये? आप उन्हें छोड़कर त्यन्त निष्ठरतापूर्वक यहाँ कैसे चले आये?

उत्तर देते समय नरेशका गला रूँध गया। अश्रु पोंछते र उन्होंने प्रजाजनोंसे कहा—''यहाँ आनेके पूर्व मैंने उनसे र-यार प्रार्थना की; किंतु उन मुनि-पुत्रने कहा कि 'तुम मेरी मूर्ति खापित कर उसकी खेवा करो। मुझ र्गन्तर्यामीसे तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा क्षां

तदनन्तर काशिराजने गजमुल विनायककी धातुमयी एक दर मूर्ति वनवायी, जिसके तीन नेत्र और चार भुजाएँ । सूर्पाकार कर्ण थे। सर्वभूषणभूषित उक्त मूर्तिके वेक अवयव अप्रतिम, आकर्षक और मनोहर थे।

राजाने ब्राह्मणोंके द्वारा उक्त पावनतम मूर्तिकी अत्यन्त दरपूर्वक स्थापना करायी । उस मूर्तिका नामकरण ना—'द्धण्ढिराज ।'

अनेक प्रकारके उत्तम प्रसादसे उनकी पूजा होने लगी।

ग्ढराज विनायकके सर्वकामद विग्रहकी जिसने जिस

मनासे पूजा की, उसकी वही कामना पूरी हुई। इस

गर नाना रूप ग्रहण करनेवाले देवदेव विनायक वहाँ

ना देने लगे।

जय सिद्धिविनायक!

~339 Miles

देयदेय विनायकको आश्रमपर पधारे कुछ दिन भी नहीं बीते कि उन्होंने अपने माता-पिता अदिति और कश्यपि कहा—'आपने पहले जिस उद्देश्यसे तपश्चर्या की थी, मैंने वह सब कार्य पूरा कर दिया। त्रैलोक्यको पीड़ित करनेवाले असुर मारे गये, देवताओं और साधुजनोंकी रक्षा हुई, उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। पृथ्वीका बोझ उतरा। अब मैं अपने धाम जाऊँगा।

अलैकिक षोडशवर्षीय वालक विनायकके दृद्तायुक्त वचन सुनते ही माता-पिताके कण्ठोष्ठताछ सूख गये। अत्यन्त दुःखी अदितिने पूछा—'देय ! आपका दर्शन पुनः कब प्राप्त होगा !

'माता ! मेरा दर्शन पुनः भवानीके मन्दिरमें होगाः यह सर्वथा सत्य है । कहते हुए परमप्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हो गये ।

परमिल्ला अदिति और महर्षि कश्यपने वहाँ धातुकी विनायककी श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित की । गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप आदिसे पूजा कर उन्हें विविध प्रकारके व्यक्षतों और फलोंका भोग लगाया । उस प्रतिमाका नाम प्रसिद्ध हुआ— 'विनायक !' उस मूर्तिके ध्यानमात्रसे परमप्रसु विनायक नित्य दर्शन देते हैं । †

se se se

परमदेव विनायकका यह पावनतम चरित्र समस्त सिद्धियोंको प्रदान करनेवाला है। इसके श्रवणसे धन, यश एवं आयुकी प्राप्ति होती है तथा इससे समस्त उपद्रवोंका नाश हो जाता है। यह मङ्गलमूर्ति विनायककी परम पुण्यमयी लीला-कथा सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाली और समस्त संचित पापोंका नाश करनेवाली है। ‡

सेवध्वं सर्व एव मन्मृतिस्थापनं कृत्वा (गणेशपु०२।७२।२७-२८) सर्वान्तर्यामिणा वः वधंचन। वियोगो न च (गणेशपु०२। ७२। ४१) † तस्यां मूर्तो ध्यानमात्रेण नित्यं दर्शयते विभुः। सर्वसिद्धिदम् ॥ श्रवणाद् सर्वोपद्रवनाशनम् । यशस्यमायुष्यं (गणेशपु०२। ७२। ४२-४३) सर्वपापसंचयनारानन् ॥ सर्वकामप्रदं

सिन्धुका जन्म

त्रेतायुगकी बात है। मैथिल देशमें गण्डकी-नामसे प्रसिद्ध नगर था। वहाँ चक्रपाणि-नामक सद्धमंपरायण नरेश राज्य थे। वे नरेश रूप-गुणसे सम्पन्न तथा परम पराक्रमी थे। परम बुद्धिमान् एवं घन-वैभवसे सम्पन्न तो थे ही, र्पो, , अश्वों एवं पैदल वीर सैनिकोंकी अजेय वाहिनी उनके थी। सम्पूर्ण पृथ्वी उनके वश्में थी और सभी राजा उनकी सेवाके लिये प्रस्तुत रहते थे। गौओं और गोविन्दके न्य मक्त नरेश प्रतिदिन नियमितरूपके भक्तिपूर्वक ण-अवण करते थे।

उनके अरयन्त बुद्धिमान् एवं परमनीतिश्च दो अमारय थे, तके नाम थे—साम्य और सुनोधन। वे नरेशकी सेवाके मुख अपना बहुमूह्य जीवन तृण-तुल्य समझते ये। राजा हपाणिकी साम्वी परनीका नाम उम्रा था। उम्रा अनिन्य विती,सरला, पतिपरायणा, सुशीला एवं बुद्धिमती थी। सभी जीवन-चर्या सतत पतिके मनोतुक्ल थी।

इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टिसे सुखी थे, उत्त एक दुःखसे वे रात-दिन दुःखी भी रहते थे। उनके पर्दे पुत्र नहीं था। एतद्र्य उन्होंने अनेक यज्ञ और व्रत हथे, ब्राह्मणींको अद्मापूर्वक पुष्कल दान दिया, किंतु इन क्लर्मोंका कोई परिणाम नहीं निकला। संतित होती, पर जल-कवल्ति हो जाती। इस कारण सर्वसुख-सम्पन्न दम्पतिका दृद्य अरयन्त अशान्त और न्यानुल रहा करता था।

पुत्रके विना राज्य व्यर्थ है। एक दिन अत्यन्त दुःखी हो नरेशने राज्य छोड़कर वनमें चले जानेका विचार किया; किंतु उसी समय वहाँ नैलोक्यविश्रुत वेद-वेदाङ्ग-शास्त्रोंके वक्ता महामुनि शौनक पथारे। राजाने उनके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन्हें मुखद आसनपर वैठाया। फिर पाद्य-अर्घ्यादि- के महामुनिकी पूजा की और हाथ जोड़कर कहा— आज मेरे किस महान् पुण्यका उदय हुआ है, जिससे मुझे पातकी पुरुषोंके लिये दुर्लम, सर्वपापहर, सर्व-कामद और एसम शुभद आपके चरण-कमलोंका दर्शन प्राप्त हो गया।

्मै तुम्हारी भक्तिने संतुष्ट हूँ । महामुनि शीनकने नरेशने कहा—'राजन ! तुम निश्चित्त हो जाओ और बन-गमनका विचार स्थाग दो । मैं स्थय कहता हूँ कि निश्चय ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी। परम तपस्वी शौनक श्रृषिकी अमृतमयी वाणीं प्रथम होकर चक्रपाणि नरेशने श्रृषि-चरणोमें बहुमूल्य रतन, स्वर्ण एवं बखादि समर्पित किये, किंतु परम निःस्पृह महामुनिने उन्हें लौटाते हुए राजासे कहा—समस्त प्राणियोंका यथार्थ हित चाहनेवाले बल्कलघारी विरक्त श्रृषियोंको भोग-सामग्रियोंकी अपेक्षा नहीं होती । मैं तो तीर्थवात्रा करते हुए द्वम्हारे यहाँ आ गया था। सब्चे मुनियोंके मनमें तो साधु-दर्शनकी लालसा तीत्र होती है । उनकी दृष्टिमें मिट्टीका देला और सोना समान होता है।

महामुनिने पत्नीसहित राजा चक्रपाणिसे आगे कहा— 'तुम सूर्यदेवकी उपासना करो। एक महीनेका वत है। वतारम्म सूर्यसमीसे होता है। आम्युद्धिक श्राद्ध और मातृका-पूजनपूर्वक विच्नेश्वर गणेश्वकी पूजा कर ब्राह्मणीसे स्वस्तिवाचन कराना चाहिये। फिर स्वर्ण-कलशपर स्वर्णका ही सूर्य-मण्डल स्थापित कर भक्तिपूर्ण हृदयसे पोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। सक्तचन्दनमिश्रित तन्दुल, रक्त पुष्प, नाना प्रकारके रत्न, विविध फल और बारह अर्घ्य प्रदान कर नमस्कार और प्रदक्षिणा करना उचित है। फिर भगवान सूर्यदेवकी भक्तिपूर्ण हृदयसे खाहिये।

'तदनन्तर भगवान् सूर्यके चरणोमें एक लाख बार नमस्कार खयं करे और दूसरोंको भी नमस्कार करनेकी प्रेरणा दे। प्रतिदिन अत्यन्त आदरपूर्वक एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वेदज्ञ, कुदुम्बी ब्राह्मणको प्रतिदिन एक दुधारू गाय देनी चाहिये। पत्नीसहित ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए दीन, दरिद्र, नेत्रहीन और असहाय स्त्री-पुरुषोंकी अन्नादिसे सेवा करनी चाहिये। इस प्रकार एक मासका ब्रत सम्पन्न हो जानेपर तुम्हें प्रख्यात सूर्यभक्त एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा।

महासुनि शौनक विदा हुए और सहयर्मिणीसहित राजा चक्रपाणिने सूर्यदेवकी आराधना प्रारम्भ की । त्रतका सिविधि पालन हो रहा था । चक्रपाणि-पत्नी उमा निरन्तर सूर्य-मन्त्रका जप कर रही थी । किंतु एक दिन उसने खप्नमें सूर्यदेवको अत्यन्त मनोहर अपने पतिके रूपमें देखा । उमाका ब्रह्मचर्य स्वलित हो गया ।

अपनी पत्नीके मुख्छे उसके मधन्तर्य-भङ्गका छंताद धुनकर कठोर मती चऋषाणि अत्यन्त चिक्रत हुए । उन्होंने कहा—'में तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्यदेवकी उपासनामें भ्यतीत कर रहा हूँ; पर मगवान सूर्यके अनुग्रहसे तुम्हें उत्तम पुत्र भाग्न होगा ।>

गर्भ बद्दा तेजस्वी था। उसकी वृद्धिके साथ उप्राका कष्ट यहता जा रहा था। वह ताप-शमनके लिये चन्दन और कर्पूर आदि शीतल पदार्थोंका सेवन करती। किंतु जलन कम नहीं होती थी। वह प्रायः शीतल वायुका सेवन करती और अपने शरीरपर आर्द्र वस्त्र रखती, फिर भी उसकी स्वाल दूर नहीं हो पाती थी। जलन बढ़ती ही गयी। विवश हो उसने सिख्योंके साथ अपने नगरसे दूर सिन्धुके तटपर जाकर असमयमें ही गर्मको त्याग दिया और फिर उम्रा सपने भवन छीट आयी। इस समाचारको जानकर राजा उदास हो गये।

उम्रा-पुत्र अरयन्त बळवान्, तेजस्वी और भयंकर धुखवाळा या। उसका भारू विद्याल था और उसके तीन नेत्र ये। रक्तवर्णके केशवाले उस बालकके हागमें त्रिश्ल था। उक्त नवजात शिशुके रोदनसे त्रिभुवन कॉप उठा। उस आजानुबाहु बालकसे जलजन्तु धुन्ध होने लगे। इस कारण समुद्रने उस बालकको राजा चक्रपाणिके यहाँ पहुँचा दिया। समुद्रने नरेशसे कहा—'राजन्! आपकी धर्मपत्नी इस तेजस्वी बालकका भार सहन नहीं कर सकीं; इस कारण उन्होंने अपना गर्भ असमयमें ही मेरे तटपर त्याग दिया। यह आपका वही तेजस्वी बालक है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। इसके इदनमात्रसे त्रेलोक्य कॉप उठा था।

अपने अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रको पुनः प्राप्तकर नरेश बक्रपाणि अत्यन्त प्रसन्न हुए । उग्राने हर्षपूर्वक बच्चेको अपनी गोदमें उठा लिया और उसे स्तन-पान कराने लगी ।

आनन्दविभोर नरेशने ज्योतिषियों और ब्राह्मणोंको बुलाकर जातकर्म-संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणोंको दान देकर संतुष्ठ किया। नगरमें सर्वत्र नरेशके पुत्रका उत्सव मनाया जाने लगा। सिन्धु-तटपर उत्पन्न होनेके कारण चक्रपाणि-पुत्रका नामकरण हुआ—'सिन्धु'। अमात्यने कहा—''उप्रमुद्राधारी इस उप्रा-पुत्रका नाम प्रख्यात होगा—'उप्रेक्षण''। नगरनिवासियोंने बाह्यकको 'विप्रप्रसादन' नाम दिया।

सिन्धु तीवतासे बढ़ने लगा । उम्रेक्षण कुछ ही दिनोंमें हतना शक्तिशाली हो गया कि कीदा करते हुए तदओंको उद्यादकर अपने दायें हाथसे मस्छ दाख्ता था । वह अरण्यमें जाकर विशाल पर्वतों और कुर्त्वोंको पटककर चूर्ण कर देता था।
एक बार उछने प्रवाहको अवस्त्रकर खड़े मदमस गजके
गण्डस्थलको अपने मुष्टि-प्रहारसे ही फोड़ दिया । चीत्कार
करता हुआ गज मृर्युमुखमें चला गया। उक्त अतिमानवको
देखकर नगर-निवासी चिकत-विस्मित हो जाते, पर राजा
और रानीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही।

# सिन्धुका तप और वर-प्राप्ति

अत्यन्त शक्तिशाली विष्रप्रसादन अभी पूर्ण युवक भी नहीं हुआ था कि उसने अपने माता-पिताले कहा— भी वनमें तपस्या कर पृथ्वी, स्वर्ग और रसातलपर अधिकार करना चाहता हूँ । यहाँ मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। आपकोग मुझे आज्ञा प्रदान करें।

नरेश-दम्पतिने पुत्रोत्कर्षकी कामनाये वत और दान आदि पुण्यकर्म करके सिन्धुको आज्ञा दे दी। माता-पिताके चरणोंमें प्रणामकर सिन्धु अरण्यमें पहुँचा। वहाँ उसने विकसित कमळींसे भरा और निर्मल जलसे पूरित एक सुन्दर सरोबर देखा।

सिन्धुने वहीं स्नानकर एक अंगूठेपर खड़े हो सूर्यदेवकी आराधना प्रारम्भ की । वह तेओराशि सूर्यदेवकी अर्घ देकर शीत, वात, उष्ण और जल-बृष्टिका अस्मा कष्ट सहते हुए कैवल वायुके आहारपर निरत्तर उनका मन्त्र जपता रहा । उसका अख्यिपद्धरमात्र अवशिष्ट रह गया, तथापि वह महामानव मन्त्र-जप करता ही रहा ।

इस प्रकार हो सहस्र वर्ष बीते । सहस्रांशु प्रसन्न हुए । उन्होंने उग्रेक्षणके सम्मुख प्रकट होकर कहा—'में तुमपर प्रसन्न हुँ; अभीष्ट वर मौंग को ।'

सिन्धुने अपने सामने जगत्पति सूर्यको देखा तो वह उनके चरणीपर गिर पदां । उसने गद्गद-कण्ठसे बद्धाञ्चलि स्तृति की और कहा—'प्रभो ! मेरी मृत्यु न हो । आपके प्रसादसे में समस्त देवगणीपर विजय प्राप्त कर हूँ । यदि आप प्रसन्न हैं तो मुक्ने यही वर प्रदान करें ।

'तुम यह अमृतपात्र प्रहण करो।' अरयन्त प्रधन्न प्रुप सूर्यदेवने किन्धुसे कहा—'जनतक यह अमृतपात्र तुम्हारे कण्डमें रहेता, तबतक दुम्हें देवता, नाग, मनुष्य, पशु आदि तिर्यक्योनिमें किसीसे दिन, राठ, प्रातः या सायं किसी भी समय मृत्युका भय नहीं रहेगा। इसके निकटनेपर ही तुम्हारी मृत्यु होगी । जिस अवतारी पुरुषके अङ्गुष्ठके नलाप्रपर कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड निवास करते होंगे, तुम उसीके द्वारा मारे जाओगे; अन्यत्र तुम्हें सर्वत्र अभय है । मेरे प्रसादसे तुम त्रिभुवन-विजयी होओगे ।

इस प्रकार वर प्रदान कर सूर्यदेव अन्तर्घान हो गये।

उम्रेक्षणने विधिवत् अमृत-पात्र कण्ठमें धारण किया ।
फिर राजभवनमें पहुँचकर जब उसने अपने माता-पिताके
चरणोमें प्रणाम किया तो उन्होंने उसे वक्षरे छगा छिया और जब
उन्होंने सुना कि भेरे पुत्रने भगवान् अंग्रुमाछीका धाक्षात्कारकर उनसे त्रैलोक्य-विजय और अमरणका वर प्राप्त कर छिया
है। तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही।

भेरा पुत्र सिन्धु वीर, चीर, पराक्रमी, चुद्धिमान् और सूर्यप्रदत्त अद्भुत वरसे पूर्णतया समर्थ हैं। इस कारण अय अपना रोष जीवन वनमें तपश्चरण करते हुए व्यतीत करना ही उत्तम है। —हस प्रकार विचारकर नरेश चकपाणिने अमात्योंसे परामर्श किया और फिर उमेक्षणका राज्याभिषेक कर उसे सम्पूर्ण सेनाका आधिपत्य प्रदान कर दिया। इसके बाद राजा चकपाणि अपनी पत्नी उम्राके साथ राज्य त्यागकर अवण्यमें चले गये।

## सिन्धुका आक्रमण

अद्भुत शक्तिशाली युवक िन्धु राजा हुआ । उसे सूर्यदेवका अमोघ वर प्राप्त तो था ही, अगणित सशस्त्र सैनिक भी उसके अधीन ये । उसने राज्य-संचालनका दायित्व अमारयोंको सौंपा और स्वयं शस्त्रसञ्ज सैनिकोंके साथ दिग्विजयके लिये निकला।

द्वीन्मच उग्रेक्षण जिवर जाता। उत्तर ही हाहाकार मच जाता। राजे-महाराजे उसके चरणोंमें चीद्रा सकाते और सहर्ष अचीनता स्वीकार कर छेते थे। नियमितरूपने समयपर कर देते रहनेका वचन देकर थे उन्हें बहुमूल्य उपहार प्रदान करते थे।

वीरे-वीरे सिन्युकी क्षेत्रामें असुरों और देखोंका बाहुत्य हो गया । उप्रा-पुत्र उम्रेक्षणका जीवन असुर-तुत्य था । त्याय और वर्म उसकी दुद्धिको स्पर्यतक नहीं कर पाते थे । इस कारण शक्ति-मद-मत्त सिन्यु जनपदीको ज्वस्त करते, आयाव-धूद्ध नर-नारियोंकी इत्या करते और पृथ्वीपर रक्तकी सरिता बहाते हुए सर्वत अधिकार प्राप्तकर स्वर्गपर जा खुदा।

वजायुष सुरेन्द्रने ऐरावतपर चढ़कर उप्रेक्षणका सामना किया, किंतु असुरकी वज्र-मृष्टिके प्रहारसे ऐरावतका गण्डस्थल विदीर्ण हो गया। वह रक्त-वमन करता हुआ पृथ्वीपर लोट गया। शचीपति मृन्छित हो गये। वे किसी प्रकार प्राण बचाकर भागे। यह हृश्य देखकर समस्त देवगण तीव्रतम गतिसे पलायित हुए।

### श्रीविष्णु बन्दी हुए

पराजित शचीपित वैकुण्ठ पहुँचे । उन्होंने श्रीविष्णुके चरणोंमें मस्तक सुकाकर निवेदन किया—'गोविन्द ! प्रबल्तम राक्षस सिन्धुने अमरावतीपर अधिकार कर लिया और अनाश्रित सुर-समुदाय यत्र-तत्र लिय गया। इमारे लिये कहीं स्थान नहीं रहा । आप कृपापूर्वक असुरका मान-मर्दन कर देवताओंको उनका पद प्रदान कीजिये।

शक्त-चक्त-गदा-पद्मघारी श्रीहरि गहड्पर विराजमान हुए । सशस्त्र देव-सैन्यके साथ गहड्प्यज स्वर्ग पहुँचे । उनका असुरोंसे भयानक संग्राम हुआ । देवताओंको शिथिब होते देख स्वयं श्रीविष्णु असुरपति उम्रेक्षणसे युद्ध करने ल्यो । माघवने अपने चक्रका प्रहार किया ही या कि दैत्यने सहसारपर वज्र-मुष्टिसे आघात किया । चक्र पृष्वीपर दूर जा गिरा, तब विष्णुने असुरके मस्तकपर वज्र-बुस्य कोमोदकी गदासे प्रहार किया । महावलशाली सिन्धुने कोमोदकी गदा पकद बी और उसे दुकड़े-दुकड़े करके दूर फेंक दिया ।

अत्यन्त चिकत होकर नीतिज्ञ श्रीविष्णुने सिन्धुसे कहा— 'दैत्यराज ! मैंने तुम-जैसा पराक्रमी असुर नहीं देखाः अत्यव तुम मुझसे कोई वर मोंगो।'

आनन्द-मग्न दैरयराजने कहा—'देवाधिदेव! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सकुदुम्ब मेरे गण्डकी-नगरमें निरन्तर निवास करें। मुझे अन्य किसी वरकी अपेक्षा नहीं है।

विष्णु बोळे--- अपने वचनके अनुसार मैं तुम्हारे नगरमें निवास करूँगा।

तदनन्तर सिन्धुने फीलास और वेकुण्डके पद्पर अपने भ्रेष्ठ असुरोंको आसीन किया और स्वयं शचीपतिके सिंहासनपर आरूढ़ हुआ। फिर अमरावतीमें भी दूसरे असुरको नियुक्तकर वह महान् असुर सिन्धु रमापतिके साथ अपनी राजधानी गण्डकी-नगर लीट आया। वहाँ विविध वाद्यों और जयबोधके साथ उसका सादर अभिनन्दन हुआ। सिन्धुने थीहरिको सर्वोत्तम भवनमें ले जाकर कहा— भाग यहाँ देवताओंसहित सुख्यूर्वक स्वच्छन्द विहार करें।

इसके अनन्तर इन्द्र, वर्षण, कुवेर तथा अन्य प्रमुख देवताओंने प्रभुके समीप जाकर निवेदन किया—'गरुइप्वज ! यह क्या हुआ ! आपका अमित पराक्रम कहीं गया ! आप मर्त्यघामके कारागारमें कैसे आ गये ! जगदीक्वर ! इम-डोगोंकी दुर्दशा कैसे दूर होगी !'

'कालका उटलञ्चन किसीके लिये शक्य नहीं।' लक्ष्मीपतिने देवताओंको आश्वस्त करते हुए कहा—'कालके प्रभावसे ही एमस्त प्राणी उत्पन्न होते, बढ़ते और नष्ट हो जाते हैं। तुमलोग कालकी प्रतीक्षा करो। वही काल हरें निगल जायगा।'•

सर्वाधारप्र भुके अभयद चरण-कमलीमें प्रणाम कर देवगण चले गये। उघर हर्षमग्न विप्रमासदन बनमें अपने माता-पिताके समीप पहुँचा। उसने तपस्वी चक्रपाणि और उमाके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें वैकुण्ठ, स्वर्ग एवं कैलाससहित सम्पूर्ण सरित्रीके विजयका विस्तृत संवाद सुनाया। पुत्रके अद्भुत पराक्रमसे अत्यन्त आनन्दित होकर माता-पिताने उसे ग्रमाधीवीद प्रदान किया।

उप्रेक्षणका शासन अत्यन्त उग्र था। अपनी इच्छाके तिनक भी विपरीत उसे कुछ भी सह्य नहीं था। वैभव-सम्पन्न सर्वथा निरङ्कुश सिन्धु उद्दण्ड तो बास्यकालसे ही था, अब अमितशक्ति-सम्पन्न होकर उन्मत्त-सा हो गया। प्रमीरमा पिता एवं सास्वी मातासे असमयमें उत्पन्न दुष्ट्रबुद्धि पुत्रने धर्म-विकद्ध धोषणा कर दी—्यञ्च, दान, खचा, खाहा और वषट्कार त्याग दिये जायँ। देवता, बाह्मण और गुरुओंकी कहीं पूजा न की जाय। प्रत्येक उपासना-यहसे देव-प्रतिमाएँ हटाकर अगाव जलमें डुवा दी जायँ और उनके खानपर मेरी मूर्ति खापित कर उसे देवताओंकी तरह एजी जाय।

बाह्य मनसे ही धही, दुष्टतम सिन्धुका अनुमोदन

करनेवाले ब्राह्मणोंके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण ने और ऋषि भागकर सुमेरपर्वत तथा अरण्योंमें चले गये। असुरोने तुरंत दैव-प्रतिमाएँ जलमें फ्रेंककर मन्दिरोंमें असुरराजकी मूर्ति खाणित कर दी। त्रैलोक्यमें प्रवल दैत्यराजके शासन-कालमें समस्त धार्मिक कृत्य खागित हो गये। असुर-शासनमें सर्वत्र आसरी कियाकी ही प्रधानता हो गयी।

### देवताओंद्वारा संक्रप्र-वत तथा वर-प्राप्ति

चिन्तित देवगण सिन्धु-विषका उपाय करनेके लिये एकत्र हुए । सहसाक्षने कहा—'पापपरायण सिन्धु ते त्राण पानेके लिये क्या किया जायः आपलोग अपना-अपना मत व्यक्त करें । कहा। वोले—'सर्वसमर्य परमात्मा ही कल्याण करेंगें। अत्यव इसलोग उन्हें ही प्रसन्न करें । वे ही सर्वातमा प्रस् असुरका विष कर हम सबको पूर्व-पद प्रदान करेंगे । वहीं उपस्थित देवगुर महस्पतिने कहा—'वे परम प्रसु खल्य-पूजाने ही बीव प्रसन्न हो जाते हैं। अत्यव उन असुर संहारक परमेश्वरनी इसलोग शीव स्तुति-प्रार्थना करें।

'इमलोग अपने पदकी प्राप्तिके लिये किस देवताकी स्तुति करें ?? देवताओं के इस प्रश्नका उत्तर बृहस्पितिने इस प्रकार दिया—'जो प्रभु सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, जो अनादि, बीजरूप, नित्य, ब्रह्ममय, ज्योति:खरूप, शास्त्री एवं मन-वाणी आदिसे सर्वथा अगोचर, निर्गुण, अनन्तरूप मय एवं एकरूप हूं और जिनके नाम-स्मरणमात्रसे मनुष्यकी कामना-पूर्ति हो जाती है, वे परम प्रभु विनायक पूजा करनेसे ही संतुष्ट होकर दु:ख-निवारण कर देते हैं। अतएव आपलोग अपनी सिद्धिके लिये उन्हींकी आराबन। करें।)

वृहस्पतिने सुर-समुदायसे आगे कहा—भाव मासका कृष्णपञ्च प्रारम्भ हो चुका है। इस पञ्चकी मञ्जलवारयक्त

ं यहाँ एक विचारणीय प्रवन है कि 'साम्राज्यवादो असुर माद्याणी का वर्चस्व कम करनेकी खटपर वर्षों करते हैं ?' माद्याण जानसम्पन्न होनेके कारण अनेक प्रयत्नोंसे ऐसे दृष्ट राजाको गई।से उतरवा हेते हैं, जनतामें क्रान्तिके विचार फैळाते हैं और अत्याचार सहन करफे बुप नहीं बैठते हैं; इसीलिये अत्याचारी सम्राट् माद्याणोंको नहीं चाहता। इन्हीं नियमोंका अनुसरण करके सम्राट् सिन्धु माद्याणोंको करने कमा।

्रे स्वरूपया पूजवा सद्यः प्रसन्धे आयते विभुः। (गणेशपु०२।७८।५)

<sup>......</sup> कालो हि दुरितिक्तमः। कालेन जायते सर्वे १६सते वर्षतेऽपि वा॥ तसात् कालं प्रतीक्षण्यं काल पनं ग्रसिष्पति। (गणेशपु०२। ७७ । २१-२२)

चतुर्यी तिथि उन विष्नेश्वरको अत्यिषिक प्रिय और विष्नोंक। निवारण करनेवाली है। अतएव आपलोग उन सिंहवाहन इश्रमुं विनायककी पूजा-प्रार्थना करें। वे कहणासिन्धु अवतिरत होकर असुरका वघ करेंगे। इससे घराका भार उतरेगा और आपलोगोंके पद भी पुनः प्राप्त हो जायँगे।

देवगुरुके वचन सुन इन्द्र, वरुण, कुबेर, मधुसूद्दन, गुरु, मञ्जल, चन्द्रमा, यम, अग्नि, वायु आदि सभी देवता पद्धामृत, गन्य, पुष्प, श्रमी, दूर्वा, पल्लव, वन्यफल तथा अन्य नाना प्रकारके फल और मृत्तिका लेकर गण्डकी नदीके तटपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने इक्षोंको तोङ्कर मण्डपका निर्माण किया । कदली-साम्भ एवं लताओंसे आच्छादित वह भव्य मण्डप अस्यन्त शीतल था ।

देवताओंने स्नानादिसे निवृत्त होकर सिद्ध-बुद्धियुक्त सिद्धारुद्ध द्यायुषघारी द्यायुक्त गजमुख, किरीट-कुण्डल-मण्डित एवं वस्त्रालंकारविभूषित विनायककी मूर्ति मण्डपमें विधिपूर्वक स्थापित की और अत्यन्त मिक्तपूर्वक पञ्चामृत, ग्रुद्ध जल, वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकारके नैवेद्य, विविध प्रकारके पल और मङ्गल-आरती आदिसे उनकी भोदशोपचार-पूजा की।

तदनन्तर देयगण विन्नविनाशन प्रमुकी तुष्टिके लिये उनके मन्त्रका जप करने लगे । सूर्यास्त्रके समय उन्होंने संन्या की: फिर इस प्रकार उन परम प्रमुकी स्तुति-प्रार्थना की—

दीननाथ द्यासिन्धो योगिहरपश्चसंस्थित । भनादिमध्यरहितस्वरूपाय नमो नमः ॥ जगद्रास चिदाभास ज्ञानगम्य नमो **मुनिमानसविद्याय** नमो देश्यविघातिने ॥ त्रिलोकेश गुणातीत गुणक्षोभ नमो नमः। त्रैळोक्यपाळन विभो विश्वव्यापिन् नमो नमः॥ मायातीताय भक्तानां कामपुराय ते नमः। सोमसूर्याप्रिनेत्राय नमो विश्वरभराय ते॥ **अमेयशक्त**ये तभ्यं नमस्ते चनद्रमौक्ये । चनदगौराय शुद्धाय शर्वज्ञानकते ( गणेशपु० २ । ५८०। २३-२७ )

ंदे दीननाथ ! हे दयासिन्धो | हे योगियोंके हस्कमलपर निवास करनेवाले प्रभो ! आदि, मध्य और अन्तसे रहित स्वरूपवाले आफ्को नमस्कार है । जगत्प्रकाशक ! चिदाभास और शानगण्य प्रभु आफ्को नमस्कार है । मुनियोंके मनमें प्रविष्टः दैत्येंका विनाश करनेवाले देव! आपको नमस्कार है। हे त्रैलोक्यके स्वामी। हे गुणातीत। हे गुण-झोमक! आपको नमस्कार है। हे त्रिमुवन-पालक! हे विश्वल्यापिन् विमो! आपको नमस्कार है। हे मायातीत। हे भक्तोंकी कामना-पूर्ति करनेवाले प्रभो! आपको नमस्कार है। चन्द्रः, सूर्य और अग्रि जिनके नेत्र हैं और जो विश्वका भरण करनेवाले हैं, उन्हें नमस्कार है। अमित-शक्तिसम्पन्न आप चन्द्रमौलिको नमस्कार है। चन्द्रोपम गीर, शुद्ध खरूप एवं शुद्ध शान-प्रवाता आपको नमस्कार है।

देवगण भक्तिपूर्वक स्तवन कर ही रहे ये कि उनके समक्ष एक दिव्यतम तेज प्रकट हुआ। उस तेजके प्रभावसे सुरोंकी आँखें चौंघिया गर्या। वे अत्यन्त विस्मित हुए ही ये कि उनके समुख सौम्य तेजयुक्त करणामय सिंहवाहन विनायक प्रकट हो गये। वे अद्भुत यस्त्राभूषणींसे विभूषित थे। देवताओंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे—'गुरुके कथनानुसार हम जिस मन-याणींसे अगोचर प्रभुकी पूजा कर प्रार्थना कर रहे थे, उन दयामय विनायकने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमें इतार्थ कर दिया। हम निश्चय ही सीमायशाली है।

परम प्रभु विनायक बोले—''देवताओ ! तुमलोगीके संकष्टी-त्रतसे में संतुष्ट हुआ । तुम्हारा स्तवन 'संकष्टहर' नामसे प्रसिद्ध होगा । जो पवित्र होकर प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे, वे निर्विष्ठ सांसारिक सुखींका उपभोग करते हुए अन्त समयमें मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।'

देवदेव विनायकने देवताओं आगे कहा—''जिस प्रकार मैंने महामुनि कश्यपकी परम साध्वी पत्नी अदितिके गर्भावे जन्म लिया थाः उसी प्रकार पुनः घराघामपर अवतरित होकर सिन्धुदैश्यका वघ और तुम सबका अपना-अपना पद प्रदान कल्रा। इस अवतारमें मेरा नाम 'मयूरेश्वर' प्रसिद्ध होगा।''

इतना कहकर परम प्रभु विनायक अन्तर्घान हो गये। देवगण आनन्दमग्न थे।

# मयूरेश्वर--शिवप्रियाके अङ्कर्मे

'प्रयलतम सिन्धुने देवताओंपर विजय प्राप्त कर हो ।'—यह संवाद सुनते ही भूतभावन भगवान् शंकर अपनी सहधर्मिणी पार्वती और सात करोड़ गणींके साथ जिसंक्या-क्षेत्रमें चल्ने गये। वहाँ भयाकान्त गौतमादि ऋषिगण अपने यज्ञादि कर्म त्यागकर निवास कर रहे थे। अत्यन्त खिल ऋषियोंने भुजगेन्द्रहार शिवका दर्शन किया तो अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्तिपूर्वक त्रिपुरारिकी पूजा एवं स्तुति की। फिर उन्होंने सधन फलद क्लोंके मध्य एक निर्मेख जलपूरित सरोवरके तटपर उनके लिये परम मनोहर, सुखद आश्रमका निर्माण किया और कहा—'सर्वसमर्थ करणासय आग्रतोष! आप यहाँ निवासकर हमें सेवाका अवसर प्रदान करते हुए हमारी रक्षा करें।

देवदेव महादेव गङ्गा, गौरी और गणोंके साथ वहाँ रहने लगे । अचराचरपति त्रिनयनकी उपिस्थितिमें गौतमादि ऋषिगण निश्चिन्त होकर तप करने लगे। गङ्गा और गौरीकी सहायतासे चन्द्रमौलि भी तपश्चरण-निरत हुए।

प्रभो ! आप तो स्वयं सृष्टिके पालन एवं संहारकर्ता तथा अनन्तानन्त-कोटि-ब्रह्माण्डोंके नायक हैं; फिर आप किसे प्रसन्न करनेके लिये तप करते हैं ? शिविष्रयाने एक दिन अवसर देखकर अपने प्राणपतिसे प्रश्न किया !

"निष्पापे । मैं उन अनन्त महाप्रभुकी प्रसन्ताके क्रिये तप करता हूँ, जिनकी शक्ति, गुण और कर्म, सभी अनन्त हैं। अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोममें निवास करते हैं। वे परम प्रभु समस्त गुणोंके ईश्वर होनेके कारण 'गुणेश' कहे जाते हैं। मैं उन्हीं गुणेशका निरन्तर भ्यान करता रहता हूँ, ।—शुल्पाणिने उत्तर दिया।

'प्रमो ! आप कृपापूर्वक यह बतानेका कष्ट करें कि वे प्रभु मुझपर कैसे प्रसन्न होंगे ? मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो सकेगा ? गौरीने जिज्ञासा की !

ंनिष्ठापूर्वक आराषना एवं तपश्चरणके विना उनका दर्शन कैसे हो सकेगा ? — कहते हुए भगवान् शम्भुने शिवाको गणेशके एकाक्षरी-मन्त्र (गं) का उपदेश दिया और फिर तप करनेकी विधि बताकर बोले — 'इस प्रकार बारह वर्ष तपश्चरण करनेपर निश्चय ही तुम्हें देवदेव गुणेशका साक्षात्कार हो जायगा।

गौरीने प्रसन्न मनसे अपने जीवन-घन श्रृह्णाणिके चरणींमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी आहा प्राप्तकर तपश्चरणार्थ जीर्णापुरसे उत्तर मनोहर हेखनाद्विपर चही गर्यी। वहाँ एक रमणीय स्थानपर भगवती पार्वती पद्माधन ढगाकर बैठ गर्यी और फिर गणेशका ध्यान करते हुए उनके एकाधरी मन्त्रका जप करने ढगीं । वे जल, फळ, मूल, कन्द और पर्ण तो देती ही नहीं थीं, वायुका भी आहार नहीं करती थीं । इस प्रकार गौरी शुष्ककाष्ठ-तुल्य हो गारह वर्षतक कठोर तप करती रहीं । गुणवडाभ गुणेश प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए ।

वे मनोहर किरीट और कुण्डल घारण किये थे। उन दश्भुल प्रभुके मस्तकपर चन्द्रमा मुशोमित था। उनके गलेमें मोतियोंकी माला अत्यन्त मुन्दर प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अखमाला, कमल और कस्त्री-तिलक घारण कर रखे थे। उनके मध्य-भागमें नारायण-मुख, दक्षिण-भागमें शिन-मुख एवं बाम-भागमें ब्रह्ममुखके दर्शन होते थे। कुन्द और कर्प्र-तुस्य गौर प्रमु शेषनागपर पश्चाधन लगाये वैठे थे। उन्होंने परम तपस्तिनी शिन-प्रियासे कहा—'जगदीश्वरी। में तुम्हारे अझुत तपसे अतिशय प्रथल हूँ। तुम अभीष्ठ वर माँगो। तुम्हारे लिये कहा भी अदेय नहीं है।

त्रिमूर्ति गुणेशके दर्शन कर उमाने अत्यन्त प्रसन्न हो उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर ने बोर्ली—'आपके दर्शनधे मेरा तप सफल हुआ। आपकी तुष्टिके अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ भी अभीष्ट नहीं; तथापि आपकी आशका पाळन करनेके हिये मैं नरकी याचना करती हूँ कि आप भेरे पुत्रक्षमें प्रकट हों, जिससे मुझे निरन्तर आपके दर्शन, सेवन और पूजनका कल प्राप्त होता रहें।'

निश्चय ही मैं आपके पुत्ररूपमें प्रकट होकर आपकी तथा जगत्की कामना पूर्ण करूँगा । इतना कहकर देवदेव गणेश अन्तर्घान हो गये।

क्या मैंने क्षणभर अत्यन्त मुखद खप्त देखा है !' ब्रिभुवनपति गणेशके अद्भुत मनोरम दर्शनके विद्यत पार्वती व्याकुछ हो गयी । वहाँ उन्होंने एक मुन्दर मन्दिरका निर्माण कराया । उसमें चार द्वार थे । उस मन्दिरमें उन्होंने गणेशकी मुन्दरतम प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की । प्रतिमाका नामकरण किया—'गिरिजारमज।'

्यह पतित्र स्थल विदिश्चेत्रके नामचे प्रस्यात होगा और यहाँ अनुष्ठान करनेचे निस्खंदेह चिद्धि प्राप्त होगी । धर्नेश्वरी-ने कहा---और फिर वे गणेशकी पुनः पूजा, प्रदक्षिणा और प्रणाम कर अपने प्राणचन शिवके धर्मीप कीट आर्मी।

 <sup>\*</sup> तत्रावसन्महादेवो गङ्गागीरोगणैर्युतः ।

<sup>(</sup>गणेशपु० २ । ७९ । १६)

प्राणिप्रयाके वचन सुन प्रोत्फुलनयन शिवने प्रसचता-र्वक कहा—दिव ! तुमने जिनका दर्शन किया है, वे गुणेश तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे । वे सहादैत्यका वच कर पृथ्वीका भार उतारेंगे और इन्द्रादि छोकपाळोंको उनका अधिकार प्रदान कर देंगे।

भगवान् शंकर तो प्रस्त ये ही, जगञ्जननी शिवा भी अत्यन्त आहादित हुई । शिवप्रिया भगवती पार्वतीकी कोखरे वर्माभ्युत्थानार्थ अनन्त ब्रह्माण्डपति साक्षात् गणेश अवतरित होंगे । —यह समाचार तुरंत ऋषि-मुनियोंके सहस्रों आश्रमोंमें पहुँच गया । देवता, ऋषि एवं ब्राह्मण-प्रश्वति सद्धमंपरायण नर-नारी अत्यन्त प्रसन्न होकर देवदेव गणेशकी पूजा-प्रार्थना करते हुए निरन्तर उनके नामका जपकरने लगे और यही कम भगवती पार्वतीका भी था। उनके नेजोंमें निरन्तर गणेशकी दिन्य मञ्जुल मूर्ति नाचती रहती यी। इस प्रकार गणेशके भ्यान एवं उनके आराचनमें कुछ समय न्यतीत हुआ।

माद्रपद्-ग्रुक्त-चतुर्थी आयी । उसमें चन्द्रवार, स्वाती-नक्षण एवं सिंहलप्रका योग । पाँच ग्रुमग्रह एकत्र थे। महिमामयी देवी पार्वतीने गणेशकी बोडशोपचारसे पूजा की। वे भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर ही रही थीं कि उनके सम्मुल परम तेजस्वी, असंख्य मुख्य, असंख्य नेत्र, असंख्य कर्ण, असंख्य नासिका और असंख्य इस्त-पद्युक्त महामहिम सिखदानन्द्धन प्रकट हुए ।

'शुभे ! आपने जिसके लिये कठोर तप किया था और जिसकी निरन्तर आराघना कर रही हैं, मैं वही गणेश आपके घर अवतरित हुआ हूँ।'

परम प्रभुकी अमृतमयी वाणीचे आष्यायित होकर महाभाग्यशालिनी गौरीने निवेदन किया—'प्रभो ] आप अपने इस विराट् रूपको स्यागकर मुझे पुत्रका सुख प्रदान करें।

पार्वतीके सम्मुख स्फटिकमणि-तुस्य पद्भुज त्रिनयन शिशु कीदा करने लगा। उसकी नासिका सुन्दर थी। उसके मुलारविन्दकी शोभा अवर्णनीय थी और उसका वश्वःसक

साक्षायुष्टो गुणेशस्ते गृहे मंदिवतिस्पति॥
 इतिस्पति महादैत्यं सूमारं च इरिष्यति।
 इन्द्रादिकोकपाक्षानां अपदानि प्रदास्ति॥
 (गमेश्वपु०२।८०। ११-१२)

विशाल था। उसके चरण-कमलीमें भ्वज, अङ्कुरा, और कभ्वेरेबायुक्त कमळ आदि परम शुम चिद्व ये। उहका मज़क्वपु कोटि-कोटि शशिके तृत्य था।

पार्वतीनन्दनके प्रथम शब्दने ही प्रकृति मनोरम हो गयी। शब्क इक्ष हरित-पत्रयुक्त हो गये। दुन्दुभि दज उठी। आकाशने सुमन-बृष्टि होने लगी। शृषियोंके आश्रमींने हर्षकी बहर दौढ़ गयी।

उचर गणींसे संवाद पाकर प्रसन्न शिव पार्वतीके समीप पहुँचे । वे स्फिटिक-सद्द्या, कुन्द्मवल, कञ्चलोचन बालकका अनिवंचनीय सौन्दर्य देखकर चिकत हो गये । कुळ क्षण वाद उन्होंने गिरिजासे कहा—'यह बालक नहीं, यह तो अनादिसिद्ध, नरा-जन्मशूत्य, लीलापूर्वक शरीर चारण करनेवाला, स्वप्नकाश, गुणातीत, श्रद्धसन्तस्य, समस्त प्राणियोंका स्वामी, अखिळ भुवनपति, मुनियोंका भ्येय, सर्वाचार, सर्वभृतमय और सब कुळ प्रदान करनेवाला परमात्मा है।

पार्वतीवछभने शिशुको अङ्कमें छे लिया और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए पार्वतीकी गोदमें देकर पुनः उन्होंने कहा—'देवि ! दुमने कठोर तपसे जिस प्रभुका साक्षात्कार किया था, वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश दुम्हारे पुत्ररूपमें प्रकट हुए हैं । ॥

कैलासपतिने बालकका सविधि जातकमीदि संस्कार करवाया। उसके निमित्त अनेक प्रकारके दान दिये। माता पार्वतीने शिशुके मुखमें स्तनाप्र लगा दिया। अनादिसिद्ध पालक जगजननीके पवित्रतम अङ्कर्में मुखपूर्वक छेटकर सुम्बपान करने लगा।

क्योतिषियोंने बालकके जन्म-कालके अनुसार अद्भुत फल बतलाया—'यह अत्यन्त पराक्रमी बालक अपने भक्ती एवं सम्पूर्ण जगत्को सुख प्रदान करनेवाला होगा।

भगवान् शंकर, माता पार्वती एवं शिवगणोंमें ही प्रधन्नता नहीं थी, ऋषियों, ऋषि-पित्नयों एवं उनके बालकोंके मनमें आनन्दकी लहर दौड़ रही थी। सम्पूर्ण दण्डकारण्यमें सुगन्धित पवनके साथ बैसे मदमत्त आनन्द ढोळ रहा था—उन्मुक्त नर्वन कर रहा था।

परमात्मा गुणातीतः पुत्रतां ते समागतः।
 परानुष्ठानतो देवि साक्षाब्द्ष्ष्टो विशुस्त्वया॥
 (गणेशपु०२।८२।८)

पार्वतिके मङ्गलमय दिन्य पुत्र-जन्मके अवसरपर दस्त दिनोंतक शिवके आश्रममें ही नहीं, समस्त श्रृवियोंके यहाँ मङ्गल-महोत्सव मनाया गया । सर्वत्र विनायककी भदा-भक्तिपूर्वक पूजा-स्तुति हुई और निरन्तर नाम-जप होता रहा । शिव और शिवा प्रतिदिन सहस्रों ब्राह्मणींको भोजन कराते और उन्हें विविध प्रकारके दान देते रहे ।

शम्मुने सर्वविधि सत्कार कर सबको संतुष्ट किया। भृषितृन्द बालकको ग्रुभाशिष् प्रदान करते हुए प्रसन्न पनसे अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए।

### चिन्तित सिन्धु

गुत्तचरीने सिन्धुकं समीप पहुँचकर निवेदन किया— 'देत्यराज ! दण्डकारण्यके त्रिसंध्या-क्षेत्रमें ज्ञाव अपने कोट-कोटि गणीके साथ निवास करते हैं । वहाँ शिवप्रिया पार्वतीने कठोर तपके द्वारा एक अलौकिक शक्तिशाली पुत्र प्रस्व किया है । सहस्रों ऋषियोंका विश्वास है कि वह बालक असुरोंका संद्वार करनेमें समर्थ होगा । शिवगणीं और ऋषियोंका आत्मवल अत्यिक्त वढ गया है । वे बालककी रक्षामें प्राणपणसे तत्यर हैं।

उसी समय आकाशवाणी हुई—'असुरराज | तेरा वध करनेवालेने जन्म ले लिया है । तृ सावधान हो जा ।

'यह क्रूर वचन कौन बील रहा है !) कहते हुए सिन्धु मूर्च्छित हो गया। कुछ देर बाद धचेत होकर उसने कहा—'सामान्य मद्यक विद्याल गजका वध कैसे कर सकता है ! मैंने करोड़ों देवताओंको क्षणाई में ही पराजित कर विष्णुको बंदी बना लिया है। यह सुद्र बालक तो सर्वथा नगण्य है।

किंद्र सिन्धु मन-ही-मन भयाकान्त हो गया था।

उसके बीर असुरीने कहा—'असुरराज! आप अमरणवरप्राप्त सर्वथा अजय हैं। आपकी मृत्यु कैंसे हो सकती
है! आप हमें आंधा प्रदान करें। हम उक्त आश्रममें
बाकर अवसर देखते ही बाळकको यम-सदन मेज देंगे।

सिन्युकी चिन्ता कम हुई । उसने असुरोकी प्रशं उन्हें पुरस्कृत किया । फिर उसने शिवा-पुत्रका संह देनेके लिये बीरायणी असुर गुप्तचरोंको आजा दी । गुप्तचर मुनियोंके वेषमें त्रिसंस्था-क्षेत्रमें यत्र-तत्र कर अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे ।

### हिमगिरिका आगमन और उनकी सम्मित

वालक गुणेश उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। दौहिन्न-संवाद प्राप्तकर प्रसन्नमन हिमगिरि शिवके आश्रम उन्होंने वालकको गोदमें लेकर उसे बहुमूल्य रह आदि उपहार दिये और बालकका नाम रखा—'हे उसके लक्षणोंको देखकर उन्होंने अपनी प्राणप्रिया समझाया—'बेटी! यह असाधारण वालक सर्वसम यह निश्चय ही असुरींका विनाश करके देव-जगत्का साधन करेगा; धरणीका बोझ हल्का करेगा; किंतु कृटिलतम असुरोंकी कृर हिष्ट है। खूब साध पालन करते हुए इसकी सुरक्षाका ध्यान रखना

हिमगिरि शिय और पार्वतीको आशीर्वाद देते हुए अनुमतिसे प्रसन्ततापूर्वक चले गये।

### गुणेशका मुक्ति-वितरण

एक दिनकी बात है। समस्त ऋषियों के अन्यतम भाजन हेरम्ब बाहर क्रीड़ा कर रहे थे कि सहसा ग्रश्ररू एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चौंचमें पकड़ लिय आकाशमें अल्यन्त ऊँचे उड़ चला। जब पार्वतीने पुत्रवं देखा तो वे ब्याकुल होकर उसे इधर-उधर हुँदने लगी

प्राणिप्रय हेरम्बको कहीं न देखकर पार्वती व दु:खी थीं और जब उन्होंने आकाश्चमें विशाल मुखमें अपने बालकको देखा तो वे सिर धुन-धुनकर विद्याप करने लगीं।

सर्वात्मा हेरम्बने माताकी भ्याकुलता देखकर प्रहारमाञ्चले ही युशासुरका बच कर दिया। च करता हुआ विशाल असुर पृथ्वीपर गिर पदा। अञ्ज-प्रत्यञ्ज क्षत-विक्षत हो गये। हेरम्ब सर्वया मु ये। उन्हें खरोचतक नहीं लगी थी।

माता पार्वतीने दौइकर बञ्चेको उटा लिया देवताओंको मनाती हुई उछे तुम्बपान कराने ब्य संध्याकाल था। माता पार्वती हेरम्बको पालनेमें लिटाकर लोरी सुना रही थीं। उसी समय क्षेम और कुझल-नामक दो महाभयानक असुर पार्वतीके आश्रममें प्रवेश कर गये। उन्होंने बालकको मारनेका प्रयत्न किया तो पार्वती चिल्ला उठीं; किंतु तबतक बालकके पदाघातसे ही उन असुरोंका हृदय विदीर्ण हो गया। वे रक्त-वमन करते हुए भागे, किंतु कुछ ही दूर जाकर गिर पड़े। फिर उठ नहीं सके। गणेशने उन्हें मोक्ष प्रदान किया।

एक दिन माता पार्वती सिखयोंके साथ मिन्द्रिमें पूजा करने गर्यों। हेरम्ब मिन्द्रिके बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय क्रूर-नामक महाबळवान् असुर ऋषि- पुत्रके वेषमें आकर उनके साथ खेळने लगा। वह हेरम्बको मार डाळनेके लिये कभी उनके केश पकड़कर धरतीपर पटकना चाहता तो कभी गळा दबानेका प्रयत्न करता।

सर्वज्ञ हेरम्ब उसका कण्ठ पकड़कर दवाने लगे।

'अरे ! मुनिपुत्र मरा तो पाप लगेगा ।' माता पार्वतीकी दृष्टि पड़ी तो वे दौड़ीं । तबतक असुर मुक्त हो चुका था । उसके नेत्र बाहर निकल आये थे । असुरकी विशाल मृतदेह देखकर काँपती हुई पार्वतीने बालकको अङ्कमें उठा लिया ।

\* \* \*

गौतमादि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि-पत्नियाँ और पार्वतीकी सहचरियों के साथ मयूरेशके उपवेशन-संस्कारका आयोजन किया गया था। गणेश-पूजन और पुण्याहवाचन हुआ। मयूरेशको दिव्य वस्त्र और अलंकार पहनाये गये थे। देवताओं ने विविध प्रकारके रत्न प्रदान कर मयूरेशकी पूजा की। देवताओं और ऋषियोंके साथ ब्राह्मणोंने उन्हें आशीर्वाद दिया।

इसी वीच सिन्धु-दैत्यका कुटिल्दाम प्रचण्ड असुर व्योम आश्रमके सम्मुख वृक्षपर वैठकर उसे हिलाने लगा। प्रवल झंझावातमें किसीको कुछ सूझ नहीं रहा था। पर जग उपद्रव शान्त हुआ तो पार्वतीसहित सबने रक्त-पङ्कमें पड़े हुए महान् व्योमासुरका शव देखा। व्याकुल पार्वती सिद्धिदाताको अञ्चमें लेकर उनके मस्तकपर प्रेमपूर्वक हाथ फेरती हुई स्तन-पान कराने लगीं।

मरीचिके वचनोंका स्मरण कर देवदेव महादेवने

कहा—-''जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे मारनेका प्रयत्न करनेवाला दीपकपर दौड़े पतंगके तुल्य स्वतः जल मरता है।'

तदनत्तर देवता, मुनि और मुनि-पित्नयाँ अपने आश्रमको गर्या । कुछ लोगोंने बालकके प्रति ग्रुभकामना व्यक्त करते हुए शिव-प्रियासे कहा—'माता ! तू घन्य है ! इस बालककी असुरोंसे रक्षा करती रहना । निश्चय ही दुष्टोंका नाश होता है; साधुजनोंकी हानि नहीं होती ।

\* \* \*

व्योमासुरके एक अत्यन्त दुष्टा, विकटानना भगिनी थी । उसके केश, नासिका, ओष्ठ, दाँत, मुख और स्तनादि सभी भयानक थे। वह क्षुधार्त होनेपर महावलवानोंको भी भक्षण कर जाती थी । उस भयावनी व्योमासुर-भगिनीका नाम था—'शतमाहिषा।'

शतमाहिषा अपने भाईकी मृत्युष्ठे अत्यन्त दुःखी हुई। वह क्रोधसे काँपने लगी। उस मायाविनीने षोडशवधीया अनुपम लावण्यवती स्त्रीका वेष बनाया। वह सीधे पार्वतीके पास पहुँचकर उनके चरणींपर गिर पड़ी और उनकी प्रशंसा करने लगी।

परम सरला जननी पार्वतीने उसे भोजनादिसे संतुष्ट किया और रात्रिमें अपने ही समीप पर्यङ्कपर सुलाया। सर्वज्ञ हेरम्ब मायाविनी राक्षसीकी प्रत्येक गति-विधि जानते थे। दातमाहिषाने उन्हें स्पर्श किया ही था कि केवल पाँच मासके हेरम्बने अपने नन्हें हाथोंसे उसकी नासिका और कान पकड़ लिये।

राक्षमीके लिये बालक पर्वत-तुस्य और उसके मुकोमल हाथ वज्र-सदश प्रतीत हुए। वह छटपटाती हुई चिल्लाने लगी। शतमाहिषा बालकको जितना छुड़ानेका प्रयत्न करती, बालकके वज्रहस्त उसे और अधिक जकड़ते जा रहे थे।

पार्वती और उनकी सिलयाँ दौड़ों। राक्षसीकी नासिका और कान वालकसे छुड़ानेका उनका प्रयत्न भी विफल रहा। अन्ततः चीत्कार करती हुई राक्षसी उन्नलकर धरतीपर गिर पड़ी। सहचरियोंने मृत देहकी ओर ध्यानपूर्वक देला तो घयरा गर्या। निश्चय ही यह मायांचनी भयानक राक्षसी गुणेशका प्राण-हरण करना चाहती थी।

शिवगण उक्त राक्षसीका शव ले जाकर दूर फेंक आये। इस प्रकार असुरराज सिन्धुके भेजे हुए कमठा तत्य, दुन्दुभि, अजगरा, शलभ, न्पुर, कूट, मत्स्य, शैल, कर्दम, खन्नः छाय और चंचल आदि अनेक वलशाली तथा मायावी असुर मयूरेशको मारने त्रिसंधा क्षेत्र पहुँचे । उन्होंने एक-से-एक माया रची और वालकको मार डालनेका भरपूर प्रयत्न कियाः किंतु मायापति मयूरेशके सम्मुख उनकी एक न चली। उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया। पर वे परमोदार मुक्तिदाता प्रभु मयूरेशके कर-कमलोंका स्पर्श पाकर जन्म-जरा-मृत्यसे सदाके लिये मुक्त हो गये।

मयूरेशने पाँचवें शरचन्द्रका दर्शन किया।

## मयूरेशकी बाल-लीला

मयूरेश ऋषि-पुत्रीके साथ विविध प्रकारकी बाल-क्रीड़ाएँ करते। उन भाग्यवान् वालकोंके साथ वे नाचते, गाते और अनेक प्रकारके खेल खेलते थे।

एक दिनकी बात है, गुणेश शिशुओंके साथ कीड़ा करते हुए दूर निकल गये। निश्चिन्त शिशु कीड़ामें संलग्न थे। मध्याह हो गया। उन्हें भूख लगी। ईशनन्दन सोचने लगे— 'आहार कैसे प्राप्त हो ?'

सिद्धिदाता समीपस्य महर्षि गौतमकी कुटीपर पहुँचे ।
महर्षि ध्यानस्य थे और ऋषिपत्नी भोजन बना रही थीं ।
वे कुछ ही देरके लिये याहर निकलीं कि चपल चन्द्रमाल
पाकशालामें प्रविष्ट हो गये और प्रस्तुत अन्न-पात्र लेकर
शीव्रतासे बाहर निकल आये । उक्त आहार उन्होंने शिशुओंमें
वितरण कर कहा—'खेलमें हमलोगोंको देर हो गयी। अव
यह प्रसाद पाकर खेला जायगा। शोषांश हेरम्बने स्वयं
भोग लगाया।

चित्रिश्वादि हुआ नहीं और भोजन-पात्रका पता नहीं। सहधर्मिणीकी चिन्ता जानकर महर्षि उठे। पाकशालामें गये, सचमुच वहाँ भोजन नहीं था। चिकत महर्षिने आश्रमके बाहर जाकर देखा तो उनकी पत्नीकी बनायी रसोई बाल-मण्डली आनन्दपूर्वक भोग लगा रही है।

महर्षि गौतम कुपित हुए। उन्होंने बुद्धीशके समीप जाकर कहा—'शिवा और शिवका पुत्र होकर तू ऐसी अनीति कैसे कर रहा है ? हम तुन्हें परब्रह्मखरूप परात्पर देव समझते थे; तुन्हें शिशुओंके साथ इस प्रकारके कार्य करनेमें लजा नहीं आ रही है ?

गिरिजानन्दनकी भीत मुखाकृति देखकर भी महर्षि गौतम-ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे रिक्त अन्न-पात्रके साथ मयूरेशका हाथ पकड़े माता पार्वतीके पास पहुँचे। उन्हों हेरम्बका हाथ माता पार्वतीके हस्त-कमलमें देते हुए उन्हें रि अज-पान दिखांकर कहा—'माता! तुम्हारा पुन इन प्रकार सदा उपद्रव करता है। आज मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिस् दिया। मैं क्या करूँ १ तुम्हीं बताओ १ कहों तो दिया। से क्या करूँ १ तुम्हीं बताओ १ कहों तो दिया। से क्या करूँ १ तुम्हीं बताओ १

अत्यन्त क्षुच्य महर्षि गौतमके उपालम्भसे जगजनने कृपित हो गर्यो । उनके नेत्रींसे चिनगारियाँ निकलने लगीं उन्होंने विनम्रतापूर्वक महर्पिसे कहा—'सुनिवर ! जन्मसे ह इसने मुझे त्रस्त कर रखा है । इसने घरतीपर पैर रखा और उघर क्रूर असुरोंने उपद्रच प्रारम्भ कर दिये । इसकी निरन्तर चिन्तासे मेरा चित कभी स्थिर नहीं हुआ। अव इसने तपस्तियोंका भोजन चुराना भी प्रारम्भ कर दिया । यह सने तपस्तियोंका भोजन चुराना भी प्रारम्भ कर दिया । यह वहा दुष्ट है । किंतु मुनिनाथ ! यह मेरा पुत्र है। इस कारण आप कृपापूर्वक इसे कोई शाप मत दे दीजियेगा।

इतना कहकर सर्वाभयदायिनी माता हद रज्जुते हेरम्बका हाथ-पैर बाँघने टर्मा ।

'बालकको बाँचो मत ! इसे मत बाँघो । महिषे कहते ही रहे, पर जगदीश्वरीने निखिल ब्रह्माण्डनायकको क्सकर बाँच दिया और फिर उन्हें एक घरमें ले जाकर बाहरसे साँकल लगा दी ।

महर्षि चुपचाप अपने आश्रमपर चले गये।

स्नेहमयी जननी उमा कीधावेशमें वाहर निकली तो उन्हें भान हुआ कि गुणेश मेरे वाम किटपर अङ्कमें वैठा हुआ है। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो अपना भ्रम समझा, किंतु ऑगनमें दृष्टि पड़ी तो देखा मयूरेश वहाँ खेल रहा है।

भीने तो उसका हाथ-पैर वॉधकर घरमें बंद कर दिया था ११ चिकत भ्रमित माताने किवाड़ खोलकर देखा तो शिशुके हाथ-पैर वॅधे थे। उसके नेत्रींसे अश्रुप्रवाह चल रहा था और वह अपनी द्यामयी जननीकी ओर करण हिंसे निहार रहा था।

वात्सल्यमयी जननी यह दश्य सह नहीं सर्को । वे अधीर ही गर्यो । अपने प्राणप्रिय शिशुको गोदमें छेनेके लिये व्याकुल हुईं । उनके नेत्र भर आये, पर उन्होंने मुँह फेरकर द्वार वंद कर दिया । चपछ बालकको छराना जो था ।

माता समीपस्य ऋषि-पत्नोके यहाँ चली गर्यो । वे वात

माताके नेत्र बरस पड़े । वे वहाँ और नहीं बैठ सकीं । गदीश्वरी अपने सुकोमल मयूरेशके बन्धन खोल उसे हलाती हुई अङ्कमें लिटाकर स्तन-पान करानेकेलिये अत्यधिक तिर हो उठीं और वे निजाश्रमके लिये शोष्रतासे चलीं।

मार्गमें मुनि-पुत्र खेल रहे थे। जननीने देखा, उनके ध्य मयूरेश भी कीड़ा कर रहा है। भौने हेरम्बको हाध-पैर धिकर घरनें बंद कर दिया है। —रनेहातिरेकमें स्मरण नहीं हा। पुकार बैठीं—'आओ बेटा! स्तन-पान कर लो।'

'माता ! यहाँ हेरम्त्र कहाँ ! तूने तो अपने पुत्रको गाँधकर घरमें बंद कर दिया है ।'

बालकने उत्तर दिया तो माँने ध्यानपूर्वक देखा, सचमुच हेरम्ब नहीं था। वे द्रुतगतिसे अपने आश्रममें प्रविष्ट हुई। द्वार खोला तो देखा, अबोध शिशु अनाथकी तरह रोते-रोते

द्वार खाला ता दखा जवाच तरा अपने स्ति स्ति स्ति स्ति पार्वती सो गया था। अपने शिशुकी यह स्थिति स्तेहमूर्ति पार्वती कैसे सह पार्ती ? वे सिसकने लगीं और उनके नेत्रोंसे अजख अश्रु-प्रवाह चलने लगा।

माताने तुरंत शिशुका वन्धन खोलकर उसे अङ्कीं उठा लिया। रज्जु-वन्धनसे शिशुके हाथ-पैरमें लाल-लाल चिह्न बन गये थे। माता फूट पड़ीं। वे मन-ही-मन अपनी निर्दयतापर पश्चात्ताप करती हुई प्रेमपूर्वक बच्चेके हाथ-पैर

सहलाने लगीं । उन्होंने उस निखिल सृष्टिपति शिशुके अधरोंसे अपने स्तनका स्पर्श कराया । हेरम्ब सर्वेश्वरीका अमृतमय दुग्ध पान करने लगे ।

उधर जब महर्षि गौतमने अपने आश्रमपर पहुँचकर अर्चना प्रारम्भ की तो उन्हें सभी देवता गणेशके रूपमें दर्शन देने लगे । महामुनिने अत्यन्त विस्मित होकर प्रश्नाताप करते हुए अपनी सहधर्मिणीसे कहा—पर्मे कैसा रुईदि हूँ कि मैंने रिक्त अन्न-पात्र उमाको दिखाकर उपालम्भ दिया । उन्होंने परात्पर देवको डाँटा और उन्हें कठोर रज्जुसे बाँध दिया । जो परम प्रमु थोइसे पत्र-पुष्पते तृत हो

जाते हैं, उन्होंने स्वयं अपनी शिशुमण्डलीसहित मेरा अन्न-

एक दिनकी बात है। मपूरेश शक्तिके राथ होड़ा करने चले गये थे। इसी बोच विश्वकर्त शिव-स्ट्रन रहुँचे। उन्होंने माता पार्वतीके चरणोंमें प्रणान करके उनको स्तुति की। जगन्माताने उन्हें परम भक्तिका दर प्रदान किया।

फिर माता पार्वतीने उन्हें अजेन विन्युक्ते उच्चक

देवताओंको पराजय, विष्णुका बंदी-जोवन व्यतीत इरसा आदि समाचार बताकर कहा कि 'हनलोग भी उसी उद्दान्ड असुरके भयसे यहाँ अरण्यमें निवास कर रहे हैं। बहुत दिनोंके वाद आपको देखकर प्रसक्तता हुई। उसी समय सर्वारुणावयव प्रसन्त-बदन तेजस्वी स्यूरेश आ गये। उनके सुदृद् अलोकिक स्वरूपके दुर्शन करके

विश्वकर्मा मन-ही-मन मुद्ति हुए । उन्होंने विनायकक्

चरणोंमें प्रणामकर उनकी पूजा और स्तुति की। तद्नन्तर

उन्होंने कहा-प्रामो ! आपके प्राकट्यका संवाद पाकर में

आपके मङ्गलकारी दर्शन करने यहाँ आया हूँ ? गणेश बोले—'इतनी दूरसे तम मेरा दर्शन करने तो आये हो, पर मुझे संतुष्ट करनेके लिये कौन-सा बहुमूल्य उपहार ले आये हो ? 'सम्पूर्ण प्राणियोंकी इच्छापूर्ति करनेवाले, सचिदानन्द्यन,

चराचरपितको भला में क्या उपहार दे सकता हूँ १,— अत्यन्त दीनवाणीमें विश्वकर्माने उत्तर दिया। 'फिर भी तुम अपने सामर्थ्यानुसार मेरे लिये क्या उपहार ले आये हो ११ गणेशने फिर पूछा।

'प्रभो ! आपके लिये मैं समस्त शत्रुओंका संहार करने-वाला तोक्ष्ण अङ्कुश, परशु, पाश और पद्म ले आया हूँ। विश्वकर्माने शस्त्रास्त्र मयूरेशके सम्मुख रख दिये। 'अत्यन्त सुन्दर ! नितान्त उपयोगी !! मयूरेशने उन्हें उठाते हुए कहा—'इस समय असुर निरन्तर उपद्रव कर रहे हैं । देवगण त्रस्त हैं और श्रीहरि गण्डकी-नगरसे बाहर नहीं जा सकते।

विश्वकर्माने उनको उन आस्त्रोंके प्रयोग भी सिखा दिये। वे भगवान् शंकर, माता पार्वती और मयूरेशके चरणोंमें प्रणाम कर उनकी आज्ञारे प्रस्थित हुए।

मयूरेशने शीघ्र ही उक्त शस्त्रोंके संचालनका अभ्यास कर लिया । अब वे प्रायः शस्त्रसज्ज होकर ही बाहर निकलते ।

एक दिन वे वालकोंके साथ क्रीड़ा कर रहे ये कि उसी समय वृक-नामक महावलवान् और अत्यन्त दुष्ट असुर वहाँ आया। उस भयानक असुरको देखते ही मुनि-पुत्र भागने लगे, किंतु मयूरेश सर्वथा निर्भीक भावसे खड़े रहे। वृकासुर अपने मुख्य लक्ष्य गुणेशपर झपटा ही था कि उन्होंने अपने तीक्ष्णतम अङ्कुशसे उसपर भयानक प्रहार किया। दैत्य चीत्कारके साथ रक्त-वमन करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और छटपटाता हुआ मृत्यु-मुखमें चला गया।

वृक-वधसे ऋषिवृन्द अत्यन्त प्रसन्न हुए और सभी गुणेशकी प्रशंसा करने लगे।

#### उपनयन

मयूरेशका सातवाँ वर्ष प्रारम्म हुआ । माता पार्वतीने अपने प्राणवल्लम शिवको वालकके उपनयन-संस्कारकी प्रेरणा दी । मगवान् शंकरने गौतमादि म्यूषियोंको सादर आमन्त्रित करके उनसे परामर्श किया । मयूरेशके यशोपवीतकी तैयारी प्रारम्भ हुई ।

समस्त देवता, अद्वासी हजार ऋषि, यक्ष, किंनर और चारण आदि सभी सोलास त्रिसंध्या-क्षेत्रमें शिव-सदन पधारे । शम्भुने सबकी अभ्यर्थना की । सर्वत्र आनन्दोल्लास था । सुविस्तृत भन्य मण्डप निर्मित किया गया; वाद्य बजने ल्यो; मङ्गल-गीत गाये जाने लगे । मयूरेशका चौलकर्म हुआ । उन्हें चार ब्राह्मणोंके साथ भोजन कराया गया ।

प्रातःकाल वदुने रनान कर सर्वोत्तम वस्त्र धारण किये।
सुनिगण मन्त्र-पाठ करने लगे। इसी समय कृतान्त और
काल-नामक दो भयानक असुर मदमत्त गजके रूपमें पहुँचकर
उपद्रव करने लगे। शिवगणींने उन्हें रोकना चाहा, पर गजबलके सम्मुख वे टिक नहीं सके। दोनों मत्त गज सर्वसंहार
करते उपनयन-मण्डपके समीप पहुँचकर मण्डप-स्तम्म आदि

गिराने लगे । उन्हें देखकर देवता, ऋषि-पत्नियाँ ऋषिकुमार जान बचाकर भागे ।

सभी प्राण लेकर भाग रहे थे और दोनों मत्त ग सर्वनाश करनेपर तुले थे। यह दृश्य देखकर वहु गु उठे। उन्होंने अत्यन्त चपलतासे एक गजकी सूँड उमेठकर द पर तीवतम मुष्टि-प्रहार किया; जैसे उसपर वजपात हो गया। हाथी चिग्धाड़ता हुआ दूसरी ओर मुझा ही था कि दूसरे ग उलझ गया। मयूरेशने तुरंत दूसरे गजके गण्डस्थलपर मु प्रहार किया। उसके चीत्कारसे पृथ्वी, आकाश, देव मृषि तथा स्त्री-बालक—सबके हृदय काँप उठे।

चपल गुणेश उन दोनों हाथियोंको उलझाकर उनपर प्र करते ही जा रहे थे; फल्तः कुछ ही देरमें व दोनों अर छटपटाते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े । अत्र व गुणेशके वजनुर मुष्टि-प्रहार एवं कठोर पदाधातमे छटपटा भी न सके । उनः प्राणान्त हो गया। गुणेशने उनके अङ्ग खण्ड-खण्डकर दृ फिंकवा दिये।

सबके प्राण लोटे । सबने परमपराक्रमी बालकव प्रशंसा की । उत्सव पुनः प्रारम्भ हुआ, बाजे बजने लगे मङ्गल-गान गूँज उठा।

मयूरेशको मेखला, अजिन और यशोपवीत दिये गये उनसे संविधि हवन करवाकर उन्हें विधिपूर्वक सावित्री-मन्त्र प्रदान किया गया।

सर्वप्रथम माता पार्वतीने अपने पुत्र गुणेशको मिक्षा प्रदान की। मिक्षामें उन्होंने दो वस्त्र, भूषण, उत्तरीय, मोतियों सिंहत रत्न और मोदक आदि महत्य पदार्थ प्रदान किये। मगवान् शंकरने उन्हें त्रिश्चल और चन्द्र देकर कहा— 'श्लूलपणि! भालचन्द्र!!' श्रीहरिने चक देकर उन्हें सम्बोधित किया—'शोचिष्केश!'

श्चीपति इन्द्रने मयूरेशकी पूजा कर सर्वार्थप्रदायक चिन्तामणि उनके गलेमें पहनाकर उनका नामकरण किया— 'चिन्तामणि'। ब्रह्मदेवने गुणेशकी पूजा कर उन्हें कमल प्रदान करते हुए कहा—'विधाता'। तदनन्तर समस्त देवताओंने मयूरेशकी पूजा की और उन्हें अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार नाम प्रदान किया।

इसके अनन्तर अदिति और कश्यमने उनकी पूजा की । परमप्रमु विनायकने उन्हें सिंहवाहन दशभुज विनायकके रूपमें दर्शन दिये । माता अदितिने विनयपूर्वक कहा—'वेटा! मैं तुम्हारे वियोगमें अत्यन्त क्वश हो गयो हूँ । तू मुझे इतना दुःख क्यों दे रहा है ११

'माँ ! सर्वान्तर्यामीसे कभी वियोग नहीं होता । गुणेशने स्नेहिस्नग्ध स्वरमें उत्तर दिया । तू विश्वास कर, मैं तो खदा तुम्हारे पास ही रहता हूँ; फिर दु:खका कोई कारण नहीं ।

समस्त देवता, ऋषि, यक्ष, किंनर और चारण आदि सबने मयूरेशकी वन्दना की और शिव-पार्वतीकी आशा प्राप्तकर सब लोग प्रस्थित हुए। अदिति और कश्यप भी विनायककी पूजा कर प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रमको चले गये।

# मयूरेश ! मयूरेश !! मयूरेश !!!

अत्यन्त प्रतिभाशाली गुणेशने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया। कुशाप्रबुद्धि गुणेश जब वेदका सस्वर गायन प्रारम्भ करते, तब देवता, ऋषि, हरिन, सिंह, व्याध्र, भुजङ्ग और गगनचर आदि भी गानमें तब्लीन हो जाते। उनके नेत्रोंसे अजस वारि-धारा प्रवाहित होने लगती। गुणेशका वेद-पाठ श्रवण करनेके लिये सहस्रों ऋषि-मुनि तत्पर रहते और प्रमथादि गणोंसहित शिवादि देवगण आनन्दमग्न हो जाते।

इसी प्रकार एक दिन गुणेशका चराचरको -मुग्ध कर देनेवाला वेद-गान हो रहा था। प्राणिमात्र आनन्दसिन्धुमें निमज्जित था। उस अमृतमय वातावरणमें अत्यन्त क्षुन्धकर स्वापद-रूपमें नूतन-नामक दैत्य कूद पड़ा। उसके कर्कश स्वरसे गिरिगुहाएँ विदीर्ण होने लगीं।

उस भयानक असुरके तीन मुख, चार सींग, पाँच नेत्र, चार कान, आठ पैर और दो पूँछें थीं । उक्त दैत्य गुणेशके सम्मुख नृत्य करने लगा । वह आकाशमें उड़ा और दूसरे ही क्षण पृथ्वीमें अदृश्य हो गया । इसी प्रकार वह क्षण-प्रतिक्षण दृश्य-अदृश्य होने लगा । उसकी अत्यन्त भयानक आकृति और ढंग देखकर सभी डरने लगे ।

असुरारि गुणेश उठे और असुरके पीछे दौड़े । छल-कपरसे भरा दैत्य वनमें भागा । दैत्यारि भी उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये । इस प्रकार वह गुणेशको गहन वनमें ले गया । वह जब भेघ-गर्जन करता, तब सिंह, व्याघ्र, गज्ज, शूकर और वानर आदि पशु भु-छण्ठित हो जाते थे ।

गुणेराने उसे पङ्डना चाहा तो वह विकट असुर पृथ्वीको रोंदता हुआ आकारामें उड़ गया। गुणेराके नेत्र अरुण हुए। कुपित होकर उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए अपना पादा फेंका। पृथ्वी काँप उठी और अन्तरिक्षमें मेघ विखर गये। आकादाके नक्षत्र टूट-टूटकर गिरने लगे।

पाशके सम्मुख असुरकी माया नहीं चली । क्षणभरमें ही पाश्चवद्ध महादैत्य गुणेशके समक्ष धरतीपर गिर पड़ा । असुरके विशाल हाथ-पैर टूट गये और उसका क्वास अवस्द्ध हो गया । वहाँ मयूरेशके पीछे दौड़कर एकत्र हुए मुनि-वालकोंके सम्मुख नेत्रोंके द्वारा उसका प्राण निकल गया । मुनि-पुत्रोंने उसके शबकी बड़ी दुर्दशा की ।

वहाँ आम्र-कानन था । आम्रवृक्ष फलेंसे लदे थे। अत्यधिक फलेंके वोझसे उन वृक्षोंकी डालियाँ ग्रुक गयी थीं। अधिक दौड़ने और देर हो जानेसे मुनि-पुत्रोंकी क्षुधा जामत् हो गयी थी। वे मुनि-पुत्र गुणेशकी अनुमतिसे फलेंसे लदे आम्रवृक्षोंसे आम्र-फल तोड़-तोड़कर खाने लगे। कुछ बालक फल खाते और कुछ विनोद करते हुए उसे दूर फॅक देते। एक मुनि-पुत्रका फॅका हुआ फल उस स्त्रीके मस्तक्षपर जोरसे लगा, जो वहुत दिनोंसे एक अण्डेकी रक्षा कर रही थी।

कुपित स्त्री दौड़ी । उसके क्रोधारण नेत्र देखकर वालक सहम गये । उसने कठोर स्वरमें पूछा—'जिस वालकने इस स्वापदका वध कर मुझे आम्न-फलसे मारा है, वह कहाँ है ?!

कुपित नारीको देखते ही गुणेश वृक्ष-कोटरमें छिप गये। वहाँ उन्होंने शिश-मण्डलतुल्य एक श्वेत अण्डा देखा। गुणेशने उसे अपने सशक्त हाथोंमें उठाया ही था कि वह अण्डा फूट गया।

उस अण्डेसे एक विशाल पक्षी निकला, जिसका कण्ठ नीला था। उसके नेत्र और पंख विशाल थे। उसके मुखसे अनल-ज्वाला निकल रही थी। उसने अपना पंख हिलाया ही था कि घरती काँपने लगी। उसकी ध्वनिसे समुद्र मर्यादाका अतिक्रमण करने लगा, सूर्य-मण्डल चञ्चल हो गया। उस महान् पक्षीने भागते हुए मुनि-पुत्रोंपर अपने पंखोंसे प्रहार कर उनका मार्ग अवस्द्ध कर दिया।

'यह विशाल पक्षी मुनि-पुत्रोंको मार डालेगा?— यह सोचते ही गुणेश वृक्ष-कोटरसे कूदे और शीव्रतापूर्वक उक्त महान् पक्षोका पंख जोरसे पकड़ लिया। पक्षी और गुणेशमें भयानक युद्ध छिड़ा। पक्षीके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये थे। वह अपनी तीक्ष्णतम चोंच और पंखसे गुणेशपर प्रहार करता और गुणेश घूमकर उसपर अपनी वज्र-मुष्टिसे आघात करते ।

विशाल पक्षीकी अतिशय शक्ति देखकर गुणेशने उसपर एक साथ अपने चारों आयुधोंसे प्रहार किया। पक्षी तुरंत धरतीपर गिरा। चपल गुणेशने तत्क्षण उसे अस्त्र-मुक्त किया और उछलकर वे उस अण्डजपर आरूढ़ हो गये। उन्होंने बल्पूर्वक विशालतम पक्षीको स्ववश कर लिया।

यह दृश्य देखकर तेजिस्विनी स्त्री गुणेशकी स्तुति करने लगी— 'प्रभो ! आप रजोगुणके योगसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवः सन्वगुणके योगसे पालक विष्णु और तमोगुणके योगसे संहारक रुद्र भी हैं । आपका सगुण-तत्त्व देवता और ऋषि नहीं जानतेः फिर चराचर-गुरु आपके निर्गुण-तत्त्वको कौन जाननेवाला है ? \*\*

स्तुतिके अनन्तर अपना परिचय देती हुई साध्यी नारीने कहा—''प्रभो ! मैं परम तपस्वी महर्षि कश्यपकी पत्नी हूँ । मेरा नाम विनता है । यह शिखण्डी ( मयूर ) उन्हीं महामुनिका पुत्र है । आप इसे अपने सेवकके रूपमें स्वीकार करें । उन मुनिराजने पहले ही कहा था कि 'इस अण्डेको फोड़नेवाला इसका स्वामी होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । दीर्घकालतक प्रतीक्षा करनेके अनन्तर मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ।"

पुनः अत्यन्त दीनभावसे विनताने प्रार्थना की—'प्रभो ! मेरे जटायु, क्येन और सम्पाति—इन तीन पुत्रोंको कद्रूपुत्रोंने नागलोकमें वंदी वना रखा है। दयामय! आप शीप्र ही उनको मुक्त कर मुझे शान्ति प्रदान करें।'

'माता ! तुम चिन्ता मत करो । मैं तुम्हारे पुत्रोंको शीष्र ही मुक्त करके तुम्हारे समीप ले आऊँगा । गुणेशने परम पुण्यमयी विनताको आश्वासन दिया । फिर उन्होंने मयूरसे वर माँगनेके लिये कहा ।

मयूरने वरकी याचना की--धिद आप मुझपर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो भूमण्डलपर आपके नामके

स्वं सृष्टिकर्ता रजसा ब्रह्मा सत्त्वेन पालकः।।
 विष्णुस्त्वमित तमसा संहरञ्शंकरोऽपि च।
 न देवा ऋष्यस्तत्त्वं बिदुरते सगुणस्य इ॥
 निर्गुणस्य तु को वेद चराचरगुरोरपि॥
 (गणेशपु०२।९८।३९-४१).

पूर्व मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाय । सर्वेश्वर ! इसके साथ आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें । ग्री

'अत्यन्त शुभ ! लोभशून्य अन्तःकरणसे तुमने वरकी याचना की है। देवदेव गुणेशने अपने व मपूरसे कहा—'मयूरेश्वर !'—मेरे नामके पूर्व तुम्हारा त्रिमुबनमें विख्यात होगा और तुम्हारे मनमें मेरे प्रति भक्ति भी रहेगी।

गुणेश मयूरपर आरूढ़ होकर अपने आश्रम पहुँ ऋषिपुत्रोंने माता पार्वतीको सूचित करनेके लिये एक र उच्चस्वरसे घोष किया----'मयूरेश ! मयूरेश !! मयूरेश !!!

सारा वृत्तान्त सुनकर माता पार्वती प्रमुदित हुई र ऋषिपुत्र मयूरेशका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर ग

#### जल-क्रीड़ा

मयूरेशका नवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ । अवतक उन्हें वेदादि शास्त्रोंका गहन अध्ययन कर लिया था । वे धनुं और विभिन्न प्रकारके श्रस्त्रास्त्र-संचालनमें दक्ष हो चुके थे जैसे-जैसे स्थाने होते जाते, वैसे ही सिन्धु-प्रेषित अर् चिन्तित होकर उन्हें मार डालनेका नित्य नवीन कुच स्वते जाते । उन्हें सफलता तो मिलती नहीं, उलटे जो दैत्य आता, गण्डकी-नगर लौट नहीं पाता था; यम-सव पहुँच जाता था। इस कारण दैत्यराज सिन्धु और अधि सशङ्क एवं सावधान रहने लगा।

एक दिनकी बात है—आम्र-काननके सरोवरनट मयूरेश मुनि-पुत्रोंके साथ कीड़ा कर रहे थे। वालक आम्र-इक्ष चढ़ते, कुछ फल खाते, कुछ खट्टे-अधपके फलोंको दूर फें देते एवं कुछ आम्र-फल मुँहमें दबाये डालियोंसे सरोवरमें क् जाते; तैरते और एक-दूसरेपर जल उछालते हुए विविष्मासके खेल खेलते।

उसी समय सिन्धु-प्रेषित एक प्रचण्ड दैत्य अश्वः रूपमें वहाँ पहुँच गया। उसके उपद्रवसे कुछ मुनि-पुः सरोवरमें कूद पड़े, कुछ पेड़ोंपर चढ़ गये; कुछ घायः होकर गिर पड़े और कुछ प्राण लेकर भागे।

ै यदि में त्वं प्रसन्तोऽसि यदि देयो बरो मम । तदा मन्नामपूर्वे ते नामाख्यातं भवेद् अपि॥ एतन्मे देहि सर्वेदा तव भर्तित हर्दो तथा। (गणेदापु०२।९८।४७-४८) मयूरेशने असुरका दुरुद्देश्य समझ लिया; अतः वे तत्काल उसपर मुष्टि-प्रहार कर बैठे । करारी चोट पड़नेसे छटपटाता हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोवरमें कूद पड़ा । मयूरेशने भी उसके पीछे सरोवरमें छलाँग लगायी । उन्होंने उस मदोन्मत्त अश्वको पानीमें डुवाकर मार डाला और फिर उसका मृत-शरीर सरोवरसे निकालकर बाहर बहुत दूर फेंक दिया ।

यह देखकर मुनि-पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे पुनः फल खाने और जल-कीड़ा करने लगे। एक बार सभी बालक एक साथ मिलकर गुणेशपर जल उछालने लगे, तब मयूरेशने सहस्र हाथोंसे उनपर जल उलीचना प्रारम्भ कर दिया। चिकत होकर एक वालकने पूछा—'अरे, यह मयूरेश तो पडभुज है न ?

'हाँ ! षड्भुज तो है ही ।'
'फिर यह सहस्रभुज कैसे हो गया !'
'सचमुच बड़े आश्चर्यकी बात है ।'

फिर बालकोंने देखा कि उनके चारों ओर अनेक मयूरेश खड़े होकर उनपर जल उलीच रहे हैं । वे सभी चिकत-विस्मित थे।

इस प्रकार परात्पर परब्रह्म मयूरेश परम पुण्यात्मा मुनि-पुत्रोंको कीड़ाका अद्भुत अलौकिक आनन्द प्रदान कर ही रहे थे कि वहाँ कुछ नाग-कन्याएँ आकर कीड़ा करने लगीं। उनकी दृष्टि जब मयूरेशपर पड़ी तो वे लजित हो गर्यो। उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिये। वे मयूरेशके अलौकिक सौन्दर्यपर मुग्ध हो गयी थीं।

सहचरियोंके परामर्श्यसे एक नागकन्याने मयूरेशके समीप जाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें विनयपूर्वक निवेदन किया— 'आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं ? हमलोग आपका दर्शन करके विह्नल हो गयी हैं; आप कृपया हमारा चित्त शान्त कीजिये।'

भौं शिवा-शिवका पुत्र हूँ । मयूरेश मेरा नाम है। मैं मुनि-पुत्रोंके साथ कीड़ार्थ यहाँ आ गया, इसी कारण आप लोगोंके दर्शन हो गये।

आप कृपापूर्वक एक क्षणके लिये ही सही, हमलोगोंके घरपर पधारकर विश्राम कर लें।

 अधिक विलम्य होनेके कारण माता पार्वती सचिन्त मनसे मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी; अतएव मैं अपने आश्रमको जाना चाहता हूँ । आपछोग अपने भवन पर्घारिये।

नाग-कन्याएँ साग्रह मयूरेशको अपने साथ छे गयीं। प्राणिपय मयूरेशको न देख मुनि-पुत्र अत्यन्त दुःखी हुए, पर कुछ ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि 'मयूरेश हमारे साथ हैं।' मार्गमें भगासुर-नामक असुरने मुनि-नालकोंके साथ छल किया, किंतु सर्वज्ञ मयूरेशने उनकी रक्षा कर ली, असुर मारा गया।

जिस प्रकार मुनि-पुत्रोंने मयूरेशको अपने साथ अनुभव किया, उसी प्रकार मुनि-बालकोंके घर पहुँचनेपर माता पार्वतीने भी समझा कि 'मयूरेश घर आ गया है।' जननोने उन्हें भोजन कराया और स्तन-पान कराकर सुला दिया।

### नागलोकपर विजय

लावण्यवती नाग-कन्याएँ प्रसन्नवदन मयूरेशको पाताल-लोकके अपने भव्य भवनमें ले गर्यो । वहाँ उन्होंने चिन्ना-कर्षक देवदेव मयूरेशको सुगन्धित तेल और उद्दर्तन लगाकर उच्ण जलसे स्नान कराया । उन्हें दिव्य बस्त्रालंकारोंसे विभूषित कर उनको चन्दन लगाया और धूप, दीप, नैवेद्य तथा ताम्बूलादिसे उनकी पूजा की । तदनन्तर उन्होंने मयूरेशको स्तुति करते हुए कहा—'ब्रह्मादि देवगण जिनके दर्शनके लिये नित्य आकाङ्क्षा रखते हैं, वे ही प्रभु हमारा अभीष्ट प्रदान करनेके हेतु यहाँ पधारे हैं । हम चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करनेके अनन्तर ही अपने आश्रमको जायँ ।

पार्वतीनन्दनने कहा—'वहाँ मेरी माता मेरे वियोगमें दुःखी होकर अन्न-जल भी नहीं ग्रहण करती होंगी। क्या पूछ सकता हूँ कि मैं यहाँ किनकी पुत्रियोंके दर्शन कर रहा हूँ ?

'जिनके यहाँ ब्रह्मादि देवगण आते रहते हैं और जिनके विषकी ज्वालांसे त्रिभुवन भस्म हो सकता है, हम उन्हीं नागराज वासुकिकी कत्याएँ हैं। इस प्रकार अपना परिचय देकर नाग-कन्याएँ मयूरेशको अपने पिताके समीप ले गयीं।

अतिशय शक्तिशाली वासुकि अनेक तेजस्वी नागोंके साथ देदीप्यमान रत्नसिंहासनपर आसीन ये । उनके मस्तकपर चतुर्दिक् किरणें विखेरता रत्नमुकुट और कण्ठमें रत्नहार सुशोभित थे। वासुकिको देखते ही देवदेव मयूरेश तत्काल क्दकर उनके फणपर चढ़ गये। उनके फणमें घनान्धकारिनवारक अद्भुत मणि थी। उनके मस्तकके हिल्नेसे नैलोक्य हिल उठा। मयूरेशने परम तेजस्वी वासुकिको दण्ड देकर उन्हें अपने कण्डमें धारण कर लिया। इस कारण उन परमप्रस् मयूरेशका नाम प्रख्यात हुआ—'सर्पभूषण!' सर्पभूषणने सोहलास गर्जन किया।

सर्पभूषणके स्मरण करते ही उनके वाहन मयूरने उपस्थित होकर चरणोंमें नमस्कार किया। गुणेश मयूरपर बैठे। भयानक युद्ध हुआ। मयूरने असंख्य नागोंको अपने विशाल पंखोंके प्रवल प्रहारसे मार डाला। कितने ही विषधर उसके उद्दर्भे पड़ गये; किंतु शेषके भयानकतम विषकी असहा ज्वाला वह मयूर नहीं सह सका; मूर्च्छित हो गया।

अपने वाहन मयूरके धरतीपर गिरते ही मयूरेश अस्यन्त कुपित हुए और कूदकर शेषके फनपर चढ़ गये । उन विराट् प्रभुका भार शेषके लिये असह्य हो उठा। वे रक्त वमन करने लगे। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग शिथिल हो गये। शेषकी सहायताके लिये अन्य नाग दौड़े, किंतु वे तो मयूरेशका हुंकार भी नहीं सह सके।

क्रीड़ा-रत बालक जैसे किटमें रस्सी लपेट लेता है, उसी प्रकार मयूरेशने शेषको अपनी किटमें लपेट लिया। चिकत-थिकत शेष मयूरेशकी स्तुति करने लगे। तब मयूरेशने शेषसे कहा—'सम्पाति, जटायु और श्येनको शीप्र मुक्त करके यहाँ ले आओ।

रोषने आज्ञा दे दी । नागलोग विनताके तीनों पुत्रोंको मुक्त करके वहाँ ले आये । उन तीनोंने मयूरेशके चरणोंमें प्रणाम किया । मयूरने अपने तीनों भाइयोंका आलिङ्गन कर उनका समाचार पूछा । तदनन्तर सम्पाति आदिने अपनी माताका हाल पूछा ।

भाता प्रसन्न हैं ।' यह सुनकर तीनों भाइयोंको संतोष हुआ ।

मयूरेश मयूरपर आरूढ़ होकर पृथ्वीपर लौटे । आश्रमकी ओर जाते समय वे बालकोंसे घिरे थे। उन वालकोंने छत्र, चामर और दण्ड आदि धारण क था। कोलाहल सुनकर मुनिगणोंने जाकर देखा—धा घिरे मयूरवाहन मयूरेश आ रहे हैं।

भिरा वालक तो घरपर है। चिकित होकर सर्भ परस्पर कहने लगे। फिर उन्होंने देखा, वे सभी मयूरेश ही हैं। एक नहीं, शत-शत मयूरेश।

'पाताल-विजयी मयूरेशकी जय !'—यह गगनमेर्द मुनियोंके मुँहसे स्वयं निकल गया ।

\* \* \*

# त्रिसंध्या-क्षेत्रसे विदा

मयूरेशके नौ वर्ष पूरे हुए । उन्होंने दसवें वर्षमें किया । इतनी अल्पायुमें ही उन्होंने अनेक वीराप्रणी व योद्धाओंका संहार तो किया ही, प्रख्यात नागलोकप विजय प्राप्त कर ली, इस समाचारसे सिन्धु उत्तरोत्तर अ चिन्तित होता जा रहा था और उसके वीर सैनिक मयू सम्मुख जानेमें भयभीत होने लगे थे ।

भगवान् शंकर और पार्वती अपने पुत्रका पौरुष असुरोंका उत्तरोत्तर क्षय देखकर मन-ही-मन प्रसन्न थे, दण्डकारण्यमें मयूरेशकी उपिखितिके कारण ऋषि असुरोंकी अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं। इस व महादेवने त्रिसंध्या-क्षेत्रसे अन्यत्र जानेका निश्चय कर लि

ऋषि-वृत्दः, ऋषि-पित्तयाँ और मयूरेशके मित्र वृ हुए । उन्होंने शिवसे प्रार्थना की, किंतु पार्वतीयर अनेक कारणोंसे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए।

जब शिव-पार्वती मयूरेश और अपने गणोंके व दण्डकारण्यसे विदा हुए, तब वड़ा ही कहण दृश्य उपि हुआ। शिव-पार्वती तथा मयूरेशके अनन्य भक्त ऋपि-। और बालक उनके साथ चले। वृहत् समुदायके चल उड़ी हुई धूलिसे अन्तरिक्ष भर गया।

### कमलासुरकी मुक्ति

शिय-पार्वती अपने गणादिके साथ जिस मार्गसे जा रहे उसी मार्गमें दैत्यराज सिन्धुका भेजा हुआ कमलासुर-ना। प्रसिद्ध असुर वारह अक्षीहिणी सशस्त्र वाहिनीके स् डट गया। उसकी सेनामें गज, अस्व, रथ और पैदल स प्रकारके सैनिक थे। असुरोंका महासैन्य देखकर शिवगणोंने मयूरेशको सूचना दी । उन गणोंको चिन्तित देखकर मयूरेशने कहा—'भगवान् शिवकी उपस्थितिमें चिन्ताका कोई कारण नहीं है।'

फिर उन्होंने जाकर अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन किया—'कमलासुर-नामक प्रख्यात वीर असुर महान् सैन्यके साथ सम्मुख उपस्थित है। यदि आप सानुग्रह आज्ञा प्रदान करें तो मैं उससे युद्धके लिये जाऊँ ?

शिवने प्रसन्न होकर कहा—'तुमने सुखद बात कही, पर तुम एकाकी वारह अक्षौहिणी सैनिकोंके साथ कैसे युद्ध करोगे ? अतः अपने साथ सात कोटि गणोंको भी ले जाओ और शीध ही शतुको मारकर विजय प्राप्त करो।

मयूरेशने अपने पितासे पुनः निवेदन किया—'आपकी कृपासे में त्रेलोक्यको भस्म कर सकता हूँ; इस क्षुद्र दैत्यकी कौन गिनती है ? मैं अभी उसपर विजय प्राप्त करके लौट आता हूँ।

मृत्युंजयने पुत्रका आलिङ्गन किया । उसे अपना त्रिग्र्ल देकर सिरपर हाथ फेरते हुए आशिष् दी । तदनन्तर उसे अपने गणोंके साथ समराङ्गणमें जानेकी आज्ञा प्रदान की । # वृषारूढ़ शिवा-शिव भी पुत्रका रण-कौशल देखने चले ।

मयूरेश अमुर-सैन्यके सम्मुख पहुँचे । उन्होंने कमलामुरकी विशाल वाहिनी देखकर अपने शरीरसे असंख्य सैनिक उत्पन्न किये।

'मयूरेशके पास तो थोड़े-से ही सैनिक थे, अभी तुरंत इतनी विशाल सेना कहाँसे आ गयी ११—यह सोचकर असुर चिकत हो गया।

उभय पक्षकी सेनाएँ एक-दूसरेपर टूट पड़ी । मयूर-

\* पारह सालका बालक गुणेश ! किंतु वह ऐसी विशाल सेनाके साथ युद्धके लिये जाता है और उसे इसके लिये मॉ-वाप अनुमति देते हैं। ये गातें सचमुच वोपप्रद—प्रेरणादायक ही है। परकी शिक्षा केसी होनी चाहिये, यह वात इस प्रसन्नसे अच्छी तरह समझमें आती है। वारह वर्षके पालकपर उसके पिताका इतना विश्वास ! जिस जातिके बच्चे इसने शुरु हो, वह कभी परतन्त्र नहीं रह सकती।

--पं॰ भीषाद दामोदर साधवटेकर

वाहन मयूरेशने महादैरयको अश्वारूढ़ देखकर अपनी दस भुजाओंमें दसों आयुघ लिये । भयंकर संग्राम हुआ। असंख्य असुर-सैनिक कालके गालमें चले गये और रक्तकी सरिता प्रवाहित हो गयी ।

हाथमें खड़ िलये अतिशय कुद्ध कमलासुर मथूरेशसे युद्ध कर रहा था। उसने मयूरेशको मारनेके लिये विविध प्रकारके अस्त्रोंका प्रयोग किया, किंतु उसके सभी शस्त्रास्त्र व्यर्थ हो गये। इसी बीच गुणेश-बाहन मयूरने अपने पक्ष एवं तीक्ष्ण चञ्च-पहारसे असुरके अश्वको मार डाला। उस असुरने आकाशमें जाकर कहा—'मेरा घोड़ा गिर गया, यह मैं अद्भुत दश्य देख रहा हूँ।'

फिर उसने मयूरेशसे कहा-- 'वालक ! त् मेरे साथ क्या युद्ध करेगा ! जाकर अपनी माताका स्तन-पान कर और बालकोंके साथ खेल । मेरे भयसे त्रिभुवन कॉपता है।

'त् पिशाचकी तरह क्या प्रलाप करता है ११ देवदेव मयूरेशने असुरको डॉंग्टते हुए कहा—'देवदिजविनिन्दकको कभी जय प्राप्त नहीं होती। मैं तो अपने रोषानलसे ही त्रिसुवनको भस्म कर एकता हूँ, किंतु तुम्हें यश प्रदान करनेके लिये ही इस युद्धमें प्रवृत्त हुआ हूँ।

यह सुनकर कुद्ध कमलासुर गरज उठा। पृथ्वी कॉॅंपने लगी। उसने अपने अस्त्रोंकी इतनी भयानक वर्षा की कि शिवगण व्याकुल हो गये। यह देखकर मयूरेशने जल-धारावत् तीक्ष्णतम शरोंकी वृष्टि प्रारम्भ कर दी।

असुर अपनी पूरी शक्तिसे उन शरोंका निवारण करने लगा; यह देखकर गुण-प्राहकोंमें श्रेष्ठ गुणेश संतुष्ट हुए। उन्होंने उसे अपने अनन्त विश्वरूपका दर्शन करा दिया। उसने दसों दिशाओंमें मयूरेशको देखा। अत्यन्त चिकत होकर उसने नेत्र बंद किये तो हृदेशमें भी उसे मयूरेशके ही दर्शन हुए।

तव प्रचण्ड शूर कमलासुर युद-भूमिसे भाग चला, किंतु

े ततस्तुतोप भगवान् मयूरेशो गुणाञ्चणोः ॥ दर्शयामास तस्मे स विद्यक्रपमनन्तकम् । दशदिश्च मयूरेशं ददशं कमलासुरः ॥ विशित्तरकाण नयने इति वं परिदृश्वान् । (गणेशपू० > । १०१ । २-४) देवताओंने उसकी शिखा पकड़ ली और उसे लाकर कहा— प्दैत्य ! त् अपने वचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर p

यह मुनकर उस महादेत्यने भयानक गर्जना की और वह विविध प्रकारके अस्त्रींद्वारा प्रहार करने लगा। उसने अनेक प्रकारकी मायाएँ रचीं, किंतु मायापितके सम्मुख उसकी एक न चली। स्यूरेशने अपने त्रिश्र्लसे प्रहार किया ही या कि कमलासुरका भस्तक कटकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा गिरा। मयूरेश इच्छा नदीके उत्तरी तटपर थे।

'मयूरवाहन मयूरेशकी जय । सम्पूर्ण असुर-सैन्यके विनाशसे प्रसन्न होकर देवताओं, मुनियों और शिवगणोंने बार-बार उच्चस्वरसे उद्घोष किया—'मयूरवाहन मयूरेशकी जय ! मयूरवाहन मयूरेश की जय !!'

फिर प्रमथ-गणोंसे आवृत उमा-महेश्वर और गोतमादि शृिष मयूरेशके समीप पहुँचे । विजयसे आह्नादित शिव पुत्रको गले लगाकर उसके सिरपर द्वाथ फेरने लगे । आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी और मुनिगण पार्वतीनन्दन मयूरवाहन मयूरेशकी स्तुति करने लगे ।

विश्वकर्माने वहाँ गणींसिहत पार्वती-महेश्वर और मुनियों-के रहनेके लिये अत्यन्त मुन्दर नगर और एक अत्यन्त अद्भुत मन्दिरका निर्माण कर दिया। पार्वतीसिहत भगवान शंकर वहाँ रहने लगे। मुनिगण तपस्यामें निरत हुए। ब्राह्मणोंका भजन-पूजन आरम्भ हुआ और मयूरेश बालकोंके साथ पूर्ववत् क्रीड़ा करने लगे।

महर्षियोंने उक्त पवित्र क्षेत्रका नाम रखा—'मयूरेश'।\*
बाल-चिनोद

मङ्गलमूर्ति भगवान् मयूरेशकी प्रत्येक लीला प्रेरक, सुखद एवं मनको सुग्ध कर देनेवाली थी । प्राकट्य-कालसे ही वे पुण्यात्माओं, तपिस्वयों एवं सदाशय व्यक्तियोंके हित-साधनमें संलग्न थे । असुर-विनाश उनका लक्ष्य था । वे ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, शिवगणों एवं मुनिपुत्रोंको भी अपनी अनिर्वचनीय शक्ति एवं महिमाके कभी-कभी दर्शन करा देते थे ।

मयूरेशका तेरहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ। वे बालकोंके साथ कीझ-रत थे। उसी समय मङ्गल-नामक दैत्य कजलगिरि-तुस्य वराहके रूपमें बुर्खोंको व्वस्त करता हुआ मुनि-पुत्रोंके सम्मुख आया । उसके नेत्र प्रज्वलित अभिकुण्डके समान लाल-लाल थे । उस कुपित एवं काल-तुल्य वराहको देखकर मुनि-पुत्र किंकतंब्यविमूढ् एवं स्वेद-सिक्त हो गये ।

दैत्य-सूद्रन उछले । उन्होंने असुरको सोचनेका अवसर दिये बिना ही उसके दोनों दाँत पकड़ लिये। वराह गुर्रा भी नहीं पाया था कि अत्यन्त चपलतासे सर्वशक्तिमयने उसके वफ्र-तुल्य दाँतोंको नीचे-ऊपर इतने जोरसे झटका दिया कि असुर पीड़ासे चिल्ला उठा । मयूरेशने उसके दाँतोंको नीचे-ऊपर झटका देते तथा पीछे दकेलते हुए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाला ।

'पार्वती-पुत्र ! घन्य हो ! घन्य हो !! उस विशाल वराहके संहारसे चिकत और प्रसन्न होकर मित्र-मण्डली मयुरेशकी प्रशंसा करने लगी ।

एक दिनकी बात हैं; कपूरगौरने देखा, छलायप चन्द्रमा नहीं था । 'सुघांशु क्या हुआ १' लीलामय शिव इघर-उघर देखने लगे । गणींने बताया—'प्रमो ! सुघांशको केकर मयूरेश कीड़ा करने चले गये हैं।

'तुमलोग इतने असावधान कैंसे रहते हो ११ रोषमयी मुद्रामें लीलामयने कहा—'जाओ ! सुघांशुको के आओ ।'

शिवगण दौड़े । मुनि-पुत्रोंके साथ कीड़ा-रत मयुरेशके समीप पहुँचकर उन्होंने कहा—'मयूरेश ! तुम भगवान् शिवके पास चलो , अन्यथा चन्द्रमा दे दो ।'

भी त्रिभुवनको उत्पन्न करनेवाली अमित महिमाशालिनी जननीका पुत्र हूँ । इस कारण तुम-जैसे गणोंकी तिनक भी चिन्ता नहीं करता । मयूरेशने गणोंको उत्तर दिया और दूसरे ही क्षण शिवगण उनके श्वास-वायुसे पत्तेकी तरह उड़ते हुए प्रम प्रभु शिवके समीप पहुँच गये।

उनकी दशा देखकर कुपित पार्वतीनाथने प्रमथादिकींको आज्ञा दी—'तुमलोग मयूरेशको पकड़ लाओ ।'

प्रमथादि गण मयूरेशको पकड़नेके लिये कीड़ा-रत वालकोंके समीप पहुँचें; किंतु विनायकने उन्हें मोहित कर दिया और खयं अदृश्य हो गये । प्रमणादि गण मयूरेशको घर-घर और वनोंमें हुँदुने लगे।

्हमलोग तुम्हें एकड़कर प्रभुके सम्मुख हे चहेंगे। मयूरेशके दर्शन हुए तो प्रमधादिकोंने कहा और उन्हें एकदनेके लिये दौदे। मयूरेश कभी प्रकट और कभी गुप्त हो जाते थे। प्रमथगण थककर चूर और खिन्न हो गये, तब कपामय मयूरेश उनके हाथ आ गये। प्रमथगण बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वॉधकर अपने खामीके समीप छे चले। कुछ दूर चलनेपर मयूरेश जडवत् बैठ गये। प्रमथगणोंने उन्हें उठानेका प्रयत्न किया, पर वे हिल भी न सके। तब उन्हें उठानेके लिये सबने मिलकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी, पर मयूरेश भूषर-तुह्य अडिंग हो गये थे; अपने स्थानसे टस-से-मस नहीं हो सके।

'प्रभो ! हम तो उन्हें लानेमें सफल नहीं हुए । हमारी शक्ति व्यर्थ हो गयी ।' प्रमथगणोंका संवाद पाकर नीलकण्ठने नन्दीको आज्ञा दी—'तुम जाओ और मयूरेशको शीघ ले आओ ।'

प्रभो ! आपकी आज्ञाते मैं सूर्य, चन्द्र और शेषको समाप्त कर सकता हूँ; मयूरेशकी क्या गणना है ? — नन्दीने स्वामीके चरणोंमें प्रणाम किया और मयूरेशको पकड़नेके लिये द्वतगतिसे चल पड़े।

नन्दी मुनि-पुत्रोंके साथ फ्रीड्रा करते मयूरेशके समीप पहुँचे । क्रोधसे उनके नेत्र लाल हो गये थे । उन्होंने कठोर शब्दोंमें कहा—'तुम स्वामीके पास चलो, नहीं तो मैं स्वयं तुम्हें पकड़कर ले चलूँगा । मुझे प्रमथादि गर्णों-जैसा न समझो।

नन्दीका अहं-भाव देखकर व्यक्ताव्यक्तस्यरूप मयूरेशने श्वास छोड़ा। उस श्वासचक्रसे नन्दी रक्तका वमन करते हुए पृथ्वीपर गिरकर मूर्चित हो गये। दो मुहूर्तके अनन्तर मूर्च्छा-भङ्ग होनेपर लजित नन्दी शिवके समीप पहुँचे तो अस्यन्त चिकत हुए। उन्होंने देखा, दिव्य वस्त्राभरण घारण किये देदीप्यमान मयूरेश अपने पिता शिवके अङ्कमें विराजमान हैं और चन्द्र देवाधिदेव महादेवके भालपर सुशोभित हैं।

भ्रभो ! सुघांशु तो आपके मस्तकपर विराजित हैं।

नन्दीके वचन मुन शोकग्रूल-निर्मूलन शिवने अपने भालपर चन्द्र देखकर कहा—'अरे हाँ, चन्द्रमा तो छ्लाटपर ही है। मैंने ब्यर्थ ही प्रमणादि गर्णोको कष्ट दिया।

प्रमथगणोने शिवसे प्रार्थना की---प्रभो ! ये मयूरराज आजमे इमारे म्वामी हो ।

गणराज | जय गणपति !! जय गणेश !!! जय मयुरवाहन मयुरेश !!!>

#### विवाहका निश्चय

मयूरेशकी तेरहर्वी वर्ष-गाँठपर गौतमादि ऋषिगण माता पार्वतीके समीप पहुँचे । पार्वतीने उनकी पूजा की । ऋषियोंके परामर्शके अनुसार इन्द्र-याग प्रारम्भ हुआ । उसी समय वहाँ कल और विकल-नामक दो असुर प्रचण्ड महिषके वेषमें पहुँच गये । वे दोनों विकट असुर मयूरेशके हाथीं मुक्त हुए ।

मयूरेशके द्वारा अपनी उपेक्षा देखकर देवेन्द्र कुपित हुए; पर उन चिदानन्दके सम्मुख उनका गर्व खर्व हुआ | उन्होंने देवदेव मयूरेशके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति की | वे निर्विकार मयूरेशके द्वारा क्षमा प्राप्तकर आश्वस्त हुए |

पार्वतीनन्दनने पंद्रहवें वर्षमें प्रवेश किया। एक दिन सिन्धुप्रेरित एक महादैश्य व्याव्रके रूपमें मयूरेशके सम्मुख पहुँचा। वह शिवनन्दनको मारकर खा जाना चाहता था, किंतु पराक्रमी मयूरेशके द्वारा स्वयं काल-कवलित हुआ।

सूर्यनन्दन यम सदसद्भूप मयूरेशपर कुद्ध हुए, पर उनका अहंकार नष्ट हुआ । उन्होंने निखिलस् ्ष्टिनायक गणपतिसे क्षमाकी याचना की।

इस प्रकार अत्यन्त बलवान्, विद्या-विनय-सम्पन्न, अद्भुत प्रतिभाशाली, अप्रतिम शूर मयूरेशकी ख्याति सर्वत्र फैल गयी । इस कारण एक दिन माता पार्वतीने अपने प्राणवल्लभ शिवसे प्रार्थना की—'प्रभो ! मयूरेश पंद्रह वर्षका हो गया। यह अत्यन्त सुन्दर, सुशील, बुद्धि-वैभव-सम्पन्न, शूरवीर एवं सर्वसद्गुण-सम्पन्न है। अतएव अव इसका विवाह कर देना चाहिये।

'तुमने वड़ी सुन्दर बात कही। मैं भी इसके परिणयके पक्षमें हूँ। इतना कहकर श्रीसदाशिय सोचने लगे— 'मयूरेशके अनुक्ल कन्या कहाँ प्राप्त होगी?

उसी समय वहाँ ब्रक्षपुत्र देवर्षि नारद पहुँचे। माता पावतीने उनका स्वागत-सस्कार कर उन्हें श्रेष्ट आसन प्रदान किया।

भगवान् शंकरने नारदर्जीये कहा- 'मुनिवर ! आप यहुत दिनोंके बाद यहाँ पचारे; मुझे भड़ी प्रमन्नता हुई। आप कृपापूर्वक परम मेधावी रूप-गुण-सम्पन्न मयूरेशके योग्य कोई कन्या यतलाइये । इसकी माता पुत्र-विवाहके लिये आतुर हैं।

'फन्या—एक नहीं दो हैं। अस्यन्त प्रसन्नताके साथ नारदजीने उत्तर दिया—'ब्रह्मदेव आपके पुत्रका यश सुनकर पुलिकत हैं। सिद्धि और बुद्धिनामक उनकी दो कन्याएँ हैं। दोनों कन्याएँ सौन्दर्य, शील, गुण, कर्म आदि प्रत्येक दृष्टिसे अनुक्ल एवं मङ्गलमयी हैं। स्वयं पद्मयोनिने मयूरेशके विवाहके लिये मुझे आपकी सेवामें प्रेषित किया है। आपलोग कृपापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार कर लें।

महर्षि नारदके ये वन्त्रन सुनकर भगवान् शंकर और जगजननी पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुई । देवता, ऋषिगण, शिवगण और मुनि-पुत्र—सभी आनन्दित हुए। मङ्गल-यात्रा प्रारम्भ हुई।

भगवान् शंकर माता पार्वतीके साथ नन्दीपर बैठे थे। इन्द्रादि देवगण और ऋषिगण प्रसन्नतापूर्वक चल रहे थे। मयुरेश अपने वाहन मयूरपर बैठे थे। महर्षि नारद आकाशमार्गसे और शिवगण अपने शस्त्रास्त्रसहित यात्रा करते हुए हर्षोत्फुल्ल थे। मङ्गल-वाद्य बज रहे थे। आकाश धूलिकणोंसे आच्छादित हो रहा था। विशाल समृह आनन्दमन्न था।

### मयूरेशकी प्रतिशा

भुजागेन्द्रहार शिव वृहत्तम समुदायके साथ गण्डकी-नगर जानेवाले मार्गसे जा रहे थे । उन्हें वीचमें ही सात कोटि प्रचण्ड असुर-योद्धाओंका शिविर मिला। वे सभी युद्धप्रिय असुर अत्यन्त उद्दण्ड थे । शिवका विशाल जन-समुदाय देखकर असुर-सेनापतिने मार्ग अवस्द्ध कर दिया।

उद्धत सेनापितने कहा—'तुमलोग कौन हो, कहाँसे आ रहे हो और कहाँ जाओगे ? तुम दैत्यराज सिन्धुकी आज्ञा प्राप्त किये विना यहाँसे आगे नहीं बढ़ सकते।

मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया—'मैं साधुपुरुषोंका संरक्षक एवं दैत्यों और असुरोंका संहार करनेवाला पूर्ण स्वतन्त्र हूँ। अतएव तुम मुझे जाने दो; अन्यथा यहीं ससैन्य मारे जाओं।

गणराजके अत्यन्त कर्णकट्ट वचन सुनते ही असुर कोचसे उन्मच हो गया । उसके नेत्रीसे स्वाळा निकळने लगी | बोला—'तुम्हीं लोग मेरे आहार हो | भौर उसने तत्क्षण असुरोंको आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दी |

मयूरराज भी कुपित हुए । उन्होंने मुनि-पुत्रॉको दर्भास्त्र-प्रयोगकी आज्ञा देदी।

मुनि-पुत्रोंने हाथमें जल लेकर संकल्प किया । मन्त्र-पाठके अनन्तर जल लोड़ते ही दर्भके अत्यन्त लोटे-लोटे दुकड़े असुर-सैन्यमें फैल गये और असुर-सेनाकी नासिका, कान, ऑल और श्वासके साथ उसके लघुतम लण्ड हृदयमें प्रविष्ट होने लगे।

वीर असुर-सैनिक छॉकने छो; उनके नेत्रींसे औंसू बहने छो। कानमें दर्भके छोटे-छोटे टुकड़े प्रविष्ट होनेसे वे बहरे हो गये। उनका स्वास अवहद्ध हो गया। कुछ ही क्षणोंमें असुरोंकी विशाल वाहिनी कुछ ही निरशस्त्र ब्राह्मण-बालकोंद्वारा समाप्त हो गयी।

ज्ञाक्षण-वदुकोंने गणेशसे कहा—'गुणेश्वर ! तुम्हारी कृपासे हमने सम्पूर्ण असुरोंका संहार कर दिया । अव तुम जो आशा दो, इमलोग वही करें ।

उक्त खानपर उपिंद्यत ऋषि-वृन्द बालकोंके दर्भावरें महान् असुर-सैन्यका विनाश देखकर अत्यन्त चिकत हुए । पार्वतीने अपने पुत्रको गोदमें उठा लिया । भगवान् शंकरने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—'बेटा गुणेश ! आज मैंने तेरा पराक्रम देख लिया । तुम्हारी शक्ति देवगण नहीं जानते और फिर त् क्या-क्या करेगा, यह भी विदित नहीं।

विजयी मयूरेश आगे चले । उनके पीछे मुनि-पुत्र
थे। उनके बाद वृषमारूढ़ उमा-महेश्वर, देवता, ऋणि
और शिवगण आदि प्रसन्न होकर चलने लगे । शिवके
साथ यह बृहत् समुदाय सिन्धुकी राजधानी गण्डकी-नगरमे
एक योजन दर था, तभी मयूरेश अपने वादनसे उत्तर गये।

वहाँ मयूरेशने एक अतिशय सुन्दर बहुमूल्य विस्तीर्ण विद्यासन स्थापित किया । उसपर पार्वतीः शिव और ऋषियोंको वैठाया । उस समय वाद्य यजने छगे ।

पड़के इस अम्ब्रका प्रयोग उन्मत्त सम्राट् दण्डोइको लिये
 भगवान् नरने व्हिमा बा।

<sup>(</sup> १ दरवाग'-। भीविष्यु अद्दु', १४ २०२)

मयूरेशने सबके सम्मुख कहा—''मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं महादैत्य सिन्धुके कारागारसे देवताओंको मुक्त किये विना अपना विवाह नहीं कल्गा। अतएव आपलोग किसी बुद्धिमान् पुरुषको बलवान् दैत्यराजके पास भेजकर अनुरोध करें कि 'वह देवताओंको कारागारसे मुक्त कर दे।' उसके अस्वीकार करनेपर मैं उसे पराजित कर देवताओंको उसके बन्धनसे छुड़ाऊँगा और तभी मेरा विवाह हो सकेगा।''

गुणेश्वरके वचन सुन ब्रह्मदेवने कहा—'मयूरेश! तुम्हारी प्रतिभा बृहस्पति-तुल्य है । यद्यपि त् बालक है, पर त्ने अत्यन्त उचित बात कही है । देवताओंकी ओरसे वार्ता करनेके लिये नीति-निपुण पुष्पदन्तको भेजना चाहिये। पुष्पदन्त चतुर वक्ता एवं बलवान् हैं; उन्होंने महिम्नःस्तोत्रके हारा महेश्वरको संतुष्ट कर लिया है।

ब्रह्मदेवका प्रस्ताव श्रवण कर पुष्पदन्तने गणेशसे निवेदन किया—'मगूरेश! आपकी महिमा मन और वाणीसे परे हैं। मायामोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते। नित्यज्ञानस्वरूप मयूरेश! आपने भू-भार-हरण करनेके लिये शिवके घरमें अवतार लिया है। आप सर्वश्च और सर्वान्तर्यामी हैं। इस कार्यके लिये कृपया मुझे न भेजकर, किसी दूसरेको भेज दें। अत्यन्त उद्धत और पराक्रमी सिन्धुके सम्मुख होते ही मैं कृद्ध हो जाऊँगा; नीति और मर्यादाकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा। मैं उससे समरभूमिमें ही मिलूँगा।

माता पार्वतीने कहा—'पुष्पदन्त! तुमने अत्यन्त प्राचीन नीतिकी बात कही है। क्योंकि शत्रु कोषी, बलवान् और सामके योग्य नहीं है। पर घडाननको भेज्य जाय तो वह हसे पकड़ लेगा, वीरभद्रको भेजा जाय तो यह तुरंत कुद हो जायगा, शृङ्गी तो वहाँ जानेपर युद्ध कर बैठेगा और प्रमथको भेजा जाय तो पता नहीं, वह क्या कर डाले! भ्तराज भी इसके उपयुक्त नहीं और रक्तलोचन तो छी-सीन्दर्यमें ही भूल जायगा।

इस प्रकार माताके द्वारा सबका निपेष करनेपर भय्रेशने कहा—पनन्दी अवश्य ही अत्यन्त घीर, वीर, गम्भीर, बुद्धिमान्, धूर्त और दूसरेका आशय समझनेवाले हैं; इसल्यि इन्हें भेजा जाय।

भगनान् शंकरने कहा-- भयूरेश ! तुमने उत्तम निर्णय किया । नन्दीको विविष रत्न और वस्त्र दो। मयूरेशने नन्दीको वस्त्राभूषण देकर कहा—'आप नीतिका अनुसरण करें, जिससे यंदी देवता मुक्ति कर छें।

नन्दीने मयूरेश एवं गीरी-शंकरके चरणोंमें प्रणाम । तथा फिर गणोंके साथ समस्त देवताओंकी वन्दना कर स अनुसार कहा—'प्रमो! आप जिसपर अनुग्रह करते वही श्रेष्ठ हो जाता है। अतएव में श्रेष्ठ नीतिका पालन आपका प्रयोजन सिद्ध करूँगा। आपके प्रसादसे निश्चय में सम्पूर्ण पृथ्वी, शेष और सूर्यको पकद्दकर आपके स ला सकता हूँ।

इस प्रकार कहकर नन्दी गणेश, शिव एवं जगज पार्वतीका स्मरण करते हुए वायुवेगसे चले । वे उ प्रतिश्चा-पूर्तिके लिये अपने आराध्य शिवा-शिवसे मन् मन प्रार्थना करते जा रहे थे।

# महादैत्य सिन्धुसे वार्ता

नन्दी छीघे सिन्धुकी राजसभाके द्वारपर पहुँ द्वारपालने सिन्धुको इसकी सूचना दी । नन्दी असुररा सभामें पहुँचे । वह सभा विशाल और अतिशय सुन्दर उस समय अङ्गरक्षकींसे घिरा रत्नसिंहासनासीन ( वाराङ्गनाके नृत्यका आनन्द ले रहा था। मधुर वाद्य रहे थे।

नन्दी असुरोंको ऐसे प्रतीत हुए, जैसे राजसभामें सा सूर्य देवका आगमन हुआ हो । कुछ असुर नन्दीकी र काया और उनकी महती शक्तिका अनुमान कर भय हुए एवं कुछ उरसे काँपने छगे । संकेतानुसार असमपर बैठे। सभा सर्वथा नीरव हो गयी। असुर काष्ट-पुत्तिका बन गये थे।

देनगुरु वृहस्पतिकी भौति परम बुद्धिमान् नः सिन्धु-दैत्यसे कहा—'असुरराज ! आजतक मैं कितनं राजसभाओंमें गया, किंतु तुम्हारे-जैसा मृद् अन्यत्र देखा। तुमलोग अत्यन्त बलवान् और सुन्दर हो, भेड़िये-जैसे बुद्धिहीन हो। \* अपनी सभामें आये सम्मां बलवान् और बुद्धिमान् पुरुषका खागत करना नीति किंतु उसे तुम्हारे यहाँ न देखकर मैं अत्यन्त चिकत

सुन्दराः कामसङ्ग्रा पुढ्या होनाः वृका स्व।
 (गणेश्चपु०२।१११।

तुम्हारे अमात्य, सभासद् और समस्त नागरिक भी महामूर्ख हैं; क्योंकि यह धर्म केवल राजाका नहीं, अमात्यादिका भी है।

गुणेशके शान्तिदूत नन्दीके वचन मुन सिन्धुने कहा— 'गुणाकर ! तुम्हारी बुद्धि ब्रह्माके समान है । तुम्हारा तेज अग्नि-तुल्य प्रतीत हो रहा है। तृषवर ! तुम कौन हो, कहाँसे आये हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है १

नन्दीने उत्तर दिया—"में ब्रह्माण्डाधिपति भगवान् श्रूल्पाणिका वाहन हूँ। मेरा नाम नन्दी है। उन भगवान् शिवके घरमें दुर्षोका संहार कर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये गुणेश अवतरित हुए हैं। वे अवतक सहसों वीराग्रणी असुरोंका वध कर चुके हैं। उनकी महिमाका गान करनेमें शेष भी समर्थ नहीं। तुम उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर लो; अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। उन मयूरेशने कहा है कि—'तुम बंदी देवताओंको सुक्तकर सानन्द जीवन-निर्वाह करो। अन्यथा मैं सुद्धके लिये विवश हूँ।"

नन्दिके वचन सुनकर सिन्धु अत्यन्त कृद्ध हो उठा। उसके नेत्र लाल हो गये और वह अग्नि-तुल्य जलन पैदा करने-वाली वाणी कहने लगा—'शुत्रम-पुत्र! तेरी वृहस्पति-तुल्य सुद्धिमानी व्यर्थ होगी। तू मेरे पौरुषको नहीं जानता। मैंने जिन देवताओंको अपने वाहुबल्से बंदी बनाया है, वे युद्धमें मुझे पराजित करनेपर ही मुक्त हो सकेंगे। तृणपर जीवन-निर्वाह करनेवाले शिव मेरे भयसे मारे-मारे फिर रहे हैं और तू उसके दुधमुँहे बालकका मुझे भय दिखाता है। मला, श्रुगाल सिंहके सम्मुख क्या कर सकता है ? तू शान्ति-दूत होकर आया है, अन्यथा तेरे दुर्वचनसे यहाँ तेरे प्राण चले जाते। अरे वृप! मेरे कुपित होनेपर उन्हें त्रिभुवनमें भी शरण नहीं मिलेगी।

सिन्धुके विषद्ग्ध वाक्शरसे क्षुव्ध होकर नन्दीने कहा—त्असुराधम ! तेरी बुद्धि विषरीत हो गयी है । इसी कारण तू संनिपातप्रस्तकी भाँति प्रलाप कर रहा हे । नीतिके उपदेश खर्लोंको प्रभावित नहीं करते । तू शिव और उनके सर्वशक्तिसम्पन्न महान् पुत्र मयूरेशको निन्दा करता है। इसने प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु तेरे सिरपर नाच रही है। यहाँ में ही तुझे मृत्यु-मुखर्मे दकेल देता, किंतु मेरे धान्तिप्रिय खामीकी आज्ञा नहीं है।

इस प्रकार कहते हुए नन्दीने हुंकार किया । फल-स्वरूप कितने ही भयभीत असुर पृथ्वीपर गिर पड़े नन्दीने हर्षपूर्वक गर्जना की और तुरंत अपने खामी शिवके पास चले आये ।

उन्होंने पार्वती-शिव तथा अन्य देवर्षियोंके एम्पुख मयूरेशसे कहा—'स्वामिन् ! मैंने सम्राट् सिन्धुकी भत्सेना करते हुए उसे समझायाः पर उस मूढ़मति असुरपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अब उसपर आक्रमण करना ही श्रेयस्कर है ।

नन्दीके वचनसे प्रसन्न होकर मयूरेशने प्रमथगणों और सभासदोंको आक्रमणकी आज्ञा देते हुए कहा—'हमें युद्ध प्रिय नहीं। हम श्रान्तिकामी हैं, पर युद्धके विना सन्त्वगुणी निरीह देवताओंकी मुक्ति सम्भव नहीं, इस कारण हमें असुरोंका प्राण-हरण करना ही होगा। यह हमार परम पवित्र धर्मयुद्ध है। यह रणका अवसर हमें वड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ है और असुरोंकी पराजय होकर ही रहेगी। सुनिश्चित विजय-श्रीकी प्राप्तिके लिये हमें तुरंत प्रवल आक्रमण करना चाहिये। यों कहकर मयुरेशने सिंह-गर्जना की।

'मयूरेशकी जय । प्रमथादि गर्णोके सामृहिक उद्घोषि आकाश गूँज उठा ।

#### युद्धारमभ

शस्त्रसञ्ज प्रमथादिगण प्रस्तुत थे। मयूरेशने अपने कर-कमलोंमें चारों आयुध धारणकर मयूरपर बैठते ही गर्जना की। मयूरेश-वाहिनी चली। त्रिशूल लिये वृषमारूढ़ शिव भी उनके साथ थे।

नन्दीने मयूरेशरे निवेदन किया—'स्वामिन् ! आपकी वाहिनीके साथ गणनायक वीरभद्र और मैं ही शबुओंका सर्वनाश करनेमें समर्थ हूँ । आप पहले अपने सेवकोंका पराक्रम देखिये, फिर हमसे बचे-खुचे असुरोंका संहार कर लीजियेगा।

अत्यन्त प्रसन्न होकर परम पराक्रमी मयूरेशने कहा— 'अच्छी वात है । तुम सिंधु-दैत्यके सम्मुख अपना शौर-प्रदर्शन करो । वीर्यवान् भ्तराज, पुष्पदन्त और एक करोड़ गणोंके साथ पहले तुम्हीं जाकर युद्ध करो।

·जय मयूरेंदा ! नन्दीने गर्जना की I

सिन्धुके दस करोड़ अमुर-मैनिक गण्डकी-नगरस बाहर निकले । वे अत्यन्त बीर, चीर, पराक्रमी, युद्धमें दक्ष एवं विविच श्रद्धाओं से गढ़ थे। असुरोंकी सेना सम्मुख आयी और प्रमथादि गर्णोंके साथ नन्दीने उनपर आक्रमण कर दिया। मयानक युद्ध हुआ। विविध प्रकारके शस्त्रास्त्रींकी वर्षा हुई। असुरोंके शवसे घरती पटने लगी। अन्ततः राक्षसोंकी विशाल सेना समात हो गयी।

कुछ बचे सैनिक भागकर सिन्धुके समीप गये और बोले—'असुरराज ! मयूरेशकी सेनाने इमारे सुद्रध दश करोड़ वीर-सैनिकोंको काट डाला । उन्होंने नगरकी सीमापर, काननीं, प्रमुख मार्गो एवं महत्त्वके सभी खलोंपर अधिकार कर लिया है । आप शीवता करें, अन्यथा सम्पूर्ण नगर घ्वस हो जायगा )

'अरे ! मेरी अजय वाहिनी तुच्छ गणीं पराजित कैंमें हो गयी ? पतंगोंके आक्रमण क्या मन्दरगिरि समाप्त हो जायगा ? सिन्धु ज्यम हो गया । उसकी यह दशा देखकर उसके शेष वीर सैनिकोंने कहा—'राजन् ! आप निश्चिन्त रहें । हमें आशा दें । हम मय्रेश-वाहिनीको मिन्खयोंकी तरह मसल देते हैं ।

ंमेरे बीर सैनिको ! वुम तुरंत जाओ और शत्रुको युद्धमें पराजित कर दो । मिखुकी आज्ञा प्राप्तकर उसके बीर सैनिक गर्जन करने लगे । विशाल राक्षसी सेना घरतीको कँपाती गण्डकी-नगरसे बाहर निकली । स्वयं सिन्धुने शक्ष घारण किया और अश्वपर आरुद्ध हो युद्धभूमिमें जा डटा ।

असुरोंने भयानक आक्रमण किया, किंतु नन्दी, भूतराज और पुष्पदन्तकी सेना पराक्रममें कम नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ, पर शिव-वाहिनीके पैर उखड़ते देख भूतराज और पुष्पदन्त मयूरेशके समीप पहुँचे। युद्धमें अपनी सेनाके शिथिल होनेका समाचार पाकर स्वयं मयूरेश अपने शस्त्र धारणकर मयूरपर आरूढ़ हुए। वे तीवगतिसे युद्धभूमिमें पहुँचे। वृपभारूढ़ शिव भी समरके लिये जा डटे।

नन्दीने मयूरेशके चरणोंमें प्रणामकर भीषण गर्जना की । इस भयानक युद्धमें नन्दीके प्रहारते सिन्धुका अश्व मारा गया और उसका दीप्तिमान ब्वज ह्टा । असुरने दूसरे अश्वपर वैठकर नवीन छत्र धारण किया, तब नन्दीने उसे कहा—असुरराज ! तुम्हारा पराक्रम कहाँ गया !!

्यमु सैन्यका विनाश किये विना इम आपको मुँह नहीं दिलायों। आप तानक भी चित्ता न करें। —सिन्धुके अन्यतम प्रीतिभाजन वीर अमात्य कौत्तुभ और मैत्र दो असुरोंने उसे संतोप दिया और वे तुरंत युद्ध-भूमिमें चले गये।

मयूरेशकी सेना इन योद्धाओंका आक्रमण न सह सकी। रात्रि आरम्भ हो गयी और दैत्य विजयी हुए। हर्षमें भरे कुछ दैत्य गर्जन करते और सिन्धु दैत्यकी जय मनाते नगरमें प्रविष्ट हुए।

वीरभद्र और षडानन मय्रेशके समीप पहुँचे तो उन्होंने अपने कुछ और गणोंके साथ उन्हें तुरंत पुनः आक्रमण करनेकी आज्ञा दी।

विजयोग्मत्त असुरोंपर षडानन और वीरभद्र शिव-गणोंके साथ दूट पड़े । इस सुद्धमें मडानन मूच्छित हो गये, पर मैंज और कौस्तुभ मारे गये। अवशिष्ट असुर माग गये। विजय मयूरेशकी सेनाके हाथ लगी। हर्षोन्मत्त गणोंने गगनमेदी गर्जन किया—'जय मयूरेश ! जय गणेश !! जय विनायक !!!!

> " असुर-सैन्यकी पराजय

अपने सैनिकोंकी पराजयके संवादसे असुरराज सिन्धु अत्यन्त चिकत, विस्मित और खिन्न हुआ । उसने असुर-सैनिकोंसे कहा—'वीरो ! त्रैलोक्यको पराजित करनेवाले असुरोंको पराजयका मुँह देखना पड़े, यह कितने आश्चर्यकी वात है ? निश्चय ही तुमलोग परम पराक्रमी और रणाङ्गणमें शतुके मस्तकोंको कन्दुककी तरह उल्लालनेवाले हो । अव चक्रपाणि-पुत्र में शतुसे युद्ध कल्गा । तुमलोग शतुओंका सर्वनाश करनेके लिये प्रस्तुत हो जाओ ।

सेनाको आज्ञा देकर सिन्धु-दैत्यने शासास्त्र बारण किये और वह अश्वपर आरूढ़ हो गया। उसके साथ अमर्वमय गम्बासुर, मदनकान्त, वीर, ध्वज, महाकाय, शार्दूल और धूर्व—ये सात महारथी अपने-अपने सैनिकोंके साथ चले। उन सातों असुरोंने समर-भूमिमें पृथक्-पृथक् व्यूहकी रचना की।

उत्तर युद्ध करनेके लिये सर्वप्रथम मयूरास्ट गणपति चर्छे। तदनन्तर महावलवान् नन्दी और पुष्पदन्त बदे। भृतराज और विकट दस लाख योद्धार्जीके साथ थे। युद्धमं जयकी कामना करनेवाले चपलके मैनिक अर्थलक्ष थे। वीरभट और घटानन अमंस्य मैनिकोंक माय वहीं पहुँचे। हम साती सेनानायकोने पृथक्-पृथक् अपनी अद्भुत सात व्यूइ-रचना की।

भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनों ओरके पराक्रमी सैनिक शत्रुको परास्त करनेके लिये विविध प्रकारको शस्त्राखोंकी वर्षा करते थे, किंतु मथूरेशकी वाहिनी प्रवलतर होती जा रही थी। उस दिन युद्धमें सिन्धुके परम पराक्रमी गन्धासुर, मदनकान्त, वीर, ध्वज, महाकाय, शार्दूल और धूर्त—ये सातों सेनानायक परलोक सिधारे। असुरोंको आशातीत दुःखद पराजय प्राप्त हुई।

मयूरेशकी सेनामं विजय-दुन्दुभि वज उठी ।

'जय मयूरेश! शिवगणोंने उच्च स्वरसे हर्ष व्यक्त किया'मयूरेशकी सदा जय!!

### सिन्धु-पराजय

अपनी पराजयका संवाद पाकर सिन्धु अत्यन्त खिन्न हुआ । उसका मुख मिलन हो गया । दुःखसे विकल होकर वह सोचने लगा— 'यह सर्वथा विपरीत कैसे हो रहा है ? देवताओं का दलन करने वाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे मार डाले गये ! जिनके सम्मुख देवता मच्छरकी तरह भागते थे, उन्हें शिवके नगण्य बालकने यमपुरी कैसे भेज दिया !'

इस प्रकार सोचते हुए सिन्धु घनुष-वाण तथा अन्य अक्ष लेकर अश्वारूढ़ हुआ और अत्यन्त कृपित होकर मयूरेशकी सेनाके सम्मुख पहुँचा। उस समय सिन्धु साक्षात् काल प्रतीत हो रहा था। उसने तीक्ष्णतम शरोंकी इतनी वर्षा की कि देवता तथा शिवगण त्राहि-त्राहि करने लगे। कुछ ही देरमें उस महादेत्यने मयूरेशके अधिकांश सैनिकॉका नाश कर दिया। उसकी शक्ष-वर्षासे वे कहीं माग भी नहीं सकते थे। अवशिष्ट मयूरेश-वाहिनी अतिशय व्याकुल हो गयी।

क्रोघोत्मत्त असुर सिन्धु अश्वसे उत्तरकर पैदल युद्ध करने लगा। उसने वीरवर वीरभद्रका पैर पकड़ लिया और उन्हें युमाकर इतने जोरसे पृथ्वीपर पटका कि वे फिर उठ न सके। फिर उसने नन्दीके मस्तकपर इतना तीव प्रहार किया कि उनका मस्तक फट गया, रक्तकी धारा फूट पड़ी।

यम-तुल्य सिन्धुने भूतराजकी कमर तोड़ दी और पुष्प-दन्तका पेट चीर दिया। हिरण्यगर्भकी शिला पकद उन्हें गृप्तीपर पटका। वाणके प्रहारसे स्यामळका शिरहिट्टें किया और वीर चपलकी ठोडी तोड़ दी। रक्तले पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया। सुमुख उसके हाथ दूर भागे। तलवारके प्रहारसे भृजीका उदर विदीण इस प्रकार पराक्रमी सिन्धुके प्रहारसे देवताओं इतिष्पाण दारीरोंसे धरती पट गयी। हिर्षत महादे गर्जन किया। विरूपाक्ष आदि सभी पलायित मुनियोंके साथ केवल मसूरेदा ही युद्ध-रत थे।

मयूरेश विकराल असुर सिन्धुके सामने पड़े पिपासु सिन्धुको देखकर सिंहके सम्मुख गज-शावः भयभीत हो गये।

मयूरेशको देखकर क्रोधोन्मत्त सिन्धुने कहा पुत्र ! मैंने तेरे पौरुषकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। वि श्रुगालकी तरह काँप रहा है। तू तो मातृ-स्तनोंका यहाङ्गणमें क्रीड़ा करनेवाला है। अरे मूर्ख ! मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कोमल शरीरपर अपने तीह प्रहार कैसे कहूँ १०

मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया—'पामर ! तू प्र करता है ! मैं तो तेरा क्षणार्द्धमें ही वध कर डालूँ सूर्यपदत्त वरके प्रभावसे भयानक पाप किया है; मृत्यु समीप आ गयी है ! मैं तेरा वध करके देव मुक्त कलूँगा । अन्तकाल समीप आनेपर सारे पुरुषार्थ जाते हैं । तू मेरे द्वारा मरकर दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करेर

सिन्धुने कुपित होकर कहा—'मूर्ख ! जबतक कोमल शरीर छिन-भिन्न नहीं कर देता, तबतक त् कर ले। जो जिसका भक्त होगा, वह उसके लोक व त् व्यर्थ आत्म-प्रशंसा क्यों करता है !

इतना कहकर सिन्धुने श्रृतुजयी जिस शरका कभी नहीं किया था, उसे उसने सूर्य-देवका स्मरण कर अपने पर रखा। उसने प्रत्यञ्चा कानतक खींची और उसे मध् छोड़ दिया। किंतु मयूरेशने उक्त धनुप और वाणके व अपने वज्र-तुल्य परशुसे प्रहार किया। असुरका दुर्लभत आकाशमें ही सैकड़ों दुकड़े होकर विखर गया और हायके भी सेकड़ों दुकड़े हो गये। धनुप पृथ्वीपर गिर प

कुद दैत्यने मयूरेशपर चक्रछे प्रहार किया, किंतु गणे तुरंत उसपर शूछ केंका । भयानक शन्दके धाय वह चक्र गया और शूछ छिन्छुके मस्तकपर गिरा । उसके भुकुट कुण्डलसहित दोनों कान लिये वह शूल मयूरेशके पास लौट आया ।

छित्रकर्ण सिन्धुने अत्यन्त व्याकुल होकर कहा—'तुमने अपना पौरुष प्रदर्शित कर लिया, अब मैं तुम्हारी नाक काटता हूँ। इतना कहकर वह पराक्रमी असुर खड़ लेकर गुणेशकी ओर दौड़ा।

किंतु वह चिकत हो गया । उसके चारों ओर विभिन्न रूपोंमें सायुध मयूरेश दीखने लगे । वह जिधर दृष्टि डालता, उधर ही चार आयुधोंसे विभूषित मयूरेश । लिजत महादैत्यने अपने नगरमें जानेका विचार किया, किंतु उधर भी सायुध मयूरेशको खड़े देखा । आकुलतासे उसने नेत्र बंद कर लिये, पर हृदेशमें भी वही मयूरेश ! असुरने नेत्र खोले तो सम्मुख चार आयुध धारण किये मयूरवाहन मयूरेश ।

पराजयसे दुःखी, चिकत और लिज्जित सिन्धु अपने भवनको लौटा और चुपचाप मुँह ढककर सो गया।

मयूरेशने अपने मङ्गलमय विग्रहके अमृतमय वायुसे नन्दी, पुष्पदन्त, भूतराज, निकट, चपल और वीरभद्रादिको जीवित और स्वस्थ कर दिया । निद्रासे जगे व्यक्तिकी तरह सैनिकोंने मयूरेशसे निवेदन किया—'स्वामिन्! कहाँ युद्ध करना है १ किंतु सिन्धुकी पराजयके संवादसे वे सभी हर्ष-मग्न हो गये । मृत असुरादि परम प्रभुके मङ्गलमय धाम पहुँच गये थे ।

### पत्नी-परामर्श

अत्यन्त दुःखी, उदास, म्लान वदन, निस्तेज, निष्पल और चिनित सिन्धु मुँह ढके पड़ा था। उसी समय उसकी वस्त्रालंकारभूषिता अनुपम लावण्यवती पत्नी दुर्गा उसके समीप गयी। उसने कहा—'स्वामिन्! आप चिन्तित और उदास कैसे पड़े हैं? प्रत्येक प्राणी ईश्वरके अधीन है; अतएव जो होना है, वह तो होगा ही, किंतु आप अपनी चिन्ताका कारण स्पष्ट करें तो मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ युक्ति बताऊँ।'

दुर्गाकी मधुर बाणी सुनते ही गण्डकी-नरेश उठ बैठा और उससे कहने लगा—प्रिये ! अत्यन्त दुःखकी बात है; मैं तुम्हें क्या बताऊँ ? रणमें मैंने सात कोटि देवता और शिवगणोंको घरतीपर सुला दिया, किंतु शिवके छोटे बच्चेने शूल फैंककर मेरे दोनों कान काट लिये । इसी कारण मैं लज्जावश मुँह छिपाये बैठा हूँ । तुम वह उपाय बताओ, जिससे मेरे शत्रुका वध हो।

'स्वामिन्! आपने कोटि-कोटि शत्रुओंका वघ कर घर्मका पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुषका पि दिया। दुर्गाने अपने पितसे कहा—'किंतु स्वामिन्! दे ब्राह्मण और गायसे द्वेष करनेवाला कभी यश नहीं प्राप्त सकता। इनसे द्वेष करनेसे कभी कल्याण नहीं होता। इनकी वन्दन, ध्यान और पूजनसे ही इन्द्रादि देवताओंने सुस्थिर प्राप्त किया है। अग्रुभ कर्मोंका परिणाम दुःख और ग्रुभ क फल सदा सुख होता है। इस कारण सज्जन पुरुष आदरपूर्वक ग्रुभ कर्म करते और अपने शरीर, मन वाणीसे सदा सबके हितका प्रयत्न करते रहते हैं। ग्रे

सिन्धु-प्रिया दुर्गाने आगे कहा—''इसके सर्वथा वि आपके पुरुषार्थसे देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं। पुर तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका साधक होता है। जिससे मन दृ धनपर छुव्ध न हो, पर-स्त्रीकी ओर आकृष्ट न हो वह 'पुरुषार्थ' है। जो अनिन्यकी निन्दा नहीं करते शरणागतकी रक्षा करनेमें सतत तत्पर, धर्मपरायण और भूतोंमें समद्दष्टि-सम्बन्न हैं, वे 'पुरुषार्थी' कहलानेयोग्य स्वामिन्! आप मेरी प्रार्थनापर ध्यान देंगे तो निश्च आपका कल्याण होगा। आप समस्त सुरोंको सुक्त अखिललोकपालक मयूरेशकी चरण-शरण ग्रहणकर स जीवन व्यतीत करें। इसके विपरीत आपके निर्विध्न सु अन्य कोई साधन या पथ नहीं दीखता।"

मरणोनमुख रोगीके लिये ओषधिकी माँति दुर्गाके प्री शुभ-वचन सिन्धुको विष-दग्ध शर-तुल्य प्रतीत हुए । ब्र उसके नेत्र लाल हो गये। उसने कहा—'कल्याणि! मैं तुम्हें: और बुद्धिमती समझता था, किंतु अपकीर्ति प्रदान करने तुम्हारी वाणी सुनकर मैं चिकित हो गया हूँ। मैं मनसे भी श्रुकी प्रशंसा नहीं करता; युद्धारम्म करके समर्पण कर

म न यशः प्राप्यते स्वामिन् गोब्राह्मणसुरद्विपाम् ॥ तद्देषाच्चेव कल्याणं कस्यापि हि न जायते । सेवनाद् वन्दनाद्धयानात् स्मरणात् पूजनादिप । देवैरिन्द्रादिभिः स्थानान्याप्तानि च स्थिराणि च (गणेशपु०२। ११७। १३—

† अशुभात् कर्मणो दुःखं सुखं स्याच्छुभक्षमणः । अतः सन्तः प्रकुर्वन्ति शुभं कर्म सदाऽऽद्वरात् । हितं च सर्वजन्तूनां कायेन मनसा गिरा (गणेशपु०२।११७।१७ मैंने सीखा ही नहीं। मैं सुख-दुःख, यश-अपयश, लाम-हानि और जीवन-मृत्युकी चिन्ता नहीं करता। रणमें विजय पात करनेसे त्रिभुवनमें ख्याति और मृत्यु प्राप्त होनेपर स्वर्गकी प्राप्ति होती है। युद्धसे विरत होकर शत्रुकी शरण जानेपर निश्चय ही मुझे लोकमें अयश और मृत्युके पश्चात् पूर्वजीके साथ नरककी प्राप्ति होगी।

अन्ततः सिन्धुने अपनी सहधर्मिणीसे अपने अन्तर्हृदयकी वात कह दी—पर्ने जगद्गुरु देवदेव मयूरेशको अच्छी तरह जानता हूँ। लङ्काधिपितः रावणके लिये भगवान् श्रीरामकी भाँति ये परमप्रमु मुझे मुक्त करनेके लिये ही अवतरित हुए हैं। किंतु मैंने रणाङ्गणमें उनका शिरश्लेद करनेका निश्चय कर लिया है। मैं कालको भी तुच्छ समझता हूँ। शरू जीवनमें अहंकार नहीं छोड़ते।

इतना कहकर सिन्धु ब्रह्मभूषणः केयूरः मुकुटः रत्नहारः, धनुषः तूणीरः तल्वारः और हाल आदि रास्त्र और शिरस्राण धारणकर राज्ञ समान्दे जाकर अल्युक्तम सिंहासनपर आसीन हुआ:।

# 😁 सिन्धु-पुत्र धर्म और अधर्मका वध 🗫 व

सिन्धु अपने त्रैलोक्य-विजयी वीर्र कीरतुम और मैत्रकीं मुख्युपर दुःख प्रकट करते हुए अत्यन्त छिद्धम हो गयां छित्र समय कल और विकलनामक दो वीर अंग्रुरोने मयूरें की सेनाको पराजित करनेकी आज्ञा माँगी। सिन्धुने उने देनि सेनानायकोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हें शित्रकी ध्वस्त करनेका आदेश दे दिया।

विशाल सैत्यके साथ कल और विकल रणाङ्गण्में पहुँचे । भीषण युद्ध हुआ । देव-सेनाका सहार होने लगा । फिर तो पुष्पदन्त और नन्दी असुरोका नाश करने लगे । लाखों देत्योंको मृत्युसुखमें झोंककर वीरचर नन्दी और पुष्पदन्त असुरके भीषणप्रहारसे मूच्छित हुए ही थे कि वीरभद्र और षडानन आगे वहे । उन्होंने राक्षसीका वड़ा विनाश किया और अन्तमें वीरभद्रने कलके जपर पत्थर पटककर उसे मार डाला और विकल पर्डाननिके कराशातसे सक्त हुआ।

विजयी देव-सेना प्रसन्नमंन शिविरमें पहुँची, किंतु सिन्धुका दुःखं बेंद्रता गया। उसे व्याकुळ देखकर उसके वीर पुत्र धर्म और अधर्मने कहा — 'हमारे वीर सैनिकॉने युद्धमें अद्भुतं वीरताका परिचय देकर मुक्ति प्राप्त कर ली। अय

आप हमें आजा दें। हम रात्रु सैन्यको नष्ट कर मयूरेशको बंदी बनाकर ही लौटेंगे। हमारे जीवित रहते आपके लिये चिन्ताका कोई कारण नहीं।

सिन्धुने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे दोनों धर्म और अधर्म गज, अद्देश और पैदल असुरांकी देना लेकर युद्ध-भूमिमें जा डटे । उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि वीरमंद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज तथा मयूरेज़की देना व्यादुल होकर मागने लगी। पड़ाननने अपने बारहों हाधोंसे भयानक युद्ध किया। फिर धर्म-अधर्म उनसे बाहुयुद्ध करने लगे। पड़ाननने उन दोनों असुरोंको एक साथ जपर उठा लिया और आकाशमें अनेक वार धुमाकर पृथ्वीपर जोरसे पटक दिया। धर्म और अधर्मके शरीर शतधा विदीर्ण हो गये। घड़ाननकी जय-जयकार होने लगी। प्रसन्न मन देवताओंने विजयके हंपमें उच्च वोष किया—'जय मयूरेश !! - -

# सिन्धु दैत्यकी पुनः पराजय

अपने पुत्र धर्म और अधर्मकी मृत्युका संवाद सुनकर सिन्धु मूर्न्छित हो गया। सचेत होनेपर वह करणामूर्ति बना अवस्त्र वैटा ही था कि उसकी लोनण्यवती सहधर्मिणी केरा विलोग करणा विलोग करती समी-भवनर्म पहुँची। उसका कर्दन सुनकर सभी समासदीके नेत्रीस ऑसू बहने लेगे।

भीरे दुधमुँहे बचोंको युद्ध करनेकी आज्ञा किसूने दी हैं। रोती हुई दुर्गा कह रही ही नहीं सेरा आशीर्वाद भी नहीं छुने दिया गूया। यदि में उन्हें आशिष् दे देती तो उनका सहार कदापि नहीं होता में सेरे आशीर्वादको विधाता मी नहीं टाल सकते थे। दुर्गी उत्तरोत्तर रोती और विलाप करती जा रही थी। किसी प्रकार उसे पकड़कर अन्तः पुर मेजा गया।

महोदेत्य सिन्धु अत्यन्त कोधोनमत्त हुँ आ । उसने इंक्लिंक्स प्रहण किये और दाँत पीर्सता हुँ आ देव-सेनाका सर्वनाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ। उसके पीछे असेरोंकी विद्याल सेना मीं जा रही थी। कोर्स केरा केरा के

वीरभद्रादि वीरीने मयूरेशको स्वना दी—'हमारा संहार करनेके लिये पुनः काल-तृहय सिन्धु समेन्य आ गर्या है। । मयूरेश प्रसन्न होकर मयूरपर आलड़ हुए । उन्होंने चारी ऑसुध" धारणकर मेथ-गर्जन किया किंतु पटाननने उनके समीप पहुँचकर कहा—'विध्नराज ! वीरभद्रादिनोंके

साथ मेरे रहते आप रण-भूमिमें न जायें । हमारे पराक्रम-प्रदर्शनके अनन्तर आप युद्ध कीजियेगा । ? .

इतना कहकर षडाननने मयूरेशके चरणोंमें प्रणाम किया और चतुरिङ्गणी सेनाके साथ शत्रके सम्मुख जा डटे।

देवताओं और असुरोंमें संप्राम छिड़ा। कई दिनोंतक भयानक युद्ध चलता रहा। उसमें दोनों पक्षोंकी हानि हुई, पर असुर अधिक मारे गये। अन्ततः सिन्धुने मायाका प्रयोग किया, तव मयूरवाहन रण-भूगिमें पधारे। उनके सम्मुख असुरकी प्रत्येक माया नष्ट हो गयी। प्रायः सभी असुर मार डाले गये। सिन्धुके मुकुट, कुण्डल तथा सभी शस्त्रास्त्र नष्ट हुए। वह भागकर अपने भवनमें छिप गया।

# महादैत्य सिन्धुकी मुक्ति

देवाधिदेव मयूरेश अपने गणोंसे घिरे सुन्दर सिंहासनपर आसीन थे। उन परमप्रभुकी गौतमादि ऋषिगण स्तुति करने लगे। उसी समय वहाँ माता पार्वती पहुँचीं; उन्होंने तुरंत अपने पुत्रको अङ्कमें भर लिया। वे बोलीं—'बेटा! तू युद्धमें बुरी तरह थक गया होगा।' भगवान् शंकरने भी आते ही अपने प्राणप्रिय पुत्र मयूरेशका आलिङ्गन किया और कहने लगे—'तुमने इन्द्रादि देवताओंके लिये असाध्य कर्म कर दिया। परमहास्वरूप, चराचरगुरु, सर्वज्ञ और पृथ्वीका भार उतारनेमें तत्पर तुम्हें ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, फिर अन्य मुध्गण कैसे जान सकेंगे ?'

इस प्रकार भगवान् शंकर कह ही. रहे थे कि वहाँ देविष नारदने पहुँचकर माता पार्वतीसे कहा—'माता! मुझे यहाँ आये अधिक दिन बीत गये और दैरय-वध सम्भव नहीं दीखता। दुष्ट सिन्धु न मरेगा और न मथुरेशका विवाह होगा। अतएव मुझे तो अब जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये।'

महामुनि नारदके बचन सुन घडानन बोले— निष्पाप महामुनि ! आप सर्वश होकर भी ऐसी बात कैसे कह रहे हैं ! आप सर्वशुणसम्पन्न और निर्शुण मयुरेशकी महिमा नहीं जानते; अन्यथा ऐसी वात नहीं करते ।

भें तो प्रत्यक्ष सिन्धुकी सुक्ति देशकर ही आपलोगींकी यात मान सकता हूँ। शारदजीने स्पष्ट कह दिया।

'सर्वश त्रजपुत्र मुनीक्षर ! अव में कुछ विचार किये विना सिन्ध-देत्यकी जीवन-छीला समारा करूँगा । देवेथिंको उत्तर देते हुए. भयूरेल अपने वाइन नमयूरणर जा वैठे ।

उन्होंने नन्दी और भृज्जीसे कहा—'मैं युद्ध करता हूँ, तुम-लोग मेरा रण-कौशल देखो।

मयूरेशके पीछे नन्दी और भृङ्गी भी तीव्रगतिसे गण्डकी-नगरमें प्रविष्ट हुए । वीरभद्र और भूतराज भी वहाँ पहुँचे । उस समय घरती काँपने लगी।

देवदेव मयूरेशके साथ चारों गण दुर्गपर चढ़ गये । यह समाचार सुनते ही सिन्धु अवसन्न हो गया । उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी । रोती हुई उसकी पत्नी दुर्गने कहा—'महाराज ! मैंने आपको पहले ही समझाया, पर आपने मेरी बात नहीं मानी । अब फल सामने आ जानेपर चिन्ता करनेसे क्या लाभ होगा ?

तबतक भृङ्गी उड़कर सुवर्ण-रत्ननिर्मित शिखरपर पहुँच गये । उन्होंने सभा-मण्डपके वहुमूल्य स्तम्भोंको बलपूर्वक ध्वस्तकर उसके दुकड़ोंको चारों ओर फेंक दिया। युद्धावेशसे उनका सुख लाल हो गया था।

यह देखते ही सिन्धु-दैत्यके असंख्य सैनिक ढाल-तलवार, धनुष-वाण, भाला और मुद्गर आदि लिये भारो ! मारो !!! चिल्लाते बाहर निकले । पराक्रमी असुर अपने प्राणीपर खेल गये; किंतु कुछ ही देरमें उन्हें इन चार वीरोंने समाप्त कर दिया। एक भी असुर सैनिक शेष नहीं बचा।

वे सिन्धुके भवनमें पहुँचे, जहाँ वह पर्यङ्कपर विश्राम कर रहा था । ये चारों उसके केश पकड़कर खींचने छगे । तब अत्यन्त कुद्ध सिन्धु-दैत्य वाहर निकला और भीषण युद्ध करने लगा ।

तिन्धु भयानक संग्राम कर रहा था। सहसा उसने मयूरेशके विराट् रूपका दर्शन किया। उनका मस्तक अन्तरिक्षको भी छाँच रहा था, चरण पातालमें थे एवं कानोंसे दिशाएँ आच्छादित धीं। उन विराट् प्रभुके सहस्र सिर, सहस्र तेत्र, महस्र द्वाय और सहस्र पेर थे। उसे मरावात् सूर्यके वस्तवा सारण हुआ—'पेसे ही पुष्ठक्षके हाथों तुम्हारा प्राणान्त होगा।'

िरसुने मधूरेशपर एक-ते-एक भयानक अस्त्रोंका प्रदार किया, किंतुं देवदेव मयूरेश उन समस्त अस्त्रोंको विफल करके मंयूरेसे उत्तर पड़े। उन्होंने शुद्ध जलसे आचमन किया। फिर अमृतकें बीजमन्त्रसे संयुक्त कर पवित्र मन्त्रका जप इस्ते हुए दर्श दिशाओंने तेल विसेरनेशाले अको परगुको अभिमन्त्रित किया और कोधारणलोचन मयूरेशने उक्त परगुसे असुरकी नामिपर प्रहार किया। वह परगु आकाश और दसी दिशाओंको निनादित करता तथा पृथ्वीपर वियुक्तस्य प्रकाश फैलाता धनुषपर शर-संधान करते हुए असुरकी नाभिमें प्रविष्ट हो गया। अमृतस्थलीके ध्वसा होते ही महादैत्य सिन्धु कटे वृक्षकी तरह पृथ्वीपर गिर पड़ा।

मयूरेशके अनुग्रहसे उसे दुर्लम मुक्ति पात हुई।

आकाशसे सुमन-वृष्टि होने लगी । मेघ मन्द-मन्द स्वरोमें गर्जन करने लगे । सुखद वायु बहने लगी । दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं; गन्धर्व गान और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं । देवता-मुनि और षडाननादि वीर आदिदेव मयूरेशकी गद्भद कण्ठसे स्तृति करने लगे—

परब्रह्मरूपं चिदानन्दरूपं सदानन्दरूपं सुरेशं परेशम्।

गुणाविध गुणेशं गुणातीतमीशं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
जगद्दन्द्रमेकं परोंकारमेकं गुणानां परं कारणं निर्विकल्पम्।
जगद्दालकं हारकं तारकं तं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
महादेवस् इं महादेश्यनाशं महाप्रशं सर्वदा विकासम्।
सदा अक्तपोषं परं ज्ञानकोशं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
अनादि गुणादि सुरादि शिवाया महातोषदं सर्वदा सर्ववन्यम्।
पुरार्यन्तकं अक्तिसिक्तदं तं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
रं मायिनं भायिनामप्यगम्यं मुनिध्येयमाकाशकल्पं जनेशम्।
अनेकिकित्याकारणं श्रुरयगम्यं त्रयीबोधितानेककर्मादिबीजम्।
क्रियासिद्धितं सुरेश्नदादिसेन्यं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
क्रियासिद्धितं सुरेश्नदादिसेन्यं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
क्रियासिद्धितं सुरेश्नदादिसेन्यं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
नहाकालक्ष्यं निमेधादिख्यं कलाकल्परूपं सदागम्यस्पस्।
जञ्जनहेतं नृणां सिद्धितं तं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥
विद्यादिदेवैः सदा सेक्यपादं सदा रक्षकं योगिनां चित्स्वरूपम्।

सद्दा अकानो त्वं प्रसभपरमानन्दसुखदो यतस्त्वं लोकानां परमकरणामाशु तनुषे। बहूर्मीणां वेगं सुरवर सदा नाशय विभो ततोऽसुक्तिश्लाच्या तव भजनतोऽनन्तसुखदात्॥ किमकाभिः खोत्रं गजवदन ते शक्यमनुळं

क्ष फासरूपं क्रपाम्भोनिधि तं मयूरेशमाधं नताः सो नताः सः॥

विश्वातुं वा रम्यं गुणनिश्विरसि प्रेम जगताम्।

न चास्माकं शक्तिस्तव गुणगणं वर्णितुमहो त्वदीयोऽयं वारां निधिरिव जगत्सर्जनविधिः ॥अ (गणशपु० २ । १२३ । ४०-४९)

'जो परब्रह्मस्वरूप, चिदानन्दमय, सदानन्दरूप, देवेश्वर, परमेश्वर, गुणोंके सागर, गुणोंके खामी तथा गुणोंसे अतीत हैं। उन आदि ईश्वर मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। जो एकमात्र विश्ववंन्य और एकमात्र परम ऑकारस्वरूप हैं, जो गुणोंके परम कारण एवं निर्विकल्प हैं, उन जगत्के पालक, संहारक एवं उद्धारक आदि-मयूरेश्वर-को इम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। जो महादेव-जीके पुत्र, महान् दैत्योंके नाराक, महापुरुष, सदा विध्न-विनाशक तथा सदैव भक्तोंके पोष्ठक हैं, उन परम ज्ञानके कोष आदि-मयुरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिनका कोई आदि नहीं है, जो समस्त मुणोंके आदि-कारण तथा देवताओंके भी आदि-उदावक हैं, पार्वती-देवीको महान् संतोष देनेवाले तथा सबके द्वारा सदा ही वन्दनीय हैं, उन दैत्यनाशक एवं भोग तथा मोक्षके प्रदाता आदि-मुयूरेश्नको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो परम्ं मावाबी ( मावाके अधिपति ) और मायाबियोंके छिये भी अगम्य हैं, महर्षिगण जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो अनादि आकाशके तुल्य सर्वव्यापक हैं। जीवमात्रके खामी हैं तथा जिनके असंख्य अवतार हैं, उन आत्मतत्त्वविषयक अज्ञानके नाशक आदि-मयूरेश्वरको हम

\* इस रतिकी महिमा इस प्रकार कही गयी है— इदं यः पठते स्तोत्रं स कामाँ छभतेऽखिकान् ॥ सङ्घावर्तनात्कारागृहस्थं मोचयेक्जनम् । अयुतावर्तनान्मत्योऽसाध्यं यत्साधयेत्थणात् ॥ सर्वत्रं जयमाप्नोति अयं परमदुर्कमाम् । पुत्रवान् धनवदिनेव वशतामखिळं नयेत्॥ (गणेशपु० २ । १२३ । ५५—५७)

'जी इस स्तीत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण मनीवाज्यित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसकी एक सदस्व भावृत्ति करने से मनुष्य कैद्में पड़े हुए अपने स्वजनको भी मुक्त कर सकता है। दस्त हजार वार इसका पाठ करने से मनुष्य असाध्य वस्तुको भी सणमानमें सिद्ध कर लेता है। उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। परम दुष्टेंग अवमी उपलब्ध होती है। तह पुत्रवान् भीर अनवान् होता है वया सबको वध्ने सर लेता है।



वड़े गणपति—उन्जैन [ पृष्ठ ४३८



भ्रीक्तिद्धिराणेश—भीळवाङ्ग ( राजधान ) [प्रश्न ४४०



तमें स्वतः प्रकट श्रीगणेश—रेजंतल (आन्त्रप्रदेश) [ पृष्ठ ४३५



भीद्धण्टिराज गणपति—चड़ोदा [ पृष्ठ ४३७

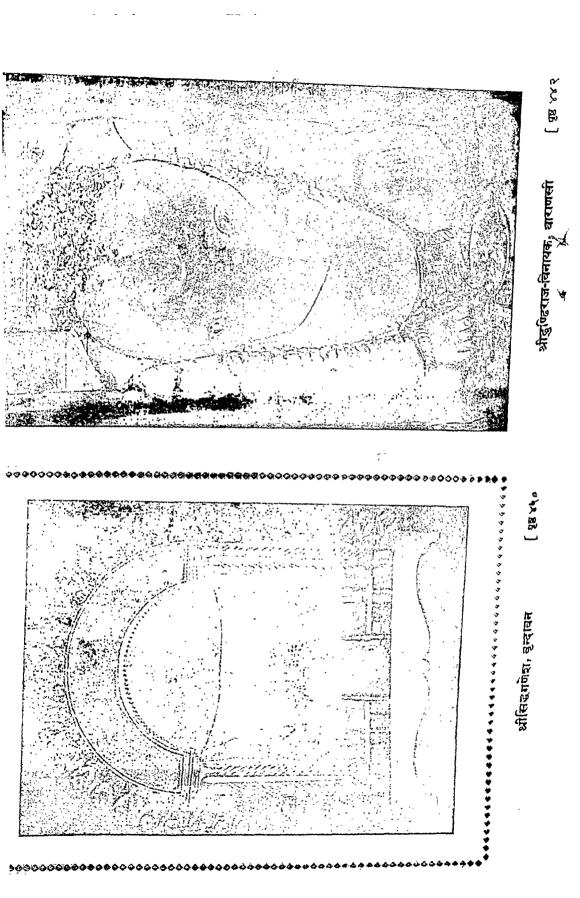

नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं । जो अनेकानेक क्रियाओंके कारण हैं, जिनका खरूप श्रुतियोंके लिये भी अगम्य है, जो वेदबोधित अनेकानेक कर्मोंके आदिबीज हैं, समस्त कार्योंकी सिद्धिके हेतु हैं तथा देवेन्द्र आदि जिनकी सदा सेवा करते हैं, उन आदि-मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो महाकालस्वरूप हैं, लव-निमेष आदि भी जिनके ही खरूप हैं, जो कला और कल्परूप हैं तथा जिनका खरूप सदा ही अगम्य है, जो लोगोंके ज्ञानके हेत तथा मनुष्यींको सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं, उन आदि-मयूरेश्वरको इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। मदेश्वर आदि देवता सदा जिनके चरणोंकी सेवा करते हैं, जो योगियोंके नित्य रक्षक, चित्खरूप, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और करणाके सागर हैं। उन आदि-मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। सुरश्रेष्ठ! आप सदा भक्तजनोंके लिये परमानन्दमय सुख देनेवाले हैं; क्योंकि आप संसारके जीवोंपर बीझ परम करुणाका विस्तार करते हैं । प्रभो ! काम-कोघादि छ: प्रकारकी ऊर्मियोंके वेगको शान्त कीजिये। क्योंकि आपके अनन्त सुखदायक भजनकी अपेक्षा सुक्ति भी स्पृहणीय नहीं है । हे गजानन ! क्या इस आपके योग्य कोई उत्तम या सुन्दर स्तवन कर सकते हैं ! आप समस्त गुणोंकी निषि और सम्पूर्ण जगत्के प्रेमपात्र हैं। आपके गुण-समूहोंका वर्णन करनेकी शक्ति इमर्ने नहीं है। आपका जो यह जगत्की सृष्टि-रचनाका कम है, वह समुद्रके समान अपार है।

इस प्रकार स्तुति करनेके अनन्तर देवताओंने कहा— 'सयूरेश्वर | आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी । आपने असुरोका वष कर देवताओंको निश्चिन्त और सुखी कर दिया।'

'मय्रेश्वरके द्वारा महादैत्य मारा गया । —यह समाचार सुनते ही माता पार्वती आनन्द-विद्वल हो गर्यो । उन्होंने आकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मय्रेखको छातीसे लगा लिया। जननीके नेत्रीमें प्रेमाश्च भर आये थे।

आनन्दमग्न पार्वतीवल्लभ शिव भी वहाँ पहुँचे । उन्होंने अपने पुत्रका आलिञ्जन करते हुए कहा—'वेटा ! तुमने अद्भुत कार्य किया । जिस महादैत्यके भयसे देवता प्राण लिये भागते फिरते थे, उसे तुसने मारकर पृथ्वीका बोश उतार दिया । त्रैजेक्य हर्षित हो गया ।

मप्रेश-स्तवनके अनन्तर देवगण खपाम पघारे।

#### लीला-संवरण

महावीर सिन्धुके निधनका संवाद जब नगरमें पहुँच सिन्धुके माता-पिता उम्रा और चक्रपाणि तथा सहध दुर्गा हाहाकार करने लगी । उनके करण-कन्दनसे र राजभवन शोकाकुल हो उठा। विलाप करती हुई दुर्गा पतिके शवके साथ बिख्व और चन्दनकी चितापर जा बैर

चक्रपाणिने देवदेव मयूरेशके समीप पहुँचकर चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति लगे— प्रमो ! आप निर्गुण, चराचर-गति, गुणाध्यक्ष, और विश्वपति हैं। आपकी मायासे मोहित प्राणी आपके जानते । आपके दुर्लम दर्शनसे आज मेरा और मेरे नागरिकोंका जीवन सफल हो गया। हम सभी धन्य हो व

करणासागर मयूरेशने अत्यन्त संतुष्ट होकर चक्रा कहा—'नरेश ! बुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हु अब तुम कोई वर माँगो।

राजाने हाथ जोड़कर निवेदन किया— देवेदवर ! आप सुझपर संदुष्ट हैं तो ऋषापूर्वक अपने त्रैलोक्य चरण-कमलेंसे मेरे राज-भवन और नगरको बवित्र करें कस्णामूर्ति मबूरराजने स्वीकृति दे दी।

ध्वजा और पताका आदिसे सजे गण्डकी नगरमें गणीं मयुरराजने प्रवेश किया । राजा तथा समस्त प्रजाने उ उन्मुक्त हृदयसे अभिनन्दन किया । मयुरेश चक्रपा सभाम अत्युक्तम सिंहासनकर विराजमान हुए । उनके ओर गणींका समुदाय था। चक्रपाणि-नरेशके द्वारा मुक्त गये नवीन वाजाभरण घारण किये विष्णु आदि स देवता भी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे।

समस्त देवताओं और नागरिकोंने उक्त विशाल : मण्डपमें देवदेव मयूरेशकी पूजा और स्तुति की । नरेशने सम्पूर्ण देवताओंकी विधिवत पूजा की और जोडकर कहा—'आज मेरा जीवन और जन्म धन्य जिससे मुझे समस्त देवताओंका एक साथ दर्शन और पू का परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ । मेरे शत जन्मोंके पुण्य उदित होनेसे सुझे परम प्रभु मयूरेशके प्र दर्शन हो रहे हैं।

परम प्रभुकी अद्भुत लीलावे मोहित होकर मोहार इन्द्रने रष्ठ होकर कहा—'राजन् । आज इतने श्रेष्ठ देवता तेमें एक वालककी प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धि-परिचय दिया है। छए। पद्मयोनि, पालक विष्णु, वंदारकारिणी त्रैलोक्यजननी अन्ना और सूर्योदि की उपेक्षा करके तुमने एक वच्चेको सम्मान , यह कदापि उचित नहीं था।

णिने देवेन्द्रका समाधान करनेका प्रयत्न किया— सुरेन्द्र ! रुद्र, सूर्य, कुवेर, इन्द्र, वायु, अग्नि । देवताओंको मेरे वीर पुत्रने पराजित कर दिया रेवता उसके भयसे छिप गये, बंदी हुए; किंतु

सर्वातमा मयूरेशने मेरे पुत्रसहित समस्त मुक्ति प्रदान कर देवताओंको भी स्वतन्त्रता मेरी दृष्टिमें इस धरतीका उद्धार करनेवाले विप्रमु शिवा-शिवनन्दन मयूरेश ही अग्र-पूजाके

मय मयूरेशने भयंकर गर्जना की । उक्त गर्जनसे हुआ, मानो ब्रह्माण्ड फट जायगा । कितने ही ते हो गये। पृथ्वी कॉंपने लगी। सहसा कोटि- एवा प्रकाशसे जगत् आच्छादित हो गया। वताओंने मयूरेशके रूपमें अनेक वस्त्रालंकार- ग्राबाह् अत्यन्त सुन्दर ग्राजाननका दर्शन किया।

अत्यन्त विस्मित हुए । उन्हें तुरंत दशवाहु
। तपर मध्यमें पद्मासनस्य वक्रतुण्ड, अग्निकोणमें
त्यमें सूर्य, वायन्यमें पार्वती और ईशानकोणमें
के दर्शन हुए । समस्त देवता भ्रमित हो गये ।
मय देवताओंने भ्रम-निवारिका आकाशवाणी
की आराधनाके योग्य अनादिनिधन जगद्दयापी
हों न्पेंसे पकट होते हैं । वे समस्त विध्नोंका
के प्रमु देव, मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस—
हैं; इन एक मयूरेशकी पूजारे ही पञ्चदेवोंकी
हो जाती हैं; अतएव भेदबुद्ध नहीं करनी

देवताओंने गुण्डदण्डसे सुशोमित मयूरेशकी और ओंकारके रूपमें देखा, तव उनके प्रमका गया और उन्होंने आदरपूर्वक 'मयूरेशकी जय' नकी पूजा की। फिर तो चक्रपाणिने अत्यन्त र मयूरवाहन मयूरेशकी अत्यन्त अद्धापूर्वक इ ज्ला, दिव्य वक्षा, सामूषण, पुष्प, धूप, दीप, विविध प्रकारके उत्तम नैवेद्य, फल, ताम्बूल, पुष्कल दक्षिणा, नीराजन, मन्त्र-पुष्प, नमस्कार और स्तुतिके द्वारा विधिपूर्वक पूजा की।

वहीं आनित्त देविषेने ब्रह्माते कहा—कमलोद्भव! आपके आदेशानुसार मैंने पार्वती-शिवसे आपकी सिद्धि और बुद्धि दोनों पुत्रियोंका परिणय मयूरेशके साथ निश्चित कर दिया था; किंतु मयूरेशने देवताओंकी मुक्तिके पूर्व विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा कर छी थी। वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी कर दी। अब आप उन पुत्रियोंका विवाह परम पराक्रमी मयूरेशके साथ कर दें।

विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी अनिन्ध सुन्दरी, सद्गुण-सम्पन्ना सिद्धि-बुद्धिका विवाह विधिपूर्वक मयूरेशके साथ कर दिया और बोले—'मयूरेश ! मेरी कामना आज पूरी हो गयी । आजतक मैंने बड़े ही प्यारसे इन पुत्रियोंका लालन-पालन किया है, अब इनकी रक्षा द्रम करो ।

इन्द्रादि देवताओंने हाथ जोड्कर मयूरेशसे निवेदन किया—'प्रभो ! आपने हमें पराधीनतासे मुक्त कर दिया और कृपापूर्वक आपने सिन्धुको भी मोक्ष प्रदान किया । अव आप आज्ञा दें, हम सब और गौतमादि ऋषि भी अपने-अपने धामको प्रस्थान करें ।

मयूरेशने आज्ञा प्रदान कर दी । समस्त देवताओं और ऋषियोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और तब अपने अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए ।

मयूरेश मोरपर आरूढ़ हुए । उन्होंने पार्वती-शिव और गणींसहित अपने नगर जानेकी इच्छा व्यक्त की। चक्रपाणि-नरेश और समस्त नागरिक उन्हें पहुँचाने नगरेथे बाहर एक योजन दूर आये। मयूरेशने जब उन्हें छीटनेके लिये कहा तो सबके नेच सजल हो गये। उन्होंने कश— प्रमो । आपका वियोग अस्य है। हमपर स्दा कृपा रखें। प्रेममूर्ति मयूरेशने उन्हें समशा-बुशाकर विदा किया और अपने नगर पहुँचे।

एक दिन मयूरेशने ब्रह्मदेवः विष्णु और शंकर आदि समस्त देवताओं के सम्मुख अस्पना मधुर वाणीमें कहा—देवताओं ! मैंने जिस उद्देश्यसे पृथ्वीपर अस्तार ब्रह्म किया थाः वद पूर्ण हो गया । देखोदी मृत्युन बरतीका नोस उतर गया और क्षिन्यु-कारागारंखे पुता देवगण त्र हुए । स्वाहा, स्वधा, वषट्कार पूर्ववत् होने लगा । मैं अपने धामको जाऊँगा ।

प्रमु मयूरेशके ये वचन सुनकर देवताओंके नेत्रोंसे अशु वले । उन्होंने कहा—'प्रभो ! आप हमें छोड़कर कहाँ हे हैं ?

मयूरेशके जानेकी बात सुनकर माता पार्वती तो मूर्न्छित यों । सचेत होनेपर वे रोती हुई बोळीं—'हे दीनानाथ ! यासागर ! तुम माताको छोड़कर कहाँ जा रहे हो ? मैं रि विना जीवित नहीं रह सकती ।'

मयूरेराने जननीको समझाया—'माता आपके वियोगका । मुझे भी है, पर मैं एक स्थानपर सदा नहीं रह ।। एक भयंकर दैत्यका वध करनेके लिये मैं द्वापरमें पुनः आपके पुत्रके रूपमें प्रकट होकर आपको पुत्र-मुख प्रदान करूँगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होता þ

षडाननने ब्याकुल होकर कहा—'आप जहाँ जते हैं, वहाँ मुझे भी साथ ले चलें । मुझ कृपण, दीन और यालक की उपेक्षा न करें।

परम प्रभुने रोते हुए पडाननको आस्त्रस्त किया— भाई ! तुम चिन्ता मत करो । में सर्वान्तर्यामी गुम्हारे हुदयमें भी हूँ । तुमसे मेरा वियोग कदापि सम्भव नहीं ।

तदनन्तर उन्होंने अपना मयूर पडाननको देते हुए कहा---- भयूरध्वज !

और मुपूरेश प्रमु वहीं अन्तर्धान हो गये। जय मयूरेश्वर!



# श्रीगजानन

### सिन्द्रका जन्म

द्वापर युगकी बात है। एक दिन पार्वतीवल्लभ शिव ब्रह्म-सदन वे। उस समय चतुर्मुख शयन कर रहे थे। कमलासनने शिंच उठते ही जँभाई ली। उसी समय उनके मुखसे एक छोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रैलोक्यमें उत्तपन्न करनेवाली घोर गर्जना की। उसके उस गर्जनसे पूर्ण वसुधा काँप गयी। दिक्पाल चिकत हो गये और मनुष्य-जाति तो कल्पान्तके भयसे अस्यन्त व्याकुल गयी।

उस महाघोर पुरुषकी अङ्ग-कान्ति जपा-पुष्पके समान ल थी और उसके शरीरसे अत्यन्त सुगन्ध निकल रही थी । इ पुष्पधन्वाकी तरह अत्यन्त सुन्दर था । उसके अनुपम प-सौन्दर्यको देखकर पद्मयोनि भी चिकित हो गये । उन्होंने ससे पूछान—श्वम कौन हो १ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है हैर तम्हें क्या अभीए है ११

. उक्त पुरुषने उत्तर दिया—'देवाधिदेव ! आप अनेक ह्याण्डोंका निर्माण करते हैं, सर्वज्ञ हैं; फिर अनजानकी तरह है पूछ रहे हैं ? जँभाई टेन्ने समय मैं आपके मुखसे कट हुआ आपका पुत्र हूँ; अतएव आप मुझे स्वीकार जैजिये और भेरा नागकरण कर दीजिये। है नाथ! आप मुझे

रहनेका स्थान और आहार प्रदान कीजिये तथा मुझे क्या करना है, यह भी बता दीजिये कि किस्सार करना है।

र अस्टिक हर अस्तर हुए। इ.स.च्या

विधाता अपने पुत्रका सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो गये थे; अब उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—''बेटा! अतिश्चम अरुण वर्ण होनेके कारण तेरा नाम 'सिन्दूर' होगा। त्रैळोक्युको अधीन करनेकी तुझमें अद्भुत शक्ति होगी।''

अपने पुत्रसे अत्यिषक तुष्ट वेदरार्भते उसे वर प्रदान करते, हुए आगे कहा—'त् क्रोधपूर्वक अपनी विशाल भुजाओंमें पकड़कर जिसे दबोच लेगा, उसके शरीरक्षे सैकड़ों दुकड़े हो जायँगे । पञ्चभूतोंसे तुम्हें कभी कहीं भय नहीं रहेगा । देव, दानव, यक्ष और मनुष्यसेत् सदा निर्भय रहेगा । इन्द्रादि लोकपाल और काल भी तेरी क्षति नहीं कर सकेंगे । दिनमें और रात्रिमें भी तुझे कभी भय नहीं प्राप्त होगा । वेटा सिन्दूर ! सजीव और निर्जीव किसी वस्तुसे तुझे भय नहीं; त्रैलोक्यमें तेरी जहाँ इच्छा हो, तुझे जो स्थान प्रिय लगे, वहीं निवास कर ।

पितामहसे इतने वर प्राप्तकर सिन्दूरने प्रसन्नतापूर्वक गर्जन किया । उसके अतिराय कर्करा स्वरसे समुद्र क्षुब्ध हो गये । उनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगीं । सिन्दूरने अपने पिताके चरणोंमें प्रणामकर कहा—'अखिल हासाण्डनायक ! में आपके वचनामृतसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया। आप सत्वः रज और तमा—तीनों गुणोंके योगसे विश्वकी रचनाः पालन और संहार करते हैं। आपके शयन करनेसे सम्पूर्ण सृष्टि तमसाच्छन्न हो जाती है; समी जीव शान्त हो जाते हैं। कोटि-कोटि कल्पोंतक कटोर तपश्चरण करनेपर आपके दुर्लभ दर्शनका सीभाग्य प्राप्त होता है और आप सहज ही मुझपर प्रसन्न हो गये; अतएव इससे बढकर मुझे और क्या चाहिये ११

इतना कहकर उसने लोक-पितामहकी प्रदक्षिणा कर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वह भू लोकके लिये प्रस्थित हुआ। सिन्दूर मार्गमें सोचने लगा— 'जन्म लेकर मैंने तो जप, तप एवं वेदाध्ययन आदि कुछ भी नहीं किया, फिर पिताने मुझे इतने वर कैसे दे दिये? उनका वर-प्रदान सत्य है कि नहीं, कैसे पता चले? यहाँ कोई है भी नहीं, जिसे मैं आलिङ्गन कर वरका परीक्षण कर लूँ। कहीं जाऊँ? कहीं तो कोई नहीं दीखता।

### चतुर्मुख पलायित हुए

सिन्दूर वहींसे छोटा । वह सीधे पितामहके समीप पहुँचा । उसने अपनी दोनों भुजाओंको तौलते हुए गर्जना की । उसकी कुचेष्टाकी कल्पना कर भयभीत पद्मयोनिने दूर जाकर पूछा— 'छोट कैसे आये वेटा ?'

·आपके वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ।

सिन्दूरका कथन सुनकर पितामहने उससे कहा— 'सिन्दूर! तेरे सौन्दर्यको देखकर मैंने तेरी कुटिल्ताका विचार किये विना ही पुत्र-स्नेहवश तुझे वरदान दे दिया और त् उसकी परीक्षा सुझपर ही करना चाहता है ? मैं तेरी हुष्टता नहीं जान सका।'

अपने सुन्दर पुत्र सिन्दूरसे सावधान विधाता दूरसे ही दुःखमरे हृदयसे पश्चाताप करते हुए कह रहे थे— विषधरको दुग्ध पान करानेसे उसका विष ही बढ़ता है, यह मैं नहीं समझ पाया था। पर अब त् असुर हो जायगा। सिन्दूर-प्रिय सिन्दूराहण प्रभु गजानन तेरे लिये अवतरित होंगे और तिश्चय ही तुझे मार डालेंगे।

इस प्रकार शाप देते हुए पितामह प्राण लेकर भागे। उनके पीछे अत्यन्त बलवान् वर-प्राप्त असुर भी दौड़ा। असुरकी तुलनामें लोकखष्टा दुर्बल थें। किंतु प्राण-रक्षाके लिये वित्र गतिसे दौड़ रहे थे। मूढ़ असुर भी वरकी परीक्षा हरनेके लिये उनके पीछे-पीछे दौड़ता जा रहा था। आगे- आगे विधाता और उनके पीछे-पीछे देखनेमें अतिशय म किंतु हृदयका अत्यन्त क्रूर कुटिल पुत्र उनको अपनी म् में जकड़कर पीस डालनेके लिये दौड़ रहा था।

दौड़ते-दौड़ते वयोबृद्ध पितामहका शरीर पक्षीनेसे हो गया । वे हॉफते-कॉपते सॉस छेनेके लिये किका चाहते थे, पर पीछे देखा तो चिरंजीव दौड़े हें हैं । स्रष्टाने साहस किया । फिर दौड़े । दौड़ते-दौ वैकुण्ठ पहुँचे ।

अत्यन्त भयभीत, कम्पित, स्वेद-सिक्त, म्लानवदन और उनके पीछे विद्यालकाय द्यक्तिशाली असुरको दे श्रीहरिने तुरंत उठकर पितामहका आलिङ्गन किया उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसनपर बैठाया, द् पूजा की। फिर उन्होंने पूछा—'आप इतने भीत उदास कैसे हैं! आपका शरीर पसीनेसे भीग कैसे गया

भयभीत पितामहने निवेदन किया— प्रभो ! रहा था, उस समय दयामय कर्पूरगौर मेरे यहाँ पघारे । ि उठकर मैंने जँभाई ली, उसी समय यह अत्यन्त : सिन्दूर पैदा हुआ । पुत्र-सीन्दर्यसे मुग्ध होकर मैंने तैलोक्यको वशमें करनेका वरदान दे दिया और पुत्र-स वश मैंने इसे किसीका आलिङ्गन करनेपर उसे समाप्त देनेका वर प्रदान कर दिया; किंतु यह दुरात्मा मुझे ही व मुज-पाशमें आवद्ध कर मार डालना चाहता है । दयाम इस दुष्टसे आप मेरी रक्षा कीजिये।

श्रीविष्णुने कहा—'पितासह ! पहले विना सोचे प्रदान करनेका जो दुष्परिणाम होता है, वह तो होगा ह मोहमस्त पिताके अविचारपूर्ण वरसे त्रिभुवनको यार सहनी पड़ेगी।'

इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णुमें वार्ता हो ही रही कि दौड़ता हुआ सिन्दूर आ पहुँचा। यह गर्जन करते हु विधाताको अङ्क-पाशमें लेनेके लिये झपटा ही या कि चिह्या पड़े—'प्रभो! रक्षा कीजिये! रक्षा कीजिये!!'

वर-प्राप्त सिन्दूरकी सुगिटित प्रचण्ड काया देखः श्रीविष्णुने अत्यन्त मधुर वाणीमं उस महामृद्ध असुरः समझाया—विटा ! तू शक्तिशाली तरुण है और पिताम वयोच्छ निर्वल त्राह्मण हैं। अतएव इनखे युद्ध करनेंगं तृष् किसी प्रकारका यश तो प्राप्त होगा नहीं, अपित तृष्क्षा सर्वत्र निन्दा होने लगेगी। अतएव इन्हें छोड़ है। 'तत्र तुम्हीं युद्ध करो । सर्वथा मूर्ख, उद्दण्ड, प्रचण्ड असुर विष्णुको ओर वड़ा ।

'अरे बेटा ! मैं तो सत्वगुण-सम्पन्न होनेके कारण सुष्टिके पालनमें लगा रहता हूँ । इस कारण युद्धमें सुक्षे पराजित करना तुम्हारे लिये अत्यन्त सरल है ।' श्रीविष्णुने असुरको वहाँसे हटानेका प्रयत्न किया— 'हाँ, बीरतामें कामारि प्रसिद्ध हैं । तुम उनसे युद्ध करो; तब तुम्हें संतोष तो होगा ही, तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ेगी।'

#### कैलासपर

बलोन्मत मूर्ल असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वह बड़े वेगसे उड़ा। त्रिभुवनको कम्पित, पर्वतोंको चूर्ण और वनोंको व्यस्त करता हुआ वह कैलासपर्वतपर पहुँचा। वहाँ आग्रतोष शिव पद्मासन लगाये ध्यानस्य थे। नन्दी और भृज्ञी आदि गण उन परम प्रभुके आस-पास थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थीं।

भस्माच्छादित व्याघाजिनधर तपस्वी कर्पूरगौरके ळळाटपर अर्धचन्द्र सुशोभित था। उनके विशाल स्कन्धपर गजचर्म पड़ा हुआ था। ऐसे परम पावन एवं परम शान्त त्रैलोक्य-त्राता शिवको देखकर सिन्दूर उनको निन्दा करने लगा। उसने कहा—'इस अरण्यवासी तपस्वींसे क्या युद्ध करूँ १ हाँ, इसकी परम सुन्दरी सहधर्मिणीको ही लेजाऊँ।'

यह सोचकर सिन्दूर सतीकी ओर मुड़ा ही था कि वे वट-पत्रकी माँति काँपती हुई मूर्च्छित हो गर्यो । महापातकी असुरने जगजननीकी वेणी पकड़ ली और उन्हें वलपूर्वक ले चला।

नन्दी और मृङ्गी आदि गण उक्त असुरका कुछ बिगाइ न सके। सर्वथा असहाय और निरुपाय माता पार्वती रोती हुई चिलाप करती जा रही थीं।

व्यक्तिल नन्दी और भृङ्गी आदि शिवगण हाहाकार करने लगे। अत्यधिक कोलाहल्से त्रिपुरारिकी समाधि भङ्ग हुई। त्रिनेत्रने गणींसे चिन्ताका कारण पूछा तो अधीर गणींने वताया—प्रभो! आप प्रगाद समाधिमें स्थित थे, उस समय अत्यन्त बलवान् पर्वताकार एक दैत्य आया। उसके गर्जनसे धरा काँपती थी, पर्वत चूर्ण होते जा रहे थे और वृक्ष हूट-हूटकर गिर पड़ते थे। उसे देखते ही माता काँपने लगीं और उसकी दृष्टि पड़ी तो वे भयवश मून्छित हो गयीं। उक्त

क्रूतम असुर मूर्िकत माता पार्वतीको बलात् ले गया । राक्षसराज दशाननके क्रूर करोंने पड़ी जनकनन्दिनीकी तरह माता रोती और विलाप करती जा रही थीं। हमलोग कुछ नहीं कर सके, हाथ मलते रह गये।

क्रोधिस भगवान् शंकरके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने तुरंत अपनी दसों भुजाओंमें त्रिश्लादि शास्त्राक्ष घारण किये और तृषभपर आरूढ़ हो वे तीवतम गतिसे सिन्दूरके पीछे दौड़े तथा क्षणभरमें ही उसके समीप पहुँच गये। उन्होंने मदान्य असुरके सम्मुख जाकर कहा—'महादुष्ट! मेरी पत्नीको तुरंत छोड़ दे। मेरी दृष्टिमें पड़कर त् भाग नहीं सकता।'

अतिशय गर्नोन्मत्त सिन्दूरने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया— भी मन्छरके भिनभिनानेकी चिन्ता नहीं करता। मेरे खास-वायुसे सुमेर काँप जाता है, फिर तुझ तपस्वीकी क्या गणना है! त् यहाँसे सीधे जाकर किसी दूसरी स्त्रीसे विवाह कर है; अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आ जा।

# सिन्दूरका शिवसे युद्ध

इस प्रकार कटू कि कहकर दमें नमत सिन्दूर त्रिपुरारिसे बाहु-युद्धके लिये आगे बढ़ा। अत्यन्त कुपित वृषमध्वज भी असुरसे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत थे हीं; उसी समय माता पार्वतीने मन-ही-मन मयूरेशका चिन्तन किया। तत्क्षण कोटि-सूर्यसमप्रम देवदेव मयूरेश्वर ब्राह्मणके वेषमें सिन्दूर और शंकरके बीच प्रकट हो गये। वे अत्यन्त सुन्दर एवं ब्रह्मा-भूषण-भूषित थे। उन्होंने अपने तीक्षणतम तेजस्वी परशुसे असुरको पीछे हटाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा—स्माता गिरिजाको तुम मेरे पास छोड़ दो; फिर शिवके साथ युद्ध करो। युद्धमें जिसकी विजय होगी, पार्वती उसीकी होंगी; अन्यथा नहीं।

ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशके वचन मुनकर सिन्दूर संतुष्ट हुआ।
उसने माता पार्वतीको मयूरेशके पास चले जाने दिया और
फिर युद्ध आरम्म हुआ। वर-प्राप्त असुर बालक या और देवेश
पराक्रमी और युद्धपट्ट थे। क्रोधसे उन दोनोंके नेत्र लाल थे। जन
असुर भगवान् शिवको अपने भुज-पाशमें लेना चाहता, तब
मयूरेश अहश्य रूपसे उसके विशाल वक्षपर अपने तीवतम परशुसे प्रहार कर देते; वह छटपटा उठता। इस प्रकार अनेक बार
परशुके आधातसे सिन्दूरकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयी।
असुरके शिथिल होते ही मदनान्तकने उसपर अपने कठोर
नित्रहलका प्रहार किया।

आहत असुर गिर पड़ा । तब ब्राह्मण-वेपधारी मयूरेशने उससे कहा—'चैलोक्यका विनाश करनेवाले शिवको तुम युद्धमं पराजित नहीं कर सकते । इस कारण माता पार्वतीको छोड़कर यहाँसे चले जाओ, अन्यथा कालकण्ट तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे।

विवश हो सिन्दूरने पार्वतीकी आशा छोड़ दी और वह पृथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ। शंकर विजयी हुए।

तय माता पार्वतीने ब्राह्मणसे कहा—'मृनियर ! पात ही असुरके करोंसे मुझे मुक्ति दिलानेवाले आप कौन हैं ? आप कृपापूर्वक मुझे अपने वास्तविक खरूपका दर्शन कराइये। आप मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। मुनिनाथ ! मैं प्राण देकर भी आपकी कृपाका प्रतिदान देनेमें समर्थ नहीं हूँ।

'माता ! मैंने कुछ नहीं किया ।' ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशने उत्तर दिया—'भगवान् शंकरने ही असुरको पराजित कर आपको सुक्त कराया है ।'

मयूरेश्वर अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये। अत्यन्त सुन्दर दस भुजाएँ, मस्तकपर विद्युच्छटा विखेरता मणिमय मुकुट, ल्लाटपर कस्तूरी-तिलक, कानोंमें झिलमिलाते कुण्डल, सुन्दर गोल कपोल, शुक-चञ्चु-तुल्य नासिका, वक्षपर अद्भुत मणियों एवं रत्नोंसे निर्मित दिव्य माला सुशोभित थी। वे माताकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे।

मयूरेश्वरको देखकर माता परमानन्दमें मग्न हो गर्थी। उन्होंने अपना मस्तक मयूरेश्वरके चरणोंपर रखा ही था कि उन्होंने उन्हें तुरंत उठाकर कहा—''माता! त्रेतामें मैंने आपको पुनः दर्शन देनेके लिये कहा था; अतएव अब पुनः मैं इस द्वापरमें भी आपके पुत्रके रूपमें प्रकट होऊँगा। उस समय 'गजानन' मेरा नाम विख्यात होगा और मैं इस दुर्दान्त सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका बोझ उतार दूँगा।

मयूरेश्वर अदृश्य हो गये। स्नेहमयी माता पार्वती उनका वियोग न सह सकीं; तत्क्षण मूर्विछत हो गर्यो।

'प्रिये ! तुम अपने मनको शान्त करो । तुम मयूरेशको अपने हृदयमें देखो । उन देवदेव विनायककी वाणी कभी मिश्र्या नहीं होती । वे अपना कथन चरितार्थ करते ही हैं। इस प्रकार भगवान् शंकरने माता पार्वतीको आश्वस्त किया और उनके साथ वृपभारूढ़ हो तीव्र गतिसे के लिये चल पड़े।

### सिन्दृरासुरकी विजय

ब्रह्मदेवको पराजित करनेवाले वर-मदोन्मत्त मृद् िक्ष् मर्त्यधाममें पहुँचकर आसुरी गर्जना की। उसके कि विशाल भूघर दिल उठे, बृक्ष समूल उखड़कर पृष्वीपि कि लगे, भयाकान्त पन्नी आकाशमें उड़ गये और विविदिय पशु व्याकुल होकर अरण्यमें इधर-उधर भागने स्मे।

दुए सिन्द्रकी शक्ति देखकर उसके समीप अनेक उद् आसरी प्रकृतिके मनुष्य एकत्र हो गये। सिन्द्रके स उनकी निरङ्कुश दानवी प्रवृत्तियाँ तुष्ट होती जा रही । इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिन्द्रका सम्मान तो क ही थे, उसकी सचि और इच्छाकी पूर्तिके हेतु मर्सिकी लिये भी तैयार रहते थे।

इस प्रकार सिन्द्रकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी थोड़े ही समयमें उसके अधीन अत्यन्त निष्दुर क्रूको हिंसक असुरोंकी विशाल सेना एकत्र हो गयी। पिताबक्ष अमोघ वर, अमित शक्ति, तरुणावस्था, तामिक प्रवृक्तिं अहिंनेश प्रभाव, विशाल वाहिनी और सर्वोपिर बुद्धिवीना- ऐसी स्थितिमें ब्रह्मपुत्र सिन्द्रका नियन्त्रण कैसे सम्भव था!

उहण्ड एवं निरङ्कुश शक्तिशाली सिन्दूरने राजांगीय आक्रमण किया। उसने अत्यन्त निर्देयतापूर्वक कितने ही नरेशोंको चीरकर उनके दो इकड़े कर दिये और कितने राजाओंको आकाशमें फेंक दिया। उसके सम्मुख जो प्रजाणक राजा युद्ध करने आये, वे सब स्वर्गवाधी हुए। वृद्ध नरपालोंने उसकी शरण ग्रहण कर ली, किंतु स्वाभिमानी नरेश अपना राज्य छोड़ अरण्यादिमें छिप गये और अनुस्त अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार सिन्दूरने सम्मूब नरपालियोंपर विजय प्राप्त कर ली।

इसके अनन्तर दुरात्मा सिन्दूर परम विरक्त ऋषियों और मुनियोंके पीछे पड़ा । उसने निह्म्पृह तपत्वी ऋषियों निर्दयतापूर्वक मार डाला और कुछ ऋषियोंको दण्ड देश कारागारमें मेज दिया । शेष ऋषिगण भयवश गिरि-कत्याओं एवं अरण्यों में लिपकर जीवन-निर्वाह करने लगे । असुरापम ने समस्त मन्दिरों एवं देव-प्रतिमाओंको नष्ट कर उन्हें भूलों मिला दिया । उक्त असुर-शासनमें समस्त वैदिक कि

हो गर्यो । स्वाहा, स्वधा और वघट्कारके स्वर शान्त ाये, सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो गया । ॥

पर्वतकी गुफाओंमें गुप्त-रीतिसे निवास करनेवाले देवता, । यक्ष और किंनरादि एकत्र होकर दुर्दोन्त दानवके तम शासनसे मुक्त होनेका उपाय सोचने छो।

उस समय देवगुरु वृहस्पतिने कहा—'देवताओ और गणे! भगवान् विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं। उनके रहते भीत होनेका कोई कारण नहीं। आप सव लोग उन देवदेव गयककी प्रार्थना करें। वे दयामय 'गजानन'-नामसे वान् शिवके घर अवतिरत होंगे और निश्चय ही असुराधम दूरका वध करेंगे। उस समय सम्पूर्ण जगत्की यातना हो जायगी।"

सुरगुर बृहस्पतिके ये वचन सुन देवगण करुणामय गायककी स्तुति करने लगे—-

कारणं योऽसौ रविनक्षत्रसम्भवः । जगतः सिद्धसाध्यगणाः सर्वे यत एव च सिन्धवः॥ यक्षा मनुष्योरगराक्षसाः। गन्धर्वाः किंतरा यतश्चराचरं विश्वं तं नमामि विनायकस् ॥ ब्रह्मादयो देवा मनयश्च महर्षयः। यतो गुणास्त्रयो जातास्तं नमामि विनायकम्॥ यश्र सर्वहृदि स्थितः। यतो नानावताराश्च यं स्तोतुं नैव शक्नोति शेषस्तं गणपं भजेत्॥ सिन्द्रो निर्मितः विश्वसंहारकारकः । केन तेनार्तिप्रापितं विश्वं त्विय स्वामिनि जाग्रति ॥ अन्यं कं शरणं यामः को न पास्ति नोऽखिलान । जहानं दुष्टबुद्धि त्वमवतीर्यं शिवालये ॥ (गणेशपु० २।१२९।१४-१९)

को जगत्के कारण हैं, सूर्य और नक्षत्रकी उत्पत्ति ।नसे हुई है, सिद्ध, साध्यगण और समस्त सागर जिनसे

अकरोदुष्टबुद्धिः स ववन्य सहसा च तान्। तदा फेचिन्मुनिगणास्त्यवत्वा देहं दिवं गताः ॥ केचिच्च मेरुकन्दयां न्यवसन् विगतज्वराः । केचिच्च निह्तास्तेन केचिच्च ताडिता भृदाम्॥ सकलास्तेन विध्यत्ता प्राप्तादाः देवता पवं तु प्रलये जातेऽलुप्यन् कियाश्च वैदिकाः॥ साहासभावपटकारा हाहाकारोऽभ्यजायत । ( गणेशपु० २ । १२९ । ६-९ ) प्रकट हुए हैं, गत्थर्व, किंनर, यक्ष, मनुष्य, नाग, रक्षित्र तथा समस्त चराचर जगत् जिनसे प्रकट हुए हैं, उन भगवान् विनायकको हम प्रणाम करते हैं। जिनसे ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, महर्षि और तीनों गुण प्रकट हुए हैं, उन विनायकको हम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना अवतारोंका प्राहुर्माय होता है, जो सबके हृद्यमें विराजमान हैं तथा शेषनाग भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन भगवान् गणपितका मजन करना चाहिये। जगत्का संहार करनेवाले इस सिन्दूरासुरका निर्माण किसने किया है शिव्यक्ती संकटमें डाल दिया है। इस दशामें हम आपको छोड़कर किसकी शरणमें जाय शिवने घरमें अवतीर्ण हो इस दृष्टबुद्धि असुरका संहार कीजिये।

इस प्रकार स्तुति कर देवता और मुनि, सभी तपस्यामें संलग्न हुए । कुछ देवता और मुनि निराहार रहकर, कुछ एक परेपर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये और कुछ जलमें खड़े होकर विनायकका ध्यान और जप करने लगे । इस प्रकार देवताओं और ऋषियोंके कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रकट हुए ।

वे अनेकों सूर्य और प्रलयाग्निके तुस्य तेजस्वी ये । देवता और मुनिगणोंने गणराजका दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़े अपलक दृष्टिसे वे उनके परम तेजस्वी मुखारिवन्दकी और निहारने लगे।

भक्तवाञ्छाकल्पतर गणेशने कहा— (देवताओ ! मैं असुर सिन्दूरका वध करूँगा । तुमलोग निश्चित्त हो जाओ । तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह स्तवन (दु:खप्रशमन स्तोच) के नामसे प्रसिद्ध होगा । जो इसका दिनमें एक बार, दो बार या तीन बार पाट करेगा, उसके त्रिविध तापोंका शमन हो जायगा । मैं शिवके धरमें अवतरित होऊँगा । पाजानन यह मेरा सर्वार्थसाधक नाम प्रसिद्ध होगा ।

हिनित्ये सिन्दुरं देवा मा चिन्तां कर्तुमईथ। दुःखप्रशमनं नाम स्तोत्रं वः ख्यातिमेष्यति॥ (गणेशपु०२।१२९।२६)

में सिन्दूरका वध कर पार्वतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी लीलाएँ करूँगा।

इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये।

#### श्रीगजाननका प्राकट्य

देवाधिदेव भगवान् शंकरके अनुग्रहसे माता पार्वतीने गर्भ धारण किया। वह गर्भ धीरे-धीरे बढ़ने छगा। माताका तेजोमय शरीर अत्यधिक उद्दीस हो उठा। माता पार्वतीने एक दिन अपने प्राणवल्लम शिवसे निवेदन किया— क्वामिन् ! आप मुझे किसी शीतल-सुखद स्थानपर हे चर्छे।

भगवान् शंकर हिमगिरिनिदिनीके साथ वृषभपर आरूढ़ होकर चले। उनके तथा माता पार्वतीके शरीरके तेजसे दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं। शिवगण आनन्दोळासपूर्वक वृषभके पीछे-पीछे चल रहे थे। अन्तरिक्षमें देवगण मङ्गलमय मधुर वाद्य वजा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक हश्योंकी छटा निहारते भगवान् शंकर पर्यलीके सुन्दर काननमें पहुँचे।

उस वनमें अनेक प्रकारके सद्गन्धपूरित पुष्प खिले थे। नाना प्रकारके वृक्ष सुस्वादु फलेंसे लदे थे। वहीं एक शीतल निर्मल जलसे पूरित सरोवर था। सरोवरके तटपर सधन वृक्ष थे, जिनकी छाया अस्यन्त शीतल थी। उक्त मनोरम कानन माता पार्वतीको प्रिय लगा, इस कारण भगवान शंकर वहीं हक गये।

स्वामिन् ! यह पवित्र स्थल मुझे अतिराय सुखद् प्रतीत होता हैं; अतएव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ समय रहकर मन बहलाऊँ ? माता पार्वतीने भगवान् शिवसे निवेदन किया ।

द्यामय शिवकी रुचिके अनुसार गणोंने वहाँ अत्यन्त भव्य मण्डप प्रस्तुत कर दिया । उक्त मण्डपमें माता पार्वतीके अनुकूल समस्त सुविधाओंकी व्यवस्था थी। यह देखकर शिवने कहा—'प्रिये! तुम्हारे लिये यहाँ सभी आवश्यक व्यवस्था हो गयी है; अतएव तुम गणोंके साथ यहाँ इच्छा-नुसार सुखापूर्वक रहो।'

जगदीश्वरीकी सेवामें एक कोटि गणोंको छोड़कर कृपाल शिव कैलास लौटकर समाधिस्य हो गये।

माता पार्वती वहाँ सिलयोंके साथ कीड़ा करने लगी।

एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते थे। वे प्रतिक्षण जननीकी आज्ञाकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते थे।

नवाँ महीना पूर्ण हुआ । आकाश खच्छ था । बातावरण अत्यन्त शान्त और मुखद था । शीतल और सुगन्धित समीर मन्द-मन्द बह रहा था । जगज्जननी पार्वतीके सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे उद्दीत चन्द्र-तुल्य परमाह्वाद कर परम तत्त्व प्रकट हुआ ।

अनुपम सुन्दर वदनारिवन्द था गुणेशका। उसके विशाल नेत्र प्रफुल कमलके समान शोभा पाते थे। उसके मस्तकपर अस्यन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था। अरुण अधरोष्ट प्रवालकी आभाको तिरस्कृत कर रहा था। उसके चार भुजाएँ थीं। उन भुजाओंमें परशु, माला, मोदक और कमल शोभा दे रहे थे। गलेमें सुन्दर मोतियोंकी माला और किटमें करधनीकी छटा निराली थी। चार चरण ध्वज, अङ्कुश और कमलके चिह्नोंसे युक्त थे। अपरिमित प्रभापुञ्ज-मणी उस मृतिको देखकर पार्वती काँपने लगीं।

माता पार्वतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसे पूछा-- आप कौन हैं ? कृपया परिचय देकर आपं मुझे आनन्द प्रदान करें।

तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया—"माता ! आप उद्विग्न न हों । मैं सम्पूर्ण सृष्टिका स्वामी गुणेश हूँ । जगत्की सृष्टिक स्थिति और लय मैं ही किया करता हूँ । जेतामें ग्रुप्रवर्ण वहुमुज मयूरेक्वरके रूपमें मैंने ही आपके पुत्रके रूपमें अवतरित होकर सिन्धु-दैरयका वध किया था और द्वापरमें पुनः आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया था, उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूपमें प्रकट हुआ हूँ । मैंने ही ब्राह्मण-वेयमें आकर सिन्दूरके हाथसे आपकी रक्षा की थी । माता ! अव मैं सिन्दूरका वध कर जिभुवनको मुख-शान्ति हूँगा और भक्तोंकी कामना-पूर्ति करूँगा । मेरा नाम (गजानन) प्रसिद्ध होगा।"

देवदेव विनायकको पहचानकर गौरीने उनके चरणींमें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका स्तवन करने टर्गी—

निर्विकल्पचिदानन्द्वनं व्यास्यरूपिणम् ॥ भक्तित्रयं निराकारं साष्ट्रारं गुणभेदतः । नमाम्यहमतिस्थूलमणुज्योऽणुतरं विभुम् ॥ अन्यक्तं न्यक्तिमापन्नं रजःसत्त्वतमोगुणम् । मायाविनं मायिनं च सर्वभायाविदं प्रभुम् ॥ सर्वान्तर्यामिणं नित्यं सर्वाधारं परात्परम् । चतुर्णामपि वेदानां मानसस्याप्यगोचरम् ॥ महद्भाग्यं सम विभो स त्वं से पुत्रतां गतः । प्रतीक्षन्त्या सम विभो प्रत्यक्षं दर्शनं गतः । ह्दानीं त्विद्वयोगो से न स्याद्वेव तथा कुरु ॥ (गणेशपु० २ । १३० । १६-२०)

जो निर्विकल्प, चिदानन्दघन, ब्रह्मस्वरूप, मक्तप्रिय, निराकार तथा गुणमेदसे साकार हैं, उन परमेश्वरको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभो! आप अतिशय स्थूल, सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी भक्तजनीपर अनुग्रह करनेके लिये व्यक्त-भावको धारण करनेवाले हैं; आप सस्व, रजऔर तम—तीनों गुणोंके आधार हैं; मायावी, मायाके आश्रय, सम्पूर्ण मायाओंके ज्ञाता, सर्वसमर्थ, सर्वान्तर्यामी, नित्य, सर्वाधार और परात्पर हैं; आपतक चारों वेदों और मनकी भी पहुँच नहीं होती; प्रभो! मेरा वड़ा सौमाय्य है कि आप मेरे पुत्र हो गये। में दीर्घकालसे इस ग्रुम अवसरकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अव ऐसी छूपा कीजिये, जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पहे।

इस प्रकार माता पार्वतीकी प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु अत्यन्त अद्भुत चतुर्भुज शिशु हो गये। उनके चार भुजाएँ थीं। नासिकाके स्थानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था। उनके मस्तकपर चन्द्रमा और हृद्यपर चिन्तामणि दीप्तिमान् थी। वे गणपति दिव्य वस्त्र धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात शिशुकी तरह माताके सम्मख उपस्थित थे।

माता पार्वतीने अपने पुत्रको ध्यानपूर्वक देखा तो ब्याकुल हो गयीं। ऊनड़-खावड़ सिर, छोटी-छोटी आँखें, हाथीकी सूँडकी तरह नाक, शूर्पाकार कर्ण, छोटे-छोटे हाथ-पैर और विशाल उन्नत उदर! शिशुका विकट रूप देखकर गौरी अधीर हो गर्यों।

शिविषया मन-ही-मन सोचने लगीं—परक्तवर्णका इतना कुरूप और भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा। देवता, श्रृषि, देव-पित्नयाँ और श्रृषिपीकी स्त्रियाँ इसे देखेंगी तो अपने मनमें क्या कहेंगी? शिशु थोड़ा कम सुन्दर हो, तव भी उसका प्यारपूर्वक पालन किया जाता है; किंतु इसके तो प्रत्येक अवयव—हाथ-पैर, सिर, ऑल, कान, नाक और पेट—सभी एक-से-एक विचित्र, विकट और भयावह हैं। इस शिशुको देखनेवाले सभी हँसेंगे। माताके नेत्रोंमें ऑसू भर आये।

उसी समय वहाँ सर्वात्मा शिव पहुँचे। सम्मुख नवजात शिशुका आकार-प्रकार देखकर वे पार्वतीके दुःखका कारण समझ गये। पुत्रको ध्यानपूर्वक देखकर उन्होंने कहा—'प्रिये! बाह्य छीन्द्र्यसे व्यक्तित्वका सर्वधा सत्य अनुमान कठिन है। यह रक्तवर्ण, चतुर्भुज, गजमुख, लग्नोद्र शिशु असाधारण है। यह निखिल सृष्टिका स्वामी, सर्वसमर्थ, सर्वात्मा एवं मङ्गल-मूल-निधान है। यह चैलोक्य-की रक्षाके लिये कृतयुगमें दशभुज विनायकके रूपमें अवतरित हुआ था। त्रेतामें शुक्लवर्ण, षद्भुज मयूरेशके रूपमें इसीने तुम्हारा पुत्र होकर सिन्धुका वध कर त्रिभुवनको स्वतन्त्रता प्रदान की थी और अब इस द्वापरमें अपने कथनानुसार पुनः सिन्दूर-वधके लिये तुम्हारे पुत्रके रूपमें प्रकट हुआ है। कलियुगमें यह पापाचार और अनाचारको ध्वस्तकर सत्त्वकी स्थापनाके लिये पुनः सुन्दर चतुर्भुज रूपमें अवतरित होगा। उस समय इसका 'धूम्रकेतुं नाम प्रसिद्ध होगा। । अ

'आशुतोष ! आपने सर्वथा उचित कहा । आपने मुझे समझ लिया। पार्वतीवक्षभके वचन सुन शिशु बोल उठा— भौं त्रैलोक्यविजयी सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुआ हूँ । मैं सम्पूर्ण जगत्को तुष्ट कलँगा। वैदिक कर्म प्रारम्भ हो जयँगे और मैं भक्तोंकी वाञ्छा सिद्धकर राजा वरेण्यको वर एवं ज्ञानप्रदान कलँगा।

\* गणेशपुराणमें गणेशके किल्युगीय अवतार धूक्केतुको यहाँ 'चतुर्भुज' वताया गया है । परंतु इसी पुराणमें अन्यत्र धूक्केतुको (द्विभुज) भी कहा गया है । यहाँ कमशः चतुर्भुज और द्विभुजके सूचक वचन प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किये जाते हैं। भगवान् शिव पार्वतांसे कहते हैं...

अयं किल्युगे देवि धूझकेतुरिति प्रथाम् । चतुर्वाहुश्चारुनेत्रो भास्तरो रुचिरा भुवि॥ . (२। १३१ । ३२)

(२ । १३१ । ३२ )
दिभुज बतानेवाले बचन इस प्रकार हैं—

कली तु धूझवणों इसावश्वास्त्वो दिहस्तवान् ।'

(२ । १ । २६ )

धूझकेतुरिति ख्यातो दिभुजः सर्वदेत्यहा ॥'

(२ । ८५ । १५ )

शिशुरूपधारी प्रम प्रमु गजाननने शिवसे आगे कहा—''सदाचारपरायण परम पिवन धर्मातमा राजा वरेण्य मेरा भक्त है। वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियोंका पूजक तथा पञ्चयक्तेपासक है। वह सदाश्रद्धा-भक्तिपूर्वक पुराण-श्रवण करता है। उसकी सत्य और धर्मका पालन करनेवाली सुन्दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है। पुष्पिका पतिव्रता, पतिप्राणा और पतिवाक्यपरायणा है। उन दोनोंने मुझे संतुष्ट करनेके लिये वारह वर्पोतक कठोर तप किया था। मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया था—'निश्चय ही मैं तुम्हारा पुत्र बन्ँगा। पुष्पिकाने अभी-अभी प्रसव किया है, किंतु उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी। वह मूर्च्छिता है। पुत्रके विना वह प्राण त्याग देगी। अतएव आप मुझे तुरंत उस प्रसूताके पास पहुँचवा दीजिये।''

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारोंसे उनकी पूजा और प्रार्थना की।

#### नवजात गजमुख अरण्यमें

मगवान् शंकरने नन्दीको बुळाकर कहा— 'पराक्रमी नन्दी! मैंने तुम्हें एक आवश्यक कार्यसे स्मरण किया है; तुम अत्यन्त सावधानीसे उसे पूरा करो। माहिष्मती-नामक श्रेष्ठ नगरीमें वरेण्य-नामक प्रजापालक, धर्मपरायण वीर नरेश राज्य करते हैं। उनकी अत्यन्त साध्वी उदार सहधर्मिणीका नाम पुष्पिका है। पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव किया है। वह तो कछसे मूर्चिंछत हो गयी, किंतु उसके शिशुको एक राध्वसी उठा ले गयी। तुम इस पार्वती-पुत्रको तुरंत उसके समीप रखकर लोट आओ। पुष्पिकाकी मूर्च्छा दूर होनेके पूर्व ही यह शिशु उसके समीप पहुँच जाय; अन्यथा प्रस्ताके प्राण-संकटकी सम्भावना है।

नन्दीने अपने स्वामीके चरणोंमें प्रणाम किया और गजाननको ठेकर वायुवेगसे उड़ चले । मार्गमें अनेक बाघाएँ उपस्थित हुई, किंतु पराक्रमी नन्दीने शिवके ध्यान और स्मरणसे उनपर विजय प्राप्त की और मूर्च्छिता पुष्पिकाके सम्मुख चुपचाप गजमुखको रखकर तुरंत लौट आये।

तन्दीने शिव और पार्वतीके चरणोंमें प्रणाम कर गजमुखको सुरक्षित पुष्पिकाके समीप पहुँचा देनेका समाचार सुनाया तो उन लोगोंने प्रसन्न होकर नन्दीकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशिष् दी। रात्रि व्यतीत हुई । अरुणोद्य हुआ । पुष्पिकाने ध्यानपूर्वक अपने शिशुको देखा—रक्तवर्ण, चतुर्वाहु, गजवक्त्र, कस्तूरी-तिलक, चन्दन-चर्चित अङ्गपर पीत परिधान और मोतियोंकी माला तथा विविध रत्नाभरण शोमित हो रहे थे।

इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चिकत और दुःखी ही नहीं हुई, भयसे काँपती हुई वह प्रसूति-गृहसे बाहर भागी। वह शोक व्याद्धल होकर रोने लगी। रानीका हदन सुनकर परिचारिकाएँ प्रसूति-गृहमें गर्यो। अलौकिक बालकको देखकर वे भी भयाकान्त हो काँपती हुई बाहर आ गर्यो। दूसरे जिन-जिन स्त्री-पुरुषोंने उन शिशु-रूपधारी परम पुरुषका दर्शन किया, वे सभी भयभीत हुए। कुछ तो मूचिंछत हो गये।

प्रत्यक्षदिशियोंने राजासे कहा—'आजतक मनुष्यके यहाँ ऐसा पुत्र कभी कहीं नहीं उत्पन्न हुआ और न भविष्यमें ऐसे शिशुके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है। अतएव इस वंद्य-विनाशक बालकको घरमें नहीं रखना चाहिये।

सबके मुँहसे भयभीत करनेवाले ऐसे वचन सुनकर नरेश वरेण्यने अपने दूतको बुलाकर आज्ञा दी—'इस शिशुको निर्जन वनमें छोड़ आओ।'

राजाके दूतने नवजात शिशुको उठाया और शीमतासे नगरसे वाहर निकल गया । वह निर्जन सघन वनमें पहुँचा । वहाँ एक खच्छ जल्पूरित सरोवर या । हिंस पशुओंके अतिरिक्त वहाँ और किसी मनुष्यके पहुँचनेकी सम्मावना नहीं थी । दूतने उक्त परम तेजस्वी शिशुको वहीं सरोवर-तटपर धीरेते रख दिया और द्वृत गतिसे लौट चला।

दूत नगरमें पहुँचा । उसने राज-सभामें जाकर नरेशका अभिवादन कर निवेदन किया—'राजेन्द्र ! आपके आदेशानुसार मैं शिशुको हिंस-जन्तुओंसे भरे निविड़ वनमें रख आया । निश्चय ही उसे ब्याघ्रादि हिंस-पग्न खा जायँगे।

धर्मात्मा वरेण्यने खिन्न मनसे समाचार सुना और सिर झुका लिया।

### महर्पि पराशरके आश्रममें

सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके मनमें विद्या-बुद्धिका कितना अहंकार होता हैं। किंतु कितना अल्पग्र होता है वह ! क-पितामहका पुत्र स्वस्थ और सुन्दर था; उसे देखकर घाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र-अपात्रका विचार किये ना उसे अनमोल निधि दे दी और माता पार्वती तथा धर्म- उपण बुद्धिमान् नरेशके यहाँ त्रैलोक्यत्राता परम पुरुष वतरित हुए । गजमुख उनकी दृष्टिमें सुन्दर नहीं थे रेर इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं पृथ्वीके द्धारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पशुओंके ।।हारके लिये निर्जन वनमें फेंक दिये गये।

गहन काननमें सरोवरके तटपर पड़े नवजात शिग्रुपर एक म्बुककी दृष्टि पड़ी । जम्बुक प्रसन्न होकर शिग्रुकी ओर हैं ही था कि उसी मार्गसे महर्षि पराशर आ गये। उन्होंने रितीपर हाथ-पैर उछालते दीतिमान् बालकको देखा तो मन-ो-मन सोचने लगे—'मुझे तपभ्रष्ट करनेके लिये देवेन्द्रने कोई गया रची है। मैं स्वामाविक ही पापमीर हूँ। जान-ब्झकर मैंने कोई पाप किया नहीं है । हे दीनानाथ ! हे चन्द्रचूड़ ! मेरी रक्षा कीजिये।

इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना करते हुए करणामूर्ति महर्षि पराश्वरने शिशुके समीप पहुँचकर देखा—'दिव्य बस्तालंकारविभूषित, सूर्यतुल्य-तेजस्वी, चतुर्भुज, गजमुख अलौकिक शिशु ।'

महामुनिने शिशुको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा । उसके नन्दे-नन्दे अरुण चरण-कमलोंपर दृष्टि डाली—उनपर ध्वज, अङ्करा और कमलकी रेखाएँ दिखायी दीं।

महर्षिको रोमाञ्च हा आया । हर्षातिरेकि हृदय गद्गद, कण्ठ अवरुद्ध और नेत्र सजल हो गये। आश्चर्यचिकत मुनिके मुँहसे निकल गया—ध्यरे, ये तो साक्षात् परत्रहा परमेश्वर हैं। ये मुझसे छल क्यों करेंगे ? इन करणामयने देवता और ऋषियोंका कष्ट-निवारण करने और मेरा जीवन-जन्म सफल वनानेके लिये अवतार महण किया है।

महिषेके नेत्र बरस रहे थे । अपने भाग्यको भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्होंने जगद्दन्य परम प्रभुके त्रितापनाशक भवाव्धिपोत नन्हे-नन्हे लाल-लाल चरणोंको अपने
मस्तकसे स्पर्श कराया । उन्हें अपने नेत्रोंसे स्पर्श किया,
नक्षमे लगाया और फिर माष्टाङ्ग, दण्डवन्-प्रणाम किया ।
तदनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा—
'आज में धन्य हो गया । मेरा जीवन, जन्म, मेरे मातापिता और मेरा तप, सभी धन्य हुए । अव मैं जन्म-मृत्युते

मुक्त हो गया; मेरी सम्पूर्ण वाञ्छाओंकी पूर्ति हो गयी । में ही नहीं—यह धरती, यह आकाश, यह पवन, यह निविद् वन, यह सरोवर और सरोवरका तट, सभी धन्य हो गये— सभी कृतकृत्य हो गये । आह ! किस निष्डुर अभागेने इन महामहिमको यहाँ छोड दिया।

महर्षिने शिशुके चरणोंमें पुनः प्रणाम कर उसे अत्यन्त आदरपूर्वक अङ्कमें के लिया और प्रसन्न-मन द्रुत गतिसे आश्रमकी ओर चले । आश्रममें पहुँचनेपर उनकी सहधर्मिणी वत्सलाने शिशुको देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और जब उसने महर्षिके मुखसे उस शिशुकी अनिर्वचनीय महिमा सुनी तो उसके आनन्दकी सीमा न रही।

वत्सलाने शिशुको लेकर अपने वक्षसे लगाया ही या कि वह आनन्द-विमोर हो गयी । हर्षांतिरेकसे उसने कहा—'स्वामिन्! आपके दीर्धकालीन कठोर तपका फल आज प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया । ब्रह्मा, विष्णु और नहेश्वर जिन्हें नहीं जानते, वे परम प्रभु हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं । जो निखल ब्रह्माण्डके सर्जक, पालक और संहारक हैं; जो भूमिका मार हरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं, वे अखिललेकनायक प्रभु अनायास ही हमारे मन, वाणी और इन्द्रियोंके विषय हो गये। उन द्यामयकी द्या और हमारे भाग्यकी प्रशंखा कैसे की जाय १

स्नेहाधिक्यके कारण नवजात शिशु गजाननके स्पर्शसे सती वत्सलाके स्तनोंमें दूध उतर आया। महर्षि पराशर और वत्सला प्यारपूर्वक शिशु-पालनमें अपने परम सौभाग्यका अनुभव करते थे। अब अग्निहोन्न, जप, तप एवं स्वाध्यायकी महर्षि चिन्ता नहीं कर पाते थे। वस, नियमोंका निर्वाहमात्र कर वे तो निखिलसृष्टिनियामक गजमुखके समीप ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते। जब जप करने बैठते तो शिशुके सम्मुख रहे बिना उनसे जप हो नहीं पाता था। बत्सला भी वहीं बैठी रहती। दोनों उस गजमुखको प्रतिपल निहारा करते, फिर भी अनुत ही रहते।

गजाननके चरण-स्पर्शंसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तृत आश्रम अतिशय मनोहर हो गया। वहाँके सूले वृक्ष भी पल्लवित और पुष्पित हो उठे। वहाँकी गायें कामधेनु-तुल्य हो गर्यो। सुखद पवन वहने लगा। आश्रम दिञ्यातिदिन्त्र हो गया। गुका पालन दिन्यदृष्टि-सम्पन्न महर्षि पराद्यार इस संवादसे नरेदा वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए ! यहाँ पुत्रोत्सव मनाया | वाद्य वजने लगे ! त्र-वितरण हुआ ! नरेदाने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक दुम्ह्य बद्धा, स्वर्ण और रत्नालंकरण देकर

### सिन्द्रका विसाय

संस्ट्र्रने एक दिन अपनी सभामें कहा— भेरी के व्यर्थ गयी। मेरा पौष्य निष्किय रहा। रि साथ युद्ध नहीं किया और ब्रह्मा-विष्णु ख़ ही नहीं हुए। मृत्युलोकके नरेशोंने तो तरनेकी सामर्थ्य ही नहीं। मेरी युद्ध-कामना पा रही है।

य आकाशवाणी हुई—'अरे मूर्ख ! तू व्यर्थ रहा है ! तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति करनेवाला तिकि यहाँ प्रकट हो गया है । वह शुक्लपक्षके रोत्तर बदता जा रहा है ।

त्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर हो गया। फिर सचेत होनेपर उसने कहा— इ रहा था ? यदि ऐसा दुर्वचन बोलनेवाला तो मैं उसका मस्तक उतार हूँ।

कर अगुरने भयानक गर्जन किया और वह कैलास पहुँचा । अत्यन्त चिन्तित सिन्दूर ति शिशुके लिये बड़ा होनेका अवसर ही नहीं ता था। पर्वतोंको चूर्ण एवं वनोंको ध्वस्त दुरात्मा सिन्दूर भगवती उमाके भवन गया, को न देख वह पुनः पृथ्वीपर लौट आया। गिदनी तथा शिवको हुँढ़नेके लिये सिन्दूर पृथ्वी-चूमने लगा। अन्ततः वह पर्यली-काननमें सने मुन्दर सरोवर, पार्वती-शिवका विशाल एवं उनके गणोंको देखा। सिन्दूर मीथे गिरहमें जाकर शिशुको हुँढ़ने लगा, किंतु वहाँ [ उस दुरात्माने सोचा—'यदि वालकने जन्म तो पार्वतीके ही उदरसे प्रकट होगा। यदि लीला समाप्त कर दी जाय तो इसके पुत्रका उठेगा।' यह सोचकर क्रूरतम सिन्द्रने पार्वतीपर प्रहार करनेके लिये अपना अस्त्र उठाया ही था कि उसके सम्मुख पार्वतीकी गोदमें पारा, परशु, कमल और माला धारण किये वस्त्रालंकारविभृषित अमित तेजस्वी बालक दीखा। असुरने बालकका हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्रमें हुवा देनेकी दृष्टिसे अपने साथ ले चला।

मार्गमें वह बालक पर्वत-तुल्य भारी हो गया । उस असहा भारसे व्याकुल होकर असुर कॉपने लगा । वह शिशुको किसी प्रकार आगे ले जानेमें समर्थ नहीं था, इस कारण उसने कृषित होकर उसे पृथ्वीपर पटक दिया ।

शिव-शिशुको पटकनेसे पर्वत हिल गये, पृथ्वी कॉपने लगी, समुद्र क्षुन्ध हो उठा और ब्रह्माण्ड जैसे विदीर्ण हो गया। शिशु नर्मदा नदीमें गिरा। वह पवित्र स्थल 'गणेश-कुण्ड' नामसे प्रख्यात हुआ। कि गणेशके शरीरके रक्तसे वहाँके परथर लाल हो गये। वे पापोंको नाश करनेवाले 'नार्मद गणेशः कहे जाते हैं। उनके दर्शन और पूजनकी बड़ी महिमा है।

मेरा शत्रु समाप्त हो गया। यह समझकर आनित्त सिन्दूरासुर वहाँसे चलना ही चाहता था कि गणेश-कुण्डसे एक अत्यन्त भयंकर पर्वताकार कोधोन्मच पुरुष निकला। उसकी जटा विशाल थी। उसके मुख और दाँत अत्यन्त भयंकर थे। जिह्ना सर्पिणीके सदश थी। उसके हाथ-पैर अत्यन्त लंबे और सुपृष्ट थे। उसके नेजींसे अग्निकी ज्वालाएँ निकल रही थीं।

महाबलवान् सिन्दूरासुरने उसे मारनेके लिये अपने खद्भसे प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुष्प आकाशमें दीखने लगा। उसने कहा—'अरे मूढ़! तेरा काल अन्यत्र वढ़ रहा है। वह साधुजनोंकी रक्षामें तत्यर होनेके कारण तेरा वध अवस्य करेगा।

यह संकेत देकर भयंकर पुरुष अददय हो गया।

सिन्दूरको बड़ा विस्मय हुआ । उसने अपने सेवकोंसे कहा—'कठोर बचन योलनेवाले उस भयानक पुरुपको थिकार है, जो मेरे भयसे छिप गया। यदि वह मेरे सम्मुख होता तो उसे मेरे वल-वीर्यका पता चल जाता ।'

<sup>\*</sup> गणेश-कुण्ड श्रेष्ठ तीर्थ है । इस तीर्थफे दर्शन, रसरे स्नान एवं रसके सारणका भी बना माद्यात्म्य है।

सिन्दूरने चारों ओर देखा, पर किसीको कहीं न देखकर चिन्ता-निमम्न अपनी राजधानी सिन्दूरवाड छौट गया।

असुरके उत्पातसे चिन्तित माता पार्वतीने अपने जीवन-धन महेश्वरसे निवेदन किया—प्रमो ! इस पर्यठी-महारण्यमें भी देत्यका उपद्रच प्रारम्भ हो गया है । अतएव अब आप मुझे कैळास छे चळिये।

अपनी प्रियतमाकी इच्छा जानकर देवाधिदेव शंकर प्रसन्न हुए । वे पार्वतीसहित दृषभपर आरुढ़ हुए और अपने गणींसहित कैलासके लिये चल पड़े । कैलासके अपने भवनमें पहुँचकर भगवती उमा प्रसन्न हो गर्यी ।

#### सूषक-वाहन

सुरपति इन्द्रकी सभामें कौञ्च-नामक एक श्रेष्ठ गन्धर्व था। वह सभासे उठकर शीव्रतासे जाना चाहता था। असावधानीसे उसके पैरका वहाँ उपस्थित मुनिवर वामदेवसे स्पर्श हो गया। अपनेको अनाहत अनुभवकर कृपित हुए मुनिने उसे तुरंत शाप दे दिया—'गन्धर्व!त मूषक हो जायगा।'

भयभीत गत्थर्व हाथ जोड़कर मुनिसे करण प्रार्थना करने लगा। तय दयाछ ऋषिने पुनः कहा—'त् देवदेव गजाननका बाहन होगा, तब तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा।

उसी समय कौज्ञ-गन्धर्व मूचक होकर पराशर-आश्रममें गिर पदा | यद मूचक पर्वत-तुल्य अत्यन्त विशाल और भयाग्रक या | उसके रोम और नख गिरिश्चक्तके समान महान् थे | उसके दाँत अत्यन्त बढ़े, तीक्ष्ण और भय उत्पन्न करनेवाले थे | उसका कर्कश स्वरं भी अत्यधिक भयावह था |

उस महाद्रस्थान् भूषकने पराशर-आश्रममें भयानक उपद्रव किया । उसने मृण्मय पानींको तोड्-फोड्कर समस्त एकम अन्न समाप्त कर दिया । शृष्वियोंके समस्त वस्त्रीं वल्कर्स और मन्धींको कुतरकर दुकड़े दुकड़े कर उन्हें । उस भूभराकार मूगकके पुच्छ-प्रशास्त्रे आश्रमके इ.उ धराशायी हो गये। अदिका उचाइ हो गयी । विपत्तिसे त्राण पानेके लिये मैं क्या करूँ ? किसका स्मरण करूँ ? मेरा यह दुःख कौन दूर करेगा ? मैं किसकी शरण ग्रहण करूँ ?

इस प्रकार दुःखरे व्याकुल अपने पिताके वचन सुन दुरंत गजरुखने अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा—प्यूच्य पिताजी ! मैं दुष्टोंका संहार करनेवाला हूँ । मेरे रहते आप चिन्ता न करें । मैं आपको पुत्र-रूपमें प्राप्त हुआ हूँ तो आपका प्रिय कार्य भी करूँगा । मेरे गर्जनमात्रसे पृथ्वी विशीर्ण और पदाघातसे पर्वत चूर्ण हो जायँगे । आप मेरी क्रोड़ा देखिये । उक्त मूषकको मैं अपना वाहन बना लेता हूँ ।

महर्षि पराशरसे इतना कहकर गजाननने मूघकपर सूर्य-सदश अपना तेजस्वी पाश फेंका । उस पाशसे सम्पूर्ण अन्तिरक्ष भकाशित हो उठा और उसके भयसे देवताओंने अपना स्थान त्याग दिया । उक्त अग्निसुख पाशने दसों दिशाओंमें चूमते हुए पातालमें प्रवेश कर मूषकका कण्ठ वाँघ लिया;और उसे बाहर निकालने लगा । महावलाख्य, महावीर्यवान्, महापर्वत-सरीखा महामूषक सर्वथा अवश हो गया था । वह भय और पीड़ासे ज्याकुल होकर मूर्विलत हो गया ।

कुछ देर बाद सचेत होनेपर तीन श्वास छोड़ता हुआ शोकाकुल मूधक कहने लगा—'अचानक दैवनिर्मित काल कैंचे आ गया ! निश्चय ही होनी होकर रहती है; वहाँ पुरुषार्थ कुछ नहीं कर पाता । मैं अपने दंण्ड्रामचे पर्वतोंको नष्ट कर देता था और देवता, असुर, राक्षस और मनुष्योंकी तो कोई गणना ही नहीं करता था; ऐसे मुझ शक्तिशालीका गढ़ा किसने वाँघ लिया !

जैसे गरुडाझ साँपको वरामें कर छेता है, उसी प्रकार गजाननके तेजस्वी पाद्यने मूक्कको बाँच छिया और उसे खींचकर गजाननके सम्मुख उपस्थित कर दिया। पाद्य-यद्ध मूधकने गजमुखका दर्शन प्राप्त किया तो उसे ज्ञानोदय हुआ। उसने परम प्रभुके चरणोंमें सिर खुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहने छगा—'प्रमो! आप सम्पूर्ण जगतुके स्वामी, त्ने देवताओं और ब्राह्मणोंको नड़ा कष्ट दिया और मैंने दुष्टोंके नाश और साधु-पुरुषोंको सुखी करनेके लिये अवतार महण किया है। त् मेरी शरण आ गया, इसलिये निर्भय हो जा और तेरी कोई इच्छा हो, नह नर माँग ले )

मूषकका अहंकार जगा । बोला—प्मुझे आपसे कुछ नहीं माँगना है। आप चाहें तो मुझसे वरकी याचना कर एकते हैं।

'यदि तेरा यचन सत्य है तो त् मेरा वाहन बन जा । अ गर्वोन्मत्त मूषकसे गर्वहारी गणेशने कहा ।

'तथास्तु ! मूषकके कहते ही पिङ्गाक्ष तत्क्षण उसके ऊपर जा बैठे ।

'आइ!' मूषक गजातनके भारते दबकर अत्यन्त कष्ट पाने लगा । उसे प्रतीत हुआ कि 'मैं चूर्ण-विचूर्ण हो जाऊँगा।' तब उसने देवेश्वर गुणेशसे प्रार्थना की—'प्रभो! आप इतने हल्के हो जायें कि मैं आपका भार वहन कर सक्टें।' मूषकका गर्व खर्व हो गया और गजमुख उसके वहन करनेयोग्य हल्के हो गये।†

श्वाहतां मम यादि स्वंयदि सत्यं वचस्तव।
 (गणेशपु०२।१३४।३८)

† कीश्व-नामक गन्धर्वकी भादिदेव गजाननका वाहन वननेका सीभाग्य कैसे प्राप्त हुना, इसके सम्बन्धमें गणेशपुराणमें ही एक कथा भाती है, जिसका अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

प्राचीन कालमें सुनेक्षर सौभरि ऋषिका अत्यन्त मनोरम आश्रम या। उनकी अत्यन्त रूपवती और पतिव्रता पत्नीका नाम मनोमधी या। एक दिन ऋषि समिधा लेने अर्ण्यमें गये और मनोमधी गृह-कार्यमें लग गयी। उसी समय दुष्ट कीश्व-गम्धर्व वहाँ आया। इसने अनुषम लावण्यवती मनोमयीको देखा तो व्याक्तल हो गया।

कामातुर कौन्नने ऋषि-पत्नीका हाथ पक्षड़ लिया । रोती और काँपती हुई ऋषि-पत्नी उससे दयाकी भीख माँगने लगी। उसी समय सौभरि ऋषि आ गये। कोभके कारण उनके नेत्रोंसे ख्वाला निकलने कगी । उन्होंने गन्धवंको शाप देते इए कहा—्दुष्ट ! तूने चोरकी तरह आकर मेरी सहधर्मिणीका हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरतीके नीचे और चारों ओर चोरीके दारा अपना पेट भरेगा।'

काँपते इए गन्धर्वने मुनिसे प्रार्थना की---दयाल मुनि ! अविवेक्षके कारण भैने आपकी पत्नीके केवक दायका स्पर्श किया था । आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। गजाननकी यह लीला देखकर महर्षि पराश्चरने अत्यत विस्मयके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम निवेदन कर कहा— 'अत्यत्त आश्चर्य ! बालकोंमें इतना पौरुष मैंने कहीं नहीं देखा ! जिस मूजकके शब्दसे पर्वत विदीर्ण हो जाते थे, उसे आपने क्षणभरमें ही अपना वाहन बना लिया !

उसी समय वहाँ गजाननकी माता वत्सला आ गर्यो। वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक पुत्रको अङ्कमें लेकर स्तन-पान कराती और उसके मस्तकपर घीरे-घीरे अपना द्यां फेरती हुई कहने लगीं—पी तेरे स्वरूप और पराक्रमको नहीं जानती। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि त् मेरे जमजानारके परम पुण्यसे मेरे अङ्कमें आया है।

दूसरे दिन गजाननने मूषकके गलेमें रस्सी बाँची और फिर उसके साथ उनकी कीड़ा प्रारम्म हो गयी।

### सिन्द्रासुरका उद्धार

गजानन नौ वर्षके हुए । इस बीच उन्होंने अपनी भुवनमोहिनी बाल-कीड़ाओंधे महर्षि पराशर, माता वरसल और आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पितयों तथा मुनि-पुत्रोंको अतिशय सुख प्रदान किया । साथ ही कुशामनुद्धि, विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषदीं, शास्त्रों एवं शस्त्रास्त्र-संचालन आदिके पारंगत विद्वान् हो गये। उनकी प्रखर प्रतिभाका अनुभव कर महर्षि पराशर चिकत हो जाते। ऋषिगण विस्तित रहते । गजमुख सबके अन्यतम प्रीति-भाजन वन गये थे।

इधर सर्वथा निरङ्कुरा, परम उद्दण्ड, राक्तिशाली सिन्दूरका अत्याचार पराकाष्टापर पहुँच गया था। उसके प्रयस्त देव-पूजन और यज्ञ-यागादि सब बंद हो गये ये तथा देवता, ऋषि और बादाण बस्त थे, भीत थे। कुछ गिरि-गुफाओं और निविड़ वनोंमें छिपकर अपने दिन ब्यतीत करते थे। अधिकांश सच्चगुणसम्पन्न घर्मपरायण देव-विप्रादि सिन्दूरके कारागारमें यातना सह रहे थे।

ऋषिने कहा—नेरा द्याप व्यर्थ नहीं होगा; नथिप द्वापरमें महर्षि पराहारके यहाँ देवदेव गजमुख पुत्रस्पां प्रकट होंगे। तू उनका बाहन बन जायगा। तब देवगण मां तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे।'

हुर्य और शोकपे भरा कीन्न बहीसे लीट गया।

उछ उद्धत असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराधर-धाभममें पहुँचता तो गजानन अधीर और अधानत हो जाते और अब तो त्रैलोक्यकी दारण स्थिति उनके लिये असद्ध हो गयी । सुन्ध गजाननने अपने पिता पराधरके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—'मुनिवर ! सिन्दूरा-सुरके दुराचारसे घरती त्रस्त हो गयी है, सर्वत्र अनीति सीर अनाचारका साम्राज्य छा गया है; सद्धमें छुस हो गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित हैं। उन्हें अपने त्राणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। ऐसी परिस्थितिमें में उद्धिम हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके लिये में अधीर, अशान्त और आकुल हो गया हूँ। आप मृपापूर्वक अपना वरद इस्त मेरे सिरपर रख हैं, जिससे में अपने पवित्रतम कर्तव्यका पालन कहूँ।

महिष हैंस पड़े, किंतु गजमुखके शुभ आन्तरिक भावेंसे उन्हें प्रस्पता भी हुई । उन्होंने स्नेहपूर्वक गजाननको समक्षाते हुए कहा—'येटा गजानन ! तेरे विचार अत्युत्तम हैं; किंतु तू आभी केवल नौ वर्षका सुकुमार बालक है; आकाशका चन्द्र कैंसे पकड़ेगा ! जिस सिन्दूरके हुंकारसे पर्वत शतभा विदीर्ण होकर घरतीपर विखर जाते हैं और जिसके पदाघातसे त्रिभुयन कॉंप उटता है, उस अमित शौर्यश्चाली असुरके साथ तुम केवल मेरे अनुम्रहसे युद्ध करना चाहते हो तो मेरा शुभाशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है।

'परम पूज्य मुनिनाय ! आप अपना मङ्गलमय वरद् दस्त मेरे िसरपर रख दें, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका यद् पुत्र धरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनियों एवं त्राक्षणादिकोंको स्वतन्त्र और सुखी कर देगा । गजमुखने बलपूर्वक कहा—'असुर निश्चय मारा जायगा । सिन्दूरका संतर क्षेत्र रहेगा ।

पुरुवित गर्दार्थ पराशस्ते अपने प्राणिप्रय गजाननके मस्तक्ष्यर स्तेहपूरित परद रस्त रसा तो उनके नेत्र सजल हो गये। अववद्य कण्डसे उन्होंने कहा—'चन्द्रचृह तुन्हें विजय प्रदान करें।

गजाननने प्रधवतापूर्वक अपने हुद्ध प्रिताके चरणीपर मस्तक रख दिया । महर्षि अपना हाथ यालकके बिरपर अतिहाय होहरी फेरते रहे और जब गजाननने अपनी माता वत्सलाके चरणीपर बिर रखा तो उन्होंने उन्हें उठाकर ठातीरी ब्या हिया । भौं ! ग्रेंशे आशिष् दो, जिससे में अघर्मका नाज्ञ घर्मकी स्थापना कर सक्ँ।

'प्राणप्रिय वत्स । वत्सलाके नेत्र बरस पड़े । गजान सिरपर हाथ फेरती हुईं स्नेहमयी जननी बोल नहीं सन् उनके मुँहसे केवल अधूरा वाक्य निकल सका—'मात अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी सदा ही विजय'''''।

खिर धुकाये गणेश मातासे विदा हुए तो उनके ने दो मुक्ता-कण ढुलक पड़े, जिन्हें उन्होंने इस सावधानीसे रि लिया कि माता नहीं देख सकीं। गजाननने महर्षि पर और जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं श्रीहरिके चर प्रणाम किया। वहाँ उपस्थित ऋषियोंके चरणोंमें शीश धुका

फिर वत्सलानन्दन अपने चारों हाथोंमें अङ्कुरा, प्र पाश और कमल घारणकर मूचकपर आरूढ़ हुए। बालक गजाननने गर्जना की। उनके गर्जने त्रिभुवन कं ल्यो। गजानन वायुवेगसे चले। उनके परम तेजस्वी स्वरू प्रलयाग्नि-तुल्य ज्वाला निकल रही थी।

सिन्दूरासुरकी राजधानी घृत्सुणेश्वरके समीप सिन्दूरव नगरमें थी। वह वहींसे त्रैलोक्यका शासन करता र महाप्रभु गजानन उक्त राजधानीके उत्तर पहुँचे। वह भयानक गर्जन करने लगे। गजाननके गर्जनसे प टूट-टूटकर गिरने लगे, सागरमें गगनचुम्बी लहरें उ लगीं, भीषजन मूर्चिल हो गये और दैत्योंका हृदय उठा। कुछ देरके लिये सिन्दूर भी मूर्चिलत हो गया।

प्रकृतिस्य होनेपर सिन्दूरने अपने सेवकोंसे कहा—'व यह कौन वीर गर्जन कर रहा है, जिससे वीर पुरुष भी व उठे हैं। तुमलोग पता लगाओ; फिर मैं उसके सम् चलता हूँ।

दूत तुरंत चले । जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त बि स्प देखा तो कॉपने लगे । अत्यन्त शहससे उन्होंने पृद्याः 'अरे, तुम नौ-दस वर्षके बालक कौन हो, कहाँसे आये तुम्हारा नाम क्या है और तुम बैलोक्यविजयी सिन्दूर सीमापर गर्जन क्यों कर रहे हो ! तुम्हें महाबलशाली अन् राजकी शक्तिका पता नहीं है क्या !

नोधारणलोचन विकटतम मुनि-पुत्रनं उत्तर दिया-ध्याञ्जलो ! में तुम्हारे राजा किन्दूरामुर और उसकी श्रात अच्छी तरह परिनित होकर ही उसका यस करने य त्ने देवताओं और ब्राह्मणोंको नड़ा कप्ट दिया और मैंने दुर्शेके नाक्ष और साध-पुरुषोंको सुखी करनेके लिये अवतार महण किया है। त् मेरी शरण आ गया, इसलिये निर्मय हो जा और तेरी कोई इच्छा हो, वह वर माँग ले।

मूषकका अहंकार जगा । बोला—'मुझे आपसे कुछ नहीं मोंगना है। आप चाहें तो मुझसे वसकी याचना कर एकते हैं।

'यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा बाहन बन जा।'\* गर्वोन्मच मूषकसे गर्वहारी गणेहाने कहा।

'तथास्त !' मूषकके कहते ही पिङ्गाक्ष तत्क्षण उसके ऊपर जा बैठे ।

'आह !' मूषक गजाननके भारसे दबकर अत्यन्त कष्ट पाने लगा । उसे प्रतीत हुआ कि 'मैं चूर्ण-विचूर्ण हो जाऊँगा ।' तब उसने देवेश्वर गुणेशसे प्रार्थना की—'प्रभो ! आप इतने हल्के हो जायँ कि मैं आपका भार वहन कर सक्ँ ।' मूषकका गर्व खर्व हो गया और गजमुख उसके बहन करनेयोग्य हल्के हो गये ।†

श्वाहतां मम याहि त्वं यदि सत्यं वचस्तव ।
 (गणेशपु०२ । १३४ । ३८ )

† कीश्च-नामक गन्धवंको आदिदेव गजाननका वाहन बन्नेका शीकाम्य कैसे प्राप्त हुना, इसके सम्बन्धमं गणेशपुराणमं ही एक कथा भारत है, जिसका अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

प्राचीन कारूमें सुमेश्वर सौभरि ऋषिका अत्यन्त मनीरम भाशम या। उनको अत्यन्त रूपवती और पतिवता पत्नीका नाम मनोमधी या। एक दिन ऋषि समिश्रा केने अरण्यमें गये और मनोमधी मृह-कार्यमें रूग गयी। उसी समय दुष्ट कीश्व-गन्धर्व वहाँ भाया। इसने अनुपम कावण्यवती मनोमधोको देखा तो व्याकुळ हो गया।

कामातुर कौज़ने ऋषि-पत्नीका हाव पकड़ लिया । रोती और काँपती हुई ऋषि-पत्नी उससे दयाकी भीख माँगने लगी । उसी समय सीभरि ऋषि आ गये । कोधके कारण उनके नेत्रोंसे क्वाला त्तिकलने छगी । उन्होंने गन्धवंको शाप देते हुव कहा—पदुष्ट ! तूने चोरकी तरह आकर मेरी सहधर्मिणीका हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूपक होकर परतीके नीचे और चारों और चोरीके दारा अपना पेट भरेगा ।'

काँवते दुए गन्धर्वने मुनिसे प्रार्थना की — दवालु मृति ! अविवेकके कारण मैंने आपको पत्नीके केवल दावका स्पर्ध किया था। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। गजाननकी यह लीला देखकर महर्पि पराशरने अत्यन्त विस्मयके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम निवेदन कर कहा— 'अत्यन्त आश्चर्य ! बालकोंमें इतना पौक्ष मैंने कहीं नहीं देखा! जिस मूषकके शब्दसे पर्वत विदीर्ण हो जाते थे, उसे आपने क्षणभरमें ही अपना वाहन बना लिया।

उसी समय वहाँ गजाननकी माता वरसला आ गर्यो। वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक पुत्रको अङ्कर्मे लेकर स्तन-पान कराती और उसके मस्तकपर घीरे-घीर अपना द्वांग फेरती हुई कहने लगीं—'मैं तेरे स्वरूप और पराक्रमको नदीं जानती। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे जन्म-जन्मानारके परम पुण्येष मेरे अञ्चमें आया है।

दूसरे दिन गजाननने मूपकके गलेमें रस्ती वौधी और फिर उसके साथ उनकी कीड़ा प्रारम्भ हो गयी।

### सिन्द्रासुरका उद्धार

गजानन नौ वर्षके हुए । इस बीच उन्होंने अपनी
मुचनमोहिनी बाल-कीडाओंसे महर्षि पराचर, माता वरसला
और आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पवियों तथा मुनि-पुत्रीको
अतिदाय मुख प्रदान किया । साथ ही कुजाप्रमुद्धि,
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषदीं, दाखों एवं
शखास्त्र-संचालन आदिके पारंगत विद्वान् हो गये। उनकी
प्रखर प्रतिभाका अनुभव कर महर्षि पराचर चिकत हो जाते;
ऋषिगण विस्मित रहते । गजमुख मयके अन्यतम प्रीतिभाजन वन गये थे।

इघर सर्वथा निरङ्कुरा, परम उद्गण्ड, राजिशाली सिन्दूरका अत्याचार पराकाष्टापर पहुँच गया था। उसके भयसे देव-पूजन और यज्ञ-यागादि सव बंद हो गये ये तथा देवता, ऋषि और ब्राह्मण चस्त थे, भीत थे। दुरा गिरि-गुफाओं और निविद् वर्नोमें छिपकर अपने दिन न्यतीत करते थे। अधिकांश सत्वगुणसम्पन्न चर्मपरायण देव-विप्रादि सिन्दूरके कारागारमें यातना सह रहे थे।

ऋषिने कहा—सेरा हाप व्यर्व नही होगा; तथाप इापरमें महार्गि पराहारके यहा देवदेव गामुहा पुरूषने प्रस्ट होंगे। तू उत्तका बाहन बन जायगा। तब देवगा मा तुम्हारा सम्मान करने इतेंगे।'

हर्ष और शोकते भरा की ब करीने लेहर गया ।

उर उद्धत असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराधर।श्रममें पहुँचता तो गजानन अधीर और अञ्चान हो जाते
।र अब तो त्रैलेक्यकी दारण स्थिति उनके लिये असद्धा हो

री । सुन्य गजाननने अपने पिता पराधरके समीप जाकर
नके चरणों में प्रणाम किया और कहा—'मृनिवर ! सिन्दूरारके दुराचारसे घरती त्रस्त हो गयी है, सर्वत्र अनीति
।र अनाचारका साम्राज्य छा गया है; सर्वत्र असी
। गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित हैं।
।रहें अपने त्राणका कोई मार्ग नहीं सुझ रहा है। ऐसी
रिस्थितिमें मैं उद्विम हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके
हेये मैं अधीर, अज्ञान्त और आकुल हो गया हूँ। आप
मृपापूर्वक अपना वरद इस्त मेरे सिरपर रख हैं, जिससे मैं
भपने पवित्रतम कर्तव्यका पालन कर्हें।

महर्षि हॅंस पड़े, किंतु गजमुलके ग्रुम आन्तरिक मार्विसे उन्हें प्रसन्तता भी हुई । उन्होंने स्नेहपूर्वक गजाननको समझाते हुए कहा—'बेटा गजानन ! तेरे विचार अत्युत्तम हैं; किंतु त् अभी केवल नौ वर्षका सुकुमार बालक है; आकाशका चन्द्र कैसे पकड़ेगा ! जिस सिन्दूरके हुंकारसे पर्वत शतमा विदीर्ण होकर घरतीपर विखर जाते हैं और जिसके पदाधातसे त्रिभुवन कॉप उठता है, उस अमित शौर्यशाली असुरके साथ तुम केवल मेरे अनुमहसे युद्ध करना चाहते हो तो मेरा शुमाशीर्योद तो सदा तुम्हारे साथ ही है।

परम पूज्य मुनिनाथ ! आप अपना मङ्गलमय वरह इस्त मेरे सिरपर रख दें, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका यह पुत्र घरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनियों एवं ब्राह्मणादिकोंको स्वतन्त्र और मुखी कर देगा !> गजमुखने वलपूर्वक कह!—'असुर निश्चय मारा जायगा ! सिन्दूरका संदार होकर रहेगा !>

पुरुकित महिषे पराशरने अपने प्राणिपय गजाननके मस्तकपर स्नेहपूरित वरद इस्त रखा तो उनके नेत्र सजल हो गये। अवषद कण्डसे उन्होंने कहा—ःचन्द्रचूड़ तुम्हें विजय प्रदान करें।

गजाननने प्रमन्नतापूर्वक अपने वृद्ध पिताके चरणींपर मस्तक रख दिया । महर्षि अपना द्याय यालकके सिरपर अतिशय स्नेद्धे पेरते रहे और जब गजाननने अपनी माता बत्सलाके चरणींपर सिर रखा तो उन्होंने उन्हें उटाकर छातींसे ब्या डिया ।

भौं ! मुझे आशिष् दो, जिससे मैं अघर्मका नाश और घर्मकी स्थापना कर सक्ट्रें।

'प्राणप्रिय वत्स ।' वत्सलाके नेत्र बरस पड़े । गजाननके सिरपर हाथ फेरती हुईं स्नेहमयी जननी बोल नहीं सकीं । उनके मुँहसे केवल अधुरा वाक्य निकल सका—'माता तो अपने प्राण-प्रिय पुत्रको सदा ही विजय''''।

सिर मुकाये गणेश मातासे बिदा हुए तो उनके नेत्रींसे दो मुक्ता-कण दुलक पड़े, जिन्हें उन्होंने इस सावधानीसे छिपा लिया कि माता नहीं देख सकीं। गजाननने महर्षि पराश्चर और जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया। वहाँ उपस्थित ऋषियोंके चरणोंमें शीश मुकाया।

फिर वत्सलानन्दन अपने चारों हाथोंमें अङ्कुश, परशु, पाश और कमल घारणकर मूषकपर आरूढ़ हुए | वीर बालक गजाननने गर्जना की | उनके गर्जनसे त्रिभुवन कॉपने लगे | गजानन वायुवेगसे चले | उनके परम तेजस्वी खरूपसे प्रलयामि-तुल्य ज्वाला निकल रही थी |

सिन्द्रासुरकी राजधानी घृत्युगेश्वरके समीप सिन्द्र्रवाद्द्र नगरमें थी। वह वहींसे त्रैलोक्यका शासन करता था। महाप्रभु गजानन उक्त राजधानीके उत्तर पहुँचे। वहाँ वे भयानक गर्जन करने लगे। गजाननके गर्जनसे पर्वत टूट-टूटकर गिरने लगे, सागरमें गगनचुम्बी लहरं उटने लगीं, भीरुजन मूर्ज्लित हो गये और दैत्योंका हृदय काँप उठा। कुछ देरके लिये सिन्द्र भी मूर्ज्लित हो गया।

प्रकृतिस्य होनेपर सिन्दूरने अपने सेवकोंसे कहा—'अरे, यह कौन वीर गर्जन कर रहा है, जिससे वीर पुरुष भी कॉॅंप उठे हैं। तुमलोग पता लगाओ; फिर मैं उसके सम्मुख चलता हूँ।

दूत तुरंत चले। जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त विकट रूप देखा तो काँपने लगे। अत्यन्त साहससे उन्होंने पूछा— 'अरे, तुम नौ-दस वर्षके बालक कौन हो, कहाँसे आये हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम त्रैलोक्यविजयी सिन्दूरकी सीमापर गर्जन क्यों कर रहे हो ? तुम्हें महावलशाली असुर-राजकी शक्तिका पता नहीं है क्या ?

क्रोधारणलोचन विकटतम मुनि-पुत्रने उत्तर दिया— 'राक्षसो ! मैं तुम्हारे राजा सिन्दूरासुर और उसकी शक्ति। अच्छी तरह परिचित होकर ही उसका वघ करने यह 1

हूँ । मैं पार्वती-परमेक्षरका पुत्र हूँ । मेरा नाम गजानन समस्त असुर-कुलका सर्वनाश करके देवताओं तथा को शाण देवार सद्धर्मकी स्थापना करने आया हूँ। इ संदेश तुम शीव ही असुरराजके पास पहुँचा दो । यभीत दूर्तोंने सिन्दुरके पास जाकर बताया-त्! शिवा और शिवका केवल नौ-दस वर्षका महाभयानक जानन आप-जैसे अमित पराक्रमी शूरसे युद्ध करने । वह काल-तुल्य बालक दैरय-कुलका संहार करनेके तुर प्रतीत होता है। किंत आप-जैसे अद्वितीय वीर खम्मुख वह मच्छर-तुत्य बालक कैसे बच सकेगा ! दुर आकाशवाणीकी स्मृतिचे चिन्तित हो गया। उरे ही क्षण कोघरे उसके नेत्र छाल हो गये। बोला-रम जानते हो, मेरे भयसे त्रेंलोक्यके समस्त चराचर पिते हैं। पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागारमें बनके दिन गिनते हैं और शेष प्राण छेकर पर्वती में छिपे पैठे हैं। इस नगण्य बालकको मसल कितनी देर छगेगी ।

िन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने श्रम्लाख ो लगा, तब उसके अमात्में ने उसे समझाते हुए कहा— आपकी परम पराक्रमी विशाल वीर-वाहिनीको बहुत का अवसर नहीं मिला; अतएव आप हमें आशा । हम तुरंत उस गर्नोन्मत्त बालकका वध कर हमलोगोंके रहते आपको श्रष्ट उठानेकी नहीं।

! मैं तुम्हारे शौर्यसे परिचित हूँ, किंतु उक्त एकको मृत्यु-दण्ड देनेके लिये मैं आतुर हो गया हुआ सिन्दूर वेगसे चला और गजमुखके सम्मुख

बालक !' महामद्मत्त सिन्दूरासुर गजाननके उनकी उपेक्षा करते हुए कहने लगा—'त् ऐसा कर रहा है, जैसे त्रैलेक्यको निगल जायगा, से ब्रह्मा, विष्णु और शिव—सभी त्रस्त हैं। से कॉपता है। इस कारण क्षुद्रतम बालकसे युद्ध जजा आ रही है। त् सुकुमार वचा है। जा, के अक्कम बैठकर दुग्ध-पान कर, अन्यथा व्यर्थ चला जायगा और तेरी माता रोती हुई विलाप 'दुष्ट असुर!' महाननने अत्यन्त हिर्मीकताले उत्तर दिया—'त्ने बात तो उच्ति कही; किंतु अधिका एक लघुकण सम्पूर्ण नगरको दग्ध करनेमें समर्थ होता है। मैं जगत्का सर्धन, पालन और संहार भी करता हूँ। मैं दुष्टोंका सर्थनाय कर घरणीका उद्धार और सद्धर्मकी खापना करनेवाला हूँ। यहि त् मेरी घरण आकर अपने पातकोंके लिवे धमा-पार्थनाकर सद्धर्मपरायण नरेशकी माँति जीवित रहनेकी प्रतिज्ञा कर है, तब तो तुम्हें छोड़ हूँगा; अन्यथा विश्वास कर, तेरा अन्त-काल समीप आ गया है।

हतना कहते ही पार्वतीनन्दमने विराट् रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पर्ध करने लगा। दोनों पैर पातालमें थे। कानोंने दसों दिशाएँ आन्छादित हो गर्यो। वे सहस्रवीर्ष, सहस्रास, सहस्रपाद विश्वरूप प्रश्च सर्वत्र व्याप्त थे। वे अनादिनिधन, अनिर्वचनीय विराट् गजानन दिस्य वस्त्र, दिन्य गन्ध और दिन्य अलंकारींने अलंक्न थे। उन अनन्त प्रमुका तेज अनन्त सूर्योंके समान था।

महासिंस गजातनका महाविराट् रूप देखकर परम प्रचण्ड वर-प्राप्त अनुर छिन्दूर छहम गया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा । उसने भयानक गर्जना की और फिर यह प्रज्वित दीपपर शलभकी तरह अपना खन्न केकर प्रहार करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा—'मृढ़ । तू भेरे अत्यन्त दुर्लभ स्वरूपको नहीं जानता; अब मैं नुहों मुक्ति प्रदान करता हूँ।

देवदेव गंजाननने महादैत्य सिन्द्रका कण्ठ पकड़ लिया भीर उसे अपने बज्ज-सहश दोनों हाथोंसे दबाने लगे। असुरके नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उसका प्राणान्त हो गया।

कुद्ध गजाननने उसके छाल रक्तको अपने दिव्य अङ्गीपर पोत लिया । इस कारण जगत्में उन भक्तवाञ्छाकत्पतर प्रमुका (सिन्दूरवदन) और (सिन्दूरप्रिय) नाम प्रसिद्ध हो गया।

'जय गजानन ! उच्च घोप करते हुए आन-दमम् देवगण आकाशमे पुष्प-चृष्टि करने छो । वहाँ हर्षके धाध वज उठे । अप्सराएँ नृत्य करने छगी ।

सतः सिन्द्रवदनः सिन्द्रिय ५० च।
 भगवज्ञगति ख्याता भतन्यतमप्रवदः।
 (गणेशपु०२।१३७।२३)

महा, इन्द्रादि देव और विविद्यादि मुनि पाजाननकी लग्भ बोळते हुए पवित्रतम उपहार लिपे घरणीका दुःख दूर करनेवाळे परम प्रभु गजमुखके चम्मुल एकत्र हुए। किन्दूर-व्यक्ते प्रसल्च नृपतिगण भी वहाँ पहुँच गये।

उन स्वनं सर्वापरणभूषितः पाद्यः, अङ्कुद्यः, पर्द्यः और मालाघारीः, चतुर्भुजः, मूषक-वाह्यः गजाननकी पोडशोपचारि भक्तिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर इन्द्रादि देवगण परम प्रभु पार्वती-पुत्र गजाननकी स्तुति करने स्मे—

> .....वितुं त्वं व हि कपनुप्तः ॥ धन्न कुण्ठाश्चतुर्वेदा बद्याचाश्च सुनीद्वराः। रवं इती कारणं द्वार्य रक्षकः पोषकोऽपि च ॥ संइतां बोहनधास विश्वस ज्ञानदः स्वचित्। सरितः सागरा नुक्षाः पर्वताः पश्चवोऽखिकाः॥ ख्योव घा वद्धिवीरि **धायुराफारापृथिवी** ह्या विष्णुः श्रिवः शको मत्तो सुनयोऽपि च ॥ मध्रसभ्यसपंनगाः। सिद्धा शुरुषवीश्चारणाः सचराचरम् ॥ खमेव हेव अन्सर:फिनरा वयं धन्या यतो इष्टः प्रत्यक्षं मोक्षसाधनः। सिन्यूरे स हते देव सुद्धं प्राप्ताः सुरोत्तमाः ॥ राजानो मुनयो लोकाः स्वस्वकार्ये गुदा रताः। अविष्यन्ति स्वधास्तादावष्ट्वाराधिताः क्रियाः॥ भागावतारै: कुरुषे पाकनं स्वं विशेषतः। **धुष्टानां नादानं सत्यो भक्तागं कामप्रकः**॥ ( गणेशपु० २ । १३७ । २८-१५ )

खारा और वषट्कारके आधित समल हिमादें निर्मिन होंगी। आप माना प्रकारके अवतार टेकर विधेषत्वरे जगत्का पाटन करते हैं एवं दुष्टोंका विनास करके मार्जी ही कासनाओं को तत्काल पूर्ण करते हैं।

इस प्रकार स्तुति कर देवताओंने वहाँ एक भण मन्दिर का निर्माण किया और पित उसमें गवानन की सुन्दर मूर्ति स्वापित की । उसके दर्शनमात्रसे प्राणी निष्पाय हो जाता है।

देवताओंने अत्यन्त अद्रापूर्वक उस मूर्तिको विनिधी-पचारसे पूजा कर उसे प्रणाम किया। तदनन्तर मुनियोंने भी पस्त मनसे उक्त गजानन-प्रतिमाजा पूजन किया। सिन्द्र्या-सुरको भारकर उन्हें सुली करनेके कारण देवताओं और सुषियोंने उक्त मूर्तिका नामकरण किया—'सिन्द्र्रद्वाः। पिर वे सभी अपने-अपने स्थानको चन्ने गये।

इसके बाद श्रेष्ठ मुनियोने नाना प्रकारके द्रव्योंचे गजानन-मूर्तिकी पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त स्थानका नाम 'राजसदन' रखा |

भीरे पुत्रने लोककण्टक सिन्द्रको समाप्त किया है। इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य वहाँ आ एउँचे। उन्होंने यह विचारकर कि गजननने दैसका नाश करके राजाओंको उनका पर प्रदान किया, उन्हें दैस्य-विपर्दन। कहा।

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेष्य अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक गजाननकी पूजा की । अत्यधिक प्रेमके कारण राजा वरेण्यकी वाणी अवस्द थी। नेत्रोंसे अअपात हो रहा था । फिर दुःखके कारण रेते हुए उन्होंने देवदेव गजाननसे कहा—'जित अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-नायकको ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी मनुष्य उसे कैसे जान पाता । मैं अपनी मृहताको क्या कहूँ ! घर आवी कामचेनु और सुरतस्को मैंने वाहर खदेड़ दिया । आपकी मायासे मोहित होकर मैंने वड़ा अनर्थ किया है । आप मुझे क्षमा करें ।'

पश्चात्ताप करते हुए राजा वरेण्यक्षी स्तुतिसे प्रसब होकर वरेण्यनन्दन गजननने उन्हें अपनी चारों भुजाओंसे आलिक्सन किया और फिर कहा—'नरेश! पूर्वकल्पमें जन तुमने अपनी पत्नीके साथ सूखे पर्चोपर जीवन-निर्वाह करते हुए दिम सदस वर्गोतक कठोर तप किया था, तब मैंने १सक्ष कि गुम्हें दर्शन दिया। तुमने मुस्राधे मोख न माँगकर मुझे पुत्र-रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की। अताएव तुम्हारे पुत्र-रूपमें फिन्दूर-वपकर भू-भार-एरण करने तथा साधु-जनोंके पालनके लिये मेंने साकार विप्रद पारण किया; अन्यथा में तो निराकार रूपसे अणु-परमाणुमें ब्याप्त हूँ। मैंने अवतार पारणकर सारा कार्य पूर्ण कर लिया। अबुस्वधाम-प्रयाण करूँगा। तुम चिन्ता मत करना।

'प्रभो । जगत् शास्वत दुःखालय है। प्रभुके स्वधाम-गमनकी वात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुल्ताधे हाथ जोड़कर कहा—'आप कृपापूर्वक मुझे इससे मुक्त होनेका मार्ग वता दीजिये।'

े स्पापरवश्च प्रभु गजानन वहीं आसनपर बैठ गये। अपने सम्मुख वदाञ्जलि आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर उन्होंने अपना जितापहारी वरद इस्त रख दिया। तदनन्तर उन्होंने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत ज्ञानोपदेश प्रदान किया।

तत्वश्चात् भगवान् श्रीगजानन अन्तर्धान हो गये।

परम प्रभुकी संनिधि, उनके कर-स्पर्ध एवं अमृतमय उपदेशिस नरेश वरेण्य पूर्ण विरक्त हो गये। उन्होंने राज्यका हायित्व अमात्योंको सींपा और स्वयं तपश्चरणार्थ वनमें चळे गये। वहाँ उन्होंने अपना चित्त विषयोंसे हटाकर परब्रह्म भीगजाननमें केन्द्रित किया तथा अपना जीवन-जन्म सफळ कर लिया।

श्रीगजानन-प्रदत्त अमृतोपदेश भागेश-गीताः के नामचे प्रख्यात हुआ।

# ( ४ ) श्रीवृष्ठकेतु

भीगणेशका किल्युगीय भावी अवतार 'जूमकेतु के नामचे विख्यात होगा। उस समय देश-समाजकी कैसी परिस्थिति रहेगी, इसका दिग्दर्शन गणेशपुराण १४९ वें अध्यायमें इस प्रकार कराया गया है—

किंद्युगमें प्रायः सभी आचारभ्रष्ट एवं मिथ्याभाषी हो जायँगे । ब्राह्मण वेदाध्ययन और संध्या-वन्दनादि कर्म स्थाग देंगे । यज्ञ-यागादि और दान कहीं नहीं होगा । परदोष-दर्शन, पर-निन्दा एवं परस्त्री-अपमान सभी करने लग आयँगे । सर्वत्र विश्वासमात होने लोगा । मेघ समयपर वर्षा नहीं करेंगे । कृषक निद्यों के तटपर खेती करेंगे । बिख्यान् दुर्ने छका घन छीन छेंगे और उनसे अधिक बळ्यान् उनकी सम्पत्तिका अपहरण करेंगे । ब्राह्मण सूद्र-कर्म करने लगेंगे और सूद्र वेद-पाठ करेंगे । क्षत्रिय वैद्यों के और वैदय सूद्रों के कर्म करने लगेंगे । ब्राह्मण चण्डालका प्रतिप्रह स्वीकार करने लगेंगे । प्रायः सभी मूर्ख और दिख्य होंगे । सर्वत्र हाहाकार मच जायगा । किळ्युगी मनुष्य दूसरेका घन लेकर भी शपथपूर्वक अस्वीकार कर जायेंगे ।

सभी लोग पर-धनकी याचना करनेवाले होंगे और पर-धन स्वीकार करनेमें लजा एवं संकोचका अनुभव नहीं करेंगे। उत्कोच लेकर मिथ्या साक्षी देनेमें लोगोंको तिनक भी भिक्षक या आत्म-ग्लानि नहीं होगी। लोग सज्जनोंकी निन्दा और हुष्टेंसे मेनी करेंगे। ब्राह्मण मांसाहारी हो जायेंगे। सज्जनोंका उच्लेद और दुर्जनोंका उत्कर्ष होगा। मनुष्य देवताओंको त्यामकर इन्द्रिय-सुखमें तल्लीन रहने लगेंगे। वे भूत, प्रेत और पिशाचकी पूजा करने लगेंगे। नाना प्रकारके वेध बनाकर दम्भपूर्वक उदर-पूर्तिका प्रयत्न होगा। क्षत्रिय अपने धर्मका पालन लोड़कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वत, नियम, आचरण—सभी लुत हो जायेंगे।

संतान वर्णसंकर होगी। घोर कलिके उपिखत होनेपर साच्वी स्त्रियाँ अपने व्रतसे भ्रष्ट हो जायँगी। पर-घन-हरण करनेवाळे सभी मनुष्य म्लेच्छमाय हो जायँगे। वे कुमार्गगामी होंगे। पृथ्वीकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जायगी और बुझ रसहीन हो जायँगे।

पाँच और छः वर्षकी कन्याएँ प्रसव करने लगेगी। उस समय ब्री-पुसर्पोकी पूर्णायु सोल्ह वर्षकी होगी। देवता और तीर्थ छत हो जायँगे। घनार्जन ही प्रधान धर्म होगा। इस प्रकार सर्वत्र अधर्म, अनीति, अत्याचार और दुराचारका साम्राज्य ज्यात हो जायगा। ईच्छी, हेप एवं मानसिक ज्वालासे सभी जलते रहेंगे। कलिकी अत्यन्त दाहण स्थितिका विवेचन सम्भव नहीं।

उस समय स्वाहा, खाषा और वपट्कार-कर्म न होनेसे देवगण उपवास करने लगेंगे। वे अत्यन्त भयभीत होकर देवाधिदेव गजाननकी शरण जायेंगे। फिर विविध प्रकारसे उन सर्वविष्नविनाशन गजानन प्रभुका स्तवन कर उन्हें वार-बार नमस्कार करेंगे। तब कलिके अन्तमें सर्वदुःखापह परम प्रभु गजानन घराघामपर अवतरित होंगे। उनका 'शूर्पकर्ण' और 'धूम्रवर्ण' नाम प्रसिद्ध होगा। कोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके शरीरसे ज्वाला निकल्सी रहेगी। वे नीले अश्वपर आरूढ़ होंगे। उन प्रभुके हाथमें शत्रु-संहारक तीक्ष्णतम खङ्ग होगा। वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं बहुमूल्य अमोघ शस्त्रास्त्रोंका निर्माण कर लेंगे।

फिर पातकथ्वंसी परमप्रभु हार्पकर्ण अपने तेज एवं सेनाके द्वारा सहज ही म्लेच्छोंका सर्वनाश कर देंगे। म्लेच्छ या म्लेच्छ-जीवन व्यतीत करनेवाले निश्चय ही परम प्रभु धूमकेतुके द्वारा मारे जायँगे । उन धर्म-संस्थापक प्रभुके नेत्रोंसे अग्नि-वर्षा होती रहेगी ।

वे सर्वाधार, सर्वातमा प्रभु धूम्रकेतु उस समय गिरि-कन्दराओं एवं अरण्योंमें छिपकर वनफलोंपर जीवन-निर्वाह करनेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और वे करणामय धर्ममूर्ति झूर्पकर्ण उन सत्पुरुघोंको सद्धर्म एवं सत्कर्मके पालनके लिये प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और धर्ममय सत्ययुगका शुभारम्भ हो जायगा।

# श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार

( मुद्गलपुराणमें )

मुद्गलपुराणमें कहा गया है कि विष्नविनाशन गणेशके अनन्त अवतार हैं। उनका वर्णन सौ वर्षोंमें भी सम्भव नहीं है। उनमें कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवतारोंमें भी ब्रह्मधारक आठ मुख्य अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

> देहानां ब्रह्मधारकः । वक्रतुण्डावतारश्च सिंहवाहनगः स्मृतः ॥ स मत्सरासुरहन्ता वे देहिनां एकदन्तावतारो वद्यधारकः । मदासुरस्य इन्ता स **आखुवाहनगः** गहोदर इति ख्यातो ज्ञानबहाप्रकाशकः । मोहासुरस शत्रुवे **आखुवाह्**नगः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। कोभासुरप्रहर्ता वै आसुगश्र प्रकीर्तितः ॥ **कम्बोदरावतारो** वै क्षोधासुरनिबर्हणः । वाक्तिव्रामासुगः सद् यत् तस्य धारक उच्यते ॥ विकटो नाम विस्यातः कामासुरविदाहकः। मयुरवाहनश्रायं सीरवदाधरः स्पृतः ॥ उच्यते । विश्वराजावतारश्च शेषवाहन विष्णुवद्योतिवाचकः ॥ स ममतासुरहन्ता भूतवर्णावतार्थाभिमानासुरनाराज्ञः भासुवाहन एवासी शिवारमा तु स उच्यते॥ (मुत्रतपुराम २०।५-१२)

नकतुण्डाचतारः देह-ब्रह्मको घारण करनेवाला है, वह
 भारसरासुरकाः संदारक तथा सिंद्वाहनपर चलनेवाला माना

गया है । 'एकदन्तावतार' देहि-ब्रह्मका घारक है, वह मदासुरका वघ करनेवाला है। उसका वाहन मूषक बताया गया है। 'महोदर'-नामसे विख्यात अवतार ज्ञान-ब्रह्मका प्रकाशक है। उसे मोहासुरका विनाशक और मूपक-वाहन बताया गया है। जो 'गजानन'-नामक ( वह सांख्य ब्रह्म-घारक है ), उसको सांख्ययोगियोंके जानना चाहिये। उसे लोभासुरका लिये सिद्धिदायक संदारक और मूचकवाहन कदा गया है। नामक अवतार कोघासुरका उन्मूलन करनेवाला है। वह सरस्वरूप जो शक्तिवृद्धा है। उनका घारक कहलाता है। वइ भी मूपकवाइन ही है। 'विकट'-नामसे प्रसिद्ध अवतार कामासुरका संहारक है, वद मयूर-वाहन एवं मौरत्रहाका घारक माना गया है। 'विद्नराज'-नामक जो अवतार है, उसके वाइन शेपनाग बताये जाते हैं, वह विष्णुब्रह्मका वाचक ( घारक ) तथा ममतासुरका विनाशक है। 'धूम्रवर्ण'-नामक . अवतार अभिमानासुरका नाश करनेवाला है, वह शिवन्नस-स्वरूप है। उसे भी मूपक-वाइन दी कहा जाता है। "

उन आट अवतारोंकी अत्यन्त मंश्रिप्त कथा इम प्रकार है— (१)

# वक्रतुण्ड

देवराज इन्द्रके प्रमादसे महान् असुर मत्सरका जन्म हुआ । उसने देत्यगुरु शुक्राचार्यसे शिव-पद्माधरी मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) की दीक्षा प्राप्त की। मत्सरने इस मन्त्रका जय करते हुए कटोर तप किया। उसके तपथरणसे संतुष्ठ होकर भगवान् शंकरने अपनी सहपर्मिणी पार्यती और गणेकि साथ उसे दर्शन दिया। सुदितमन मत्सरने शिवा और शिवकी प्रेमपूर्ण स्तुति की । भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर उसे वरप्रदान किया—'तुम्हें किसीसे भय नहीं रहेगा।

प्रसन्नित्त मत्सर घर छीटा तो शुकाचार्यने उसे दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त किया । दैत्योंने सामर्थ्यशाली मत्सरको विश्व-विजयका परामर्श दिया।

पित क्या था, वर-प्राप्त मत्सरासुरने अपनी विशाल वाहिनीके साथ पृथ्वीके नरेशोंपर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीके नरपति युद्धभूमिमें उस महान् असुरके सम्मुख टिक नहीं सके। कुछ पराजित हो गये और कुछ प्राण लेकर भागे। सम्पूर्ण पृथ्वी मत्सरासुरके अधीन हो गयी।

तदनन्तर गर्वोग्मत्त असुरने पाताललोकपर आक्रमण किया । अमित शक्ति-सम्पन्न असुरके द्वारा सर्वनाश होते देख शेषने विनयपूर्वक उसके शासनमें रहकर नियमित-रूपसे कर देना स्वीकार कर लिया ।

पृथ्वी और पातालको अपने अधिकारमें ले लेनेके अनन्तर महासुरने देवलोकपर चढ़ाई कर दी । वरण, कुनेर और यम आदि देवता पराजित हो गये। फिर उसने असरावतीको घेर लिया । सुरेन्द्र भी पराक्रमी असुरके सम्मुख टिक नहीं सके। मत्सरासुर खर्गका अधिपति हुआ।

असुरोंसे त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलस पहुँचे | उन्होंने भगवान् शंकरसे दैत्योंके उपद्रवका वृत्तान्त सुनाया | भगवान् शंकरने असुरकी निन्दा की |

यह समाचार जय मत्सरको प्राप्त हुआ तो वह अत्यन्त कुपित होकर कैलासपर जा चढ़ा। त्रिपुरारिने मत्सरासुरखे युद्ध किया। किंतु उस त्रैलोक्यविजयी दैत्यने भवानीपितको भी पाशमें बाँघ लिया। वह कैलासका स्वामी बनकर वहीं रहने लगा।

मत्सरामुरने कैलस और वैकुण्ठके शासनका भार अपने पुत्रोंको देकर स्वयं वैभव-सम्पन्न मत्सरावासमें रहने लगा । उस निष्ठुर अमुरका शासन अत्यन्त क्रूर था। अनीति और अत्यान्वारका ताण्डव होने लगा।

दुःखी देवता मत्तरासुरके विनाशका उपाय सोचनेके इच्चे एकत्र हुए । कोई मार्ग न देखकर वे अत्यन्त चिन्तित द्वो रहे थे । उसी समय वहाँ भगवान् दत्तात्रय आ पहुँचे । उन्होंने देवताओंको वक्रतुण्डके एकाक्षरी मन्त्र (गं) का उपदेश देकर उन्हें अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित किया। समस्त देवताओंके साथ भगवान् पशुपति वक्रतुण्डके ध्यानके साथ एकाक्षरी मन्त्रका जप करने छगे । उनकी आराधनासे संतुष्ट होकर सद्यः फलदाता वक्रतुण्ड प्रकट हुए । उन्होंने कहा—'आपलोग निश्चिन्त हो जायँ। मैं मत्सरासुरका गर्न लर्च कर दूँगा।'

वक्रतुण्डके स्मरणमात्रसे गणोंकी असंख्य सशस्त्र हेना एकत्र हो गयी । वे मत्सरासुरकी राजधानी पहुँचे। शत्रु द्वारपर आ गये—यह समाचार पाकर अमर्षसे मरे हुए असुर युद्धके लिये निकल पड़े; किंतु जब उन्होंने असंख्य गणोंकी विशाल सेनाके साथ महाकाय वक्रतुण्डको देखा तो वे अत्यन्त भयभीत होकर कॉपने लगे।

'पराक्रमी शत्रुमे युद्ध उचित नहीं ।' छौटकर असुरीने मत्सरासुरिस कहा। इसपर त्रैलोक्यविजयी असुर अत्यन्त कुपित हुआ। वह खयं आक्रमणकारी शत्रुको मिटा देनेके लिये समर-भूमिमें उपस्थित हुआ।

उसके आते ही अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया । पाँच दिनोंतक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्षकी विजय नहीं हो सकी । मत्तरासुरके दो पुत्र थे, सुन्दर-प्रिय और विपयप्रिय । उन दोनोंने समर-भूमिमें पार्वती-बल्लमको मूर्च्छित किया ही था कि वक्रतुण्डके दो गणोने उन्हें मार डाला ।

मत्तर छटपटा उठा । पुत्र-वधसे व्याकुल मत्तरासुरको असुरोंने समक्षाया और उत्तरे शतुका संहार कर प्रतिशोध केनेके लिये कहा । तव वह रण-भूमिमें उपिश्वत हुआ । वहाँ उसने वक्रतुण्डका अत्यन्त तिरस्कार किया ।

'दुष्ट असुर ! यदि तुशे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण आ जा; अन्यथा निश्चय ही मारा जायगा ।' देवदेव वकतुण्डने उससे प्रभावशाली खरमें कहा ।

पुत्र-विषये आहत भयाकाना मध्यरासुर भयानकतम वक्ततुण्डको देखकर विनयपूर्वक उनकी खति करने लगा। उसकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर दयागय वक्रतुण्डने उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी।

प्रमु-क्रमा-प्राप्त सत्त्वरामुरने निश्चिता होकर मुखका अनुभव किया और देवगण आतन्दमन होकर वक्रतुण्डजी स्त्रति करने लगे | देवताओंको पूर्ण स्त्रतन्त्र कर प्रमु वक्रतुण्ड-ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रश्नन कर दी |

Ü

प्रलयके अनन्तर सृष्टि-निर्माणमें अनेक व्यवधान उत्पन्न होनेपर लोक-पितामहने षडक्षरी मन्त्र ('वक्रतुण्डाय हुम्')-का जप करते हुए गणेशको संतुष्ट करनेके लिये कठोर तप करना प्रारम्भ किया। उनके तपश्चरणसे प्रसन्न होकर वक्रतुण्ड प्रकट हुए और विधाताको अभीष्ट वर प्राप्त हुआ। तदनन्तर वे सृष्टिकायमें समर्थ हो गये।

लोक-पितामहके कम्पसे दम्मका जन्म हुआ । उसने खष्टाको प्रसन्न करनेके लिये बड़ी कटोर तपस्या की । पद्मयोनिने संतुष्ट होकर उसे सर्वत्र निर्भयताका वर प्रदान कर दिया ।

तय दम्मने अपने लिये एक अत्यन्त सुन्दरं नगरका निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा । दैत्यगुरु गुकाचार्यने उसे दैत्याधिपतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया ।

अजेय दम्भासुरके अत्यन्त पराक्रमी सैनिक युद्धमें वीरोंका सहज ही मान-मर्दन किया करते थे। उन असुर वीरोंके साथ दम्मने सम्पूर्ण पृथ्वीको तो अपने अधीन किया ही, स्वर्ग, वैकुण्ठ और कैलासपर भी अधिकार कर लिया।

निराश्रित देवगण अत्यन्त चिन्तित और दुःखी होकर विधाताके समीप पहुँचे और उनकी स्तुति करने छो । अत्यन्त दुःखसे उन्होंने प्रार्थना की—'प्रमो ! हमारी रक्षा कीजिये ।

समस्त देवताओंके साथ ब्रह्माने एकाक्षरी मन्त्रसे वक्रतुण्डका यजन किया। वक्रतुण्ड प्रसन्न होकर देवताओंके सम्मुख प्रकट हुए। देवताओंने उन करणामूर्ति वक्रतुण्डका स्तवन करते हुए निवेदन किया—'दारिद्रच-दुःखहर प्रमो! दम्भासुरके द्वारा हमें अतिराय कष्ट हो रहा है। आप कृपापुर्वक हमें सुख-ज्ञान्ति प्रदान करें।

भी दक्ष्मासुरको पराजित करूँगा । समस्त आपदाओंका इरण करनेवाले परम प्रसुने सुर-समुदायको आश्वस्त किया ।

भगवान् वकतुण्डने सुरेन्द्रको दूतके रूपमें दम्मासुरके पास भेजा । उन्होंने असुरसे कहा—'तुम प्रभुकी आजा स्वीकार कर लो और देवताओंको सुक्त कर उन्हें स्वाधीन रहने दो; अन्यधा परम प्रभु वक्तुण्डसे युद्ध करनेके लिये रणा प्रणमें आ जाओ । विश्वास करी। युद्ध करनेपर तुम्हारा सर्वनाता सुनिश्चित है।

भी तुमलोगींका अहंकार चूर्ण कर दूँगा। १ दम्मका उत्तर प्राप्तकार श्रचीपति वन्तुण्डके समीप पहुँचे।

(यह गणेश कौन है ! सिद्धि बुद्धि उसकी कौन हैं तथा उसका स्वरूप कैंसा है !! मध्याके प्रयाणके बाद दम्मने तुरंत शुक्राचार्यके पास जाकर पृद्धा । शुक्राचार्यके उसे गणेशके यथार्थ स्वरूपका परिचय दिया ।

अमित महिमामय वक्रतुण्डके अभृतपूर्व एवं अश्रुतपूर्व दिव्य स्वरूपको जानकर दम्भासुरके मनमें श्रद्धा उदित हुई। उसने गणेशकी शरण जानेका निश्चय किया, किंतु दैत्यगण उसका विरोध करने लगे। दैत्यपतिने सबकी उपेक्षा कर दी और वह नगरके बाहर महोदर महाकाय वक्रतुण्डके चरणोंपर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमा-वार्थना की।

सहज दयामय गणेशने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति-प्रदान कर दी । देवगण सुखी होकर निश्चिन्ततापूर्वक अपने-अपने कार्यमें लग गये ।

(२)

#### एकदन्त

महर्षि च्यवनने मदकी सृष्टि की । मदने महर्षिके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी अनुमतिसे वह पातालमें ग्रकाचार्यके पास पहुँचा । वहाँ उसने दैत्य-गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दूर सड़ा हो गया ।

दैत्य-गुरुके पूछनेपर अपना परिचय देते हुए उसने कहा—''प्रभो! मैं आपके भाई महर्षि ज्यवनका पुत्र हूँ; इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ। मेरा नाम 'महः है। आप कृपापूर्वक मुझे अपना शिष्य बना छैं। मैं ब्रह्माण्डका महान् राज्य चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी कर हैं।"

शुक्राचार्यने संतुष्ट होकर मदको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया । सर्वार्थकोविद आचार्यने उसे एकाक्षरी विधानसे ('द्वीं'यह ) शक्तिमन्त्र दे दिया ।

मदने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने गुरुके चरणेंमें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्तकर अरण्यमें तप करने चला गया। शक्तिण्यानपरायण मद सर्वथा निराहार रहकर तपश्चरण करने लगा। सहस्रों वर्ष व्यतीत होनेपर उसका अस्थिमात्र-अवशिष्ट शरीर वस्मीकावृत हो गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग गये; ल्लाएँ फैल गर्या। असरके दिव्य सहस्र वर्षोतक कटोर तपसे संतुष्ट सिंहवािस्ति भगवती प्रकट हुई। आदिश्चित्तने उसे सावधान किया भसुर जगजननीके चरणोंमं गिर पड़ा । उसकी स्तुतिसे होकर माताने उसे इच्छानुसार वर प्रदान किया— नीरोग रहोगे और तुम्हें व्रह्माण्डका निष्कण्टक उ राज्य प्राप्त होगा । तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो करेगी ।

परमेश्वरी अन्तर्धान हो गर्या । मद प्रसन्न मनसे घर लौटा । अपने सुन्दर नगरको और भी भव्य एवं सुखद बनवाया । नार उसने प्रमादासुरकी कन्या सालसासे विवाह किया । दूर-दूरके पराक्रमी दैत्य आकर उसके नगरमें रहने लगे । स्वन्त आदरपूर्वक गुरु शुकाचार्यको ले आये । ने अपने शिष्य मदको राज्य-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न दैत्यराज मद सानन्द जीवन त करने लगा । उसकी प्राणप्रिया सालसासे तीन पुत्र हुए—विलासी, लोलप और धर्मप्रम ।

अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न भदासुरने पहले सम्पूर्ण धरतीपर ा साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्गपर चढ़ाई । इन्द्रादिक देव पराजित हो गये। मदासुर स्वर्गका क हुआ।

उस असुरने झूलपाणि त्रिनेत्रको भी पराजित कर दिया। क्य उसके अधीन हो गया। सर्वत्र असुरोंका क्रूरतम न चलने लगा। पृथ्वीपर खाहा, स्वधा और वषट्कार आदि त धर्म-कर्म छप्त हो गये। देवताओं और मुनियोंके की सीमा नहीं थी। सर्वत्र हाहाकार मच गया।

चिन्तित देवगण सनत्कुमारके समीप पहुँचे । उन्होंने नी व्यथा-कथा सुनाते हुए असुर-विनाश एवं धर्म-मनाका उपाय पूछा ।

सनत्कुमारने कहा—'देवगण! आप श्रद्धा-भक्तिपूर्वक दन्तकी उपासना करें। वे संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे र निश्चय ही आपळोगोंका मनोरथ पूर्ण होगा।'

देवताओं के पूछनेपर सनत्कुमारने उन्हें एकाक्षरी मन्त्रका देश कर एकदन्तका ध्यान इस प्रकार बताया---

एकदन्तं चतुर्बोहुं गजवक्त्रं महोदरम्। सिद्धिबुद्धिसमायुक्तं मूषकारूढमेव च॥ नाभिशेषं सपाशं वे परशुं कमलं शुभम्। सभयं द्धतं चैव प्रसन्नवदनाम्बुजम्॥ सक्तेभ्यो वरदं नित्यमभक्तानां निष्दनम्। (सुद्रस्पृ०२।५२।९—११) 'गणेशजीके एक दाँत और चार भुजाएँ हैं। उनका मुख हाथीके समान है। वे लम्बोदर हैं। उनके साथ सिद्धि और बुद्धि भी हैं। वे मूषकपर आरुढ़ हैं। उनकी नाभिमें शेषनाग हैं। वे अपने हाथोंमें पाश, परशु, मुन्दर कमल और अभय मुद्दा भारण करते हैं। उनका मुखारियन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ है। वे भक्तोंके लिंगे सदा वरदायक और अभक्तोंके विनाशक हैं (मैं उनका ध्यान करता हूँ)।

इसके अनन्तर महर्पिने (एकदन्त) शब्दकी व्याख्या करते हुए देवताओंसे कहा----

एक्सन्दो सता माया देहरूपा विलासिनी। सत्तात्मको दन्तराब्दः प्रोक्तस्तत्र न संशयः॥ मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः। पुकदन्तो गणेशानः कथ्यते वेदवादिभिः॥

( मुद्रलपु० २ । ५२ । १३-१४ )

"एक' शब्द मायाका सूचक माना गया है; वह माया देहस्वरूपा एवं विलासवती है। 'दन्त' शब्द सत्तास्वरूप (परमात्मा) कहा गया है, इसमें संशय नहीं है। ये गणेश मायाके धारक हैं और स्वयं सत्तामात्र (परमात्मस्वरूप) से स्थित हैं; इसलिये वेदवादी विद्वान इन्हें 'एकदन्त' कहते हैं।"

महर्षिके उपदेशानुसार देवगण एकदन्तको संतुष्ट करनेके लिये उनकी उपासना करने लगे । उन्हें तप करते हुए सौ वर्ष वीत गये, तव मूषकवाहन एकदन्त प्रकट हुए।

प्रभुके दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की । इससे संतुष्ट होकर एकदन्तने देवताओंसे कहा— 'क्रं वृणुत।'

देवताओंने निवेदन किया—'प्रभो ! मदासुरके शासनमें देवगण स्थानभ्रष्ट और मुनिगण कर्मभ्रष्ट हो गये हैं । आप इमारा विघ्न नष्टकर हमें अपनी मक्ति प्रदान करें ।

तथास्तु। एकदन्तने कइ दिया।

उधर देवर्षिने मदासुरके समीप जाकर सूचना दी— 'ब्राह्मणीने कठोर तपके द्वारा एकदन्तको प्रसन्न कर छिया एकदन्तने प्रकट होकर उनकी इच्छापूर्तिका सरदान दे दिया है। अब वे दुम्हारा प्राण-हरण करना ही चाहते हैं। मद अत्यन्त कुपित हुआ । वह अपनी विशाल सेनाके ।य एकदन्तसे गुद्ध करने चला । मार्गमें एकदन्त प्रकट । गये । राक्षसोंने देखा—'अत्यन्त उग्र मूषकारूढ़ महाकाय र-कुद्धर ! चार हाथोंमें भयानकतम परशु और पाश आदि गयुष ।

'यह मूलकारूढ़ भयानक नर-नाग कौन है ११ भयाकान्त मसुर कोलाहल करने लगे। दैत्य डर गये थे। मदासुरने मपने दूतसे कहा—'तुम जाकर पूछो, वह विकट नर-नाग होन है ११

दूतने एकदन्तके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम केया और हाथ जोड़कर अत्यन्त आदरपूर्वक उनसे पूछा— में त्रेलोक्याधिपति मदासुरका दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँसे आ रहे हैं और आपका क्या कार्य है ! आप उनका संशय निवारण करें।

एकदन्तने हँसते हुए कहा—'मैं स्वानन्दवासी हूँ और अभी स्वानन्दसे ही यहाँ मदासुरका वध कर देवताओं को सुख प्रदान करनेके लिये आया हूँ । तुम अपने स्वामीसे कह दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकों का द्वेष छोड़कर मेरी शरणमें आ जाय, अन्यथा मैं उसका वध अवश्य करूँगा !

दूतने जन एकदन्तका संदेश मदासुरको दिया तो उसे नारदजीकी बात स्मरण हो आयी । उसने एकदन्तके कर-कमलोंमें अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा। इतनेपर भी महाकृर असुर मद युद्धके लिये प्रस्तुत हो गया।

आह ! मदासुरने अपने धनुषकी प्रत्यञ्चापर शर रखा ही था कि तीन्न परशु उसके वक्षमें प्रविष्ट हो गया । असुर पृथ्वीपर गिरा और मूर्च्छित हो गया । कुछ ही देर बाद सचेत होनेपर उसने परशु उठाकर देखना चाहा, पर वह दिच्य अस्त्र उसके हायसे छूटकर एकदन्तके कर-कमलोंमें होट गया ।

आध्यंचिकत मदासुरने दुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया—व्ये सर्वात्मा, सर्वतमर्थ परमात्मा है। वस, वह अपना आसुरी भाव छोड़ दौड़कर प्रभुके चरणोंमें लेट गपा और हाग जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कहा— अभो। आज मुक्षे आफ्का दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया, यह

मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुसे इसा कर अपनी हद भक्ति प्रदान करें।

'जहाँ देवी सम्पदासे पूर्ण मेरी पूजा-आरावना हो, वहाँ तुम मत जाना।' कहते हुए प्रसन्न एकदन्तने उससे कहा— 'इसके विपरीत आसुरी-भावके कर्मोका फल तुम भन्नण करते रहना।'

एकदन्तसे वर प्राप्तकर मदासुर पातालमें चला गया और प्रसन्न देवगण मूषक-वाइनकी स्तुति कर अपने-अपने स्थानको गये।

एक बार विष्णुने एकदन्तकी उपासना की। एकदन्तने प्रसन्न होकर उन्हें मणि-रल चिन्तामणि दे दी। वह चिन्तामणि शचीपतिने विष्णुके अवतार कर्दम-पुत्र महामुनि कपिलको दी। प्रसिद्ध गणामुरने वलात् उक्त मणि महर्षि कपिलको ली। कपिलकी प्रार्थनापर गणेशने आश्रमपर आये कुपित गणामुरका शिरश्छेद कर वह मणि पुनः कपिलदेवको लौटा दी।

महाविरक्त कपिलने उक्त चिन्तामणि अत्यन्त आदर-पूर्वक त्रैलोक्यपावन एकदन्तके गलेमें पहना दी।

(३)

#### महोद्र

प्राचीनकालमें तारक-नामक अत्यन्त दारुण असुर हुआ । वह ब्रह्माके वरदानसे त्रेलोक्यका स्वामी हो गया । उसके शासन-कालमें देवता और मुनि अत्यन्त पीड़ित थे । वे वनोंमें रहकर अत्यन्त कष्ट सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे । देवताओं और ऋषियोंने बहुत समयतक शिव और शिवाका ध्यान किया । भगवान् आग्रुतोष समाधिस्य थे । इस कारण देवता और मुनियोंने माता पार्वतीकी शरण ग्रहण की ।

माता पार्वती अत्यन्त रूपवती युवती भीलनीके रूपमें शिवके आश्रममें गर्यों। वे सुगन्धित पुष्पोंका चयन करती हुई मोह उत्पन्न कर रही थीं। त्रिनयनकी समाधि दूरी। उन्होंने वलात् आकृष्ट करनेवाली लावण्यवतीको ध्यानपूर्वक देखा ही था कि भीलनी अदृश्य हो गयी। तब शिवके द्वारा अत्यन्त उम्र महान् पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। वह अत्यन्त सुन्दर और मानी था। ध्यानसे पावंतीकी लीला समझ भगवान् शंकरने कृपित होकर कामदेवके शरीरको दग्ध कर दिया। शापमुक्त होनेके लिये कामदेवने महोदरकी उपासना की। महोदर प्रकट हो गये। कामदेव उनके चरणोंमें प्रणाम कर गद्गद कण्ठसे उनकी स्तुति करने लगा।

प्रमन्न महोदर वोले—भी शिवके शापको तो अन्यथा नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहनेके लिये तुम्हें अन्य देह दे रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने कामदेवके निवास-योग्य शरीर एवं स्थानोंका यों वर्णन किया—

योवनं स्त्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते।
गानं मधुरसश्चेव सदुलाण्डजज्ञव्यकः॥
उद्यानानि वसन्तश्च सुवासाश्चन्द्रनाद्यः।
सङ्गो विषयसकानां नराणां गुह्यदर्शनम्॥
वायुर्भृदुः सुवासश्च वस्त्राण्यपि नवानि वै।
भूपणादिकमेवं ते देहा नाना कृता मया॥
तैर्युतः शंकरादींश्च जेप्यसि त्वं पुरा यथा।
मनोभुः स्मृतिभूरेवं त्वज्ञामानि भवन्तु वै॥
(महलपु० ३।४।४३-४६)

''महामते ! यौवन, नारी और पुष्प, तुम्हारे सुन्दर वास-स्थान हैं । गान, मकरन्द-रस, पिक्षयों के मधुर कलरक, उद्यान, वसन्त और चन्दनादि तुम्हारे सुन्दर आवास हैं। विषयासक्त मनुष्योंका सङ्ग, गुह्य अङ्गोंका दर्शन, मन्द-वायु, सुन्दर वास, नये वस्त्र और आभूषण आदि—ये सब मैंने तुम्हारे लिये नाना प्रकारके शरीर निर्मित किये हैं। इन शरीरोंसे युक्त होकर तुम पहलेकी ही माँति शंकरादि देवताओंको भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हारे 'मनोभूः' और 'स्मृतिभः' आदि नाम होंगे।''

कामदेवकी प्रार्थनापर दयामय गणेशने पुनः कहा--(श्रीकृष्णके अवतरित होनेपर त् उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा।)

शिव-पुत्र कार्तिकेयने षडक्षर-विधान ( 'वक्रतुण्डाय हुम् के जप )से गणेशको प्रसन्न किया और राव:फलदाता गणेशने प्रसन्न होकर उन्हें वर-प्रदान किया— 'तृ तारकासुरका वध करेगा।' और फिर कार्तिकेयने तारकको मारकर देवताओं को संतोष प्रदान किया।

असुर-गुरु जुकाचार्यने मोहासुरका संस्कार कर उसे

करनेके लिये निराहार रहकर दिन्य सहस्र वर्षोतक कठोर तपस्या की । उस तपसे संतुष्ट हो सूर्यदेव प्रकट हुए ।

मोहासुरने उनके चरणोंमें प्रणाम कर षोडशोपचारसे उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़ कर वह सूर्यदेवकी खुति करने लगा । प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सर्वत्र विजयी होने कावर प्रदान करके अन्तर्धान हो गये।

वर पाकर हर्गमम्न हुआ असुर अपने स्थानपर लौटा ।
ग्रुकाचार्यने उसे दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया ।
महान् असुरोंका सम्राट् होते ही मोहासुरने त्रैलोक्यपर
अधिकार कर लिया । देवता और सुनि पर्वतों और
अरण्योंमें लिप गये। मोहासुर अपनी परम रूपवती पत्नी
(प्रमादासुरकी पुत्री ) मिद्राके साथ सुलपूर्वक जीवन व्यतीत
करने लगा।

कर्ममार्गः, धर्माचरण और वर्णाश्रम-धर्म आदि सब नष्ट हो गये। दुःखी देवगण और ऋषि-समुदायको भगवान् सूर्यने एकाक्षर-विधानसे गणेशको संतुष्ट करनेकी प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण अत्यन्त कष्ट सहकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मूपक-वाहनकी उपासना करने छगे।

इससे प्रसन हो महोदर प्रकट हुए। देवता और मुनियोंकी स्तुतिसे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा—'मैं मोहासुरका वघ करूँगा। आपलोग निश्चित्त हो जायँ।

मूषक-वाहन महोदर मोहासुरसे युद्धके लिये प्रस्थित हुए । यह समाचार देविषेने मोहासुरको दे दिया । साथ ही उन्होंने अनल पराक्रमशील, सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार महोदरका सत्यस्वरूप भी उसे समझाया और उसे उनकी शरण ग्रहण करनेकी प्रेरणा दी । देत्यगुरु शुक्राचार्यने भी उसे महोदरकी शरण लेनेका ही शुभ परामर्श दिया । उसी समय महोदर-दूत विष्णुने उपस्थित होकर मोहासुरसे कहा—'अचित्त्यशक्तिसम्पन्न प्रमु महोदरको तुम्हारी मैनी अभीष्ट है । यदि तुम महोदरकी शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों, ब्राहाणों एवं सद्धर्मपरायण स्त्री-पुरुपोंके सुखपूर्वक जीवन-यापन करनेमें कभी ब्यवधान उपस्थित न करनेका वचन दो तो दयामय प्रमु तुम्हें क्षमा कर देंगे; अन्यथा रणाङ्गणमें तुम्हारी रक्ष सम्भव नहीं ।

भी अखण्डज्ञान-सम्पन्न महोद्रस्ती द्याण लेता हूँ ।) अहंना द्यस्य चित्तरे मोहासुरने अस्पन्त आदर, प्रेम और विनगपूर्वः विष्णुसे निवेदन किया। 'आप परम प्रमु महोदरको मेरे नगरमें लाकर मुझे उनके सादर अभिनन्दनका दुर्लभतम अवसर प्रदान करें।'

महोद्रने मोहासुरके नगरमें पदार्पण किया। मोहासुरने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उसने प्रभुकी श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक पूजा और गद्गदकण्ठसे स्तुति की। असुरने महोदरकी प्रत्येक आज्ञाके पालनका वचन दिया।

सहज कृपालु महोदरने उसे अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान कर दी । मोहासुरके शान्त होनेसे देवता, ऋषि, ब्राह्मण एवं सद्धर्मपरायण स्त्री-पुरुष—सभी सुखी हो गये।

देवता और मुनि महोदर प्रभुका स्तवन एवं जय-जयकार करने लगे ।

弥 非 希

भगवान् गजमुखने दुर्बुद्धि नामक दैत्यका वध कर दिया था; इस कारण उक्त दैत्यका महान् पुत्र ज्ञानारि गजमुखसे प्रतिशोध छेनेके छिये अधीर और आतुर था । उसने दैत्यगुर गुकाचार्यसे शिवके पञ्चाक्षरी मन्त्र (नमः शिवाय) की दीक्षा प्राप्त की और तप करने छगा । ज्ञानारिके कठोर तपसे संतुष्ट होकर भगवान् शंकर प्रकट हुए और उसे निर्भयताका वर प्रदान कर दिया।

फिर क्या था; वर-प्राप्त असुर सर्वत्र विजय प्राप्त कर सर्वथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने छगा । उसके शासनमें सत्य, धर्म और नीति-नामकी कोई वस्तु नहीं रह गयी । सर्वत्र छल, प्रवश्चना, असत्य, अधर्म, अनीति, अनाचार और दुराचार व्याप्त थे।पापपरायण असुरोंसे धरती कॉंप उठी।

दुःखी, पीड़ित, अनाथ, अनाश्रित, असहाय और सर्वथा निरुपाय देवताओंको लक्ष्मीपित श्रीविष्णुने गणेशके दशाक्षरी मन्त्र (गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः ) का उपदेश दिया । देवगण देवदेव महोदरकी उपासना करने लगे । प्रसन्न महोदरने खप्नमें लक्ष्मीसे कहा—'मैं तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये तुम्हारे पुत्र-रूपमें प्रकट होऊँगा।

समुद्रतनया मन ही मन गणेशका स्मरण कर रही थीं। सहसा उन्होंने अपनी शय्यापर देखा-----परम तेजस्वी अद्भुत शिशु ।

खप्नका सारण कर माताने उस अलैकिक वालकको अनुमें छे छिया और उसका नामकरण किया—'पूर्णानन्दग्। महादैत्य ज्ञानारिके पुत्रका नाम सुबोध था। सुबोधके हृदयमें पूर्णानन्द महोदरके प्रति अमित श्रद्धा एवं मिक्त थी। वह निरन्तर महोदरका स्मरण, उन्हींका ध्यान एवं उनके नामका जप किया करता था। सुबोध प्रायः महोदरके गुण गाता था। उसके पिता ज्ञानारिको यह सब सहा नहीं था।

ज्ञानारिने अपने पुत्र सुवोधको अनेक प्रकारसे समझाया, किंतु उसपर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया। अत्यन्त कुपित होकर उसने अपने पुत्रसे पूछा—पंतरा पूर्णानन्द महोदर कहाँ रहता है ?

'पृथ्वी, आकाश, जल, थल, पवन, तरु-लता-वल्लिरियों, सर-सरिताओं, समुद्रों, वनों, पर्वतों, सचराचर प्राणियों और अणु-परमाणुमें वे सर्वोन्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ मूषक-वाहन गजमुख महोदर सदा निवास करते हैं।

सुबोधके वचन सुन क्रोधोन्मत्त ज्ञानारिका हाथ खङ्गपर गया । दाँत पीसते हुए उसने कहा—'यदि तेरा महोदर सर्वत्र है तो यहाँ भी होगा।

'हाँ। मुबोधने उत्तर दिया ही था कि भयानक शब्द हुआ, जैसे ब्रह्माण्ड विदीर्ण हो गया हो। काँपते हुए ज्ञानारिने अद्भुत, अलैकिक, अत्यन्त तेजस्वी, परम पराक्रमी, महाभया-नक, मूत्रकारूढ़, सायुध नर-नाग-स्वरूप महोदरको देखा।

'यह अद्भुत प्राणी कौन है ? आश्चर्यचिकत ज्ञानारि कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि पूर्णानन्दने उसका वध कर दिया।

सन्नकी आपदा टल गयी। सभी स्वतन्त्र और मुखी हो गये।

( 8 )

#### गजानन

एक बार धनाधिपति कुवेर कैलास पहुँचे । वहाँ उन्होंने जगद्दन्य शिवा-शिवका दर्शन किया । अमित सौन्दर्यशालिनी परम सती शिवा कुवेरको अपनी ओर लुब्ध-दृष्टिसे निहारते देख अत्यन्त कुद्ध हो गर्यो । जगजननीकी कोप-दृष्टिसे भयभीत कुवेरसे लोभासुर उत्पन्न हुआ । वह अत्यन्त पराक्रमी और प्रतापी था।

लोभासुरने दैत्यगुर ग्रुकाचार्यके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। आचार्यने उसे पञ्चाक्षरी मन्त्र (नमः चित्राय) की दीक्षा देकर तप करनेके जिये प्रेरणा दी। लोभासुर गुरु-चरणोंमें आदरपूर्वक प्रणाम करके वनमें चला गया।

निर्जन अरण्यमें जाकर असुरने स्नानादिसे निवृत्त हो भस्म घारण किया। फिर वह पार्वतीवल्लभ शिवका ध्यान करता हुआ पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करने लगा। वह सर्वथा निराहार रहता था। इस प्रकार दीर्घकाल्पक अखण्ड तप करते रहनेसे उसका श्रारीर वहमीक्षरे आवृत हो गया। दिव्य उहस्र वर्षतक तप करनेके अनन्तर करुणामय शिव उसके समग्न प्रकट हुए।

लोभासुर देवाधिदेव महादेवके चरणोंमें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। प्रसन्न फणिभूषणने उसे अभीष्ट र प्रदान करते हुए सबसे निर्भय कर दिया।

सर्वथा निर्भय लोभासुरने प्रमुख दैत्योंको एकत्र किया। सभी लोभासुरका समर्थन करने लगे। उन असुरोंके हयोगसे लोभासुरने पृथ्वीपर अपना एकच्छत्र राज्य ॥पित कर लिया। फिर उसने स्वर्गपर आक्रमण किया। ग्रासुध पराजित हो गये। लोभासुर स्वर्गाधिप वना।

पराजित सुरेशने अपनी व्यथा-कथा श्रीविष्णुसे कह सुनायी। विष्णु असुर-नाशके लिये चले । युद्ध हुआ। वर-प्राप्त सुरके सम्मुख श्रीविष्णु भी टिक नहीं सके; पराजित हो गये।

'विण्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं?—— : सोचकर लोभासुरने अपना दूत शिवके पास भेजा। ।ने उनसे कहा——'आप परम पराक्रमी लोभासुरसे युद्ध जिये या कैलास उनके लिये रिक्त कर दीजिये।'

भगवान् शंकरको उसे अपना दिया हुआ वर स्मरण हो या और वे कैलास त्यागकर सुद्र अरण्यमें चले गये।

लोमासुरके हर्षकी सीमा न रही । उसके शासनमें स्ति धर्म-कर्म समाप्त हो गये; पापोंका नग्न ताण्डव । लगा एवं ब्राह्मण और ऋषि-सुनि यातना सहने लगे।

रैभ्यने देवताओंको गणेशोपासनाका परामर्श दिया । गण आदिदेव गजमुखकी आराधना करने छो । से संतुष्ट होकर मूषकारूढ़ गजानन प्रकट हुए । उन्होंने ताओंको निश्चित करते हुए कहा—'मैं लोभासुरको जित कर दूँगा ।'

तदनन्तर गजाननने शिवको लोभासुरके समीप मेजा । शिवने असुरक्षे स्पष्ट ग्रन्होंमें कहा—'तुम गजमुखकी शरण महणकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करो, अन्यथा अबके लिये उद्यत हो जाओ।

इसके अनन्तर शिवने लोभासुरको गजमुख-माहात्म्य सुनाया । उसके गुफ शुकाचार्यने भी उसे गजाननकी धरण लेना कल्याणकर बतलाया । लोभासुरने गणेश-तत्त्वको समझ लिया । फिर तो वह परमप्रभुके चरणोंकी वन्दना करने लगा ।

श्चरणागतवत्सल गजाननने उसे सान्त्वना प्रदान की देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हुए। सभी देवदेव गजाननका गुणगान करने लगे।

(4)

#### लम्बोदर

श्रीविष्णुके महामोहमद अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न मोहिनी रूपको देखकर कामारि काम-विद्वल हो गये थे। जब हँसते हुए श्रीविष्णुने मोहिनी-रूपको त्यागकर पुरुष-रूप धारण किया, तब शिव खिन्न हो गये; किंतु उनका शुक्र स्वल्ति हो गया। उससे एक परम शक्ति-सम्पन्न असुर पैदा हुआ। उस परम प्रतापी असुरका वर्ण श्याम था। उसके नेत्र ताँविके समान चमक रहे थे।

उक्त असुरने धुकान्वार्यके समीप जाकर उनके चरणोंमें अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम किया; फिर विनीत स्वर्पे कहा—'प्रमो ! आप सुझ शिष्यका पालन कीजिये ।']

शुक्राचार्य कुछ देरके लिये ध्यानमन्न हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा—''शिवके कोधके समय सहसा उनके शुक्रका स्वलन हो गया और उसीसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इस कारण तुम्हारा नाम 'क्रोधासुर' होगा।

शुक्राचार्यने उक्त क्रोधासुरका संस्कार कर उसे प्रत्येक रीतिसे योग्य बनाया । फिर उन्होंने शम्यरकी अत्यन्त लावण्यवती पुत्री प्रीतिके साथ उसका विवाह करा दिया । अत्यन्त प्रसन्न होकर आचार्य-चरणोंमें प्रणाम कर हाथ जोड़े असुरने निवेदन किया—में आपकी आशा प्राप्तकर ब्रह्माण्ड-विजय करना चाहता हूँ; अतएव आप मुझे यश प्रदान करनेवाला मन्त्र देनेकी कृपा कीजिये।

दैत्योंके हितचिन्तक शुकाचार्यने उसे सिविधि सूर्य-मन्त्र (चृणि सूर्य आदित्य सोम् ) प्रदान किया । क्रोधासुरने सुद्देके चर्चोंमें प्रणाम किया और वह अरण्यमें चला गया । एक पैरपर खड़ा होकर उक्त सूर्य-मन्त्रका गा। उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी। वह र वर्षा, शीत और आतपका दुःख सहता को प्रसन्न करनेके लिये द्रारुण तप कर

दिव्य सहस्र वर्षोतक तप करनेके अनन्तर देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले—

् अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने तिमिरारिके न कर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया । फिर पूर्वक वरकी याचना की—'उत्पत्ति-स्थिति-नायक ! मेरी मृत्यु न हो । मैं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर कर हूँ । आप मुझे चराचरका राज्य प्रदान रोग्य दीजिये । मैं अद्वितीय सिद्ध होऊँ।

रके भयोत्पादक वचन सुन अत्यन्त विसित से वर दे दिया—'तुम्हारा अभीष्ट सफल होगा।' र अत्यन्त प्रसन्न होकर लौटा। उस सफल-एयशस्त्रीको देखकर उसके सुहृद् आर्नान्दत ने पहले गुरुके चरणोंकी वन्दना की, फिर गया। उसकी सहधर्मिणी प्रीतिने दो पुत्र ने लगा।

पुरने परम नीतिज्ञ ग्रुकाचार्यको आदरपूर्वक नकी पूजा की । ग्रुकाचार्यने उसे अत्यन्त सुन्दर । दैत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । । महादारण प्रधानोंके साथ शासन करने लगा।

दिनों बाद उसने असुरोंके सम्मुख अपनी जयकी इच्छा व्यक्त की । असुर बड़े प्रसन्न हुए । । प्रारम्भ हुई । उसने सहज ही पृथ्वीपर कर लिया । फिर वह अमरावतीपर दौड़ा । उसके ।ण भागे । इससे स्वर्ग असुरके अधीन हो गया । र वैकुण्ठ और कैलासपर भी उस महादैत्यका गेत हुआ ।

तः कोषासुरने अपना दूत भगवान् सूर्यदेवके । सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके थे; अतएव दुःखी उन्होंने सूर्यकोक त्याग दिया। वहीं कोषासुरका ने नगा।

अत्यन्त दुःखी देवताओं और ऋषियोंने गणेशकी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लम्बोदर प्रकट हुए । उन्होंने कहा—'देवताओ और ऋषियो! में कोधासुरका अहंकार चूर्णकर उसे नष्ट कर दूँगा। आपलोग निश्चिन्त हो जायँ।

आकाशवाणीसे यह संवाद क्रोधासुरने भी सुना । वह भयाकान्त हो मूर्चिछत हो गया । चेतना छोटनेपर उसके वीर सैनिकोंने उसे समझाया—'सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हमारे अधीन है। आप आज्ञा प्रदान करें; हम किसी भी शत्रुका नाश करनेमें समर्थ और प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं।

अपने वीर सैनिकोंके वचन सुन क्रोधासुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वह अपनी अजेय सेनाके साथ समराङ्गणमें पहुँचा। वहाँ उसने मूषकारूढ़ गजमुख, त्रिनयन, लम्बोदरको देखा। उनकी नाभिमें शेष लिपटे हुए थे। लम्बोदरके इस विचित्र स्वरूपको देखकर क्रोधासुर अत्यन्त कृपित हुआ।

भीषण संग्राम होने लगा । लम्बोद्रके साथ देवगण भी असुरोंका सर्वनाश करने लगे । कोधासुरके वलि, रावण, जृम्म, माल्यवान्, कुम्मकर्ण और राहु आदि महावलवान् योद्धा अत्यन्त आहत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । वे मृतपाय हो गये । कोधासुर दुःखंसे अत्यन्त व्याकुल हो गया ।

उसने लम्बोदरको सम्मुख देखकर कहा—'मूर्ख लम्बोदर ! त् ब्रह्माण्ड-विजयी शूरके सम्मुल युद्ध करना चाहता है । तेरी बुद्धि मारी गयी है। त् शींघ ही मेरी शरण आ जा, अन्यथा में तेरा लम्बा उदर एक ही शरसे फोड़ दूँगा ।

भगवान् लम्बोद्रने उत्तर दिया—'अरे दैत्य ! त् व्यर्थ क्यों वकता है ? मैं तुझ-जैसे खलका वध करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । तूने सूर्यके वरके प्रभावसे बड़ा अधर्म किया । पर तेरे अत्यन्त पापसे वे सारे ग्राभ कर्म निष्पल हो गये । अव मैं तेरा और तेरे अधर्मोंका नाश कर धर्मकी स्थापना करूँगा । मैं मन-वाणीसे परे, आनन्दस्वरूप और सम्पूर्ण भूतोंमें वास करता हूँ, फिर तू मुझपर कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा ?

असुरने द्वरंत पूछा—प्रहाका जन्म नहीं होता और मन-वाणीये अगोचरको मैं देख कैसे रहा हूँ।

लम्बोदर बोल्ट—अंगरं वामातमं जो यह सिद्धि है, वह भ्रान्तिस्वरूपा है। सब होग सिदिके लिये भरवते हैं और प्रमामं पर्न रहते हैं। दायें सामामं स्वयं बुद्धि विराजमान है। जो प्रान्तिको भारण करती है । बुद्धिने विचार करके फिर उथ विषयमें मनुष्य भाना होता है। खयं बुद्धि वित्तरूपा है और वह पांच प्रकारको बतायी गयी है। सिद्धि पञ्च श्रान्तिमयी दे और मैं इन दोनों बुद्धि और सिद्धिका पति हूँ । नाना प्रकारका विश्व और व्रश सदा भेरे उदरमें स्थित है, इसल्यि में 'लम्बोदर) कहा गया हूँ । सारा जगत् मेरे उदरखे उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पाल्ति होता है और अन्तमें सबको अपने उदरस्थ करके मैं निरन्तर कीड़ा करता रहता हूँ। अतएय यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरणमें आ जाओ । शुकाचार्य मुझे जानते हैं । तुम तो समझानेपर भी मेरे तत्त्वको नहीं समझ सकते । न तो मैं दैत्योंके वधका अभिलापी हुँ और न देवताओंका ही वध मुझे प्रिय है। अपने-अपने धर्ममें लगे हुए सन लोगोंका में पालन करता **ँ। इसमें संशय नहीं है |**>>

कोषासुरकी शङ्काओंका समाधान होते ही वह प्रभुके वरणोंमें गिर पड़ा | उसने भक्तिभावसे उनकी पूजा कर दूद कण्डसे स्त्रुति की | सहज ऋपालु ढम्बोद्दने उसे क्षमा | कर ही दिया, उसे अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी ।

कोधासुरने परम प्रमु लम्बोदरके चरण-कमलींमें पुनः ग्राम कर उनकी पूजा की । फिर वह उनकी आज्ञा प्राप्तकर त्र जीवन व्यतीत करनेके लिये पातालको चला गया ।

प्रसन्न देवराण देवदेव लम्बोदरका रतवन करने लगे।

\* 4

एक बारकी बात है, लोकपितामह सत्यलोकमें ध्यानस्य थे | उसी समय उनके श्वास-वायुसे एक पुरुष प्रकट ।

उत्ता पुरुषने विधाताके चरणोमें प्रणाम कर अत्यन्त पूर्वक उनकी रहाति की । संदुध ब्रह्माने उससे पूछा— होन हो और तुम्हें क्या अभीष्ट है ?

क्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया— मैं आपके श्वास-वायुवे उत्यन आपका पुत्र हूँ । मेरा ण कर मुझे रहनेके लिये स्थान प्रदान करनेका करें।' बहा। बोले—''महामते ! तुम्हारे दर्शनमात्रसे ही माया बढ़ती है, इस कारण तेरा नाम 'मायाकर' होगा । तुम जो इच्छा करोगे, वही पूरी हो जायगी । तुम्हारी अव्याहत गति होगी । सब तुम्हारे बग्रीसृत होंगे । तुम सदास्वस्य रहोगे ।"

मायाकर पितामहके चरणोंमें प्रणाम कर वहाँते लीट पड़ा । अत्यन्त शक्तिशाली मायाकरको देखकर विप्रचित्ति-नामक असुरने उसके चरणोंमें प्रणाम किया । उसने मायाकरकी अधीनता स्वीकार कर ली और शुक्राचार्यके द्वारा उसे देखाधिपतिके पद्पर प्रतिष्ठित करवाया । प्रत्येक दृष्टिसे मायाकरको संतुष्ट कर ठेनेके अनन्तर विप्रचित्तिने उसे सांसारिक भोग-सामाग्रियोंकी ओर आकृष्ट किया।

फिर तो मायाबी दैरवने सबको पराजित कर अपने अधीन कर लिया । तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण किया । मायाकरके सम्मुख किसीका बद्दा नहीं था । पातालमें होहाकार सच गया ।

इसपर शेषनागने विष्नराज गणेशका स्मरण किया । प्रकट दोकर देवदेव लम्बोदरने कहा—भी आपके पुत्रके रूपमें प्रकट होकर असुर माथाकरका वध करूँगा ।

जब सर्वान्तर्यामी, सर्वसमर्थ, मूषक-बाहन प्रमु छम्बोदर शेषके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए तो देवगण हर्ष-विमोर होकर उनकी स्तुति करने छो ।

जगत्त्राता मूचक-बाहन लम्बोदर रणाङ्गणमें उपस्थित हुए। मायाकर भी अपनी वीर-वाहिनीके लाथ डट गया। उम्रल युद्ध हुआ। देखोंको शिथिल होते देख मायाकरने अपनी मायाका आश्रय लिया, किंतु मायापितके सम्बुख उसकी एक न चली। मायाकर मारा गया।

देवगण प्रसन्न हो गये।

(६)

#### विकट

श्वीरान्धिशायी विष्णु जव जलम्धर-पत्नी वृन्दाके समीप पहुँचे, उस समय उनके शुक्रसे अत्यन्त तेज्ञसां कामासुरकी उत्पत्ति हुई । उसने दैत्यगुक शुक्राचार्यके यहाँ जाकर उनके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया । दैत्य-श्रमाकाङ्की श्रक्राचार्यने उसे शिव-पञ्चाक्षरी मन्त्रकी दीक्षा दे दी । असुरने गुनः अपने गुक्कं चरणोंमें प्रणाम किया और फिर तपश्चरणार्थ वनको चला गया । वहाँ उसने देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करनेके लिये अन्न, जल और फलादिका सर्वथा परित्याग कर उक्त

अन्न, जल आर फलादका सवधा पारत्याग कर उक्त महिमामय पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करते हुए तपस्या प्रारम्भ की। अत्यन्त धीर कामासुरने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य

सहस्र वर्षोतक कठोरतम तप किया।

उस तपसे प्रसन्न आशुतोषने प्रकट होकर उससे वर माँगनेके लिये कहा। कामासुर हर्षोत्फुल्लनेत्र, प्रसन्नवदन, भक्तवत्सल

प्रभुके दर्शन कर कृतार्थ हुआ । उसने कर्पूरगौरके चरणोंमें प्रणिपात कर वर-याचना की— 'प्रभो ! आप मुझे अपने चरणोंकी भक्ति और ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान कीजिये ।

में बलवान्, निर्भय एवं मृत्युजयी होऊँ ।

स्वर्गापवर्गदाता करणामय शिवने कहा—'यद्यपि तुमने अत्यन्त दुर्लभ और देव-दुःखद वरकी याचना की है, तथापि तुम्हारे कठोर तपसे संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी कामना पूरी करना है।

श्रूलपणि अन्तर्धान हो गये। प्रसन्न कामासुरने अपने गुरु शुक्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उन्हें शिव-दर्शन एवं उनके द्वारा वर-प्राप्तिका वृत्तान्त कह सुनाया।

महायशस्वी दैत्याचार्यने संतुष्ट होकर उसका महिषासुरकी रूपवती पुत्री तृष्णाके साथ विवाह करा दिया। उक्त मङ्गलः अवसरपर तूर-दूरके सभी प्रसिद्ध दैत्यगण एकत्र हुए। उसी समय शुकाचार्यने उसे दैत्यराजके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया।

समस्त दैत्योंने उसके अधीन रहना स्वीकार किया।
कामासुरने अत्यन्त सुन्दर रितद-नामक नगरमें अपनी
राजधानी बनायी। उसके रावण, शम्बर, मिहल, बिल और
दुर्मद—ये पाँच शूर प्रधान थे। कामासुर इन प्रचण्ड दैत्योंके
साथ संशोभित होने लगा।

महा-असुरने अपने प्रधान दैत्योंके साथ विचार-विमर्शकर पृथ्वीपर आक्रमण कर दिया । उसके तीक्ष्णतम अमोघ शरोंसे धरतीके प्राणी व्याकुल होकर उसके वशमें हो गये । फिर वह स्वर्गपर दीड़ा । उसके शस्त्रोंके सम्मुख देवता भी नहीं टिक सके; सभी उसके अधीन हो गये । वरप्राप्त कामासुरने कुछ ही समयमें त्रेलोक्यपर अधिकार प्राप्त कर

उसने समस्त धर्म-कर्मोंको नष्ट कर दिया । छल-कपट और स्ट सर्वच न्यात हो गये, स्वाहा, स्वधा और वपट्कार ल्कप्त हो गये, वर्णाश्रम-धर्म मिटने-सा लगा और देवता, मुनि एवं धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने लगे।

उसी समय वहाँ योगिराज मुद्गल ऋषि पधारे । देवताओंने अर्घ्य पाद्य आदिसे उनकी आदरपूर्वक पूजा की । भगवान् शंकरने पूछा—'हमें स्थान-भ्रष्ट करनेवाले कामासुरके

विनाशका मार्ग बताइये।

विपत्तिसे त्राण पानेके लिये समस्त देवता एकत्र हुए।

मुनिवर मुद्गलने कहा—'आपलोग सिद्धक्षेत्र मयूरेशमें जाकर तप करें। वहाँ आपलोगोंके तपसे संतुष्ट होकर स्वयं भगवान् गणेश प्रकट होंगे और आपके संकटोंका निवारण करेंगे।

उन्होंने श्रद्धा एवं विधिपूर्वक गणेशकी पूजा की । तदनन्तर वे एकाक्षरी-विधानसे गणेशकी उपासना और गद्गद-कण्ड तथा अश्रुपूरित नेत्रोंसे उनका स्तवन करने छो । भक्तवत्सल मयूर-वाहन गणेशने प्रकट होकर कहा—

शिवादि देवता पावनतम मयूरेश-क्षेत्रमें पहुँचे । वहाँ

भक्तवरसेल मयूर-वाहन गणशन प्रकट हाकर कहा— 'देवताओ ! वर माँगो । मैं प्रसन्न हूँ ।' देवताओंने निवेदन किया—'प्रभो ! दैत्यराज कामासुरकी कृरतासे हम सभी देवता स्थान-भ्रष्ट हैं और

भैं कामासुरका वध कर समस्त देवताओं और भुनियोंको निरापद करूँगा। मयुरेशने कहा। आकाशवाणीसे यह घोषणा सुनकर कामासुर मुर्च्छित

मुनिगण कर्मरहित हो गये हैं। आप हमारी रक्षा करें।

आकारावाणीते यह घोषणा सुनकर कामासुर मूर्च्छित हो गया। कुछ देर बाद विचार-विमर्श कर उसके वीर असुरोंने देवताओं और मुनियोंपर आक्रमण कर दिया। देवता और सुनि परम प्रसु मयूरेशको पुकारने छगे।

पारा-अङ्कराधारी मयूर-वाहन महाविकट गजानन

प्रकट हुए। उन्होंने भयानक गर्जना की। शिवादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। भी कामासुरको नष्ट कहाँगा। मयूर-वाहनने कहा और देव-सैनिकोंके साथ रहकर युद्धार्थ प्रस्तुत हो गये।

अपने प्रवल्तम सैनिकोंके साथ कामासुर भी पहुँचा । संप्राम छिड़ा । देवताओंके प्रवल प्रहारसे दैत्याण व्याकुल हो गये । वे भयसे यत्र-तत्र भागने लगे । उस भीपण युद्धमें कामासुरके दो प्रिय पुत्र शोपण और दुष्पूर मारे गये ।

ग० अं० ४४---

लिया ।

तय अस्यन्त मुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आया । उसने प्रभुखे कहा—प्पूर्व ! मेंने वैलेक्यको वशमें कर लिया है । धेरे चीर देचगण मृश्चित पड़े हैं । यदि तृ प्राण-रक्षा चाहता है तो यहाँछे भाग जा ।

हैं मते हुए मयूर-वाहन विकटने उत्तर दिया— ध्यसर ! त्ने शिन वरके प्रभावते वड़ा अधर्म किया है। मैं छिटि-खिति-संहारवर्ता एवं जन्म-मृत्यु-रहित हूँ । तू मुझे किस प्रकार मार सक्ता है ? अपने गुरु ग्रुकाचार्यके उपदेशका स्मरण करके मेरे स्वरूपको समझ । यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण आ जा। अन्यथा तेरा सम्पूर्ण गर्व खर्व होकर रहेगा और तृ निश्चय ही मारा जायगा।

मयूर-वाहनकी वाणी सुनते ही कामासुर अत्यन्त कुपित हुआ । उसने अपनी भयानक गदा मयूर-वाहनपर फेंकी, किंतु वह गदा प्रभुवर विकटका स्पर्श न कर पृथ्वीपर गिर पड़ी; यह देख दैत्यराज कामासुर सहसा मूर्च्छित होकर गिर पड़ा ।

मुख देर याद सचेत होनेपर उसने अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गमें भयानक पीड़ा और अकल्पित अशक्तिका अनुभव किया। कामासुरने अत्यन्त आश्चर्यसे अपने मनमें सोचा—'इस अद्भुत देवने शस्त्रके विना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी और जब शस्त्रका स्पर्श करेगा, तव क्या होगा ? युद्धमें तो यह निश्चय ही मुझे मार डालेगा।

यह सोच उसने प्रमु विकटसे उनके सम्बन्धमें अनेक प्रश्न किये और उसका समाधान होते ही वह दयामय मयूर-वाहन विकटकी शरणमें गया। मूषकध्वजने उसे अपनी भक्ति प्रदान की।

कामासुर शान्तजीवन व्यतीत करनेके लिये प्रस्थित हुआ। देवता और मुनि प्रसन्न हो गये। सर्वत्र धर्म-प्रधान आचरण होने लगे।

(७)

#### विध्नराज

एक वारकी वात है। विवाहोपरान्त हिमगिरिनन्दिनी अपनी सिलयोंके साथ वात करती हुई हँस पड़ीं। उनके हास्यसे अत्यन्त मनोरम् पर्वत-तुल्य एक महान् पुरुष उत्पन्न हुआ।

उसे देखकर अत्यन्त चिकत शिवप्रियाने पूछा—'तुम कौन हो, कहाँसे आये हो और स्या चाहते हो ?' उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया—'माता! में अभी-अभी आपके हास्यसे उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। आप आज्ञा प्रदान;करें, में उसका अवश्य पालन करूँगा।

माता पार्वती बोर्ली— भैं अपने प्राणनाथसे मान किये वैठी थीं। उस मानकी स्थितिमें तुमने जन्म लिया है। अतएव मानपरायण तुम्हारा नाम मम ( ममता ) होगा। तुम जाकर गणेशका स्मरण करो। उनके स्मरणसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जायगा।

माता पार्वतीने ममताको गणेशका घडक्षर (वक्रतुण्डाय हुम् ) मनत्र प्रदान कर दिया । ममताने अत्यन्त भक्तिपूर्वक माताके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर वनमें तप करने चला गया।

शम्बरने उत्तर दिया—'महाभाग! मैं तुम्हें विधा-दान करने आया हूँ। उस विद्यासे तुम निस्तंदेह सामर्थ्यशाली हो जाओंगे।

इतना कहकर शम्बरने समताको नाना प्रकारकी आसुरी विद्याएँ सिखा दीं । उन विद्याओंके अभ्याससे समता कामरूप हो गया । विविध प्रकारकी शक्तियोंको प्राप्तकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ ।

तव उसने राम्बरके चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़े अत्यन्त विनीत स्वरमें कहा—'महाभाग ! आपने मुझपर अद्भुत कृपा की है। अब मैं आपका शिष्य हूँ । आज्ञा प्रदान कीजिय, मैं क्या कहूँ ?

शम्बरने ममताको समझाया—'अत्र तुम महान् शक्तिकी प्राप्तिके लिये विघ्नराजकी उपासना करो। उनके प्रसन्न होकर प्रकट होनेपर उनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका राज्य और अमरण-वरके अतिरिक्त अन्य कुछ मत माँगना। वर प्राप्तकर तुम मेरे पास चले आना।'

इतना कहकर राम्बर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया और मम वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह केवल वायुपर निर्भर रहकर गजमुखका ध्यान एवं उनने मन्त्रका जप कर रहा था। इस प्रकार उसे तप करते हुए दिल्य सहस्र वर्ष बीत गये।

प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए । उन्होंने ममतारं कहा—भीं तुम्हारे कठोर तपसे अत्यन्त प्रमन्न हूँ । तुम इच्छानुसार वर माँग लो । परम प्रभु गजाननकी वाणी सुनकर ममताके नेत्र खुले और जब उसने विघ्नेश्वर गजवक्त्रका दर्शन किया तो आनन्द-विभोर हो गया। उसने विघ्नराजके चरणोंमें प्रणाम कर अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की और फिर गद्गद कण्ठसे स्तित करने लगा।

अन्तमें वर-याचना करते हुए उसने कहा—'वरदाता प्रमो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपापूर्वक मुझे ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान करें, युद्धमें मेरे सम्मुख कभी विष्न उपिस्यत न हों । मैं शंकर आदिके लिये भी सदा अजेय रहूँ । आप मुझे अमोघ शस्त्रधर करें ।'

विष्नराज बोले—'दैल्येन्द्रनायक ! तुमने दुस्साध्य वरकी याचना की है; किंतु तुम्हारे तपसे संतुष्ट होकर में तुम्हारी कामना पूरी करूँगा।'

इतना कहकर विघ्नराज अन्तर्धान हो गये। वर-प्राप्त ममतासुरने प्रसन्नतापूर्वक शम्बरके घर जाकर उसे प्रणाम किया। ममताके तप एवं वर-प्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर शम्बर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनीका विवाह कर दिया। ममतासुर अपनी प्राणिप्रयाके साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

कुछ ही समय बाद शम्बर दैत्य-गुरु शुक्ताचार्यके समीप पहुँचा । प्रणामके अनन्तर उसने ममतासुरके तप और वर-प्राप्तिका वृत्तान्त कह सुनाया । शुक्राचार्य वड़े प्रसन्न हुए । वे समस्त असुरोंको सूचितकर स्वयं शम्बरके साथ ममासुरके भवन पहुँचे । ममासुरने आचार्यचरणोंमें प्रणाम कर उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की ।

इससे प्रसन्न होकर गुकाचार्यने समस्त दैत्योंके सम्मुख ममको दैत्याधीशके पद्पर अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने दैत्यराज ममके यहाँ अत्यन्त बलवान् प्रेतः कालः कलापः कालजित् और धर्महा-नामक पाँच प्रधान भी नियुक्त कर दिये।

ममने उपस्थित दैत्य, दानव और राक्षस राजाओंको प्रत्येक रीतिसे संतुष्ट किया। उसकी सेवासे प्रसन्न सभी असुर अपने-अपने राज्यमें लौटे। ममासुर अपनी चिन्ता-नाशक निर्मम पुरीमें सुखपूर्वक निवास कर रहा था। वहाँ उसकी सहधर्मिणी मोहिनीसे धर्म और अधर्म-नामक दो पुत्र हुए।

एक दिन ममासुरते शुक्राचार्यके चरणोंमें प्रणाम कर उनके सम्मुल प्रसाण्ड-विजयही इच्छा व्यक्त की । दैत्यगुदने

कहा—'राजन् ! तुम दिग्विजय तो करो, किंतु विब्नेश्वरका विरोध कभी मत करना । स्मरण रखना, विन्नराजके अनुग्रहसे ही तुम्हें यह शक्ति एवं वैभवकी प्राप्ति हुई है ।'

ममासुरने पर्वतोन्मूलनमें समर्थ अपने महावीर्यवान् असुरोंको युद्धार्थ उद्यत होनेका आदेश दिया। उसने अपने वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी सैनिकोंके द्वारा पृथ्वी और पातालपर अधिकार कर लिया। फिर उसने स्वर्गपर आक्रमण किया। वज्रायुघके साथ भयानक संग्राम हुआ। रक्तकी सिरता प्रवाहित हो चली; किंतु वर-प्राप्त असुरके सामने देवगण टिक न सके। स्वर्ग ममासुरके अधीन हो गया। ममासुरने समर-क्षेत्रमें विष्णु और शिवपर भी विजय प्राप्त कर ली। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर उस महासुरका निरङ्कुश शासन व्याप्त हो गया। देवगण बंदी-गृहमें पड़े। सर्वत्र अनीति और अनाचारका साम्राज्य छा गया।

ममासुरके कारागारमें पीड़ित देवता एकत्र होकर अपनी मुक्तिका उपाय सोचने छगे। छक्ष्मीपित विष्णुने कहा— 'हम सभी मिलकर विष्नेश्वरकी आराधना करें। उनकी प्रसन्नतासे ही असुर-विनाश एवं धर्मकी स्थापना हो सक्नेगी।

समस्त देवताओंने मन्त्र-स्नानकर विच्नेश्वरकी मानसिक पूजा की। फिर वे एकाक्षरी-विधानसे भक्तिपूर्वक उनका स्मरण करने लगे। एक वर्ष व्यतीत होनेपर भाद्र-शुक्क-चतुर्थीके मध्याह्ममें शेष-वाहन विच्नराज प्रकट हुए। देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका स्तवन करनेके अनन्तर कहा—'प्रभो! धर्मका ध्वंस करनेवाले ममासुरके कारागारमें हम सभी देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं। सर्वत्र पाप-तापका साम्राज्य है। आप हम पीड़ितोंकी रक्षा करें।

संतुष्ट गणनाथ देवताओंको अभीष्ट वर प्रदान कर अदृश्य हो गये। यह समाचार सुनकर समासुर चिकतः, चिन्तित और अत्यन्त कुद्ध हुआ।

उसी समय महर्षि नारद ममासुरके सम्मुख पहुँचे । असुरने उनकी अनेक उपचारोंसे पूजा की । फिर देविंके उससे कहा—"मुझे देवदेव विष्नराजने मेजा है । वे सर्वात्मा, सर्वसमर्थ, धर्म-पालक एवं अधर्मके शत्रु हैं । उन्हींके वरसे तुम शक्तिमान हुए हो । अब तुम्हारे अपकर्मोंसे देवगण वंदी-गृहमें यातना पा रहे हैं । धर्म तुम हो गया है । अतएव विष्नेश्वरने आज्ञा दी है कि तुम इस अधर्म और अनाचारको समाप्त कर तुरंत मेरी शरण आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है ।"

# महाराष्ट्रीय संतोंका ध्येय खरूप



पाशांकुशवरद इस्त । एके करीं मोदक शोभत ॥ मूपकावरि अति भीत । सर्वोगीं सिंद्र चर्चिछा ॥ रं प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा दिनन्तर वह प्रथमेश्वरके चरणोंमें पुनः प्रणाम कर ॥वसे उनकी स्तुति करने लगा । स्तवनके अनन्तर पुनः दयानिधान गजवक्त्रके चरणोंमें वार-वार प्रणाम

हससे संतुष्ट होकर लम्बोद्रने कहा— में तुम्हारे तप स्तवनसे प्रसन्न हूँ । तुम इच्छित वर माँग छो ।' अहम्ने हाथ जोड़कर निवेदन किया— 'प्रमो ! आप अपनी मक्ति दीजिये। मेरी सभी कामनाएँ पूर्ण हो । आप मुझे आरोग्य, विजय, अमोघास्त्र और सम्पूर्ण खका राज्य प्रदान करें। माया-विकारसे मेरी मृत्यु न हो।' 'तथान्तु !' कहकर गणनाथ अन्तर्धान हो गये। अहम्ने प्रसन्नतापूर्वक अपने गुरुके यहाँ जाकर उनके में अद्धापूर्वक प्रणाम किया। उसके तप एवं वरका वृत्तान्त सुनकर शुक्राचार्य अत्यन्त मुदित हुए। ने समस्त असुरोंको बुलाकर अहम्के तप एवं प्रभावका । किया। असुर-समुद्रायने प्रतापी अहम्के अधीन रहकर ही इच्छाका अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्यने उसे सविधि दैत्याधीशके पद्पर अभिषिक्त

विषय-प्रिय-नामक सुन्दर नगर निर्मित हुआ । अहम् असुरोंके साथ निवास करने लगा । उसे योग्यतम पात्र झ प्रमादासुरने अपनी रूप-यौवन-सम्पन्ना ममता-नामकी ो उसके साथ व्याह दी । कुछ ही दिन बाद उसे ताके द्वारा गर्व और श्रेष्ठ-नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ।

दिया । उस समय हर्षोत्फल्ल असुरोंने वाद्यादिके साथ

र्त महोत्सव मनाया ।

कुछ समय बाद एक दिन अहम्के स्वसुर प्रमादासुरने तसे कहा—'तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्भयताका वर स कर लिया है, फिर व्यर्थ क्यों बैठे हो ! ब्रह्माण्डपर जय प्राप्तकर सुखोपभोग करो !>

अहम्को अपने पूज्य श्वसुरकी बात प्रिय लगी । उसने हवर शुकाचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी पूजा रके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया।

फिर उसने अपने अत्यन्त बलवान् और क्रूर सशस्त्र निकोंको विजययात्राके लिये आज्ञा दी और स्वयं ो यह शस्त्र धारणकर रथपर अल्डि हुआ । प्रचण्ड

अहंतासुर अपने पुत्र तथा बीर असुरोंके साथ सर्वत्र विजय प्राप्त करने चला । असुरोंने भयानक संहार किया । सर्वत्रं त्राहि-त्राहि मच गयी । इस प्रकार मार-काट मचाकर उसने सप्तद्रीपवती पृथ्वीपर अधिकार कर लिया और सर्वत्र उच्चतम पहोंपर अपने असुरोंको नियक्त कर दिया ।

तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण किया । परम प्रतापी अहंतासुरसे भयभीत शेषने उसे कर देना स्वीकार कर लिया । फिर उस असुरने स्वर्गपर आक्रमण किया । स्वयं विष्णु रण-भूमिमें उपस्थित हुए, किंतु वर-प्राप्त असुरके अमोधास्त्रसे उन्हें भी पराजित होना पड़ा । सर्वत्र अहं-कारासुरका आधिपत्य हो गया । देवता, ऋपि एवं धर्मात्मा पुरुष पर्वतों और वनोंमें छिपकर कष्ट सहते हुए जीवन व्यतीत करने लगे । परम स्वतन्त्र अहंतासुर मद्य और मांसका तो अत्यधिक सेवन करता ही था, वह मनुष्यों, नागों और देवताओंकी भी कन्याओंका वलात् अपहरण कर निर्लखतापूर्वक उनका शील हरण करता । इस प्रकार अत्यन्त पाप-रत दुष्टात्मा अहम्को अपने आराध्य विष्नराजकी विस्मृति हो गयी।

एक दिन अहम्की राजसभामें अधर्मधारक उपस्थित हुआ। उसने दैत्यराजका अभिवादन कर निवेदन किया— 'राजन्! आपका राज्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर स्थापित हो गया है, किंतु अमरगण पहाड़ोंकी गुफाओं और वनोंमें छिपकर हमारे समूलोन्मूलनका निरन्तर उद्योग कर रहे हैं। तनिकसा छिद्र पाते ही वे हमारा सर्वनाश कर देंगे। अतएव उनका अस्तित्व समाप्त करनेका प्रयत्न आवश्यक प्रतीत होता है। अमरोंका पोषण यज्ञादि-कर्मसे होता है। उस कर्मकी समाप्तिसे वे स्वयं समाप्त हो जायँगे।

'तुमने सर्वोत्तम परामर्श दिया।' अहंतासुरने अधर्म-धारककी प्रशंसा की और असुरगण सत्-कर्मोंके पीछे पड़ गये। प्रचण्ड असुरोंने यज्ञादि कर्मोंका खण्डन कर दिया। वर्णाश्रम-धर्म समाप्त-प्राय हो चला। धर्म-कर्मका दर्शन भी दुर्लभ हो गया। दुरात्मा असुरोंने देवताओंको अतिशय पीड़ित करनेके लिये पर्वतों और अरण्योंको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। अध्मने देवालयोंसे गणेशादिकी प्रतिमाएँ फॅकवा दों और उनके स्थानपर अपनी मूर्ति स्थापित करायी। अड्म-

<sup>\*</sup> सर्वत्राहंप्रतिमाश्च स्थापिता भूमिमण्डले ।

पूजका राक्षसास्तत्र छतास्तेन सुपापिना ॥

( मुद्रलपु॰ ८ । ४ । १६ )

देवताओंके दृश्यकी सीमा नहीं थी। ब्रह्मा, विष्णु और प्रिन आदि समस्त देवता एकत्र हुए। ब्रह्माने दुःखी देवताओंके सम्मृत्य कहा— श्रहंतासुर गणनाथके वस्से मत्त

देवताआक पानुन करा-- 'अहतातुर गणनायक परंच मत्त होक्द घंटोन्फो बल कर रहा है। किंतु अब उसे देवदेव पिन्नेश्वरफो भी विस्मृति हो गर्या है। अतएव हमळोग

उन्हों भर्वसमर्थ प्रमुको प्रमन्न करनेका प्रयत्न करें। वे अक्षणामृहिं गजानन शीव प्रसन्न होकर हमारा दुःख दूर

का रेंगे ।

भगनान् शंकरने वितामहके परामर्शका अनुमोदन किया और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक एकाधरी-विभानमे देवदेच गणेशकी उपासना करने लगे। इस प्रकार गणेशकी आराधना करते उन्हें सौ वर्ष व्यतीत हुए।

इससे संतुष्ट होकर मृपक-वाहन द्विरदानन प्रकट हुए । देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन धूप्रवर्ण प्रमुक्ते चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुरश्रेष्ठकी

पूजा की । इसके अनन्तर देवताओंने पुनः प्रसुके चरणेंमें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने हमे । परम प्रसु धूमवर्णका स्तवन करते हुए देवताओंने अन्तमें निवेदन किया—'प्रभो ! कुपामय देव ! आप हमारी

विपत्ति दूर करें । 'तथास्तु' कहते हुए परम प्रमु धूम्नवर्ण अददय हो गये । देवराण प्रसन्न हुए और वहीं उचित समयकी प्रतीक्षा करते हुए साधन-मजन करने लगे।

रात्रि हुई । प्रसु धूम्रवर्णने अहंतासुरको स्वप्नमें दर्शन दिया । उनके परम तेजस्वी स्वरूपका दर्शन कर असुर भयभीत होकर काँपने छ्या । दूसरे दिन उसने अत्यन्त

चितित भनते असुरोंसे कहा—ंभैने रात्रिमें धूम्रवर्ण गणेशको प्रत्यक्ष देखा है। क्रोधसे उनके नेत्र अरुण थे। उन्होंने हमारे सम्पूर्ण नगरको अग्निमें जलकर मस्स कर दिया और हम सर्वथा अशक्त हो गये। देवगण पुनः स्वतन्त्र होकर धर्ममय जीवन व्यतीत करने ठगे। मुझे इस अशुमके

शीव फलद होनेकी आशङ्का प्रतीत हो रही है। अहमुको चित्तित देखकर दूसरे दैत्मने कहा----(राजन् ! आप वरके प्रभावसे सर्वधा निर्मय हो जुके हैं) अतएव स्त्रप्तके अग्रभावकारी हो जानेपर सर्वान्तर्यामी धूम्रवर्ण पुनः देवर्षि नारदको वृतके रूपमें अहमके समीप भेजा

उन प्रात्न नारद्का पूतक रूपम अहम्क समाप मजा महर्षि नारद्के असुरको धूमवर्ण गणेशकी शरण-प्रहण कर शान्त जीवम व्यतीत करनेका संदेश दिया । तब अहंतासुर

अत्यन्त कुपित हो गया। महिष्टिन लीटकर प्रमुको सूचना दे दी। उधर देवगण धूमुवर्णके समीप पहुँचकर कातर खरमें प्रार्थना करने लगे। भक्तवासल धूमुवर्णने देवताओंने कहा—

'आपलोग यहीं बैठकर मेरी लीलका दर्शन करें। मैं अहंकारासुरका वध करता हूँ।' उन प्रभुने अपना अत्यन्त उम पाश छोड़ दिया। उन्त पाश प्रभु धूमुवर्णके हाथसे पृथक् होते ही अनन्त रूपोंमें परिवर्तित हो गया और जहाँ-कहीं असुर मिलते, वहीं उनके कण्टमें लिपटकर उन्हें मार डालता। उस बलवान पाशने

गाँव, नगर तथा प्रान्तोंके असंख्य असरोंको यम-सदन भेज दिया। असर हाहाकार करने लगे। यह समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यन्त व्यासुल होकर कहने लगा—भैने पहले ही कहा था कि धूम्रवर्ण गणेशका स्वप्न शीघ फल देगा। पर अय क्या करूँ, वुल समझां। नहीं आता।

अहंतासुरके पुत्रोंने पिताको सात्वना दी—(हमलोगींके रहते आप व्यर्थ क्यों चित्तित होते हैं ? मायायुक्त धूमवर्ण क्या करेगा ? देवताओंके समर्थक देहधारीको हम सीघ नष्ट कर देते हैं । इतना कहकर गर्व और अेष्ठने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और अपनी सरास्त्र सेनाके साथ वे

असुरोंने भीषणतम युद्धकी चेष्टा की; किंतु अभित-तेजखी पाशकी ज्वालामें वे सभी जलकर भस्म हो गये। यह देखकर अहंकार-तनय गर्व और श्रेष्ट खन्न लेकर पाशपर टूट पड़े। वे पाशकी ज्वाला सह नहीं पाते थे; किंतु अपने खन्नसे पाशको नष्ट कर देना चाहते ये।

युद्धमूमिमें पहुँचे ।

प्रच्चिति पारा उनके कण्डमें लिपटा और देंत्य-पुनेंका श्वास अवरुद्ध हो गया । नेन बाहर निकल आये और उनका शुल्सा हुआ श्वल पृथ्वीपर गिर पड़ा । कुछ बचे असुर हाहाकार करते दैत्यपतिके पास पहुँचे । अपने पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनकर अहंकार दुःखातिरेकसे मूर्चिछत हो गया । किंतु सावधान होनेपर उसके नेत्रोंसे अग्निवर्षा होने छगी । वह अपने सैनिकोंके साथ समर-भूमिमें पहँचा ।

रणाङ्गणमें पाशकी भयानक ज्वालासे असुर भस्म होने लगे। पाश उनका गला कसकर प्राण ले लेता। अहमकी प्राय: समस्त सेना मर मिटी। कुछ वचे असुर प्राण बचानेके लिये भागे। अत्यन्त कुपित अहम्मे अपने अनेक अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग किया। उन शस्त्रास्त्रोंकी विफलता और पाशकी असह्य ज्वालासे व्याकुल होकर उसने अपने अमोघ अस्त्रोंका प्रहार किया; किंतु उसके आश्चर्यकी सीमा नहीं थी। वे शस्त्र भी निष्फल हो गये और यदि अहम् वहाँसे नहीं भागता तो धूमवर्ण गणेशका पाश उसका कण्ठ पकड़कर निश्चय ही उसे मार डालता।

अत्यन्त भयाकान्त अहंतासुरने अपने गुरु शुक्राचार्यके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन किया—'देव! मायायुक्त धूम्रवर्णके पाशके सम्मुख वर-प्राप्त मेरे अमोघास्त्र कैसे निष्फल हो गये ? मैं किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ।

गुक्राचार्यने कहा—'मूर्ख ! तू मायातीत गणेशको नहीं जानता ! उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती । वे स्वर्गमें देवताओं, धरतीपर मनुष्यों और पातालमें असुरोंके निर्विध्न जीवनकी व्यवस्था करते हैं । तूने उनके वरके प्रभावसे त्रैलोक्यपर अधिकार कर देवताओं और मुनियोंको बड़ा कष्ट दिया । तुम्हारे इस अनाचारसे सर्वेश्वर धूम्रवर्ण तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे । यदि प्राण-रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करो ।

अहम्ने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया और तुरंत धूम्रवर्ण-की शरण ग्रहण करने चला । उसने परम तेजस्ती पाशसे अपने नगरको भसा होते देखा तो अत्यन्त व्याकुलतासे हाथ जोड़कर पाशका सावन करने लगा । अहम्की स्तुतिसे तुष्ट पाश शान्त हो गया और अपने स्वामी धूम्रवर्णके कर-कमलोंमें पहुँच गया । तदनन्तर अहम् अत्यन्त विनम्रतापृर्वक सर्वशान्तिप्रदायक सुरासुरमय देवदेव धूम्पर्णके समीप जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा । फिर उसने दयामय धूम्रवर्णकी विविध उपचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर वह साक्षुनयन हाथ जोड़े सर्वेश्वर धूम्रवर्णकी गद्गद कण्टसे स्तुति करने लगा ।

अहंतासुरकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर परमदेव धूम्रवर्णने उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा—'महासुर ! जहाँ आदिमें मेरा पूजन नहीं होता है, उन कमोंमें तुम्हारे निवासके लिये स्थान दिया जाता है। तुम वहाँ रहकर उन कमोंके महान् फलका उपभोग करो। किसी भी कार्यके प्रारम्भमें जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो, वहाँ तुम सुस्थिर होकर बैठ जाओ और अपने आसुर स्वमावके अनुसार वहाँ कार्यमें सफलता न होने दो। अय तुम अपने नगरको जाओ और मेरे भक्तोंकी सदा रक्षा करते रहो।

अहंतासुरने परम प्रभुके चरणोंपर अपना मस्तक रख दिया।

अहंकारासुरको अत्यन्त शान्त भावसे धूम्रवर्ण गणेशके चरणोंकी भक्तिपूर्वक वन्दना कर प्रस्थित होते देख देवगण बहुत विस्मित हुए । उन्होंने श्रद्धापूर्वक सुरनायक मङ्गलमूर्ति धूम्रवर्ण गणेशकी पूजा और स्तुति की । दयामय गणेशने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की ।

'सिद्धि-बुद्धिके स्वामी भक्तवत्सल गणेशकी जय ! बोल्टते हुए देवगण मुदित मनसे अपने-अपने घाम पधारे।

#### उपसंहार

इस प्रकार मङ्गलमूर्ति आदिदेव परव्रहा परमेश्वर श्रीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त संश्चित मङ्गलगयी लीला-कथा पूरी हुई । इसका पठन, श्रवण और मनन-चिन्तन जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है। इन अवतारोंका वैराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, उससे भी बढकर आध्यात्मिक महस्व है । श्रीगणपति सर्वच्यापी परमात्मा सनके हृदयमें नित्य विराजमान हैं । सङ्ग और प्राक्तन संस्कारवज्ञ प्रत्येक मनुष्यके हृद्यमें समय-समयपर मात्सर्य, मद, मोह, लोभः कामः ममता एवं अहंता--इन आन्तरिक दोषोंका उद्बोधन होता ही है। आसुरी सम्पत्तिके प्रतीक होनेसे इनको असुरः कहा गया है । इन आसुरी वृत्तियोंसे परित्राण पानेका अमोघ उपाय है---भगवान् गणपतिका चरणाश्रय । गीतामें भी भगवान्ने यही कहा है--- भामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥' अतः इन आसुरी वृक्तियोंके दमन तथा दैवी सम्पदाओंके संवर्धनके लिये परम प्रभु गणपतिका मङ्गलमय स्मरण करना ही सबके लिये सर्वथा श्रेयस्कर है और यही इस अवतार-कथाका सारभूत संदेश है।

मङ्गलमूर्ति भगवान् गणेशकी जय ! जय !! जय !!!

# श्रीगणेशजीके शिरखेदनका हेत

( ले॰---श्रीमता सानिशीदेवी त्रिपाठो, बी०ए०, बी० एड०)

देनदेव गणेश सर्वाधार शिवके पुत्र और विद्योंका नाश नरनेवाले हैं। स्वयं परत्रहा परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण अपने अंशमे पार्वानिन्दनके रूपमें अवतरित हुए थे, फिर उन महाधिराज भगवान् श्रीकृष्णका मह ( शनि ) की दृष्टिसे मन्तक कैसे कट गया ! इस सम्बन्धमें ब्रह्म-विर्युगाणेमें एक कथा इस मकार है—

एक बारकी बात है। भक्तोंको प्राणाधिक प्यार करने-बाले जगदन्य जिन माली और सुमालीको मारनेवाले सूर्वपर अत्यन्त कृपित हुए। उन्होंने अपने ही समान अपने परम तेजस्त्री तीक्ष्णतम त्रिस्ट्रिसे सूर्यपर प्रहार कर दिया। उक्त अमोघ त्रिस्ट्रिका आधात सूर्यके लिये असह्य था। वे तुरंत मृष्टित होकर रथसे नीचे गिर पड़े।

होक-पितामहके पौत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यवने जव अपने चेतना-सूत्य पुत्र सूर्यकी ऊपर चढ़ी आँखोंको देखा तो उन्होंने उसे अपने बक्षसे लगा लिया और करण- कन्दन करने ल्यो । उस समय समस्त सुर-समुदाय भी शोक-विह्वल होकर रुदन करने लगा और तिमिरारिके विना सम्पूर्ण जगत् तमसाच्छन्नहो गया।सर्वन हाहाकार मच गया।

ब्रह्मतेजसे प्रज्विल्त महर्षि कश्यपने अपने पुत्रको म्लान देखकर दुःलके आवेगमें पार्वतीवल्लभको शाप दे दिया—'आज जिस प्रकार तुम्हारे तीक्ष्णतम अमोध विश्लसे मेरे पुत्रका यस विदीर्ण हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे प्राणिप्रय पुत्रका भी शिररछेद हो जायगा।

सहज करुणामय आशुतोषका रोष कुछ ही देरमें शान्त हो गया। वस, उन्होंने उसी क्षण बहाज्ञानके द्वारा सूर्यको जीवित कर दिया।

त्रिगुणात्मक मक्तवत्सल सविताके पूर्ववत् स्वस्थ हो जानेके कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी हो गये; किंतु महर्षि कश्यपके अमोघ वचनसे सूर्य-पुत्र शनिकी दृष्टि पड़ते ही शिव-पुत्र गणेशका मसाक कट गया।

# श्रीगणेश-चिन्तन

एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् । पाशाङ्कराधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम् ॥ ध्यायेद् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसंनिभम् । चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणसूपितम् ॥ दन्ताक्षमाळापरशुं पूर्णमोदकधारिणम् । मोदकासक्तशुण्डाग्रमेकदन्तं विनायकम् ॥

'जिनके एक दाँत, सूपके समान विशाल कान, हाथीके सदश मुख और चार भुजाएँ हैं, जो अपने हाथोंमें पाश और अङ्कुश धारण करते हैं, ऐसे तिद्धि-विनायक देवका ध्यान करें। जिनकी अङ्ग-कालि तपाये हुए सुवर्णके समान दीतिमय है, जो चार भुजाधारी, विशालकाय और सब प्रकारके आस्पणोंसे विभृषित हैं, उन गजाननदेवका ध्यान करें। जो अपने हाथोंमें दन्त, अक्षमाला, परशु और मोदकसे भरा हुआ पात्र धारण करते हैं, जिनकी सुँड्का अग्रभाग लड्डूपर लगा हुआ है, उन एकदन्त विनायकका मैं ध्यान करता हूँ। 

### श्रीगणेश-वैदिक देवता

( लेखक--याज्ञिकसम्राट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मां गौड, वेदाचार्य )

शास्त्रोंमें जिस प्रकार एक ही ब्रह्म (परमात्मा ) के ब्रह्मा, विष्णु और महेश—ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार 'गणेश'को भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया है। जिस प्रकार एक ब्रह्मके होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं, उसी प्रकार 'गणेश'की भी हैं।

समस्त देवताओं में गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, जिनका समस्त शुभ कार्यों के प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इनकी पूजा किये विना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्मका प्रारम्भ नहीं होता। अतएव वेद भगवान्ने भी कहा है—

'न ऋते त्वत् क्रियते किं चनारे।' (ऋग्वेद १०।११२।९)

'हे गणेरा! तुम्हारे विना कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं किया जाता।

जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन करना अनिवायं है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर ही उनका प्रत्येक शुभ कार्यमें पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण करते हुए भक्तगण कहते हैं—

'गणानां त्वा गणपतिष्हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिय-पतिष्हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिष्हवामहे ।'

( शुक्रयजुर्वेद २३ । १९ )

ेह गणेश ! तुम्हीं समस्त देवगणोमें एकमात्र गणपति (गणोंके पति ) हो, प्रिय विषयोंके अधिपति होनेसे प्रियपति हो और ऋदि-सिद्धि एवं निधियोंके अधिष्राता होनेसे निधिपति हो; अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम-समरण, नामोचारण और आराधन करते हैं।

भगवान् गणेरा सन्तः रज और तम—इन तीनों गुणोंके ईश हैं। गुणोंका ईश ही प्रणवस्तरूप 'ॐ' है। प्रणवस्तरूप 'ॐ' में गणेशजोकी मृर्ति सदा स्थित रहती है। अतः 'ॐ' —यह गणेशजोकी प्रणवाकार मृर्ति है, जो वेदमन्त्रके प्रारम्भमें रहती है। इसीलिंग 'ॐ'को गणेशकी साक्षात् मूर्ति मानकर वेदोंके पढ़नेवाले सर्वप्रथम 'ॐ'का उचारण करके ही वेदका स्वाध्याय करते हैं। नेदके स्वाध्यायके प्रारम्भमें 'ॐ' का उद्यारण करना गणेशजीका ही नाम-स्सरण अथवा नामोचारण करना है। अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ओंकार ही भगवान् गणेशकी आकृति (मूर्ति) है, जो वेद-मन्त्रोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित है।

'गणेशपुराण'में भी लिखा है—

ओंकाररूपी भगवान् यो वेदादौ प्रतिष्ठितः। यं सदा मुनयो देवाः सारन्तीन्द्रादयो हृदि॥ ओंकाररूपी भगवानुक्तस्तु गणनायकः। यथा सर्वेषु कार्येषु पूज्यतेऽसौ विनायकः॥

'ओंकाररूपी भगवान् जो वेदोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित हैं, जिनको सर्वदा मुनि तथा इन्द्रादि देवगण हृद्यमें स्मरण करते हैं । ओंकाररूपी भगवान् गणनायक कहे गये हैं। वे ही विनायक सभी कार्योंमें पूजित होते हैं।

गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त श्रुति-स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे मिलता है।

महाभारतके आदिपर्व (१।७५—८३) में गणेशजी-के हेरम्ब, गणेशान, गणनायक, विब्नेश और गणेश—ये नाम आये हैं।

स्कन्दपुराणके माहेश्वरलण्ड, उत्तरार्ध (१७।२३) में गणेशजीके गजानन, हेरम्य आदि नाम कहे गये हैं तथा उसी पुराणके काशी-खण्डमें गणेशजीके वक्रतुण्ड, किपल, चिन्तामणि तथा विनायक-प्रभृति अनेकों नामोंका उल्लेख किया गया है।

गणेरापुराणके उपासनाकाण्ड (४६ । १४; ४६ । १०५ ) में गणेराजीके कवि, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति और ज्येष्ठराज—ये नाम आये हैं।

पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड (६५ | ३२ ) में गणेराजीके गणपति, विन्तराज, सम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त और गणाधिप-—ये नाम कहे गये हैं।

इसी प्रकार अन्य पुराण और उपपुराणोंमें तथा भाणेश-सहस्रनामस्तोत्रः आदिमें भी गणेशजीके गजानन, गणपति, गणनायक, गणाध्यक्ष, विनायक, विन्ननाशक, लम्बोदर, भालचन्द्र और एकदन्त अपनि अपेक प्रकार पुगणादिने जिल प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका उन्हेरल है। उसी प्रकार गणेशजीके अवतारा स्टब्स एवं महत्त्व आदिका भी वर्णन है। जो वेदीके आधारपर ही महत्त्व प्रदिक्षा नामोंने किया है।

त्रत्र ६म नेदिक-मंदिता तथा वैदिक बाह्यसके कुछ १६२१५मं मन्त्र उज्जूत फरते हैं, जिनसे गणेशजीकी दिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है—

यानो स्या गणपति ह्यामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् । धराञं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नःश्रणवन्न् तिभिःसीद सादनम्।। अ ( अम्बेद २ । २३ । १ )

्तुम देवगणोंमं प्रभु होनेसे गणपति हो, शानियोंमें भानी हो, उत्हृष्ट कीर्तिवालोंमें श्रेष्ट हो। तुम शिवके पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदरसे आह्वान करते हैं। सणस्पते गणेश ! तुम हमारे आह्वानको मान देकर । समस्त शक्तियोंके सहित इस आसनपर उपस्थित होओ।

पु सीद गणपते गणेपु त्वासाहुर्विप्रतमं कवीनाम् । ऋते त्वत् क्रियते किंचनारे महामक मध्वित्रमर्च॥ ( ऋतेद १० । ११२ । ९ )

ृगगपते । आप देव आदिके समृहमें विराजमान क्योंकि विद्वजन आपको ही समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ । आपके विना समीपका अथवा दूरका कोई भी हीं किया जा सकता । हे पूज्य एवं आदरणीय । हमारे सत्कार्योंको निर्विष्ठ पूर्ण करनेकी कृषा

ानों त्वा॰' इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया

वत्यथर्वज्ञीषीपनिषद्भं गणेशके विभिन्न नामीका रते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है— द्यातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये लम्बोदरायेकदन्ताय विज्ञविनाद्यिने शिवसुताय ये नमी नमः। १ ( १० )

अर्थात् देवतसूहके नायकको नमस्कारः गणपतिको प्रमथपति अर्थात् शिवजोके गणोंके अधिनायकको मन्त्र इष्णयज्ञवेदसंहिता (२।३।१४) और । निवद (३) में भी है।

नमस्कारः लम्बोदरको, एकदन्तको, विन्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको और श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार।

'यजुर्विधान'में 'गणानां त्वा ०' (ज्ञुक्न्यजुर्वेद २२ / १९)— इस मन्त्रको गणपति-देवतापरक कहा गया है; अत: इस मन्त्रका गणेशके पूजन और हवनादिमें विनियोग होता है /

'शुक्लयजुर्वेदः' (२२ | ३० )में 'गणपतये स्व गणेशजीके लिये आहुति देनेका विधान है ।

'कुष्णयज्ञेंदीय काण्यसंहिता' (२४ । ४२ ) 'गणपतये स्नाहा'के द्वारा गणेशजीके निर्मित्त आ् देनेके लिये कहा गया है ।

कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणी-संहिता। (३।१२।१३) 'गाणपतये स्वाहा'से गणेशजोको आहुति प्रदान करनेके लि छिला है ।

वौधायन-ग्रह्मशेषस्त्रः (३।१०।१) के विनायककल्पे लिखा है—

'मासि मासि चतुथ्यौ ग्रुकुपक्षस्य पञ्चम्यां वा अभ्युद्यादौ सिद्धिकाम ऋद्धिकामः पशुकामो वा भगवतो विमायकस्य बछिं हरेत्।'

भारवेक महीनेके गुक्लपक्षकी चतुर्थी अथवा पञ्चमी तिथिको अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्धिः ऋदि और पश्च कामनावाला पुरुष भगवान् विनायक ( गणेश ) के लिये बाल ( मोदकादि नैवेद्य ) प्रदान करे।

महर्षि पराज्ञरने 'गणानां खा॰' ( ग्रु॰ य॰ २३ । १९ )—इस मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर गणेशजीके लिये हवन और पूजन करनेके लिये कहा है—

विनायकाय होतच्या घृतस्याहुतथस्या ॥ सर्वविज्ञोपशान्त्यर्थं प्जयेद् यस्तत्स्तु तस् । गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमादतः ॥ चतस्त्रो जुहुयात् तस्मै गणेशाय तथाऽऽहुतीः । ( बृहत्यारास्ट्रस्तृति ४ । १७६-१७८ )

आचार्य आखरायानने 'गणानां त्याः'—इस मन्त्रथे गणेक्सजीका पूजन करनेके लिये कहा है।

... भगवान् वेद्व्यासजीने गणेशवीका मन्त्र 'गणानां त्या०' लिखा है----

भाषामां स्वेति सन्त्रेण विन्यसेतुत्तरे ध्रुवस्।' (भविष्यपुराण, मध्यपर्व, दितीय भाग २०। १४१) बृहत्पाराशरस्मृति (११।३३९) में---

'आ तू न इन्द्र वृत्रहन् सुरेन्द्रः स गणेश्वरः।'

---इस मन्त्रको गणेश्वरपरक कहा है। ऋग्वेद (८। ८१। १) में---

आ त् न इन्द्र क्षुमन्तं ग्राभं सं गृभाय। महाहस्ती दक्षिणेन ॥

—इस मन्त्रको गणेश्वरपरक माना है । ग्रुक्लयजुर्वेद (३३।६५-७२) में—

'आ त् न इन्द्र वृत्रहन्०' इत्यादि आठ मन्त्रोंको गणपतिपरक कहा गया है । अतः इन आठ मन्त्रोंसे गणेराजीका स्मरणः पूजन और हवन करनेका विधान है।

सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमें विनायकसंहिता है, जिसमें 'अदर्देख्त् ॰' इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२) गणपतिपरक कहे गये हैं, जिनका गणपति-पूजन और गणपति-हवनमें उपयोग होता है।

उपर्युक्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेशजी वैदिक देवता हैं । अतएव ऋषि-महर्षियोंने 'गणानां स्वा॰' आदि वैदिक मन्त्रोंसे गणेशजीके निमित्त पूजन, हवन और बिल देनेके लिये कहा है।

वेदों और उपनिपद् आदिमें गणेशजीकी विविध गायित्रयोंका उल्लेख हैं, जिनमें गणेशजीके तत्पुरुष, एकदन्त, हिस्तिमुख, वक्रतुण्ड, दन्ती, कराट आदि अनेक नाम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं और वे सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको ह्यक्त करनेवाले हें एवं भक्तोंके लिये शुभ और लाभप्रद हैं। ये गणेश-गायित्रयाँ इस प्रकार हैं—

ॐ तःकराटाय विश्वहे हस्तिमुखाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

( कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणीसंहिता २ । ९ । १ । ६ )

तस्पुरुषाय विग्नहे यक्षतुण्डाय धीमहि। तजो दन्ती प्रचोदयात्॥ ( कृष्णयजुर्वेदाय तैत्तिरीयारण्यकः नारायणोपनिषद् १०। १) एकदन्ताय विद्याहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तक्रो दन्ती प्रचोदयात्॥

( गणपत्यथर्वशीर्पोपनिषद् )

लम्बोदराय विद्याहे महोदराय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

(अग्निपुराण ७१।६)

ॐ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तक्षो दस्ती प्रचोदयात्॥

(अग्निपुराण १७९।४)

उपर्युक्त समस्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि वेदादिमें तथा समस्त शास्त्रोंमें गणेशजीका विशिष्टरूपमें वर्णन है। अतः गणेशजी वैदिक देवता हैं, यह निर्विवाद है। गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं।

जिस प्रकार गणेशजी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार वे अनादिसिद्ध, आदिदेव, आदि-पूज्य और आदि-उपास्य हैं। गणेशतापिन्युपनिषद्के 'गणेशो वे ब्रह्म' एवं गणपत्य-थर्वशीर्षोपनिषद्के 'त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि' के अनुसार गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। गणेराजीके 'ब्रह्म' होनेके कारण ही उन्हें कर्ता, धर्ती एवं संहर्ता कहा गया है । गणेशजी जीवात्माके अधिपति हैं । गणपत्यथर्वशीषीपनिषद्में ब्रह्मा स्वं विष्णुः<sup>,</sup> इत्यादिद्वारा गणेशजीको 'सर्वदेवरूप' कहा गया है। अतएव गणेशजी सभीके वन्दनीय और पूजनीय हैं। प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणेशजीका प्रमुख कार्य है, अतः वे 'मङ्गलमृतिं' कहे जाते हैं । इसलिये जो मनुष्य मङ्गलमृति गणेश्जीका श्रद्धा-भक्तिसे प्रतिदिन रमरण, पूजन और उनके स्तोत्रादिका पाट तथा गणपति-मन्त्रका जप एवं भाणेशसहस्रनामग्से हवन करता है, वह निष्पाप होकर धर्मात्मा वन जाता है । उसके यहाँ समस्त प्रकारकी ऋदि-सिदिका भंडार भरा रहता है और वह गणेशजीकी कृपासे अपना इहलौकिक एवं पारलौकिक जीवन सुखद वना लेता है। अतः मनुष्यमात्रको आत्मकल्याणार्थ ऋदि-सिद्धि-नवनिधिके दाता मङ्गलमूर्ति गणेशजीका सर्वदा समाराधन करना चाहिये।

#### पाबरात्र आगममें श्रीगणेश

( लेखक--प्राध्यापक डा० श्रीवे० वरदाचार्य)

विष्णुको परदेवता मानकर जो उपासना करते हैं, वे <sup>भी</sup>ष्णयः गद्दाते हैं । पर-तस्यका स्वरूपः उसकी प्राप्तिका उपायः निःश्रेयस्का स्वरूप आदिका निश्चय वैष्णवमतसे श्रुति-स्मृति तथा पासरात्र आगमके द्वारा होता है । इस आगममें यह निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओं में अप्रणी हैं, रूमर देवता उनकी अपेक्षा अवर (गौण) हैं, इसमें कोई आश्चरंत्री वात नहीं है । 'विष्तः ज्यासो'—इस धातुसे 'विष्णु न्पद निष्पन्न हुआ है। इससे सर्वत्र गुणोंसे स्वरूपसे तथा गुण गणोंसे विष्णुकी व्याप्तिका बोध होता है। इस प्रकार बह शात होता है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें जो देवता, जीव तथा पदार्थ-समृह हैं, वे सब बाहर और भीतर सर्वत्र श्रीभगवान्के द्वारा व्याप्त हैं । अन्तरात्माके रूपमें भगवान् उनके नियन्ता हैं । परमपुरुषका माहातम्य, गृह और मन्दिरमें उनकी अर्चा-विधि, उनके मन्दिर-निर्माण की विधि आदि विपयोंको लेकर आलोचना करनेवाले पाञ्चरात्र आदि आगम विष्णुके परिवारके रूपमें अन्य देवताओंका निर्देश करते हैं और मन्दिरोंमें तथा उनके गोपुर-विमान आदिमें अधिकारानुसार उन देवताओंकी प्रतिप्राकी विधिको बतलाते हैं।

पाणेदाः पद 'पाणानामीताः' अर्थात् गणोंके ईदा, इस योग-वृत्तिसे ट्युत्पन्न होता है। शिवके परिवारके लोगोंका 'प्रमथगणः नाम है। उन गणोंका ईदा होकरः, पशुपतिका अपकार सोचनेवालोंको दण्ड प्रदान करके उनके विद्नोंका नाश करते हुए वे 'विद्नेश्वर' नामको प्राप्त होते हैं।

श्रीवैष्णय अर्थात् विशिष्टाद्वैत-सम्प्रदायके लोग तो भगवान्से ही सब अर्थोंकी याचना करते हुए उनके ही शरणापन्न होते हैं । विष्नोंका निवारण करनेके साथ-साथ सारे अभिवाञ्छित फलकी प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी, यह इन लोगोंका हढ़ निश्चय है । अतएव इनके आचारमें गणेश-पृजाका कोई अवसर नहीं आता ।

विण्णु-परिवारके देवताओं में केवल चतुर्मुख ब्रह्मा आदि देवताओंका ही समावेश नहीं होता, विलक्ष पशुपतिके पुत्र गणेशकी भी उसमें गणना होती है। इसके सिवा कुछ और देवता भी गणनायकके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जैसे—कुसुद, कुमुदाक्ष, सुमुक्ष, राङ्क्षकर्ण, पुण्डरीकाक्षक आदि देवताओं-का गणोंके अधिनायकके रूपमें पाञ्चरात्र आगममें निर्देश है। तथापि 'गणेशः नामकी प्रसिद्धि विनायककी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं।

भगवान्के मन्दिरके पाकारों और विमानोंमें दिवपाल तथा ब्रह्मा आदि देवता विम्बरूपते स्थापित होते हैं—यह पाञ्चरात्र प्रन्थोंमें प्रतिपादित हुआ है । जैसे—

कौशिकं च गणेशं च कंदर्पं स्कन्दमेव च। आग्नेयादिषु कोणेषु यथासंख्यं प्रकल्पयेत्॥ (सनत्कुमारसंहिता, श्न्द्रशत्र ५ । ३१)

'आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः कौशिक, गणेश, कामदेव तथा स्कन्दको स्थापित करे।

उसी ग्रन्थमें लिखा है कि---

गणेशसिंहयोर्मध्ये कुर्यान्मिश्रं विचक्षणः । श्रीधरस्य गणेशस्य मध्ये तु वरुणं न्यसेत् ॥

ं गणेश और सिंहके बीचमें विद्वान् पुरुष मिश्रकी स्थापना करे तथा श्रीधर और गणेशके बीचमें वरण देवताका निवेश करे।

इन परिवार-देवताओंके लिये मङ्गलाशासन प्राप्त होता है। यथा—

कुमारी च कुमारध गोशिश्च विनायकः। सिद्धाश्च किंनराश्चापि मङ्गरुं प्रदिशन्तु नः॥ (सनत्कुमारसंहिता, ग्रापेरात्र, ४० ६)

कुमारी, कुमार, गणेश, विनायक, सिद्ध तथा किनर-गण हमें मङ्गल प्रदान करें।

उसी संहितामें शिवरात्रमें अध्याय १ रहोक ८९-९० में लिखा है कि ग्रामके दक्षिण भागमें उत्तरमुख गणेशकी प्रतिश्र करनी चाहिये।

आवाहन और नियेदनकी यह विधि कही गयी है---गायन्नीयं गणपतेः प्रतिष्टाकर्ममु स्मृना ।

\* विश्वामित्र-संहिता अ० १७ । १३३, १३६, १३९, १४२, १४८, १५३ । महोक्कायेति मन्त्रेण स्वाहान्तेन यथाविधि । तेनेवावाहयेदेवं गणेशं विद्यनायकम् ॥ (सनत्कुमारसंहिता अ०१।९४,९९)

'महोल्काय''''। गणेशकी यह गायत्री प्रतिष्ठा-कर्ममें ति हुई है। उसी मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर विभ्न-यक गणेशका आवाहन करे।

गणपितकी पूजामें गणपित-गायत्रीका प्रयोग करना चाहिये— वा कहा गया है और मन्त्रका इस प्रकार निर्देश हुआ है— ॐ नमो गणाधिपतये शूर्यकर्णीय निकाहे। कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपितः प्रचोद्यात्॥ ( सनस्क्रमारसंहिता अ०१। ९४)

पूजाके अवसरपर मुद्राका प्रयोग करना चाहिये—यह ान्त्रिकोंका सिद्धान्त है। मुद्राकी महत्ता यों बतायी गयी है— मोदनात् सर्वदेवानां दावणात् पापसंततेः। तसान्मुद्देति सा ख्याता सर्वकामार्थसाधिनी॥

いるるなんなんのかの人の人の人の人。

( शब्दकलपद्भम, भा० ३, पू० ७४५ )

'वह सब देवताओंको मोद देती और पापराशिका द्रावण ( निवारण ) करती है; इसलिये 'मुद्राः कही जाती है।

इस प्रकार 'मुद्'-धातुसे यह 'मुद्रा' शब्द निष्पन हुआ है। लक्ष्मीतन्त्र अ० ३७। ६१ में, विष्णु-संहिता अ० ३९ में, विश्वामित्र-संहिता अ० १८। २९ में लिखा है कि विमानस्थ गणेशकी पूजा करते समय उनकी मुद्राक प्रदर्शित करनी चाहिये। गणेश-पृजाकी कम-विधि नारदीय-संहिता अ० २८। ३३—-३७ में संग्रहपूर्वक वर्णित है।

वर्णोंके अधिष्ठाताके रूपमें अनेक देवताओंका निर्देश किया गया है । ओंकारके अधिष्ठाता गणेश हैं—यह श्रीप्रश्नतंहिताके 'ओंकार एकरंष्ट्रश्च वक्क एण्डश्च खड़ एक ए (अ० ५०। ४३) के वाक्यसे प्रकट होता है।

इस प्रकार विष्णुके परिवारके रूपमें शिवातमज गणेशकी अवस्थिति भलीभाँति प्रकल्पित है—यह स्पष्ट हो जाता है।

### जय विद्नेश्वर हे !

तोहि मनाऊँ गणपति हे, गौरीसुत हे,
करो विध्नका नारा, जय विध्नेश्वर हे॥
विद्यावुद्धि-प्रदायक हे, वरदायक हे,
रिद्धि-सिद्धिदातार, जय विध्नेश्वर हे॥
वक्रस्रूँडके धारक हे, उद्धारक हे,
जय गजवदन गणेरा, जय विध्नेश्वर हे॥
मङ्गलकर दुखहर्ता हे इकदन्ता हे,
सूपकवाहन देच, जय विध्नेश्वर हे॥
'निर्मल' की यह विनय सुनो लम्बोदर हे,
करो बुद्धिका दान, जय विध्नेश्वर हे॥
--नव्दक्षिशेर गौतम 'निर्मल'

देशस्त्रातिलक्षका व्याख्यामे गणपित-मुद्रा इस प्रकार वताया गर्या है—
 मुसात् प्रलम्बितं इस्तं कृत्वा संकुचिताद्विलित् । मध्या तर्जनिर्गतायाद्वुध्वं चाधःस्वमध्यमम् ॥
 कुथोन्मुद्रा गणेशस्य प्रोक्तेयं सर्वसिद्धिदा ।

भारते छनावर अपना हाथ होता करें। उसकी अहुलियाँ संकुचित हों, मध्यमा और तर्जनी अहुलियोंका अग्रभाग आगेकी ओर निकडता रहे और जनुष्ठ मध्यमाके ऊपर रहे। ऐसी मुद्रा प्रदक्षित करें। यह गणेशकी सर्वतिद्विद्यायिनी मुद्रा कही गयी है।' अथवा'

कुंशिक्षांश्रस्य इस्तस्य मूले नासानियोगतः । गणेदवरी भवेन्मुद्रा '' '' '' '' ' । इति । व्हायके अग्रभागकी सिकोर हे और उसके मूलभागमें नाक सदा है । यह गणेदवरी मुद्रा है ।' यह सभी गणपति-मन्त्रोंके किमें सापारण मुद्रा रै—रेसा जानना बाहिये ।

### स्मृतियों में श्रीगणेश

( लेखक—पं० श्रीरामाभारजी शुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी )

संसिद्धः गर्थमिलस्सुरासुरनमन्मोलिस्थितप्रोञ्जसत्-सद्दरनप्रभवप्रकृष्टविविधप्रेङ्धन्मयूखोज्ज्वलम् । भ्रेयोविद्यमहामयप्रशमने दिव्यं यदेकौपधं भूयातो द्विरदाननाङ्घिकमलद्वन्द्वं तदिष्टासये॥

'अभीए-सिद्धिके लिये संगठित होकर आये हुए देवताओं और असुरंकि द्वारा नमस्कार करनेके कारण उनके मन्तकपर स्थित आवदार बहुमृत्य रत्नेसि उद्भृत विभिन्न रंगीकी झिल्मिलाती हुई उत्कृष्ट किरणोंसे जो उद्भासित हो रहा है तथा कल्याणमार्गके विष्नरूपी महान् रोगका प्रशमन करनेमें जो एकमात्र दिव्य औपध है, गजानन गणेशजीका वह युगल चरण-कमल हमारी इष्ट-प्राप्तिका साधन हो।

हमारे पूर्वज महर्पियोंकी तपःपूत वाणीसे निस्सृत श्रुतिमूलक अनुभव-पूर्ण प्रवचनोंका संकलन जिन ग्रन्थोंमें किया गया है, वे एस्मृतियाँ। कहलाती हैं। जिन महर्पिका विवेचन जिस स्मृतिमें संग्रिथित है, वह उन्होंके नामसे प्रचलित है।

यद्यपि प्रन्थ-प्रणयन-कालमें 'ग्रन्थादों ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलमाचरणीयम्—ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमं मङ्गलका उल्लेख करना चाहिये का प्राचीन विधान है, परंतु इन स्मृतियोंमें इस नियमका पूर्णतया पालन नहीं हुआ है। यही कारण है कि इनमें गणेशजीका प्रसङ्ग नाममात्रको ही है। जो कुछ उपलब्ध हो सका, वही इस लेखका प्रतिपाद्य है।

हिंदू-धर्मशास्त्रोमें प्रत्येक कार्यारम्भमें विष्निनवारणार्थं गणेश-स्मरणका विधान है। इसी आधारपर परम्परानुसार हमलोग सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन-स्तवन करते हैं। यहाँतक कि ब्रह्मा आदि देवगण भी गणेशजीको नमस्कार भी गणेशजीका एक प्रमुख स्थान है। साथ ही भ आचार्योमें भी इनकी गणना है—

शैवं च वैष्णवं शाक्तं सौरं वैनायकं त स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दर्शनानि पडेवा

'शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, वैनायक और स्ह ही मक्तिमार्गके छः दर्शन कहे गये हैं।

आह्निक कर्मोंमें भी नित्य गणेशजीकी पूजाका वि जैसा कि 'बृहत्पाराशरस्पृतिःमें आया है—

विनायकाय होतव्या घृतस्याहुतयस्तथा सर्वविद्नोपशान्त्यर्थं पूजयेद्यत्नतस्तु तस् गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमादतः चतस्रो जुहुयात्तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः (वैद्यदेवप्र०४।१७६—

"बिलवैश्वदेव-कालमें गणेशजीके लिये आहुतियाँ देनी चाहिये और सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्ति यत्नपूर्वक उनका पूजन करे। पुनः 'गणानां त्वा'—इस अन्तमें स्वाहाका प्रयोग करके गणेशजीके निमित्त पूर्वक चार आहुतियोंसे हवन करे।"

महर्षि लौगाक्षिका कथन है कि विभिन्न देवता भिन्न प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं, परंतु गणेश सभी अभिल्पित वस्तुओंके प्रदाता हैं—

आरोग्यं भास्करादिच्छेच्छियमिच्छेद्धताशनात् । ई्क्वराज्ज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनाद्नात् ॥ दुर्गादिभिस्तथा रक्षां भेरवाद्येस्तु दुर्गमम् । विद्यासारं सरस्वरया लक्ष्म्या चेक्वयंवर्धनम् ॥ वादंखा चैव सौभाग्यं शच्या कल्याणसंततिम् । ऐश्वर्य-वृद्धिकी, पार्वतीसे सौभाग्यकी, शची-इन्द्राणीसे कल्याण-परम्पराकी, स्कन्दसे संतान-वृद्धिकी और गणेशसे सभी वस्तुओंकी याचना करनी चाहिये। ये सभी, जिनका मैंने वर्णन किया है, महेश्वरकी विभिन्न मूर्तियाँ हैं।

भगवान् गणेश विष्नोंके अधिपति हैं, अतः उनके पूजनसे विष्नोंकी शान्ति होती है। इस विषयमें याज्ञवल्क्य-स्मृतिके आचाराध्यायमें एक समूचे प्रकरणका ही वर्णन है। जिसे अग्यतिकल्प कहते हैं। उसमें उल्लेख है—

विनायकः कर्मविष्नसिद्ध्यर्थं विनियोजितः। गणानामाधिपत्ये च रद्गेण ब्रह्मणा तथा॥ (२७१)

'त्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुने गणेशजीको कर्मोंमें विष्न डालनेका अधिकार तथा पूजनोपरान्त उसे शान्त कर देनेकी सामर्थ्य प्रदान की है। साथ ही पुष्पदन्त आदि गणोंके अधिपति-पदपर भी नियुक्त किया है।

अय आगे विनायक्ते गृहीत जनोंके लक्षण और उसकी शान्तिके विधानका वर्णन किया जाता है—

जो विनायकके चंगुलमें फँस जाता है, वह खप्नमें अगाध जलमें झूबता-उतराता है, गेरुए वस्त्रधारी मुण्डित सिरवाले पुरुषोंका दर्शन करता है, मांसमक्षी पिश्चयोंकी सवारी करता है, चण्डालों, गधों और ऊँटोंसे घिरकर एक साथ बैठता है, चलते समय वह अपनेको श्रत्रुओंद्वारा पीछा किया जाता हुआ मानता है, उसका चित्त विश्वित रहता है, उसके सभी कार्य निष्फल होते हैं, अकारण ही वह दीन बना रहता है, राज-पुत्र होनेपर भी उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती। कुमारी कन्या अभीष्ट पितको, गर्मणो स्त्री संतानको, ऋतुमती गर्मको, श्रोत्रिय आचार्यत्वको, शिष्य अध्ययनको, बनिया लाभको और किसान खेतीके लाभको नहीं पाता। अतः उसकी शान्तिके निमित्त किसी पुण्य दिनमें विधिपूर्वक उस व्यक्तिको स्नान कराना चाहिये। स्नानकी विधि यों है—

उस मनुष्यके शरीरमें घी मिलकर पीली सरसोंका उवटन लगायें। सिरपर सर्वोंपिघ और सर्वगन्धसे लेप करें। तदनन्तर उसे भद्रासनपर वैठाकर ब्राह्मणोंद्वारा स्वस्तिवाचन कराये। पुनः एक हो वर्णके चार कलशोंको किसी नदी या सरोयरके जलसे पूर्ण करके मँगाये और उन्हें भद्रासनके चारों दिशाओं में कमशः स्थापित करें। फिर उन कलशोंमें घुड़साल, गजशाला, बिमवट, नदीके संगम और कुण्डकी मिट्टी, गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध और गुग्गुल डाले। तत्पश्चात् आचार्य उन्हीं कलशोंके जलसे अभिषेक करे। अभिषेकके मन्त्र ये हैं—

सहस्ताक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्।
तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते॥
भगं-ते वस्णो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः।
भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो दृदुः॥
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच मूर्धनि।
ळळाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद् व्रन्तु सर्वदा॥
( १८१—२८३)

'ऋषियोंने अनेकों राक्तियों तथा बहुत-से प्रवाहोंद्वारा जिस जलको पवित्र बनाया है, उसी जलसे में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। ये पावन करनेवाले जल तुम्हें पवित्र करें। अब राजा बरुण, सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, बायु और सप्तिषयोंने तुम्हें कल्याण प्रदान किया। ये जल तुम्हारे बाल, सीमन्त, मूर्या, ललाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रोंमें जो दौर्माग्य स्थित है, उसका नाश करें।

इस प्रकार स्नान कर छेनेके उपरान्त बायें हाथसे सिरपर कुशा रखकर दाहिने हाथसे गूलरके खुवासे सरसोंके तेलका अग्निमें हवन करे। हवनका मन्त्र यों है—

मितश्च सम्मितइचैव तथा शालकटङ्कटौ । कृष्माण्डो राजपुत्रइचेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ (२८५)

्मित, सम्मित, शाल, कटङ्कट, क्ष्माण्ड और राजपुत्र—इन नामोंके अन्तमें (चतुर्थी विभक्ति और) स्वाहा जोड़कर (जैसे—मिताय स्वाहा) हवन करना चाहिये।

तत्मश्चात् चौराहेपर जाकर, वहाँ सूप रखकर उसपर चारों ओर कुशा विखेर दे । फिर उसपर चावल, तिलकी पीठीसहित भात, अनेकों रंगोंके पुष्प, चन्दन आदि सुगन्ध, मूली, पूरी, पूआ, छोटे-छोटे पूओंकी गुँथी हुई माला, दही मिला हुआ अन्न, खीर, गुड़मिश्रित चावलका चूर्ण और लड्डुकी विल दे । तदनन्तर पृथ्वीपर सिर रखकर विनायककी माता अम्त्रिकाका उपस्थान करना चाहिये । उपस्थानका मन्त्र यों है— रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि में। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि में॥

भगवति ! आप मुझे रूप, यश, ऐदवर्य, पुत्र और भन प्रदान करें तथा मेरी समूर्ण कामनाएँ पूर्ण करें। इस प्रकार उनेहें अर्घ्य देकर दूब, सरसीं और पुणींसे मरी हुई अर्जाट प्रदान करनी चाहिये। तत्पश्चात् स्वच्छ वस्त्रः उज्ज्वल पुष्पिंकी माला और मल्यागिरि चन्दन धारण करके यथाद्यक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और आचार्यको दक्षिणामें दो वस्त्र प्रदान करे। इस प्रकार विधिपूर्वक विनायककी पूजा करनेसे कर्मोंके फल तथा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो महागणपित्की सदा पूजा करके उनको चन्दन लगाता है, उसे सभी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं।

## र्थ|वैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वैत-वेदान्तमें श्रीगणेश

( हेएक.--प्रानार्थ श्रीजयनारायणजी महिक, एम्० ए० ( दय ) स्वर्णपदकप्राप्त, डिप० एड्०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार )

श्रीवेष्णय-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाह्रैत-वेदान्तमें श्रीगणेशाजी-का स्थान बहुत उच एवं विशिष्ट है। परमपदमें श्रीवेद्युण्टपति भगवान् माया-मण्डलसे परे श्रीखल हेयप्रत्यनीक परब्रह्म सगुण साकाररूपमें सदेव वर्तमान रहते हैं, जहाँ नित्यस्रि सदा उनका दर्शन करते रहते हैं।

ाउँ तिहृत्योाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।' ( ऋग्वेद १। २२। २०)

इन्हीं नित्यसूरियोंमें अग्रगण्य स्थान,श्रीअनन्त (शेषजी)तथा ,श्रीविष्यक्तेनजोका है। भगवान् विष्णु रोष पर्यङ्कपर विराजमान हें और विष्वक्सेन उनके सेनानायक हैं। यह माया-मण्डल या लोला-विभूति, जहाँ भू-देवी या त्रिगुणात्मका प्रकृतिका राज्य है, नित्य-विभूति या त्रिपाद्विभूतिका प्रतिविम्बमात्र है। केवल लीला-विभृति सत्त्व-रज-तमके कारण परिणामशीला है और परिणामवादके कारण सदैव बदलती रहती है, किंतु परमपदमें शुद्ध-सत्त्वके कारण वहाँकी विभूति शाश्वत और चिरत्तन है। वहाँ मुक्तात्माओंका शरीर तथा समी भोग्य-पदार्थ गुद्ध सत्त्वके वने हैं और वहाँ परिणामशीला प्रकृतिका अस्तित्व नहीं है। अतः वहाँ अक्षय यौवनः अनन्त सौन्दर्य और अचिन्त्य माधुर्य है। लीला-विभृतिमें हम जो सौन्दर्य और माधुर्यकी झलक देखते हैं, वह परमपदके दिन्य सौन्दर्य और माधुर्यका प्रांतिविम्बमात्र है। पर चाहे हीला-विम्ति हो या नित्य-विभूतिः परमात्मा सर्वत्र हैं। परमपदमें माया-मण्डलसे परे परज्ञह्म श्रीमन्नारायण भगवान् हैं और लीख-विभृतिमें भगवान्का व्यूहरूप विराजमान है । व्यूहरूपके अन्तर्गत षङ्गुणसम्पन्न शेपशायी श्रीवासुदेव भगवान् हैं। पर लीला-विभृतिमें परिणामशीला प्रकृतिके कारण जन्म- मरणका चक्र चलता रहता है; अतः सृष्टि संचालनके लिये भगवान्को दो-दो गुणोंसे सम्पन्न तीन रूप धारण करने पड़ते हैं, जिन्हें पाञ्चरात्रकी भाषामें संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा पौराणिक भाषामें ब्रह्मा-विष्णु-महेश कहा गया है। वे सृष्टि-संचालन करते हुए उत्पत्ति-पालन संहारका कार्य सँमालते रहते हैं। जव-जव अन्यायियों एवं अत्याचारियों के उपद्रवसे सच्चपर रज और तमकी यवनिका आ जाती है, मानवता उल्ल्य जाती है, धर्मका पतन और पापका उत्कर्ष होने लगता उल्लय जाती है, धर्मका पतन और पापका उत्कर्ष होने लगता है, तवनव शेषशायी वामुदेव भगवान्का अवतार होता है। भगवान् शरीर धारणकर मानवताका संरक्षण और पथ-प्रदर्शन करने लगते हैं।

परमपदमें जो परब्रह्म श्रीमन्नारायण हैं, ब्यूहरूपमें वे ही श्रीवासुदेवभगवान् हैं; परमपदमें जो नित्यसूरि अनल हैं, छीला-विभ्तिमें वे ही श्रीशंकरजी हैं और परमपदमें जो सेनानायक श्रीविध्वक्रसेनजी हैं, वे ही छीला-विभ्तिमें विद्नोंको दूर करनेवाले तथा सिद्धि और सफलताको देनेवाले गणोके अधिनायक श्रीगणेशजी हैं। परमपदके सेनानायक ही छीला-विभ्तिमें गणनायकके नामसे प्रसिद्ध हैं। विद्या और ज्ञानकी अधिष्ठाची देवी सरस्वती हैं तथा विद्या और ज्ञानकी अधिष्ठाची देवी सरस्वती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक हिंदूके वरमें अनकी अधिष्ठाची देवी श्रीगणेशजी हैं। यही कारण है कि प्रत्येक हिंदूके वरमें अनकी अधिष्ठाची देवी 'लक्सी' तथा विद्या एवं ज्ञानके अधिष्ठाता देव 'श्रीगणेशकी पूजा होती हैं।

विशिष्टाद्वैत-वेदान्तमें 'अर्थ-पञ्चक'-ज्ञानका वहुत वड़ा महत्त्व है । अर्थ-पञ्चक-ज्ञानके अन्तर्गत पाँच विपयाँका समावेश है— १-खरूप ( जीवात्माका स्वरूप ), २-परस्वरूप ( परमात्माका स्वरूप ), ३-पुरुपार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ),

14.

४-उपाय [ जीवात्माको परमात्मासे मिलनेका साधन क्या है अर्थात् कर्मयोगः, ज्ञानयोगः भक्तियोगः प्रपत्तिग्रोगः ( शरणागति ) तथा आचार्याभियान ],

५-विरोधी ( अर्थात् जीवात्माको परमात्मासे मिलनेके मार्गमें विष्न ) क्या हैं और वे कैसे दर होंगे !

यहींपर श्रीगणेशजी हमारी सहायता करते हैं। जवतक साधन-पथके विन्न दूर नहीं होंगे, तवतक हम परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकते और ये विन्न श्रीगणेशजीकी कृपासे ही दूर हो सकते हैं।

विशिष्टाद्वेत-वेदान्तके प्रवर्तक तथा श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके आदि आचार्य सेनाधीश श्रीविष्वक्सेन खामी हैं, जिनका लीला-विभृतिमें नाम श्रीगणेशजी है। श्रीवैष्णवोंकी गुरु-परम्परा इस वातको स्वष्ट करती है। विशिष्टाद्वेत-वेदान्त एवं शरणागित-मार्गके प्रवर्तक श्रीमकारायणभगवान्से लेकर श्रीसानुज खामीतक दम आचार्य हुए हैं—

१-श्रीमन्नारायणभगवान्, २-श्रीलक्ष्मीजी, ३-सेनाधीश श्रीविण्वक्सेनस्वामी, ४-श्रीराठकोपस्वामी, ५-श्रीनाथ-मुनिस्वामी, ६-श्रीपुण्डरीकाक्षस्वामी, ७-श्रीरामिश्रस्वामी, ८-श्रीयामुनान्नार्यस्वामी, ९-श्रीमहापूर्णस्वामी और १०-श्रीरामानुजस्वामी।

इनमेंसे भगवान् और श्रीलक्ष्मीजी प्राप्य और आराध्य हैं। इनके अतिरिक्त आचार्योमें श्रीविष्वक्सेनस्वामीका नाम सर्वप्रभम आता है। श्रीविष्वक्सेनस्वामीने ही शठकोपम्वामीको शरणागित-मन्त्रका उपरेश दिया। इसी शरणागित-मन्त्र तथा मन्त्रार्थके आधारपर श्रीशठकोपस्वामीने द्राविड्री (तिमळ) भाषामें प्रतिक्वायमौलिश्नामक मन्यकी रचना की जिसका संस्कृतमें अनुवाद एक हजार ख्लेकीमें सहस्रगीतिश्के नामसे हुआ और जिमकी टीका भगविद्ययंके नामसे प्रमिद्ध है। भीमध्यदायमें प्रतिक्वायमौलिश्या पहस्रगीतिश्का स्थान यहुत थेष्ठ है। श्रीमैष्णवींका मुख्य साधन प्रपत्त (शरणागित) एवं आत्मसप्तर्थण इसी प्रतृक्ष्मीतिश्वर अवलिसिक्त है। भीनैष्णवींमं भक्ति और प्रपत्तिके अतिरिक्त स्थान स्थाप आकार्योमेयान है। इसी आचार्यनियाके

कारण श्रीविष्वक्सेनस्वामी अथवा श्रीगणेशाजी प्रथमपूज्य माने गये हैं।

वैष्णवींके चार सम्प्रदाय है-

?-श्रीसम्प्रदाय-यह विशिष्टाद्वैत-वेदान्तको मानता है। इसके प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य है।

२—मध्व-सम्प्रदाय—यह द्वैत-वेदान्तको मानता है, इसके प्रवर्तक श्रीमध्वाचार्य हैं।

३-श्रीविष्णुस्वामि-सम्प्रदाय—यह ग्रद्धाद्रैत-वेदान्तको मानता है, इसके प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य हैं।

४-श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदाय-यह भेदाभेद या द्वैताद्वैत-वेदान्तको मानता है। इसके प्रवर्तक श्रीनिम्वार्कस्वामी हैं।

चारों वैष्णव-सम्प्रदायोंने और इनसे उत्पन्न सव शाखाओंने मुक्तकण्टसे विष्न-याधाओंको दूर करनेके ल्यि श्रीगणेशजीकी आराधना स्वीकार की है। सभी वैष्णव-सम्प्रदायोंने संसारकी सत्यता और भक्तिकी उपादेयता स्वीकार की है। संसार सत्य है और संसारमें सिद्धि तथा सफल्टता प्राप्त करनेके निमित्त श्रीगणेशजीकी आराधना भी आवश्यक है। स्वामी शंकराचार्यजीने परमार्थ-पक्षमें ब्रह्मको निर्मुण और संसारको मिथ्या माना है तथा ज्ञानको हो ब्रह्म-प्राप्तिका साधन बतलाया है; पर व्यवहार-पक्षमें उन्होंने भी संसारकी स्थिति तथा भक्तिकी उपयोगिता स्वीकार की है। इन्होंने ही व्यावहारिक जगत्में पञ्चदेवोपासना प्रचलित की, जिसमें भगवान् गणपतिका स्थान सर्वोपरि है—

<sup>(ॐ</sup> गणपत्यादिपञ्चदेवता इहागच्छत इह तिष्टत ।'

तान्त्रिक उपासनामें तो गणेशजीका महत्त्व है ही, वैदिक आराधनामें भी गणेशजीका स्थान बहुत ऊँचा है।

'मणानां स्वा गणपतिष् ह्वामहे।'

(शुड़यजु॰ २३। १९)
विशिष्टाद्वैत-वेदान्तने त्रद्धाको सगुण और संसारको
सत्य माना है। त्रद्धा यदि सत्य है तो त्रद्धासे निकला हुआ
संसार भी सत्य है। सत्यसे मिध्या पदार्थकी उत्पत्ति नहीं
हो सकती। त्रद्धा ही जगत्का उपादान-कारण और निमित्त-कारण है। त्रद्धाके अतिरिक्त और कोई पदार्थ ही नहीं है।
'सर्व खिल्वदं त्रद्धा नेह नानामि किंचन।' शंकरने हसी
त्रद्धाको निर्मुण माना है, पर रामानुजने इसे चिद्चिद्धिद्धाष्ट माना
है, अतः सगुण है। चित् (चैतन्य जीव) तथा अचित् ( अन्तिन या जड प्रकृति )से बना संसार ब्रह्मका शरीर है और ईववर इस संगारकी आत्मा । जिससे जगत्के जन्म आदि ( सृष्टि, स्थिति और संहार ) होते हैं, ( वह ब्रह्म है )—

'जन्माचस्य यतः।' (अवासूत्र १।१।३)

जिससे ये भूत ( प्राणी ) उत्पन्न होते, उत्पन्न होक्स जिनसे जीवन धारण करते और मृत्युको प्राप्त हो जिनमें ही लीन होते हैं, उसे जाननेकी इच्छा करो । वह ब्रह्म है।

'यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्य, तद् प्राप्ता ।' (तेत्तिरीय उप०, भृगुवही १।१)

यह संसार ब्रह्मकी विभूति है और ब्रह्मसे ओत-प्रोत है। सर्वत्र ब्रह्मका प्रकाश है और सारा विश्व ब्रह्मसे ओत-प्रोत है—

ंसीय राम मय सब जग जानी। क्षरचँधनाम जोरि जुगपानी॥' ( मानस १। ७। १)

'ईशा वास्यमिदं सर्वं यिंक्षच जगत्यां जगत्।' ( ईशावास्योपनिषद् )

यह सारा विश्व ब्रह्मिय है और संसारके प्रत्येक नर-नारी भगवत्स्वरूप हैं। प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर है। परमात्मा अनन्त अपरिमित प्रकाशके समूह हैं और जीवात्मा कर्म-संस्कारमें उलझा हुआ तथा अविद्याकी राखसे ढका हुआ प्रकाशकण (चैतन्यकी चिनगारी) है। इस माया-मण्डलमें परिणामवादके कारण जो सृष्टि-चक चल रहा है, उसके सफल संचालनके हेतु लीला-विभ्तिमें परमात्माको अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं।

एक ही ईश्वर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। वे ही सृष्टि करते हैं, वे ही संसारका पालन और संहार भी करते हैं। वे ही जल देते हैं, वे ही रोशनी देते हैं और वे ही विच्न-वाधाओंका शमन करते हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विच्या हैं, वे ही दह हैं, वे ही इस्टू हैं, वे ही वक्या, कुवेर, मित्र (सूर्य) तथा गणपति

हैं। काली एवं दुर्गा उन्हींकी शक्तियाँ हैं। परमात्माकी इम किसी रूपमें आराधना करें। उन्हींको प्राप्त होंगे।

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति॥

्जेंसे आकाशसे गिरा हुआ जल अन्ततः समुद्रमं चल जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके प्रति किया गया नमस्कार भगवान् केशवको ही प्राप्त होता है।

गणेशजी वस्तुतः परमात्माके अवतार हैं। विघ्नोंको दूर करनेके लिये तथा मनुष्यको सिद्धि और सफलता प्रदान करनेके निमित्त भगवान्ने ही गणेशका रूप घारण किया है। भारतके चिरस्मरणीय वैष्णव-कवि वुलसीदासजीने श्रीगणेशकी वन्दना की है—

जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन । करड अनुम्रह सोइ नुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ ( श्रीरामचरितमानस १ । १ सो० )

संस्कृत वाद्मयमें पाञ्चरात्रका साहित्य बहुत विशाल है। इसमें १०८ संहिताएँ हैं। उन्हींमेंसे एक 'श्रीविष्वक्सेन-जिसमें श्रीगणेशभगवान्की दक्षिणपंथी संहिताः है। आराधनाका विस्तृत वर्णन है । भगवान् श्रीगणेशजीकी क्रपासे ही मुमुझ्ओंके मोक्ष-पथसे विघ्न-वाधाओंका शमन होता है। यही 'श्रीविष्वक्सेन-संहिता' हमें वतलाती है कि भगवान विष्वक्सेन ही लीला-विभृतिमें गणेशजीके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं । श्रीविष्वक्सेन-संहितामें भगवान् विष्वक्सेन हमें बतलाते हैं कि 'परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र वर्तमान हैं; अतः ऐसा कोई भी स्थल नहीं, जहाँ हमलोग छिपकर पाप कर सकें । भगवान् तो साक्षीरूपसे सर्वन्न हमारे कर्मोंको देख रहे हैं। अन्तर्यामी भगवान प्रत्येक प्राणीके अन्तःकरणमें वर्तमान हैं, अतः प्रत्येक नर-नारीको अपनी अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पवित्र और निर्मेछ रखना चाहिये । श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वैत-येदान्तमं श्री-गणेशजीका स्थान श्रीविष्वक्सेनस्वामीके रूपमें बहुत ऊँचा है | वे सेनानायक और गणनायक तो हैं ही गायन्ही साथ देवताओंमें और श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके श्राचार्योमं भी प्रथम पुज्य हैं।

#### मध्व-सम्प्रदायमें श्रीगणेश

( लेखक-श्रीभाज आचार्यजी टोणपे )

मध्व-सम्प्रदाय निर्गुण उपासनाका समर्थक नहीं, अपित सगुण उपासनाको मानता है। इस सम्प्रदायमें प्रत्येक देवताके सगुण रूपका ध्यान एवं पूजन श्रेष्ठ माना गया है। मध्व-सम्प्रदाय किसी भी देवताकी प्रत्यक्ष पूजा एवं ध्यानको मान्यता नहीं देता, बल्कि सर्वज्ञोकान्तर्यामी विष्णुकी पूजा एवं ध्यानको प्रश्रय देता है। जैसा कि मध्वाचार्यकृत 'तन्त्वसंख्यानस्'का प्रारम्भिक खोक है—

स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च द्विविधं तत्त्वमिष्यते । स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुर्भावाभावौ द्विधेतरत् ॥

अर्थात् तत्व दो प्रकारके हैं—स्वतन्त्र एवं परतन्त्र । भगवान् निष्णु स्वतन्त्र तत्त्व हैं । अस्वतन्त्र अथवा परतन्त्र तत्त्व दो प्रकारके होते हैं—एक तो भावस्वरूप और दूसरा अभावस्वरूप ।

श्रीमनमध्याचार्यकृत 'तन्त्रसार'में एक उदा**हरण** मिळता है—

तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तीः प्रबोधयम् । एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा ॥

"उन-उन देवताओं में स्थित रहते हुए अथवा उन-उनको अपने 'अन्तर्गतः (अधीन)रखते हुए एवं उनकी शक्तियों को जाग्रत् करते हुए एक ही महाशक्ति भगवान् विष्णु सभी कार्य शीघ समन्त करते हैं । — इस दृष्टिसे प्रत्येक देवता अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता, अपितु विष्णुके ही अधीन रहते हुए वह कार्य करता है। यथा विष्नेश्वर गणेशको ही छैं। भगवान् विष्णु जय विष्नेश्वरको अपने अधीन रखते हैं, तब वे उनकी विष्नहारिणी शक्तिको प्रयोधित करते हैं। इस प्रकार गणेश भी सर्वलोकान्तर्यामी विष्णुके अधीनस्य देवताओं में अठारहयाँ स्थान है। जैसी कि उक्ति है—

'निष्वत्रसेनोऽधिनौ तौ गणपतिधनपायुक्तशेषाः शतस्था-''' अन्य सम्प्रदायोगि 'श्रीगणेशाय नमः' कहते हुए गणेश-प्ञन किया जाता है। किंतु मध्व-सम्प्रदायमें 'ॐ श्रीगणेशा-न्तर्गतिविश्वस्भरमूर्तंथे नमः'—यह नमस्कार-मन्त्र पूजनके समय प्रयुक्त होता है। अर्थकी दृष्टिसे विष्णुभगवान्के अ श्रीगणेश कार्य करते समय अपनी विष्नहारिणी श्रित जाग्रत् करते हुए विश्वम्भर अर्थात् समस्त विश्वका प करनेवाले होते हैं।

मध्व-सम्प्रदायमें श्रीगणेशको आकाशका अभि देवता माना गया है। 'श्रीमन्मध्वाचार्य-सिद्धान्त-सार-सं पुस्तकके अन्तर्गत 'पञ्चभूत-प्रकरण'में यह उल्लिखित है-

'तत्र शब्दादाकाशोत्पत्तिः । तद्भिमानी विनायकः ।'

तात्पर्य यह कि शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति होती व उसके अभिमानी देव विनायक अर्थात् गणेश हैं। यह न मन्त्र भी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादित करता है—

'ॐ भाकाशात्मने श्रीमहागणपत्तये नमः।'

मध्व-सम्प्रदायमें आकाशके दो रूप माने गये हैं । व्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश । व्यक्त आव से दिक् और कालके ज्ञानका बोध होता है तथा अव आकाश अनन्तकोटिज्ञहाण्डनायक भगवान् विष् प्रकाशपुञ्जमय शरीरमें ही व्याप्त है । उनकी 'नाभिग्से इ की उत्पत्ति होती हैं; अतः शब्द या वाणीके देवता ग हैं । इसल्ये गणेशको 'नाभ्याकाशामिमानी गणेश' कहा है—'नाभ्याकाशाभिमानी गणेश: ।'

'गणेशपुराण'के 'गणेशसहस्रनामस्तोत्र'में गणेशः 'क्षिप्रप्रसादन' नामसे सम्बोधित किया गया है—

'महागणपतिबुँद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः ।'

इसका अर्थ है—शीव कृपा करनेवाला या । प्रसन्न होनेवाला; मध्व-मतमें भी गणेशको (क्षिप्रप्रसाद) गया है। इस सम्प्रदायमें क्षिप्रप्रसादन गणपतिका अष्ट मन्त्र इस प्रकार है—

#### 'ॐ क्षिप्रप्रसादाय नमः ॐ'

उक्त मन्त्र मध्याचार्यप्रणीत 'तन्त्रसार'में उल्लिं है। इस मन्त्रके द्रष्टा महर्षि कौशिक हैं एवं इसका ह गामनी है । मध्य गतमे क्षिप्रप्रसाद-गणपतिका ध्यान इस प्रकार है-

> रफाम्बरां रफतन् रफमाक्यानुलेपनः । महोदरो गजमुखः पादादन्ताङ्कुशाभयान् ॥ विभ्रद् प्येयोविद्यहरः कामदस्वरया द्वायम् ।

अर्गात् 'रक्त यस्त्र पहननेवाले, रक्त वर्ण, रक्त माला तं रक्त चन्दनसे सुशोभितः, विशाल उदरशालीः भुजाओंमें शः दन्तः अङ्गुश एवं अभय-मुद्राको घारण करनेवाले, ।प्रदर्ताः, शीध कामनापृति करनेवाले गजाननका ध्यान रना चाहिये।

गणेशजीका दितीय ध्यान-मन्त्र इस प्रकार है-

गजाननं चतुर्बाहुं लम्बङ्किः सितश्रभम् ।

••••••ः लम्बयज्ञोपवीतिनम् ॥

वामहस्तेन मुख्येन संगृहीतमहाफलम् ।

इतरेण तु हस्तेन भग्नदन्तपरिग्रहम् ॥

अपराभ्यां च हस्ताभ्यांपाञ्चाङ्कशवराभयान् ।

आरव्धकर्मनिर्विचनफलं दुग्धे यथेप्सितम् ॥

अर्थात् भाजानन गणेश चतुर्भुज, लम्बोद्दर, शुप्रकालि,... लंबा यशोपवीत धारण करनेवाले, मुख्य वाम करसे

तल लेनेवाले दक्षिण करसेखण्डित दन्त घारण करनेवाले एवं

दो करोंसे पाश, अङ्कुश, वर और अभय मुद्रा धारण
वाले, प्रारम्भ किये हुए कार्यको निर्विष्ठ रूपसे समाप्त

शले और मनोर्थ पूर्ण करनेवाले हैं।

#### माध्य कवियोंकी दृष्टिमें गणेश

ग्व-सम्प्रदायमें कुछ ऐसे महान् कि हुए हैं,
ने अपने जीवन-कालमें मध्य-साहित्यको अपने भक्ति।
रा पोषित किया है और समृद्ध बनाया है। इन
ने, जो मध्व-सम्प्रदायके अनुयायी हैं, गजानन
ने स्तुति बड़े ही सुन्दर ढंगसे की है। मध्ययकी दास-परम्परामें पुरन्दरदास, जगन्नाथदास,
नि आदि भक्त-श्रेष्ठ कन्नडभाषी किव हैं। इन
ने अपनी भक्ति और विद्वत्तासे कन्नड़-साहित्य-जगत्-

को आलोकित किया है। पुरन्दरदासजीका समय १४८४ से १५६४ ई० तक माना गया है। ये दक्षिण भारतके प्रसिद्ध किय थे। जगन्नाथदास और विद्वस्त्रस्तास भी मध्व-सम्प्रदायके श्रेष्ठ किव हैं। दासश्रेष्ठ पुरन्दरदास गजानन श्रीगणेशकी वन्दना करते हुए कहते हैं—

गजबद्नाबेडुवे । गौरीतनया, त्रिजगवंदिताने। सुरनरपोरेदने। पाशांकुशधर परमप्षित्रा॥ मूषकवाहना । मुनिजनप्रेमा, मोददिंदिलिनिम पादवतीरो । साधुवंदितने। आदरदिंदिल । सरसिजनाभ श्रीपुरंदरविट्टलग, निस्त नेनेवंते भरदि दयमाडो ॥

अर्थात् भाणेश ! मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ । हे गौरीपुत्र ! तीनों लोकोंमें वन्दित होनेवाले, देवोंके प्रिय, पाश और अङ्कुशधारी, परम पवित्र देव, मूबक (चूहा) न वाहनवाले, मुनियोंके प्रिय गणेश तुम जो साधुजनोंद्वारा वन्दित हो, मेरा उद्धार करो । मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं नामिमें कमल धारण करनेवाले विष्णुका निरन्तर ध्यान कर सकूँ । हे गणेश ! मेरे ऊपर दया करो ।

श्रीविडलदासजी गणपतिभगवान्की स्तुति करते हुए कहते हैं---

बंदिसुवेनु श्रीगणराया, वरगणराया। सुरसुनिकिनरसंस्तुतिचर्या, हरगीरीसुतवंकजस्यं। आनंदवकोट् नीसलहो विक्तेशा॥

अर्थात् है गणराज गणपति ! मैं तुम्हारी वन्दना करता हूँ । तुम सभी देवताओं में ऊँचे हो । देवता, ऋषि-मुनि-नर आदिकी संस्तुतिके तुम चिपय हो । ये लोग तुम्हारी ही स्तुति करते हैं । शंकर और पार्वतीके पुत्र ! तुम कमलके समान कोमल एवं सूर्यके समान प्रकाशमान हो । हे विमहत्तां ! मुक्ते आनन्द प्रदान कर भेरा उद्धार करो ।

इस प्रकार हमें मध्व-सम्प्रदायके गणेशभक्त कवियोंके भक्ति-गीर्तोका अवलोकन प्राप्त होता है। मध्य-सम्प्रदाय श्रीगणेशको विष्णुके अधीन मानता है और विष्णुके माध्यमसे गणेशकी पूजा या ध्यानको प्राथमिकता देता है।

# श्रीरामोपासनामें भगवान् गणेश

( लेखक-पं० श्रीअवधिकशोरदासजी श्रीवैष्णव प्रेमिनिधिः)

श्रीरामोपासक भगवान् गणेशके प्रति अत्यन्त आदर-भाव रखते हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन श्रीराम-साहित्यका अन्वेषण करनेसे भगवान् गणेशके प्रति श्रीरामभक्तोंकी भावनाका स्पष्टीकरण हो जाता है। यों तो श्रीरामोपासक 'सीयराम मय सब जग जानी। करडें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' (मानस १।७।१) का आदर्श अपने जीवनमें चरितार्थ करनेका पूर्णतः प्रयत्न करते ही रहते हैं, इसिल्ये सनातनधर्मके पञ्चदेवोंके प्रति उनका विशेष-सम्मान होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके अनेकानेक मन्दिरोंमें श्रीहनुमान्जी तथा श्रीगणेश-जीके विग्रहोंकी स्थापना दृष्टिगोचर होती है।

परत्रहा श्रीरामके अनन्त नाम हैं, अनन्त रूप हैं। अतएव शुक्र्यजुर्वेद २३।१में 'गणानांत्वा गणपति द्वामहें'''

'''—इस मन्त्रके द्वारा परत्रहाको 'गणपति नामसे पुकारा गया है। शास्त्रों एवं संतोंने नाम तथा नाम-जापकमें एक-रूपता मानी है। भगवान् श्रीगणेशजी श्रीराम-नामकी अनन्यनिष्ठाके कारण ही प्रथम पूज्य माने गये हैं:—

'महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिञ्जत नाम प्रभाऊ॥'

(मानह १।१८।२)

जिस प्रकार मन्त्र तथा मन्त्र-जापकमें एकरूपता मानी गयी है, उसी प्रकार भगवान् एवं भक्तमें भी अमेदान्वय सम्बन्ध स्वीकृत है—

भक्ति-भक्त-भगवंत-गुरु चतुर-नाम बपु एक । इनके पद्-बन्द्न फिए नासत चिन्न क्षनेक ॥ ( भक्तमाल-- १ )

पुन--संत-भगवंत अंतर-निरंतर नहिः ( विनयपित्रका )

भगवान् गणेशको यदि श्रीराम-भक्त-शिरोमणि मानते हैं तो भी 'राम ते अधिक राम कर दासा' तथा 'आराधना-नां सर्वेपां विष्णोराराधनं परम्। तस्मात् परतरं देवि तदी-यानां समर्चनम्॥' (पदापुराण) इस दृष्टिकोणते श्रीरामो-पासकोद्वारा भगवान् गणेशका पूजनाराधन होना शास्त्र एवं सम्प्रदायके अनुकूल है । इसे अधिक स्पष्ट करनेके लिये श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके सर्वमान्य शास्त्रीय प्रन्थों एवं श्रीराम-भक्त-संतोंके वचनोंके कतिपय उद्धरण कल्याणोपासकीके सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं:—

विष्नं दुर्गा क्षेत्रपालं च वाणीं बीजादिकांश्चाप्तिदेशादिकांश्च।
पीठस्याङ्घिष्वेषु धर्मादिकांश्च नल्पूर्वास्तांस्तस्य दिस्वचेयेख ॥
( श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद् १०। ३ )

विध्न गणेश, दुर्गा, क्षेत्रपाल और सरस्वती, इनके आदिमें इन्हींके 'बीज' लगाकर 'ॐ वि विध्नाय नमः' 'ॐ दुं दुर्गाये नमः' इत्यादि रूपते—इन चारोंका पीठके ऊपर यथास्थान पूजन करे । पीठके पायोंमें धर्म आदिका आग्नेय आदि कोणोंमें तथा अधर्म आदिका इन पायोंके पार्ववर्ती पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करे।'

श्रीराम-पूजन-पीठमें विष्नेश भगवान् गणपतिका ही सर्व-प्रथम नाम लिया गया है। इसी प्रकार—

गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानन। पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं गृद्यतामिद्रम्॥ (श्रीरामार्चापद्धति १ । ३ )

इस मन्त्रके द्वारा श्रीरामार्ची-महायश्चमें भगवान् गणेशके पूजनका विधान है।

'गणेशादिचतुर्णां तु रामाङ्ग्यं प्रतीयते । सर्वे वेदाः स्तुवन्तीति सामान्यश्रुतिचोदनात् ॥ (श्रीरामार्चनचिद्दका, पटल—१)

'सब वेद जिनकी स्तुति करते हैं।' इस सामान्य श्रुतिके विधानसे गणेश आदि चार देवता श्रीरामके अंग प्रतीत होते हैं।'

ंॐ नमो समभद्राय गं गणेशाय ते नमः॥' ( श्रीरामार्चनचन्द्रिका, पटल-२ )

श्रीअगस्त्यसंहितान्तर्गत—'रामार्चनचन्द्रिका?के इस मन्द्रमें भी श्रीरामभद्रज्के साथ ही श्रीगणेशजीको नमस्कार किया गया है। विप्तेशराय वरदाय सुरियाय लम्बोन्सय सफलाय जसिद्धताय। नामाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ (श्रीसीतायश्र-पद्धति)

नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रद्गरूपाय करिरूपाय ते नमः॥ (श्रीरामयष-पद्धति)

—इन मन्नोंद्वारा श्रीसीताराम-युगलप्रभुक्ते महायज्ञार्चन-के अवसरपर भी श्रीगणेशकीकी आदरपूर्वक पूजा तथा प्रार्थना की जाती है।

गगेशं पार्वतीं शम्भुं सूर्यं विष्णुं सनातनम्। मारुर्ति नारदं नस्वा वालमीकिं कविषुंगवम्॥ (वालमीकीय काव्योपनिषद्—-१)

यहाँपर भी सभी श्रीराम-प्रिय-परिकरोंके साथ श्रीगणेश-जीका सर्वप्रथम सादर स्मरण किया गया है।

नित्यं नौमि गुरुं गणेश्वरमजं देवीं तथा भारतीं शेषं चैव तथा शिवं कपिवरं ज्यासं च कुम्मोद्भवस्। वाल्मोर्कि च सुर्रापेमेव सगुकं तीर्थं सरव्वादिकं साकेतादिपुराणि शमचरणञ्जान्तः पुरानन्ददम् ॥ (श्रीमद्रामपवनात्मजचतुर्वशरहस्य—८)

इस बन्दनामें भी सर्वप्रथम श्रीगणेशजीकी ही गणना की गयी है।

श्रीसीता रघुनायकश्च गिरिजा शम्भुर्गणेशस्यथा नन्दी वण्मुखळ्दमणौ च भरतः कंजोद्भवः शश्रुहा। सर्वे ते मुनयः सुराश्च दितिजास्तीर्थानि नद्यो नदा दिक्पालाः शश्चिभास्करौ च हनुमान् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ( आनन्दरामायण-विवाहकाण्ड—४ । १ )

श्रीदाशरिय रामभद्रज्के साथ राजकुमारीके विवाह-प्रसङ्गर्मे आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण करते हुए 'मंगलभवन अमंगल हारी' श्रीसीताराम एवं श्रीगौरीशंकरके साथ ही 'श्रीगणेशजी मी आपका मङ्गल करें', ऐसी शुभ कामना की गयी है।

अविचीन श्रीरामानन्दीय-श्रीवैष्णव-संत-साहित्यकारींमें कवि-कुल-सम्राट् श्रीराम-मक्त-शिरोमणि श्रीमद्रोस्वामी तुलसीदासजी महाराजसे लेकर अद्याविध-पर्वना श्रीरामी- पासक संत-साहित्यकारोंके श्रीगणेश-सम्बन्धी वचा संकलन यदि किया जाय तो लेखका कलेवर अतिवृहत् जायगा। अतः उसमेंचे यिकिचित् ही उदाहरण पाठवं आत्मतोषार्थ दिये जा रहे हैं—

जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदन।
फरउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभगुन सदन॥
(रामचरितमानस १। १

'गाइये गनपति जगर्बद्न )' (विनयपत्रिका १

इतना ही नहीं, उन्होंने लोक-मर्यादा-संरक्षणार्थ अपने परमाराध्य भगवान् श्रीराम तथा परमाराध्या जगजननी श्रीजनकनिद्नीज् एवं श्रीरामचित्तमानसकें, अन्यान्य विशिष्ट पात्रोंद्वारा भी समयानुसार श्रीगणेशजीका स्मरण-पूजन-प्रार्थनादि करवाया है, जो श्रीतुलसी-साहित्यके मर्मश्चोंको सुविदित ही है।

श्रीसीताराम-रहस्योपासक, रसिकशिरोमणि तथा श्रीराम-चरितमानसके सम्माननीय सर्वप्रथम टीकाकार श्रीस्वामी करणासिन्धुजी महाराजने अपने रहस्य-मन्थकी वन्दनामें भी श्रीगणेशाजीका अभिवन्दन किया है—

श्रीगनेस, श्रीसंभु, महाश्री, सरस्वतीश्री। श्रीसुरसरि, श्रीगौरि, चंद्र श्रीसूर्यं, यतीश्री॥ (समाविका—१)

अनन्य श्रीरामोपासक संत श्रीरशुनाथदासजी रामसनेहीः ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'विश्रामसागरः में श्रीगणेशजीके प्रति क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किया है---

एकरदन करिबदन सदन सुख के, दुखनासक । ईसतनय गन ईस, सीस रजनीस-प्रकासक ॥ ऋदि-सिद्धि-दुधि देत, लेत हिर कुमति न जागत । जी सुमिरे मन लाग, बिन्न सा जन के भागत ॥ जय-जय गनेश गिरिजासुबन, भुवन बिदित जस अवहरन । रसुनाथदास' बंदन करत बार-जार गनपति-चरन ॥

श्रीसीतारामजीकी अन्तरङ्ग निष्ठामें रस-मग्न संत, जिन्होंने अपने भौतिक पुरुष-रारीरका भी बादगादी परीक्षाके समय अपूर्वभावनामय दिन्य एम्बीस्टरूपमें दर्शन कराया था, ऐसे विरुक्षणभावुक श्रीवालाअलीजीने भी अपनी स्थातमञ्जरीभेमें श्रीगणेश-यन्दना करना नहीं टोड़ा—

धीरधुबर गुरुवान तरन भवसागर जल के। बिस्महरम सुरान्जानि, दानि विवार-प्रियन्त के॥ श्रीयुगल-नाम-लीला-घाम तथा स्वरूपके अनन्योपासक, जिन्होंने चौरासी लक्ष योनियों जीवोंको विमुक्त करने हेत चौरासी सद्ग्रन्थोंकी रचना की है तथा शयनावस्थामें भी जिनकी वाणीरे श्रीसीतारामनाम-ध्विन होती थी, ऐसे परम-भावावेशी, रिसकाप्रणी, संतशिरोमणि श्रीस्वामी युगलानन्यश्ररणजी महाराजने अपने ग्रन्थोंमें श्रीगणेशाजीके प्रति

ध्रीगौरीस-सुवन सरस, सदन सुमित गुन-ऐन। मंगळकरन सुचरन नित, नमो मधन मद मैन॥ ( श्रीसीतारामनामप्रताप-प्रकाश )

धीसुषमा-सुद-मोद-निधि, सब विधि रिधि-सिधि-दानि । बंदी बोध विचित्र वरदायक गुरु-गुनखानि ॥ ( उज्ज्वन उत्कण्ठा-विकास )

श्रीमिथिला-रस-रसिक, मधुर-भाव-विभोर संत श्रीप्रधान कविजीने भी अपने ग्रन्थोंके मङ्गलाचरणमें श्रीगणेशजीकी वन्दना की है—

जय गनपति गिरिजा गिरिजापति, जयति सरस्वतिमाता । जय गुरुदेव केसरीनंदन, चरन-समल सुस्वदाता ॥ ( रामकलेना-रहस्य )

जय गनेश गिरिजा महेस जय, जय भारती-भवानी। जय सियराम भरत रिपुसुदन, रुखनलाल सुखदानी॥ (रामहोरी-रहस्य)

संत-भगवन्तमं अनन्य निष्ठा एवं अट्टूट विश्वास रखनेवाले, जिनके लिये भक्तवरसल भगवान्ते स्वयं पहरेदारका कार्य किया तथा श्रीसरयू महारानीने अपने विमल जलको ही दिन्य छत बनाकर संत-सेवार्य जिन्हें समर्पण किया, ऐसे महारमा श्रीस्वामी रघुनाथदासजी महाराजने भी श्रीगणेश-वन्दना की है—

'श्रीगुरू-प्रताप उर आनि कें, प्रथम पद बंदन करें— गननायक विनायक को ॥' ( हरिनाम-स्मरणिका )

श्रीसीताराम लीला-रस-केलि-निरन्तर-निमम्न-रसिक-संत श्री-श्रानाअलीजी महाराजने भी जिनके प्रेम-रस-भरे पर्दोका श्रवण-मनन करते ही रसिकोंका मन दिव्य भावनामें मम हो जाता है, श्रीगणेशजीका सप्रेम स्मरण किया है—

धीयानी गौरीसपद, गनपति कविवर सेस। बालमीक वादिक अमित, तिन सो लहि उपदेस॥ (श्रीसिपवरकेलि-पदावली)

समस्त श्रीतुलसी-साहित्यके विलक्षण टीकाकार श्रीवेज-नाथजीने भी श्रीगणेशजीका मङ्गलमय वन्दन किया है— श्रीसीतापति पद सुमिरि, श्रीगुरुवरन मनाय। विव्वहरन गननाथ-पद मंगल-मोद-निकाय॥ (श्रीसभावशतक)

श्रीसीताराम-परतत्त्व-प्रकाशकः स्नेह तथा वैराग्यके सजीव सिद्धग्रहः वेद-वेदान्त एवं तन्त्र-विद्याके प्रकाण्ड पण्डित श्रीमन्मैथिली-पद-परा-पराग-मानस-मधुप श्रीकाष्ठ-जिह्न-श्रीदेवस्वामीजीने तो श्रीगणपतिको श्रीराममन्त्रका मृतिमान् स्वरूप ही माना है-

विध्नहरून गाइये । मंत्रमय गनेस सदा पाइये ॥ सिद्धि जाहि गाय-गाय सकल क्रो सोई गअमुख ठहराइये। संत्र सरूप चारिभुजा भालचंद्र ध्याइये ॥ मंत्रभाग सो बढ़ाइये। दूव अंक्स-सी ज्ञानरूप फल भाइये ॥ मदहर सिंद्र सीस मोदक सुखदाइये । एकदंत केवल भक्तमान भाइये ॥ ŭ भक्तन के मानस रेव-देव ( वैराग्य-प्रदीप-१ )

एवंविघ अन्यान्य श्रीरासभक्त कवियोंने भी अपनी भन्य भावनाद्वारा श्रीगणेशजीका स्मरण-कीर्तन किया है—

एकरदनतारे सुमिर, बंदि जुगलपद-कंजु। गिरिजा सुअन करहु मम पूर्न मनोरथ मन्जु॥ (रामिशरोमणि)

गनपति-गो-द्विज-सारदा, महि-सुनि-देव-दिनेस। विधि-सिस-सुरसिर, मातु-पितु-नारद-उमा-महेस॥ (श्रीसीतारामीय-प्रथम पुस्तक)

प्रनवीं गनपति चरन हमेसा॥
जिनकी कृपा बिष्न सब नासे—
छूटत कठिन कलेसा॥
'कंचनकुवाँरि' कृपा करि दीजै—
सिय-पिय-प्रेम-परेसा॥

(कञ्चनकुसुमाक्षि ) सब जिन्नहर गननाथ सारद, गिरिसुता हर ध्याइ के। भगवत् सरूप समस्त-साधुन के चरन चित लाइ के॥ सियरामपद-पंकज-मधुप सब भक्कद्वन्द मनाइ के। सियराम-प्रेम-प्रवाह बरनों गुरु-चरन सिर नाइ के॥' पूमकंगु संकर-सुजन, सिद्धिसदन-गननाथ। हुगा फरिय संगळफरन, नार्ची तव पद साथ॥ (सर्याजीस)

रामसानके श्रीराम-रसभरित, अमृतमय काव्यप्रणेता श्रीअगृतलालजी माधुरने अपने श्रीमद्-राम-रसामृतः काव्यमें श्रीगणेदाजीकी तथा ही मुन्दर बन्दना की है—

सुमति-भरतः, मंगल-करतः, सुमरतः हरन-अकाजः। चिजयः, सुजसः, सुख-संचरनः, नमो चरन गनराजः॥ (अमृतसतसर्दे ९)

अन्तमं श्रीमिथिला-ररा-मोद-प्रमोद-भरितः श्रीसीताराम-विवाहांस्यवमं परमानन्द-रस-व्रहरी व्रहरानेयालेः अनन्य-अन्तरङ्ग-भायना-विभोर भाष्ट्रक् भक्तः श्रीमोदल्ताजीके द्वारा श्रीमिथिलेदाराजिकशोरीजीकी परमिथि मातृभाषा-मैथिलीमं सुरचित शीराम-नाम-निष्ठाः परिक्रमाके प्रचण्ड प्रताप एवं अपने अन्वण्ड अत्मविशासका दिग्दर्शक तथा श्रीगणेश- गुण-गानपरक एक मधुर पद देकर इम इस लेख समाप्त करते हैं—

ऐ उमा, अहाँक तन्दन। देखते-देखते भेळा जगत-वंदन॥

> सुनितिहि नासक निष्टा कप्लिनि, दए परद्याच्छिन क्सिकए धएलिनः

ताहिसँ भए गेलनि, गनाधिप-बिध्नबाधा-निकन्दन ॥ १ ॥

> क्षनि हमरा पर दृष्टि कर्धु, हियमें भक्य-भाव भर्धु,

झटदै हरथु सक्छ, अस-भेदक फंदन ॥२॥

किछु चाहै छी प्रभु-गुन-गावक, कहिजीन 'मोद'क उर में आवक;

सरपथ द्रसावक, नसावक हंदन ॥३॥

### योगसाधनामें श्रीगणेशका स्वरूप-चिन्तन

अनल, अल्ब्ड, अन्यक्त, परम ज्योतिःस्वरूप तथा सर्वथा चिन्मय परमात्माकी सर्वव्याप्तिका अनुभन अथवा बोध ही 'योग' है। इस आध्यात्मिक रहस्यका परिशीलन भगवरकृपा तथा सत्सङ्गसे ही सहज सम्भव है। श्रीगणेशजीको पट्चक-साधनायोगका आधार स्वीकार किया गया है। वे मूलाधार-चक्रमें संस्थित रहते हैं । इसी मूलाधार-चक्रसे कुण्डलिनीको जगानेकी साधना आरम्भ होती है। मूलाधारसे निम्न भागमें गोलाकार वायुमण्डल है। उसमें वायुका बीज प्यकार स्थित है। उस बीजसे वायु प्रवाहित होती है। उससे उत्तर अभिका त्रिकोणमण्डल है । उसमें अग्निके बीज प्रकारसे आग प्रकट होती है। वायु तथा अग्निके साय मूळाचारमें स्थित कुल-कुण्डलिनी सोयी हुई सर्विणीके आकारवाली है। यह स्वयम्मूळिङ्गको आवेष्टित करके सोती है। उसे जगाकर ब्रहारन्ध्रतक हे जाया जाता है तथा वहाँके अमृतमें निमम्नकर आत्मचिन्तन किया जाता है, ऐसा वर्णन नारदपुराणके पूर्व-भागके ६५वें अध्यायमें मिलता है। मूलाधारचक्र-आधारपदाका ध्यान करनेपर योगीका पाप-समूद नष्ट हो जाता है।

मूलपन्नं यन्। ध्यायेद् योगी स्वयम्भूलिङ्ग्कम्। तन्। तरक्षणमात्रेण पापीचं नादायेद् ध्रुवम्॥ (शिवसंदिता ५ । ९६) दूसरा चक त्याधिष्ठान है। त्याधिष्ठान-कमलके ध्यानसे योगी दिव्य सौन्दर्यसे सम्पन्न हो उठता है। तीसरे मिणपूर-चक-कमलके ध्यानसे योगीकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। वह शोक-रोगपर विजय पाता है। अनाहतचक-कमल चौथा है; इसके ध्यानसे योगी त्रिकालज़ होता है। पाँचवें विश्वद-चक-कमलके ध्यानसे यह वेदज्ञ वन जाता है। इस चक्रका ध्यानी जब कोधयुक्त नेत्रसे विश्वको देखता है, तब त्रिलेकीको प्रकम्पित कर देता है। छठे आज्ञाचक-कमलके ध्यानसे योगी साक्षात् विश्वनाथका दर्शन करता है और दुःख शोकसे परे हो जाता है—

'पुमान् परमहंसोऽयं यज्ज्ञास्त्रा नात्रसीदिति॥' ( दिवसंहिता ५ । १३० .

योगी उपर्युक्त चक्र-कमलोका ध्यान करते हुए प्रक्षारभूमें स्थित सहस्रार-पद्मले प्रचाहित अमृतका पान करता है। यह दिन्य महस्रार-पद्म मुक्ति प्रदान करता है। इमका नाम क्लेलास है। कुण्डिनी—जीवशक्तिको जागत् करते हुए आत्मा-चैतन्य जीव इस कैलासमें विवक्ता मालात्कार कर अमरपदमें प्रतिष्ठित हो जाता है—

अत अर्थ्व दिव्यरूपं सहस्रारं तरोग्हम्। वह्याण्डास्यस्य देहस्य बाह्ये निष्ठति मुस्तिदम्॥ ह्न्नारं निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां समेफद्रनामेव तं विचिन्तयामि संततम्॥ (श्रीगणेशपळरत्न ५)

योगिराज नियुत्तिनायकं शिष्य वालयोगीश्वर महातमा शानेश्वरने शानेश्वरीकं पहले अध्यायमं अखिल विश्वके मूल वंज अंगित्वरखं पणेशजीकी यों वन्दना की है—पणेशजीकं दोनों चरण 'अकार' हैं, विशाल उदर 'उकार' है और मस्तक्का महामण्डल 'मकार' है। अकार, उकार और मक्तार—इन तीनोंके योगसे आंकार होता है, जिसमें सारा शब्द-अं समाविष्ट है। में सदुरकी क्रपाने अखिल विश्वके मूल वीज—गणेशजीको नमस्कार करता हूँ?—

अकार चरणयुगुल । उकार उद्दर विशाल ॥

सकार महामंडल । मस्तकाकारें ॥

हे तिन्ही एकवटले । तेथें शब्दनहा कवळलें ॥

तं मियां गुरुकृपा निमलें । आदिवीज ॥

( शानेवरी १ । १९-२० )

श्रीगणेशजो अनादिकालसे ही बड़े-बड़े योगीश्वरींद्वारा पूज्य होते चले आ रहे हैं। गणेशपुराणके उपासना-खण्डमें योगेश्वर विष्णुद्वारा श्रीगणेशजोके प्राणायाम-पूर्वक ध्यान, मन्त्रजप तथा आराधनका विवरण उपलब्ध होता है। पृथ्वीपर सिद्धि प्रदान करनेवाले भगवान विष्णुने सिद्धिक्षेत्रमें घोर तप किया। उन्होंने षडक्षर-मन्त्रका जपकर विधिपूर्वक श्रीगणेशजीका ध्यान किया। यलपूर्वक इन्द्रियोंको अपने वशमें कर गणेशजीकी आराधना की। चित्तको प्रसन्न करनेवाली आवाहन आदि मुद्राओंसे पूजा कर योगेश्वर विष्णुने परम मन्त्रका जप किया—

प्राणानायम्य मूळेन ध्यात्वा देवं गजाननम् । आवाहनादिमुद्गाभिः पूजियत्वा मनोमयैः ॥ द्रव्यैनीनाविधैश्चैव पोडर्शेश्चोपचारकैः । जजाप परमं मन्त्रं विष्णुयौगेश्वरेश्वरः ॥ (गणेशपु० १ । १८ । ६-७)

योगियोंके परमाराध्य भगवान् योगेश्वर शिवकी दृष्टिमं लील विग्रह्वारी, स्वयं-प्रकाश श्रीराणेशजी त्रिगुणातीत परात्पर परमाता हैं। वे शुद्ध सत्त्वमय, समस्त जीवोंके ईश्वर सुवनेश्वर हैं। वे ही पार्वतीके पुत्रह्तपमें प्रकट हुए हैं। भगवान् शिवकी पार्वतीके प्रति उक्ति है—

लीलाविग्रह्वानेषः स्वप्रकाशो गुणातिगः। जुद्धसत्त्वमयः सर्वजीवेशो भुवनेश्वरः॥ प्रमातमा गुणातीतः पुत्रतां ते समागतः॥ (गणेशपुराण २।८२।५,८) हिमाचलके प्रासादमें विवाहके समय मण्योगिराज शिवने जगदम्त्रिका पार्वतीके साथ मुनि से गणपतिका पूजन किया था। नानापुराणिनग्रामचरितमानसमें गोस्वामी तलसीदासकी उक्ति

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संमु भ कोउ सुनि संसय करें जनि सुर अनाहि जियाँ

अनादि, अनन्त, विश्वव्यापी एवं सर्वविष् ये श्रीगजानन देव ही सबके लिये सदा पूज्य हैं अनादिनिधनो देवो जगद्ववापी गजानन अयमेव सदा पूज्यः सर्वविज्ञविनाश (गणेशपु० २ । १२५ ।

गणेशजी योगविद्याके परमतस्वज्ञ स्वीकार दि हैं। उनकी ही वाणीमें संयोजित श्रीगणेशगीताः प्रकाशिनी कही गयी है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञानके अत्यन्त समीचीन विश्लेषण किया गया है।

यह योगमार्गप्रकाशिका गीता श्रीगणेशजीके वन का सागर है। इसके भाष्यकार महामित नीलकण्डकी है है; आरम्भमें ही निवेदन है—

क गणनाथवचोऽस्ततसागरो जडतरा मम बुद्धिरियं। तदिप तं गुरुलक्षणपादुकातराणसंभ्रयणेन तिती कहाँ तो गणेशवचनासृतका सागर और कहाँ में अत्यन्त जड बुद्धिः तथापि गुरुपादुका रूप नौकाका लेकर यह उसके पार जाना चाहती है।

श्रीव्यासजीकी सूतके प्रति उक्ति है कि ''मैं योग प्रकाशिका 'गणेशगीता'का वर्णन करता हूँ, जिसका वरेण्यके पूछनेपर श्रीगणेशजीने कथन किया था'—

अथ गीतां प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रकाशिनीम्। नियुक्ता पृच्छते सूत राज्ञे गजमुखेन या॥ (श्रागणेशर्गाता १।

श्रीगणेशने राजा वरेण्यसे कहा कि भें योगामृत गीताका प्रवचन करता हूँ; मेरे अनुग्रहसे आपकी बुद्धि अ तरह संयत है; इसे सुनिये!—

सम्यग्व्यवसिता राजन् मतिस्तेऽनुग्रहानमा। श्रृणु गीतां प्रवक्ष्यामि योगामृतभर्यो नृप॥ ( श्रीगणेशगीता १ । ५

योगामृतमयीका आराय उस गीताते हैं, जो ब्रह्म अं

ही एकता—अभिन्नताका प्रतिपादन करती है । शोकके माध्यमें महामित नीलकण्ठका स्पष्टीकरण है—
हीद्दर्शी योगामृतमयीम् । ब्रह्मात्मेक्यप्रतिपादकं शाखं सम् ।' गणेशगीतामें योग वही है, जिसके द्वारा ज्ञानी विरक्त होते हैं । जीवन्मुक्त होकर ब्रह्मानन्दपदमें ज्ञानयोगी हृदयमें स्थित परब्रह्मका दर्शन करते हैं । मे वशीभृत चित्तमें परब्रह्मका ध्यान करते हैं और प्राणियोंको आत्मवत् समझते हैं—

यायन्तः परमं ब्रह्म चित्ते योगवशीकृते। रूतानि स्वारमना सुरुयं सर्वाणि गणयन्ति ते॥ (श्रीगणेशगीता १। १६)

णेशजीयोगसाधनाकी पद्धति यों प्रकट करते हैं कि 'योगी-चेत है कि वह मनसे समस्त कर्मोंका त्याग कर सुखसे यापन करेंग--

मनसा सकरुं फर्म त्यवत्वा योगी सुखं वसेत्।' (श्रीगणेशगीता ४ । १२)

उपर्युक्त स्होत्तको भाष्यमं नीलकण्ठका कथन है—
'योगी—यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानगरूपे रष्टिभरङ्गेर्युक्तो योगोऽस्यास्तीति योगी । अत्रप्रव
सह सकलं कमीहं ब्रह्मोतिवाक्यार्थानुसंधानमपि त्यक्त्वा
असमाधिस्थः सम्मुखमखण्डानन्दमनुभवन् वसेत्।'
गणेशजीने मुखकी व्याख्यामं कहा कि जो अपनी

आतमामें रमण करते हैं और कहीं भी आसक्त नहीं हैं, वे ही आनन्दका भोग करते हैं; यहीं अविनाशी सुख है, विषयोंमें सुख नहीं । जो योगी मुझ परमात्मामें ही रमण—सुख-आनन्दका अनुभव करते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं । देह रहते भी वे अदेह अथवा विदेह हैं । ऐसे योगी तीनों लोकोंमें ब्रह्मादिकों तथा देवताओंके वन्दनीय हैं;—

आनन्दमञ्जुतेऽसकः स्वात्मारामो निजात्मिनि । अविनाशि सुखं तिद्धं न सुखं विषयादिषु ॥ जीवन्मुक्तः स योगीन्द्रः केवलं भयि संगतः । ब्रह्मादीनां च देवानां स वन्द्यः स्वाज्जगत्त्रये ॥ ( श्रीगणेशगीता ४ । २१; ५ । १८ )

निस्तंदेह योगप्रतिपाद्य श्रीगणेश परम शक्ति—चिन्सय ज्योति हैं। वे आकाश और वायुरूप हैं, विकारोंके आदि-कारण, कला और कालके उत्पत्ति-स्थान हैं, अनेक क्रिया और शक्तिके स्वरूप हैं—

प्रकाशस्त्ररूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् । अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं

> सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः॥ (गणेशपुराण, उपा०. १३ । ११)

निस्संदेह—गणेशजी योगियोंके परम ध्येय हैं । वे योगशास्त्रके तत्त्वज्ञ और योगप्राप्य ब्रह्म हैं।

--रामलाल

# श्रीगणेश—ऐश्वर्यदाता एवं संरक्षक

तद्दन्तखण्डः सिकलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीर्णगण्डः प्रकटितविलसचारुचान्द्रीयखण्डः। स्थानन्तवण्डः सारहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डो विघ्नानां कालदण्डः सा भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः॥ जिनके एक हाथमें दाँतका खण्ड ( दुकड़ा ) उद्दीत हो रहा है, जो समस्त देवगणोंकी मण्डलीमें प्रचण्ड हैं, गण्डस्थलमें सिन्दूरका रंग फैल हुआ है, भालदेशमें प्रकट मनोहर चन्द्रखण्ड शोभा पाता है, कपोलींपर अनन्त मंडरा रहे हैं, जिन्होंने अपने शुण्डको कुण्डलकार ( गोल ) कर लिया है तथा जे। विघ्नोंके लिये कालदण्ड हैं, वे रि शिवके पुत्र वक्रतुण्ड आपलोगोंके लिये कल्याणकारी एवं ऐश्वर्यदाता हों।

विष्नभ्वान्तिनवारणैकतरणिर्विष्नार्रवीह्ययबाङ् विष्नन्यालकुलाभिमानगरुडो विष्नेभपश्चाननः। विष्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर्विष्नाम्बुधौ वाडवो विष्नाघौघघनप्रचण्डपवनो विष्नेश्वरः पातु वः॥

वे तिष्पेश्वर आपलोगोंकी रक्षा करें, जो विष्मान्धकारका निवारण करनेके लिये एकमात्र सूर्य हैं, विष्मरूपी नकी जलाकर भसा करनेके लिये दावानलहप हैं, विष्मरूपी सर्पकुलके अभिमानको कुचल डालनेके लिये गरुड़ हैं, विष्ने एपो गजराज हो परुड़ सानिके लिये सिंह हैं, विष्ने केंचे प्रतिका भेदन करनेके लिये वज्र हैं, विष्न-समुद्रके लिये ।।।।।। हो पा प्रतिका भेदी करनेके लिये वज्र हैं।

# श्वेताम्वर जैन-कवियोंद्वारा श्रीगणेशका स्मरण

( लेखम----थ्रीभॅन(लालजी नाहरा )

जैन-भर्म भारतका प्राचीन धर्म है। उसके प्रमुख दो सम्प्रदाय हैं—१-६नेताम्बर और २-दिगम्बर। इनमें हे दिगम्बर सम्प्रदायवाले काफी कट्टर रहे हैं, अतः उनके यहाँ तो श्रीगणेश-सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिल्ती। वाबू श्री-सम्प्रणीनन्दजीकी भाणेश नामक पुस्तकके नवें अध्यायमें पं० श्रीकैलासचन्द्रजी शास्त्रीकी सूचनाके अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि जैन-धर्ममें जिनेन्द्र भगवान्को ही भाणेश और भिनायक कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस नामके किसी पृथक दैवका उल्लेख नहीं मिल्ता। विवाहके समय विनायक यन्त्रकी पूजा की जाती है। उस अवसरपर जो इलोक पढ़े जाते हैं, उनमेंसे दो इलोक नीचे दिये जा रहे हैं—

गणानां मुनीनामधीशस्त्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवन्तं स्तुवन्ति। सदा विष्ठसंदोहशान्तिजंनानां करे संस्कुठत्यायतश्रेयसानाम्॥ यतस्त्वभेवासि विनायको में दृष्टेष्टयोगानवरुद्धभावः। स्वन्नाममात्रेण पराभवन्ति विष्ठारयस्तिहें किमत्र चित्रम्॥

श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें गणेशजीके समान ही गजमुखवाले गार्श्वयक्षकी कई प्रतिमाएँ जैन-मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित हैं। इससे कई बार लोगोंको भ्रम भी हो जाता है कि गणेशजीकी मृतिं जैन-मन्दिरोंमें कैसे १ वर वास्तवमें २३वें तीर्थेकर पार्श्वनाथ-का अधिष्ठायक शासनदेव श्वेताम्बर-प्रन्थानुसार वे गार्श्वयक्ष ही हैं।

यद्यपि श्वेताम्बर विद्वान् और कवियोंने अपनी चनाओंके मङ्गलाचरणमें प्रायः तीर्थकरों, गौतमगणधर वं विशेषतः सरस्वती आदिका ही स्मरण किया है, पर कई वि ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने विष्नविनाशक गणेशजीकी कि-प्रसिद्धिके कारण अपनी रचनाओंके मङ्गलाचरणमें निगणेशजीको नमस्कार और उनका स्मरण किया है। ऐसे कुल

\* आप गणों और मुनियोंके अधीरवर हैं, अतः जो छोग एोदा -नामसे आपकी स्तुति करते हैं, वे 'आयतश्रेयस' (विस्तृत स्याणके भागी ) होते हैं; जनके विम्न-समूहोंकी शानित सदा नके हाथमें छोटती रहती है। चूँकि आप ही मेरे विनायक हैं, एका भाव प्रत्यक्ष-दृष्ट योगसे अवरुद्ध नहीं होता है; अतः यदि एके नाम छेनेमात्रसे विम्नरूपी शत्रु पराजित हो जाते हैं तो में आश्चर्यकी बचा बात है ? कवियोंके मङ्गलाचरणके श्रीगणेश-सम्बन्धी पद्य नीचे उद किये जा रहे हैं, जिनसे श्वेताम्बर कवियोंकी उदार भा और समन्वयद्यक्तिका परिचय मिल जाता है।

१—सं०१५६५में उदयमानुरचित 'विक्रमसेन रासः प्रारम्भमें—

शंभु शक्ति मनिधरी, करिस कवि नव नवह छंदि। सिद्धि बुद्धिवर विवनहर, गुणं निधान गणपति प्रसादि॥

२—सं॰ १५७५में अमृतकलशरचित व्हमीरे-प्रवन्धके प्रारम्भमें---

गवरीपुत्र गजवदन विशाल, सिद्धि बुद्धि वर वचन रसाल। सुर-नर-किनर सारहं सेव, धुरि प्रणम् लम्बोदर देव ॥

३—सं० १६४५ कवि हेमरत्नरचित गौरा बादल चौपाईक्के प्रारम्भमें—

सकल सुखदायक सदा सिद्धि बुद्धि सहित गुणेश। विघन विद्यारण रिध करण, पहिली तुझ प्रणमेश॥

४-सं० १७७२ में दलपितिविजयरिचत 'मुन्माण रासो)के प्रथममें---

शिव सुत सुंडालो सजल, सेवे सकल सुरेश। विधन विडारण वरदीयण, गवरी-पुत्र गणेश॥

भुकृटिचंद भलछले गंग छलहले सप्रुज्जल एकदंत उज्जलो, सुंडल लवले हंडगल पुहप धूए प्रमाले, सेंस सलवले जीहलल धुम्न नेत्र प्रजले अङ्ग अकले अनुल यल यम वर्ले विद्यन छालिईअल चमर-ढर्ले उज्जल फमल। सुंडाल देव रिद्ध सिद्ध दीअण, समरी दल्लपित भयल॥

५-सं० १७७६ में केशरकविरचित 'चंदनमलियागिरी चौ०) के प्रारम्भमं---

विद्यन विद्वारन सुख करन आनंद अंग उल्लाख। गवरी-सुत प्रणमु धवर प्रत्यक्ष पूरी आस ॥

६-सं० १६०५ पं० मतिनारके कपूर महारी रान' के प्रारम्भमें-- प्रथम गुणपति वर्णवऊं गुनरी-पुत्र उदार।

लक्ष लाभ जे प्रवद्द, देव सिवहुं प्रतिहार॥

सेवंत्रे जस मुगट भर, सींदूर सोहि सिरीर।

सिद्धि बुद्धि नड भरतार, जे बुद्धि दातार बड वीर॥

७-सं० १६३० में महेश्वरसूरि-शिष्यरचित 'चंपक सेन

रासके प्रारम्भमें—

'गणपति गुण निधि विनऊँ, सरस्वति करो पसाद ।'

८-सं०१७३६ में कवि लालचन्दरचित 'लीलावती' (गणित) भाषा बीकानेरमें रचित—

गणपित देव मनाइ कै, समिर देवि सरसत्ति ।
भाषा लीलावती करूं चतुर सुनो इक चित्त ॥
सोभित सिंदूर पूर, गजसीस नीके नूर,
एकदंत सुंदर विराजे भालचंद जू।
सुर कोरि कर जोरि, अभिमान दूर छोरि,
प्रणमत जाके पद पंकज अमंद जू॥
गौरी-पूत सेवे जेउ सोउ मन चिंत्यो पावे,

ऋद्धि वृद्धि सिद्धि बुद्धि होत आनंद जू। विघन निवारे संत लोककूँ सुधारे जैसे, गणपति देव जय जय सखकंद जू॥

गणपति देव जय जय सुखकंद जू॥ ९–सं० १७२० में कवि रामचन्द्ररचित 'रामविनोदः

के प्रारम्भमें— सिद्धि-बुद्धिदायक सलहीये, गवरी-पुत्र गणेश। विधन विडारण सुख करण, हरख धरी प्रणसेश॥

१०—सं० १७२५ के लगभग लक्ष्मीवल्लभरचित 'कालज्ञान'के प्रारम्भमें— सकित शंभु शंभू-सुतन, धर तीनोंका ध्यान।
सुन्दर भाषा बंध करि, करिहुँ कालज्ञान॥
११—सं० १७६४ में समरथ किव वि० (रसमज्जरी)
भाषाके प्रारम्भमें

सबैया---

गणेशको रूप अनूप विराजित गंडों-स्थल मद वारि झरें। ते पान कीयें अति मत्त भए भर गुंजित भौंर अनेक फिरें॥ ते गुंजत ही मुखकी छबि देखि, मनों मिन नील की संक हरें। सो देव विनायक सदा सुखदायक, तुमको नित ही सौख्य करें॥

इस तरह और भी कई ऐसी रचनाएँ हैं, जिनके मङ्गलाचरणमें श्रीगणेशजीका स्मरण किया गया है, पर उनमें अन्दर 'रासो' आदिके तो रचयिताका नाम नहीं मिलता और कइयोंके रचयिता जैन हैं या नहीं, ठीकसे पता नहीं चलता।

१६ वीं शताब्दीसे १८ वीं शताब्दीके श्वेताम्बर किवां में हिंदी और राजध्यानी—दोनों भाषाओं के प्रत्यों के प्रारम्भमें गणेशजीका स्मरण किया गया है। इनमें से कई प्रत्य तो वैद्यक एवं गणितके हैं। वैद्यकादि प्रत्य तो सार्वजनिक हैं ही, अन्य कई संस्कृत एवं चित्तकाल्य भी हैं, जिनकी कथाएँ भी ऐतिहासिक एवं सर्वजनोपयोगी हैं। श्रीगणेशजीके भक्त भी उन रचनाओं से लाभ उठा सकें—इस विशाल दृष्टिसे गणेशजीकी अति प्रसिद्धिके कारण ही जैन-विद्यानोंने इनका स्मरण प्रन्थके प्रारम्भमें किया है।

#### स्तवन

वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम् । अमन्दानन्दसंदोहवन्धुरं सिन्धुराननम्॥

जो वन्दना करनेवाले भक्त-जनोंके लिये मन्दार ( कल्पनृक्ष ) के समान इच्छापूरक हैं, चन्द्रभूषण शिवको आनन्दित करनेवाले पुत्र हैं और अमन्दानन्दराग्निसे मनोहर प्रतीत होते हैं, उन सिन्धुर वदन ( गजानन ) की मैं स्तुति करता हूँ ।

हस्तपङ्कजनिविष्टमोद्कव्याजसंचरद्शेषपुमर्थम् । नौमि किंचिद्वधूनितशुण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम् ॥

जिनके चारों कर-कमलोंमें रखे हुए लड्डके व्याजिं चारों पुरुषार्थ ही वहाँ संचार करते हैं। कुछ-कुछ हिलाये जाते हुए शुण्डदण्डका जो कुण्डलाकार रूप हैं। उससे मण्डित गण्डस्थलवाले उन गणेशजीकी मैं स्तृति करता हूँ॥

अगजाननपद्मार्के गजाननमहर्निशम्। अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे॥

जो गिरिराजनिद्नी उमाके मुल-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यहर हैं और भक्तोंको अनेकानेक अमीष्ट वस्तुएँ प्रदान करते हैं, उन एकदन्तधारी गजाननकी हम दिन-रात उपासना करते हैं।

## जैन-मतमें गणेशका स्वरूप

( हेखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या )

'गणानाम्' (अथवा गणस्य ) अर्थात् साधुगण—जनगणके ईश ( नियासक या नेता ) को भाणेशः कहते हैं । आज-करके माने गये शब्दार्थमें लोकतन्त्रके सर्वमान्य या बहुमान्य नेताको भी हम भाणेशः मान सकते हैं । 'संघे शक्तिः करों युगे'—इस दृष्टिसे लोकतन्त्रका या लोकमान्यताका समर्थन प्राप्त करनेसे विष्नोंका नाश हो जाता है ।

महाभारतकी रचना तो वेदन्यासजीने अपने मनमें कर छी, लेकिन उसे लिपिवद्ध करने—वाह्यरूप देनेका कार्य गणेशजीने किया और वे विना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते नहीं थे। अतः ज्ञानके संकलनका कार्य भी गणेशजी करते थे।

गणेशजीके सिरपर गज-मस्तक है, अर्थात् सव तरहका ज्ञान है; लेकिन दन्त एक ही है। इसका भाव यह है कि 'ज्ञान नाना अपेक्षात्मक होनेपर भी उद्देश्य-सिद्धि तो एक अपेक्षाको ही मुख्य कर कार्य करनेसे होती है, अन्यथा अनिश्चयात्मा (संश्यात्मा) नष्ट हो जाता है। मूषकवाहन यह इंगित करता है कि 'सूक्ष्म तर्क-वितर्क करके विश्लेषण करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार उनके स्वरूपके विभिन्न अङ्गों आदिके अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं।

जैन-धर्ममें ज्ञानका संकलन करनेवाले 'गणेश' अर्थात् 'गणधरकी मान्यता है। केवलज्ञान (सर्वज्ञता) को उपलब्ध करनेपर अरहन्त (तीर्थकरों) का उपदेश प्रायः गणधरके निमित्तते ही होता है—गणधर ही उसका मुख्य पात्र होता है और वे ही उस ज्ञानका बारह अङ्गों और चौदह पूर्वों में संकलन करते हैं। वे मितः श्रुतः अविध (परोक्ष बातोंका सीमासिहत पत्यक्ष ज्ञान) और दूसरेके मनकी वातोंको प्रत्यक्ष ज्ञाननेवाला मन-पर्यय-ज्ञान—हम चार प्रकारके ज्ञानवाले होते हैं। तीर्थकर तो किसीको शिष्य बनाते नहीं, किसीको दीक्षा आदि देते नहीं हैं। तीर्थकरोंके साथ जो साधुओंका संघ रहता है, उसके नियामक गणधर होते हैं। क्योंकि तीर्थकर अनादि कालसे होते आये हैं और अनन्त कालतक होते रहेंगे, इसल्विये गणधर भी अनादि सिद्ध हैं और अनन्त कालतक होते रहेंगे ?

जैन-मान्यताके अनुसार वर्तमान कल्पके अन्तिम तीर्थेकर श्रीमहावीरस्वामीको केवलज्ञान होनेपर उनकी (दिव्य-ध्वनि)

( उपदेश ) सुननेके लिये समवशरण ( दिव्य-सभा-भवन शचीपतिसहित देव, मन्ष्य, पश्च, पश्ची बैठे रहे, योग्य पात्रके अभावमें भगवानकी दिव्य-ध्वनि ६३ दि नहीं खिरी। शचीपति इन्द्र इसका कारण विच। उस कालके महाविद्वान एवं पाँच सौ शिष्योंवाले इन्द्र गौतमको श्रीमहावीरस्वामीसे शास्त्रार्थ करनेके बहानेरं आये । समवदारणके बाहर स्थित 'मानस्तम्म'के दर गौतमका अभिमान गलित हो गया और वे विनयशील गये, तब वे समवशरणके अंदर प्रविष्ट हुए। उ प्रविष्ट होते ही श्रीमहावीरस्वामीकी दिव्य ध्वनि खि ल्या और गौतमके मनकी शङ्काओंका समाधान हो गय निर्मल भावोंके फलसे वे उसी समय बुद्धि, औपध, अध ऊर्ज, रस, तप और विक्रिया—इन सात प्रकारकी अः शक्तियों (ऋद्धियों) एवं चार प्रकारके ज्ञानके धारी गये और वे ही महावीरस्वामीके मुख्य 'गणधर' वने उ उन्होंने उसी दिन एक ही मुहूर्तमें भगवान्के उपदेश १२ अङ्ग और १४ पूर्वोंके रूपमें संकलन किया। है मतमें इन्हीं गौतम-गणधरको 'गणेश' माना जाता है।

सभी तीर्थंकरोंकी भाँति महावीरखामीकी भी दिव ध्वनि (ॐकार) रूप एवं निरक्षरात्मक होनेपर भी सर्वभा मयी थीं; अर्थात् मनुष्यः, पशुः, पश्ची आदि सब श्रोतागणों श्रवणेन्द्रियमें पहुँचनेपर वह उन-उनकी भापामें परिणत जाती थी और उस दिव्य-ध्वनिमें समस्त विश्वके स पदार्थों एवं विपयोंका शाब्दिक ( अक्षरात्मक ) ज्ञान-विज्ञा सभी विद्याएँ एवं कलाएँ प्रकट होती थीं। अतः भाणप द्वारा संकल्प्ति शास्त्र भी सभी विषयों, पदार्थों, विद्याओं ए कलाओंके शाब्दिक ज्ञान-विज्ञान रूप थे। यह सही है कि सर्वज्ञ सम्पूर्ण ज्ञानका अति अल्प अंश ही उसकी दिव्य-ध्यनिद्वा प्रकट हो सकता था और उसके भी अति अल्प अंशका । शाब्दिकरूपमें अर्थात् अक्षरात्मक शास्त्ररूप प्रकट किया जा सकता था; ( क्योंकि भाव ज्ञान तो अमीर अनन्त है, जब कि अक्षरात्मक एवं शाब्दिक ज्ञान मीमित ह होता है ) लेकिन वह अति अल्प अंशका शान्दिक गा भी सुविशाल ज्ञान-विज्ञानका महासागर है, जो सामान जनोंके लिये तो असीम ही है । इससे माणघर के भी आनः अथाहपना सूचित होता है।

### बौद्ध धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिमें श्रीगणेश

( लेखक-श्रीअभ्रववस्मणिजी त्रिपाठी, एम्० ए०, वी-एड०, आचार्य )

बौद्ध धर्म, साहित्य, संस्कृति एवं साधनाने लङ्काः बर्मा, मलयद्वीप, सुमात्रा (स्वर्णद्वीप), जावा, वालीद्वीप, अफगानिस्तानः कोरियाः जापानः चीन: तिब्बत, मंगोलिया, नैपाल, मेसोपोतामियाँ और मलाया प्रश्ति विश्वके बहुत बड़े भू-भागको प्रभावित किया है। मानव-जातिके इतने बड़े भू-भागपर बौद्धधर्मके सफलतापूर्वक प्रसारका रहस्य यह है कि बुद्धका जोर 'शील', 'समाधि' और 'प्रज्ञा'पर था। शीलमें अवैर (मैत्रीमाव) को ही प्रधानता दी गयी है। अवैरके लिये वैरके सभी कारणोंको छोड़ना पड़ता है। बुद्ध और उनके शिष्योंने इस बातका प्रचार केवल मौखिक ही नहीं किया, अपित इसको अपनी कार्यप्रणालीका भी एक अङ्ग वना लिया। बद्ध और उनके शिष्य अपने विचारोंको तो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन उसको हठात् दूसरोंके ऊपर लादनेका प्रयास वे नहीं करते थे। वे इस मनोविज्ञानको जानते थे कि ज्ञान समझानेसे दसरोंके मस्तिष्कमें प्रविष्ट होता है, बलात्कारसे नहीं । अपने धर्मके प्रचारार्थ बौद्धोंने कभी बलात्कार करनेकी कोजिश नहीं की । धमेंकि इतिहासमें यह अदितीय उदाहरण है। बौद्धोंने अपने विचारोंके प्रचारार्थ जिस मार्ग-का अनुसरण किया। वह था--- 'समझा-बुझाकर विचारोंमें परिवर्तन लाना (१ प्रत्येक देश) जाति एवं समाजकी अपनी एक संस्कृति होती है, जिसका सम्बन्ध मनुष्यके विचारोंसे उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूल शरीरका । मानव-मनकी इसी विशेषताको जानकर बौद्ध-धर्म जिस देशमें गया, वहाँकी भाषा और संस्कृतिमें उसने बहुत बड़े परिवर्तनका प्रयास नहीं किया। अपितु उन्होंकी भाषा, धर्म एवं संस्कारोंपर बौद्धधर्मका लेप कर दिया। अपनी-अपनी भाषामें बुद-वचनोंको सीखनेकी सुविधा भी प्रदान कर दी । यहाँतक कि उस देश और जातिमें पूर्व-प्रचलित देवी-देवताओंका विरोध नहीं किया। अपित उनको मान्यता प्रदान करके अपने धर्मका अङ्ग वना छिया। उदाहरणार्थ—भारतमं वीदौने धीगणेश, इन्द्र, ब्रह्मा, सन्तक्तमार, प्रजापति, सूर्य, चन्द्रमा, पर्जन्य ( वर्षण ), लक्ष्मी (भी), भद्याः आशाः लोकपालः चतुर्महाराजिकदेवः, भतराष्ट्रः भशराजः यक्तः नागः वृत्त-पूजाः गन्धवः गचड्रः

हृषम और कुवेर इत्यादि देवी-देवताओंको ज्यों-का-त्यों मान लिया। सभी बौद्ध-प्रत्योंमें इन देवी-देवताओंका वर्णन सादर किया गया है। अतः बौद्धोंके द्वारा 'हमारे देवता-तुम्हारे देवताशका झगड़ा ही नहीं उत्पन्न हुआ। विचार बौद्ध, परंतु रूप राष्ट्रीय रखना उनकी कार्य-प्रणाली-का एक अङ्ग था। इस प्रकार संघर्षके एक जवरदस्त कारण-का एक बौद्धोंने निकाल लिया।

मारतीय देववाद तो विश्वमें प्रसिद्ध ही है। इन देवी-देवताओंकी छवी सूचीमें श्रीगणेशका विशेष महत्त्व है। भारतके सभी हिंदू लेखक अपनी रचना 'श्रीगणेशका नमः'से ही प्रारम्भ करते हैं। बच्चोंका विश्वास नमः'से ही प्रारम्भ करते हैं। बच्चोंका विश्वारम्भ-संस्कार भी 'हिरः गणपतये नमः' लिखवाकर ही किया जाता है। दक्षिणी भारतमें तो इसका विशेष प्रचल्न है। पुराताचिक महत्त्वके स्थानोंकी खुदाईसे 'श्रीगणेशकों जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि 'श्रीगणेशपूजांकी परम्परा वीद्धकालके यहुत पूर्वसे भारतके कोने-कोनेमें प्रचल्ति थी। इसके अतिरिक्त विश्वके सभी बौद्ध-राष्ट्रोंमें भी 'श्रीगणेशकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अतः 'श्रीगणेश विश्व-देवालयके एक प्रमुख देवता हैं। बौद्ध महायान-सम्प्रदायकी चक्रमान-शालाके साधकोंने तो 'श्रीगणेशको अपनी साधनाकी सिद्धिके लिये एकमात्र सहायक मान लिया।

#### 'गणपति-हृदय'में श्रीगणेश

भणपति-हृद्यं नेपाली बौद्ध-साहित्यका एक प्रमुख ग्रन्थ है । इस ग्रन्थरलाम भाणपतिः अर्थात् भाणकाकी वन्दनाको देखनेके बाद प्रत्येक प्रज्ञावान् पुरुष यह निर्णय ले सकता है कि बौद्ध धर्म एवं साहित्यमें भ्वीगणेका-पूजाका विशेष स्थान है। इस ग्रन्थके अनुतार—एक बार जब भगवान् तथातत बुद्ध राजगृहमें विहार कर रहे थे, उसी समय वे स्वयं आनन्दरे कहते हैं—हे आनन्द ! जो गणपति-हृद्यको श्रद्धांने पृद्धा और सुनता है, वह बौव अपनी इच्छाओंको पूरा कर लेखा है। इस ग्रन्थके प्रत्येक मन्त्र निन्न वाक्योंने शहराम हुए हैं— 'ॐ नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा, ॐ गणपतये स्वाहा।' इस प्रकार हैं— 'ॐ नमो भगवते आर्थगणपितहृद्याय। ॐ नमो रवायपाय। एवं मया श्रुतमेकस्मिन् समये राजगृहे विहरति स्म गृद्धकृद्धयंते महता भिश्चसंघेन साईं त्रगोदशभिश्चशतें: सम्यहुक्छेश्च कोधसन्त्रो महासन्त्रः। तेन खलु पुनः समये भगवान् आयुष्मातानन्दमामन्त्रयते सा। यः किच्चत् कुलपुत्र आनन्द् ! इमानि गणपित-हृदयानि धारियत्यित वाचियव्यति पर्यवाप्स्यति प्रवर्तयत्यित्यति तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धानि भविव्यन्ति। तथ्या—ॐ नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा।' इत्यादि। इस प्रस्थेक अन्तमें लिखा है—

'इद्मग्रोचद् भगवानात्तमनास्ते च बोधिसत्त्राश्च सर्वावनी पर्पत् सदेवमानुपासुरगरुडगन्ववीश्च छोका भगवतो भापितमभ्यनन्दिन्निति ।'

और ग्रन्थकी समाप्ति की गयी है, निम्नवाक्योंके साथ—

'आर्यगणपतिहृदयनाम-धारणी समाहा'

बौद्धधर्मके वज्रयान-शाखावालींका तो यहाँतक विश्वास है कि 'श्रीगणेश'की खुतिके विना मन्त्रोंकी सिद्धि हो ही नहीं सकती । वौद्धोंने शाक्यमुनि गौतमबुद्धका गर्भ-प्रवेश भी हाथीके शरीरके रूपमें करवाया है। यही बीज 'गणेश-पूजा' रूपी विशाल वटवृक्षकी टहनियोंकी तरह बौद्ध-धर्मकी सभी शालाओंमें दूर-दूरतक फैल हुआ दृष्टिगोचर होता है । नेपाली एवं तिव्यती वज्रयान बौद्ध-सम्प्रदायवालोंके घर-घरमें तथागतकी मूर्तिके लाय-लाय श्रीगणेशकी मूर्ति भी रहती है। ये बौद्ध होग गणेशकी पूजा विन्नविनाश एवं ऐश्वर्यकी वृद्धिहेतु करते हैं । डा॰ राजेन्द्रलाल मैत्रने अपने ग्रन्थ 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' और एच० हेरासने अपनी पुस्तक 'The Problem of Gaṇapati' में ऐतिहासिक एवं पुरातान्विक साध्योंके आधारपर बौद्धतन्त्रमें **श्त्रीगणेश**ग्के एक महत्त्वपूर्ण स्थानका उद्घाटन किया है।

# बौद्ध राष्ट्रोंमें 'श्रीगणेश'

नेपाल, बर्माः थाईलैंड, तिव्वतः, अफगानिस्तानः सध्येशियाः, चीनः, स्यामः, कम्बोडियाः, तुर्किस्तानः, मंगोलियाः, तथा समुद्रपारके देशों—जापानः, इंडोनेशियाः, जावाः वोर्नियो और वालिद्वीप प्रभृति तमाम ग्रुद्ध बौद्धदे धर्म, साहित्य एवं साधनामें भी भ्रीगणेश्चर-पूनाका हि स्थान है। इन बौद्ध राष्ट्रोंमें श्रीगणेश-पूनाकी प्राचीन परम्पराका ज्ञान उन राष्ट्रोंमें प्राप्त पुरातान्विक एवं स सामग्रियोंसे प्रमाणित होता है।

जावारे प्राप्त कई मुद्राओंसे श्रोगणेशकी मूर्तियाँ व भी 'ब्रिटिश म्यूजियम'में सुरक्षित हैं। नेपालके काठमाण नामक शहरमें निर्मित अनेक बौद्ध-मन्दिरोंमें भगवान बुढ मृर्तिके साथ-साथ 'श्रीगणेश की भी मूर्तियाँ कई सुद्राअं मुरक्षित हैं। कहते हैं कि महान् बौद्ध सम्राट् अशोककी ए पुत्रीने नेपालमें अनेक बौद्ध-मन्दिरीका निर्माण करा और उनमें स्वयं अपने हाथोंसे 'श्रीगणेश'की मूर्तिय स्यापित कीं । चीनी बौद्ध-साहित्यके अध्ययनसे ज्ञात होत है कि ५ वीं और ८ वीं शताब्दीके मध्य चीनने भारतं बहुत कुछ लिया । उदाहरणार्थ प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहिया जब ५ वीं शताब्दीमें भारतसे चीन वापस गया तो वा अीगणेश)-पूजाकी परम्परा और अनेक मूर्तियाँ अपने साथ ले गया । महायानी बौधग्रन्थोंमें 'श्रीगणेश' सम्यन्धं अनेक छोटी-छोटी परम्परागत दन्तकथाओंका वर्णन आया है । बौद्ध-साहित्यमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित दन्तकथाएँ जन दृष्टिगोचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि वौद्ध धर्म एवं साधनामें भागेश-पृजाग्का बहुत महत्त्व है । नेपालमें मंजुश्री नामक एक बुद्ध-मूर्तिके समीप ही 'श्रीगणेश'की मूर्ति आज भी स्थापित है। भगवान् बुद्धके धर्मचकप्रवर्त्तनः स्थान सारनाथ ( वाराणसी ) की खुदाईमें 'श्रीगणेश' और 'कार्तिकेयः की मूर्तियाँ मिली हैं, जो परिनिर्वाणमुद्रामें सोये हुए भगवान् गौतमबुद्धकी सेवा कर रहे हैं। लङ्काके भन्तक चेतया स्तूपके पास दो हाथींबाली 'श्रीगणेश'की मूर्ति आज भी स्थापित है। इससे प्रमाणित होता है बौद्धोंकी सीमासे कि (श्रीगणेश)ने महायान जाकर लङ्का-जैसे बौद्धदेशमें भी प्रवेश किया है। 'कप्पूर् मावदानम्' एक महायानी-मिश्रित संस्कृतका प्रन्थ है । इसमें श्रीगणेशस्तुति-सम्बन्धी एक कथा आयी हैं। जो इस प्रकार है---श्रावस्तीके एक वणिक्-पुत्रने, जो योदः उपासक था, व्यापारके लिये अपने साथियोंके साथ ·रताकार द्वीपःके लिये प्रस्थान किया । उसकी नाव कुछ ही दिनोंके बाद एक त्फानसे टकराकर डूव गयी। उसने अपने प्राणरक्षार्थं उस समयके समाजमं मान्यताप्राप्त अनेक देवी-

ओंकी स्तृति की । इसीके साथ उसने 'श्रीगणेश'की स्तृति की थी। इन इप्रान्तसे यह मिद्ध होता है कि । एत्रिश बोद्धधर्ममें बहुत प्राचीन काल्से अन्य देवी- । अंके साथ-साथ स्तृत्य हैं । 'श्रीगणेश'की मूर्तिकी । जिस प्रकार की गयी है, बोद्धोंने भी उसीसे मिल्ती- ती ही अपने कुछ महापुरुष-लक्षणोंकी भी करूपना की है ।

चास्तवमें श्रोगणेश-पूजाकी परम्पराने महायानी बौद्ध-सम्प्रदायरूपी यानपर आरूढ़ होकर विश्वके अधिकाधिक देशों-की यात्रा की है। इस संक्षित विवेचनसे भी यह सिद्ध हो जाता है कि बौद्ध धर्म, साहित्य एवं साधनामें 'श्रीगणेशपृजाग्की परम्परा सदैवसे रही है और आज भी, विशेपकर महायान बौद्ध-सम्प्रदायमें संस्कारवश प्रतिष्ठित है।

### समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यमें श्रीगणेश

( हेखक-डा० श्रीकेशव विष्णु मुळे )

समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीकी ख्वाति महाराष्ट्रके रामभक्त तके रूपमें है । वे गो-त्राहाण-प्रतिपालक छत्रपति श्रीशिवाजी हाराजके गुरुदेव थे । उन्होंने मराठी तथा हिंदी-माधामें वेपुल काव्य-रचना की है । उन्होंने स्थान-स्थानपर अपने जाव्यमें श्रीगणेशकी स्तृति तथा वन्दना करते हुए श्रीगणेशका मनोरम रूप व्यक्त किया है ।

भनोवोधः कान्यके प्रारम्भिक श्लोकमें श्रीगणेशजीका वर्णन निम्न प्रकारसे किया गया है—

'गणाधीश जो ईश सर्वागुणांचा । मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा ॥ नम् ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

'जो समस्त गणोंके अधिपति हैं। जो यशा, श्री। धर्म, निर्वाण, वैराम्य, ऐश्वर्य आदि गुणोंके स्वामी हैं तथा जिनसे निर्गुण परव्रहाका आरम्भ होता है, ऐसे श्रीगणेशजीको में प्रणाम करता हूँ।

श्रीमणेशको पुणपितः भी कहा जता है। पुणाधीशः में उनके समस्त गुणोंके स्वामित्वका निर्देश है। गणोंमें सांख्यके चौवीस तत्त्व अर्थात् पञ्चेन्द्रियः, पञ्चप्राणः, पञ्च विषय एवं अन्तः करणचतुश्य आदिका अन्तर्भाव होता है। उपायनामें इन चौवीय तन्त्रोंके शानसे उपासक मूल उपास पुरुषकी उपायना सहज ही कर पता है।

्धीमहारायोषः नमर्भ श्रीरामदासम्बामीजीका श्रेष्ठ काव्य-प्रश्म है। उसमे प्रथम दशकके दितीय समातमें श्रीगणेश-सवन है। उस नमानदा आरम्भ निम्म प्रकार है—

ॐ वसोति गणनायसः। सर्वसिद्धिकळदायेका। अज्ञान-प्रांति छेद्कः। योधस्या ॥ शीमायोगः भौतर - प्रययसम्बद्धः । ये श्रीगणेशस्यमे प्रणवाकार हैं, ऐसा उल्लेख श्रीसंत ज्ञानेश्वरजीने भी अपनी 'ज्ञानेश्वरीं)के मङ्गलाचरणकी काव्य-पंक्तियोंमें किया है—

अकार चरणयुगुळ। उकार उदर विशाळ। मकार महामंडळ। मस्तकाकारें ॥ (१।१९)

'अकार' श्रीगणेहाका चरणद्वयरूप है, 'उकार' विशाल उदररूप है और 'सकार' मस्तकरूप है।' इस प्रकार श्रीगणेश एकाक्षर ब्रह्मरूप हैं।'

ये ओंकारस्वरूप श्रीगणेशजी प्रकृतिके गुणोंके नायक हैं। ऐसे ओंकाररूप, गणनायक, सर्वसिद्धिफलदायक, अज्ञान-भ्रान्ति-विभेदक तथा ज्ञानस्वरूप श्रीगणेशजीकी समर्थ श्रीरामदासस्वामीजी वन्दना करते हैं। वन्दनाके बाद इस भगोश-स्तवनःमें फिर प्रार्थना करते हैं कि अआप मेरे हृद्यमें आकर निरन्तर निवास करें। मैंने केवल आपके लिये ही अपने हृदयको पूर्णरूपसे रिक्त कर दिया है। मुझ-जैसे वाक्सू-य-पर आपक्षी क्रपादृष्टि हो, जिससे मेरे मुखसे इस ग्रन्थकी निष्पत्ति हो सके। आपकी कृपासे मेरे भ्रम नष्ट होंगे तथा विश्वमक्षक काल भी मेरा दास वन जायगा। आपकी कृपा प्राप्त होते ही विष्न कॉप उठते हैं तथा आपका मङ्गल नामस्मरण करते ही वे भाग जाते हैं। इसीलिये आपको 'विष्नहर्ता' कहा जाता है। आप हम अनाथोंके आधार हैं। इरिः हर आदि देवगण नित्य आपको विनम्न प्रणाम करते हैं। मङ्गलनिधि श्रीगणेशजीको श्रद्धापूर्वक नमन करके जो कार्यारम्म किये जाते हैं, वे निर्विच्न पूर्ण होते हैं; उसमें कोई संकट, आघात या वाचा उत्पन्न नहीं होती। श्रीगणेशजीका ध्यान करनेसे पूर्ण समाधान प्राप्त होता है। एकाग्र अन्त:-करणसे ध्यान करनेपर वे नेत्रोंमें समा जाते हैं। इस (ध्यानकी भगाद्ता ) से शरीरकी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं 192

समर्थ श्रीरामदासस्यामी पुनः कहते हैं-- (श्रीगणेश ! नापका समुण रूप महालावण्ययुक्त है । आपके कुहाल, रिवत गुरुषये गाँउ देवतागण चिकत हो जाते हैं। ब्रह्मानन्दके दंग उन्मत्त आपका शरीर शिरकता है तथा मुख़पर अवर्णनीय पन्नता दिन्वायी देती है । आपका रूप प्रचण्ड, भव्य, महान भीके गहरा है। आपके विशाल मस्तकपर सिन्द्रकी लालिमा पक्त रही है। आपके ज्ञानरूप गण्डस्थलंसे स्रवित होनेवाले मार्थोपदेशका सवन करनेके लिये भक्त-भ्रमरीका समृह सोऽहम्। ः गुभ गुंजार करते हुए आपके चरण-कमलोंपर मॅंडराता ता है। आपकी गुण्ड सरल दण्डस्वरूप है तथा अन्तमें ही हुई है । आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोभायुक्त अवर कुछ लंबे हैं और मस्तकरें लगातार मद सरता ॥ है। आप चौदह विद्याओंके स्वामी हैं। आपके लघ किं। तथा विशाल कर्णोकी कीडाएँ विलोमनीय हैं। आपके कपर रत्नखचित तेजम्बी मुकुट सुशोमित है। जिसके सि भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रकाशकी किरणे विकीण होती ो हैं । कर्ण-कुण्डलोंकी नीलमणिकी ज्योति अवर्णनीय है । के ग्रुप्र दन्तपर रत्नजटित सुवर्ण-कङ्कण है, जो लटकते लघु सुवर्ण-पत्रोंसे सुशोभित है। आपका उदर थुल-थुल है नागराजसे घिरा हुआ है, मानो वह आफ्का कटिबन्ध । कमरबंदमें लगे हुए बुँघुरू मधुर ध्वनि करते हैं। चतुर्भुज तथा लम्बोदर हैं एवं पीताम्बर पहने हुए हैं। हे उदरपर वैठा नागराज नामि-कमल्पर बैठकर ार करता है तथा सतत इधर-उधर देखता है। कण्ठसे ती हुई विविध पुष्प-मालाएँ सर्प-मालाओंसे मानो करती हैं। रत्नजटित कण्ठमालाका स्वर्णपदक आपके पर विराजमान है। आपके एक हाथमें फरसा, दूसरे कमल, तीसरेमें अङ्कुश और चौथेमें आपका अति लड्डू है।"

"आप उत्कृष्ट नट हैं। नाना छन्द तथा तार्लीपर होनेवाले हे कुशल मृत्यकी कला आकर्षक है। आपके मृत्यके झॉझरियाँ, मृदङ्ग आदि वाद्य बजाये जाते हैं। आपका न्यास इतना गतिमान् है कि आप एक क्षण भी खिर हते। आपकी वह मृत्यमृति शोभापूर्ण, सुलक्षण और सन्दर है। आप जब मृत्य करते हैं, तब आपके के सूपुर मधुर चनक्कन ध्वनि करते हैं, बाजूबदकी कि तपुर मधुर चनक्कन ध्वनि करते हैं, बाजूबदकी कि तपुर मधुर चनक्कन ध्वनि करते हैं, आजूबदकी चरण-विन्यास अत्यन्त मनोहर होते हैं। आपके तृत्यसे शिवसभा अपूर्व शोभासे मण्डित हो जाती है। वह सभा दिव्य अम्बरोंसे आच्छादित है। उस सभामें अ तृत्यके समय अष्ट-नायिकाओंके गानके स्वर मुख् होते रहते हैं। ??

"इस तरह सर्वोङ्गसुन्दर, सकल विद्यानिधि श्रीगजान में भावभरे अन्तःकरणसे साष्ट्राङ्ग प्राणपात करता हूँ श्रीगणेशका ध्यान करनेसे श्रान्त व्यक्तिको मित-प्रकाश प्रहोता है तथा श्रीगणेशका गुणगान सुननेसे श्रीसरस्वतीजी पर होती हैं। जिन श्रीगणेशका बह्यादिक देवता चन्दन करते वहाँ मानवकी क्या गणना? मन्दमित मानवको विनम्रता गणेश-पूजन करना चाहिये, जिससे वह मूर्ख, हेय लक्षणोंचार तथा दीनातिदीन होनेपर भी कुशल एवं सर्वकल-प्रवीण हे जाय। श्रीगणेशके भजनसे उसकी मारी कामनाएँ सफ्र होती हैं। परम समर्थ श्रीगणेश सर्वमनोरथ पूर्ण करते हैं शास्त्रका वचन है कि 'कलो चण्डीविनायकों'। ऐरे मङ्गलमूर्ति श्रीगणेशकी यह स्तुति मैंने यथामित परमार्थ प्राप्तिकी इच्छासे की है।"

इसी प्रकार श्रीदासबोधमें स्थान-स्थानपर गणेराजीका स्मरण और उनकी रतुति की गयी है । समर्थ श्रीरामदास खामी-द्वारा रचित श्रीगणेशकी आरती महाराष्ट्रमें तो घर घरमे पूजाके समय सर्वप्रथम गायी जाती है। इतना ही नहीं, उनके अोवी चतुर्दशशतकः नामक अध्यायमें तथा उनको अनेक रचनाओंके विभिन्न स्थानोंपर वड़े भावपूर्ण हृदयसे श्रीगणेशजी-का स्मरण-वन्दन हुआ है। जहाँ जहाँ श्रीगणेशजीका स्मरण-वन्दन हुआ है, वहाँ वहाँ समर्थ श्रीरामदासस्वामीजी महाराज-की अगाध गणेश-भक्तिका मधुर दर्शन मिल्ला है। करीं श्रीगणेशजीके भव्य स्वरूपका वर्णन है, कहीं उनकी लीलाओंका चिन्तन हैं। कहीं उनके थमित सामर्थ्यका प्रकाश है, कहीं उनके अनन्त गुणींकी जय-जयकार है, कहीं उनके परवस और ओंकार तत्त्वकी थोर संकेत हैं। क्हीं उनसे कातर याचना है, कहीं उनकी कृपके प्रभावकी दिग्दर्शन है, कहीं उनके मजन-पूजनके फलका उन्मुक्त गान है, कहीं गणेशाराधनके निजी अनुभवका उल्टेख है। समर्थ श्रीरामदासजी महाराजको जय-जय अवसर मिळा है,श्रीगणेश-जीके स्मरण-चन्दनमं वे विमोर हो उठे हैं।

\_\_\_\_\_

### श्रीज्ञानेश्वरमहाराजकी गणेश-भावना

( लेखक-ह० म० प० श्रीधुंडा महाराजनी देगलूरकर )

महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजने श्रीमद्भगवद्-गीतापर मराठी भाषामें अस्यन्त महत्त्वपूर्ण सारगर्भित एवं सुबोध टीका लिखी है, जिसका विद्वानोंमें और साधकोंमें बड़ा ही आदर है। महाराष्ट्रमें वारकरी भक्त और अन्य भावुक व्यक्ति भी नियमसे इस ग्रन्थका पारायण वैयक्तिक या सामूहिक रूपसे करते हैं। इस टीका-ग्रन्थ 'ज्ञानेश्वरी'के आरम्भमें विस्तृत मङ्गलाचरण है। ग्रन्थके आरम्भमें मङ्गला-चरण करना अनादिकालीन शिष्टाचार है, जिससे ग्रन्थ-प्रणयनका कार्य निर्विच्न पूर्ण हो सके। मङ्गलाचरणमें श्री-ज्ञानेश्वर महाराजने श्रीगणेशभगवान्का ही स्मरण किया है। महान् भक्त श्रीतुलमीदासजीने भी रामचरितमानसके आरम्भमें श्रीगणेशको ही नमन किया है, जिससे कार्यके मध्यमें आनेवाले सम्पूर्ण विच्न शान्त हो जाये।

उपिनपदों ने तथा गीतामें निर्गुण-निर्विशेष परब्रहाके प्रतिकस्वरूपमें प्रणवका वर्णन आया है। उस प्रणवका स्मरण करने के बाद श्रीज्ञानेश्वरमहाराज उसी प्रणवसे भगवान् श्रीगणेशजीकी एकात्मताकी स्थापना अपने मङ्गळा-चरणमें करते हैं। वे कहते हैं—'हे ओंकार! आप आद्य हैं; वेद आपका प्रतिपादन करते हैं; आप आत्मस्वरूप हैं; आपका ज्ञान केवळ अनुभवसे हो सकता है; आप ही श्रीगणेश हैं, जो सभीकी बुद्धिके प्रकाशक हैं। आपको प्रणाम है।

ॐ नमो श्रीआद्य । वेदप्रतिपाद्य । जय जय स्वसंवेद्य । आत्मरूप ॥ १ ॥ देव त् ही श्रीगणेश । सक्ल मित प्रकाश । कहे नियुक्तिका दास । सुनिये जी ॥ २ ॥ छ

कोई भी उपासक अपने उपास्त्रकी मूर्ति अपनी भावना। र्ह्म तथा द्यक्तिके अनुसार ताम, रजत, मुवर्ण आदि धातुओंसे या त्यिक्त, प्रवाह, रत्न, दिल्ला, काष्ठ, मृत्तिका आदि वस्तुओंसे वनाता या वनवाता है। शीक्षानेश्वर महाराजने यदि वैसी मृति हो बनायी तो सामान्य उपासकोंमें और उनमें क्या भेद रहेगा : उन्होंने शीगणेश-मृतिका आकार तो 'एकदन्ते चतुईस्तं पाशमद्भशधारिणम्' ऐसा हो रखा है; परंतु

, शानेश्वरी हिरी (समस्त) अनुपारक, शीनावूराव कुमठेकर, प्रकारक, संत सर्विस्य सदन, मधुरी ( उ० प्र० ) उनकी मूर्ति-निर्माणकी सामग्री स्थूल नहीं, सूक्ष्म है । गणपत्यथर्वशीर्षका 'त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः ।' (४) 'रवं चत्वारि वामपद्गिन' ( ५ ) सूत्र लेकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने राव्दब्रह्मस्वरूप श्रीगणेश-मूर्तिका निर्माण किया है। प्रणवः, जो ब्रह्मस्वरूप है तथा वेद और वाणीका मूल है, उसकी आकृति ॐ ही भगवान् श्रीगणेशकी साकार मूर्ति है। प्रणवको 'तू' कहकर सम्बोधन करना और स्पष्ट राब्दोंमें प्रणवको गणेश कहना यह सिद्ध करता है कि सम्पूर्ण सत्य श्रीज्ञानेश्वरमहाराजको पूर्णतः प्रत्यक्ष है। इस वर्णनमें साहित्य और तत्त्व-ज्ञानका योग्य समन्वय दिखायी देता है। अखिल 'शब्दब्रह्म' श्रीगणेशजीकी सुन्दर और सुवेषवाली मूर्ति है। शब्द-ब्रह्ममें जो निर्दोष वर्ण-रचना है। वही उनका सौन्दर्य है। वेदस्वरूप निर्दोष है, इस कारण शब्दब्रह्मरूप श्रीगणेशके स्वरूपको निर्दोष कहा है। स्वरूप-निश्चयके पश्चात् मङ्गलाचरणमें श्रीगणेशजीके पृथक् अवयवींका विचार किया गया है। वाब्मय बहनेसे उसमें वेद, स्मृति, पुराण, पड्दर्शन, वार्तिक, काव्य-नाटकादि-स्वका समावेश होता है । परंतु किस अङ्गरें किसकी योजना उचित है, उसका क्रम वड़ी योग्यतासे बताया गया है। श्रुतियोंके पश्चात् स्मृतियोंका क्रम आता है, जिनमें वर्णाश्रम-धर्म, सामान्य-विशेष-धर्म, शौचाशौच-विचार, प्रायश्चित्त और आपद्धमीदि विषयोंका विस्तृत विचार किया गया है। स्मृतियाँ ही श्रीगणेशजीके विभिन्न अवयव हैं और उनका अर्थ-सान्दर्य ही श्रीगणेशजीका लावण्य है—

शब्द-श्रह्म यह अशेप । वहीं है जो मूर्ती सुवेष ।
वहाँ वर्ण भी है निर्दोष । सजाया जो ॥ ३ ॥
स्मृति ही है अवयव । रेखाएँ अङ्गके भाव ।
लावण्य रूप-वैभव । अर्थ शोभा ॥ ४ ॥
आभूपण अङ्गके सौन्दर्यको अत्यधिक बढ़ा देते हैं ।
पुराण-साहित्य ही आभूपणस्थानीय हैं । पुराणोंने श्रुतिप्रतिपादित गृहार्थपर अधिक प्रकाश डाला है, इस कारण
पुराणोंकी माणजींदत आभूपणोंसे उपमा दी गयी है—

अष्टाद्स जो पुराण। वहीं हैं मीण भृषण। पदपद्धति कोंदण। प्रमेय रत्नका॥ ५॥ अब श्रीगणेशजीके बस्त्रका वर्णन करते हैं— पदयन्य है यसन । रंगाया अति महीत । साहित्य शोभायमान । किनारी हैं॥ ६॥

राज्य-त्रधान्य एप गाहित्यमं जो रचना-कौदाल है, वही
मुन्दर और चमकील रंगीन वस्त्र है। उस रचनामें अनेकनिभ जो राव्यालंकार और अर्थालंकार हैं, वे ही उस वस्त्रके
सूक्ष्म और चमकीले तन्तु हैं। साहित्यमें जो काव्य-नाटकादिकोंका
भी समावेदा है, उनकी योजना शब्दब्रह्मस्वरूप श्रीगणेशके
चरण-युगलमें मञ्जुल ध्वनि करनेवाले नृपुरोंके स्थानपर की है—
अनेक तन्त्योंका निरूपण विलक्षण-निपुणता तथा श्रुम लक्षण
उचित वचन रत्नके समान दीखते हैं।

मानो है काज्य-नाटक । सोचनेसे सफीतक ।
पदकी क्षुद्र घंटिका । अर्थ ध्विन ॥ ७ ॥
अनेक तत्त्वोंका निरूपण । उसका नेपुण्य विलक्षण ।
उचित वचन सुलक्षण । दीखे रत्न सम ॥ ८ ॥
श्रीगणेशकी कमरमें वँधा हुआ एक उपत्रख्न होता है,
उसको भेखला, कहते हैं । व्यास-वाल्मीकि आदि महाकवियोंकी बुद्धिकी प्रतिभा अद्वितीय है । वही मेखला-स्थानीय है—
व्यासादिकोंका ग्रुद्ध ज्ञान । शोभता मेखला समान ।
उसकी दशा है महीन । झलकती सदा ॥ ९ ॥
शब्द-ब्रहास्वरूप श्रीगणेशजीके कर-कमलका स्वरूप दिखाते
हए श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—

कहलाते जो पड्वर्शन । जैसे भुजनंड महान् ।
तभी हे असंगतपूर्ण । आयुध करमें ॥१०॥
पड्वर्शनोंकी हाथके स्थानपर योजना की है । जैसे
भारतीय आस्तिक-दर्शन छः हैं, वैसे ही मगवान् श्रीगणेशके
छः हाथ हैं। यहाँ (आस्तिक)का अर्थ है—वेदोंके अस्तित्व और
महत्त्वको स्वीकार करनेवाले। हमलोग चतुर्भुज गणेशकी वन्दना
करते हैं; किंतु नेतायुगमें अवतरित श्रीगणेशजीके छः हाथ
है । ये छः दर्शन-शास्त्र ही छः हाथ हैं।

षड्दर्शनोंमें प्रत्येक दर्शनके प्रमाण-प्रमेय-विचार स्वतन्त्र हैं । ये भिन्न-भिन्न विचाररूपी आयुध ही भिन्न-भिन्न हायोंमें सुशोभित हैं । कहा है—

तर्क ही है परग्र । नीति-भेद अङ्करा । वेदान्त महारस । शोभता मेदक ॥११॥ तर्कको परग्र (कुल्हाड़ी) कहा है । न्यायदर्शनमें तर्ककी प्रधानता है । गोतमधणीत न्यायदर्शनरूपी हाथमें तर्कहपी परग्र आयुध है । वेशेषिक-दर्शनरूपी हाथमें नीति-भेदरूपी अङ्करा है । श्रीगणेशजीके एक हाथमें मोदक रहता है । वेदान्तको महारसस्वरूप मोदक माना गया है ।

एक हाथमें है दन्त । स्वभावसे ही खण्डित ।

जो बौद्धमत संकेत । वार्तिकॉका ॥११२॥
श्रीगणेशजीके एक हाथमें खण्डित दन्त रहता है । यह
इटा हुआ दन्त बौद्धमतके समान है, जिसका खण्डन
श्रीकुमारिलमङ्गने अपने 'क्लोक-वार्तिक' और 'तन्त्रवार्तिक'में
किया है । वार्तिकमें भारतके प्रचलित अवैदिक मतका खण्डन
है । श्रीगणेशजीके एक हाथमें पद्म (कमल) है और एक
हाथ अभयमुद्राङ्कित है । उस विषयमें श्रीज्ञानेश्वर महाराज
कहते हैं—

सहज सरकार शद । है पग्र स्ट वर इ । धर्म प्रतिष्ठामें सिद्ध । अभय हस्त ॥१३॥ सांख्य शास्त्र सरकार्य शद ही पग्र इस्त है । वेदान्त और सांख्य दर्शनमें मत-भिन्नता है; फिर भी दोनोंने ही सरकार्य वाद माना है । सेश्वर-सांख्य कहलाने वाला पात जल-योगदर्शन ही अभय मुद्राङ्कित हाथ है । श्रीगणे शाजी के अन्य योगें ग्रण्ड प्रमुख होता है; अतः निर्मल विवेक को ग्रण्डका स्थान दिया गया है—

विवेकवन्त सुविमल । वही सुण्ड दण्ड सरल ।

है परमानन्द केवल । महासुखका ॥१४॥

सत्यासत्यनिर्णीयक विवेक ही शब्द-उहा श्रीगणेशका

सरल शुण्ड है । गज सुँडसे सुँघकर ही भले-बुरेकी पहचान

करता है । श्रीगणेशका एक नाम (एकदन्तर है ) उसके
विषयमें कहा गया है—

अजी संवाद है दशन। जो है समता शुश्रवर्ण !
देव उन्नेष सुक्षेक्षण। विष्नराज ॥१५॥
ग्राह्ममें संदेहोंके निवारणके लिये अथवा सिद्धाननिरूपणके लिये जो परस्पर प्रश्नोत्तर हैं, ये संवाद ही शुश्र
वर्णात्मक दन्त हैं। गजके नेत्र बहुत सूक्ष्म होते हैं। सत्यका
उद्घाटन करनेके लिये शास्त्रोंकी सूक्ष्म हिंदे श्रीगणेशके नेव
हैं। पूर्वोत्तर-मीमांसा, दोनों अंगणेशके कान गाने गये हैं—

पूर्व उत्तर सीमांता मान। उसके हैं दो श्रवण स्थान । सुनि-मन बें।बासत पान । करते श्रमसंसे ॥५६॥ गाजके गण्डस्थलसे जो मद्द्याच होता है। उसके चिपयमें श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'शास्त्रोंसे निस्सत हैं।नेवाला बोबालपी अमृत ही मदका 'साब है और बोधामृतस्पी गद-

श्राशानकर नहारान महाराज्य है और श्रेषामृतहर्षी गदः स्तावपर मननशील मुनिहर्षी भ्रमर उसका सेवन करनेके लिये सतत मॅडराते रहते हैं। श्रीगणेशजीक गलेम प्रयानकी माला प्रजापी जाती है। उसका स्वहर यताते हैं---

प्रमेय प्रवाल सुप्रम । द्वैत अद्वैत है निक्रम्म ।

तुल्य बल है जो सुलम । मस्तक पर ॥१७॥

उपनिषदींके जो प्रमेय सिद्धान्त हैं, वे ही श्रीगणेशको

में धारण की जानेवाली प्रभायुक्त प्रवालमणियोंकी माला

दैतादैतके शास्त्रीय सिद्धान्त ही दोनों गण्डस्थल हैं,

समानल्पसे शोभित हो रहे हैं । इन शब्दब्रह्म श्रीगणेशजी
पूजा सदा चलती रहती हैं । पूजनोपरान्त जो पुष्पाञ्जलि

ायी जाती है, उस सम्बन्धमें वर्णन करते हुए

हानेश्वरमहाराज कहते हैं—

उसपर है दस उपनिषद्। जिसके उदार ज्ञान मकरंद।

मुकुटपर जो सुमन सुगन्ध। सुहाते हैं ऐसे ॥१८॥

ज्ञानरूपी मकरन्दसे युक्त दशोपनिषद्रूपी) पुष्पाङ्जिल
गणेशजोको अपित की गयी है, वही उनके मस्तकके

सुकुटपर विराजमान है । इससे उनकी श्रोभा बहुत वढ़ गयी है। श्रीगणेशजीके अवयवींको प्रणवकी तीन मात्राओंके समान बताया गया है।

अकार चरण युगुल । उकार उदर विशाल । मकार है महामंडल । मस्तकाकार ॥१९॥ जहाँ ये तीनों हुए एक । शब्दब्रह्म प्रकटानेक । गुरु-कृपासे जाना देख । यह आदिबीज ॥२०॥

'अ'कार चरण-युगल है, 'अंकार अदरस्थानीय है और 'मंकार महामण्डलाकार मस्तक है। इन तीन मात्राओं के संयोगसे ॐकी रचना होती है, जिसमें सम्पूर्ण शब्दब्रह्म समाविष्ट है। श्रीज्ञानेश्वरमहाराज कहते हैं कि 'मुझे श्रीगुरु-कृपासे इन शब्दब्रह्मस्वरूप श्रीगणेशमगवान्का ज्ञान हुआ एवं दर्शन मिला; में अनको नमस्कार करता हूँ।

# संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन

( लेखक—श्रीवसन्त शेषगीरराव कुलकर्णी )

महाराष्ट्रके संत-समुदायमें श्रीएकनाथजीका स्थान बहुत । ऊँचा है । संत एकनाथजीके वारेमें न्यायमूर्ति महादेव विन्द रानडे महोदयकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि 'ये ही हाराष्ट्रके सच्चे नाथ प्रतीत होते हैं। श्रीएकनाथजी एक हान् साक्षात्कारी संत थे। उन्होंने अपने अनभवके आधार-र मुक्ति-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम-संकीर्तनका सीधा-सादा ार्ग लोगोंको दिखाया । श्रीएकनाथजीकी ग्रन्थ-सम्पदा तो ाहुत बड़ी है । इन प्रन्थोंमें श्रीमद्भागवतके एकादश-क्षिक अपर मराठीमें उन्होंने जो विस्तृत टीका लिखी है, वह महाराष्ट्रमें 'श्रीएकनाथी भागवत'के नामसे सुविख्यात है। इस प्रत्यके मङ्गलाचरणमें श्रीएकनाथजीने श्रीगणेशजीकी जो स्तिति की है, वह बहुत ही रहस्यमयी जान पड़ती है। श्रीगणेशजोके अनेक नामोंमें 'एकदन्त', 'लम्बोदर' और ·विच्नहरः—ये तोन नाम भी हैं। अपनी स्तृतिमें श्रीएकनाथ-जीने पहले-पहल इन तीन नामोंकी ब्याख्या की है और इसके बाद उन्होंने श्रीगणेश-विग्रहका विशद वर्णन किया है। भगवान् श्रीगणेशको (एकदन्त) बताकर तथा उनको नमस्कार करके उन्होंने 'एकदन्त' नामकी न्याख्या की है। वे कहते हैं कि पश्चीगणेशजोका प्एकदन्ताःनाम एकत्वका बोधक है। अतः धीगणेशजी एकभेवाद्वितीय ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मरूपी गणेशकी

उस एकतामें ही सृष्टिरूपी अनेकता विद्यमान है । इस अनेकतामें भी उनकी एकता कभी भूभङ्ग नहीं हो पाती??—

नमन श्रीएकदंता। एकपणें तृंचि आतां॥
एकीं दाचिसी अनेकता। परी एकात्मता नमेंदे॥
'गणपत्यथर्वशीषोंपनिषद्' (४)मैं कहा है—
'त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।'
श्रीगणेशजीका दूसरा नाम 'लम्बोदर' है। लम्बोदरका

अगणराजाका दूसरा नाम 'लम्बादर' है । लम्बादरका अर्थ है—विशाल उदरवाले । ब्रह्मतत्त्व तो बृहत् है, 'महतो महीयान्' है और परिमाणरान्य है; अतः गणेशजीका उदर या स्वरूप मी विशाल है । उस उदरसे जगत्का आविर्माव होता है और अन्तमें वह उस विशाल उदरमें ही प्रविष्ठ हो जाता है—

तुजमाजी वासु चराचरा। म्हणोनि बोलिजे लंबोदरा॥ याळागीं सकळांचा सोयरा। साचोकारा तुँ होसी॥

भागपत्यथर्वशीर्धः (५)में यह बात आयी है—

'सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्टति । सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति ।'

इतना ही नहीं, इस 'छम्बोदर' नामसे वे सभीके माता-पिता भी हैं। उपरिनिर्दिष्ट क्रमसे गणेशजीका तीसरा नाम है 'विष्तहरः । श्रीमणेशजीको परमब्रह्म मानते हुए जो उपासना करता है, उस नरके समक्ष संसारमें विष्त नहीं आते । पर नर वनना सहज नहीं । 'नरः-शब्दकी ब्याख्या है—'न+रम्' अर्थात् विषयों जो रममाण नहीं होता, वही 'नरः है। विषय-विरक्त नरके सम्पूर्ण विष्नोंको श्रीमणेशजी हर लेते हैं—

तुज देखे जो नह । त्यासी सुखाचा होय संसाह ॥ यालागीं विघ्नहरू । नामादरू तुज साजे ॥

हर्प तो गणेशजीका मुख ही है । उस मुखमें सूर्य-चन्द्रादिकोंको भी प्रकाशयुक्त वनानेवाला उनका दाँत अति निर्मल है।धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार ही उनकी चार भुजाएँ हैं—

हरुप तें वदन गणराजा । चान्हीं पुरुषार्थं त्याचि चान्ही भुजां ॥ प्रकाशिया प्रकाशी वोजा । तो झळकत तुझा निजदंतु ॥

पूर्व-भीमांसा और उत्तर-मीमांसा ही श्रीगणेशजीके श्रवणस्थानीय हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी आदि वाणी उनके मुखमें नित्य विराजित रहती हैं—

पूर्वंउत्तरमीमांसा दोनी । लागलिया श्रवणस्थानीं ॥ निःशब्दादि वाचा वदनीं । कर जोडूनि अभिया ॥ 'गणपत्यथर्वशीर्पोपनिषद्' (४-५)में भी कहा है— 'त्वं चत्वारि वाक्पदानि । त्वं वाड्ययः ।'

जब गणेराजी दृष्टिपात करते हैं, उसी समय यह समप्र सृष्टि आविर्भृत होती है। यही उनकी आनन्दमय दृष्टि है— एकेचि काळीं सकळ सृष्टी। आयुलेपणें देखत उठी॥

एकाच काळा सकळ स्षष्टा । आयुरुपण दस्त उठा ॥ तेचि तुझी देखणी दृष्टी । सुखसंतुष्टी विनायका ॥

उपनिषद्में 'कं ब्रह्म' जो कहा है, इस उक्तिके अनुसार गणेशजी सुखमय हैं। उनके नामिस्थानमें आनन्द समाया हुआ है। इतना ही नहीं, वे कटिमें बोधरूपी कटिसूत्र बॉधकर मानो विष्ननाशके लिये कटिबद्ध हैं—

सुखाचे तेळलें दोंद् । नाभी आवर्तला आनंद् ॥ बोधाचा मिरवे नागबंघ । दिसे सन्नद्ध साजिरा ॥

श्रीगणेशजी शुद्ध सत्त्वका शुम वस्त्र पहनकर बैठे हैं। अद्भेत-वेदान्तमें शुद्ध सत्त्वका दूसरा नाम 'माया' है। इस वेदान्तमें प्रकृतिके दो मेद हैं। एक तो वह, जिसमें सत्त्वगुण शुद्ध रहता है और दूसरा वह, जिसमें सत्त्वगुण अन्य दो गुणोंके साहचर्यसे अशुद्ध हो जाता है। पहलेका नाम 'माया' है

और दूसरेका नाम 'अविद्या'। यह माया ही ईश्वरकी उपाधि है। गणेशजीका ग्रुद्ध सस्वमय वस्त्र पहनना मायाशबल ब्रह्म-का परिचायक है। इस प्रकार ग्रुप्न वस्त्र पहनकर बैठे हुए श्रीगणेशजी अनेक मुवर्णमय अलंकारोंसे मुशोमित हैं—

ग्रुद्धसत्वाचा ग्रुक्लांबर। कासे किसला मनोहर॥ सुवर्णवर्ण अलंकार। तुझेनि साचार बोभिति॥

प्रकृति और पुरुष, जिनको उपनिषद्में 'रिय' और 'प्राण' बताया गया है, साथ ही जिनसे बहुविध प्रजा उत्पन्न होती है, वे दोनों श्रीगणेशजीके दो चरण हैं। श्रीगणेशजी सहजासनके ऊपर पूर्णरूपसे स्थित हैं। उनकी कृपासे विष्न तो दूँ दृनेसे भी नहीं मिलते—

प्रकृतिपुरुष चरण दोनी । तळीं बालिशी बोजायुनी॥ तयांवरी सहजासनीं। पूर्णपणीं मिरवसी॥ तुझी अणुमात्र झालिया भेटी। शोधिता विध्न न पड़े दृष्टी।

संसारके पाश तो बड़े भीषण हैं । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये ही संसारके प्रधान पाश हैं । जीववर्गको इन पाशोंसे ही बहुत क्लेश उठाना पड़ता है । श्रीगणेशजी अपने परशुसे इन पाशोंको काट देते हैं । इसमें संशय नहीं कि श्रीगणेशजीके अनन्यभक्त इन पाशोंसे मुक्त हो जाते हैं—

तोडिसी संसार फांसीटी। तोचि तुझे मुष्टी निजपरशु॥ भावें भक्त जो आवडे। त्याचें उगविसी भवसांकर्वे॥

अनन्यभक्तिसे युक्त नरको श्रीगणेशजी अपने अङ्कुश-द्वारा संसार-समुद्रसे अपनी ओर खींच लेते हैं। श्रीएकनाथ-जी निरपेक्षताको बहुत महत्त्व देते हैं। वे कहते हैं कि जो सच्चा निरपेक्ष है, उसके सुखको श्रीगणेशजी बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, वे उस भक्तको हर्पमय मोदक अपने हाथसे खिलाकर उसको शान्ति प्रदान करते हैं—

वोद्धनि काढ़िसी आपणाकडे । निजनिवार्डे अंकुर्ये ॥ साच निरपेक्ष जो निःशेख । त्यांचे तूँचि वाढविसी सुख ॥ देंकनि हरिखाचे मोदक । निवविसी देख निजहस्तं ॥

उपनिपद्में 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' वचन आया है। अर्थात् ब्रह्मका अधिष्ठान सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तुमं भी है और महान्-से-महान्में भी। श्रीगणेशजीद्वारा मूपकको वाहन बनाया जाना यह सूचित करता है कि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तुम उनका अधिष्ठान है— सूक्ष्माहूनि सूक्ष्म सान । त्यामाजी तुझें अधिष्ठान ॥
याठागीं मूषकवाहन । नामाभिधान तुज साजे ॥
श्रीगणेशाजोकी आकृति सम्पूर्णतः न तो नराकार है और
न गजाकार । नास्तवमें वे व्यक्त और अव्यक्तसे अतीत हैं
और निर्विकार हैं । यही उनका स्वरूप है—

पहितां नरू ना कुंजरू । च्यक्ताच्यक्तासी परू ॥ ऐसा जाणोनि निर्विकारू । ..... ॥ महाराष्ट्रका भागवत-धर्म अद्भेतका मतानुवायी और भक्तिवधान है। भागवत-धर्ममें विष्णुं, व्यामुद्देग, व्याम और कृष्णं — इन देवताओंका यर्चाप प्रावान्य हैं। तथापि महाराष्ट्रका भागवत-धर्म (शिवः) वर्णायः, विष्णुः आदि देवताओंमें तारतस्य नहीं देखता। वह विष्णुः, विष्णुः, विषयः, वर्णोशः— इन सभीको एक ही परमात्माका रूप मानता है। इस दृष्टिकोणसे श्रीएकताथजीका यह श्रीगणेशःचर्णन यथार्थ ही है।

### गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण

(१)

( लेखक--प्रो० श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी )

भक्तिशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने अपने ग्रन्थोंमें, विशेषकर 'श्रीरामचरितमानसः, 'विनय-पित्रकाः, श्रीरामलला-नहखूः, 'पार्वती-मङ्गलः, मङ्गलः एवं 'वरवै-रासायण'के प्रारम्भमें गणेशजीकी वन्दना वैष्णव भक्तकवि थे वड़ी मित्तिसे की है। गोस्वामीजो और इनके इष्टदेव थे मर्यादापुरुषोत्तम परात्पर भगवान् श्रीराम । अतः यह प्रश्न उठ सकता है कि गोखामीजीने सवसे पहले गणेशजी और सरस्वतीजीकी ही वन्दना क्यों की ! श्रीरामचरितमानसमें संस्कृतके प्रथम रलोकमें ही सरस्वती और गणेशकी वन्दना मिलती है । फिर सोरठामें जय वन्दना प्रारम्भ करते हैं, तय गणेशको ही प्रथम स्थान देते हैं। विनयपित्रकाश्का पहला ही पद गणेश-वन्दनाका है । श्रीरामचरितमानस एवं विनयपत्रिका गोस्वामीजी महाराजके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माने जाते हैं और इन दोनों ही प्रत्योक्त प्रारम्भ श्रीगणेशजोकी ही वन्दनाते हुआ है ।

गोस्वामीजीके इष्टदेव भगवान् राम हैं । इन्होंने अपने सारे ग्रन्थ भगवान् रामको आधार मानकर ही लिखे । उनका श्रीरामचरितमानस श्रद्वितीय प्रस्थ है । वेदों। उपनिपदों एवं पुराणीरे लेकर धर्म-शालों, नीतिशालों तथा इतिश्व प्रत्योंके सार-तत्त्वको गोस्वामीजीने इस प्रत्यमं स्व दिया है । इमारे धर्मचित्तन और संस्कृति-सभ्यताका मृतिमान् वाज्यय है—रामचरितमानस । गोस्वामीजीकी रच्छा एक ऐसे काल्य-ग्रन्थके निर्माणकी थी। जो देवनदी ग्रह्मी सुनिमल पाराके तमान सपका हित करनेवाला हो । उन हो मान्या भी है—

'कीरति भनिति भूति भिल्ल सोई। सुरसिर समस्य कहँ हित होई॥' ( मानस १ | १३ । ४५ )

अतः ऐसे विस्व-कल्याणकारी काव्य-प्रत्यके पूर्ण समापनके लिये मङ्गलके देवता गणेशकी वन्दना आवस्यक ही नहीं, अनिवार्य थी।

योगकी दृष्टिसे देखनेपर भी गणेशजीका स्मरण यहा ही उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योगपथके अनुसार हमारे शरीरमें छः चक्र हैं। इनमें सर्वप्रथम चक्र हैं—'मूलाधार-चक्र। इसके नीचे कुण्डलिनी शक्ति सोयी हुई है। कुण्डलिनी जगकर जब सुपुम्णामें प्रवेश करती है, तब सर्वप्रथम वह मूलाधारमें ही आती है। मूलाधारके जावत् होनेका पल ही है—अपार प्रतिभाकी प्राप्ति। मूलाधार-चक्रके देवता हैं—गणेश। उस चक्रकी बनावट ऐसी है कि गणेशजीकी आकृतिका ध्यान करनेने मूलाधारकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः अव्याहत प्रतिभाकी प्राप्तिके लिये गोस्वामीजीने गणेशजीका स्मरण आवश्यक समझा।

हमारे यहाँ अति प्राचीनकालसे ही भाइलाचरणाकी परम्परा चली आ रही है। ऐसा समझा जाता है कि मङ्गलाचरण करनेसे प्रम्थकी निर्विच्न समाप्ति हो जाती है। इसीलिये कविगण अपने काव्य-ग्रन्थोंकी निर्विच्न समाप्तिके लिये अपनी इच्छाके अनुरूप देवताओंका स्मरण करते आ रहे हैं। मङ्गलाचरणमें गोस्वामीजी श्रीगणेशजीके स्थानपर अपने आराध्य भगवान् श्रीरामका स्मरण कर सकते थे, परंज चली आती हुई परम्पराको आदर देनेके लिये तथा धर्मशास्त्रोंकी मर्यादाकी रक्षाके लिये उन्होंने श्रीगणेशजीका ही स्मरण

मह्मलाचरणमं किया। हमारे धर्मशास्त्रींके अनुसार मङ्गलके दाता हैं --गणेशजी। 'मङ्गलानां च कर्तारों' (१।१ क्ष्रोक) तथा 'मोदक-प्रिय, मुद्द-मंगलदाता'(१)—कहकर गोस्वामी-जीने 'श्रीरामचरितमानस' तथा 'विनयपत्रिका'में श्रीराणेशजीकी वन्दना की हैं। गोस्वामीजी श्रीरामजीके चरितमें माधुर्य एवं प्रसादगुणकी विशिष्टता अनिवार्य मानते थे। वे सभी प्रकारके विष्नोंसे निश्चिन्त होकर पूर्ण शान्तिसे राम-काव्यकी रचना करना चाहते थे; अतः विष्नेश्वर विनायक श्रीगणेशका स्मरण नितान्त आवश्यक था।

गोस्वामीजीके विचारसे गणेशजी 'विद्या-वारिधि' और 'बुद्धि-विधाता' हैं। इस प्रकार गणेशजी विवेकके देवता हैं। मानव-जीवनमें सब कुछ हो और विवेक न हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। विवेककी प्राप्ति किसी महान् संतसे ही हो सकती है और वह भी जिसपर भगवान् रामकी कृपा हो। संत-वन्दना-प्रकरणमें गोसाईजी कहते भी हैं—

'विनु सतसंग विवेक न होई। राम कृषा विनु सुलभ न सोई ॥' ( मानस १। २। २५ )

गणेशजी उच्चकोटिके संत हैं । गणेशजीका समग्र स्वरूप ही उनके विवेकमय स्वरूपका प्रतीक है । सदसत्की पहचान जिस शक्तिसे हो, वह 'विवेक' है; अतः विवेकी बड़ा गम्भीर होता है और सुचिन्तन करता है। यही कारण है कि गणेशजीकी सवारी चुहा है । विवेकी सवकी सुनता है; अतः गणेशजीके कान बहुत बड़े-बड़े हैं । विवेकी वाचाल नहीं होता; अतः गणेशजी लम्बोदर हैं, हल्के पेटवाले नहीं। चूहा कर्मका प्रतीक है। गणेशजी वाहन-सहित ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो विवेकने कर्मपर आसन जमा लिया हो । विवेकमें सत्सङ्गकी अट्टट आस्था होती है। इसीलिये जब प्रथमपूज्यका आसन प्रहण करनेके लिये प्रतियोगिता हुई, तब जहाँ अन्य देवताओंने रास्तेमें नारद-जैसे संतका मिलना विष्नप्रद समझा, उन्हें नमस्कारतक नहीं किया, वहाँ गणेशजी उनसे मिलकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नारदजीको अपना प्रणाम निवेदित किया और वे सत्सङ्गके लिये ठहर भी गये। परिणाम यह हुआ कि नारदजीके सत्सङ्गसे वे ही प्रथमपूज्य वने । अतः राम-कान्यके निर्माणके पूर्व ऐसे प्रथमपूच्य एवं सत्सङ्गपरायण बुद्धि-विधाता देवता श्रीगणेशजीका स्मरण अनिवार्य था। गणेशजीके विषयमें पौराणिक मान्यता है

शंकरजीके विध्न डालनेवाले गणोंके अधिष्ठाता हैं। अतः उन गणोंके विध्नोंको सर्वथा रोककर मङ्गलका विधान करनेके लिये ही गोस्वामीजीने स्मरण किया।

गोरवामीजीने सारी मानव-जातिको ही रा रामप्रेमी (ईश्वर-प्रेमी) बनानेका पावन संकल्प रि अतः उनके छिये यह आवश्यक था कि सबसे प देवताका स्मरण किया जाय, जो राम-नाम-माहात्म्यक ज्ञात हो । गोस्वामीजीकी दृष्टि गणेशजीपर पड़ी नामकी महिमाके वे अद्वितीय ज्ञाता हैं । श्रीर मानसमें ही गोस्वामीजीने छिखा है—

'महिमा जासु जात गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्र ( मानस १ । १४

गोस्वामीजी अपने मानसमें राम-नाम-महिमा गान करनेवाले थे । अतः श्रीराम-नाम-माहात्म्य एवं अद्वितीय रामभक्त श्रीगणेशका स्मरण कर आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य था। इसल्यि गोस्व गणेशजीका स्मरण सबसे पहले किया।

ऐसी लोकश्रुति है कि भगवान् शंकरने दृश् गणेश—दोनोंके सिर काटें। दक्ष एवं गणेश दोनों ही बुद्धिमान् माने जाते हैंं। किंतु विश्वासद्वारा दोनों दिण्डत किया गया। भगवान् शंकर विश्वासके स्वरू दक्षको अज (बकरा) का और गणेशको गज ( का सिर प्रदान किया गया। गजका सिर पा लेनेपर ग 'विद्याचारिधि' और 'बुद्धि-विधाता' बन गये; साम् विश्वासके प्रतीक भगवान् शंकरद्वारा प्रदान किया था, जो भक्तिका जनक है। मानसमें स्पष्ट कथन है— 'बिनु विश्वास भगति नहिं, तेहि विनु द्वाहिं न स्

अतः मानस-निर्माणके समय 'विश्वासंश-द्वारा पुष्ट भक्त गणेशका समरण अनिवार्य था ।

गणेशजी शिव और पार्वतीके पुत्र हैं, अर्थात् विश् और श्रद्धाके पुत्र हैं। भगवान् शियको विश्यामः भगवती पार्वतीको श्रद्धाः कहा गया है। मान मङ्गळाचरणमें वन्दना है— 'भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविक्वासरूपिणौ ।' (मानस १ । २ क्लोक )

गणेशजी इन्हीं श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शंकरके
सुपुत्र हैं। अतः वे षट्सम्पत्ति-सम्पन्न ज्ञानके स्वरूप हैं।
विश्वास और श्रद्धाके अभावमें न तो ज्ञान ही सम्भव है
और न भिक्त ही। गीतामें कहा गया है—'श्रद्धावाँ हल्लभते
ज्ञानम्।' अर्थात् श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है।
मानस (७।९०)में कहा गया है—'बिनु बिस्वास भगित निहां।'
श्रद्धा और विश्वासके पुत्र होनेके नाते गणेशजी ज्ञान एवं
भक्तिके समन्वित रूप हैं। रामचिरतमानसमें भिक्त और
ज्ञानका ही विशेष विवेचन है। अतः भिक्त-ज्ञानसे परिपूर्ण
श्रीरामचरितमानसके प्रणयनके समय सबसे प्रथम भिक्त और
ज्ञानके स्वरूप श्रीगणेशजीकी वन्दना आवश्यक थी; इसिल्ये
वलसीदासजीने गणेशजीका स्मरण किया।

ऐसा माना जाता है कि रामजीके दरबारके सर्वप्रथम द्वारपाल भी गणेशजी ही हैं । द्वारपालकी अनुमतिके बिना राम-दरबारमें प्रवेश पाना कठिन है । यही कारण है कि विनयपत्रिकाश्में जब सभी द्वारपालोंकी वन्दना करनेकी बात हुई, तब सर्वप्रथम पुस्तकके प्रारम्भमें गणेशजीकी ही वन्दना की गयी । गोस्वामीजी जानते थे कि बिना गणेशजीकी कृपाके श्रीरामके दर्शन, उनकी भक्ति तथा उनकी कृपाकी प्राप्ति असम्भव है; अतः गणेशजीकी वन्दना करते हुए गोस्वामीजीने श्रीसीतारामको अपने हृदयमें निवास करनेकी प्रार्थना की

'मॉॅंगत गुलसिदास कर जोरे। बसिहं राम सिय मानस मोरे॥' (विनय-पत्रिका १)

गणेशजी अद्वितीय छेखक माने जाते हैं। कहा जाता है कि अठारहों पुराणोंके मननशील द्वुत लेखक गणेशजी ही हैं। व्यासदेव बोलते गये और गणेशजी चुपचाप लिखते गये। गोस्वामीजीने समझा कि श्रीशंकरभगवान्द्वारा रिचत तथा उनके ही द्वारा पार्वतीसे कथित इस अद्वितीय राम-कथाको उनके ( तुलसीदास ) द्वारा भाषामें निवद्ध करनेके लिये लेखन-कार्यमें निपुण गणेशजीके सहयोगकी नितान्त आवश्यकता है; अतः गोस्वामीजीने 'मानसंके प्रारम्भों इनका यही श्रद्धा और भक्ति स्मरण किया।

इस प्रकार इम देखते हैं कि गणेशजीके स्मरणके पीछे गो सामी तुळसीदासके बड़े ही पवित्र भाव छिपे थे। गणेशजी

मङ्गलदाता, बुद्धि-विधाता, बाधा-हर्ता और सिद्धि-दात हैं ही, स्वभावसे परम संत, राम-नाम-माहात्म्यके अिं ज्ञाता, अनुपम लेलक, मिक्त तथा ज्ञानके मूर्तिमान् प्रवं सच्चे श्रीसीताराम-मक्त भी हैं । कुछ संतों महात्माओंकी तो यह भी धारणा है कि ''गणेशजीका स्खयं भगवान्का स्मरण है। गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान व से 'ॐ' का ध्यान हो जाता है। वेदों और उपनि में कहा गया है कि ''ॐ' ही सब कुछ है। 'ॐ' व वाचक है।' गणेशजीका सर्वप्रथम स्मरण कर गोस्वामं उपनिषद्की भाषामें पुरुषोत्तम भगवान् परात्पर व ही स्मरण किया। 'विसष्ठ-संहितांग्में भी गणेश श्रीरामका स्वरूप कहा गया है—

रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्।
एतच्चतुष्टयं नित्यं सिच्चदानन्दविग्रहम्॥
पं० श्रीरामकुमारजी रामायणीकी मान्यता है कि—
जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदन।
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन॥
(मानस १। १ स

—में भगवानके नाम (गणनायक), (करिवरवदन), छीछा (सुमिरत सिधि होइ) घाम (शुभगुणसदन) सब कुछ आ जाते हैं। गोस्वामीजीने श्रीगणेशकी वन्दनाके रूपमें परात्पर भरामकी ही वन्दना की है।

(२) ( लेखक—डा० श्रीरामचरणलाल शर्मा, एम्० ए०, पी-एच० डी०)

अतीतके पृष्ठोंके आलोडनसे विदित होता है भारतीयोंके प्रत्येक ग्रुभ कार्यका सूत्रपात श्रीगणेश-पूजन स्तवनद्वारा होता रहा है। उनकी दृष्टिमें गणेश आ विद्य-विनाशक, मङ्गलकर्त्ता और सिद्ध-प्रदाता रहे भारतीय समाजका कोई भी अङ्ग श्रीगणेश-पूजन एवं स्त प्रथासे अद्युता नहीं रहा। तभी तो साथारण किय मक्तकि—दोनोंकी ही रचनाओंके प्रारम्भमें मङ्गला रूपमें श्रीगणेश-वन्दना उपलब्ध होती है। भारतर्क परम्पराको आदर देने तथा स्थिर रखनेकी दृष्टि ही कि गुरु भक्त-शिरोमणि महात्मा तुलसीदासजीने अपनी रचन प्रारम्भमें गणेश-वन्दनाको स्थान दिया है। उन्होंने

पूर्व जर्नोकी ही भाँति गणेशजीको कृपा-सिन्धु, सर्वसमर्थः, विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता और सिद्धि-प्रदाताके रूपमें निहास है। भक्ति-भावनासे ओत-प्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना विनय-पत्रिका का प्रथम पद इसका प्रतीक है—

गाइये गनपति जगवंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥ सिद्धि-सदन,गज-वदन, विनायक । कृपा-सिंधु, सुंदर, सब लायक॥ मोद फ-प्रिय, सुद्द-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता॥ मोगत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥

पदकी अन्तिम पर्ह् कि रिप्त होता है कि गणेशजी मनोरथदाता भी हैं, तभी तो तुल्सीने उनसे अपने इष्टदेव भगवान् श्रीरामको सीतासिहत अपने हृदयमें निवास करानेकी याचना की है। विनयपित्रकाके इस प्रथम पदमें श्रीगणेश-स्मरणद्वारा मङ्गलाचरण करके काव्य-परम्पराका निर्वाह तो हुआ ही है, भिक्तभावकी याचना भी की गयी है। सर्व-प्रथम श्रीगणेशजीते भिक्तकी याचना करके गोस्तामीजीने यह संवेत किया है कि न केवल काव्य-रचना, अपितु ईश-अर्चना-प्रार्थनादि भी श्रीगणेशजीते आरम्भ करनी चाहिये। तभी तो विनयपित्रका-पर उनके आराध्य अनायनाथ श्रीरखनाथने अपने हाथसे 'सहीं कर दी।

गोस्वामीजीने श्रीगणेशजीका वन्दन एवं स्मरण अपनी रचनाओंकी सफलता तथा निर्विध्न-समाप्ति-हेत भी किया है । उदाहरणखरूप 'पार्वती-मङ्गलः' 'जानकी-मङ्गलः' 'रामाश्चा-प्रश्नः' और 'रामचरितमानस' को रखा जा सकता है । 'पार्वती-मङ्गलः' तथा 'जानकी-मङ्गलः'में उन्होंने दो-दो छन्दोंमें गुरु, शिव, पार्वती; शारदा, विष्णु तथा राम आदिके सहित श्रीगणेशजीकी वन्दना की है । यथा—

बिनइ गुरहि गुनिगनहि गिरिहि गननाथि । हृद्यँ आनि सिय राम धरे धनु भाथि ।। ।। गावउँ गौरि गिरीस बिबाह सुहावन । पाप नसावन पावन सुनि मन भावन ॥ २ ॥ (पार्वती-मङ्गळ)

गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। सारद सेष सुकवि श्रुति संत सरछ मति॥१॥ हाथ जोरि करि बिनय सबिह सिर नावौँ। सिय रघुवीर बिबाहु जथामति गावौँ॥२॥

'रामाज्ञा-प्रश्न' के प्रथम सर्गके प्रथम सप्तकमें उन्होंने

गणेश-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित की है। उसके अनुसार—स्वदेश अथवा विदेशमें गणेश-स्मरणसे प्रारम्भ किये गये सभी ग्रुम कार्योंका परिणाम कल्याणकारी होता है। श्रीगणेशजीका स्मरण सभी देवताओंको अनुकूळ बनानेवाला, सभी विद्धियोंको देनेवाला तथा यात्राको सफल करनेवाला होता है। वह विद्या, विनय और धर्मके फलको सुलम करानेवाला तथा सुमङ्गलकी लानको प्रकट दिखानेवाला है। अतः सभी कार्योंकी सफलताके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है।

'रामचरितमानसंश्के आरम्भमें 'गणेश-वन्दनाः रहोक तथा सोरठेके माध्यमसे की गयी है। रहोकमें गणेश और वाणी (सरस्वती) की सम्मिलित वन्दना है। यथा—

> वर्णानासर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानां च कर्तारों बन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥

दोनोंकी वन्दनाका कारण बतलाते हुए गोस्वामीजीने स्पष्ट किया है— 'वणों अर्थसमृहों, रसों, छन्दों और मङ्गलोंके विधायक सरस्वतीजी और गणेशजीकी में वन्दना करता हूँ।

सोरठामें उन्होंने मात्र गणेशजीसे अनुप्रह (कृपा) करनेकी अम्यर्थना की है---

जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन। करउ अनुमह सोइ बुद्धि राप्ति सुभ गुन सदन॥१॥

अभ्यर्थनाका कारण स्पष्ट करते हुए कहा है—'जो गर्णोके नायक (स्वामी) हैं, बुद्धिकी राशि और ग्रुम गुणोंके घर हैं तथा जिनका गजके समान मुख है, उन गणेशजीका स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

मङ्गलाचरण या भक्ति-याचनाके अवसरपर की गयी गणेश-वन्दनाके अतिरिक्त गोस्वामीजीने विवाहादि माङ्गलिक अवसरोपर भी गणेश-पूजनकी प्राथमिकताकी भी चर्चा की है। पार्वती-शिव और छीतारामके विवाह इसके शोतक हैं। पार्वती-शिवके विवाहके अवसरपर किये गये गणेश-पूजनकी झाँकी देखिये—

> 'मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि।' ( मानस १ । १०० )

सीतारामके विवाहकी झाँकी भी द्रष्टव्य है। इस अवसरपर सीताजीद्वारा गणेश-पूजन कराया गया है— 'आचारुकरि गुर गौरि गनपति मुदित बिप्र पुजानहीं।' ( मानस १। ३२२। १ छन्द )

स्पष्ट है, जब सीताजीको विवाह-मण्डपमें लाया गया, तब दोनों कुल-गुरुओंने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे गणेशजी और गौरीजीकी पूजा करवायी और तदुपरान्त उनको सुन्दर सिंहासनपर बैटाया।

यात्राके पूर्व भी तुल्लीदासजीने गणेश-स्मरणकी बात कही है। जैसे—अयोध्यानरेश दशरथ राम-विवाहके अवसर-पर जनकपुरीको प्रस्थान करते समय रथारूढ़ होनेसे पूर्व गणेश, गुरु, शिव, पार्वती आदिका स्मरण करते हैं—

तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरिष चड़ाइ नरेसु। आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु॥
( बालकाण्ड ३०१)

कतिपय ऐसी स्थितियों में मी गोखामीजीने गणेश-स्मरण कराया है, जहाँ कार्यकी अथना मनःकामनाकी सफल्लामें पूर्णतः वाधा उपस्थित हो जाती है और उस बाधाको दूर करनेमें मानवकी बुद्धि और शक्तिके सम्मुख प्रश्नवाचक चिह्न लग जाता है, वहाँ मनुष्य देवी शक्तियोंकी श्रारणमें जा गिरता है। इस सम्बन्धमें धनुष-यज्ञका प्रसङ्ग द्रष्टव्य है।

गुष्ठ श्रीविश्वामित्रकी आज्ञा पाकर शिव-धनुष तोड़नेके लिये जब भगवान् श्रीराम चापके समीप आते हैं, तब वज्रसे भी कठोर शिव-धनुष और श्रीरामके सुकोमल शरीरको देख जानकीजी मन-ही-मन अत्यन्त ही व्याकुल होती हैं और उनकी यह व्याकुलता जब चरम सीमापर पहुँच जाती है, तब वे इससे मुक्त होनेके लिये पार्वती-शिव और गणेशजी-की मन-ही-मन वन्दना करके उन्हें मनाने लगती हैं—

मन हीं मन मनाव अकुलानी। होउ प्रसन्न महेस भवानी॥

गन नायक वरदायक देवा । आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ बार बार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ ( बालकाण्ड २५६ । ३-४ )

—और तरदाता गणेशजीके स्मरण एवं वन्दनद्वारा उनका मनोरंभ सिद्ध भी हो गया।

पञ्चदेवोंकी उपासनाके समय भी श्रीगणेशजीकी उपासना

श्रीगोस्वामीजीने सर्वप्रथम करवायी है। अयोध्यावासियोंकी पञ्चदेवोंमें निष्ठा है। पञ्चदेवोपासना उनका दैनिक नियम है। इस नियम-पालनकी झाँकी चित्रक्टमें देखनेको मिलती है— किर मज्जनु पूर्जीई नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥ समारमन पद बंदि बहोरी। बिनविई अंजुलि अंचल जोरी॥ (मानस २। २७२। २-२६)

चित्रक्टमें अयोध्यावासी श्रीगणेश, गौरी, शंकर, सूर्य तथा विष्णुकी वन्दना करके फिर सीतारामके राजा-रानी होनेकी करवद्ध प्रार्थना करते हैं।

उल्लासका उत्कर्ष तथा भावकी अगम्यता प्रदर्शित करनेके लिये श्रीगणेशजीकी कहीं-कहीं असमर्थता भी प्रस्तुत की गयी है। श्रीसीतारामके विवाहोपरान्त अयोध्याका उल्लास-सागर इतना उच्छिलत हुआ कि अयोध्याके प्रेम, प्रमोद, विनोद एवं मनोहरताका वर्णन करनेकी सामर्थ्य शत-शत शारदा, शेष, गणेश, महेश, वेद और ब्रह्मा आदिमें भी नहीं है—

प्रेमु प्रमोद बिनोदु बड़ाई। समउ समाज मनोहरताई॥ कहिन सक्हीं सत सारद सेस्। बेद बिरंचि महेस गनेस्॥ (मानस १। ३५४। २-२५)

इसी प्रकार भरतजीकी मित-रित-गिति, उनका भाव-वैभव शारदा, शेव, गणेशके लिये भी अगम्य है—-

भरत रहनि समुझनि करत्त्ती।

सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ (मानस २ । ३२४ । ४ )

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजीने विभिन्न परिस्थितियोंमें श्रीगणेशजीका पूजन, स्तवन, वर्णन एवं स्मरण स्वयं करके मानवमात्रके लिये हितकारी सिद्ध किया है। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परम्पराका निर्वाह करना ही नहीं है, अपितु उनके अन्तरकी आस्था अभिन्यक्त हुई है। श्रीगोस्वामीजो श्रीराम-भक्त होकर भी श्रीगणेशजीको आदिदेव एवं प्रथमपूज्य देवता मानते हैं। कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि गोस्वामीजीने रामचिति-मानस तथा अन्य रचनाओंके माध्यमसे श्रीगणेशजीके पूजन, वन्दन, स्तवन एवं स्मरणका जो संदेश दिया है, वह आज भी बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है। उसमें मानव-समाज और राष्ट्र—दोनोंका हित समानरूपसे निहित है।

# तमिळनाडुमें श्रीगणेशका प्रभाव

(लेखक--विद्वान् डी० श्रीनिवासवरदन् एम्० ए० [ तमिळ एवं हिंदी ] )

गणेशजी ओकारकी साक्षात् मूर्ति हैं तथा सम्पूर्ण देशमें उनकी समक्ति पूजा की जाती है। तमिळ-जनता श्रीगणेशके सभी नामोंसे परिचित है। विनायकः (२) विच्नेशः, (३) विच्निवनाशकः, गणपितः, (५) एकदन्तः, (६) मोदकहस्तः, मूपकवाहनः, (८) गजमुकः, (९) गजाननः, वक्तुण्ड तथा (११) हेरम्ब आदि सभी नाम उनकी रहते हैं। ये सब संस्कृत-शब्द होकर भी सामान्य वाणीमें नित्यप्रति प्रचल्ति हैं। इनके अतिरिक्ता । पिछ्ळैका अर्थ है—पुत्र तथा । दरसूचक प्रत्यय है। अतः हिंदीमें इसे (पुत्रजी) ते हैं। यह सभी जानते हैं कि श्रीगणेश पार्वती-पुत्र हैं।

#### पिठ्ळैयार शुक्रि

त्र हिंदू-जनता पत्र लिखते समय प्रारम्भमें अपर चक एक विशेष चिह्न बनाती है जो का ही द्योतक है। इस चिह्नविशेषको तमिळ-प्रजा ग्रुळि (श्रीगणेशगोल्) कहती है।

#### श्रीगणेशजीके सेवा-प्रकार

उनाडुकी भक्त जनता विष्णु तथा शिवजीके पाष्टाक प्रणाम करती है, परंतु विनायक मन्दिरके अपनी विनतीको दूसरे प्रकारसे प्रकट करती विनायकके सामने खड़े होकर अपने नों ओर दोनों मुष्टियोंसे मृदुल आधात करते हैं। कानोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर उठते बैठते हैं। कानोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर उठते बैठते हैं। कार बड़ा विचित्र है। ये दोनों कियाएँ थौगिक म्बद्ध हैं। मततकपर मुष्टिसे मृदुल आधात करनेसे उत्तेजित किया जाता है; उठने बैठनेकी कियासे इनिपर प्रमाय पड़ता है; अतः सुष्टुम्णा कर्ष्वमुखी। तिमळनाडुमें श्रीगणेशजीकी प्रसिद्ध पूजा-सामग्री। दूर्वा, (२) बह्विपत्र (श्रामी-पत्र) और (३)

#### गणेश-सम्बन्धी रचना

प्रन्य-लिपिमें एक छोटी-सी पुस्तिका 'गणेशसहस्रनाम' की है, जिसमें प्रत्येक नाम गकार-अक्षरसे प्रारम्भ होता है। एक दूसरा 'गणेशसहस्रनाम' भी है, जिसमें दूसरे अक्षर प्रारम्भिक अक्षरके रूपमें प्रत्येक नामके आदिमें अवस्थित हैं। उनकी अच्छोत्तरस्रत नामाविल्यों बहुत-सी हैं। इससे परज्ञक्ककी इस विशिष्ट मूर्तिके प्रति सर्वसाधारणकी यथार्थ मिक्की स्पष्ट सूचना मिल्ली है।

दो सौ वर्षके पहले तंजीर जिलेके 'क्षेत्रपालक' नामक आममें 'साम्बश्चिवशास्त्रीजीं' का जन्म हुआ । वे जन्मसे शैव होनेपर भी अपनी आयुक्ते मध्यकालमें गणपत्युपासक बन गये। इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभासे (१) गणेशाद्वैतम्, (२) ज्ञानकाण्डम्, (३) कर्मकाण्डम्, (४) उपासनाकाण्डम् तथा (५) गणेशा-उपनिषद् आदि कई संस्कृत गाणपत्यवेदान्त प्रन्थोंकी रचना की थी। इन्होंने इन समस्त प्रन्थोंकी योगीन्द्र मठको समर्पित किया, जो पूनासे तीन मील दूर 'मयूरेश' नामक स्थानपर है।

श्रीतणेश-विषयक प्रन्थ तमिळ भाषामें अनेक हैं। इनमें 'औवैयार' (कवियत्री) द्वारा रचित 'विनायकर् अकवळ सुप्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित 'नल्विळि'-प्रन्थका मङ्गलाचरण श्रीगणेशजीके वन्दनापरक है। यह पथ समस्त तमिळनाडुमें प्रचलित है—

पालुम् तेळितेतुम् पाकुम् परुषुमिवे नालुम् कलन्तुनककु नान् तरुवेन्-कोलम् शेय्। तुङ्गकरिमुतुत्त्मणिये नीयेनककु शङ्गतमिळ मुन्हम् ता॥

भाव यह है कि वो दुङ्ग गजछण्डाकार मुँहवाले ! में तुम्हारे लिये दूध, गुद्ध मधु, पाक् तथा दाल---इन, चारोको मिलाकर हुँगा । तुम मेरे लिये शंगत्तमिल तीनोंको दे दो ।

इसके अतिरिक्त अरुणगिरिनाथन्। रामित्रिगम् स्वामिगळ् आदि शैव संतीने भगवान् श्रीगणेशके विषयमें कई मुक्तक-रचनाएँ की हैं। जिनको भक्तगण गा-गाकर भावविभीर हो जाते हैं।







-अंतरपारिनी शक्ति-सहित मृषक्ताहन थोहरम्बको मूर्ति—नेपाल [युष्ठ ४५१

# तमिळ भक्ता ओवैयार्-विरचित 'विनायकर् अकवल'में श्रीगणेश

( लेखक-प्रो० के० एस० चिदम्बरम्, एम्० एड्०, 'भारद्वाजन्' )

अनादिकालसे सनातनधर्मावलम्बी हम भारतीय श्रीगणेशकी प्रार्थनाके बल्पर सभी कार्योमें सफलता प्राप्त करते आये हैं। पौराणिक प्रमाण है कि देवगणतक अपनी कार्य-सिद्धिके लिये प्रथमतः गणेशकी वन्दना करते हैं। ऐसे श्रीगणेशजीकी अमोध साधनामें सिद्धिप्राप्त एक तिम्ब्ब मृद्धाकी आत्मानुभृतिपूर्ण प्रार्थना ही प्रस्तुत विनायकर् अकवलम्का विषय है।

तमिळ्नाडुकी जनतामें 'औवैयार्' नामकी एक वृद्धा कवियत्रीकी बालजनोचित नीतिपरक रचनाएँ अत्यन्त प्रसिद्धं 🖁 । तमिळमें 'औवै' शब्द-पूर्वजा, माता, मातामही-जैसा अर्थका निर्देशक है। आदरवाची 'आर्' प्रत्यय लेकर वही उनका नाम हो गया। जन्मसे ही वे देवांश-युक्त थीं और अपने माँ-बापकी सात संतानोंमें अग्रजा थीं। नियतिकी ही बात थी कि इनके जन्म होते ही इन्हें छोड़कर माताको अपने यात्री-पतिके साथ-साथ आगे बढ्ना पड़ा । इसपर व्याकुलहृद्या माताको आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्चीके मुँहसे वाणी निकली, जिसका सार था कि 'सर्वनियन्ता शिव मेरी रक्षा करेंगे। तुम दुःखी मत होना । थोड़ी ही देर बाद उस रास्तेसे वाणकुलके एक दम्पति आये । उन्होंने उस शिशुको गोदमें उठा लिया । बालिकाका पालन-पोषण होने लगा । बचपनसे ही उनकी लगन गणेश-पूजापर रही, फलतः वे अल्पकालमें ही विदुषी हो गर्यो । वयःपाप्त होते-होते सांसारिक जीवनकी असारता उनकी समझमें आ गयी और उन्होंने इस संसारमें पावन जीवन व्यतीत करनेके लिये वृद्धा रूप ही उचित समझा । अतः गणेशसे प्रार्थना कर उन्होंने यौवनमें ही वार्धक्यका वरदान प्राप्त कर लिया और तत्कालीन तमिळ-प्रदेशभरमें धर्मका प्रचार किया । चेर-चोळ-पाण्डय राजाओंसे आहत हो उन्होंने तमिळ-जनताको विविध प्रकारसे आत्मबोधपूर्ण उपदेश दिये । उनके कई महत्कार्योंके वृत्तान्त तमिळनाडुके बचोंके लिये आज भी स्मरणीय हैं। उनकी सूत्ररूप स्कियाँ तमिळ याल-शिक्षामें प्रमुख स्थान रखती हैं।

यरापि उनके कालके सम्बन्धमें विद्वानोंने ऐकमत्व नहीं है। पर उनके जीवनकी एक घटना प्रमाणित करती है कि वे राजा चरभाव तैरुसात तथा 'विमिन्न वैवारन्' के गावकीमें भाग्तम

और सुन्दरर्की समकालीन थीं | वे दोनों शिवमक्त प् बार ईश्वराज्ञा पाकर कैलास-यात्राको निकले | वीच रासं राजाने औवैयार्को याद किया | औवैयार् अपने निवा स्थानपर गणेश-पूजामें लीन थीं | उनका मन थोड़ा विचित्र हो उठा | प्रजावलते वात समझकर वे तत्क्षण कैलास-यात्र उनके साथ होनेके विचारसे पूजामें जल्दी करने लगी उसी समय गजमुख श्रीगणेशजीने उन्हें शान्त करते हु कहा कि 'अनुष्ठानके सम्पन्न होनेपर तुम उनके पहले कैलास पहुँच जाओगी ।' तब शान्त एवं सानन्द मन उन्होंने गणेशकी प्रार्थनामें जो स्वानुभृतिपूर्ण गान गाय वही यह 'विनायकर् अकवलः माना जाता है । इस प्रार्थन गानकी समाप्तिके बाद क्षणमरमें भगवान गणेशने औवैयार्व उठाकर कैलास-शिक्षरपर खड़ा कर दिया । स्वयं देरी पहुँचनेपर राजाने चिकत मनसे उनसे प्रका किया। प्रश्ना

> मतुर मोळि नल् उमेयाळ् पुतत्वन् मलर् पतत्ते मुतिर निनेय वल्लाक्केरितो ? मुक्लिल् पोल् मुळीक अतिर नटन्तिद्ध यानेयुं तेरं अतन् पिन वस्म् कृतिरेयुं कातं किळवियुं कातं कुलमञ्जे

अर्थात् उमानन्दन गणेशका अनवरत स्मरण करनेवालीके लिये दुस्ताच्य क्या है ? रथ-गज-तुरगादि कोसी पीछे रह जायँ, पर बूढ़ी कोसी आगे निकल जा सकेगी। स्पष्ट है कि गणेशच्यानमें निमग्न अजपा-जाप-सिद्ध योगवलसे ही औवैयार कैलात-शिखरपर एकदम पहुँच गयी थीं। ब्रह्मरुश्न-सरसीहहोदरिखत शिव-परमहससे एक हो चिदानन्दामृतपान करती हुई वे अमर हैं, ऐसी उस प्रदेशवासियोंकी मान्यता है।

किकारवंको तमिळमें अकवल कहा जाता है। तमिळके एक छन्दिवशेषका भी यह नाम होता है। केकारव-आलापमें गणेशको पुकारकर प्रार्थना करनेकी रीतिसे रचित ७२ पंक्तियोंका यह गीत है। इस गीतमें भगवान गणेशको सम्बोधित करते हुए उनके संक्षित पादादिकेशान्तका वर्णन है। तत्पश्चात् स्वानुभृतिका निवेदन करते हुए अन्तमें उनके चरणीपर अपनेको न्योछावर कर दिया गया है। इस भिक्त-रख-पिक गीतका एव अंख इस मकार है—

चीत्रकळपरचेस्तासरैप्प्स पातिषकंपु पलविशे पाढ प्रोन्तर भाटेयं जाणं प्नतुफिल मर्रुकिल् वळन्तंब्केरिप वस्न निलैयेत्तनते ने तत्तव भाषर वित्तफ विरे शरणे ॥ विनायफ कळल

'श्रीतल कलश-गम्बसे युक्त लाल कमल-सम चरणोंपर संगीत-वैविश्यमें वजनेवाले न् पुरोंसे शोभित होनेवाले तथा स्वर्ण-कटिस्त्र एवं कोमल शुक्लाम्बर-परिघानचे देदीप्यमान स्कृप कटि प्रदेशवाले सर्वसमर्थ विनायक! देवी गम्धयुक्त तेरे चरण-कमल ही शरण्य हैं (उन्हींपर में न्योळावर हूँ)।

# तेलुगु कवियोंका गणेश-स्मरण

( लेखक---श्रीचव्लपह्लि भास्कर रामकृष्णमाचार्युं वी०ए०, बी०एड० )

तेलुगु भाषा दक्षिण भारतकी प्रधान भाषाओं मेंसे एक है।
गत एक हजार वर्षों तेलुगु-भाषाके लगभग सभी प्रसिद्ध
कवियों में श्रीगणेशजीका स्मरण किया है। यहाँ सीमित स्थानमें
कुछ कवियोंके गणेश-स्मरणोंका परिचय दिया जाता है—

तन्नेचोड करिराज (११-१२ शती)—इनका 'कुमार-सम्भव' आन्ध्र वाङ्मयका अद्भुत रत्न है। इसमें इन्होंने गणेशकी स्तुति अनोखे ढंगसे की है—

सितदन्तयुगंबिचरांशुलातम गर्च तनुवसिताम्बुजंन सुर गर्जनम्बुग रसद्भुचि शक्तशरासनंबुनै चन मदवारिवृष्टि हितसस्यं समृद्धियनथ वेळ नां जनु गणनाथुडिच्चु ननिशम्बु न भीष्ठ फलंबु माकिलन्॥

भाणेशजीके शरीरकी छवि काले मेघकी तरह, सफेद कान्तिवाले दाँत मेघके अरे (Edge)की माँति, उनके कटाक्ष इन्द्रचापके सहश और उनका मदस्राय जल-वृष्टि (जो धन-धान्य-समृद्धिका हेतु है)के समान है। ऐसे मेघरूपी श्रीगणेशजी हमारे अभीष्टोंकी पूर्ति करें।

यहाँ श्रीनन्नेचोडद्वारा गणेशजीकी शरीरकान्तिको काला कहना तथा उनको मेघसे अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट ही हैं।

पेर्रना (१३००-१३५० ई०)—अपने 'नरसिंहपुराण'के आरम्भमें इन्होंने गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार की है— 'अम्बिकाजी पुत्र-प्रेमके वशीभूत हो गणेशजीका आलिङ्गन करने लगीं । माताजीके इस आलिङ्गनसे मुदित गणेशजी हमारा मनोरथ पूरा करें।'

वस्मेर पोतना ( चौदहवीं शती )—ये तेलुगु-भाषाके क्रिक्त-कवियोंमें अप्रगण्य हैं। इन्होंने दारिद्रय-पीहत होनेपर परिमित

भी राजाश्रयकी उपेक्षा करके खेतीसे जीविकोपार्जन किया और श्रीरामचन्द्रकी प्रेरणासे 'श्रीमद्भागवतंश्को आन्ध्र भाषामें लिखकर आत्महित तथा लोक-कल्याणको ि किया। इन्होंने अपने भागवतमें श्रीगणेशजीकी पार्थना ब ही सुन्दर ढंगसे की है।

अल्लसानि पेहना ( सोलहर्वी शती )—इन 'मनुचरित्र'-नामक एक प्रवन्ध-काव्यकी रचना की है, जिस् आन्ध्रभाषामें अपनी मौलिकताके कारण विशिष्ट स्थान है रचना-वैशिष्ट्यके कारण आप प्रवन्ध-शैलीके प्रवर्तक कहे ज है। इन्होंने गणेशजीकी वाल्यलीलाका वर्णन गणेश-सारण यों किया है—

भागेशजी सतीजीके अङ्कमें लेटकर स्तन-पान कर लगे । उन्होंने बाल-चापल्यसे सतीजीके दूसरे स्तनको अप शुण्डसे पकड़नेकी चेष्टा की । परंतु अर्द्धनारीश्वरका शेप भ शिवस्वरूप था और दूसरे स्तन-भागपर नागराज विद्यमान है उन नागराजको मृणाल समझकर उसे पकड़नेकी कोशि करनेवाले श्रीगणेशजी कृतिपतिको समस्त सौभाग्य प्रदान करें

धूर्जिट (सोलहवीं शती )—इन्होंने अपने कालहस्तीश्व माहातम्य)में गणेशकी स्तृति उदात्त रीतिरे की है—

'अपने-अपने कार्यके निर्विष्ठ सम्पादनकी अभिलाप प्रेरित होकर सृष्टि, स्थिति तथा लयके समय प्रह्मा, विष् तथा रुद्रके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर जो श्रीगणेशाजी अप स्मरणमात्रसे ही विष्ठ-नाश तथा कामना-पूर्ति कर देते हैं उन द्या-सपुद्र श्रीगणेशजीकी हम उपासना करते हैं।

इस तयह समय तथा स्थानाभावके कारण बहुत ह परिमितरूपमें कवियोंका परिचय दिया गया है।

# वङ्गदेशमें श्रीगणेशोपासना

( लेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्० ए०, पी-एच्०डी०, पुराणरत्न, विद्या-विनोद )

वङ्गदेशमें सेन राजवंशके संस्थापक विजयसेन और उनके पुत्र वल्लालंसेन ( वारहर्वी शताब्दी ) शैव-मताबलम्बी धे । वे लोग 'परम माहेश्वर' उपाधि धारण करते थे । उनके पूर्वज दक्षिण भारतके अन्तर्गत कर्णाटकसे वङ्गदेशमें आये थे। सम्भवतः उस समय दक्षिण भारतीय शैव-गाणपत्य-सम्प्रदायका आविमीव भी उनके ही द्वारा वङ्गदेशमें हुआ था। राजा लक्ष्मणसेनने शैवमत त्यागकर वैष्णवधर्ममें दीक्षा ली थी। हक्ष्मणसेनके सभासद और सुहृद् वदुदासके पुत्र श्रीधरदासने ·सदुक्तिकर्णामृतः-नामक एक संस्कृत-कविता-संग्रहका संकलन किया था। 'सद्क्रिकणीमृत'में गणेशके सम्बन्धमें पाँच कविताएँ प्राप्त होतो हैं, जिनमें वसुकल्परचित दो, दङ्करचित एक, पापाकरचित एक तथा लक्ष्मणसेनके एक सभाकवि उमापतिधररन्ति एक रलोक है। कविताओंसे तत्कालीन वङ्गीय समाजमें गणेशके सम्बन्धमें जो तत्त्व-भावना थी, उसका परिचय प्राप्त होता है। सभाकवि उमापतिघररचित श्लोक इतना प्रसिद्ध है कि वह तभीसे पूजा-अर्चनामें गणेशके नमस्कारके मन्त्रके रूपमें वङ्गीय समाजमें व्यापकरूपसे व्यवहृत होता चला आ रहा है। वह इस प्रकार है-

> देवेन्द्रमोलिमन्दारमकरन्द्रफणारुणाः । विष्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः ॥क्ष ( सुदुक्ति कर्णोष्टत १ । २९ । ५ ) सिद्धिदाता गणेश

इस वातमें बंगाली हिंदूमात्रकी प्रगाढ़ आस्या है। सब प्रकारकी आपद-विपदमें गणेशका नाम लेनेसे विपत्तिका नाश होता है। किसी धर्म-कार्यको करते समय, पुस्तक लिखते समय, गृह-निर्माणके समय— सब कार्योके प्रारम्भमें गणेशजीका नाम लिया जाता है। वंगाली दिंदू गणेशको नमस्कार करके यात्रा करता है; व्यवसायी अपने कार्योलयमें सिन्द्रसे 'सिद्धिदाता गणेशः, 'श्रीगणेशाय नमः' आदि लिखता है। बङ्गदेशमें वंगाली हिंदूमात्र प्रथम वैशाख नवर्वाके मेलेसे गणेशकी एक मूर्ति खरीदकर सबसे पहले

 देवराज इन्द्रके मुकुटमें विधमान मन्दार-माकाके मकरन्द-क्योधि मरुग्नणं इदं भीगणेशके चरण-क्रमकोकी धूकिमाँ इमारे निभोका निवारण करें।

अपने घरके द्वारदेशमें उसका स्थापन करके पञ्चोपचार-पूजन करते हैं और गणेशको सिन्दूर अपण करते हैं; पश्चात् उस सिन्दूरसे रौप्यमुद्राको वेष्टित करके उस मुद्राको माङ्गलिक द्रव्यके रूपमें यत्नपूर्वक पेटीमें रखते हैं और दीवारके ऊपर तथा बही-खातेमें सिन्दूरसे 'सिद्धिद्वात्रे गणेशाय नमः' लिखते हैं। पूजाके अन्तमें उस गणेशमूर्तिको द्वारदेशके ऊपरी भागमें स्थापित करते हैं और प्रातः-संप्याकालमें उसे धूपादि प्रदान करते हैं। यहस्य किसी कार्यके लिये यात्रा करते समय सिद्धिदाता गणेशको प्रणाम करके वाहर जाते हैं।

स्कन्दपुराणके मतसे भाद्रमासके शुक्लपक्षकी चतुर्थी विथिको गणेशने पार्वतीनन्दनके रूपमें कैलासमें जन्म लिया था। किंतु दूसरे मतसे वे माघमासकी शुक्ल-चतुर्थीको आविर्भूत हुए थे। इस कारण गणेश-पूजा और वंत आदि साधारणतया दाक्षिणात्य और वम्बई-प्रदेशमें भाद्रमासकी शुक्ल-चतुर्थीको अनुष्ठित होते हैं और यह आदि आलोक-मालासे सुसजित होते हैं। किंतु वज्जदेशमें गणेश-पूजामें विशेष आढंबर नहीं दिखलायी देता और थोड़े ही लोग मूर्ति खरीदकर पूजादि करते हैं। वज्जदेशमें कहीं-कहीं भाद्रमासकी शुक्ल-चतुर्थीके दिन सिद्धि-विनायकीय-वत अनुष्ठित होता है।

(क) गणेश-पूजा—वङ्गदेशमें गणेश-पूजामें दो प्रकारके ध्यान-मन्त्र प्रचल्ति हैं। उनमेंके, एक पौराणिक है और दूसरा तान्त्रिक। निम्नाङ्कित पौराणिक ध्यान-मन्त्र अधिक प्रचल्ति है—

सर्व स्थूलतनुं [गजेन्द्रवदनं लम्बोद्रं सुन्द्रं प्रस्वन्द्रन्मधुगन्धलुक्धमधुपक्यालोलगण्डस्थलम् । दन्ताधातविद्गरितारिरुधिरैः सिन्द्र्रशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम् ॥% गणेश्यजीका पौराणिक मन्त्र है—'ॐ नमो गणेशाय।'

<sup>\*</sup> जिनका शरीर नाटे कदका और स्थूल है; मुख गजराजका-सा है और उदर लंबा है; जो सुन्दर हैं, जिनके गण्डपर झरते हुए मधुकी गन्धके लोमी भ्रमर मँडरा रहे हैं; जो अपने दाँतके भाषातसे विदीर्ण किये गये शत्रुओंके रुधिरले मानो सिन्दूरको शोभा भारण करते हैं, उन सिक्डिदाता, मनोरथ-पूरक, गिरिंश-नम्दन गणपविदी मैं बन्दना करता हूँ।

गणेशजीका तान्त्रिक ध्यान हे— सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरज्ञरं इस्तपग्नैर्दधानं दन्तं पाशामुरोधान्युरकरिवलसद् बीजप्राभिरामम्। बालेन्दुचोतमीर्लि करिपतिवदनं दानप्रार्द्वगण्डं भोगीन्द्रावद्वभूपं भजत गणपति रक्तवसाङ्गरागम्॥ अ गणेशका तान्त्रिक मन्त्र हे—'गं गणपतये नमः।' गणेशका प्रणाम-मन्त्र हे—

पुफदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननम्। विद्यनाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमास्यहम्॥

(ख)सिद्धिवनायकद्यत—सर्वाभीष्ट-सिद्धिकी कामनासे वक्त-देशमें यह मत भाद्रपद-मासकी शुक्लचतुर्थीमें अनुष्ठित होता है। पूजाके अन्तमें भविष्यपुराणोक्त 'सिद्धि-विनायक-मत-कथा'-का पाठ होता है। इस मत-कथांसे ज्ञात होता है कि 'कौरव-पाण्डव-युद्धके पूर्व युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे प्रश्न किया था कि उस महायुद्धमें जय प्राप्त करनेके लिये किस देवताकी पूजा करना ठीक होगा। श्रीकृष्णने उत्तर दिया था—

पूजयथ्वं गणाध्यक्षं उमामलसमुद्भवम् । तसिन् सम्पूजिते देवे ध्ववं राज्यमवाप्स्थथ ॥

(उमाके देहमलसे समुद्भूत गणेशकी तुमलोग पूजा करो; उनके सम्यक् रूपसे पूजित होनेपर तुम निश्चय ही राज्य प्राप्त करोगे।

(ग) वङ्गीय स्मृति-निवन्धों में पञ्चदेवोपासना और श्रीगणेश-सनातनधर्मावलम्बी हिंदू प्रधानतः दो भागों में विभक्त हैं—श्रीत और सार्त। सार्त लोगोंकी संख्या यहाँ अत्यधिक है और इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्रायः सभी पञ्चदेवता अर्थात्

\* जो सिन्द्रकी-सी अङ्गकान्ति धारण करनेवाले और त्रिनेत्रधारी हैं; जिनका उदर बहुत मोटा हैं; जो अपने चार हत-कमलोंमें दन्ता पाशु अङ्कुश और वर-मुद्रा धारण करते हैं; जिनके विश्वाल शुण्ड-दण्डमें बीजपूर (बिजीरा नीव् या अनार ) शोभा दे रहा है; जिनका मस्तक बालचन्द्रसे दीप्तिमान् और गण्डस्थल मदके प्रवाहसे आई है; नागराजको जिन्होंने भूषणके रूपमें धारण किया है तथा जो लाल वस्न और अरुण अङ्गरागसे सुशोधित है, उन गजेन्द्र-वदन गणपतिका भजन करो।

† जो एक दाँतवाळे, विशाल काय, लम्बोदर, गजानन एवं विध्वविनाशक है, उन हेरम्बदेवको में प्रणाम करता हूँ।

विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेशकी एक साथ र करते हैं। किसी विशेष देवताके मन्त्रमें दीक्षित उपासक पूजाके समय अपने इष्ट देवताको खभावतः उ प्रदान करता है, किंतु वह पञ्चदेवोपासनाके अङ्गीभूर देवताको भी हार्दिक श्रद्धा-भक्ति समर्पण करता पञ्चदेवोपासनाके अभिन्न अङ्गके रूपमें गणपतिकी उ स्मार्त-मतावलम्त्री हिंदूमात्रमें सर्वत्र प्रचलित है । नित्य-नैमित्तिक घर पूजा अन्नमाशनः, उपनयन एवं विवाहादि संस्कारींमें सः विभविनायक सिद्धिदाता गणेशकी अर्चना की जाती इसी कारण पुरोहित 'गणेशादिपञ्चदेवेभ्यो नमः'-पुष्पाञ्जलिद्वारा गणेशसे ही आरम्भ पञ्चदेवोंकी पूजा समाप्त करते हैं और तत्पश्चात् वे अ कार्यमें लगते हैं।

वङ्गीय स्पृति-निबन्धोंसे ज्ञात होता है कि बंगा जीवनमें बारहों महीने पूजोत्सवादि लगा रहता है। ध्यान की बात यह है कि वङ्गदेशमें मध्ययुगमें वैदिक याग-आदिका विशेष प्रचलन नहीं था। समाजमें व्रतानुष्ठान प्रचलन अवस्य अधिक था। इन व्रत-संक्रन्ति-आचार आि विशेषतः स्नान-काल आदिमें पुराणोंका यथेष्ट प्रभाव दी पड़ता है । वङ्गीय स्मृति-निबन्ध-समृहपर, विशेषतः शूलपार् ( पंद्रहर्वी शताब्दी ) से लेकर रघुनन्दन और गोविन्दानन्द काल ( १६-१७ वीं श्रताब्दी ) तक रचित निवन्धोंपर तन्त्रे का प्रगाढ प्रभाव दीख पड़ता है। वङ्गदेशके पूजा-उत्सवादि तान्त्रिक मन्त्रोंका प्रयोग, तान्त्रिकमण्डल, मुद्रा, यन आदिका व्यवहार विशेषरूपसे परिलक्षित होता है । जीवनः तान्त्रिक दीक्षाकी अपरिहार्यता भी इस देशमें स्वीकृत हुई थी समाजमें जिन सम्प्रदायोंका प्रभाव था, उनमें शैव, शास और वैष्णव प्रधान थे । इन तीन प्रधान सम्प्रदार्थों अतिरिक्त वङ्गदेशके हिंदू-समाजमें सौर, गाणपत्य, पाशुपतः पाझराभ, कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे।

वङ्गदेशके स्मृति-नियन्धकारों सबसे अधिक प्रसिद्ध स्मार्त रघुनन्दन भद्दाचार्य थे। उनका समय १५००से १६०० ई०के बीच माना जाता है। अपनेद्वारा रचित सुप्रसिद्ध स्मृतिनिबन्ध अधाविश्वति तत्त्वग्में उन्होंने जो अगाध शाख-शान, स्वाधीन-चिन्तन और सूक्ष्म-विचार-विश्लेषणका परिचय दिया है, वह अत्यन्त विस्मयप्रद है। रघुनन्दन भट्टाचार्यने अपने आदिकृतस्वग् निवन्धके देव-पूजा-प्रकरणमें परापुराणके वचन उद्भंत करके पञ्चदेवताकी पूजाका विधान इस प्रकार ंदगा है—

आदित्यं गणनायं च देवीं रुद्धं यथाकमम्।
नारायणं विद्युद्धास्यमन्ते च कुळदेवताम्॥
क्ष्य देवताओमं पहले गणेशकी पूजा करनी चाहिय—
'आदौ विनायकः पूज्यः अन्ते च कुळदेवता ।' सबसे
पहले गणेशकी पूजा नहीं करनेसे किस प्रकार विष्ठ
उपस्थित होता है, इस सम्बन्धमं उन्होंने भविष्यपुराणसे
निम्निलिखत प्रमाण उद्धृत किया है—

देवतादौ यदा मोहाद् गणेशो न च १ ज्यते । तदा प्जाफलं हन्ति यिक्तराजो गणाधिपः॥

'यदि मोहवश देवताओंके आदिमें गणेशकी पूजा नहीं की जती है तो विध्नराज गणेश पूजाके पळको नष्ट कर देते हैं।

''अथ गणेशपूजनम् । तत्र नुलसीन्यतिरेकेण । 'न तुलस्या विनायकम्' इति वचनात् ।'' (आह्निकतत्त्वम् ) । गणेशकी पूजामें नुलसीटलका व्यवहार निषिद्ध है । गणेशके आवाहन-मन्त्रमं मी विशिष्ट्य है । तीनों व्याहृतियों के द्वारा गणेशका आवाहन करते हैं । यथ 'ॐ भूर्भुंवः स्वर्गणपते इहागच्छागच्छ, इह निष्ट इह तिष्ठ, अत्राधिष्टानं जुल, मम पूजां गृहाण ।'

रघुनन्दनने इस सम्बन्धमे बाजुपुराणका निम्नलिखित बलोक उद्भुत किया है—

दिनायकं तथा दुगो याद्यमाकारानेच च। आवाद्येद् स्याहितिभिस्तंयेवादिवकुमारको॥ (आहिकतत्त्वम्)

#### ( घ ) चङ्गदेशके तान्त्रिक नियन्धोंमें गणेश और गाणपत्य-सम्प्रदाय

न झदेशके पुजा-उत्सवीं तथा स्मृति-निवन्धींपर तान्त्रिक प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । श्रीचैतन्यमहाप्रभुके समकालीन अथना किंचित् परवर्ती श्रीकृष्णानन्द आगम-वागीश (१६वीं शताप्दीके अन्तिम भागमें) तन्त्रशास्त्रके धुरंधर विज्ञान् थे। उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक (तन्त्रतार)में चिन्तुतन्त्रके सव सम्प्रदायोंका सार लिपियद्ध है। इस पन्यमें शैन-शास्त्र, वैष्णवः मौर और गाणपत्य-नम्प्रदायोंके पास्य देवी-देवताओंके मन्य यन्त्र, पूजा-विधि इत्यादि विशद हुदो विश्वत हुँ।

'तन्त्रसार'में संक्षेप-दीक्षा, पञ्चायतनी-दीक्षा आदि कतिपय अन्य दीक्षा-विधियाँ भी वर्णित हैं। पञ्चायतनी-दीक्षाके पूजा-क्रमका जो वर्णन यामल-तन्त्रशास्त्रसे उद्धृत करके आगम वागीश महोदयने 'तन्त्रसार' पुस्तकमें विवृत् किया है, उसको देखनेपर स्मार्त पञ्चोपासनाकी वात ध्यानमें आती है। पञ्चायतनी-दीक्षामें शक्ति, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश-इन पाँच देवताओं के पाँच यन्त्र अङ्कित करके उनमें उपयुक्त पञ्चदेवताओंकी पूजा की जाती है । इनमें विशेषता यह है कि गुरु यदि इन पाँच देवताओं में शक्तिको प्रधान भानकर भावना करता है ( शाक्त-सम्प्रदायके पक्षमें ) तं। शक्तिका यन्त्र मध्य मागमे अङ्कित करके उस-की पूजा की जाती है। उस यन्त्रके ईशानकोणमें विष्णु अग्निकोणमें शिव, नैर्क्युत्यकोणमें गणेश और वायुकोणमें सूर्यका यन्त्र निर्माण करके उनकी पूजा की जाती है। गाणपत्य-सम्प्रदायके गाधक मध्यस्थानमें गणपति-यन्त्र अङ्कितकर अन्य देवताओं को निम्नोक्त कमसे म्यापित करके पूजा करते हैं-

गणनाथं यदा मध्ये ऐसान्यां केसवं यजेन् । भाग्नेच्यामीश्वरं चैव नैकंत्यां तपनं तथा ॥ वायन्यां पार्वतीं चैव पूजयेन्मोक्षसाधिनीय् । स्वस्थानवर्जिना देवा दुःखसोफभयपदाः॥

'मध्यस्थातमे गणेशकी पूजा करते समय ईशानकोणमें विष्णु, अग्निकोणमें महादेव, नेऋ्रियकोणमें सूर्य तथा वायु-कोणमे मोक्ष-माधिनी पार्वतीकी पूजा करें। स्थान-व्यतिक्रम होनेपर देवता दुःख, शोक और भय प्रदान करते हैं।

'तन्त्रसार'के द्वितीय परिच्छेदमें गणेश-प्रकरण प्राप्त होता है। उसके प्रारम्भमें ही लिखा है—

अथ वक्ष्ये गणपतेर्मन्त्रान् सर्वार्थसिद्धिदान् । यज्ज्ञात्वा मानवा नित्यं साधयन्ति मनोरथान् ॥

'अव सर्वार्थसिद्धिप्रद गणेशके मन्त्रोंको बतलाऊँगा। इन मन्त्रोंको जानकर साधक सब प्रकारके मनोरथोंको सिद्ध करतः है।

तन्त्रसारमें गणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियाँ, उनके मन्त्र और प्रजाकी विधियोंका वर्णन है। वङ्कदेशमें मध्ययुगारें गाणपत्य-सम्प्रदायका अस्तित्व था और उसकी उपासक-मण्डली भी थी—आगमवागीशके सुप्रसिद्ध तान्त्रिक निवन्स 'तन्त्रसारभे यह प्रमाणित होता है।

# छत्तीसगढ़ी लोकगीतोंमें श्रीगणेश

( हेस्तक-श्रीचतुर्भुजसिंहजी वमा )

गणेशजीका प्रायः सभी सम्प्रदायों एवं सभी धर्मोंसे पूजनीय होनेके कारण जन-मानसपर जो अमिर प्रभाव पड़ा है, उसीको देलकर गाँवके एक अबोध वन्नेने अपनी मूक-भागामें प्रथम श्रीगणेशजीकी वन्दना कर फिर अपने र्ष्ट्रदेव धीहनुमानजीका गुणगान किया है। यहाँ छत्तीमगढ़ी भागाका इसी प्रकारका एक वाल-गीत प्रस्तुत किया जा रहा है—

हाथी लोलो हाथी लोलो, पावके परंग्लो लो । दोनों भुजा बंग लाल, छाती जुल्क लाल ॥ नदी नाला टीप टाप, फहेंच्या ला मारे तीन लात। बोलो कदम्मा, कदम्मा, कदम्मा॥ 'हे हाथींके वच्चेके समान स्ँड्वाले श्रीगणेशजी! हम आपके पाँवको पकड़कर प्रणाम करते हैं। फिर हनुमानजीको आवाहन करके कहते हैं कि "आपकी दोनों भुजाएँ और छाती लाल हैं, ऐसे हनुमानको में प्रणाम करता हूँ। नालासे नदी और नदीसे ममुद्रमें पानी इस पारते उस पारतक भरा हो, ऐसे समुद्रको एक छलाँगमें कृदकर पार जानेवाले तथा 'ओर अहार छंक कर चांरा ।' इस प्रकार कहनेवाली उस लड्डिनीको लातसे मारकर मूर्छित कर देनेवाले श्रीहनुमानजीको में सादर नमस्कार करता हूँ। फिर प्रज्वित पूँछसे कदम-कदम उछल-कूदकर लड्डाको जलानेवाले श्रीहनुमानको प्रणाम कर में अपना खेल शुरू करता हूँ।

# छोटा नागपुरमें श्रीगणेश-भक्ति

( हेखक-श्रीगीकुलचंद्रजी रावत )

विद्यार-प्रात्तका दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पाँच जिलेंकी एक कमिश्नरी है। यहाँकी रीति-नीति उत्तर-विद्यारसे सर्वथा मिन्न है। यह बिल्कुल जंगली स्थान था, जहाँपर आदिवासी मुण्डा-जातिके राजा थे। अब इस जंगलको भारखण्डः कहते हैं।

यहाँके प्रान्यगीतोंमें फगुआ और झमर अधिक प्रसिद्ध हैं। सबसे पिछड़ा भाग होनेपर भी यहाँके कई अनपढ़ कियोंने अपनी रचनाओंमें सर्वप्रथम गणेशजीकी वन्दना की है, जो बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है। प्रत्येक कार्यके आरम्भमें 'गौरी-गणेशभ्की पूजा अनिवार्य हैं। जहाँ-तहाँ पर्वतोंमें भी चट्टानपर गणेशकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। इससे प्रतीत होता है कि जंगल-निवासी लोग भी अनादिकालसे गणेशकी पूजा करते आ रहे हैं। उनके गीतोंमें गणेशका वर्णन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है। दो गीत यहाँ दिये जा रहे हैं, जिनसे गिरिजा-वनवासियोंकी श्रीगणेश-भक्तिकी सालक मिल सके।

फगुआ गीत ( होलीके अवसरपर गाया जाता है ) बंदौं गणेश गणनायक, देह बुधि वसदान, बंदौं गणेश गणनायक॥ अति नागर, प्रभु द्याके निधान । बुधि सागर, अव-भक्षक, सब गुन कर जन-रक्षक, सिद्धिप्रद सुख-खान । भभूती तन, सेन्द्रर भूषण, गज-बद्रा, गौरी-शंकर-संतान ॥ भस-वाहन, जेहि सूप-सम कान। सुन्दर, अति ळाबोदर, अनूप रूप एक-रदन, गज-वदन धासी मति रंकपर दरु वेगी प्रभू देह शुभ ग्यान । वर्णन, हरिन्हरनाननान ॥ जेहिते हम झूमर ( वर्षामं गाया जाता है )

दोहा

शेलपुता कर मृत। लम्बोद्रं, वद्त्रं, गजेन्द्र दुइयो का संत्रत॥ वंदत, पर् विशेश्वर द्विज पर्-बन्दन । करी हर-नन्दन विधन-हरनः क्रम्बोद्रर, गजमुख, गुधकं सदन सुख, सुमिरत करे जम-कंदन ॥ सादर आरज मोरि,देहु न आछर जांदि, चाहत फरन गुन कन्द्रन | जत हरिविद्या पाय,कण्ठमें वसहु आय,विशेश्वर केर उर आनंद्र ॥

### लोकाचारमें श्रीगणेश

( हेखक--डा० श्रीधनवतींजी )

मञ्जल-मृतिं श्रीगणेशका अस्तित्व शक्ति एवं शिवके युगल-तत्त्वोंका साकार स्वरूप है। कुछ पौराणिक कहानियोंके अनुमार स्वयं विष्णुभगवान् ही माता पार्वतीकी इस वास्मल्य मृतिमें समाविष्ट हैं। इसील्यि जीवनके प्रत्येक महस्वपूणं कार्यके आरम्भका ग्रुमारम्भ तमी होगा, जब इन दोनों तत्त्वोंका सुखद स्वरूप सर्वोपरि होगा, सर्वप्रथम हंगा। श्रीगणेशकी सर्वप्रथम पूजाका यही रहस्य है, यही काग्ण है।

1

सिद्धिदाता गणेश वैदिक तथा पौराणिक देवी-देवताओंमें जिस प्रकार मान्य हैं साधारण लोक-जीवनमें भी उमी प्रकार सर्वपूज्य हैं।

लोक-जीवन प्रकृतिका प्रतिरूप है। जटिल-से-जटिल तथ्यों और गृह-से-गृह तच्चोंको भी जन-मानसके लिये सरल, सुबोध, सुप्राह्म ही नहीं, सरस भी कर देना लोक-जीवनकी अपनी विशेषता है। लोकाचार इसके प्रमाण हैं। लोक-व्यवहार एवं रीति-रियाजोंमें इसकी पुष्टि सहज ही होती है।

गुभारम्भका पर्याय 'श्रीगणेश' एक मुद्दावरा वन गया है । किसी भी कार्यको आरम्भ करनेका आम्रह यह कहकर किया जाता है कि श्रीगणेश कीजिये । किसी महत्त्वपूर्ण कार्यके छिये घरसे दूर जाते ममय 'सिद्धि-गणेश' कहना अस्यन्त गुभ ममशा जाता है । एह या मन्दिर-निर्माण कराते मभय सबसे पहले गणपतिको स्थापित करा देनेसे सब मंक्ट दल जाते हैं विग्न-वाधाएँ दूर हो जाती हैं ऐसा लोक विश्वास है । इसी प्रकार लोकाचारके रीति-रिवाजोंमें, गुभ-संस्कारोंमें तथा तिथि-स्योहारोंमें विग्न-विनाशक गणेशजी-की ल्यापनाके विना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता । कह उदाहरण देखिये—

मह-भोजों में—भोजन एवं तृप्तिकी देवी माता अञ्चपूर्णा है। किंतु ( टक्टर-प्रदेशके ग्राम्य-जीवनमें) जैसा मैंने देखा है। भोजके आयोजनके आरम्भमं कड़ाही चढ़ानेके पूर्व ही मञ्जलन्य न्हरेके पान स्व दिया जाता है और कड़ाहीका पोनणेश गोंग्य में किया जाता है। एक मोटी पूड़ी, जिसके चारों और गुप्तियकी सी नक्काशी की जाती है, हड़ाहोंने वास्तर मञ्जल-पटपर स्व ही जाती है। कुछ

अनाज और द्रव्य भी साथमें रखा जाता है। भेड़ समाप्तिपर यह सामग्री किसी मान्य ब्राह्मणको दे दी ज है। असावधानीसे यदि भाणेश-गोंठः भूल जाय तो क्ष्माँगते हुए शीव्र ही पहले यह कार्य सम्पन्न किया जाता फिर आगेकी कार्यचाही बढ़ायी जाती है। इस प्रव सहभोजके आयोजनमें भोजनकी बढ़ोतरी तथा भोज मफलताके लिये सर्वप्रथम भाणेश गोंठेः जाते हैं।

संस्कार-समारोहों में — हिंदू-जातिके समी संस्कारों में किर न-किसी प्रकारके समारोह अवश्य आयोजित किये जाते हैं संस्कारों के प्रारम्भमें देव-पूजाके लिये जहाँ शक्ति एवं सौमान् दायिनी माता गौरीकी खापना मिट्टीकी पाँच या सात ढेलि रखकर की जाती है, वहीं जल-भरे घट या मङ्गल-कल्फा गणेशजीकी भी प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रकार गणेश गौरी या गौरी-गणेश-पूजनके पश्चात् ही आगेके कार्य सम्प किये जाते हैं।

विद्यारम्भ-संस्कार-समारोहमें तथा वसन्तपञ्चमीके महोत्सव पर (विशेषकर बंगालियों में) सरस्वती-गणेशकी पूजा होते हैं। महाराष्ट्रमें लेखन-कला सीखते समय 'श्रीमणेशाय नमः से ही लिखना प्रारम्भ करते हैं। बहीखातों में, श्रुभ-संस्कारों निमन्त्रण-पत्रों में तथा साधारण पत्रों में भी 'श्रीमणेशाय नमः लिखना अत्यन्त श्रुभ माना जाता है। यही कारण है वि बुद्धिराता विनायकके विना वाणीकी आराधना अधूरी ही रहती है।

तिथि-त्यौहारों में दीपावली लक्ष्मी-आवाहनका अनुपत्त पर्व है। किंतु लक्ष्मीके साथ भी गणेशजी प्रतिष्ठित हैं। कारण, क्षेम और लाभके जनक तो गणेशजी ही हैं। इसीलिये दीपावलीपर वाजारमें गणेश-लक्ष्मीकी युगल-मूर्ति ही मिलेगी।

इसके पश्चात् कुछ ऐसे त्योहार भी हैं, जिनका सम्बन्ध गणेश-जन्म-कथा तथा उनकी संकट-निवारण-शक्तिसे हैं। पौराणिक साहित्यके अनुसार गणेशजीकी उत्पन्ति भाद-पद-मासके कृष्णपत्रकी चतुर्थी तिथिको मानी गयी है। उत्तर, प्रदेशमे इमे वहुला या वहुरा चौथा कहते हैं। बहुरा, का अर्थ (अवधी भाषाके अनुसार ) है—गया हुआ, जिसके आनेकी आशा कम यो या यो नहीं, आ गया। गणेश-कम

कयाओंके अनुसार गणेशजीका पुनः जीवित होना सर्वविदित दे और इस 'वहुरा चीयभें इतने बड़े तथ्यको किस सरख्तासे निरूपित किया गया है, यह देखकर लोक-मानसकी सूझ-यूसका लोहा मानना पहता है।

भागेश-चतुर्थी। या भ्यहुरा चौथः पुत्रवती माताञीका त्योदार माना जाता है। माताएँ विधि-विधानसे गणेशजीका पूजन करती हैं तथा पुत्रोंकी दीर्घायुकी कामना करते हुए उनके विघ्न-वाधाओंके निवारणकी प्रार्थना करती हैं। इस वतकी मरूप कथा एक गाय और बावकी है। किस प्रकार वह गाय वाघके चंगुलमें पड़ जाती है और अपने जीवनका अन्त निकट देख बाघरे प्रार्थना करती है कि अपने बच्चेको दुध पिलाकर वह शीघ ही लौट आयेगी। बाधको उसके कथनमें सत्यको सलक मिलती हैं। अतएथ वह उसे छोड़ देता है तथा उसके आनेकी प्रतीक्षा करने लगता है । इघर माता द्व पिलाते समय वन्चेको सब कथा सुनाती है और शीघ ही जानेको उद्यत होती हैं। किंतु बच्चा माँके विना कैसे ्या, अतः मॅनि उसे अपनी सालियोंको सौंपकर प्रस्थान ्या । गायको सामने पाकर बाघ उसके सत्य और वचन-पालनसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने उसे अभयदान दिया । इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह निकलता है कि माँकी अनुपिश्यतिमें वचोंपर संकट आते हैं, किंत मॉकी तपस्यासे वे सब दूर हो जाते हैं तथा माँ पुन: अपने बच्चोंको पा जाती है । इस प्रकारकी कथाएँ कहते हुए माताएँ वारंत्रार अपने प्त्रोंकी कल्याण-कामना

のなからならのののなのでし

करती हैं । यह गणेश-चतुर्थी सम्भवतः उत्तर-भारतमें ही मनायी जाती है । दक्षिण-भारतमें विशेषकर महाराष्ट्र-समाजमें भाद्र-सुदी चतुर्थीको गणेश-उत्सवका आयोजन किया जाता है । यरों, देवालयों तथा सार्वजनिक स्थानोंमें गणेशजीकी प्रतिमाएँ समारोहके साथ प्रतिष्ठित की जाती हैं । दस दिन तक भजन-पूजन चलता है । इसे गणेश-उत्सवः या गणपित-पूजाः कहा जाता है । इसके पश्चात् अनन्त-चतुर्दशी-को पासके किसी जलाशयमें चड़ी धूम-धामसे गणेश-विसर्जन किया जाता है । इस प्रकार गणपित-पूजाकी इस प्रक्रियामें हमारा पूरा जीवन-दर्शन ही निहित मिल्ला है ।

एक और चतुर्थीका लोक-जीवनमें विशेष महत्त्व है। वह है—माध-कृष्ण-पक्षकी चतुर्थी। इसे प्संकट-चौथा (उत्तर-प्रदेशमें सकट-चौथा) कहते हैं। माताओं, विशेषकर पुत्रवती माताओंके लिये यह बत अनिवार्य है। इस ब्रतमें जो कथाएँ कही जाती हैं। उन सबका अभिप्राय यही रहता है कि प्सजनोंपर चाहे जैसे संकट आयें, संकटा माता या संकटके देवता आकर उनकी रक्षा करते हैं। किंतु दुर्जनोंको या बनावटी संकट दिखानेवालोंको दण्ड ही मिल्ला है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-जीवनके लोकाचार, व्यवहार तथा विचारमें गणेशजीका वही स्थान है, जो माता पार्वतीने चाहा था। पार्वतीजी चाहती थीं कि मेरा पुत्र देवताओं के मध्य प्रथम-पूज्य हो। शिवजीने भी उनकी मातृ भक्ति या सेवा-लगनसे प्रभावित होकर यही घोषित किया था कि गणेश देवताओं में प्रथमपूज्य होंगे।

# स्मरणीय युगल

( श्रीहनुसान् और श्रीगणश )

( रचिता-मानस-तत्त्वान्वेषी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायर्ण)

इत लहरत लांगूल, उतै गज-सुंड विराजत। अर्धपुंड इन भाल, उतै चंद्रार्ध सुलाजत॥ इतै गद्दा, उत परसु, दोउ खल-विष्ण-विनासक। दोऊ संकर-सुअन, दोउ लिय-राम-उपासक॥ राम-नाम जापक दोऊ, जगत-पूज्य दोउ सुर-प्रवर। नाम-नेह दोउ सौं चहत जन 'कुमार' दोउ जोरि कर॥



### पंजाबके जन-जीवनमें श्रीगणेश

( लेखक --हा० श्रानवरत्नजी कपूर, एम्० ००, पी-एच्० डी०, पी०ई०एस्०, एवं श्रीमती सरोजवाला कपूर, एम्० ५० )

पंजावमें स्वतन्त्र-मन्दिरके निर्माण या मूर्तिकी स्थापनाके । जिस परिमाणमें शक्ति-शिवको सम्मान प्राप्त हुआ है। जा महत्त्व शक्ति-शिव-तनय विद्नविनाशक श्रीगणेशजीको ही उपलब्ध न हुआ हो। किंतु मङ्गलमूर्ति गंजानन विमें पार्थक्यकी प्रतिमा न बनकर हमारे लोक-जीवनमें न्वयके प्रतीक गनकर अवतरित हुए हैं। वे पंजावियोंके क जीवनके आस्था-विश्वासोंमें इतने शुल-मिल गये हैं कि शजीके प्रति हमारी श्रद्धा अनन्यताकी सीमाएँ लाँच । है।

नविर्मित मक्षानोंको बुरी नजरसे बचानेके छिये अब धार्मिक प्रवृत्तिके अनेक महानुभाव अपने घरोंके सिंहद्वार-मिट्टी या प्लास्टिककी बनी गणेशजीकी मृति छोटे-से खटे और शीशेमें मॅडवाकर लगवाते हैं। सम्पन्न परिवारके व्यात्मवादी वरोंके मुख्य द्वारपर अब भी गजानन वान्की पाषाण-प्रतिमाके दर्शन कहीं-कहीं हो जाते हैं। धिकांश वैश्य-परिवारोंमें लोहेकी छड़ोंबाले रोशनदान खिड़कीमें सिन्दूरी रंगमें पुती गणेश एवं लक्ष्मीकी ट्रीकी मूर्तियाँ ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं।

पुराने मन्दिरों और पुरानी हवेलियोंके मुख्य द्वारके हकुल ऊपर एक छोटेसे आलेमें अब भी गणेशजीकी यरकी प्रतिमाएँ देखनेको मिलती हैं । कहीं-कहीं तो कड़ींके दरवाजेके चौग्वटके ऊपरवाले पल्लेमें वर्द्ह्रदारा डी गणेशजोकी मूर्ति भी दिखायी पड़ती है । आर्थिक बोझसे । पत्र ये खानदानी लोग जब नाल दो सालके वाद घरमे ।।-रोगन करवाते हैं, तब चौखटपर विराजमान गणेशजी हे गुव्यरूपमें मम्पन्न होकर हश्यमान होते हैं।

और हनुमानजी प्रहरीके रूपमें प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। स्वभावतः ही पार्वती-पुत्र एवं रामसेवकके सम्मुख भक्तजन शीश झुकाकर भगवान् सत्यनारायणका चरणामृत प्राप्त करते हैं।

श्रीगणेशजी ठहरे भोलेशावाके आत्मज । वे पैतृक गुणोंसे विभूषित सभी स्थानींपर सामझस्य स्थापित कर लेते हैं। पंजाबके प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्रींकी ओरसे छपनेवाले नये वर्षके कलेंडरोंमें वीणावादिनी सरस्वती और ऐश्वर्य-वर्षा करती लक्ष्मीके पास अपने वाहन मूषकके माथ गंजाननके भी दर्शन होते हैं।

श्रीगणेशजीने पंजाबी-जीवनको श्रीर भी प्रभावित किया है। भगवान् रामके सिंहासनासीन होनेके उपलक्ष्यमें उन्हें लक्ष्मीकी उपलब्धिके प्रतीकस्वरूप दीपावली त्योहार पंजाबी घरोंमें तवतक नहीं मनाया जाता है। जबतक वाजारसे लक्ष्मीसहित गणेशका नया चित्र अथवा नयी मूर्ति खरीदकर नहीं लायी जाती।

हिंदू परिवारोंमें भले ही चैत्र और आश्विनके नवरात्रोंमें दुर्गाष्ट्रमीके दिन दुर्गा-पूजन हो, विजयादशमी (दशहरे) के दिन राम-पूजा हो, करवा चौथ (दीवालीसे ग्यारह दिन पहले) के मार्ग तसे भले ही सुहागिनें पतिकी शुभकामनाके लिये 'पोंजा मनसे (वड़ी-बड़ी मटड़ियाँ घरकी सबसे वड़ी मिहलको देना ), 'अहोई आठें' (दीवालीसे मात दिन पूर्व ) के दिन वालकोंके मङ्गलभय जीवनके लिये 'अहोई माता। से प्रार्थना करें, 'देवोठान' (देवोत्थान) एकादशीका प्रविपारके लोग मना रहे हों—मर्वत्र गणेशजीका ध्यान अवश्यमभावी है।

इन मधी त्योहारोंसे सम्वन्धित देवी-देवताओंका नाम लेकर रोला चर्चने (रोली छिड़कना)से पहले मौली लिपटी सुपारीपर रोली छिड़ककर गणेशाजीको तिलक लगाया जाता है। वरमें मुण्डन-संस्कार हो। यज्ञोपवीत हो। विवाह हो अथवा नामकरण-संस्कार—पूजनसे पहले पण्डितजीका आदेश होता है—पविन्वीजी! सुपारी जलर ले आना। ए गुजनधी प्रत्येक प्रक्षियामें सुपारीपर रोली लगानेका संकेत करते हुए पण्डितजी कहते रहते हैं—प्यनेशजीका ध्यान धरोजी। ब्रीए उभरसे उनके मुखरी एन्य निकलने रहते हैं—प्रनेशजीका स्थान धरोजी।

सिरी गनेशाय नमः, मङ्गलकारी विचनदारी (विवनहारी) जय सिरी गणेशजी नमः' इत्यादि।\*

(संकटहारी)-नाम पंजावमें गणेशजीके लिये प्रचलित है । सम्भवतः भोलेवावाकी माँति भोले-भाले होनेके कारण शीध प्रसन्न हो जानेवाले एवं शक्तिपञ्ज, माता पार्वतीके सद्दा पराक्रमपूर्ण गणेशजीको 'संकटहरणाकी मिली है। पंजावीमें 'क' से 'ग' ( प्रकट-प्रगट ) और 'ट' मे 'ड' या 'इ' ( कटु-कड़वा ) होनेकी प्रवृत्ति है। इसी प्रकार संस्कृत-हिंदीका शब्द 'संकट' व जावीमें 'सँगङ्' में परिणत हो गया। कार्तिकके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको हिंद महिलाएँ कठिन उपवास करती हैं। दिनभर जलकी एक बूँद भी भूँहमें नहीं डार्ट्सी । सूर्योस्तके उपरान्त सारा परिवार मिमलित होकर 'गणेश-पूजन' ( सुपारीको तिलक लगाकर ) करता है। यह त्योहार चौकेमें सनाया जाता है। चकलेपर सुपारी रत्वकर पूजा होती है। चढ़ावेके रूपमें गुड़ मिलाकर तिलकटे और रोटीके दुकड़ोंके (चूरीके) अलग-अलग पदार्थ ( जो रूईकी पूनी-जैसे हंबे होते हैं ) बनाकर राणेशजीको अर्पित किये जाते हैं। इन्हींका नैवेद्य-वितरण होता है। 'करवा चौथाकी भाँति रात्रिमें 'चन्द्रदर्शन' के उपरान्त ही व्रतधारिणी देवी भोजन करती है। गणेराजीकी तिष्कि निमित्त उसे 'विष्नहरणभे प्रार्थना करनेके लिये भूखे रहनेका संकट सहना पड़ता है। तभी इस व्रत-त्योहारको 'सँगड़ चौथ' की अभिधा प्रदत्त की गयी है ।

विवाहके समय वर और वध्के हाथमें जो कड़ण ( पंजाबी शब्द 'कंगना') पहनाया जाता है, वह मीलीका यना रहता है। उसमें लोहेके एक ल्टले और कोड़ीके साथ सुवारी भी पिरोबी जाती है। कड़णमें सुपारीका होना गणेशजीके अङ्ग-सङ्ग रहनेका प्रतीक है। सकानकी ल्यामें लकड़ीका नया शहतीर या लोहेका गर्डर डालनेके समय राज-मजदूर लोग सकान-मालिक में मौलीमें सुपारी बाँधकर शहतीर या गर्ड भें लटकानेके लिये कहते हैं। सकानकी नयी बौलट लगाते समय बढ़ईका भी ऐसा ही निवेदन होता है। प्राय: लाल कपड़ेमें सुपारी लयेटकर और मौलीसे कपड़ेको बाँधकर प्रायस्थान लटका दिया जाता है। यह गणेश-पूजाका प्रतीक है। इसके उपलक्ष्यमें मुँह मीठा करवानेके लिये लहु ओंकी

\* अंत्रीगणेशाय नमः' के स्थानपर जो वावय ऊपर दिया गया है, उसका वैसा प्रयोग पंजावी उचारणकी भिन्नताके कारण होता है। माँग भी श्रामक-वर्गकी ओरसे होती है, जो प्रतीक है।

पंजाबमें प्रणीत और गुरुमुखी लिपिमें लिखित प्राचीन इस्तलिखित प्रत्योंमें रंग-विरंगी रोशना श्रीगोशाय नमः' आरम्भमें ही मिलता है। कुलेक पे गजानन गणेशका चित्र भी पुस्तकारम्भमें दृष्टिगोचर और कई बार प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें 'ॐश्रीगणेशा शब्दोंके दर्शनं भी होते हैं। 'विजया-दश्मी'-पूजनसे पूर्व, वे गृहस्य व्यापारी हीं अध्या नौकरी पेशेवाले, वर्षोर मंगवाकर रावी कापी या रजिस्टरमें मबसे 'ॐ श्रीगणेशाय नमः' लिखते हैं, तदनन्तर परिवारमें शान्ति-हेतु भगवान् रामकी कृपाकाङ्गा-विषयक शब्द जाते हैं। पंजाबका व्यापारी-वर्ग नया वही खाता लगाते आरम्भिक पृष्ठपर 'ॐ श्रीगणेशाय नमः' भी लिखता है इसी खुशीमें लडू—अथवा बताशा वितरण करता है।

गणेशजीकी मोदक-प्रियताने पंजाबी-जीवनमें माध संचार कर दिया है। घरमें कोई भी ग्रुभावसर हो, भरे पुत्रजन्मः मुण्डन-संस्कारः, वेटी या बहुका गीनाः, सर विवाह या बच्चोंकी परीक्षामें साफल्य-प्राप्तिकी कामना सर्वत्र बेसनकी बूँदीसे वने मोदकोंके (जिन्हें 'मोतीचु लड्डः कहा जाता है ) विना दृदयके पूर्ति नहीं होती। शादीके अवसरपर तो मफेद शकरके ह मोतीचूरके मोदकींसे सहयोग करते दिखायी पड़ने हैं बेटीके दहेजमें माँ-वाप कितने भी बस्त्राभुपण, कार, फिज में कर दें, किंतु यदि मृतके लड्ड और मोतीचूरके लड्ड अर्पि न किये जायँ तो आज भी बड़ी बृद्धियाँ उलाइना देती हैं- (समधीको बचत करनी थी तो एक आघ प्रमन्त्रल) ( आसूत्रण ) कम दे देता, सगन ( शकुन-सगुण ) फं चीज तो देनी थी। ११ कितने 'सहुणः सम्पन्न हैं गोदक महाराज् कि नवविवाहिताके गह-प्रवेशके समय अयना किसी समीपस्य सम्बन्धीके यहाँ नवविवाहिला नवप्रस्ताके जानेपर लट्टु ओंगे (सगुन) का ही त्रोलवाला रहता है।

शारीरिक गरिमाके सम्मुख गणेशजीका वाहन इतना छोटा क्यों है ? मूपकको अपनी मवारी मानना गणेशजीकी अपार महिमाका प्रतीक है। इतना विशालकाय हीकर भी हाथी मांसाहारी जीव नहीं है। टोक ऐसे ही चूहा भी निश्वामिप प्राणी है। इसी कारण याहन और गहनमें सरी यात यह कि सभी देवताओं के प्रदर्शनका बाहनसे प्रकट होता है; गणेशजी इस वारेमें हैं और चूहे-जैसे तुच्छ जीवको महानता प्रदान इका दर्शन यहा ग्रुभ माना जाता है; स्योंकि च्चर होते ही भगवान विष्णुका स्मरण हो आता है घर-घरमें मूषकराजकी संतान सर्वत्र गणेशजीकी उपस्थितिकी सुचना देती है। यहन से परोंमें

चूहे पकड़ना अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है। वन्य हैं गणेशजी! आप सर्वव्यापक हैं, हृद्य, मन, बुद्धिमें आपका एकच्छन राज्य है। हृद्य स्वरूप और अहश्य स्वरूपमें आपने पंजानियोंको विमुग्ध कर लिया है और वे भी निर्जा यहत्तियोंके अनुरूप ही आपको सामज्ञस्य-भावनासे भरपूर देखते हैं। 'भक्तके वशमें हैं भगवान'—इस उक्तिको पंजानियोंने भली प्रकार चरितार्थ कर दिखाया है।

### मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन

( नेखक--श्रीसर्वशंकरजी पारीक )

वितायक सिंबरिये पौरस में इणवंत। सिधि दाता सिंबरिये, गौर तिमिणों कंत ॥ (सबद-अन्थ)

देशीय सिद्ध-साहित्यमे भगवान् गणेशका स्तवन श्रद्धा-भक्ति हुआ है। इस साहित्यके आदि ग्रद्ध जसनाथजी (स॰ १५३९-१५६३ विक्रमी) की जिष्य-परम्पराके प्रायः समस्त कवियोंने अपने आदिमें जहाँ त्रिदेव, सरस्वती, शक्ति, धरित्री, पवन-पानी आदि महाशक्तियोंका मङ्गलाचरणके वन किया है, वहाँ उन्होंने विष्ठ-विनाशक, सर्वसिद्धि-।फल्य-प्रदायक भगवान् गणेशका स्तवन कहीं उक्त के साथ तथा कहीं स्वतन्त्र रूपसे किया है।

वप्रदेशीय विद्ध-साहित्य-धारा एवं विसद्ध-सम्प्रदाय'-तंक विद्धाचार्य जसनायजीने अपने नैतिक एवं तिमक विद्धान्त निर्मुण तथा समुण—दोनों रूपोंमें क्रियं है। जहाँ इनके निर्मुण विद्धान्त औपनिपद विचार-ा निकट हैं, वहाँ इनके समुण विद्धान्त कई अंग्रोंमें र-विचारकी पृथक्ता रखते हुए भी स्मातं अधिक प्रतीत हैं। यद निर्विचाद है कि स्मार्त-धर्मावलम्बी गणेशादि लेक देवोंकी आराधना-उपासना तथा स्तुति-बन्दनाकी । मा प्रकारसे अबहेलना नहीं कर सकता। विद्व-दायमें मां गणेशादि देवाराधन एवं आचार-विचारकी ता प्रायः स्मार्त-धर्मावलम्बियोंकी मौति ही है।

अग्राद्धित पङ्क्तियोमं महम्रदेशीय सिद्ध-माहित्यमेरे गणेश-मने कतिषय उदाहरण पस्तुत किये जा रहे हैं। सिद्ध जिनि अपने मिक्त-नीतिषरक 'गुणमाला-मन्यमें गजेश-' सुद्धि की है--- जाग जाग ओ ! गवरी पूत अवधूत, जाग स्वामी सुंडाळा ।

खासा खाने जाग, बीनती गार्क बाळा॥
जयां तिमिणों जाप, हाथ छे हर की माळा।
सुभ बुध आवें साच, हिये बिच हुने उजाळा
अर तो सिंवरचां रिध सिध हुनै, सह निध आवे स्तृत
चरण बिनं देवो कह, गवर पृत अवध्त॥
सिद्ध देवोजीने अपने 'देसूँ टैंग नामके ग्रन्थमें गणेशस्तृति भी है—

रथ आयो गनरी रो पूत, झाड़ जटा जोगी अवधूत। गनरी नंदन विद्या वियास, रिध-सिध दाता थांरी आस॥ भक्तवर करमोजीने अपने भक्ति-ग्रन्थ (हरकथा) में गणेश-सावन किया है—

वैंडी निवण गंगेश तें, गवर पूत गुणवंत।
राग छतीसूं सनमुस्ती, विद्या पार अणंत ॥
निजीह निवण कुंडार कंवर, कंठां सोवती माछ।
जटा मुकट सिर आपरें, ठमक्या कांसी थाडा।
छिखमा करें ज आरतों, धणी रा केळ करंत।
रिधि-सिधि करमां क्यें, गवर पूत गुणवंत॥

सिद्ध-कवि संत लालनाथजीने अपने प्रम्थोंमें गणेश-स्तवन नड़ी हो श्रद्धासे किया है। आपके वरणविद्याः प्रम्थमं गणेश-स्तुति—

ॐ शिव का पुत्र गंगश, माय पारवती मौरां। मास्त्री समरथ, ज्ञान धो गणपत औरां॥ विप्र करें विधान, बिनती प्रज बिनीरां। तज्ञ यस सांगी जीत, ज्ञान सो गुरू करीरां॥ चित्या मेट्या चतरभुज, ध्यान धरणीधर दोरां।
'ठारद्ध' परसण पात ज्ञान का मादळ घोरां॥
इसी प्रकार आपने अपने 'हरिलीन्त्र' और 'निकळॅगपुराण' में गणेश-स्तुति की है——

- (१) 'सनमुख हो गणपात, सिधि स्वामी सूंडाळा ।'
- (२) 'ध्यावां गुरु गणेक्क'ने, खुले गुणां संडार।

सिद्ध इस्तमजीने अपने अत्यन्त लोक-प्रिय प्रन्थ (क्रिसन-ब्यावलो) में गोगेश-वन्दना की है—

हित कर सिंवरां गुरु गणेश । मात पारनती पिता सहेश ॥ सुरग पियाळां निवें मो देश । गुणपतनै माने आदेश ॥

सिद्ध रस्तमजीने अपने 'क्रिसनव्यावलो' प्रन्थ-निर्माण-के लिये श्रीगणेशजीसे सहायता माँगी है —

गुणदाता गुणपन जपां, संविध अवो सिहाय। कथां ज्यानको क्रिसन को, सोक्षी चौ समझाय॥ इमी प्रकार भिद्ध सम्प्रदायःके आधुनिक सुगके अगुआ कवि सिद्ध रामनाथजीने अपने 'श्रीशब्दपर्दा श्यामकल्याण-रागके अन्तर्गत विष्नहरण और म् श्रीगणेश भगवानकी स्तुति की है—

(१) श्रीगणपति सेरा विन्न हरो री,
विन्न हरो री स्वासी काणा करो री॥ है
छ छ छ
सव सुख कारण विन्न विद्धारण, गजानन आप स
विद्या सुधारण ज्ञान उश्चारण, या विश्व याद दर्र
मुक्ति के कारण, भव से तारण, ताकै चरण पर
'रामनाथ' गावै अजन सुणार्वे, सुणतांहि पाप जरं

\* \* \*

(२) संतों भाई गणपति तेरा गुण गाई विघ्न विडारण संपत सारण, सरस्वती सार मि

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकशः वातोंमें सम्प्रदायः अपनी मौलिकता एवं भिन्नता रखता है श्रीगणेश-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोषक एवं पालनव

### राजस्थानी लोक-साहित्यमें श्रीगणेश

( तेखक-डॉ० श्रोमनोहरजी शर्मा )

भारतके अन्य भू-भागोंकी तरह राजस्थानमें भी श्रीगणेश-को पूरी मान्यता है। यहाँ प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका मादर स्मरण किया जाता है। मुहद लोक-विश्वास है कि श्रीगणेशकी कृपा प्राप्त कर देनेपर किसी भी कार्यमें उपस्थित होनेवाले विष्ठ खंग समाप्त हो जाते हैं।

श्रीगणेश विद्या-बुद्धिके विधायक माने जाते हैं। अतः विद्यार्था वालकोंके लिये वे परम पूज्य हैं। राजस्थानमें बालकोंका प्रमुख व्योहार गणेशचीथं (भाद्रपद-शुक्ला-चतुर्थों) है। इस दिन वालकोंमें बड़ा उत्साह एवं उल्लास रहता है। वे नये वस्त्र धारण करते हैं। उनके लिये मिष्टा ज्वाया जाता है। पाठशालाओंकी ओरसे भी यह त्योहार बड़े उत्साहके साथ मनाया जाता है। लोकभाषामें इसे ज्वौक-चाँदणीं (अर्थात् च्यानणों चौथ) कहा जाता है। पाठशालाओंकी ओरसे विशेष झाँकी तथा जुद्रस विकलते हैं। इस अवसरपर वालक समवेत स्वरमें गीत भी गाते हैं। इस गातीको जातल' कहा जाता है। 'चौक-मी गाते हैं। इन गातीको जातल' कहा जाता है। 'चौक-मी गाते हैं। इन गातीको जातल' कहा जाता है। 'चौक-

१. राजस्थानमें नगर-नर्णन-सम्बन्धी काल्यको भाजले कहा जाता है और यहाँ ऐसे भाजले नामक काल्योंका पुरानी परम्परा है। अमे-भनूकको गजले जिमानको गजले भादि। चाँदणीभ्के अवसरपर गायी जानेवाली राजलांमे 'गणेड राजल) प्रमुख है। इसमें श्रीगणेशाजीके जन्मकी पुराण-कर

राजस्थानमें प्रत्येक भवनके प्रमुख द्वारपर श्रीगणेशकी प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम है प्रकार वे भवन एवं उसमें निवास करनेवाले र आरक्ष देवः हैं। कन्या-विवाहके अवसरपर उस में द्वारपर पहुँचनेवाला वरंग सर्वप्रथम उन्हींकी करता है। इस प्रथाको लोरण-वन्दनाः कहा जात इसे आजकल लोरण मारणोः नाम दे दिया गया मध्यकालीन राजधूत-जीवनका प्रभाव है।

सम्पूर्ण वैवाहिक कार्यके सानन्द सम्पन्न कियं उ भार तो चित्रोषरूपसे श्रीगणेशाजीपर ही छोड़ा जात राजस्थानमें रणथंभीर गढ़के गणेशाकी विशेष छमाति है। गणेश-चौथके अवसरपर बड़ा भारी मेल लगता है। जहाँ रूं। के यात्री अपनी मनौती पूरी करनेकं लियं। देवदर्श पहुँचते हें। वैवाहिक कार्य प्रारम्भ करते समय सर्वप्रभम का आवाहन किया जाता है। इस अपन्यस्पर जानेवाला गीत बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एनं लोकाप्रम है। इस मकार प्रारम्भ दोता है। गथर्भवर सें आवो विनायक, करो ए नचीती विदृद्दी। विनायक दोनं जी आया, आय पवास्या सीळे वद तळे। बूजत नगर पहेठचा, पोल वतायो लाडेला रे वाप की। सी मैंदी, लाल किंवादी, केळ झबरके लाडेला रे बारणें।

''हे विनायक ! रणथंभीर-गढ़से आओ और आकर विवाहके कार्यको सर्वथा चिन्तारहित करो । वृद्धि और मक दोनों ही आये और आकर उन्होंने शीतल वड़के ठहराव किया । वे नगरमें यह पूछते-पूछते प्रविष्ट हुए कोई हमें दुलहेके पिताकी 'पोलं ( घरका प्रधान जा ) वतलावे । उन्हें उत्तर मिला—''दुलहेके घरकी । ऊँची-सी है । उसके कियाड़ लाल रंगके हें । उसके जिके पास केला हवामें लहलहा रहा है ।''

तो तो बासो कांकड़ बिसयो, कांकड़ निपजें मोठ र बाजरो। जो तो बासो सरवर बिसयो, सरवर भियो ठंडे नीर सें। यो तो सरवर लेवें हिलोका, नीर भरें जी पणिहारियाँ।) तो बासो बाड़ी जी बिसयो, नाड़ी भरी ए खिजूर सें। फूल बाड़ी सो फळ फिल्या, कूंजां जी मरवा केवड़ा। गणों तो बासो बड़ तळैं बिसयो, बड़ नारेलां जी छाड़्यो।) गों तो बासो नगरी जी बिसयो, नगरी में बैठ्या बामणवाणिया। गों तो बासो तोरण बिसयो, तोरण छायो छड़ी चिड़कल्याँ। तो बासो तोरण बिद्यालें, विच हरियाको सूवटो। गों तो बासो फेरां जी बिद्यालें, इमरत बोलें हरियो सूवटो। गं चग चग बोलेंसात चिड़कली, इमरत बोलेंहरियो सूवटो। गं चा चग बोलेंसात चिड़कली, इमरत बोलेंहरियो सूवटो। गं लां बासो फेरां जी बिसयो, फेरां में बैठ्या लाडो-लाडली। गों लाडली को चीर बधज्यो, राईबर को बागो-बीटकी। ज्यो-बधज्यो ए लाडी गोत तुमारो, एक पिवर दूजो सासरो। तो बासो थाप जी बिसयो, थापें में बेठ्या देई-देवता। वों तो बासो ओबरें बिसयो, ओबरड़ो घी-गड़ भरवो।

'उन्होंने पहला ठहराव सीमान्तपर किया । वहाँके तेंमें 'मोठ' और 'वाजरा' अन्न प्रचुरमात्रामें पैदा है। उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवरके पास किया। सरोवर ठंडे पानीसे भरा हुआ है। उसमें लहरें उठ हैं और पनिहारिनें जल भर रही हैं। उन्होंने दूसरा राव 'वाड़ों' (वाटिका ) में किया। वाड़ी खजूर-जैसे हर पलसे मरी-पूरो है। उसमें अन्य भी नाना प्रकारके ठ हैं और कुज, मरवा तथा केवड़ा आदि फूले हुए हैं। होने अगला अर्थात् तीसरा ठहराव नगरीमें किया।

नगरीमें स्थान-स्थानपर ब्राह्मण और बनिये बैठे हुए हैं। उन्होंने चौथा ठहराव न्तोरणाके पास किया । तोरण सुन्दर चिड़ियाँसे छाया हुआ है। उसमें इधर-उधर सात चिड़ियाँ हैं और वीचमें हरा सुगा है। वे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और वह सुगा अमृत-वाणी बोल रहा है। उन्होंने पाँचवाँ ठहराव 'फेरों' (भाँवर ) में किया। वहाँ दुलहा और दुलहिन वैठे हुए हैं। हमारी दुलारी दुलहिनका 'चीर' ( ओढ़ना ) तथा 'राईवर' ( दुलहे ) का 'वागा' ( शरीरपर धारण करनेका वस्त्र ) और 'वींटली' (पगड़ी) बृद्धिको प्राप्त हों। हे दुलहिन! तुम्हारे पीहर और ससुरालके दोनों ही भोतः (गोत्र ) अत्यन्त दृद्धिको प्राप्त हों । उन्होंने छठा ठहराव 'थापे' ( देवस्थापनाका स्थान ) के पास किया। वहाँ समस्त देवियाँ और देव विराजमान हैं। उन्होंने सातवाँ ठहराव 'ओवरे' ( अपवरक—सुन्दर कमरा ) में किया । 'ओवरा' ( अर्थात् भंडार ) गुड़ और घीसे भरा-प्ररा है।

एक कोथलड़ी जस देई विनायक, लाडलें के ताऊ-वाप नें। ये तो खाय-खरचे सो धन विलसें, जस रेंचे परवार में। एक बाँहड़ली जस देई विनायक, लाडलें के चाचै-बीर नें। एक जीभड़ली जस देई विनायक, लाडलें की दादी-माय नें। ये तो मीठी सी बोलें ने कर चालें, ज्यूँ सरसे परवार में। एक भात में जस देई विनायक, लाडलें के नानै-मामां नें। एक भात में जस देई विनायक, लाडलें की मूना-भेण नें।

ंहे विनायक ! दुलहेके ताऊ और पिताको कोथली? (येंली) का यश देना अर्थात् उनकी येंलीको सदैव भरी-पूरी रखना। वे अपने धनका अच्छी तरह आनन्द लें, उसे खार्ये-खरचें, जिससे पूरे परिवारमें उनको यश प्राप्त हो। है विनायक ! दुलहेके चाचा और भाइयोंको भुजाका वल देना। है विनायक ! दुलहेकी दादी और माँको जीभ-सम्बन्धी यश देना। वे मधुर वाणी वोलें और नम्रताका व्यवहार करें, जिससे पूरे परिवारमें सरसताका प्रचार रहे। है विनायक ! दुलहेके नाना तथा मामोंको भातः ( मायेरा ) में यश देना। है विनायक ! दुलहेकी वूआ और वहनको आरतें में यश देना। ?

एक गाजत-बोरत आवो विनायक, सांविणयां के मेह ज्यूं। एक भरयो-बधूलो आवो विनायक, विणाजारें के बेल ज्यूं। एक मांड्यो-चूंड्यो आवो विनायक,सरव-सुद्दागण केहाथ(सीप्त) ज्यूं ये तीन वस्त निवारी विनायक, पून ज पाणी बसन्दरा। एक अळी-नाळी मत जाई विनायक, सीधो ई आई सामीं साल में।

"दे विनायक! सावनके मेवके समान गर्जना करते हुए आना, जो सर्वत्र उल्लामका विस्तार कर देता है। हे विनायक! बनजारके बैलकी तरह सब प्रकारसे भरे- पूरे होकर आना। हे विनायक! सर्वस्तारिक स्त्रोंके हाथ जिस प्रकार मेहदीके 'मॉडनों' ( अलंकरणों) से सुन्दर बन जाते हैं, उसी प्रकार सब तरहसे मण्डित होकर आना। हे विनायक! पवन, जल तथा अग्रि—इन तीनोंकी वाधाका निवारण करना। हे विनायक! इधर-उधरकी गल्योंमें न चले जाना, सीधे हमारे धरकी सामनेवाली 'साल' (कमरेमें) ही आना,

या तो आवे गूगळियां की वास सुगंधी,क्ण सुहागण गणपत प्जियो गणपत प्जे काडेले की माय सुहागण, जां घर बिद्द उतावळी।

'गुग्गुलकी सुगन्ध फैल, रही है। किस सुहागिनने गणधित-की पूजा की है ! दुलहेकी माता सुहागिन गणपितकी पूजा कर रही है, जिसके घरमें वैवाहिक कार्यके लिये उतावली हो रही है।"

राजस्थानमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित अन्य छोकगीत भी प्रचलित हैं, परंतु उपर्युक्त गीतमें इस वर्गके सभी गीतोंकी विशेषताएँ समाविष्ट हैं; अतः अधिक उदाहरण देकर लेखका कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है।

प्रस्तुत गीतमें श्रीगणेशका गुण-गौरव भलीभाँति प्रकट है। साथ ही उनके प्रति प्रकट लोकश्रद्धा भी स्पष्ट है। मङ्गल-कामना तो इस गीतका प्राणतस्य ही है।

सीत कुछ वड़ा-सा है। इसमें धनसम्पन्नता, मुजन्बल, मधुर व्यवहार, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावनाकी चर्चा है और ये सब प्रदान करनेके लिये विनायकसे विनय की गयी है। यहाँ परिचारका अत्यन्त उज्ज्वल एवं सुख्पूर्ण चित्र प्रकट हुआ है। भारतीय लोक जीवनका यह पुरातन आदर्श है, ओ यहाँ वैदिक कालसे चला आ रहा है। इसमें एक ऐसे यहस्य जीवनकी झाँकी है, जो सब प्रकारसे सम्पन्न, शक्तिशाली एवं सीहार्दपूर्ण है। भारतीय यहस्य इसी आदर्श की प्राप्त करना चाहता है और इसीके लिये प्रस्तुत राजस्थानी नीतमें प्रार्थना की गयी है, जो 'लोके वेदे च' का तथ्य प्रकट करते हुए निम्नलिखत वेदमन्त्रोंका सहज ही स्तरण करा देती हैं—

आवहान् वाह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रेराजम्यः क्रूर इष्वयोऽतिन्याधी म दोग्धी धंतुः, बोढानङ्वान्, आद्युः सि जिल्णू रथेष्ठाः समेयो युवास्य यजमानस्य निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत् । फलवत्यो न ओषध्यः पच्यन्ताम् । श्रोगक्षेमो नः कल्यताम् । ( यजुर्वेः इस प्रकार कहना न होगा कि यह लोकगं सांस्कृतिक महत्त्वसे सम्पन्न है और भारतकी जीवन-धारासे इस महान् देशकी वर्तमान जीवन-पर वाला एक प्रकाशमान स्वर्णसूत्र है ।

लेकगीतोंके समान ही लेक-साहित्यका एक लोककथा भी है। नहीं कहा जा सकता कि में पचलित कोई लेककथा कितनी पुरानी है और वह किस प्रकार अपना रूप-परिवर्तन करती हुई रही है। राजस्थानमें 'विनायक' विषयक अनेक द भी पचलित हैं और उनका अपना सांस्कृतिक म श्रीगणेशके जन्म और उनके विवाहकी कथाएँ तं ही हैं। उनमें पुराण-कथाके सूत्र हैं और उनको अ मानकर राजस्थानमें काव्य-रचना भी हुई है; परं कथाओंमें विनायक-महिमा देखते ही बनती है।

राजखानमें त्रत-कथाओंका बड़ा प्रचार है। त्रतके बाद उससे सम्बन्धित कथा कही जाती । कथाओंमें कई पौराणिक कथानकपर आधारित हैं सर्वथा छोकिक भी हैं। इस प्रकारकी छोकिक वत-राजख्यानमें सामान्यतया 'कहाणी' कहा जाता है। रखना चाहिये कि किसी भी त्रतकी 'कहाणी' कही है। जात विमायकजीकी 'कहाणी' कहें विमा किसी भी ततकी 'का पलवती नहीं मानी जाती। इस नियमसे राजखानी में समाजमें ब्यात श्रीगणेश-महिमाका सहज है। पता सकता है।

राजस्थानी कहानियोंमंसे कुछ यहाँ छेशिस स्पम्न जाती हैं, जिससे कि इस वर्गकी कहानियोंका सार-स्पष्ट हो सके—

(१) एक बार विनायकजी चालक रूपमें चम्मच भर टकी-भर चावल लिये हुए नगरकी गलियोंमें घूम और पुकार-पुकारकर कह रहे थे— कोई मेरे लिये ना दे, कोई मेरे लिये खीर बना दें। परंतु इतने द्घ तथा चावलसे खीर किस प्रकार बन सकती ातः कोई भी व्यक्ति उस बालकका काम कर देनेके नैयार नहीं दूआ । अन्तमें बालक विनायक एक के घरके सामने पहुँचा तो उसने स्नेहवश उसकी बीकार कर ली और बर्तनमें उसका दूध-चावल भर-से आगपर चढ़ा दिया। बालक स्नान करनेके लिये चला गया और इधर बुढ़ियाका बड़ा वर्तन खीरसे या। अब तो बुढ़ियारे खीर खाये विना नहीं रहा पहले उसने एक थाली भरकर वालकके लिये अलग ी और फिर अपने लिये थाली खीरसे भर ली तथा मसे उसे खा लिया। इसके बाद बालक स्नान करके और उसने लीर माँगी तो बुढ़ियाने उसके सामने ही थाली रख दी। परंतु बालकने उस खीरको देखते हा कि (यह तो जूठी है) । इसपर बुढ़ियाने सारी बात कर दी। बालक विनायक बुढ़ियाके सत्य वचनपर प्रसन्न हुआ और उसे सब प्रकारसे सुखी बना दिया। ( 7)

किसी गाँवमें एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अंधे हो गये और घरमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी न था । वह वालिका ही ने माता-पिताकी सेवा करती थी। एक बार गणेशजीके क्षा दिन आया तो छोटी लड़कीने अपने माता-पिता-गामने मेलेमें जानेकी इच्छा प्रकट की । पिताने उसे रैसे दिये और वह मेलेमें जा पहुँची। वहाँ कोई ऋछ द रहा था और कोई कुछ खा रहा था; परंतु लड़कीने ती और भी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल गणेशजी-प्रतिमाकी ओर ही टकटकी लगाये खड़ी रही। वालिका-इस भक्ति-भावनासे गणेशजी वड़े प्रयन्न हुए और ासे वरदान मॉॅंगनेके लिये कहा । लड़कीने बुद्धिमानी की और एक साथ ही कह गयी--- 'मैं अंगुली पकड़े हुए दो भाई ाती हूँ, माता-पिताके लिये नेत्र-ज्योति माँगती हूँ, जरी-बादल-वस्त्र माँगती हूँ और मोती-मूँगोंका जेवर माँगती हूँ । ११ रिश्तीने कहा 'तथास्तु' और उसी समय दो बालकोंने कर उस दालिकाके दोनों हाथोंकी अँगुलियाँ पकड़ लीं। व टहकी घरकी ओर चली तो उसे ध्यान आया कि

कई बार उसकी अंधी माता गरम वर्तन पकड़ लेती है और उसके हाथ जल जाते हैं; अतः उसने अपनी माताके लिये दो पैसींका एक 'चिमदा' खरीद लिया। जब वह घर पहुँची तो अपने माता-पिताको चिमटा देखनेके लिये कहा। उसी समय उन दोनोंके नेत्रोंमें च्योति आ गयी। माई दो साथ ये ही। वह घर धनसे भी भरा-पूरा हो गया।

( 3 )

किसी बनियेके बेटेकी बहुके कोई संतान न थी। उसकी सासने विनायकजीकी मनौती मानी कि 'यदि उसकी पुत्रवधू गर्भ धारण कर हे तो वह उनको सवा सेरका चूरमा चढायेगी । देवकृपासे ऐसा ही हो गया । उसकी पुत्र-वधू गर्भवती हुई तो फिर सासने विनायकजीकी मनौती मानी कि प्यदि उसके घरमें पोता जन्म लेगा तो वह देवता-को अदाई सेरका भोग चढ़ा देगी । समयपर उसकी बहुने पुत्रको जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनौती पूरी नहीं की और कहा कि 'जब पोता पैरों चलने लगेगा तो एक साथ ही सवा पाँच सेरका भोग चढा दिया जायगा। इससे विनायकजी रुष्ट हो गये और उसके पोतेको उन्होंने सूक्ष्म-रूप देकर उसीके घरकी चौखटमें छिपा दिया। जब शिशकी खोज हुई तो शिशु बोल उठा-- 'चरड़क चूं विनायकजी कै गहणे छं'। इस आवाजको सुनकर सब चिकत हो गये तो फिर नयी आवाज आयी--'चरड़क चूं, चौखट में छं।' सबने विनायकजीकी वन्दना की और तत्काल मनौती पूरी की गयी तो उन्होंने सुरक्षित रूपमें शिशुको लाकर पालनेमें लिटा दिया ।

इसी प्रकार अन्य भी कई लघु-कथाएँ लोकमुखपर अवस्थित हैं और वे व्रत-कथाके बाद यड़ी ही श्रद्धा-मक्तिके साथ कही जाती हैं। इनमें विनायकजीकी प्रसन्नताका मधुर फल प्रकट किया गया है; परंतु नाराज होनेपर वे वाधा भी उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। अतः प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। विवाहके अवसरपर तो एक छोटे वालकको वरके साथ रहनेवाला विनायक वनानेकी प्रथा भी है। इन लोककथाओंमें लोकहृद्यकी सरखता देखते ही वनती है। साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि इन पुण्यक्याओंमें सुखी एवं सम्पन्न यहस्वीकी कामनाके साथ ही लोकमञ्जलकी भावना भी ब्याप्त है, जो भारतीय संस्कृतिका एक प्रकारामान तक्त्व है। प्रत्येक व्रत-कथाके अन्तमें नियम-

# महाराष्ट्रमें श्रीगणेशोत्सव और लोकमान्य तिलक

( हेखक-शिवेंकटलाठकी मोझा )

(पूनामें लोकमान्य तिलक्के नेतृत्वमें गणेश-उत्सव देश-भक्तिके प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था। उसे राष्ट्रधर्म-का खरूप मिला। उसीके अनुकरणपर ही वम्बई, अमरावती, वर्षा, नागपुर आदि नगरोंमें भी सार्वजनिक गणेश-उत्सव आरम्म हुए। गणेशजी 'गणानां त्वा गणपति इवामहे'— इस मन्त्रके अनुसार व्यापक रूपसे गणराज्य देनेवाले,

स्वतन्त्र देवता हैं, यह प्रचार आरम्म हुआ । उत्तम भाषण और देशमक्तींके द्वारा गणेशके आश्रयमें क्रान्तिकारियोंको संगठित करनेका कार्य सफल रहा । धार्मिक उत्सव होनेके

कारण पुलिस उसमें इस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। । । — ये विचार सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्रीखानखाजेने अपने संस्मरणींमें प्रकट किये हैं, जो क्षेसरी भें धारावाहिक रूपसे प्रकाशित हुए थे।

बात भी सच है। लोकमान्यने देशके लिये अपना जीवन अपण करनेका दृढ़ निश्चय किया था। इसीलिये राष्ट्रीय शिक्षासे ओत-प्रोत नवयुवकोंको तैयार करनेके लिये इन्होंने शिक्षासे ओत-प्रोत नवयुवकोंको तैयार करनेके लिये इन्होंने ज्यू इंग्लिश स्कूलंशकी स्थापनाके एक वर्षके बाद ही 'केसरी' और 'मराठा'—इन दो पत्रोंका प्रकाशन आरम्भ किया, जिनका मुख्य ध्येय प्रोढ़ जनताको राजनीतिक दृष्टिसे जाग्रत्

करना था।

गणेशका मूलस्वरूप ॐ माना जाता है। इस रूपमें
उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकालसे चली आ रही है।
उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकालसे चली आ रही है।
किसी भी देवताका उपासक हो, फिर भी वह प्रथम गणेश-पूजाके
बाद ही अपने उपास्त्र देवकी पूजा करता है। सभी धार्मिक
बर्मकाण्ड प्रथम गणेश-पूजनसे आरम्भ होते हैं। यहाँतक कि
कर्मकाण्ड प्रथम गणेश-पूजनसे आरम्भ होते हैं। यहाँतक कि
चाहे कोई मन्त्र हो—आदिमें ॐ अवश्य लगा रहता है
और यदि मन्त्रके अन्तर्म भी ॐ लगा दिया जाता है तो
उसकी शक्ति और वह जाती है।

उसकी श्रांक्त आर ४५ जाता ९। क्षेत्रल भारतमें ही नहीं, ब्रहादेश, हिंद चीन, स्याम, तिन्वत, चीन, मैक्सिको, अफगानिस्तान, रूस, हिंदेशिया

आदि देशोंमें ऐसे प्रमाण आज भी उपलम्य हैं, जिनने पह प्रकट होता है कि वहाँ भी श्रीगणेश-उपामकका प्रभाव या। उन देशोंसे प्राप्त मृतियोंके कड़े चित्र मृतियिशन-

विषयक ग्रन्थोंमें मिलते हैं।

हिंदू-धर्ममें अनेक उपासना-मार्ग हैं, जैसे—शैव, वैधाय, शाक्त आदि। इनमें गणेशकी उपासना करनेवालेंको भागपत्य कहते हैं। ये लोग गणेश-पञ्चायतनकी उपासना करने हैं। इनके उपासक दक्षिणमें और विशेषक्षंस्त्रे महाराष्ट्रमें मिल्ले हैं। श्रीमन्त पेशवा-सरकार गणेशकी उपासक थी। उनके शासनकालमें गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय डाट-बाटने मनाया जाता था। श्रीमन्त सवाई मायवरावके शासनकालमें यह उत्सव शनिवारवाडाके गणेश महलमें विशाल कामे

होता था। उस समय यह उत्भव छः दिनीतक चलता था। गणेश-विसर्जनकी शोभायात्रा सरकारी लाव-ल्डकरके साथ निकलकर शोकारेश्वर घाट पहुँचती थी, जहाँ नदीम विग्रहका विसर्जन होता था।

इसी तरह पटवर्षन, दीक्षित, मजुमदार आदि परदारांके यहाँ भी उत्तव होता था। उत्सवमं कीर्तन, प्रवचन, रात्रि-जागरण और गायन आदि भी होते थे।

पूनामें निजीरूपसे इस चालू उत्सवको तरदार कृष्णाजी काशीनाथ उर्फ नाना साहेव खाजगीवालेने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप दिया। सन् १८९२में वे ग्वालियर गये थे, जहाँ उन्होंने राजकीय टाट-वाटका सार्वजनिक गणेश-उत्सव देखा था, जिससे प्रभावित होकर पूनामें भी उन्होंने इसे १८९३ ई० में आरम्म किया। पहले वर्ष साजगीवाले, घोटबडेकर और भाऊ रंगारीने अपने यहाँ सार्वजनिक रूपसे गणेश उत्सव आरम्म किया। विसर्जनके लिये शोमायात्रा भी निकली। कहा जाता है कि खाजगीवालेके गणेशको शोमायात्रामें

पर्ता स्थान मिला ।

अगले वर्ष १८९४ ई० में इनकी संख्या बहुत बढ़ गयी। तैन-से गणेश आगे रहें, यह पश्च उठा। इसके लिये दाचारी योवाने लोकमान्य और अण्णा साहेब पटवर्धनको र्णापक बनाया। इन दोनोंने पूनाके प्रामदेवता श्रीकसमा-णपित और जोगेश्वरीके गणपितको क्रमशः पहला, दूसरा रे तीसरा स्यान खाजगीवालेको दिया। यह क्रम आज । चाद है।

राष्ट्रीय चेतनाके लिये लोकमान्यने महाराजा शिवाजीकी तिमें शिवाजी क्षयन्तीका महाराष्ट्रमें प्रचलन किया। प्रथम : मराठा-नरेशोंने भी इसमें भाग लिया था। इससे ब्रिटिश कार अप्रसन्न हो गयी; क्योंकि लोगोंमें राष्ट्रीयताका संचार। था तथा उसमें सरकारको विद्रोहके बीज दिखायी दे रहे जिसे वह अङ्क्षरित होने देना नहीं चाहती थी। अतः में सरकारी कोपसे बचनेके लिये मराठा-नरेश उससे सीन हो गये।

होकमान्यको गणेश-उत्सवके रूपमें स्वर्ण अवसर श्रथ लगा। ने इसे राष्ट्रीय उत्सवके रूपमें परिवर्तित कर दिया--- ज्ञान-त रूप दे दिया। छ: दिनोंके उत्सवको अब दस दिनोंका बना गया। अंग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदू युवक आचार-भ्रष्ट और ार-भ्रष्ट होने लगे । उनमें हिंदू-धर्मके प्रति अश्रद्धा पैदा होने । देवी-देवताओं और पुजा-उपासनाका वे मजाक उड़ाने इस अनिष्टकी ओर कई लोगोंका घ्यान गया और वे ः निराकरणका उपाय भी सोचने छगे । लोकमान्यने इसके गणेश-उत्सवको अपना साधन वनाया । इसके माध्यससे ते हिंदुओंमें जीवन और जागरण उत्पन्न करनेवाले हम रखने आरम्भ किये। कीर्तन, प्रचचन, व्याख्यान और ( ख्याल ) के साथ संगीतके तीनों अङ्ग-गायन, वादन और न्नी त्रिवेणीक्रो भी इसमें स्थान मिला । प्रहसन और नाटक सकी शोभा बढ़ाने लगे। व्याख्यानींके विषय ऐसे खे थे, जिनसे अपने अतीत—धर्म, वेदों और पुराणीं य साहित्य और संस्कृति, अपने देश, राम और ण, कृष्ण और गीता, ज्योतिप, संस्कृत और आयुर्वेदके होगोंकी उत्पन्न होनेवाली घृणा श्रद्धामें वदल गयी। उन्हें न हुआ कि वेद और पुराण कल्पित नहीं हैं। विदेशियों ंशोषकर अंग्रेजोंने हमारे इतिहासको इस ढंगरे लिखा है कि

हमारा अतीत कलुषित दिखायी दे। पर इन उत्सर्वोके माध्यमसे अतीतके उच्च्चल पृष्ठ उजागर होकर सामने आने लगे। अपने-अपने विधयके विद्वान् वक्ता सब कुछ इस ढंगसे व्याख्या करने लगे कि लाख प्रयत्न करनेपर भी वे सरकारी कानूनके शिकंजेमें नहीं आ सके और जो कुछ कहना चाहते। धर्मकी आडमें कह देते।

प्रारम्भमं तो सरकारने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। पर जैसे-जैसे यह उत्सव अपना प्रभाव फैलाने लगा। इसकी किरणें देशमं ही नहीं, विदेशोंमं, जैसे—अदन, नैरोबी आदिमं—अपना प्रकाश फैलाने लगीं, सरकारके कान खड़े हो गये। उसमें उसे विद्रोहकी झलक दिखायी देने लगी। इसको लेकर हिंदुओंमं फूट डालनेका भी प्रयत्न किया गया। लोकमान्य इन सब विरोधियों और सरकारके पक्षपातियोंको अपने व्याख्यानों और 'केसरी' और 'मराठा'के इन दो प्रोंके माध्यमसे मुँहतोड़ जवाब दिये, जिससे उनकी एक नहीं चली और जनता इसमें दुगुने उत्साहसे सम्मिलित होने लगी।

बादमें अंग्रेजोंने मुसल्मानोंको भड़काया कि गणेश-उत्सव तो द्वम्हारे विरोधमें है। पर जब वे लोग इसमें सम्मिलित होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती थी कि यह तो विशुद्ध धार्मिक पर्य है, जिसकी आड़में राष्ट्रीयताका प्रचार होता है। किसी धर्म, जाति या सम्प्रदायके विरोधमें नहीं, अतः उनके भाषण भी उत्सवोंमें होने लगे। १८९२ ई० के बादसे १९२० ई० तक एकाध अपवादको छोड़कर कहीं भी हिंदू-मुल्लिम दंगे नहीं हुए। यह गणेशजीकी ही कृपा थी।

लोकमान्य गणेश-उत्सवके माध्यमसे राष्ट्रीयताकी पोपक चतुःसूत्री योजना—स्वदेशी मालका प्रचार, विदेशी मालका प्रचार, विदेशी मालका प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार और मध्यपन-निपेधका प्रचार आदिके संदेशको जनतातक पहुँचानेमें पूर्ण स्वतल रहे। किंतु इन उत्सवों के पूर्णतया धार्मिक होनेसे प्रत्यक्ष स्वस्थारके लिये उनपर प्रतिवन्ध लगाना असम्भव था, अतः उसने दूसरे मार्गका अवलम्बन किया। लोकमान्यपर 'कंसरीं भें प्रकाशित लेखींको राजदोहात्मक सिद्ध कर उन्हें मांदले केलों भेज दिया गया। सरकारको आधा थी कि लोकमान्यके केल चले जानेसे उत्सव स्वयं ही बंद हो आया। श र ऐमा हुआ नहीं। जन-जनके हृदयमें स्वतन्त्रताकी लहरें हिन्नोरें ले रही भी।

वङ्ग-भङ्ग भी इसी काल्में हुआ था; अत: गणेश-उत्सव दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। अब बड़े नगरोंमें ही नहीं, छोटे-छोटे गाँवोंमें भी उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सवोंमें कर्जनशाहीके विरुद्ध मेलों ( ख्याल ) के गीतोंमें प्रहार होने लगा। उस समय आजकी तरह विजली नहीं थी । इसलिये तेलकी मशाल जलायी जाती थी, जो लकडीपर कपडा लपेटकर तैयार होती थी। सरकारने लाठी लेकर उत्सवमें भाग लेनेपर पावंदो लगा दी, जिसमें वेचारी मशाल भी गयी। लेझिमका खेल भी उत्सवमें बंद हो गया। नकली माला लेकर जो करामात दिखाते थे, उन अखाडोंपर भी रोक लगा दी गयी । इतना ही नहीं, मेला ( ख्याल ) गानेवाले बालकोंके नाम-प्राम भी लिखकर उनके माता-पिताको तंग किया जाने लगा । इससे मेळा गानेवाळींकी संख्या कुछ समयके ळिये घट गयी । इतना ही नहीं, 'तिलक महाराजकी जय'का नारा भी गैरकान्नी घोषित किया गया। इस नारेके लगानेके झुठे आरोपपर लेगोंको चार-चार सौ रुपयोंके अर्थ-दण्ड भी दिये गये। 'शिवाजी महाराजकी जयः पर भी लोगोंको सजा होने लगी।शोभा-यात्रामें शिवाजी और लोकमान्यके चित्रोंपर रोक लगा दी गयी। इस तरह सरकारने उत्सवमें भाग लेनेवालोंको तंग करना आरम्भ कर दिया। फिर भी जन-जनमें न्याप्त खाधीनताका संदेश अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। लोगोंने कानून तोड़ना आरम्भ कर दिया। यहाँतक कि शोभा-यात्राको पुलिसने कहीं रोका तो गणेशजीकी सवारीको वहीं रखकर छोग चले गये और वादमें पुलिसको उठाकर उन्हें विसर्जित करना पड़ा और इन लोगोंपर सङ्क रोकनेके अपराधमें सजा हुई। इस तरह भावी सत्याग्रह-संग्रामका प्रशिक्षण जनताको सरकारकी अदूरदर्शिताके कारण अनायास ही मिलने लगा। महातमा गांधीके भावी सत्याप्रह-संप्रामके लिये सरकारने सत्याग्रही तैयार किये। उसके लिये भूमिका सरकारने बनायी। यह सब कुछ १९१४ ई० तक सरकारने किया । लोकमान्यके जेलसे ख़ुटते ही वह चुप हो गयी।

365 °

अव गणेश-उत्सव केवल महाराष्ट्रतक ही सीमित नहीं रहा, सारे देशमें यह उत्साहके साथ मनाया जाने लगा। महात्मा गांधी, खामी अद्धानन्द, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द

पाल, नेताजी सुभापचन्द्र बोस, अब्दुला ब्रेल्घी, म मदनमोहन मालवीय, आचार्य श्रुव, यात् भगवान् नरीमान, सरोजिनी नायहू, मोलिचन्द्र शर्मा, जमन् मेहता, पन्नालाल व्यास-जैसे हिंदू, मुसल्मान, पारती सभी धर्मोंके प्रभावशाली लोग इनमें भाषण देने लगे आजकी तरह ध्वनिप्रसारक-यन्त्र (लाउडस्पीकर) नहीं अतः वन्ताको अपनी वाणीपर ही अधिकार रखकर व वात हजारों श्रोताञ्जांतक पहुँचानी पड़ती थी। यह र और जीवटका काम था।

गणेश-उत्सवके कारण एक ओर जहाँ राष्ट्रीय चेत वल मिला तो दूसरी ओर साहित्य और कलाको प्रोत्स् मिला । उत्सवींके सभी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्था भारतीय भाषामें होते थे, जिससे भारतीय भाषाओंके जन जनमें आदर पैदा हुआ कि ये भी विद्वानोंकी भाषाएँ

मेला ( ख्याल )के लिये कवि गीत वनाकर देने स पोवाडे (वीररस-काव्य) और भी लोकप्रिय हो गर्ह रंगमञ्चने प्रगति की । नये-नये नाटक-प्रहसन आदि लिखे : खेले जाने लगे। उत्सवके कारण ही सराठी रंगमञ्जमें: जीवन आया । शाहीर (लोकगीत ) और लावनीके! लोगोंमें आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेशजीकी छोटीसे ले बड़ीतक असंख्य मूर्तियाँ प्रतिवर्ष बनाने लगे, जिससे मूर्तिव और उसके कलाकारोंको संरक्षण मिला; क्योंकि मूर्तियाँ मिई रहनेमे प्रतिवर्ष नयी बनाकर स्थापित की जाती हैं। तरह लोकमान्यने गणेश-उत्सवको देशकी सर्वाङ्गीण प्रगति लोकप्रिय आधार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो १९२० में तिरोहित हो गये, पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय 'चेतना पर्व गणेश-उत्सव' आज भी देश-विदेशमें दुगुने उत्साह अं ठाट-वाटसे मनाया जा रहा है। गत ८० वर्षोंने अनेक उतार चढ आये, देश दासतासे मुक्त हुआ, पर मंगवान् गणेशजी कृपासे इन उत्सवोंमें कोई कमी नहीं आयी। वह सतत चल र है और चलता रहेगा। उसके साथ लोकमान्यकी राष्ट्रीय जागरण भावना जो है । जन-जागरणकी यह महान् ज्योति स प्रज्वित रहेगी। इसीलिये बाल गङ्गाधर तिलक 'लोकमान कद्दलाये ।

# तानसेन और उनकी गणेश-अर्चना

( लेखक--डा॰ सुरेशनतराय, एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्॰, एल्-एल॰ वी॰)

प्रत्येक हिंदूधर्मावलम्बीके जन-जीवनमें गणेश-पूजन सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय है। चाहे घर हो चाहे दुकान, चाहे विवाह-कार्य हो अथवा अन्य कोई माङ्गलिक अवसर, गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अर्चना किये विना कार्यका आरम्भ ही नहीं होता। मूर्ति नहीं है तो सिन्दर, रोली अथवा लाल रंगसे द्वारों-दीवारों और वही आदि स्थानोंमें 'श्रीगणेशाय नमः' का अङ्कन गणेशकी व्यापक लोकप्रियताका परिचायक है। लोकमाषामें 'श्रीगणेश' शब्द ही मङ्गलकारी शुभारम्भका पर्याय बन गया है। पञ्चदेवों ( विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा और गणेश ) में सिद्धियों एवं ऋद्धियोंके दाता गणेशका ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रोंमें गणेशके ५१ स्वरूपोंका वर्णन है, जैसे-बाल, तरुण, विष्नराज, हेरम्ब, नृत्य आदि । मत्स्यपुराणमें गणेशके विभिन्न नामोंका उल्लेख है। 'शारदातिलक'में भी गणेशके अनेक नामोंकी चर्चा की गयी है, जैसे-विध्नराज, गणपित, शक्ति-गणेश, वक्रतुण्ड, हेरम्ब, महागणपति, विरि-गणपति, . उच्छिष्ट-गणपति आदि ।

नृत्य-गणपितके रूपमें गणेशजी संगीतकलाके प्रतीक हैं। दक्षिण भारतमें नृत्य-गणपितकी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। मैसूरके हलेविदके होयलेश्वर-मित्रमें नृत्य-गणपितकी अष्टभुजी नयनाभिराम मूर्तिके हाथोंमें परशु, पाश, मोदकपात्र, दन्त, सर्प एवं पद्म सुशोभित हैं तो शेष दो हाथ गजहस्त-मुद्रा और विस्मयहस्तकी सुद्रामें है। तंजीरके मित्रर, भेड़ाघाट-स्थित मित्र्रमें गणेशकी कलात्मक प्रतिमाएँ मिली हैं।

उड़ीसाके मयूरभंजमें प्राप्त नृत्य-गणपितकी मूर्तिकी सौम्य मुद्रा देखनेवाला ठगा रह जाता है। दोहरे कमलपर आसीन अष्टभुजी मूर्ति नृत्य-मुद्रामें है। खजुराहोंमें चतुर्भुजीसे लेकर अष्टभुजी, घोडश-भुजीतक गणपितकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मैस्रमें प्राप्त नृत्यगणेशकी मूर्तिके हाथोंमें अक्षमाला, मोदक आदि हैं तो दाहिना हाथ वरदमुद्रामें है। पैरोंके मोड़से नृत्यकी कलात्मक भाव-भिक्तमा इक्ति होती है। वंगालसे प्राप्त मूर्तिमें गणेशजी आम्रवृक्षके नीचे नृत्य करते दिखलाये गये हैं। कलकत्ता-सम्महालयमें नृत्य-गणपितकी अनेक मध्यकालीन मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। काशी-हिंदू-विश्वविद्यालयके भारतकला-भवनमें संगृहीत प्रतिमामें नृत्य-मुद्रामें तिरछे खड़े गणेश प्रसन्न मुद्रामें प्रस्तुत किये गये हैं।

नृत्य-मुद्रामें गणेशकी अर्चना और लोकप्रियताके कारण संगीतके क्षेत्रमें वीणावादिनी सरस्वती और नटराजके साथ गणेशको प्रतिष्ठित स्थान मिला। संगीत-साधकको प्रेरणा देनेवाले, मङ्गलकर्ता और विष्नहर्ताके रूपमें अग्रणी तवला, मृदङ्ग, पलावज-वादक आज भी गणेश-वन्दनाके निम्न छन्दको परनके रूपमें प्रस्तुत करनेके साथ कार्यक्रमका ग्रुभारम्भ करते हैं—

गणानां त्वा गणपति हवामहे कर्ति कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आ नः श्रुण्वस्नृतिभिः सीद् सादनम्॥ (ऋग्वेद १। २३। १)

यही नहीं, संगीतज्ञोंने इष्टदेव गणपतिको समर्पित २१ मात्रावाले गणेशतालकी रचना की । गणेशतालका रूप निम्नप्रकार है—

#### ( मात्रा २१ भाग १० )

| -  |        |     |      |       |     |    |     |    |             |     |         |        |      |    |     |                 |   |
|----|--------|-----|------|-------|-----|----|-----|----|-------------|-----|---------|--------|------|----|-----|-----------------|---|
| 18 | २      | ₹   | ४    | 4     | ६   | છ  | 6   | 3  | . १०        | 88  | १२ १३   | १४ १५  | १६   | १७ | १८  | १९ २० २         | 1 |
| धा | <br>⊒T | ਿੰ  | ਜ਼ਾ  | कत    | तिर | धा | दिं | ता | कत          | तिट | ता धागे | दिं ता | धागे | ता | तिट | कत गदि गत<br>१० | 1 |
| ai | (II    | 175 | VII. |       | ٦   | ,  | •   |    | \ \ \ \ \ \ | )   | 8       |        | و (  |    | ) e | ٥ (             | 1 |
| X  | •      |     |      | 1 4 1 |     |    |     |    | ا_ئــا      |     |         |        |      |    |     |                 | - |

ऐसा प्रतीत होता है कि गणेशतालंका प्रचलन 'संगीत-रत्नाकरंके उपरान्त हुआ । तानसेनने 'संगीत-सारंभें शार्क्कदेव तथा भरतके मतानुसार 'तालाध्यायंके अन्तर्गत ब्रह्मताल, हिंद्रताल, विध्यताल, कंद्रपताल, सिंहताल, जनकताल तथा विष्णुतालका उल्लेख किया है, परंतु गणेश-तालकी चर्चा नहीं मिलती। अपनी श्रुपद रचनाओंमं तानसेनने संगीत एवं काव्यकला .गजाननके चरणोंमें अपित कर दी हैं । गणेश समाज सिद्धियों, नौ निधियोंके दाता और विभारतों हैं, जिनके समरणमान्नसे गारे कप्ट दूर हो जाते हैं। इप्टरेनके विभिन्न नामोंके उल्लेख, वंश-परिचयप्रधान इस भुण्दमें तानसेनकी प्रमाद गणेश-भक्ति परिलक्षित होती हैं— एकदंत गजनदन बिनायक बिझ-बिनासन है सुखदाई ॥ लंबोदर गजानन जगबंदन सिब-सुत ढुंढिराज सब बरदाई ॥ गौरीसुत गनेस सुसक-बाहन फरसा धर शंकर सुबन रिख-सिख नव-निख दाई॥

'तानसेन' तेरी अस्तुत करत काटे कलेस प्रथम बंदन करत हंट मिट जाई॥

अनेक नामधारी गौरीसुत गणेशकी महिमा सागरकी मॉर्ति अगाध है। संसारमें गणेश सर्वोच्च सिंहासनपर प्रतिष्ठित हैं, इसलिये तानसेनने उनके प्रसाद और आशीर्वादकी याचना की है—

एकदंत वंत लंबोदर फिरत जाहे बिराजे, गनेस गौरी-सुत महा सुनि महिमा सागर गुरु गन नाथ अविधन राजे। हेरंब गन दीपक तूं ही महातुर,

उग्र तप बट चंद्रमा सों छिबनायक जगत के सिरताजे।

'तानसेन'को प्रसाद दीजे सकल बुध नव निध के, सदा दायक लायक जगत के सरे फाजे॥

सरस्वतीकी भाँति गजानन भी बुद्धि, सिद्धि और कलाके देनेवाले सिद्धेश्वर-आराध्य हैं, जिनका मनुष्य, देवता, गुणी जन, मुनिगण, गन्धर्व एवं पण्डित प्रतिदिन, हर समय स्मरण करते हैं। तानसेन भी गणेशकी भक्तिमें विह्वल होकर गाने लगते हैं—

तुम हो गनपत देव बुधदाता सीस धरे गज-सुंड, जेइ-जेइ ध्यावै तेइ-तेइ पादै चंदन लेप क्रिये सुजदंड, सिद्धेश्वरी नाम तुमारो कहियत जे विद्याधर तिन लोक मध सप्त दीप नव खंड,

'तानसेन' तुमको नित सुमिरत सुर-नर-सुनि-गुनि-गंधर्य-गंडित॥

एक अन्य ध्रुपदमें तानसेनने अष्टिसिद्ध नौर्नाधयोंके दाता, विद्यागार, लालवेपधारी, सौम्य मुद्रावाले गणपीत, ब्रह्मा-विष्णु-महेश और शेपनागके भी आराध्यकी अत्यन्त भावभीने शब्दोंमें अर्चना की है----

लंबोद्र गजानन गिरिजासुत गनेस एक-स्ट्न प्रसन्न बद्न अहन भेस

नर-नारी-मुनी-गंधर्व-किंनर-यश्च- तुंबर मिलि ब्रह्मा विष्तु आरत प्जवत महेस ।

अष्टतिन्द्र नव निन्द्र मूपकवाहन निद्यापति तोहि सुमिरत तिनको नित सेप

'तानसेन' प्रभु तुमही कूँ ध्यावे अविचन रूप विनायक रूप स्वरूप आदेस ॥

तानसेनके आंतरिक्त गोपाल नायकने 'जय सरस्वती गनेस महेस' कहकर अन्य देवताओं के साथ गजाननकी रत्नुति की है तो बेजू बावराने भी गणेशको सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी है। 'प्रथम नाम गनेस को लीजिए जा सुमिरे होए सिद्धि फाम'। परंतु तानसेनके घ्रुपदों में मुखरित गणेश-वन्दनाका अपना रंग है। साहित्यिक सौन्दर्यके साथ भक्तिकी चरमा-भिव्यक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिसे तानसेनके घ्रुपद अद्वितीय हैं और सम्भवतः उनकी प्रगाद भक्ति ही है उनकी अद्वितीय कलाका रहस्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि तानसेनकी संगीत-साधना-रचनाओं में गणेशकी प्राणप्रतिष्ठा अत्यन्त भव्य रूपमें हुई है।

# श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके नियम

श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके नियम निम्नप्रकारके हैं। यह संकेतमात्र है, विशेषके लिये शास्त्रोंका अध्ययन आवश्यक है—

गणेश-मन्दिरमें प्रधान मूर्तिसे वायों ओर गजकर्णकी और दाहिनी ओर सिद्धिकी मूर्ति होनी चाहिये। उत्तरकी और गाँरिकी, पूर्वकी ओर बुद्धिकी, आग्नेय दिशामें बालचन्द्रकी, दक्षिणमें सरस्वतीकी, पश्चिममें कुबेरकी और पिछेकी ओर धूमक- की मूर्ति होनी चाहिये। मन्दिरके चारों फाटकोंपर दो-दो द्वारपाल होने चाहिये। पूर्वी फाटकके द्वारपालोंके नाम अविक्त और विकासका दक्षिणवालोंके खुवनत और बलवान, पश्चिमके गजकर्ण और गोकर्ण और उत्तरके सुत्तीम्य और ग्रभ-दायक हैं। द्वारपालोंकी ये सब प्रतिमाएँ वामनाकृति और चोरक्ष्पी होनी चाहिये। सभीके चार हाथोंमेंसे एक हाथमें दण्ड और एक दाथ तर्जनी सुद्रामें हो। अविका और विकासक के शेव दो हाथोंमें परश्च और पन्न हों, सुवनत्र और बलवानके सक्न और केवल कोर गोकर्ण और गोकर्ण और गोकर्ण के पनुव और वलवानके सक्न और केवल और गोकर्ण और गोकर्ण के पनुव और वलवानके सि

गणेशका नुण्य ( मूँड ) प्राय. बायीं ओर धुमा होता है। ऐसी मूर्तिको तिमक्रमें 'इलमपुरि विनायक' फहते ई। यदि स्रेड दाहिनी ओर शुक्री हुई हो तो तिमळमें उसे 'बलमपुरि विनायक' कहते हैं। —गणेशप्रधाद जैन

# श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मूल्याङ्कन

निस्संदेह शीमणेदाजी सर्वमीन्दर्य निधि हैं। वे मङ्गलमूर्ति हैं। उनकी रूपाकृतिका महत्त्व उनकी ही कृपारे वाणीमें अद्भित किया जा सकता है। स्वरूपसे गणेदाजी समस्त कर्तृत्वके आरम्भ हैं। वे ही मूल पुरुष और मूलारम्भ हैं, प्रस्तर हैं तथा सबके आदि, अन्त और स्वयम्भू हैं,—इस तरह समर्थ समदासने अपने दामबोधभें उनके स्वरूपका स्मरण किया हैं—

तेंसी मंगळमूर्ती अद्या । पास्नि जाल्या सकळ विद्या ॥ मूळ पुरुपाचेनि द्वारे । तेंसे कवी। नमूं ऐसिया गणेंद्रा ॥ (दासवीप ७ । १ । ३-४)

श्रीगणेशजीकी प्रतिमा सौन्दर्यकी प्रतीक है। जो व्यक्ति गणेशजीकी पूजा करता है, उसे विव्रका भय नहीं रहता—

'गभेशं पूजयेद्यस्तु विष्तस्तस्य न जायते।' (पद्मपुराण, सृष्टि० ५१। ६६)

श्रीगणेशाजी प्रकृतिस्वरूप हैं। वे महत्तत्वरूप हैं। वे पृथ्वी और जलके रूपमें अभिन्यक्त हैं। वे ही दिक्पालों के रूपमें प्रकट हें। असत् और सत्—दोनों ही उनके स्वरूप हैं। वे जगत्के कारण हैं। वे विश्वरूप—सर्वत्र व्यापक हैं। उनका यह साकार स्वरूप ही उनका रूप है। उनकी मूर्ति अथवा प्रतिमामें इसी साकार स्वरूप अथवा रूपकी अभिन्यक्ति उपलब्ध होती है—

प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् । असत्सत्स्वरूपं जगद्भेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः साः ॥ ( गणेशपु० १ । १३ । १२ )

श्रीएकनाथ महाराजने अपनी प्रसिद्ध रचना भावार्थ-रामायणाके आरम्भमें वेदान्तवेद्य, स्वसंवेद्य आद्यदेव अनादि गणेशकी वन्दनामें उनके अरूप-रूप—स्वरूपकी वन्दना की है; महाराजकी इस संस्तृतिमें श्रीगणेशके रूपका महत्त्वाङ्कन सहज सुलम है—

क तसो अनादि आद्या। वेद वेदान्त वंद्या। वंद्य ही परम वंद्या। स्वसंवेद्या श्रीगणेशा॥ तुर्दे निर्धारिता रूप। केवल अरूपा चें स्वरूप॥ (भावार्य-रामायण, वाक०१। १-२)

भीराणेशजीका रूप परम मुन्दर है । उनकी मूर्ति बड़ी

ही मनोहर स्वीकार की गयी है । उन्हें सौन्दर्यमण्डित कहा गया है—

'सौन्दर्यमण्डितः ।' ( गणपतिसहस्रनामस्तोत्र-५६ )

वेद उनके रूपका वर्णन करनेमें अपने-आपको सर्वथा असमर्थ पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हींकी कृपासे उन्हें मूर्तिमान् देखनेमें समर्थ होते हैं। एक बार प्रलय हो गया। अहमा, विष्णु और महेशने गणेशजीकी स्तुति की। उन्होंने करणा कर त्रिदेवोंको अपना रूप दिखलाया। यह रूप मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था—

ततोऽतिकरणाविद्ये लोकाध्यक्षोऽखिलार्थवित् ॥ दर्शयामास तान् रूपं मनोनयननन्दनम्। (गणेशपु०१।१२।३२-३३

श्रीगणेशजीने ब्रह्माजीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे दिश् मायाविभूषित हैं। उनके हाथमें परशु और कमल सुशोभित हैं वे समस्त पापोंको हरनेवाले तथा सर्वसौन्दर्य-कोश हैं। उनक मुख हाथीके मुखके समान है। वे अपने भक्तोंकी कामनाको पूरी करनेवाले हैं: सुर, मनुष्य और मुनियोंके सम्पूर्ण विष्नोंको नष्ट करनेवाले हैं—इस रूपमें ब्रह्माजीने उनका दर्शन किया—

परशुक्रमलधारी दिञ्यमायाविभूषः सक्छदुरितहारी सर्वसौन्दर्यंकोशः। करिवरमुखशोभी भक्तवाञ्छाप्रपोषः सुरमनुजमुनीनां सर्वविष्नैकनाशः॥ (गणेशपु० १ । १५ । १९ )

भगवान् विष्णुद्वारा श्रीगणेशके प्रतिमा-पूजनका उल्लेख मिलता है । गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें वर्णन है कि मधु-कैंटभपर विजय प्राप्तकर भगवान् विष्णुने सिद्धिविनायककी प्रतिमाकी स्थापना की थी । शिवजीने भगवान् विष्णुको श्रीगणेशका पूजन कर मधु-कैंटभसे उड़नेकें लिये युद्धमें प्रस्थान करनेकी सम्मति दी । भगवान् विष्णुने सिद्धिक्षेत्रमें जाकर गणेशजीको प्रमन्न करनेकें लिये पीर तप किया । श्रीगणेशजी प्रकट हो गये । श्रीविष्णुने उनकी स्तुति की । गणेशजी उन्हें अधीय-पूर्तिका वर देवर अन्तर्धान हो गये । विष्णुने राधमाँको जीता श्रीग श्रागोशजीके मिद्दरका निर्माण कराया । वह रफटिकका बना हुआ था । उसमें प्रसुर रज जहे हुए थे । उसमे वना हुआ था । उसमें प्रसुर रज जहे हुए थे । उसमे मन्दर श्रीमांसे सम्बर प्रानेक पान प्रमान श्रीप प्रस्ता था । उसमें प्रसुर रज्ञ जहे हुए थे । उसमें मुन्दर श्रीमांसे सम्बर्ध प्राप्त । वह स्पर्धिक प्रमान श्रीम प्रसुर रज्ञ जहे हुए थे । उसमें स्वर्ध स्तुर रज्ञ जहे हुए थे । उसमें स्तुर स्तुर श्रीमांसे सम्बर स्तुर स्

निर्मित श्रीगणेशकी प्रतिमा स्थापित की; देवताओं और ऋषि-मुनियोंने इस मूर्तिका नाम 'सिद्धविनायक' रखा और विष्णुका यह तपक्षेत्र 'सिद्धिसेत्र'के नामसे विख्यात हुआ—

तत आनन्दपूर्णोऽसी मेने तावसुरी जिती।
प्रासादं निर्ममे तत्र स्फाटिनं भूरिरत्नकम् ॥
लसत्काञ्चनशिखरं चतुद्दीरं सुशोभनम्।
प्रतिमां स्थापयामास गाण्डकीयोपकैः कृताम् ॥
देवाध्य मुनयः सिद्धविनायक इति प्रधाम् ।
चक्रुरत्र यतः सिद्धिः प्राप्तेयं हरिणा शुभा ॥
सिद्धिक्षेत्रं ततस्तु पप्रथे मुवि सर्वकाः।

( गणेञ्चपु० १ । १८ । २०–२३ )

विष्णुके ही स्वरूप श्रीवामनने गणेराजीकी मूर्ति स्थापित की थी। गणेराजीको प्रसन्न करनेके लिये कश्यपके संकेतसे श्रीवामनने ('वक्रतुण्डाय हुम्' इस ) षडक्षरमन्त्रका जप किया था। गणेराजीने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। वे शुण्डदण्डसे सुशोमित और मयूरपर विराजमान थे— 'मयुरवाहनो देवः शुण्डादण्डविराजितः।'

( गणेशपु० २ । ३१ । १० )

श्रीवामनने उनकी स्तुति की। गणेशजीके अन्तर्धान हो जाने-पर श्रीवामनने काश्मीरीय पाषाणसे उनकी उत्तम मूर्तिका निर्माण करवाकर उसको स्थापित करवाया। यह मूर्ति चतुर्भुज, तीन नेत्रोवाली, शुण्ड-मण्डित, प्रसन्नमुखी तथा दो श्रेष्ठ हाथोंसे भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाली थी। इस मूर्तिके लिये उन्होंने रता-काझन-जटित एक मन्दिर यनवाया और गणेशजीकी कृपासे बलिपर विजय पायी।

काइमीरोपलजां तोऽधास्थापयन्मूर्तिमुत्तमाम् ॥ चतुर्भुजां न्नित्यनां शुण्डादण्डविराजिताम् । प्रसतां वरहस्ताभ्यां भक्तानामभयप्रदाम् ॥ सरणाद्दर्शनाद्धथानात् प्जनात् सर्वकामदाम् । ग्रासादं कारयामास रत्नकाञ्चननिर्मितम् ॥ मन्त्र-विद्या-विचक्षण ब्राह्मणोंके द्वारा उसकी विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करायी। इसके लिये उसने गणेशपुरमें रत्न और स्वर्ण आदिसे उनका एक भन्य मन्दिर वनवाया था।

ततः काश्मीरपाधाणभवां मूर्ति गजाननीम्। स्थापयामास विधिवद्वाद्यणेमेन्त्रक्षेविदेः॥ महान्तं काञ्चनं दिव्यं मणिमुक्तिविभूपितम्। गणेक्षपुरमध्ये स प्रासादं कृतवान् शुभम्॥ (गणेक्षपु॰ १।३९।२-३)

त्रिपुरासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया ! ब्राह्मणवेष धारणकर गणेशजीने त्रिपुरासुरसे कहा कि भंने कैलासमें शिवजीके पास गणेशजीकी मूर्ति देखी है। यह मूर्ति चिन्तित कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली है। यह शिवजीदारा पूजित हैं/—

अहं केळासमगमं दृष्टवान् मूर्तिमुत्तमाम्। शिवेन प्जितां सम्यग्गाणेशीं चिन्तितार्यदाम्॥ (गणेशपु०१।४१।२०)

त्रिपुरासुरने दूत भेजकर शिवजीसे उस चिन्तामणि-मृर्तिकी याचना की-

'मृर्तिश्चिन्तामणेस्तेऽस्ति गृहे सर्वार्थदा शुभा।' (गणेशपु०१।४२)५)

शिवजीने कहलाया कि 'त्रिना युद्धके वह मूर्ति नहीं दी जा सकती । त्रिपुरासुर कैलास गया । भ्रमण करते हुए उसे वहाँ एक चिन्तामणिमयी सुन्दर मूर्ति दीख पड़ी । वह सहसों सूर्योंके समान प्रभामयी, अनेक आभूषणोंसे शोभित एवं त्रैलोक्य-सुन्दर थी । उसे लेकर वह अपने स्थानपर लौट आया—

भ्रमन् ददशै तत्रेकां मृति चिन्तामणेः श्रुभाम्॥ सहस्रसूर्यसंकाशां नानालंकारशोभिनीम्। त्रेलोक्यसुन्दरां सद्यो गृहीत्वा स्वस्थलं ययो॥ (गणेशपु०१।४३।४३-४४)

शिवने घोर तपके द्वारा गणेशजीको प्रसन्न किया।
उनकी कृपासे उन्होंने त्रिपुरासुरपर विजय प्राप्त की।
शिवजीने श्रीगणेशकी मूर्ति स्थापित करनेके लिये एक भव्य
मन्दिर बनवायाः उनमें मूर्ति स्थापित की और गणेशजीकी
पूजा की—

'संस्थापयामास महागणेशं प्रासाद्मुच्चेंदंदमाशु चक्रे ॥' ( गणेशपु० १ । ४५ । १९ ) गणेश ओकी मृतिसी पूजा देवता-त्रृपि-मुनि—सभीने की ।
देवस पर्वते भी गणेश-मृति खापित की थी। उन्होंने
गर्दापे गौतमके शापसे मुक्त होनेके लिये गणेशजीकी
आराधना की । गणेशजीने उनको प्रस्थ दर्शन दिया।
एको निन्तामणिषुर-तीर्थमें रान और सुवर्णसे जटित एक
निशास मन्दिर यनवाकर उसमें श्रीमणेशजीकी एक दिव्य,
सर्वाययनसुन्दर स्फटिकमगी मृति स्थापित की—

स्थापयामास शक्रोंऽपि स्फाटिकां मूर्तिमादरात्॥ वैनायकीं शुभां दिन्यों सत्रीनयवसुम्दराम्। फारयामास विपुष्ठं प्रासादं रतनकान्चनैः॥ (गणेशपु० १ । ३४ । ३७–३८)

मुद्र सृषि गणेशजोके महान् भक्त थे। कमलाके पुत्र दक्षने मुद्रल सृषिको गणेशजीकी मूर्तिकी घोडशोपचार एवं विधि-विधानसे पूजा करते देखा था। वह मूर्ति रत्न-काञ्चनसे निर्मितः चार मुजा तथा तीन नेत्रोंचाली एवं अनेक आभूपणोंसे अलंकृत थी—

वेतायकीं महासूर्ति रत्तकाञ्चतिर्मितास्॥ चतुर्भुजां त्रितयमां नानारुंकारकोभिनीस्। उपकारैः पोडशभिः पूजयन्तं विधानतः॥ (सर्पेशप्०२१११०-११)

गृत्समद मुनिकी गणना श्रेष्ठ गणेश-मक्तोंमें है। उनके तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शनसे कृतार्थ किया था। मुनिने पुष्पक-सेत्रमें उनका विश्वाल मन्दिर बनवाकर उसमें बरद-गणेशम् विकी स्थापना की थी। वहाँ गणेशकी कृपासे सिद्धिका स्थान हो गया। वह पुष्पक सेत्र सवकी कामनाओंका पेषण (साधन) करता है।

त गेशम् तिंप्रासादं कारयामास सुन्दरम् ॥ वरदेति च तन्नाम स्थापयामास शास्त्रतम् । सिद्धिस्थानं च तत्रासीद् गणेशस्य प्रसादतः ॥ कामान् पुष्णाति सर्वेषां पुष्पकं क्षेत्रमित्यपि । (गणेशपु० १ । ३७ । ४५-४७ )

रपष्ट है कि अनादिकालते श्रीगणेत्रकी कृपा-प्राप्तिके लिये उनकी प्रतिमानी पूजा होती आ रही है और यह परम्परा अनवरत चलती ही रहेगी । समय-समयपर अनेक गणेत्र-मन्दिरोंके निर्माणका उल्लेख इतिहासमें उपलब्ध होता है । नेपालके पश्चपतिनाथ-मन्दिरके उत्तरमें एक प्राचीन गणेश-मन्दिर है; कहा जाता है कि इसका निर्माण सम्राट् अशोककी लड़की चाकमतीने कराया था । काल्ड्डीमें संकराचार्य और शारदादेवीके मन्दिरमें उन्लिख्यगणपतिकी प्रतिगा प्रतिष्ठित है। त्रिवेन्द्रम्में केवलगणपितकी प्रतिमा स्थापित है। १४४६ ई०में पाण्डय-शासक अरिकेसरिने तेनकाशीमें विश्वनाथस्वामीका मिद्दिर वनवाया था, जिसमें लक्ष्मीगणपितिकी मूर्ति स्थापित है। कुम्मकोणम्के नागेश्वर-स्वामी-मिद्दिरमें उच्लिष्ट्रगणपितकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। पंद्रहवीं शताब्दिके लगभग निर्मित नेगापटम्के नीलायताधी-यमन-सिद्दिरमें उच्लिष्ट्रगणपितकी मूर्ति स्थापित है। वारहर्थी-तेरहवीं शताब्दिके लगभग तंजीर-जनवदके पट्टीक्वरम्में निर्मित शिव-मिद्दिरमें प्रसन्नगणपितकी त्रिमञ्ज प्रतिमा प्रतिष्ठित है। होयसल्ड-शासकोंकी प्राचीन राजधानी हलेविदमें होयसल्डेश्वर-मिद्दिरमें कृत्रगणपितकी मूर्ति स्थापित है। विष्णुवर्षनके शासनकालमें ११२१ ई०में उपर्युक्त मिद्दिरका निर्माण आरम्भ हआ था।

भीतस्विविधिंग्में श्रीमणेशजीके विभिन्न रूपोंके ध्यानवर्णन उपलब्ध होता है । वे याल्यमणपति, तरुणमणपिभक्तमणपति, वीरमणपति, शिक्तमणपति, दिज्यमणपति, सिर्यमणपति, विज्यमणपति, विज्यमणपति, विज्यमणपति, विज्यमणपति, हिन्यमणपति, विज्यमणपति,
हरम्यमणपति, अध्यमणपति, एकाक्षरमणपति, वरमणपति,
त्राधरमणपति, क्षिप्रमणपति, एकाक्षरमणपति, वरमणपति,
त्राधरमणपति, क्षिप्रमणपति, उद्दण्डमणपति, त्रुणमोचकमणपति,
द्विण्डमणपति, द्विमुख्यमणपति, त्रिमुख्यमणपति, तिस्मणपति,
त्रोममणपति, दुर्गमणपति, विमुख्यमणपति, त्रिमुख्यमणपति, विस्मणपति,
त्रोममणपति, दुर्गमणपति, विमुख्यमणपति, विस्मणपति,
त्रोममणपति, दुर्गमणपति, विमुख्यमणपति, विस्मणपति,
त्रोममणपति, दुर्गमणपति, विस्मुख्यमणपति, विस्मणपति,
त्रोममणपति, दुर्गमणपति, विस्मुख्यमणपति, विस्मणपति,
त्रोममणपति, दुर्गमणपति, विस्मुख्यमणपति, विस

श्रीगणेशजीकी मूर्ति प्रायः स्थानक ( खड़ी ) होती है। उनक्ष्य होती हैं। अगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक प्यत्योग्यू आपः हिंदू आइकोनोप्राफी के प्रथम खण्डमें राजेश-प्रतिमक्ष क्ष्रणोपर यथेष्ट प्रकाश डाल्य है। राजेशनीकी स्थानक मूर्तियाँ चिमञ्ज और समभज्ज प्राप्त होती हैं। उनकी प्रतिमार्थ चतुर्भुज, पड्भुज, अष्टभुज, दश्भुज, वोडश्रमुज होती हैं। पर प्रायः चतुर्भुज राजेश-मूर्तियाँ ही देखनेमें आती हैं।

श्रीमणेशकी मूर्तिके निर्माणके सम्बन्धमें कहा गया है कि पिनायकको गजमुल तथा चार पुजाबाल बनाना चाहिये। उनके बाहिने द्यायमें सूल, अक्षामाला और वार्षे द्यायों परमु और तोदकपूर्ण पात्रका छेपोजन करता चाहिरे। उनका वायाँ दाँत नहीं बनाना चाहिये। एक आसनसे स्थित उनके चरणका निर्माण पादपीठपर करना चाहिये। उनके करके अग्रभागमें मोदकपूर्ण पात्र रखना चाहिये। उनका उदर वड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिये। उनके वक्षको सर्वयज्ञोपवीत तथा शरीरको ब्यात्रचर्मसे अलंकृत करना चाहिये।

> विनायकस्तु कर्तन्यो गजवक्त्रश्चतुर्भुजः। शूलकं चाक्षमालां च तस्य दक्षिणहस्तयोः॥ पात्रं मोदकपूर्णं तु परशुरुचेव वामतः। दन्तश्चास्य न कर्तन्यो वामो रिपुनिपूदन॥ पादपीठकृतः पाद एक आसनगो भवेत्।

पूर्णमोदकपात्रं तु करामे तस्य कारयेत्॥ लम्बोदरस्यथा कार्यः स्तव्धकर्णश्च याद्य। ब्याध्यमीम्बरधरः सर्पयक्रोपवीतवान्॥ (विष्णुपमीत्तरपु०३।७१।१३-

श्रीत्वरत्नः तथा सूत्रधार मण्डनकृत (रूपमण्डनः । प्रन्थोंमें भी गणेश्वमूर्ति-निर्माणकी विधिका समीचीन विषे उपलब्ध होता है। श्रीगणेशजीकी प्रतिमा-पूजा और उ उपासना सनातन है, सिद्धिदात्री और मङ्गलदायिनी है।

श्रीगणेशजीकी मूर्ति छपामयी, मङ्गलमयी है । अ देवताओंके उपास्य हैं—श्रीगणपति । उनकी प्रतिमा अ ग्रुमदायिनी और अनन्त सुखदात्री है । — राम्

# यूर्तिकलामें श्रीगणेश

( लेखक-डॉ॰ श्रीवजेन्द्रसाथजी शर्मा, एम्० ए०, पी-एच् डी॰, डी॰ लिट्॰, एफ्॰आई॰ ए० एस्०)

जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा न्याजाद् बिंठ बध्नता सन्दुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् । पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पञ्चत्ररेण विश्वजितये पायात् स नागाननः ॥

गणेश अथवा गणपितके, जो 'गणानां त्वा गणपित क् हवामहे' इस मन्त्रके अनुसार शिवके गणोंके नायक भी हैं, एकदन्त, विष्नेश्वर, लम्बोदर, हेरम्ब, शूर्पकर्ण, गजानन, गजेन्द्र, गणेश्वर, गुहाप्रज आदि अनेक नाम हैं। शिवपुराण, स्कन्दपुराण, वराहपुराण, मत्स्यपुराणमें इनके जन्मकी कथा-के विस्तृत एवं विविध वर्णन प्राप्त होते हैं। दसवीं शती-में उत्पन्न हुए हरिभद्रस्रिने 'धूर्तांख्यान'-नामक प्रसिद्ध प्रस्थमें भी इनके जन्मकी कथाका वृहद् वर्णन दिया है। अमरसिंहके 'अमरकोष'में इनके अनेक नामोंकी स्ची दी गयी है। गठडपुराणमें गणेशको हिंदुओंके अन्य चार प्रमुख देवताओंके समान स्थान दिया है तथा अग्निपुराणमें इनकी पूजाका विस्तारसे वर्णन मिलता है।

\* त्रिपुरको जाननेके लिये शिवने भू-दान मॉगनेके व्याजसे बिलको वॉथनेवाले विष्णु (वामन ) ने लिथे लिये मह्याजीने पृथ्वीको धारण करनेके लिये शेपने महिपाद्धरका मर्दन करनेके निमित्त पार्वतांचीने, सिद्धिके लिये सिद्धेवरीने तथा विश्व-विजयके लिये जामरेपने जिनका ध्यान किया था, वे गजनुत्व गणेश स्नारी रक्षा हरें।

गणेशकी पूजा अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ यक्षीं और नागोंकी प्रतिमाउ प्रतिरूप प्रतीत होती हैं। यक्ष और नागोंकी मूर्तियोंकी ईसासे भी कई शताब्दी पूर्व भारतमें प्रचलित थी, जैसा प्राचीन साहित्य तथा मथुरा, विदिशा और पवाया आदि अ स्थानोंसे मिली मूर्तियोंसे ज्ञात होता है । इनके अति अमरावतीसे प्राप्त एक शिलापञ्चपर ( २ री शती ), जो मद्रास-संग्रहालयमें प्रदर्शित है। गजानन यक्षका अङ्कन मि है। इसमें वड़े कान भी गजके हैं, परंतु मुख गजका नहीं जयपुरके समीप रेढ़-नामक खानसे प्राप्त ( प्रथम शती पूर्वसे प्रथम राती ई॰ ) एक मिट्टीकी बनी गजम मातृकाकी भी मूर्ति मिली है। मथुरासे प्राप्त एक ज्ञि पट्टपर (२ री शती ई०) भी गजमुखी यक्षोंका अ मिलता है। इन सभी उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि प्राचीन कलाः गजमुखी मानव-आकृतियाँ बनानेमें भलीभाँति निपुण और जब लगभग चौथी शती ई०के करीव उनसे गणपि मृतियाँ बनानेको कहा गया तो उन्होंने पाषाणके माध्य हिंद, बौद्ध एवं जैनवर्मके देवी-देवताओंके साग ही गणेड भी कछात्मक प्रतिमाओं का निर्माण किया।

प्रारम्भिक गुप्त युग लगभग चीथी शती ई०की खत रूपसे सर्वप्रथम गणेशकी स्थानक-मूर्तियाँ भगवान् इध्य जन्मस्यली मशुरासे प्राप्त हुई हैं। जो वहींके पुरातत्व-संग्रहाळ सुरिशत हैं। इनमें उनके केवल दो हाथ हैं तथा गुण्ड बाँयों ओर मुझी हुई है, जिसका अग्रभाग वाँयें हाथमें पकड़े मोरक-पावपर रखा है। भूमरासे भी लगभग इन्हाँकी समकालीन एक आगन-मृतिमें गणेश सुन्दर यहोपवीत तथा उदर-वंध पहने दिखाये गये हैं। गुप्तकालीन पाँचवीं शतीकी एक अग्य मृतिमें भी उनके केवल दो हाथ हैं और उनके बाँयें हाथमें एक मोदक-पाव है। परंतु इस मृतिमें 'कध्वरितस्' भावकी स्पष्ट अभिन्यक्ति की गयी है। यह मृति उदयगिरि ( गध्यप्रदेश ) में आज भी देखी जा सकती है। उत्तर गुप्तयुगीन ५वीं-६ ठी शती ई०की मृतियोंमें गणेशके देकि स्थानपर चार मुजाओंका प्रदर्शन मिलना प्रारम्भ हो जाता है और यह बादकी मध्यकालकी मृतियोंमें भी मिलता है। झाँसी जिलेके देवगढ़के प्रसिद्ध दशावतार-मन्दिरपर इस

प्रकारकी चतुर्भुजी मूर्तियाँ विद्यमान हैं।

पूर्व-मध्ययुगीन प्रतिहार-काल (लगभग ७५६-१०१८ ई० ) में गणेशकी अनेक मुर्तियोंका निर्माण हुआ है । राजस्थानमें घटियालाके स्तम्भ-लेखके, जो 'भी विनाकाय नमः' से प्रारम्भ होता है, अपरी भागमें गणेशकी चार मुर्तियाँ चारों दिशाओंकी ओर मुँह किये हुए वनी हुई हैं। जोधपुर-जिलेके मण्डोरके पास रावणकी खाईके समीप सतमातृकाओंके साथ भी गणेशका अङ्कन हुआ है, जिसका एक अन्य उदाहरण इलोरामें भी देखा जा सकता है। आबानेरीसे प्राप्त एक मृर्तिमें चतुर्भुजी गणेशको छल्दितसनमें बैठे दिखाया गया है। ओसियामें गणेशकी कई मूर्तियाँ आज भी वहाँके प्रतिहार-कालीन मन्दिरोंपर देखी जा सकती हैं। वहाँके अम्बिका-महिषासरमर्दिनी दुर्गी तथा गणेश, माता-मन्दिरमें कुवेरकी विशाल प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। ओसियाके बाह्य भागपर गणपति-अभिषेककी एक अद्वितीय मूर्ति वनी है, जो मूर्ति-कलाका उच्चतम उदाहरण है । चित्तौड़-दुर्गमें निर्मित कालिका-माता-मन्दिरके बाह्य भागपर भी गणेशकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति उत्कीर्ण है। जो आठर्ची शती ई०की प्रतीत होती है। उत्तर-प्रदेशमें कन्नौजरे लगभग इसीकी समकालीन चतुर्भुजी नृत्य-गणपतिकी मूर्ति मिली है, जिसमें वे सर्पयज्ञोपवीत एवं वावकी खाल पहने दिखलाये गये हैं । ग्वालियर-संग्रहालयकी एक ऐसी ही मूर्तिमें नृत्य-गणपतिके साथ मृदङ्ग-वादकको भी दिखाया गया है । नृत्य-गणपतिकी एक अन्य मूर्ति भारत-कलभगनः वाराषधीमें भी विश्वमान है।

अमेरिकाके वर्जीनिया-संग्रहालयमें नृत्य-गणपितकी अष्ट-भुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे चार प्रकारकी मुद्राओं में नृत्य करते दिखाये गये हैं। इनकी दाहिनी ओर एक मृदङ्ग-वादक एवं वार्यी ओर वंशी-वादक बना है। मूर्तिपर सिन्दूरके चिह्न स्पष्ट हैं, जिससे विदित होता है कि वहाँ पहुँचनेसे पूर्व उस मूर्तिकी किसी देवालयमें पूजा होती रही होगी। ऐसी ही एक अन्य भव्य मूर्ति वहाँके 'क्लीवलेंडम्यूजियम आफ आर्टंग्में भी है, जिसमें उनके अधिकतर हाथ, जो नृत्य-मुद्रामें हैं, खण्डित हो गये हैं और वे अपने दो बायें हाथोंमें कमल एवं मोदक-पात्र पकड़े हैं। उनका वाहन मूषक उनके बायें पैरके पास चित्रित है। यह मूर्ति भी दसवीं शतीकी बनी हुई लगती है। राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी इसीकी समकालीन नृत्य-गणपितकी एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथमें परशु लिये है और उसके अन्य हाथ ट्रंट चुके हैं।

प्रतिहारकालीन १०वीं शतीकी भूमरासे प्राप्त शक्ति-गणेशकी एक सुन्दर प्रतिमा बोस्टनके कला-संग्रहालयमें प्रदर्शित है। इसमें चतुर्भुज गणेश अपनी शक्ति लक्ष्मीके साथ एक ऊँचे आसनपर बैठे दिखाये गये हैं। इसीसे साम्य रखती एक मूर्ति मथुरा-संग्रहालयमें भी है। इस आशयकी मध्य-भारतसे प्राप्त मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता एवं राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी सुरक्षित हैं।

प्रतिहार-साम्राज्यके पतनके पश्चात् उत्तरी भारतमें अनेक राज्योंकी स्थापना हो गयी । दिछी-अजमेरके चौहान सम्नाटोंने, जो मुख्यतः शैवमतानुयायी थे, अनेक गणेश-प्रतिमाओंका भी निर्माण करवाया । हर्पनाथ, सीकरसे गणेशकी कई सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँसे प्राप्त एक मूर्तिमें, जो १० वीं शतीकी है, गणेश स्थानकमुद्रामें दिखाये गये हैं। वे अपने हाथोंमें पद्म, परशु, अक्षमाला और मोदक-पात्र लिये तथा यशोपवीत धारण किये हए हैं।

अलवर-संग्रहालयमें नृत्य-गणेशकी एक तो मरकालीत मूर्ति प्रदर्शित है, जो अपने ऊपरके दो हाथोंमें एक तर्प पकंद है। पैरोंके समीप मूपक तथा गण वन हैं। मूर्तिकी पीटिकापर उत्कीर्ण लेखने ज्ञात होता है कि वस्वर नगर ( सम्भवाः रेवाइंकि समीप बावल )-निवासी महालोकस-नामक व्यक्तिन इस गणेश-मूर्तिका निर्माण विक्रम संवत् ११०१ ( १०४४ ई० ) में करवाया था। मध्यप्रदेशके खजुराहो-क्षेत्रमें चन्देलोंने अनेक विशाल मित्रांका निर्माण करवाया, जिनमें कई आज मी विद्यमान है। यहाँपर बनी द्विभुजी, चतुर्भुजी, षड्भुजी आदि अनेक प्रकारकी स्थानक, आसन, मृत्य करती हुई तथा अपनी शक्ति साथ मृतियाँ अब भी देखी जा सकती हैं। खजुराहोमें गणेश-मृतियोंके जितने प्रकार मिलते हैं, उतने सम्भवतः भारतके किसी अन्य स्थानमें प्राप्त नहीं हैं। खजुराहोके पुरातच्व-संग्रहालयमें गणेशकी आदमकद कई प्रतिमाएँ हैं, जिनमें वे अनेक मृत्य-मुद्राओंमें चित्रित किये गये हैं। इसी संग्रहालयमें गणेशकी आसन, स्थानक, शक्तिसहित तथा सत-मानुकाओं एवं वीरभद्रके साथ प्रतिमाएँ मी प्रदर्शित हैं, जो मृति-विज्ञानकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। खजुराहो-संग्रहालयमें ही उनके वाहन मृषककी भी एक स्वतन्त्र मित्रहें हैं, जो मोदक-पात्र पकड़े हैं।

मध्यप्रदेशमें चन्देलोंके समकालीन चेदि या हैहय-वंशीय शासकोंने भी अनिगत मिन्दरों एवं प्रतिमाओंका निर्माण करवाया। रायपुर-संग्रहालयमें गणेशकी एक कांस्य-मूर्तिमें उन्हें एक ऊँचे आसनपर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें वे योगपड वॉधे हैं। चतुर्भुजी गणेश पद्म तथा त्रिश्ल, दत्त एवं मोदक-पात्र पकड़े हैं और मूखक-पीठिकापर अङ्कित है। यह ९वीं-१०वीं शतीकी कृति है। इसी समयकी दो तृत्य-गणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाएँ अमरपाटन एवं चौंसठ योगिनियों के मन्दिर, भेड़ाधाटमें भी विद्यमान हैं। अत्तिम दोनों मूर्तियाँ खजुराहोसे मिली तृत्यगणपतिकी प्रतिमाओंसे कापी साम्य रखती हैं और चेदि-कलाके अनुपम उदाहरण हैं।

प्रतिहारोंकी शक्तिका अन्त होनेपर गाहवालवंशीय
नरेशोंने वर्तमान उत्तरप्रदेशके विशाल भूभागपर शासन
किया तथा अपनी कीर्तिके लिये अनेकों मन्दिरोंका निर्माण
कगया, जिन्हें वादमें मुसल्मानी शासकोंने पूर्णतया नष्ट कर
दिया। इस वंशकी कलाके अब थोड़े हो उदाहरण शेष
वर्च हैं। इनमें सम्भवतः सबसे प्रमुख कमपिल्ल, जिला
फर्जन्याबादसे प्राप्त कृत्य-गणपितकी मूर्ति है, जो अब राज्यमंगदाल्य, लखनऊमें प्रदर्शित है। भाग्यवश यह मूर्ति
वर्षासल्पसे अन्त्री दशामें है और १२ वी शतीकी मूर्ति-

भारतमें लंबे समयतक शासन किया । बीद होनंपर भी इन्होंने अन्य धर्मोको समानरूपसे पनपनेका अपनर दिया जिसके फलस्करूप मनातन-धर्मीयलिन्यमेंके अने ह देगी-देवताओंकी मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्यामें मिली हैं। गृह्य गणपितकी विहारसे प्राप्त एक मूर्ति पटना-संबद्धार्यमें तथा बंगालसे प्राप्त एक अन्य मृति महास-संबद्धार्यमें प्रदर्भित है। यथापि बंगालसे प्राप्त मूर्तिका उपरी भाग लिखत है-फिर भी कलाकी दृष्टिसे वह विहारसे प्राप्त मृतिसे कहीं अधिक सुन्दर एवं कलात्मक है। दोनों मृतियाँ पाल-कला—लगभग ११वीं जती ई॰में वनी लगती है। इनके अतिरिक्त चिहारसे प्राप्त दो चतुर्मुली शिवलिङ्गपर भी गणेशका अञ्चन मिला है। जो महत्त्वपूर्ण है। ऐसा ही एक अन्य शिवलिङ्ग जो प्रतिहार-सुगीन ९वीं जती ई॰का है, काशीनरेश वागणमीके संब्रहमें भी है।

आसाममें नौगाँव जिलेके गचतल-नामक स्थानपर वने एक मध्यकालीन मन्दिरपर, जो अत्र खण्डित दशामें है, चतुर्भुजी गणेशकी आसनमूर्ति विद्यमान है। गणेशकी एक काष्ठप्रतिमा गौहाटीके राज्य-संग्रहालयमें भी प्रदर्शित है।

दक्षिण भारतमें भी गणेश-मूर्तियोंकी पूजा एवं निर्माणकी प्रथा पाचीनकालले ही प्रचलित है। बदामीकी गुफाओंमें, जो पारम्भिक पश्चिमी चालुक्य-युग छठी शती ई० -की है, शिव नटराज-मूर्तिकी वाँयीं ओर द्विभुज खड़े गणेशका अङ्कन मिलता है। इसपर प्रारम्भिक गुप्तकलका प्रभाव स्पष्ट दीखता है। इसीसे साम्य रखती हुई एक पूर्वी चाछक्य-युगीन प्रतिमा आठवीं शतीकी विक्कोवलसे प्राप्त है। इसमें भी गणेशके केवल दो ही हाथ है। गणेशकी चतुर्भुजी मूर्तियाँ दक्षिणमें चोल-काल्से वनने लगी थीं। इस प्रकारकी एक कांस्य-प्रतिमा तंजीर जिलेके वेलानकण्डी-से मिली है। जो अव मद्रास-संग्रहालयमें रखी हुई है । इसकी तिथि दसवीं शती ई० है । वारहवीं शती ई०की एक अन्य गणेश-मूर्तिः जो तंजीर जिलेके सेमंगलम् स्थानसे प्राप्त हुई थी, इसी संग्रहालयमें सुरक्षित है। इस कालमें पाषाणमें भी गणेशकी अनिगनत मूर्तियाँ बनीं, जिनमेंसे कई राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिर्छीमें प्रदर्शित 🖫

भ्भवतः गविधे प्रमुख तंजीर जिलेके नागपष्टिनम्-नामक निसे प्राप्त हेरम्य-गणेशकी कांस्य-प्रतिमा है। इसमें पञ्च-ती एयं दसमुजी गणेशका वाहन मूबक न होकर सिंह है। १५ वीं शती दें०का विलक्षण उदाहरण है।

वर्तमान मंसूर-राज्यमं हलेविद एवं वेल्र्समं होयसलकालीन कि मन्दिर हैं। इन मन्दिरोंपर अनेक पौराणिक कथाओं के वर्णके साथ-साथ गणेराकी भी कई प्रकारकी मूर्तियाँ हीण हैं। हलेविदके होयसलेश्वर-मन्दिरपर, जो १२ वीं । ई॰ मं वना था, नृत्य-गणपितकी एक अद्वितीय मूर्तिका पन्त मन्य अङ्कान हुआ मिलता है, जो अपने प्रकारका इ उदाहरण है। उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे विविध एथ लिये हुए हैं। नीचेकी पिन्निमें उपासकोंके अतिरिक्त का वाहन मूर्यक लड्डू खाता दिखाया गया है। इसीकी हालीन हलेविदसे प्राप्त एक आसन-मूर्ति वर्जीनिया- एल्यमें भी प्रदर्शित है। इसमें वे ऊपरके दो हाथों- एल्यमें भी प्रदर्शित है। इसमें वे ऊपरके दो हाथों- एल्यमें लिये हुए हैं। उन्होंने जटामुकुट तथा सर्पका ज़म्म चारण कर रखा है।

इन प्रतिमाओंके अतिरिक्त उत्तरी आर्कट जिलेमें रिक जलकण्ठेश्वरके मन्दिरमें बाल-गणेशका एक अद्वितीय ण मिलता है, जिसमें वे सुँड उठाये बालकृष्णकी भाँति में मोदक लिये भागते दिखाये गये हैं। यह लगभग १८वीं की कृति है।

केरल-प्रान्तसे भी गणेशकी कुछ प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। या तो वे मृतकपर सवार दिखाये गये हैं, अथवा अपनी के साथ बैठे हैं। ऐसी मूर्तियाँ, जो अधिकतर कांस्य-त है, १६ वीं-१७ वीं शती ई०की हैं।

गुजरात-प्रान्तके शामलाजीसे मिली गणेशकी अपने हित एक स्थानक-मूर्ति (४ थी शती ई०), टिंटोईसे माता पार्वतीके साथ रात्य-गणपति (६ठीं शती ई०) की तथा से मिली आग्रन-मूर्ति (८वीं शती ई०) विशेषरूपसे खनीय हैं।

उड़ी सांसे भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, रिट अधिकतर भुवनेश्वरके मन्दिरोंपर देखी जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त किचिंगसे प्राप्त तथा वहाँके स्थानीय संग्रहालयमें १५वीं शती ई०की एक स्थानक एवं एक नृत्य करती गणेश-प्रतिमा प्रदर्शित है।

वौद्ध एवं जैनियोंने भी गणेशका अपने देवी-देवताओंके साथ अङ्कन किया है। यौद्धी-की देवी अपराजिताकी मूर्तियोंमें, जो नालन्दासे मिली हैं, गणेशको पैरेंसि कुचलते दिखाया गया है। ऐसे ही मथुरासे भी प्राप्त एक जैनदेवी अभ्यकाकी मूर्तिमें गणेश उनके पैरेंकि पास कुबेरके साथ प्रदर्शित किये गये मिलते हैं।

विदेशोंमं भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। अफगानिस्तानमें गरदेजसे पात लेखयुक्त मूर्तिमें, जो ६ठी शर्ता ई०की हैं, स्थानक-गणेश सुकुट, सर्प-यक्नोपवीत तथा व्यावचर्म धारण किये हुए हैं। ऊर्वितस् भी स्पष्ट हैं। ऐसी एक अन्य मूर्ति काबुलके पास सकरधरसे भी प्राप्त हुई है।

पूर्ची तेपालके वनेपा-नामक खानसे एक मूर्ति, जिसपर १३९० ई०का लेख है, कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। उसमें ये सर्पफणोंकी छायामें परशु, दन्त तथा मोदक-पात्र लिये वैठे दिखाये गये हैं। एक अन्य मूर्तिमें उनके चार मुख और दस हाथ हैं तथा वे दो चूहोंपर सवार हैं। नेपालसे ही हेरख-गणेशकी भी अनेक कांस्य-प्रतिमाएँ मिली हैं। तिन्यतमें शक्ति-सहित हेरम्ब-गणेशकी मूर्तियाँ प्रकाशमें आयी हैं।

इनके अतिरिक्त कंबोडिया, जावा, इंडोचीन, जापान, इंडोनेशिया, चीनी तुर्किस्तान, वोनियो, बाली आदि देशों में अनेक गणेश-प्रतिमाओंका निर्माण हुआ, जो आज वहीं के तथा अन्य देशोंके संप्रहालयों में प्रदर्शित हैं। इससे सर्वण ज्ञात होता है कि गणेशकी पूजा न केवल भारतमें ही प्रचलित थी, वरन पड़ोसी देशोंके अतिरिक्त सुदूर देशों में भामान रूपने प्रचलित थी और सभी प्रार्थना करते थे कि—

सिन्दूरामं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं इस्तपत्रीद्धानं दृत्तं पादाञ्करोष्टान्युरकरतिलसद्वीतपुराभिरामम् । बालेन्द्रयोतमोलि करिपतिवदनं दानपुरार्द्रगण्डं भोगीन्द्राचक्रभूपं भजत गणपनि रक्तवदाद्वरागम् ॥

# भारतीय साहित्य और कलामें श्रीगणेश तथा उनका प्रतीकल

( ठेखक-प्रो० श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी )

तीय देवोंमें गणेशजीका विशिष्ट स्थान है। इस का मुख्य कारण यह है कि वे पाँच उदात्त तत्त्वोंके रूप हैं। ये तत्त्व हैं—१-शौर्य-साहस, १-आनन्द-१-बुद्धि, ४-ऋषि तथा ५-व्यवसाय-वाणिज्य। यहाँ पाँचों तत्त्वोंका संक्षित विवेचन करेंगे।

#### १-कौर्य-साहस

मरकोद्याग्में गणेशजीके आठ नाम इस प्रकार दिये

शयको विव्नराजद्वैसातुरगणाधिपाः । येकद्नतहेरम्बलम्बोदरगजाननाः ॥

(१।१।३३) ाम दोनीं नाम, विनायक एवं विष्नराज, गणेशजीके इस तथा तज्जनित नेतृत्वके परिचायक हैं। उनकी ताका भान उनके लिये प्राचीन साहित्यमें प्रयुक्त ( युद्धमें नाद करनेवाला ) संज्ञासे होता है । को असाधारण वीरता तथा साहसके कारण उन्हें ोंके नायकत्वका पद प्राप्त हुआ । 'विनायक'-शब्द विश्वों-जैसी भयंकरताकी ओर भी इङ्गित करता है। एइ।स्त्रभः भग्नाभारतः आदि प्रत्योमें विव्वकारी क्रोंके उल्लेख मिलते हैं । शान्ति-कामनाहेत उनकी जा की जाती थी । ऐसा न करनेपर वे कतिपय स्त्री-हे गिरोंपर आ जाते थे, जिससे मङ्गल-कार्योमें वाधा हो सकती थी । पूजा-पाठद्वारा वे सिरोंसे उतारे ।। गणेशजीके सुद्धिप्रयूचक द्योतक उनके आसुध हैं। की प्राचीन मृतियोंमें मिलते हैं। ये आयुध परशु, , असि, अङ्करा, पाश तथा नाग हैं । मूषक उनका हुआ । नाग तथा भूपक मूल्तः शिवजीसे सम्बद्ध थे । शिवजीने मुगकको गणेशके लिये उधार दे दिया । यह कभी न लौटाया जानेवाला था । नाग काल ( मृत्यु म्य ) का गोतक है । मृपक आयु ( या आयुका मूल (र अज़ ) को शनै:-शनै: नष्ट करनेवाल है । शिवजीने तभा मुपत-दोनोंको अपने वशमें कर लिया था।

जीको वाहनरूपंग मुपक प्रदान करनेका तालर्य यही है

विनक्षे आधार असको नष्ट करनेवाले तत्त्वींको नियन्त्रित

रखा जाय । नेतृत्वके गुणींसे सम्पन्न होनेके कारण उन्हें गणाधिप, गणपति या गणेशकी संज्ञासे विभूषित किया गया ।

#### २-आनन्द-मङ्गल

विष्ठराजके अनन्तर गणेशजीका दूसरा रूप विष्ठहर्तां भामने आता है। यह उनका मनोहर रूप था। इसी रूपमें वे पार्वती-शिवके पुत्र प्रख्यात हुए। अब वे कल्याण एवं मङ्गलकारी प्रवृत्तियोंके प्रतिनिधि माने गये। गोखामी तुल्लीदासजीने उनकी 'मोदक, प्रिय, मुद-मंगल-दाता' छविकी वन्दना की है। ध्याज्ञवल्स्य-स्मृतिं में अन्विका-पुत्रके रूपमें विनायकका उल्लेख है। पुराणोंमें उनके इस रूपकी विस्तृत चर्चा मिल्ली है। विविध संस्कारों, उत्सर्वो आदिके निर्विध्न-समाप्ति-हेतु गणेशजीको सिद्धिदाता मानकर उनकी वन्दना सर्वप्रथम की जाने लगी। मोदक उनका प्रिय मोज्य पदार्थ हुआ। उनकी प्राचीन प्रतिमाओं में उन्हें लड्ड्स लिये हुए या साते हुए प्रदर्शित किया गया है।

#### ३-बुद्धि

गणेशजी बुद्धिके भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए । वैदिक साहित्यमें 'गणपित' शब्द आया है । इसका प्रयोग 'अग्र-पूच्य देव' के लिये मिलता है, यथा—'गणानां त्वा गणपितं हवामहे । किंवं कवीनाम्' ( ऋग्वेद २ । २३ । १ ) और 'नमो गगेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमः।' ( यजुर्वेद १६ । २६ ) आदि । यहाँ 'गणपित' शब्द वाग्देवताके लिये प्रयुक्त हुआ है । परवर्ती साहित्य-पुराणादिमें वेदव्यासजीके लेखकरूपमें भी गणेशजीकी परिचर्चा मिलती है । यह इस वातका द्योतक है कि एक अच्छे श्रीता एवं लेखकि के रूपमें गणेशजी पौराणिक साहित्यमें आहत हुए । वे विद्या और बुद्धिके देवता कहे जाते हैं।

#### ४-कृपि

कृषिके प्रारम्भिक देवता देवराज इन्द्र हैं। वे उस वर्षाके प्रतिनिधि हैं, जो भूमिको उर्वरा बनाती है। भूमि अन्न, जल, वनस्पतियों तथा खनिज-पदार्थोंका अक्षय मंडार है। इसीलिये उसे इमारे यहाँ माता कहा गया है—'माता भूमिः पुन्नोऽहं प्रथिन्याः' ( अथर्ववेद )। भारतीय साहित्य और कलामें 'गजलक्ष्मी'की कल्पना मिल्ती है। अनेक

# वङ्गदेशकी मूर्तिकलामें गणेश

( लेखक-श्रीराक्षमोहन चक्रवर्ती एम्० ए०, पी-एच्० डी०, पुराणरत्न, विद्याविनीद )

वङ्गदेशमें गाणपत्य धर्मका स्पष्ट प्रमाण न मिलनेपर भी सिद्धिदाता, विवहर गणेशकी अनेक मूर्तियाँ गुप्तयुगसे ही पायी गयी हैं। बैठी, खड़ी और मृत्य करती हुई गणेशकी तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी कल्पना की गयी है। उत्तर वङ्गके एक पहाङ्परमें ( आठवीं शताब्दीकी ) पत्थरकी, पकाई मिट्टी तथा घातुकी अनेक बैठी और खड़ी मूर्तियाँ पायी गयी हैं और मूर्तितत्त्वकी दृष्टिसे सभी बहुमूह्य हैं। इनमें एक जृत्यपरायण गणेशकी प्रतिमा है और उस प्रतिमामें लोकायत मतके सरल, सरस, कौतुकपूर्ण शिल्पमय प्रकाश सस्पष्ट हैं । गणेशका जो कुछ प्रधान लक्षण और चिह्न है, वह सब इन प्रतिमाओंमें सम्यक् रूपसे परिस्फुट हुआ है। एक धूसर वर्णके वेल पत्थर (पत्थरकी एक जाति) की गणेश-मृत्तिं विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। मृतिं चतुर्भुजी है, जिसने एक ओरके एक हाथमें जपमाला और दूसरेमें एक पत्र-गुन्छमुक्त मूली तथा दूसरी ओरके एक हाथमें त्रिशुल और दूसरेमें एक सर्पकी पूँछ घारण कर रखी है। सर्प यज्ञोपवीतकी तरह देहको आवेटित करके स्थित है। इस प्रतिमाकी वेदीमें गणेशका वाहन मूषक अङ्कित किया गया है और मूर्तिके कपालके मध्य-भागमें तृतीय नेत्र विराजित है। पकी मिट्टी (Terra-cotta plaque) की एक खड़ी गणेशमृतिं उल्लेखनीय है। यह चतुर्भुजी है और उसमें वादन मुबक प्रभुकी ओर ताक रहा है।

इस शिल्पलेखि यह जात होता है कि पालवंशके समाट्र महाराज महीपालके राज्य-कालके (९८८-१०३८ ई०) कमशः तृतीय और चतुर्थ राज्याङ्गमें विलिकन्दक (त्रिपुरा जिल्के आधुनिक विलकान्दि) प्रामिनवाधी दो विणक्—बुद्धित्र और लेकदत्तने एक नारायण और एक गणेशकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी। रामपाल (१०७०—११२० ई०) ने रामावतीमें शिवके तीन मिन्दर, एकादश बद्रका एक मिन्दर और सूर्य, स्कन्द एवं गणपतिके मिन्दरीकी स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख है। पालवंशमें गणेशकी अधिकांश प्रतिमाएँ मूषक- धाइनके कपर नत्यपरायण हैं। उसके एक हायमें कल है। यह कल विद्यान प्रतीक है। गणेश वहारोज क्षेत्र हो । यह कल विद्यान प्रतीक है। गणेश वहारोज क्षेत्र हो । यह कल विद्यान प्रतीक है। गणेश वहारोज क्षेत्र विद्यान प्रतीक है। गणेश वहारोज क्षेत्र हो । गणेश वहारोज क्षेत्र हो । गणेश वहारोज क्षेत्र हो । गणेश वहारोज हो । यह कल विद्यान प्रतीक है । गणेश वहारोज हो ।

सन सम्प्रदार्थोंनें, विशेषरूपसे व्यवसायीवर्गमें सिद्धि-फलदाताके रूपमें ही पूजित और आदत हैं। वज्जदेशमें पालवंशके राज्यकालमें किसी-किसी देवी-प्रतिमामें भगवतीके पारिवारिक सदस्यके रूपमें भी गणेशकी मूर्ति दृष्ट होती है।

पालयुगके तान्त्रिक वौद्धधर्ममें भ्रुकुटी ताराके परिवार देवताके रूपमें गणेश भी पूजित होते थे। इस प्रकारकी एक मूर्ति ढाका जिलेके भवानीपुर गाँवसे प्राप्त हुई है। देवी त्रिशिरस्का, अष्टभुजा वीरासनमें वैठी हुई हैं। उसके मुकुटमें अमिताभ बुद्धकी और पादपीठमें गणेशकी मूर्ति उत्कीण है। पालवंशके शासनकालमें वौद्ध देव-देवियाँ कुछ-कुछ ब्राह्मण (हिंदू-शास्त्रोक्त )देव-देवियोंके साथ मिश्रित होती जा रही थीं और ब्राह्मण देव-देवियोंको भी बौद्ध और शैवतन्त्रमें स्थान प्राप्त होने लगा था। पालयुगमें बौद्ध साधनमालामें ब्राह्मण, महाकाल और गणपितका स्थान तथा बौद्ध तन्त्रमें शिवलिक एवं शैव देव-देवियोंका स्थान ही घट गया था।

#### वङ्गदेशमें गणेशमूर्तिके प्रकारभेद और वैशिष्ट्य

वङ्गदेशमें आविष्कृत प्राचीन गणेश-मूर्तियोंको तीन भागोंमें विभाजित कर सकते हैं । जैसे—(१) स्थानक ( बड़ी ), ( २ ) आसीन ( बैठी ) और ( ३ ) नृत्यरत । प्रथम भागकी अर्थात् खड़ी मूर्तिकी संख्या अपेक्षाकृत कम पायी जाती है। 'स्थानक' गणेश कहीं-कहीं 'सम-पद स्थानक' रूपमें अवस्थित मिछते हैं और कहीं द्विमङ्ग या त्रिभङ्ग-रूपमें खड़े पाये जाते हैं। 'आसीन' अर्थात् बैठी हुई मुद्रामें अनेक मूर्तियाँ पात होती हैं। 'आसीन, मूर्तियोंमें गणेशका नामपद आकुञ्चित है और पीटके ऊपर स्थित है। दक्षिणपद पीठके ऊपर प्रस्थापित या अन्य प्रकारसे त्यस्ता है। वङ्गदेशमें गणेशकी नृत्य मूर्तिका प्राचुर्य है । दिसुजगणेश-मृतिकी संख्या अपेक्षाऋत कम है। चतुर्भुं गणपतिका अपेक्षाकृत बाहुत्य है और षड्भुज तथा अष्टभुज गणेश-मृतिं भी विरल नहीं है। नृत्यरत भावमें प्रदर्शित देवताकी पूजाकी अधिकता विचारणीय है । द्विसुज गणेशके एक हायमें मोहक-भाण्ड, दूसरे द्वाधमें पर्श, अलगाण वा मुलकू है। चतुर्गुज गणपतिके हाथोंमें चार द्रव्य साधारणतः पाये जाते हैं और प्रकार-भेदसे अङ्कुश, पाश-दण्ड इत्यादि भी देशे जाते हैं। तृत्यम् तियोंके छः या आठ हाथोंमें इन द्रव्योंमें-से किमी-किसीके बदले हुल, सर्प, नीलोत्पल, धनुष, शर आदि भी विन्यता हैं। गणपति अधिकांश स्थलोंमें मूपकवाइन हैं। यहाँतक कि उनकी नृत्यरत मूर्तियाँ भी मूषकवाहनके ऊपर नृत्य-मुद्रामें ही प्रदर्शित हैं । वङ्गदेशमें शिवकी मध्ययुगीन नृत्यमूर्त्तियाँ प्रायः देवताके वाहन वृषमाकार नन्दीके पृथ्रके ऊपर ही तृत्यरत हैं । इस प्रदेशमें उपर्युक्त भावमें गणपतिकी मूर्ति भी अपने वाहन मूषकके ऊपर नर्तनद्यील है । नृत्य गणेश, जो शिव नटराजके एक प्रकारके अद्भुत अनुकरण हैं, यह इन दोनों देवताओंकी मूर्तियोंके एक साथ निरीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जाता है। कहीं-कहीं दक्षिणदेशीय नटराज शिवकी दण्डहस्त मुद्राकी पूर्ण अनुकृति गणपतिकी इस प्रकारकी मूर्तिमें देखी जाती है। बङ्गदेशमें प्राप्त मध्ययुगकी अनेक नृत्यरत गणेश मूर्तियोंकी प्रभावलीमें जपरकी ओर मध्बभागमें पछ्वयुक्त आम्रगुच्छ लिये हुए दीख पड़ते हैं । इसको अद्भित करनेका कारण यह है कि आम्र सर्वोत्कृष्ट फल है और गणपति अपने प्रति भद्रालु साधकोंको मानो अनुरूप उत्कृष्ट फल अर्थात् सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैं।

उत्तर-वङ्गके दिनाजपुर जिलाके बानगढ़में प्राप्त पत्थरकी बनी एक नृत्यगणेशकी मूर्ति विशेषरूपेष उल्लेखनीय है । गणपित अपने मूषकवाहनके ऊपर नृत्यरत हैं; पार्कमें दो मूर्तियाँ वाद्ययन्त्रके स्थ नर्तनशील हैं । ये गणेश बहुमुज हैं, दाहिनी ओरके तीनों हाथोंमें कमशः हाथीदाँत, परशु और जपमाल है और वार्यों ओरके तीनों हाथोंमें कमशः वरमुद्रा, नीलोत्पल और मोदक-भाण्ड हैं । मोदक-भाण्डके ऊपर गणेशका शुण्ड आपित है । उन्विप्रभावलीके मन्यमागमें प्रक्षवयुक्त आप्र- स्थापित है । उन्विप्रभावलीके मन्यमागमें प्रक्षवयुक्त आप्र- स्थापित है । उन्विप्रभावलीके मन्यमागमें पिद्ध-प्रदानका गुज्ल लटक रहा है । यह सिदिदाता गणेशके सिद्ध-प्रदानका गुज्ल है । मूर्तिकी शिल्पकला विशेषरूपने दर्श्वनीय हैं ।

# हेरस्य-गणपति

पूर्व-वङ्गद्धे रामपाढके ध्वंसावशेषमें व्हेरम्ब-गणपतिग्दी समयंन

एक प्रस्तरमूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति विशेष है। ढाका म्यूजियमके क्यूरेटर ( Curator ) खा अपनी (Catalog निलनीकान्त भड़शालीने Buddhist and Brahmanical Sculptu the Dacca Museum ) पुस्तकमें इसका विवः चित्र प्रकाशित किया है ( पृष्ठ १४६-४७ )। अन्य मूषकवाहन हैं, किंतु हेरम्ब-गणपतिका वाहन मूर्ति-शास्त्रमें वर्णित हेरम्ब-गणपितका रूप अति वि यह पञ्च-गजवदनयुक्त है । चार वदन एक-एक क ओर देख रहे हैं और पाँचवाँ आकाशमुर्ख उनके ऊपर स्थित है । ये सिंहके ऊपर आसीन हैं दस भुजाओंमें पाश, दन्त, अक्षमाला, परशु, अङ्क् मोदक, वरमुद्रा और अभयमुद्रा प्रदर्शित हैं। इस मूर्त्ति दक्षिणदेशमें विरल नहीं है। सुप्रसिद्ध र ज्ञाता श्रीगोपीनाथ रावने अपनी ( Elements of Iconography, Vol. I) पुस्तकर्गे हेरम्ब-गण विवरण दिया है, पूर्व-वङ्गमें प्राप्त यह मूर्ति अने उसके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विशिष्ट है। इसकी प्रभावलीके ऊपरी भागमें छः छोटेः गणेशमूर्तियाँ खुदी हुई हैं। ये छोटी मूर्तियाँ सम्प्रदायके छः विभागोंके छः प्रकारके गणपतिः 🖁 । ये छः प्रकारके गणपति हैं—सहागणपति, दिख स्वर्णगणपति नवनीतगणपतिः उच्छिष्टगणपतिः संतानगणपति । उच्छिप्रगणपति-उपासक-सम्प्रदायः द्याखाके उपास्य ये—हेरम्बगणपति । वे लोग शा मार्गियोंके समान नाना प्रकारके कौलाचारमें ि वङ्गदेशके मध्ययुगीन तान्त्रिक नियन्धकार श्री आगमवागीश (१६वीं शतान्दी) द्वारा प्रणीत ' ग्रन्थमें महागणपति, हरिद्रागणपति, उच्छिप्यणप हेरम्बगणपतिके घ्यान, मन्त्र और उपासना-विधि 👸 | इससे वन्न-देशने गाणपत्य-सम्प्रदायके अस्तिर ल्याता है। राभपालके ध्वसावशेषमें प्राप्त देरम्य उपर्युक्त प्रस्तरमूर्ति वज्ञदेशके पूर्वप्रान्तमें गाणपत्य-सम्प्रदायके उपासकीके अस्तित्वका समर्थन करती है।

### श्रीगणेश-लोक

(१)

श्रीगणेशजी विमु हैं, सर्वत्र व्यापक आद्य-प्रथम
पूज्य देव हैं । उनके धाम—निवासस्थलको 'स्वानन्दधामः कहा गया है। सर्वसौन्दर्यनिधि श्रीगणेश अपने स्वानन्दधाममें निरन्तर नित्य निवास कर समस्त लोकका मङ्गल करते रहते हैं। गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उनका सर्वसौन्दर्य-कोशके रूपमें वर्णन उपलब्ध होता है—

> परशुक्रमलधारी दिन्यमायाविभूषः सकलदुरितहारी सर्वसौन्दर्यकोशः । करिवरमुखशोभी भक्तवान्छाप्रपोषः सुरमनुजमुनीनां सर्वविचनैकनाशः ॥ (गणेशपु० १ । १५ । १९ )

यह बात सहज सिद्ध है कि सर्वसीन्दर्यकोशका प्रतीक है—उनका 'स्वानन्दभाम'। पूर्णानन्द, परानन्द और पुराणपुरुषोतम श्रीगणेशजीका धाम आनन्दसे परिपूर्ण है। उन्हें 'चिन्तामणि-द्वीपपति' कहा गया है; कल्पद्रमयनालय—कल्पद्रमक्ते उपवनमें निवास करनेवाला निरूपित किया गया है—

'चिन्तामणिद्वीपपतिः कल्पद्धमवनालयः।' (गणेशसङ्ग्रनामस्तोत्र-२९)

'शारदातिलक'में महागणपितके ध्यान-निरूपण-प्रसङ्गर्में उनके इक्षुरसके समुद्रके मध्यमें स्थित नवरत्नमय द्वीपका वर्णन उपलब्ध होता है—

सरेदिखरसाम्बुधौ । नवरसमयं द्वीपं वीचिधौतपर्यन्तं मन्द्रभारतहेषितम् ॥ मन्द्रारपारिजातादिकल्पवृक्षलताकुलम् तन्द्रतरलच्छायाभिरस्णीकृतभूतकम् u उराद्दिनकरेन्द्रभ्यामुद्रासितदिगन्तरम् तस्य मध्ये पारिजातं नवरत्नमयं सारेत । चातुभिः सेवितं पडिभरनिशं प्रीतिवर्दनैः ॥ तस्याधस्तान्मद्दापीठे रचिते मातृकाम्बुजे । वर्कोणान्तिक्रिकोणस्थं महागणपति सरिव ॥ ( भारदातिकद १३ । ३२-१५ )

आध्य यह है कि सारकको ईखके रसके उनुहर्म

नवरतमय द्वीपका ध्यान करना चाहिये। उस द्वीपका प्रान्ता-भाग उक्त सागरकी छहरोंसे प्रक्षालित है। उसमें मन्द-मन्द पवनका संचार हो रहा है। मन्दार, पारिजात आदि पञ्चविष कल्पवृक्षोंकी ख्वाओंसे वह व्यास है। वहाँ प्रकट हुए रलोंकी प्रभासे भूतल अरुण दीखता है। उदित सूर्य और चन्द्रमाके प्रकाशसे दिग्-दिगन्त प्रकाशित है। उस द्वीपके मध्यमें नवरत्नमय पारिजात है, प्रीतिवर्धक छहों भृतुओंद्वारा वह नित्य सेवित है। उसके नीचे निर्मित महापीटपर मानुकामय कमलके मध्यमें षट्कोण है। षट्कोणके मीतर विकोण है। उसके भीतर महागणपति स्थित हैं। इस प्रकार उनका भ्याम करना चाहिये।

गणेशपुराणके उत्तरखण्डके ५०वें अध्यायमें मुद्गल-मुनिद्वारा श्रीगणेशके स्वानन्दलोक अथवा धामका वर्णन मिल्ता है। उस लोकमें कामदायिनी शक्तिमय पीठपर सदा गणेशजी विराजमान रहते हैं। यह स्वानन्दलोक या धाम चिन्तामणि द्वीपका ही पर्याय है—

> 'स कामदायिनीपीठे संतिष्ठति विनायकः।' (गणेशपुराण २ । ५० : ३१ )

श्रीगणेशजीका यह खानन्द्धाम पाँच सहस्र योजनके विस्तारमें खित है। दिशाओं को प्रकाशित करनेवाली रत्न-काञ्चन-मयी भूमि है इसकी। यह इक्षुरस-सागरके मध्यमें विराजित है। वेदाध्ययन, दान, वत, यज्ञ, जप-तपसे यह किसी भी खितिमें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी भाषि तो भक्तिके परिणामस्वरूप विनायकदेवकी क्रुपासे ही होती है। विन्नेस्वर इसमें सम्ब्रिक्य हिस्समें निवास करते हैं—

विस्तीर्णं पञ्चसाहस्तं योजनानि महामते ॥
रद्धकाञ्चनभूमौ स राजते भासयन् दिद्धः ।
स्वानन्दनामा दिन्योऽयिमश्चसागरमध्यगः ॥
त वेदैनं च दानैश्च नतैर्यजैर्जपैरि ।
तपोभिर्विविषेश्चायं प्राप्यते नैव क्रिंचित् ॥
दिनायकस्य कृपया प्राप्यते नित्यभक्तिः ।
समिष्टन्यष्टिक्पोऽत्र सदा तिष्ठति विकाराद् ॥
( गणेह्यु० २ । ५० । ११-१४ )

खानन्द्भवनकी अमित धोभा है। उसमें ग्लमुसाम्बि-

मय असंख्य प्रकाशमान यह हैं। दुःख और मोहसे रहित वह गणेश-लोक उनकी ऋपासे ही प्राप्य है। उसके उत्तरभागमें इक्षुसागर शोभा पाता है। उसमें सहस्र पत्रींसे युक्त पिंबनी है। उसमें चन्द्रमाके समान कान्तिमान् सहस्रदलवाला कमल शोभित है। उसकी कर्णिकामें रत्न-काञ्चननिर्मित शय्या है। दिव्याम्बरयुक्त विनायक उसपर शयन करते हैं। सिद्धि-बुद्धि अत्यन्त भिक्त-भावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं। तीन पूर्तियों े युक्त सामवेद उनका गान करता है। शास्त्र मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति करते हैं। समस्त पुराण उनके सद्गणोंका वर्णन करते हैं। उसमें शुण्ड-दण्डसे विभूषित बालरूप श्रीगणेशजी विराजमान है। उनका अङ्ग कोमल है। अरुण वर्ण है। उनके वड़ी-बड़ी ऑखें हैं और एक दाँत है। वे मुक्ट एवं कुण्डल, कस्तूरी-तिलक्से शोभित हैं । उनकी माला दिव्य है । उनका अम्बर-परिधान दिव्य है। उनके शरीरमें दिव्यान्धका हेप है। वे मुक्ता-मणि गणींसे युक्त रन्नमण्डित हार धारण करते हैं। अनन्त कोटि सूर्योंके समान तेजस्वी हैं। उनके मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुक्ट है । स्मरण करते ही वे शीघ ही पार्थोंका नाश करते हैं-

असंख्याता गृहा भान्ति भास्तरा गजमौक्तिकाः। कृपया प्राप्यो दुःखमोहविवर्जितः। तस्यैव तदुत्तरे भाति पर इक्षसागर एव तु ॥ पद्मिनी ग्रुभा। सहस्रपत्रसंयुक्ता तन्मध्ये सहस्तपत्रं कमलं तस्यां भाति यथा शशी ॥ रतकाञ्चननिर्मितः । तरकर्णिकागत**स्तर**पो दिन्याम्बरयुतः शेते नृप तत्र विनायकः॥ पादसंवाहनं भुदा । सिद्धिबुद्धी सदा तस्य कुर्वाते परया भक्त्या सामवेदिखमूर्तिमान् ॥ गानं करोति बाद्याणि सृतिमन्ति स्तुवन्ति तम् । प्राणानि च सर्वाणि वर्णयन्त्यस्य सन्नुणान् ॥ श्रुण्डाद्ण्डविराजितः । वालस्वप्रशस्तन्न विशालाक्षो विषाणवान् ॥ क्रोसलाङ्गोऽस्णनिभो मुक्टी कुण्डली राजस्करत्रीतिलकः स्वराट्। दिन्यगन्धानुकेपनः ॥ दिव्यमाल्याम्बरघरो सर्तं दाम संदेधत्॥ **सुक्तमजिगणोपे**तं अनस्तकोटिसूचींजाश्रस्त्रार्थंकृतशेखरः खरनास् पापहा सपः

( वर्षेत्रपुराम २ । ५० । ५१-५९ )

तेजोचती और ज्वालिनी—ये दो शक्तियाँ उस पर्यः निकट सदा स्थित रहती हैं। ये शक्तियाँ सहस्र सूरं समान तेजस्विनी हैं—

तेजोवती ज्वालिमी च शक्ती पर्यङ्कपार्श्वयोः । सहस्रादित्यसंकाशे तिष्ठतो नृप सर्वदा ॥ (गणेशपु०२।५०।६०

श्रीगणेशजीका यह स्वानन्दधाम शीत, जरा, क्र स्वेद, तन्द्रा, क्षुधा, तृषा, दु:ख आदिसे सर्वथा रहितं पुण्यात्मा जन ही इसमें आनन्दमग्न होकर निवास करते हैं

सर्वसीन्दर्यनिधि श्रीगणेशजीका स्मरण प्रम मङ्गलका है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं। उनके स्वरूप, रूप अङ्ग-प्रत्यङ्ग, आभरण-आभूषण, परिधान, परिवार, प्रतिहार पार्षद, वाहन तथा लोकादि—सव-के-सव दिव्य हैं। उन परमानन्दकी प्राप्ति होती है। उनके चिन्तनसे बड़ी शांकि और आत्मतृप्तिकी उपलब्धि होती है। वे संसारमें यात्रा करने वालोंके श्रम हर लेते हैं। उनके चरण-कमलके ध्यानसे यह लोक और परलोक—दोनों सफल होते हैं। वे पापतक्षे नष्टकर विद्रोंके गढ़को धूलि-धूसरित कर अपने स्वजनी का—समस्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संवर्धन करते हैं। महाकवि भूषणने श्रीगणेशजीकी बड़ी लब्ति स्वति की है—

अपार भवपंथ के चले की स्वयः वीजना-से वरदाइयै । कोक परलोक सफ्क करन नद से चरन हियें आनिके जुवाइये॥ भविक्रक **फलित रु**पोल ध्याय अनंदरूप-अरित मी भूपन अन्हाइयी। पापतढ-अंजन विधनगढ गंजन. भगत-गाइयं ॥ सन-रंजन द्विरदमुख ( शिवराजभूषण )

श्रीगणेशजी परत्रक्ष परमात्मा हैं । वे सर्वविप्रविनाशक और सदा पूज्य हैं—

'अयमेव सदा पूज्यः सर्ववित्रविनादानः॥' (गणेअपुराण २।१२५।३१)

निस्सेंदेह श्रीगणेशजी परम समर्थ हैं । वे समहा मनोद्ध और संकल्म पूर्ण कर देते हैं । उनका मजन करनेवे समझ कार्य खिद्ध होते हैं । मझट-मूर्ति शीगणेशजीहे स्वरूपके चिन्तन, रूपके ध्यान और पूजनसे परमार्थकी सिद्धि होती है। —-रामलाल

( २ )

( लेखक--श्रीमोहनजी खारकर )

गणेशलोकको प्दिच्य लोकः भी कहते हैं । यह इक्षु-सागरमें स्थित है । भगवान् श्रीगणेशने अपनी कामदायिनी योग-शक्तिद्वारा इस लोकका निर्माण किया । इसका विस्तार पाँच हजार योजन है । गणेशलोकका प्रकाश अत्यन्त सौम्य होते हुए भी कोटि-कोटि सूर्योंके प्रकाशको भी मन्द करने-वाला है । गणेशलोकमें श्रीगणेश व्यष्टि और समष्टि रूपसे विराजमान रहते हैं।

इक्षु-सागरमें एक विशेष प्रकारका सहस्रदल कमल है । उसके ऊपर एक सुन्दर मञ्ज है। उस मञ्जपर भगवान् श्रीगणेश शयन करते हैं। वहाँ शीतल, मन्द तथा सुगन्धित वायु सदा बहती रहती है।

मञ्ज्ञशायी भगवान् श्रीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय ब्रहालीन कवि श्रीविनायक महादेव नात्ने अपने भणेश-प्रतापः ग्रन्थमें इस प्रकार किया है—

सिद्धि बुद्धिचे प्राण जीवन । स्वस्वरूपी करी शयन ।
दो पदांचे संवाहन | दीन युवती करिती सदा ॥
ज्याचा न कळे वेदा पार | निर्गुण आनंदमय साचार ।
भक्तावरी दया थोर । यदर्थ साकार मिरवे सदा ॥
वालभावे गजवदन । सुंदर शोभे हास्य वदन ।
पादांगुण्ठो कोटि मदन । ओवाळावे क्षणो क्षणो ॥
चरण तळवे आरक्त दोन । तो नभी रंग भासमान ।
ध्वज पताका वज्र चिन्ह । तळी शोभती सामुद्रिके ॥

आरक्त शोभे बालशशी | नखे शोभती पदे तैसी | चरणी नूपरे झणत्कारेसी। गजर फरिती असुरांवरी॥ जंघा वर्तुल सोज्ज्वळ । सूर्यापरी उरु कटि पश्चात् भाग वर्तुळ । उदर लांबट विशाल शोभे वक्षस्थल। नव रत्नमाला अति तेजाळ। कर्णी कुंडले रत्नमय सळ । सदा वाहती शशि सूर्यी॥ बाहदंड वर्तुळ सुरुक्षण। गंडस्थली आमोद अमर करिती वरी भन्नण । सदा दान त्यावरी मुकुट नवरत्नमय । भक्ताभिमानी जे सेविती त्याचे पाय। नाही भय त्यांसी कथी॥ क्षीर सागरी नारायण। तैसा इक्षु सागरी गजकर्ण। पाचां मध्ये भेद जाण। नाही नाही सत्य है॥ ( गणेश-प्रताप, कीडा-खण्ड, अध्याय १२ । २३---३२ )

गणेशलोककी भूमि सुवर्णमय है । वहाँ देवताओं के मन्दिर भी रत्नों और हीरोंसे बने हुए हैं। वहाँके घर भी सुवर्ण तथा रत्नमय हैं । गणेशलोकका प्रत्येक वृक्ष कल्पतक है तथा प्रत्येक पाषाण सुवर्ण तथा रत्नमय है । वहाँके रहनेवाले गणेश-भक्तोंको पाणेश-दूत' कहा जाता है । उनका स्वरूप भी भगवान् श्रीगणेश-जैसा ही है । वे अत्यन्त तेजस्वी हैं । सुख-दु:खा जन्म-मृत्यु आदिकी पीड़ा गणेशलोकमें नहीं है । मृद्धि-सिद्धि गणेशलोकमें रहनेवाले गणेश-दूतोंकी सेवा सदा-सर्वदा करती रहती हैं । गणेशवूतोंका गुणगान सामवेद सदा करते रहते हैं । वहाँके रहनेवाले लोगोंके मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं । गणेशलोककी प्राप्ति केवल उसीको होती है, जो भगवान् श्रीगणेशजीकी हद भक्तिमें निमन्न रहता है तथा जिसपर भगवान् श्रीगणेशकी कृपा है ।

# श्रीगणेराकी अद्भुत झाँकी

जंगल में जन के करें मंगल, देव के दंगल में पिल्यो पेख्यों। दंत में जाके दिगन्त 'द्विजेश' जिन्हें सत संत अनंत उलेख्यों॥ है तो निरांकुस पै चिकुसांकुस मंज्ञ महावत सों यों परेख्यो। मातुकी गोद प्रमोदमयी गज सिंह चढ्यो पय पीवत देख्यो॥

---महाकवि द्विजेश





न है। वहाँसे पंद्रह मीलपर गोदावरीके मध्यमें श्रीमाल-गणेशमन्दिर है।

२. राक्ससभुवन—जालनासे ३३ मीलपर गोदावरीके रियह स्थान है। यह विज्ञान-गणेश-क्षेत्र है। गुरु त्रेयने यहाँ तपस्या की और विज्ञान-गणेशकी स्थापनाना की है। विज्ञान-गणेशका मन्दिर यहाँ है।

१०. थेऊर—पूनासे वाँच मीलपर यह स्थान है। जिने सृष्टिकायमें आनेवाले विष्नोंके नाशके लिये गणेश-री यहाँ स्थापना की थी।

११. सिद्धटेक—वंवई-रायचूर लाइनपर घींड जंकरानसे भील दूर बोरीवली स्टेशन है। वहाँसे लगभग ६ मील भीमा नदीके किनारे यह स्थान है। इसका प्राचीन नाम द्धाश्रम है। यहाँ भगवान विष्णुने मधु कैटम दैत्योंको तेने लिये गणेशजीका पूजन किया था। द्वापरान्तमें व्यासने वेदोंका विभाजन निर्विध्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान ब्लुद्धारा स्थापित इस गणपति-मूर्तिका पूजन किया था।

१२. राजनगाँच—इसे 'मणिपुर-क्षेत्र' कहते हैं । करजी त्रिपुरासुर-युद्धमें प्रथम भग्न-मनोरथ हुए । उस स्य इस स्थानपर उन्होंने गणेशजीका स्तवन किया और । त्रिपुरध्वंगमें सफल हुए । शिवजीद्वारा स्थापित गणेश-र्ते पहाँ है । पुनासे राजनगाँव मोटर-बस जाती है ।

१३.विजयपुर—अनलासुरके नाशार्थ यहाँ गणेशजीका विभीव हुआ था। मन्योंमे यह क्षेत्र तैलंगदेशमें बताया या है। स्थानका पता नहीं है। मद्रास-मङ्गलोर लाइनपर रोडसे १६ मील दूर विजयमङ्गलम् स्टेशन है; वहाँका गणपति- दिर प्रख्यात है; किंनु यह वही क्षेत्र है या नहीं, कहा ही जा एकता।

(४. कद्यपाश्रम—यह क्षेत्र भी शास्त्रवर्णित है, पर गानका पता नहीं है। महर्षि कश्यपजीने अपने आश्रममें गोशजीकी स्थापना अर्चना की है।

१५ जलेशपुर—यह क्षेत्र भी अब अज्ञात है। मय-शनवद्वारा निर्मित त्रिपुरके असुरोंने इम स्थानपर गणेशजीकी आपना करके पूजन किया था।

१६: लेखादि-पूना जिलेमे न्थर तालुका है। नहींस

लगभग पाँच मीलपर यह स्थान है। पार्वतीजीने यहाँ गणेराजी-को पुत्ररूपमें पानेके लिये तपस्या की थी।

१७. बेरोल — इसका प्राचीन नाम 'एलापुर-क्षेत्र' है । औरंगावाद छे बेरोल (इलोरा) मोटर-बस जाती है । वृष्णेश्वर (घुरमेश्वर) न्योतिर्लिङ्ग यहाँ है। उसी मन्दिर में गणेशजीकी भी मूर्ति है। तारकासुर से युद्ध में स्कन्द विजयलाम करने में पहले सफल नहीं हुए। पश्चात् शंकरजीके आदेशसे इस स्थानपर गणेशजीकी स्थापना करके उनका अर्चन किया और तब उन्होंने तारकासुरको युद्ध में मारा। स्कन्दद्वारा स्थापित मूर्तिका नाम 'लक्ष-विनायक' है।

१८ पद्मालय—यह प्राचीन प्रवाल-क्षेत्र है। बम्बई-भुसावल रेलवे-लाइनपर पाचोरा जंकरानसे १६ मील दूर महसावद स्टेशन है। वहाँसे लगभग पाँच मील दूर यह पद्मालय-तीर्थ है। यहाँ कार्तवीर्य (सहस्रार्जुन) तथा शेषजीने गणेशजीकी आराधना की थी। दोनोंके द्वारा स्थापित दो गणपति-मूर्तियाँ यहाँ हैं। मन्दिरके सामने ही (अगम) सरोवर है।

१९. नामलगाँच—काचीगुडा-मनमाड लाइनपर जालना स्टेशन है। जालनाचे बीड़ जानेवाली मोटर-वसचे घोसापुरी गाँवतक जाया जा सकता है। वहाँसे पैदल नामलगाँव जाना पड़ता है। यह प्राचीन 'अमलाश्रम-क्षेत्र' है। यम-घर्मराजने माताके शापचे लूटनेके लिये यहाँ गणेशजीकी आराधना की है। यमराजद्वारा स्थापित आशापूरक गणेशकी मृतिं यहाँ है। यहाँपर 'सुबुद्धिपद-तीर्थं'-नामक कुण्ड भी है। मुशुण्डि घोगीनद्रकी भी यहाँ मृतिं है।

२०. राजुर—जालना स्टेशनसे यह स्थान चौदह मील है। इसे 'राजसदन-स्नेत्र' कहते हैं। सिन्दूरासुरका वध करनेके पश्चात् गणेशजीने यहाँ राजा वरेण्यको 'गणेश-गीता'का उपदेश किया था।

२१. कुम्भकोणम्—यह दक्षिण-भारतका प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे 'स्वेत-विष्नेश्वरक्षेत्र' भी कहते हैं। यहाँ कावेरी-तटपर सुधा-गणेशकी मूर्ति है। अमृत-मन्थनके समय जब पर्याप्त अम होनेपर भी अमृत नहीं निकला, तव देवताओंने यहाँ गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी।

# महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर

( क्रेंशक---प्री ० श्रीमाधव अनन्त कदके, पम्० ए०, साहित्य-पुराणेतिहासाचार्य )

गदाराष्ट्रमें गणेशोपासन। अत्यिषक पचित्रित है। गणेशजीके विख्यात अष्टगणपित-क्षेत्र महाराष्ट्रमें ही हैं। उन अष्टगणपित-क्षेत्रके नाम इस प्रकार हैं—१-मोरगॉव, २-बेऊर, १-लेग्रादि, ४-ओझर, ५-राजनगॉव,६-महड़, ७-पाली और ८-सिद्धटेक। इनका तथा महाराष्ट्रके अन्य स्थानीका संक्षित विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोरगाँच (जिला-पूना)-पूनासे चालीस मीलकी दूरीपर गाणपत्य सम्प्रदायका यह आद्य पीठ है । यहाँके देवता हैं---। इस अत्यन्त जामत् देवस्थानकी गणना अष्ट-विनायकों में है। यहाँ गणेशजीके आगे एक बहुत बड़े चृहेकी प्रतिमा है, जो पैरमें लड्डू पकड़े है। भीतरी ऑगनमें मुद्गल-पुराणोक्त श्रीगणेशकी आठ प्रतिमाएँ आठ कोनोंमें हैं। प्रतिमाक्त अगल-वगल धातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ हैं। मूर्तिके सामने वाइनके रूपमें मूषक एवं मयूर है। इन सिद्धिदाता मयूरेश्वर-गणपतिकी अनन्य उपासना महागणपति-भक्त मोरया गोसावीने चौदहवीं शताब्दीमें इस क्षेत्रमें आकर की और उन्हें यहाँकी 'ब्रह्म-कमण्डलुः-तीर्थमें भगवत्कृपासे जो उपास्य देवताकी मूर्ति मिली, उसीकी स्थापना बादमें इन्होंने चिचवड़में करके भव्य मन्दिर खड़ा किया। आगे चलकर श्रीमोरया गोसावी सालमें दो बार माघ एवं भाद्रपदकी चतुर्थीको मोरगॉॅंवमें आने लगे। आज भी 'चिंचवड्ंंंसे भगवान्की पालकी इन दो चतुर्थियोंको यात्राके निमित्त यहाँ आती है। इसी प्रकार अठारहर्वी शताब्दीके अन्तमें एक दूसरे सिद्ध सत्पुरुष श्रीगणेश-योगीन्द्रका भी सम्बन्ध इस क्षेत्रसे रहा है।

थेऊर (जिला-पूना) - थेऊर पूनासे चौदह मीलपर है। अधिनायकों में यह भी एक स्थान है। यहाँ के गणेशाजीका नाम पिनतामणि है। चिचवड़ के श्रीमोरया गोसावी ने थेऊर के जंगलमें उम्र तपश्चर्या की थी। इनकी तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर श्रीगणेशाजी व्याव्रके रूपमें प्रकट हुए थे। उस व्याव्रके प्रतीकरूपमें आज भी यहाँ एक पाषाणखण्ड है। यहाँपर स्थित श्रीगणेश-प्रतिमा पालयी मारे हुए बैठी मुद्रामें है तथा प्रतिमाकी सूँड़ वार्यों और एवं पूर्वाभिमुख है। यह देवस्थान चिचवड़-संस्थानके अधिकारमें है।

लेखादि (जिला-पृना)-यद अष्टविनायक स्थान प्नासे ६० मील दूर है। यह स्थान पहाद सोदकर तैयार किया गया है। इसके आस-पास बौद्ध गुफाएँ भी हैं। गणेशपुराणमें इस खानका उल्लेख है। यहाँपर गणेश-प्रतिमा एक तालेके भीतर है, जो 'गिरिजात्मजः के नामसे प्रसिद्ध है।

ओझर—यह अत्यन्त रमणीय खान लेखादिके पाछ है। अष्टियनायकोंमें यहाँके श्रीविष्ठेश्वरजीश्की वड़ी प्रतिष्ठा है। यहाँका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है। मूर्तिकी सुँह वायी तरफ है।

राजनगाँव (जिला-पूना) — अष्टविनायकों में यह भी एक स्थान है, जो पूनासे ३१ मील है। मन्दिर पूर्वाभिमुख है। मन्दिरकी रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायनके मध्यकालमें सूर्यकी किरणें निश्चितरूपसे मूर्तिपर पड़ती हैं। यहाँके श्रीविग्रहको 'महागणपित' कहते हैं। इस समय मन्दिरमें जो पूजामूर्ति है, उसके नीचे तहखानेमें दूसरी एक छोटी मूर्ति है। वही असली मूर्ति है। मुस्लिम-शासन-कालके आक्रमणकारी मुसल्मानोंके डरसे उस प्राचीन मूर्तिको इस प्रकार छिपाकर एखा गया था। इन श्रीगणेशका नाम 'महोत्कट' है।

चिचवड़ (पूना) — पूनाथे म्यारह मील दूर यह एक जामत् देव स्थान है। महाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति भक्त मोरया गोसावीने इस खानपर 'मङ्गलमूर्तिंग नामके गणेशजीकी खापना की। यहींपर इन्होंने जीवित समाधि भी ली थी। इस क्षेत्रको समर्थ रामदास, संत तुकाराम भी बहुत मानते थे। प्रशस्त समा-मण्डपके अंदर जानेपर समाधि है। इस समाधिपर मोरया गोसावीकी उपास्य-मूर्ति है। समाधिपर खित श्रीराणेश-मूर्ति पशास्तमें है। सूँह दाहिनी श्रोर मुही है। केलल दो ऑस्ब्रे दिखलायी देती हैं।

#### वूना शहरके गणपति-विश्रह

- (क) कसवागणपित— टकार नामक एक गणेश भक्तको प्राप्त आदेशके आधारप्य जमीन लोदकर यद प्रतिमा मिली थी। यही आदेश शिवाजी एवं जीजायारेको भी हुआ था। यह प्रविधानमू मूर्ति है एवं ये पूना नगरके प्रामदेवता है। इन्हें जपित गणपित भी पदने हैं।
- ( ख ) सिद्धि-विनायकः -श्रीगणेशजीमे आदेश पत्र । गणेश-भक्त सवाई भ्रीमाध्यस्य पेश्याने दादिनी मूँद्रशी

गणेश-प्रतिमा बनवाकर सारसवाम तालावके शान्त वातावरणमें इसकी स्थापना की भी।

- (ग) वरद गुपचुप गणपति लोकमान्य तिलकजीके समयके शनिवार पेठमे यह एक प्रसिद्ध गणेशस्थान है। देवस्थानकी स्थापन। श्रीरामचन्द्र विष्णु गुपचुपने करके प्रतिमाका नाम अधिवस्याणपति रख दिया।
- ( ग्र ) दशभुज चिन्तामणि —यह मूर्ति भी आदेशके आधारपर कुएँसे मिली है । गणेशपुराणमें गणेशमन्दिर-निर्माणके सम्बन्धमें जो आवश्यक निर्देश है, तदनुरूप ही गणेश-लोकके भावनानुसार इस मन्दिरका निर्माण हुआ है।
- (ङ) त्रिशुण्ड —नागक्षरीके किनारे पूनाका अस्यत्त प्राचीन एवं विशिष्ट रचनावाला मन्दिर है। मन्दिरकी दीवारपर एक गणेश-यन्त्र खुदा हुआ है, जिसके आधारपर शोध करनेवालोंका कथन है कि यह तन्त्रमागींय मन्दिर है। मन्दिरके नीचे गुप्त तह्लानेमें मन्दिरके संस्थापक महंत श्रीदत्तगुह महाराजकी समाधि है। इस मन्दिरकी ऐसी रचना की गयी है कि गजानन-मूर्तिके अभिषेकका पानी सीधे समाधिपर पड़े। इन मुख्य स्थानोंके अतिरिक्त पूना नगरमें अन्य भी कई वड़े श्रीगणेश-मन्दिर हैं।

पाछी (जिला-कुलावा)—यह अष्टविनायकस्थान है। पहाँके श्रीमणेशजीका नाम बह्मालेश्वर है। गणेशपुराण तथा मुद्रलपुराणमें भी इसका उन्लेख है। प्राचीनकालसे ही यह एक जागरूक स्थान है। मिन्दरकी ऐसी रचना है कि सूर्योद्य रोते ही सूर्यकी किरणें सभामण्डपसे होकर मूर्तिपर पड़ती हैं। इस मिन्दरके पीठकी ओर श्रीधुण्डिविनायकका मिन्दर है, जिसमें श्रीधुण्डिविनायकको स्वयम्भू-मूर्ति है।

महरू (जिला-कुलाचा)—महरूके श्रीवरद्विनायक अधिवनायकों मि प्रसिद्ध हैं। ऐसी घारणा है कि 'मन्दिरकी स्थापना वेद-प्रसिद्ध गृरसमद ऋषिने की । ये शृषि हजारों वर्ष परले हुए हैं। 'गणानां रवा गणपित्र- हवामहें' इस शृचाकों सिद्ध करनेवाले एवं शृग्वेदके दूसरे मण्डलके मन्त्रद्रष्टा शृषि श्रीगृरस्पदने गणेशजीकी प्रस्तर उपासना की और उनकी श्रीगृरस्पदने गणेशजीकी प्रस्तर उपासना की और उनकी श्रीगृरस्पदने गणेशजीकी प्रस्तर उपासना की और उनकी श्रीगृरस्पदने अग्राप्तवर्तक हैं। इसीलिये इस स्थानका अधिक महत्त्व है।

नाँद्गीच (जिला कुलाया) यही स्वयम्भू गणवि देवता

हैं एवं इन सिद्धि-विनायककी स्थापना भाइलाववकार श्रीगणे दैवजने की थी। यह मन्दिर चौदहवीं शताब्दीसे ही प्रसिद्ध है

कलकेश्वर(जिला-कुलावा)—ढाई सो वर्ष पूर्व करहाइ लम्बोदरानन्दस्वामीजीको भगवान् परशुरामने पीले संगममंग् परथरकी सिद्धि-बुद्धि एवं लक्ष-लाभ वालकोसहित श्रीलक्ष्म गणेशकी एक सुन्दर ए कलापूर्ण मूर्ति दी और कहा। 'यह मूर्ति केवल भ्यानके लिये है, पूजनके लिये नहीं बादमें श्रीगणेशजीके आदेशानुसार एक दूसरी मूर्ति यहाँ स्यापित की गयी एवं मूल-मूर्ति ताम्बेके एक संदूकमें बंद कर रखी हुई है। उस मूर्तिका दर्शन सबको मिले, इसलि आजकल उसकी एक प्रतिकृति बनाकर वहाँ रखी हुई है इन श्रीगणेशजीका नाम 'श्रीराम-सिद्ध-विनायक' है।

कडाव (जिला-कुलावा)—के श्रीदिगम्बर सिदि विनायकका मन्दिर एक अत्यन्त जाग्रत् देवस्थान है। इ मन्दिरका जीणांद्वार नाना फडनवीसने कराया था। तीन सी व प्राचीन यह मूर्ति 'एकदन्तं शूर्षकर्णम् '''क्लोकके भावानुसा निर्मित है।

दिरवाला (जिला-थाना)—भारतके प्रसिद्ध कण्व मुनिका आश्रम यहीं था। दुष्यन्त-शकुन्तलाका गान्धर्व-विवा एवं अन्य घटनाएँ यहीं हुई थीं। शकुन्तलाको कण्वमुनिः गणेश-वत करनेको कहा था। जिन गणेशकी कृपासे उरं उसके पतिकी पुनः प्राप्ति हुई थी, यह वही गणेश-प्रतिमा है इसे (वरविनायक) या (विवाहविनायक) भी कहते हैं।

बंबई—यहाँ दो प्रसिद्ध गणपित-मन्दिर हैं। एक है। प्रभादेवीका 'सिद्धिविनायक-मन्दिर' और दूसरा है, मूल्जं जेटा कापड़ मार्केटका 'सिद्धिविनायक-मन्दिर'। ये दोनें गणपित-मन्दिर अति प्राचीन हैं। मूल्जी जेटा मार्केटमें एक बार भयानक आग लगी थी, तब यह मन्दिर उससे केवल २५ ३० कदम दूर था; फिर भी वह पूर्णतः बच गया था। आगकी क्वाला दूर-दूरतक फैल गयी, तथापि इस मन्दिरको और इसके अंदर मौजूद यश्वंतराव पुजारीको कुल भी आँच नहीं आयी। इस अग्निकाण्डमें यह एक चामत्कारिक बात हुई कि इस मार्केटमें आनेवाली अनेक गलियोंमें आग लग गयी थी, परंतु अंदरके 'गणेश चौक तथा उसकी दूकानीकी कोई भित नहीं हुई थी। मक्त लोग मानते हैं कि यह नमत्कार सिद्धिवनायकका ही है। वंबईमें अनेक गणेश-भन्दिर हैं। गिरगौवके फदके गणपितजी और मुखादेवीके



महाराष्ट्र-प्रदेशके प्रमुख अप्ट विनायक

सेन्द्रवाड़ा (जिला-औरंगाबाद )--यहाँ सिन्द्रासुर-का राजवाग था । सिन्द्रासुरका अन्त करनेके कारण यहाँके श्रीगणेशजी पीनन्द्रान्तकः कहलाते हैं।

सातारा (जि०-औरंगावाद )-पहले बाजीराव पेशवा-द्वारा यहाँकी श्रीगणेशमृर्ति तैयार करवायी गयी थी। मृर्ति पंचरती घातुकी है। इसके बारद हाथ हैं। सुँह बायी ओर सुड़ी है।

राजूर (जि०-औरंगावाद )—भारतमें श्रोगणेशकें सादे तीन पीठोंमें यह पूर्ण पीठ माना जाता है। यहाँकें अति जामत् एवं सिद्धि देनेवाले देव वरेण्य-पुत्र गणपितः कहलाते हैं। यहाँ गणेशजीने राजा वरेण्यको गीताका उपदेश दिया था। यहाँका मन्दिर गाँवके पास एक ऊँचे टीलेपर स्थित है। निरन्तर जलनेवाले तैल-दीपके मन्द प्रकाशमें ईश्वरका दर्शन होता है।

गङ्गामसर्छे (जि०-परभणी)—यह स्थान पुराणोक्त है। यहाँ श्रीभालचन्द्र एवं गणेशके तीर्थक्षेत्रको भालचन्द्रपुरः भी कहते हैं। गणेशजीके इक्कीस गणपति-क्षेत्रोंमें इसकी भी गणना है। प्राचीनकालमें इसका नाम पिद्धाश्रमः क्षेत्र था।

परभणी—जिलेके 'औढ्या नागनाथ-मन्दिरमें निज मन्दिरके दक्षिण दीवारपर गणेशकी कुछ सुन्दर मूर्तियों हैं। उनमें 'दिगम्बर गणेश', 'बैटा गणेश', 'खड़ा गणेश' 'ऋद्वि-सिद्धि गणेश' एवं 'दशभुज गणेश' हैं।

मानवनरोड (जि॰-परभणी)—हटेशनथे २० मीलपर गोदावरीके किनारे मुद्रल्तीर्थ है, जहाँ नदीमें एक गणपति-मन्दिर एवं तीर्थ है।

नांदेड़—यहाँके क्वित्रकृट गणेशका महाराष्ट्रके अष्ट-विनायकोंके समान ही माहारम्य है एवं यह मन्दिर मराठवाड़ेका स्वयम्भू सिद्ध-स्थान है। यह छोटा-सा मन्दिर गोदावरी-असना निद्योंके संगमपर नदीमे ही परगरोंसे बना हुआ है। शिवलिक्ष एवं उसीके ऊपर गणेशजीकी स्वयम्भू प्रतिमा है। यह सिदूर-चर्चित है। लोगोंकी यह घारणा है कि यह प्रतिमा प्रतिवर्ग तिल विल बद्ती है। नांदेड़ नगरमें तथा नांदेड़ जिलेमे भी मुद्ध गणपति मन्दिर एवं क्षेत्र है।

नवगण राजुरी ( यीड़ )—यह भराटवाहेका प्रसिद

गणेशक्षेत्र है। गाँवमें प्रवेश करते ही सम्द्र्प पेशवाई हंगका यह 'श्रीन्वगणपित का मित्र है। गहाँ चार गणेश मूर्तियों हैं एवं एक चौकोर पत्थर चार दिशाओं में है। प्रत्येक मूर्तिकी बैटक विशिष्ट आसनमें है। उनके नाम इस प्रकार हैं—पूर्वकी ओर 'महामङ्गल अदिश्व पत्थी ओर 'मयूरेश्नर अधिमकी ओर 'शेपा विश्व स्थित तथा उत्तरकी ओर 'उत्तप्र गणेशकी मूर्तियाँ हैं। मिन्दरमें चारों गणेश जीके अतिरक्त एक पूजाके गणेश हैं। योइके जिलेके आँवेजोगाई तथा नाम गाँवके गणेश-मित्रर भी दर्शनीय हैं। नप्पल गाँव हर्जीय गणवित-क्षेत्रों मेरे एक है।

राक्षस भवन (बीड़)—'श्राविज्ञान गणेशम्का मान्दर गोदावरीके दक्षिण किनारेपर गाँवके बाहर है। विज्ञान गणेशकी मूर्ति पहले वर्तमान स्थानके नीचे गुफामें थी। दे। सौ साल पूर्व किसी गणेश-भक्त शंकर बुआ मञ्जलमूर्तिजीने इसे निकालकर बाहर स्थापित किया।

खाण्डों छे ( गोचा )—यहाँका गणपति-मन्दिर छोटा है, फिर भी सुन्दर है। यह पहाड़के नीचे नारियलके सरमुटमें है, जिससे इसकी नैसर्गिक शोभा अप्रतिम है।

वांदिचडें (गोवा)—यहाँकी श्रीगोपाल-गणपतिकी
मृतिं जंगलमें मिली थी। इसकी ऊँचाई एक फुट है।
पहले तो इसे नारियलके पत्तींसे ढके हुए मण्डपके नीचे
स्थापित किया गया था, किंतु बादमें यह मृतिं काफी लोगोंकी
मान्यताको पूरा करनेसे विख्यात हो गयी।

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रमें अनेकों छोटे-यहे गणपति
मन्दिर एवं क्षेत्र तथा तीर्थ और कुण्ड हैं। जैसे—१-पूना
जिलेके जुन्नर, २-कोलावा जिलेके उरण, गरुड, आवास,
३-थाणा जिलेके अणजूर, मुरवाड, थाणा, ४-रत्नामिरि
जिलेके अगरगुळे, हेदवी, आँवोळी, गुहागर, आँजर्छ,
दोणवली, कैलशी, सोनगाँव, परशुराम, ५-कोल्हापुर जिलेके
गणेशवाड़ी, कोल्हापुर, बीड़, इंचनाल, ६-सातारा
जिलेके अंगापुर, ७-शोलापुर जिलेके पंढरपुर, अक्कलकोट,
८-नासिक जिलेके सिन्नर गाँव, ज्यस्वकेश्वर, गणेशकुण्ड और
९-गोवाके घारगल, इरमल तथा भट्टवाड़ी स्थानोंके श्रीगणेशभन्दिरीका दर्शन श्रीगणेश भक्तींको अवस्य करना चाहिये।

#### द्रविड़-देशमें श्रीगणेश

( लेलक-श्री पन० कनकरात्र ऐसर, पम्० ५० )

हिरङ् देश तिमळनाडमें श्रीगणेशजी देवताके हवने गर्न-माधारणके चित्तको बहुत श्राकित करते हैं। निद्योंके तथ्यर पीपल इक्षके गीर्च तथा कण्टकाकीण उदेयरम् बृक्षकी अयांगे विना कियी प्रकारके श्रावरणके खुळी जगहमें पदकों छोटी-छोटी विदिकाओंके ऊपर उनकी श्रचना होती है। कोई भी धनी या गरीय आदमी सची श्रद्धा-भक्तिसे उनके स्थिक्ष कहीं भी स्थान बनवा देता है। इस प्रकार मक्तींके हृद्यमें गणपतिने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है।

परमक्कुड्सि—वीपलका त्रक्ष सव ब्रुक्षोंका वस्तुतः राजा दे । उसके नीन्त श्रीमणोशजीकी महत्ता बढ़ जाती है । परमक्कुड्किं समीप वे एक कॉटेंदार वृक्षके नीन्त अपने भाई स्कान्दके साथ आसीन हैं । नव-इम्पति अपने वैवाहिक जीवनकी सफल्दाके छिये गणेशजीं प्रार्थना करते हैं और वे उसे पूर्ण भी करते हैं ।

मद्रास—यहाँ कई मन्दिर हैं। शिव-मन्दिर अम्याजीके मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर एक साधारण-सा मन्दिर है। उसमें भगवान् शंकरकी लिक्न-पूर्ति है। मन्दिरमें ही पार्वतीजीकी पूर्ति अलग मन्दिरमें है। नवमहर शिवभक्त-गण, श्रीगणेशाजी आदि देवताओंकी पूर्तियाँ भी जगमोहन तथा परिक्रमामें है। इसके अतिरिक्त महलापुर मुहत्लेमें कपालीश्वरका मन्दिर । प्रधान मन्दिरमें कपालीश्वर शिव-लिक्न प्रतिष्ठित है। मन्दिरमें ही पार्वतीजी तथा सुब्रह्मण्यस्वामीके पृथक्-पृथक् निदर है। मुख्य मन्दिरकी परिक्रमामें सुब्रह्मण्य, पार्वती, निराज, नायमार (शिवभक्तगण), गणेश एवं दक्षिणामृति सिदिके दर्शन हैं।

कालहस्ती—यह रेतीगुंटाधे १५ मील है। दक्षिण-रतमें भगवान् शंकरके जो पाँच तत्त्वलिङ्ग माने जाते हैं। नमेंसे कालहस्तीमें वायुतत्त्वलिङ्ग-मूर्ति है। परिक्रमार्मे भिणेशजीका मन्दिर है।

चेङ्करमिरि-पद रेनीगुंटारे ३० मील है । काशीपेट इल्लेमें काशी-विश्वेश्वर शिव मिन्दर है । मन्दिके परिक्रमा-र्गमें अन्नपूर्णा, कालमैरव, सिद्धिविनायक आदि देवताओंकी तिंगों भी हैं। अरणान्यसम् ( तिरुवण्णामस्ते )-विल्खुपुरम्धे ययासीय मील दूर तिरुवण्णामस्ते स्टेशन है। अरणान्तस्र पर्वतने नीने पर्वतमे लगा हुआ अरुणान्यस्वरुवस्का विशास मन्दिर है। इस मन्दिरके दूसरे ऑगनमें सरोवरके किनारे करें मण्डप हैं, उनमें गणेश आदि देवताओं के मन्दिर हैं।

काञ्ची—यह चैंगलपटसे याईस मील दूर है। इस नगरके दो भाग हैं—शिवकाञ्ची और विष्णुकाञ्ची। शिवकाञ्चीमें एकामेश्वर भगवानका मुख्य मिंदर है। गिंदरके द्वारके दोनों ओर कमशः श्रीकार्तिकेयजी तथा श्रीगणेशजीके मन्दिर हैं। मिंदरकी दो परिक्रमाएँ हैं। पहली परिक्रमामें अनेक मूर्तियोंके साथ भगवान् श्रीगणेशजीकी भी भव्य मूर्ति है। विष्णुकाञ्चीमें भगवान् श्रीयरदराजका विशाल मन्दिर है। भगवानके निज मन्दिरकी परिक्रमामें अण्डाल, वलनतरि एवं श्रीगणेशजीकी मृर्तियों है।

सकोत्तरी—एक दूसरा विनायक मन्दिर है। इसमें विशालकाय गणेशके दर्शन और पूजाके लिये इजारों मक्त आते हैं।

चिद्ग्यरम्—तमिळनाडमें पूजे जानेवाले विनायक विकायक विकायक विकायक अधिष्ठात्-देवता हैं। भारतदेवाके इस भागमें प्रायः सारी गणेश-मूर्तियों व्रहाचर्यकी पवित्र भावनाकी अभिव्यक्ति हैं। इस नियमके बहुत ही कम अपवाद भिल्के हैं। तमिळनाडमें वरूलभ-विनायकको व्यक्त करनेवाली दक्षिण गोदमें नारीमूर्तिके साथ गणेशकी मूर्ति यहुत ही दुर्लभ है। इस प्रकारकी एक मूर्ति चिद्य्यरम्में श्रीनटराज-मन्दिरमें पायी जाती है। श्रीव्रह्मभ-गणपति, जो पुल्प शिव-मन्दिरके बहुत सगीपमें प्रतिद्वित हैं, यहाँ अस्थन पिक्तिमावमें पूजे जाते हैं।

तिरुनारेयूर—चिदायरम्के मगीव तिरुनारेयूर्मं भीयणेशजीका एक विशेष मन्दिर है। उसमें जिस मूर्तिनी वृज्ञा होती है, उसके विषयों पुजारियों और मन्तिमें एक अपूर्व ही कथा प्रचलित है। दसवी शतार्कीमें संवि नामका एक जुआँसा ब्राह्मण इस स्थानमें रहता था। वाल्यकालों वह एकदम निरक्षर था, किंतु वैदिक पाठशालामें वेदार्थयन के जिये प्रविष्ठ हुआ। उस ममंग्र उसकी अवस्था नी वर्षमे

अधिक न थी । यह इस विनायक-मन्दिरके पुजारीका इकलौता पुत्र था । माता-विता उस मन्दिरमें प्रतिदिन सनातन रीति-रिवाजके अनुसार पूजा और सेवा आदि करते वै । एक दिन उस पुजारीको किसी दूसरी जगह अनुष्ठान आदि कार्यरे जाना पड़ा ) उसने अपने पुत्र नंविके ऊपर उस दिन पूजा करने और गणेशजीसे वरदान मॉगनेका कार्य सौंप दिया । नंबि निरा बालक था और विनायक-मन्दिरमें पूजा तथा वैदिकाचारका ज्ञान उसमें पर्याप्त नहीं या । वह मन्दिरमें गया, मृतिके सामने खड़ा हो गया और भादा-भक्तिपूर्वक भूठोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करके पूजा करने लगा | उस बालकके अन्तःकरणमें दयालु प्रभुकी अपूर्व कृपा हुई । उसके मुखसे कुछ रलोक और वेदमन्त्र उर्घारत होने लगे और उसने अपने ढंगरे देवताके अभिषेक और अर्चनाका अनुष्ठान किया। जब नैवेद्य-निवेदनका समय आया तो असने एक छोटे-से पात्रमें ओदन भरकर मृतिके आगे रखा और पूर्ण भक्तिपूर्वक हृदयके प्रार्थना करने लगा । विघ्नेश्वर उस ब्रह्मचारीकी मानसिक अवस्थाको स्पष्टतः देख रहे ये । नंबि अपनी सरल भाषामें अपने हृदयके उद्गारको व्यक्त करते हुए प्रार्थना करने छगा- १६ मेरे प्रभु विष्नेश्वर ! तुम इमारे प्रभु हो; तुम सृष्टिकती, पालनकर्ता और संहर्ता हो। तुम्हारे एकाना भक्त, मेरे पिताने अपनी अनुपिस्तिमें मुझको अपने स्थानमें तुम्हारी सेवामें लगाया है। वे आशा लगाये हैं कि मैं उनके स्थानमें तुम्हारी सेवा-पूजा करके तुम्हं पूर्ण संतुष्ट करूँ । मैं तुम्हारे चरणोमें शरणापन्न हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अनुप्रह करके प्रसाद प्रहण करें। और अपने कृपा-कटाक्षरे मुझको कृतार्थ करो । यदि तुम भेरा यह नैवंदा स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हारी इस चौलटपर अपना सिर फोड़ लूँगा और तुम्हारे सामने इस असार संसारते बिदा हो जाऊँगा। भगवान गणपति उस नौ वर्षके बालककी इस विचित्र प्रार्थनाको सुनकर दंग रह गये । नारैपुरके विन्नेश्वरने अपनी सुँब्रस्पी उस हंबे पाँचवें धापको फौरन यदाया और धारे नैयेद्यको उठाकर उस वालक नंधिके देलने देखते उदरस्य कर हिया । वह बालक पुजारी आनन्दसे तथा हृदयमें असीम तृतिष्ठे देवताके सामने नाचने त्या। पूरे एक गंदेतक आनन्दमम्न रहनेके बाद उसे अपना पर याद आया । बहुत देरसे उसकी माँ वरके द्वारपर खंदी उसकी प्रतीक्षा कर रही भी। उसे बालकदे आनेमें देरी अद्भुत और विलक्षण प्रतीत हो रही थी। वह लोच रही थी कि पूजा तो कुछ ही मिनटोंमें समाप्त हो जानी चाहिये। अपने इकलौते बेटेकी वह प्रतीक्षा कर रही भी और घंटेमरसे दोपहरका मोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। वह बालकके इस व्यवहारपर चिकत थी। उसको माता-पिताकी सुधि न थी, बल्कि वह एक अद्ग्य ईश्वरीय शक्तिसे अभिमूत था। नंवि घर पहुँचा और उसने गणपितदेवके पाकट्यके विषयमें अपनी माताको अवगत कराया। माता बालककी मानसिक दशाको पिताकी अपेक्षा कहीं अधिक आसानीसे समझ सकती थी। उसने विचीश्वरके उस कृपापात्र बालकको घरमें ले जाकर उसके लिये विशिष्ट मोजन तैयार किया, किंद्र उस वालकको उसे प्रहण करनेकी हच्छा न हुई।

दूसरे दिन पिताके आनेपर माताने उस दिन मन्दिरमें घटित अपूर्व घटनाका वर्णन किया और पिताने पूजाका काम सँभाला । उसने अपने पुत्रको भी साथ छेकर स्वभावतः मन्दिरमें प्रवेश किया । उसने वेद-मन्त्रीका उचारण करके शास्त्रविधिसे पूजा-अनुष्ठान किया, देवताके सम्मुख नैवेद्य रखा और पिछके दिनके समान उसे प्रहण करनेकी प्रार्थना की । विनायक उस वयस्क पुजारीके समक्ष प्रकट न हुए । तव पिताने अपने बालकसे अनुरोध किया कि (वह पिछले दिनके समान ही नैवेदा महण करनेके लिये देवतासे पार्थना करे । बालक देवताके धामने खड़ा हो गया और पूर्ववत् उसने वड़े ही अनुनय-विनयपूर्वक प्रभुरे नैवेद्य-प्रहणके लिये प्रार्थना की। विच्नेश्वरको अपने भक्त और प्रिय सेवककी प्रार्थनाके आगे हुकना पड़ा । उन्होंने अपने पाँचवें हाथ-सूँड्के द्वारा एक ही लपेटमें सारे तैवेदाको ग्रहण कर लिया । इसपर उसका पिता चिल्ला उठा--- 'नंबि ! अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे । अबसे तुम इसरे प्रभु नारैयूरके विन्नेश्वरके परम प्रिय भक्त और शिष्य हो गये। उन्होंने तुमको अपनी शरणमें ले लिया है। तुमको उनके तत्त्वावधानमें सारे वेद-शास्त्र और दूसरी अध्यातमः विद्याकी शिक्षा प्रहण करती है। वे तुम्हारी सारी मनःकामना पूर्ण करेंगे। मेरे कर्तव्यकी इतिश्री हो गयी। प्रभुके प्रति तथा जगत्के प्रति तुम्हारे कर्तव्यका श्रीगणेश हो गया। तुम्हारी मौं अपने अभ्यासके अंनुसार तुम्हारी देख-भाछ करती रहेगी D इतना कडकर पिताने अपने पुत्रको गणेशके सिपुर्द कर दिया।

ामिल माहित्यमें इन गणेश जोको पोल्लेपिच आयुर के गमे पुकारते हैं। उनकी मूर्ति किसी शिल्पकारके द्वारा ही गदी गणी है। वह एक शुभ मुहूर्तमें पाताललोक से गं उद्दूत हुई है। अतएव यह एक विटक्क विनायक महि इसी विश्वेश्वरका शिष्य बना। सकी सायं प्रभुने अपने द्वारा मे मकी सायं प्रभुने अपने द्वारा मे मियाण्डार नंवि पड़ा। उस बालकने अपने देव-गुरु में ग्रांतव्य विपयों की शिक्षा प्रहण की और वह एक गन् भक्त तथा संस्कृत और तामिलका महान् विद्वान् हो ॥ । शिवभक्तों की पहिमापर उसने एक काव्यान की है।

चोल-गृपति कतिपय प्रसिद्ध राजाराज मन्दिरीके ानीपर देवारम् शिवस्तुतिको उत्कीर्ण देखकर चिदम्बरम् ारे। उस स्तुतिकी पूर्ण लिपिका उद्धार करनेकी उनकी भेलाया हुई। उन्होंने यथासम्भव उसे खोज निकालनेकी । की, जो स्वयं प्रभुके द्वारा मानवीय इष्टिसे अन्तर्हित कर गयी भी । वे चिदम्बरम् आये । श्रीनटराजके तीन हजार नि मन्दिरकी ओरसे राजाका स्वागत किया और उनको नर्श दिया कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके डार नंबिके पास जाना चाहिये | चोल-नृपति तिरुनारैयुर और उस बालकसे उस दिव्य देवारम्-स्तुतिका अनुसंधान ोका अनुरोध किया, जो वहाँ मन्दिरमें कहीं छुप्तावस्थामें त थी। नंबिने अपने गुरु और प्रभुसे प्रार्थना की। नि उसको चिद्म्यरम् तहखानेसे स्तोत्रको हूँ ह निकालनेका शि देकर भेजा, जहाँ वह तीन शिवभक्ती—सम्बन्ध, पर और सुन्दरके द्वारा भोजपत्रमें लपेटकर रखा या।

बह तहस्वाना तीन इजार ब्राह्मणों और चोल-नृपतिकी स्थितिमें नंबिके द्वारा खोला गया। प्रेम, भक्ति, प्रार्थना तत्त्वज्ञानका वह खजाना तहखानेसे निकला। देवारम्-श्रोंकी संख्या शिव-भक्तोंके द्वारा तहखानेमें रखते समय क्राल भी। भोजपत्रपर लिखित अधिकांश पदींको क चट कर गये थे।

नंबिके द्वारा उपस्थित किये गये सात सी पर्दोको चोलः तिने अपने अधिकारमें लिया। उन्होंने उसे लेकर एक रे शोभायात्रा निकाली और सर्वत्र वोधित किया कि 'देवारम्-त्रका गुम खजाना अब हाथ लग गया है। भोजपत्रमें गरम्-स्तोत्र एक हाथीके शानदार होदेके अपर स्वर्ण- आसनपर रखा गया और नंत्रियाण्डार नंत्रि उस प्रत्यके पास नैठाये गये । दो श्वेत चॅंबर द्वांगमें लेकर राजा पीछे वैठे तथा उन सबके ऊपर एक श्वेत छत्र लगाकर एक मन्त्री आसीन हुए । उस शोभायात्राने चिदम्बरम्की परिक्रमा की और श्रीनटराजके मन्दिरमें विशेष पूजाका आयोजन किया गया। इस प्रकार देवारम्-स्तोत्रको उसके गुप्त स्थानमें हूँदने तथा तीन भक्तींके तिमळ वेदके रूपमें तिमळ-जनताके सामने लानेमें नंबि निमित्तकारण बने।

शियाली—चिदम्बरम्से यह स्थान बारह मीलपर है। यहाँका ब्रह्मपुरीश्वर शिव-मन्दिर प्रसिद्ध है। मन्दिरकी परिक्रमामें भगवती पार्वती, श्रीकार्तिकेय तथा श्रीगणेशजी और अन्य देवताओंके श्रीविग्रह हैं।

पिळ्ळेयार पट्टी—कराइकुडिके समीप एक चट्टानको तराशकर विनायक-मन्दिर बनाया गया है । कराइकुडिके समीप एक दूसरा विनायक-मन्दिर है ।

तिरुञ्चेङ्गद्वाङ्गुडि—मायावरम्-कराइकुडि लाइनपर मायावरम्से पंद्रह मील दूर नित्रलम्के पास यह स्थान है। यह अपने विनायक-मन्दिरके कारण बड़ा विख्यात है। यहीं भगवान् विनायक गजवदन न होकर नरवक्त्र (मनुष्पके मुख) से ही विराजते हैं। प्रसिद्धि है कि गजमुखामुरका वध इन्हीं विनायकद्वारा हुआ था।

कोट्टाइयूर—कराइकुडिके समीप एक विशेष विनायक हैं, जिनकी बड़ी अभ्यर्थना होती है। सरोवरके निकट एक छायाकार कुझ है। इस सरोवरके पश्चिममें एक खुला रलेटफार्म (चन्तरा) है, जिसके चारों ओर न दीवार है और न ऊपरसे कोई आच्छादन है। कोई भी भक्त, चाहे बह किसी भी जातिका हो, बिना किसीकी सदायताके सरोवरसे जल लेकर देवताके अभिगेकके लिये इस देनस्यानमें जा सकता है।

तिरुपुरंपयम्—यह स्थान कुम्मकोणम्से छः मील दूर है। यहाँ एक सरोवरके किनारे दक्षिणामृतिं तथा गणपतिके मन्दिर हैं। यहाँके गणपतिका नाम प्रत्यंकर्ता विनायका है। इन्होंने जगत्की प्रलयसे रक्षा की थी, ऐसा कहा जाता है।

तिरुवलम्-चुळि--चोलदेशमें कुम्मकोणम्कं पाप एक लोटा शिवालप है। यह स्वान तिरुवलम्-चुळि कहलाता क्योंकि कावेरी इस स्थानको लगभग चारों ओरसे पेरे हुए । यह मन्दिर अपनी शिल्पकला, पत्नीकारी और चित्रकलाके य्ये प्रसिद्ध है । इस मन्दिरके सामनेके मण्डपमें एक मन्यकका विग्रह है । इस मृतिके विषयमें यह किंवदन्ती है कि गव देवताओंने अमृत प्राप्त करनेके लिये क्षीरसागरका मन्यनकार्य श्रारम्भ किया, तब उससे गगनचुम्बी फेन-राशि उत्थित हुई। उसी फेनराशिसे यह गणपतिकी मृति निकली थी । इस विग्रहकी रचना विशुद्ध दुग्धफेनसे हुई है । अतएव यहाँ अर्चा करनेवाले विग्रहका अभिपेक शुद्ध उदक या गो-दुग्धसे भी नहीं करते । वहाँ गणपतिकी पूजा-प्रार्थना सुनी जाती है और भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण होती है । कुम्मकोणम् क्षेत्रमें कई गणपति-मन्दिर हैं, जिनके सम्बन्धमें अनेक पौराणिक गाथाएँ प्रचलित हैं । यह क्षेत्र इक्कीस गणपति-क्षेत्रोंमेंसे एक है ।

पुरुचेरि (पांडिचेरी) --इस स्थानके समुद्रतटपर श्री-गोश जीका एक मन्दिर है। यह मन्दिर विदेशियोंने वनवाया था। कहा जाता है कि जब इस विनायककी पूजाके लिये भक्त जनताकी भीड़ बढ़ते लगी, तब विदेशी शासकोंने इस मूर्तिको समुद्रमें फॅकवा दिया। दूसरे ही दिन यह मूर्ति उसी स्थानपर स्वतः विराजित हो गयी। इसे देखकर आश्चर्यचिकत विदेशी शासकोंने भक्तिपूर्वक यहाँ मन्दिर वनवाया। इन गणेशाजीकी अद्भुत महिमाके विषयमें भारतियार ने गाया है।

तंजीर---कुम्भकोणम्से चौबीस मीलपर तंजीर स्टेशन है। बृहदीश्वर-मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर है। इस शिव-मन्दिरके पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है।

कोडमुडी—ईरोदके निकट कोडमुडीमें एक अति प्राचीन शिवालय है। उसका पूरा नाम है — तिरुप्याण्डिकोडमुडी। यह शिवमूर्ति मनुष्यके द्वारा विरचित नहीं है, अपित एक भूमिस्थ पहाड़ीका उच्च शिखर है। इसी कारण भगवान् शंकरका नाम 'कोडमुडींंं है। तिमळ भावामें 'कोडमुडींंं पर्वतंके उच्च शिखरका पर्योय है। इस मिन्द्रमें स्थित विनायकको मूर्तिका नाम 'कावेरीकान्त विनायक है ( अर्थात् व विनायक जो कावेरीको भूतलपर लाये)।

त्रिस्तिनापह्नी--त्रिशीर्वगिरि आधुनिक (तिहिचरापह्नो) की पदाड़ीपर तीन शिलर दीख पड़ते हैं। उनमें सबसे ऊँची पदाड़ीपर गणपति विराजमान हैं। उनको यहाँ उत्तिप्पिळ्ळेगर के तानसे पुकारते हैं। क्योंकि वे सर्वोच मिन्दरमें आसीन है। इस सर्वोच देवताका दर्शन करनेके लिये बड़े परिशम और किटनाईस पूजा करनेवाले ऊपर पहाड़ीपर

चदते हैं। उसी मन्दिरमें पहाड़ीकी निम्नतम सतहपर एक नवाविर्मृत विनायक हैं। ये गणेश सीकर-विनायककी अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय देवता हैं; क्योंकि द्वार-मण्डपसे वे भक्तोंको आमन्त्रित करते हैं और जब कभी वे उनके पूजास्थलमें जाते हैं, उनपर अपनी कृषावृष्टि करते हैं।

जम्बुकेश्वर--यह स्थान श्रीरङ्गम्-नगरका एक अङ्ग है। दक्षिणी भारतके पञ्चतत्त्वलिङ्गीमें जम्बुकेश्वर आपोलिङ्गम् (जल्तत्त्व-लिङ्ग) माना जाता है। जम्बुकेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणके बार्यी ओर एक फाटक है। उससे भीतर जानेपर भगवती जगदम्बाका मन्दिर मिळता है। यहाँ अम्पाको (अखिळाण्डेश्वरी) कहते हैं। यह मन्दिर विशाल है। श्रीजगदम्बाके निज-मन्दिरके ठीक सामने गणेराजीका मन्दिर है।इसमें भगवान् रांकराचार्यद्वारा प्रतिष्ठित श्रीगणेशजीकी मूर्ति है। यह मूर्ति इस ढंगसे स्थापित है कि जगदम्याके ठीक सामने पड़ती है । अम्बाके निज-मन्दिरमें भगवतीकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति तेजोदीत है। कहा जाता है, यह मूर्ति पहले इतनी उम्र थी कि इसका दर्शन करनेवाला वहीं प्राण त्याग देता था। आद्य शंकराचार्य जव यहाँ पधारे, तय उन्होंने जगदम्बाके उम तेजको शान्त करनेके लिये उनके कानोंमें दो हीरकजिटत श्रीयन्त्रके कुण्डल पहना दिये और उनके सम्मुख श्रीमणेशजीकी मूर्ति स्थापित कर दी। पुत्रकी मूर्ति सामने होनेसे जगदम्याका उग्र तेज वात्सस्यके कारण सौम्य हो गया।

रामेश्वरम्—चार दिशाओं के चार धामों में रामेश्वर दक्षिण दिशाका धाम है। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंमें भी रामेश्वरकी गणना है। भगवान् श्रीरामने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं, भगवान् श्रीराम जव यहाँ पधारे, तब उन्होंने पहले उण्यूरमें श्रीगणेशजीकी प्रतिष्ठा की। फिर रामेश्वरम् जाकर उन्होंने रामेश्वर-स्थापन तथा पूजन किया। रामेश्वर-मन्दिरके दक्षिण श्रीपार्वती-मन्दिरका द्वार है। यहाँ श्रीपार्वतीजीको पर्वतविद्धिनीं। कहते हैं। श्रीपार्वतीजीको मन्दिरकी परिक्रमामें पीछे संतान-गणपित तथा पिछकोंड पेरुमाल्के मन्दिर हैं। रामेश्वरसे पाप्यन् जानेवाली सङ्कपर रामेश्वरसे लगभग डेढ़ मील दूर प्यन-विनायका-मन्दिर है। इसमें साक्षी-विनायककी मूर्ति है। रामेश्वरधामकी यात्रा करके चल्ते समय इनका दर्शन किया जाता है।

मदुरा—हलातीक्षेत्र मदुरामं मीनाक्षी और सुन्दरेश्वर-का एक बहुत बड़ा मन्दिर है। दोनों देवाल्योंके माकार बहुत लंबे हैं। इस मन्दिरमें विनायककी दिव्य मतिमाके

### आन्ध्र, कर्नाटक तथा केरतके कुछ गणेश-स्थल

( लेखक-शिचक्लपिक भास्कर रामकृष्णमा चार्युकु पर्व श्रीमाणिकराव कोहिरकर )

हुगी-विजयनगर-राज्यकी इस प्राचीन राजधानीको अब 'इम्पीं कहा जाता है । इसका घेरा चौबीस मील है । इम्पींके मध्यमें श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर है । यह मन्दिर हॉस्पेटसे नौ मील दूर है । यह एपिंटसे नौ मील दूर है । यह एपिंटसे नौ मील दूर है । यह एपिंटसे उत्तरवाले मण्डपमें मुवनेश्वरीदेवीकी प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पार्वतीजी विराजती हैं । उनके समीप ही श्रीगणेशजी तथा नवग्रह विराजमान हैं । विरूपाक्ष-मन्दिरसे अग्निकोणमें पास ही ऊँची भूमिपर एक मण्डपमें लगामग बारह हाथ ऊँची बड़े गणेशजीकी मूर्ति है । बड़े गणेशजीकी भग्नमूर्ति है । यह स्मरण रखनेकी बात है कि यह हम्पी-नगर दक्षिणके वैभवशाली राज्य विजयनगरकी राजधानी था । दक्षिणके वैभवशाली राज्य किम्मिल्स आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ । आक्रमणकारियोंने उसी समय और पीछे भी यहाँके मन्दिरों तथा मूर्तियोंको नष्ट-श्रष्ट किया ।

कुमारस्वामी—यह सुंझ्रसे छ: मीलकी दूरीपर पड़ता है।
यहाँ पर्वतपर स्वामिकार्तिकेयका मध्य मन्दिर है। मुख्य मन्दिरके
पास हेरम्ब-गणपतिका मन्दिर है। कहा जाता है कि
गणेशजी और स्वामिकार्तिकेयमें कुछ विवाद हो गया था।
गणेशजीका विवाह पहले हो गया; इससे दृष्ट होकर
स्वामिकार्तिकेय कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये और
यहीं कौञ्चिगिरिपर उन्होंने अपना निवास बनाया।
पीछे स्वामिकार्तिकेयके स्नेहवश भगवान् शंकर तथा पार्वतीजी
भी कैलाससे दक्षिण आकर श्रीशैल्पर स्वित हुए।

गोकर्ण—समुद्र तटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचमें गोकर्ण एक छोटा नगर है। यह हुनलीसे सौ मील है। गोकर्णमें गगवान् शंकरका आत्मतत्त्वलिङ्ग है। महावलेश्वर-मन्दिरमें आत्मतत्त्वलिङ्गका दर्शन करके गर्भग्रहसे वाहर आनेपर समा-मण्डपमें गणेश तथा पार्वतीकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। महाबलेश्वर-मन्दिरके पास चालीस कदमपर सिद्धगणपतिकी गृति है। श्ममें गणेशजीके मसक्तपर सवणद्वारा आमात करनेके चिह्न हैं। इनका दर्शन-पूजन करके ही आत्मतत्त्व-लिङ्गके दर्शन-पूजनकी विधि है। इसकी कथा इस प्रकार है—

कहते हैं कि एक बार रावणने कैलासपर तपस्या करके भगवान् शंकरसे आत्मतत्त्वलिङ्ग प्राप्त किया। रावण जव गोकर्ण-क्षेत्रमें पहुँचा, तब संध्या होनेको आयी। रावणके पास आत्मतत्त्वलिङ्ग होनेसे देवता बड़े चिन्तित थे। उनकी मायासे रावणको शौचादिको तीव आवश्यकता हुई। देवताओंकी प्रार्थनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रह्मचारीके रूपमें उपस्थित हुए। रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमें वह लिङ्ग-विग्रह दे दिया और स्वयं शोचादिसे निष्ट्रत होनेके लिये चला गया। इधर सहसा मूर्ति भारी हो गयी। ब्रह्मचारी बने गणेशजीने तीन वार नाम लेकर रावणको पुकारा; पर वह नहीं आ पाया। और उसके न आनेपर उस ब्रह्मचारीने मूर्तिको पुख्वीपर रख दिया।

रावण श्रीचादिसे निष्टत्त होकर जब वहाँ आया
तो वह बहुत परिश्रम करनेपर भी उस मूर्तिको उठा
न सका । खीझकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रहार
किया और निराश होकर लङ्काको चला गया। रावणके प्रहारसे
व्यथित गणेशजी वहाँसे चालीस कदम जाकर खड़े रह गये।
मगवान् शंकरने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और
वरदान दिया कि 'तुम्हारा दर्शन किये विना जो मेरा
दर्शन-पूजन करेगा, उसे उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा।
गोकणिके 'पष्टविनायकः और 'केतकी-विनायकः भी
दर्शनीय हैं।

रेजंतल — यह स्थान जिहराबाद रोड (बीदर) के पास है। यहाँका गणेश-मन्दिर पर्वतकी गोदमें स्थित है। ये शिवप्रमु महागणपति अद्भत चमत्कारी हैं। कहते हैं, शक - संवत् १७२३ पीप शक्लकी विनायकी चतुर्थों के दिन गणेश-भक्त श्रीशिवराम महाराज चिंतलगिरिने पूजाके समय 'जय सिद्ध-विनायक कहकर ग्रिमपर हाग रखा। तत्काल श्रीशिवप्रमु महागणपतिकी मूर्ति गुमिसे साकार प्रकट हो गयी। प्रभाव मदाराजने यथाविधि उसकी पूजा की। तभीसे इसकी बड़ी मान्यता है।

अइनिविद्धि—प्रसिद्ध शैवक्षेत्र मुक्तीश्वरम्से एक किलोमीटरपर अइनिविल्लिमें गणपति-क्षेत्र तथा तीन किलोमीटरपर भगवान् पण्मुखका क्षेत्र है। अइनिविल्लि-में स्थित गणपति वड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं।

(फ्रेंच) यानाम्—गोदावरी-तटपर स्थित यहाँका गणपित-मन्दिर प्रसिद्ध है। यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख है। यहाँके गणपित भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं। साट वर्ष पूर्व एक साधुने इस गणपित-मन्दिरमें रहकर सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य-दान दिया था।

भद्राचलम् — राजमहेन्द्रीसे भद्राचलम् लगभग अस्सी मील है। गोदावरीके किनारे भगवान् श्रीरामका यह प्राचीन मन्दिर है। मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य मन्दिरोंमें हनुमान्, गणेश आदि देवता प्रतिष्ठित हैं।

विजयवाङ्ग —राजमहेन्द्रीसे तिरानवे मीलपर वैजवाङ्ग (विजयवाङ्ग) एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवाङ्गमें एक पर्वतपर पुराना जीर्ण-शीर्ण किला है। उसमें चट्टान काटकर कई बौद्धगुफाएँ वनी हैं। विजयवाङ्ग नगरके पूर्वोत्तर बड़ी पहाड़ीके पादमूलमें एक छोटी गुफामें श्रीगणेशजीकी मृतिं है।

कुरुडमडे (कर्नाटक )—मिन्दरका महाद्वार, प्राकार तथा मुखमण्डप विजयनगर-कालका है। मिन्दरमें हरे संगममरकी श्रीसुब्रहाण्यम्की मूर्ति है। मिन्दरके गर्भगृहमें महागणपतिकी हरे संगमर्भरकी मूर्ति है। इसकी कारीगरी प्रमाणवद्ध एवं सुन्दर है। मूर्तिके आगे एक बड़ा चूहा है।

रहागुंजी (कर्नाटक) - - यहाँके पञ्चखाद्यप्रिय महागणपतिकी मृतिं द्विहस्त तथा सर्पालंकार-भूषित है। ये गणेशजी बालग्रहाचारी हैं।

कोकड (कर्नाटक)—कोकड गाँवमें एक मैदानमें एक वेड़के नीचे ये गणेशजी हैं। यहाँके चरवाहे इन गणेशजीको ककड़ीका नैवेद्य चढ़ाते हैं। इनका कोई मन्दिर नहीं वना; क्योंकि गणेशजीने मपनेमें आकर मन्दिर बनानेके लि मना कर दिया था।

मंगलूर (कर्नाटक)—यहाँके 'शरऊ-गणपति कर्नाटक एवं केरल राज्योंमें जामत्-देवताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इस मूर्तिकी स्थापना एक तान्तिक की भी। यहाँकी विशेष बात यह है कि यहाँपर कुटुम्बीलोग ही गण-हवन करने आते हैं। गणेश-चतुर्भीको यहाँ एक हजार नारियल फोड़े जाते हैं।

कासरागोड केरलमें मद्रास-मंगलोर रेलवे लाइनपर कासरागोड स्टेशन है। यह खान पयस्विनी नदीपर है। श्रीसमर्थ स्वामी रामदास, पुरन्दरदास आदि संत इस स्थानपर आये और रहे थे। इस स्थानके पास ही माधुरे-नामक स्थानपर श्रीमहागणपति-मन्दिर है। कहते हैं, यह प्रतिमा स्वयं उद्भत है। एक बार एक हरिजन स्त्री धासके मैदानमें घास काट रही थी। अचानक उसका हँ सिया प्रतिमार्भ जा टकरोया। उस समय गणपतिकी प्रतिमा ३४१ दें इंच बाहर निकली हुई थी। हंसिया ल्यानेसे, कहते हैं कि उनके अङ्गसे रक्त बहने ल्या। स्त्री अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गयी और उसने अन्य लोगोंको बुलाया। लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवान्का गर्भगृह बना दिया और पूजा प्रारम्भ हो गयी। यह घटना आठ सौ वर्ष पुरानी कही जाती है। तबसे मूर्ति लगातार बढ़ती जाती है। अब वह १०४४ दें इंचकी हो गयी है तथा उसने प्रायः समुचे गर्भ-गृहको ढक लिया है।

कर्नाटकमें कुमहाके लवणेश-गणपति, अग्निहोच-गणपति और चिंतामणि-गणपति, शिश्चीके महागणपति, सिद्धापुरके सिद्ध-गणपति और मधुरैके मदनेश्वर-सिद्धि-विनायकका दर्शन भक्तोंको करना चाहिये। कर्नाटक-प्रदेशके श्रीक्षेय धर्मस्थल, मुंडाजे, कारकल, सेडी, कुणीगल, हलेपिर, कडलेकाल, वेल्र्र, मुत्तुर, शिरानी, अणोगड्डे, गिन्यल्सुड्डे, कोडसाद्री, तंबट्ढे, गिरकेमट, लंबापुर, उरकेरी, शल्यनपट, अग्रहार, वनवामी, शृद्धेरी आदि स्थानोंके श्रीगणेश-गन्दिर एवं विग्रह दर्शनीय हैं। भक्तोंको आन्ध्रपटेशके टालासम तथा आरासवल्लीलाकी गणपति प्रतिगाओंका भी दर्शन करान चाहिये।

### गुजरातके गणेश-स्थल

गुजरातमें भगवान् गणेशजीकी यही मान्यता है।
गुजरातके कुछ गणेश-मन्दिरोंका विवरण श्रीअरिवन्द
नर्मदाशंकरजी शास्त्री, श्रीहिम्मतलाल मूलशंकर कान्यशास्त्री
और श्रीनर्मदाशंकर व्यम्वकराम भट्टद्वारा प्रेपित विवरण
एवं अन्य सूत्रोंके आधारपर दिया जा रहा है।

मोढेरा—नेचराजीसे मोढेरा १८ मील दूर है। श्रीमातङ्गीदेवी यहाँका मुख्य देवस्थान है। यहाँ श्रीगणेशजीका उप-मन्दिर है। मोढेरा गाँवके दक्षिण श्रीगणेशजीका एक मन्दिर और है। इसमें सिद्धि और बुद्धि-नामक पन्नियोंके साथ श्रीगणेशजीकी मूर्ति है।

सोमनाथ—यह तौराष्ट्रका प्रमुख स्थान है और भगवान् शंकरके द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोमें तोमनाथ-लिङ्ग यहीं है। प्राचीन तोमनाथ-मन्दिरके पात श्रीअहल्यावाईद्वारा निर्मित एक अन्य तोमनाथ-मन्दिर भी है, जहाँ तोमनाथ-लिङ्ग भूमिके नीचे है। मन्दिरके घेरेमें ही श्रीगणेशजीका भी मन्दिर है। इसके अतिरिक्त नगरमें भी भगवान् श्रीगणेशका एक मन्दिर है। तोमनाथ नगरके पात भालकतीर्थ एक स्थान है। यहाँ मोक्ष-पीपल है। कहते हैं, यहाँ पीपलके नीचे वैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णके चरणमें जरा-नामक व्याधने वाण मारा था। चरणों-में लगा हुआ वाण निकालकर भालकुण्डमें फेंका गया। भालकुण्डके पात ही तुर्गकोटि-गणेशजीका मन्दिर है।

जूनागढ़—सौराष्ट्रके इस प्रसिद्ध नगरमें ही भक्त भीनरसीमेहताका घर था। नगरमें रेवतीकुण्डसे आगे मुचुकुन्द-महादेव तथा भवनाथ महादेव हैं। मुचुकुन्द-महादेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी। उस मन्दिरकी परिक्रमामें श्रीगणेशजीका मन्दिर है।

सायर — यह स्थान नर्मदाके उत्तरतटपर फतेपुरसे चार मीलपर है। यहाँ सागरेश्वर-मन्दिर है। गाँवमें कपर्दीश्वर-मन्दिर है, जिसे नारेश्वर भी कहते हैं। यहाँ श्रीगणेशजीने तप किया था।

सूरत—स्रतमें अम्बादेवीका विशाल मन्दिर है। इसमें जो देवी-मूर्ति है, यह एक खप्नादेशके अनुसार चार सी वर्ष पहले अहमदायप्दसे स्रत लायी गयी थी। देवीके दाहिने श्रीगणेशजी और यहचरा-देवीकी मूर्ति है।

यङ्गेदा—यदौ कई गणेश मन्दिर हैं। सावरकार गणेश मान्दरको मृति नादारको है। भीदृष्टिराज गणगतिका

मन्दिर शिल्पकला तथा वैभवकी दृष्टिसे यङ्ग विख्यात है एवं श्रीविग्रह बहुत भव्य है। नीलकण्ठेश्वर-गणपितकी रचना। भी कलापूर्ण है। सिद्धनाथ-गणपितके मन्दिर-निर्माणकी विशेषता यह है कि जब भगवान् सूर्य उत्तरायणसे दक्षिणायन और दिक्षणायनसे उत्तरायण जाते समय भूमध्यरेखापर अवस्थित होते हैं। तब उनकी किरणें मूर्तिपर पड़ती हैं। बड़ोदा शहरमें अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं।

गणेदा-वट सीसोदरा—गह नवसारी शहरके पास है। यहाँ यहे-बड़े वटवृक्षके झुण्ड हैं और उनके बीचमें यह एक पका बना हुआ मन्दिर है। श्रीगणेशजीकी मूर्ति एक फुट ऊँची है। इसकी सूँड़ बायीं ओर मुड़ी है। आगेके थोड़े भागमें जलाहरीके साथ महादेव हैं। गणेशजीकी मूर्तिके पास पार्वती-माताकी एक प्रतिमा है। इस मन्दिरके आगेके भागमें यहाँ जमीनमें एक पट्ट गड़ा हुआ है, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्त्वका पता चलता है।

बलसाड—इस नगरमें एक भव्य गणपति-मन्दिर है। यह मन्दिर बहुत प्राचीन है, जिसका जीणोंद्वार विपुल धन-राशि लगाकर हालमें ही कराया गया है। यहाँ दाहिनी सूँडवाली गणेशमूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करनेवाली है।

खरभात—यहाँ श्रीगणेशजीका स्वतन्त्र मन्दिर ब्राह्मण-वाड़ामें है, जहाँ श्रीगणेशजीकी मनुष्यके कदकी भव्य प्रतिमा विराजित है। इसके चार हाथोंमें चार फणवाले सर्प है इसमें सर्पका यज्ञोपवीत भी है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है।

भ्रांगभा—यहाँकी सात कीट ऊँची एकदन्त-मूर्ति एक अखण्ड पत्थरमें उत्कीर्ण है। मन्दिर जोगसर-तालावके एक किनारेपर है। दूसरे किनारेपर अन्य मन्दिर भी हैं।

गोरज-पहाँके सिद्धि विनायककी मूर्ति चतुर्भुज है। यह मन्दिर पहलेसे ही एक शमीके पेड़के नीचे है।

अहमदावाद -- भद्रमें यह मन्दिर पेशवाओं के समयका वना हुआ है । भगवान् गणेशकी मूर्ति सिंदूरी रंगकी है। इसकी सुँड दाहिनी ओर है।

धोलका--यहाँ गणेशजीका एक प्राचीन एवं विशाल मन्दिर है। यहाँ गणेशजीकी प्रतिमाके समक्ष अम्बण्ड दीपक सदैव जन्द्रता रहता है।

बल्दाळा--यहाँके मन्दिरकी गणेश पतिमा ऋभौ

लोदते समय मिली भी। बादमें लिंबडी-नरेशने एक भव्य भन्दिर बनवा दिया।

रामकुण्ड--तापी नदीके किनारे गणेशजीका मन्दिर है। ऐसा कहा जाता है कि कभी ताङ्का-वधके बाद भगवान् श्रीरामने यहाँ आकर इनका पूजन सेजकपुर—इस ऐतिहासिक ग्राममें पुर तथा संस्कृतिके भगनावरोष हैं, जिसकी खुदाई विशाल मूर्तियुक्त एक गणेश-मन्दिर भी ग्राप्त हुर

#### मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान

मध्यप्रदेशकी आस्तिक जनताकी गणेशजीमें बड़ी आत्या है। स्वान-स्वानपर श्रीगणेशके दर्शनीय स्वल हैं। पं॰ श्रीनाय्शंकरजी शुक्क, श्रीमोहरेजी, श्रीनारायणाश्रमस्वामी-जी आदिसे प्राप्त विवरण तथा अन्य सूत्रोंके आधारपर यहाँके गणेश-स्थानोंकी अल्प झलक प्रस्तुत की जा रही है।

खोड़—शिवपुरीके पास खोड़ग्राममें घाय-महादेवका प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मूर्ति एक घाय-वृक्षके नीचे भूमिमें पायी गयी थी, इसीसे इन्हें 'घाय-महादेव' कहते हैं। इस मन्दिरका स्थान तीन ओर उमंग नदीसे घिरा हुआ है। सुख्य मन्दिरके सामने गणेशजीकी मूर्ति है।

उज्जैन—दादश ज्योतिर्छिङ्गीमें अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाल-लिङ्ग यहीं है और महाकालका मन्दिर ही उज्जैनका प्रधान मन्दिर है । महाकालेश्वरकी विशाल लिङ्गमूर्तिके एक ओर गणेशजी हैं। दसरी ओर पार्वती और तीसरीओर खामिकार्तिक। महाकाल-मन्दिरके पास ही बड़े गणेशका मन्दिर है। यह मूर्ति यद्यपि हैतो आधुनिक, किंतु बहुत बड़ी और अत्यन्त सुन्दर है। यहाँके षट्-विनायकके मन्दिर इस प्रकार स्थित हैं---१-मोदी-विनायक—महाकालेश्वरके सन्दिरमें कोटितीर्थपर इमलीके नीचे । २-प्रमोदविनायक ( लड्डूबिनायक )-विराट् इनुमानुके पास रामघाटपर । ३-सुमुखविनायक ( स्थिर-विनायक या थल-महागणपति )—गढ़कालिकाके मन्दिरके पीछे । ४-दुर्मुखिनायक-सङ्गलनाथकी सङ्कपर खाकयोके अखाड़ेके पीछे अङ्कपाद ( चित्रगुतमार्ग )की सड़कके पास । ५-अविघ्न विनायक-साकयोके अखाड़ेके सामने हैं। तथा ६-विप्नविनायक (विव्नकर्ता ) चिन्तामणि गणेश-मन्दिर स्टेशनके पास बहुत प्रसिद्ध है । इन पट्विनायकॉक पूजन आदिका बड़ा महत्त्व है।

यहाँ एक गणेश-तीर्थ भी है, जो प्जाभिषेकके लिये रामभ्राता श्रील्थमणजीद्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। उन्जैनमें और भी कई गणेश मन्दिर हैं। चिन्तामनगणपति—यह स्थान उज्जैनसे मीटरकी दूरीपर स्थित है। यहाँ गणेशजीका पुराना जो अहिल्याबाई होल्करद्वारा निर्मित है। य महीनेके हर बुधवारको यात्रा ब्याती है।

नवगढ़—( गोडवानी )—श्रीतात्याजी हि मोहरेजीने इस मन्दिरका निर्माण करवाया। यह मां पुराना है। इसमें श्रीमणेराजीकी एक बड़ी भव्य रि मूर्ति है। इसी मन्दिरमें एक किनारेपर श्रीकृ चिनमणीकी तथा अन्य देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ खा मन्दिरके सामने एक बड़ा शमी-चुझ है। जिसकी गणेराजीकी पूजाके काममें आती हैं।

अमरकण्टक--शोण-नर्मदाके उद्गमस्थल कण्टकके गहन वनमें महर्षि भ्याका आश्रम है। यह विनायककी भन्य द्विभुज मूर्ति है। इनके दाहिने वार्षे सिद्धि अवस्थित हैं। मूर्ति सजीव जैसी लगती है।

अंकारेश्वर—अजमेर-खण्डवा-लाइनपर ओं रोड स्टेशन है। द्वादश ज्योतिर्लिक्नोंमें ओंकारेश्वर गणना है। श्रीओंकारेश्वरकी मूर्ति अनगढ़ है। या मन्दिरके टीक शिखरके नीचे न होकर एक ओर इटक मूर्तिके चारों ओर जल मरा रहता है। पासमें ही पार्वर्त मूर्ति है। मन्दिरके हातेमें पश्चमुख गणेशजीकी मूर्ति है।

पगारा—माण्डवगढ़से नर्मदा प्रवाहके अवस्की इस मील दूर यह स्थान है। यहाँ वक्रतुण्ड गणेशः मन्दिर है।

राजघाट—चिखलदाके धामने नर्मदाके दी तटपर यङ्गानी नगरसे यह स्थान तीन मील दूर है। अनेकों मन्दिर हैं, जिनमें भगवान् गणपतिका मन्दिर ग्र भौर भन्य है। लोणार—भेईकरसे लोणार पंद्रह मील दूर है। यहाँ इाथीकी सूँड्के समान एक प्रपात एक कुण्डमें गिरता है। इस पवित्र कुण्डमें उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं। पासमें ही गणेशजी तथा अन्य देवी-देवताओं के बड़े दर्शनीय मन्दिर हैं। इन्दौर—यहाँ बारह फीट ऊँची विशाल गणेश-मूर्ति है। तल रंगसे रँगी मूर्ति बड़ी सुन्दर लगती है।

निष्कलङ्केश्वर गणेश—उज्जैनके पास निष्कलङ्केश्वर महादेवके मन्दिरके प्रवेशद्वारमें ही यह गणेशमूर्ति है।

### राजस्थानके श्रीगणेश-क्षेत्र

राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध रहा है। वैसे ही प्रसिद्ध है अपनी सुदृढ़ धर्मनिष्ठा एवं भक्ति-भावनाके लिये भी। राजस्थानकी आस्तिक जनताका मस्तक भगवान् श्रीगणेशके चरणोंमें सदा ही नत है। श्रीगणेशका राजस्थानी-साहित्यमें स्मरण एवं राजस्थानी भूमिपर गणेश-मन्दिरोंकी अवस्थिति इसके प्रवल प्रमाण हैं। अनेक सहयोगियोंके द्वारा प्राप्त विवरणके आधारपर आगे इन मन्दिरोंका यिकिचित् वर्णन किया जा रहा है।

जोधपुर—शहरमें गणपितके मन्दिर, मूर्तियाँ स्थान-स्थानपर दर्शनीय हैं । चाँदपोल दरवाजेके बाहर दरवाजेके सम्मुख रामेश्वरके मन्दिरकी मूर्ति दर्शनीय है । सनावड़ा-गणेशजीकी मूर्ति इतनी स्पष्टरूपसे अङ्कित नहीं है, परंतु प्रत्येक बुधवारको दर्शनार्थियोंकी भीड़ यहाँ रहती है । सोजितियाँ गेटकी छतरीपर हर समय दर्शनार्थियोंकी भीड़ रहती है ।

पिचियाक (जोधपुर)—विलाइ। नगरके उत्तरकी ओर स्थित यह प्राम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। इस प्रामके दक्षिण दिश्चामें राजा बलिका मित्र और गजानन्दजीके स्थान दर्शनीय हैं। इस स्थानपर गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था, जिसके अवशेषस्पी पत्थर प्रामके आस-पास यत्र-तत्र विलरे दील पड़ते हैं। इस स्थानके गणेशजी वड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते हैं तथा प्रायः रात्रि-जागरणका भी यहाँ आयोजन होता है। इस स्थानके आस-पास विलरे हुए गणेशजीके देवालयकी छोटी-यड़ी कई प्राचीन भव्य प्रतिमाएँ पिचियाक प्रामके अन्य स्थानोंपर रखी हुई हैं। इन प्रतिमाओंमेंसे एक वड़ी सुन्दर प्रतिमा इसी प्रामके पासवाले जसवंतसागर-नामक वॉघ (श्रील)में खोदे गये 'लारोलोंका लाम्बड़ोग नामक अरहठपर रखी हुई हैं। सम्भव है, गणेशजीकी प्राचीन प्रतिमाएँ अन्य स्थानोंपर भी रखी हुई हैं।

घटियाला--जोधपुरके पास इस जगहपर एक प्राचीन

पाषाण-स्तम्भ है, जिसपर गणेश-स्तुतिका लेख उत्कीर्ण है। इसका समय सन् ८६२ ई० है। स्तम्भके शिखरपर चार गणेश चार दिशाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हैं।

रायपुर ( पार्छा )—यहाँ गणेशजी महाराजका एक प्राचीन मन्दिर है। गणेशजीकी मूर्ति चमत्कारी होनेसे हजारों नर-नारी यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। गणेशजीके मन्दिरके सामने ही एक गणेश-तालाव है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र-शुक्ल चौथको गणेशजीकी जयन्ती धुम-धामसे मनायी जाती है।

जयपुर — यहाँकी मोती डूँगरीकी मूर्ति दर्शनीय है। यहाँ भी प्रति बुधवारको दर्शनार्थियोंकी भीड़ रहती है। यहाँकी पुरानी राजधानी आमेरके मन्दिरोंमें स्थित गणपतिकी मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। गल्दा-तीर्थके शिव-मन्दिरोंमें भी गणपति-की मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं। यहाँके विश्वेश्वर-मन्दिरमें एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणेश-प्रतिमा है।

सिद्धगणेश--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर एक पर्वतिशिखरपर सिद्धगणेशका मन्दिर है। कहा जाता है कि ये गणेशजी मेवाड़के इतिहास-प्रसिद्ध राणा हम्मीरके आराष्यदेव थे।

चौथका घरवाड़ा--सवाई-माधोपुरके बीच इस स्थानसे कुछ दूर पहाड़पर चौथ माताजीका मन्दिर है । वहाँ एक गणेश-मूर्ति है, जिसके आगे विगत कई वर्षोसे एक अखण्ड-ज्योति जल रही है।

यरुँधन ( बूँदी )—आमथूँण-प्रामके श्रीपञ्चाङ्ग साहको इसका स्वप्नादेश हुआ। साथ ही कुछ चमस्कार भी हुए।अतः उन्होंने वरुँधनमें गणेशजीका मन्दिर यनवा दिया। इसमें उपस्थित गणेशजीके पूजनसे अन्य भक्तोंकी भी कामनाएँ पूर्ण हुईं। अतः क्रमशः जन-सहयोगसे मन्दिरका विस्तार होता गया। मन्दिरके पास एक कुण्ड भी है। इस क्षेत्रका यह प्रसिद्ध मन्दिर है।

रणथम्भौर--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पूर्वकी ओर गिरि-शृङ्खलाओंसे घिरा भारतीय इतिहासमें मुप्रसिद्ध वीर इम्मीरका रणथम्भीर-दुर्ग पर्वतके ऊपर बना दुआ है। यहाँ लाखों निवासियोंके आराध्य पीद्धिदाता भगवान् गजाननःका सुप्रसिद्ध तीर्थ है । मुसल्मानीके बहुत दिनोतक अधिकारमं रहनेकं कारण प्राचीन मन्दिर तो नष्ट कर दिया गया, पर भगवान् गजाननके श्रीविग्रहकी केवल सुँडमात्र ही पूर्णरूपसे अक्षुण्ण हैं । दोनों ओर म्राद्धि-सिद्धिकी परम मनोरम प्रतिगाएँ हाथोंमें चँवर लिये जोभित 🕻 । यद स्थान गणपतिका सिद्धपीठ है । मन्दिर आधुनिक है, पर बड़ा ही भन्य एवं दर्शनीय है। यहाँ सभी प्रकारके मञ्जल-अनुष्ठान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती हैं। राज-स्थानकी प्राचीन ख्यालों, वार्ताओं, शिलालेखों तथा तामपत्रोंमें विक्रमकी छठी शताब्दीसे ही अनेक स्थानोंपर इनका भव्य वर्णन मिलता है । आपाद और कार्तिक-मासींमें खेतींकी बुवाईके पूर्व यहाँका कृपकवर्ग गणपति-नौतन (निमन्त्रण देने ) के लिये सहस्रोंकी संख्यामें नित्य आता है । विवाह-शादियोंके समय तो गणेशजीको नौतनेवालोंका ताँता ही लगा रहता है।

श्रीकेशवराय पाटण--यह स्थान कोटा-जंकशनसे पाँच मील दूर है। यहाँ चर्मण्यती (चम्बल) नदीमें विष्णुतीर्थ है। उसके तटपर भगवान् श्रीकेशवरायकी चतुर्भुज मूर्तिका मुख्य पीठ स्थित है। मुख्य मन्दिरके चारों ओर मण्डपमें कई देवताओंके मन्दिर हैं। उनमेंसे एक मन्दिर गणेशजी-का भी है।

उद्यपुर--धाटेश्वर-मिन्दरके बाहर तोरण-सहश दो खंभींपर गणेशजी एवं नारदजीके मिन्दर हैं। ये मिन्दर मेवाइकी उन्कृष्ट शिल्पकृतिके नमूने हैं।

चित्तीङ्गढ़ --गणेशपोलकं पासकी एवं प्रत्येक द्वारपर अङ्कित गणपितकी मूर्तियाँ दर्शकके मनको अकरमात् मोह लेती हैं। जिस भूमिपर बार-बार सितयोंने अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये जीते-जी आगमें जलकर अपनी कञ्चन-सी कमनीय कायाको भरमकर अपने नामको अमर कर दिया, वहाँ भी मङ्गलदाता गजाननकी कई मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। उदयपुर शहरमें गणेशघाटीकी गणेश-मूर्तियाँ एवं किलेके दरवाजोंपर अङ्किल मूर्तियाँ भी दर्शनीय हैं । ज्ञिन-म भी गणपतिकी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं ।

पकिलक्षजी--उदयपुरसे नाथद्वारा जाते समय हल्दीघाटी और एकलिङ्गजीका स्थान आता है। एकि का मन्दिर विशाल है। ये मेवाङ्के राजाओंके आर हैं। मन्दिरसे थोड़ी ही दूरपर इन्द्रसागर-नामक स्थान सरोवरके पास गणेशजीका एक मन्दिर है।

गोगुन्दा ( उदयपुर )--यहाँसे दो मीलकी । गणेशजीका विग्रह स्थित है । यह मन्दिर बड़ा ही है । यहाँपर वर्षमें एक बार गणेशचतुर्थीपर विशाल आयोजित किया जाता है ।

सोहागपुर--इसके पास ही भग्नावस्थामें एक शिव-है । मन्दिरके सभामण्डपके ऊपरी भाग ( Brack पर उत्कीर्ण नृत्य करती हुई गणेशमूर्ति है । इस । छः हाथ हैं।

शंकरगढ़—यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें एक वृत्यमुद्रामें एक षड्भुजी गणेश-मूर्ति है।

जास्त्रोर—जालोर-दुर्गकी गणपतिकी मूर्तियाँ दर हैं। मकरानेके पत्थरपर वनी हुई मूर्तियाँ देखकर मन-नाच उठता है। प्राचीन कालकी स्थापत्य-कलाका र् रूप यहाँके किलेमें दृष्टिगोचर होता है।

नागौर—लगभग सातवीं शताब्दीमें वने नागं दुर्गमें गणपतिकी विशाल मूर्ति दर्शनीय है। यद्यपि देखभालके अभावमें किलेकी मूर्तिका दृश्य इतना मने नहीं रह गया है, तथापि यहाँ प्राचीन कालकी पूजाका स्व अवश्य दृष्टिगोचर होता है।

भीलवाङ्ग-यहाँ श्रीमृहचन्द्र श्रीयाद्वारा निर्शि श्रीसिद्ध-गणेश-मन्दिरके विग्रहः विशेष दर्शनीय हैं।

इसी प्रकार अलवर, कोटा, सिरोही, बाँसवाड़ा, डूँगरपु प्रतापगढ़, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर आदि स्थानीपर भगवान् गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर हैं और कहीं वे श्रीरा मन्दिर अथवा श्रीशिव-मन्दिरके अङ्गरूपमें भी विराजित हैं राजस्थानियोंके मध्य (चाँहे वे सनातनी हीं अथवा जनी श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता है।

#### पंजाब-काश्मीरके गणेश-स्थल

पिटयाला (पंजाय)—श्रीनैनादेवीजी, श्रीगौरीदेवीजी, श्रीसत्यनारायणजी आदिके मिद्रिरोंमें श्रीगणेशकी सुन्दर मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं।

अचलेश्वर—अमृतसर-पठानकोट लाइनमें बटाला स्टेशनसे चार मीलपर यह स्थान है। यह स्थान मगवान् श्री-गणेशकी लीलास्यली रह चुकी है। मन्दिरके समीप एक सुविस्तृत सरोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिरमें शिवलिङ्ग तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। उत्तर भारतमें स्वामिकार्तिकका यह एक ही मन्दिर है। कहा जाता है कि एक बार पारस्परिक श्रेष्टताको लेकर गणेशजी तथा स्वामिकार्तिकमें विवाद हो गया। भगवान् शंकरने इन लोगोंसे पृथ्वी-प्रदक्षिणा करके श्रेष्टताका निर्णय कर लेनेका निर्देश दिया। इसपर गणेशजीने माता-पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे ही विजयी माने गये। पृथ्वी-परिक्रमा-को निकले स्वामिकार्तिकको मार्गमें जब यह समाचार मिल तो उन्होंने अपनी आगेकी यात्रा व्यर्थ समझी और वे वहीं अचलरूपमें समाधिमें स्थित हो गये। पीछे भगवान् शिव पार्वतीजीके साथ वहीं उनसे मिलने आये।

वैजनाथ (कॉगड़ा) — वैजनाथके पड्सुज गणेश यहाँके प्रसिद्ध एक शिव मन्दिरमें अवस्थित हैं। इनके हाथोंमें वे ही आयुध हैं। जिनका वर्णन श्रीज्ञानदेवने अपने ग्रन्थ भावार्थ-दीपिकामें किया है।

गणेशवल (काश्मीर)—यहाँ गणेशजीके रूपमें पूजित एक विशाल स्वयम्भू-शिला है।

हरिपर्वत-यह स्थान श्रीनगर (काइमीर )के पास है। यहाँ गणपतिका विग्रह एक टीलेके नीचे है। इनका नाम भीमस्वामी है। इसमें गणेशजीका मस्तक स्पष्ट दीखता है।

गणेशघाटी—यहाँ एक अति प्रसिद्ध ख्यग्भू-गणेश-मूर्ति है। यहाँ प्रकृतिके प्रभावसे एक चट्टानका आकार गणेशजी-जैसा हो गया है, जिसमें उनकी सूँड लटकी दीखती है।

अमरनाथ--यहाँ जो वर्फके लिङ्ग बनते हैं, उनमें एकको पार्वतीः एवं दूसरेको पाणेशः कहा जाता है।

# नेपालके गणेश-स्थल

जनकपुर—जनकपुरमें विशेष प्रख्यात दो मन्दिर हैं। एक टीकमगढ़की रानीका बनवाया हुआ जानकीजीका नौल्ला-मन्दिर तथा दूसरा नेपाल-नरेशका बनवाया हुआ स्वर्ण-शिखरवाला राम-मन्दिर । इसी राम-मन्दिरके घेरेमें गणेशजीकी भी सिद्ध प्रतिमा है।

फुररहर—जनकपुरसे दस मील दक्षिण यह स्थान है। जहाँ जानकी-रामका प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामें हुआ था और सीताने गिरिजाकी स्तुति भी की थी। इसी स्थानपर गणेशजीका भी विमह है।

भाटगाँच—यह काठमाण्ड्से आठ मीलकी दूरीपर है और प्राचीन मेवाइ-राजवंशकी तीन राजधानियोंमेंसे एक है। यहाँ देवी भवानी आदि कई दूसरे मन्दिर भी बड़े आकर्षक हैं। यहाँका सूर्यविनायक गणेशका मन्दिर अत्यन्त भव्य है। मन्दिरके समक्ष एक स्तूप है, जिसके सिरेपर कमल बना है। कमलके ऊपर गणेशजीका वाहन चूहा है। इसकी वार्या ओर घंटा है, जिसके बगलमें कई क्षुद्र घण्टिकाएँ हैं।

गोर्खा—पश्चिम नेपालके इस स्थानपर गुरु गोरखनाथ-जीका एक विशाल मन्दिर है। इसके पास ही गणेशजीका मन्दिर है, जो वड़ा प्रसिद्ध है। नेपालके प्रसिद्ध गणपतियोंमेंसे ये एक माने जाते हैं। गोर्खा-श्रेत्रके नियासी इन्हें 'विजय-गणपति' या 'कामना-गणेश' भी कहते हैं।

#### उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल

गाणेरवरी दिाला (टिहरी गढ़वाल)—इस क्षेत्रमं एक गाणेरवरी ज्ञिला है।वह लाल रंगकी है एवं इसका आकार हाथी-जैसा विज्ञाल है।

सोमद्वार (सोम-प्रयाग)—यह स्थान केदारनाथ-के मार्गमें त्रियुगी-नारायणके पास पड़ता है। यहाँ सोमनदी मन्दाकिनामें मिल्ती है। पुल-पार एक मीलपर छिन्नमस्तक गणपितका मन्दिर है। महादेवजीने गणेशजीका सिर भ्रमसे यहीं काटा था और पीछेसे हाथीका सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। यह स्थान भी इसीलिये तीर्थ बन गया।

केदारनाथ—वदरीनाथके यात्री केदारनाथ प्रायः जाते ही हैं। यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। छोगोंका कहना है कि यह मन्दिर पाण्डवोंके समयका बना हुआ है। मुख्यद्वारपर पहले गणेशजीका पूजन होता है और इसके बाद यात्री मन्दिरके अंदर जाते हैं।

काँड़ी चट्टी—हरिद्वारसे काँड़ी ४५वें मीलपर है।काँड़ी चट्टीसे कुछ दूरपर शुकदेव और गणेशजीके दर्शन होते हैं।

कुचेरिशला—इस रमणीक खानसे सुन्दर हिमाच्छादित श्वेत पर्वत-माला दिखायी देती है। यहाँ गणेशजीका एक छोटा-सा मन्दिर है। यहाँसे बदरीनाथके मन्दिरके भी दर्शन होते हैं।

वद्रीनाथ—भारतके चार प्रधान धामोंमेंसे यह एक है। श्रीवदरीनारायणजीकी मूर्ति काले पत्थरकी बनी है। पासमें उसी सिंहासनपर नर-नारायण, कुवेर उद्धवजी, गरुड़जी और लक्ष्मीजी हैं। पासमें ही गणेशजी और वीणा लिये हुए नारदजी विराजमान हैं।

गणेशागुफा—वदरीनाथसे २ मील दूर भाणा-ग्रामके निकट व्यासगुफाके समीप ही गणेश-गुफा है। यहाँ श्रीगणेशकी अनगढ़ आकृतिस्वरूप एक पाषाण है। कहते हैं, यहीं व्यासद्वारा वर्णित पुराणोंको श्रीगणेशने लिपिनद्व किया था।

आदिवद्री—यहाँके मन्दिरमें भी श्रीगणेश-विग्रह है। यह प्रतिमा काले पाषाणकी है तथा कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। जनश्रुतिके अनुसार यह श्रीआद्य शंकराचार्यजीद्वारा स्थापित है।

हरिद्वार—यहाँ गणेशघाट है, जहाँ गणेशकी एक विशालकाय मूर्ति है। वृन्दावन—यहाँ श्रीमोटागणेशका मि श्रीकात्यायनीमन्दिरका श्रीसिद्धगणेशका श्रीविग्रह द

अयोध्या—यहाँ श्रीगणेशजीका कोई स्वत् नहीं है। मणिपर्वतके दक्षिण एक गणेश-कुण्ड है। सहस्रशीर्षा-मन्दिर और गणेश-मन्दिरके भग्नावशेष भी हैं, जिन्हें यवनोंने धराशायी कर पुराने लोग बतलते हैं, उस गणेश-मन्दिरकी प्रति जो आजकल कैथाना मुहल्लेमें बड़ी सड़कके पास पेड़की जड़पर रखी है। मूर्ति-विशेषशोंका कहना गणेश-प्रतिमा डेढ़ हजार वर्षसे भी पुरानी है। प्रतिमा भरत-कुण्डपर थी, जिसे कोई विदेशी पर्य वर्ष पहले जुरा ले गया। नागेश्वरनाथ-मन्दिर कुण्डपर भी एक गणेश-प्रतिमा है, जो लगभग चार-पाँ है। हनुमानगढ़ीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेः एक पञ्चमन्दिर है, जिसमें गणेशजीका भी एक मी

चित्रकूट--यहाँ चित्रकूट एवं करवीके वीच एवं गणेराजीका एक प्राचीन मन्दिर है।

प्रयाग—ऐसे तो सिद्धिसदन गजवदन बहुत-सी मूर्तियाँ प्रयागमें जगह-जगहपर स्थागि महामना मालवीयनगर और झंझरियापुल मूर्तियाँ अपने ढंगकी निराली ही हैं। इन दोनों। अधिक मन्य मूर्ति गङ्गाके किनारे कमलनाल्दीर्थ श्वमेध महादेवके संनिकट प्राचीन, बहुत सुन्दर 'बड़े गणेशजीं नामसे पुकारी जात। है 'ओंकार-गणेश-क्षेत्र' कहा जाता है।

वाराणसी-प्रसिद्ध अन्नपूर्णा-मन्दिरकी पिरः दाहिनी मोड़पर सर्वफलप्रद श्रीदुण्टिराज गणेः हैं। काशीके समस्त विनायक-विप्रहोंमें सर्वाधिकर्रुः, स्थान इन्हें ही प्राप्त है। काशी-निवासके लिये नितान्त अपेक्षित मानी जाती है। †

**गोरखपुर—**ग्रहाँके प्रसिद्ध श्रीगोरख श्रीगणेशमगवान्का नव-प्रतिष्ठित विग्रह दर्शनी<sup>7</sup>

पङ्रोना—गोरखपुरसे वैंताछीस भील स्थानपर गणेदाजीका एक छोटा-सा, किंतु सिद्धिप्रदायक मन्दिर है।

### विहार-प्रान्तके गणेश-स्थल

बिहारशरीफ---यहाँके 'बड़े मिन्दरभें अन्य देवी-वताओंके साथ भगवान् गणेशकी संगममंरकी बनी हुई क आकर्षक प्रतिमा है। यहाँका दूसरा मिन्दर चँदियाहा-गणेश-का है। यथि इस मिन्दरकी प्रतिमा कई बार चोरी गयी। थापि श्रद्धालु भक्तोंने हर बार नव-निर्मित प्रतिमा । पित करवायी। यह जनताकी श्रद्धाका छोतक है।

सोहसराय—यहाँ बुढ़वा-गणेशजीका एक भग्न न्दिर है। यहाँ मेला भी लगा करता है। यहाँका दूसरा मन्दिर गनका गणेशजीका है, जो कई सौ वर्ष पुराना है।

गया—श्रीरामशिलाके समीप भगवान् श्रीगणेशका ति मनोहर मन्दिर है। यहाँका श्रीविग्रह अतीव भन्य र सौन्दर्यपूर्ण होनेके कारण दर्शकोंको अपनी ओर आकृष्ट ता रहता है।

गणेरा-स्थान, माँझा—हथुआ रेलवे स्टेशनसे तीन इ दूर यह श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है, जो आनरेश श्रीकृष्णप्रताप शाहीका वनवाया हुआ है। मेला भी लगता है।

यड्का-गाँव—सीवानसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित ग्राममें श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है। यहाँ दूर-र दर्शनार्थी आते हैं।

चडरम—यह प्राम सीवानसे दक्षिण-पूर्वके कोटेपर मन दो मीलपर है। यहाँ श्रीगणेशजीके विशाल एवं नि मन्दिरके भग्नावशेष हैं। यहाँ श्रीगणेशजीकी विशाल परधरकी पनी हुई एक प्राचीन मूर्ति है।

वेदोल—मुजपफरपुरसे सत्रह मीलपर जनाद् नेदौल-ह ग्रामसे दक्षिण ओर एक सरोवर है। उस सरोवरसे से लगभग सौ वर्ष पूर्व बहुत-सी गुहकालोन मूर्तियाँ— , नारायण एवं शेषशायीकी निकली हैं। उसीमें एक प्रतिमा गणेशजीकी भी है।

देकुळी: -सीतामदीसे वारह मीलपर भुवनेश्वरनाथ वका स्थान है। यहाँपर एक मन्दिर स्यूलकाय गणेराजी: ो है।

कन्होंटी गजपित—धीतामदीसे बारह मील दक्षिण गॅवमें एक महाणके यहाँ २५० वर्षीसे पृजित एक भव्य विग्रह है। जो अत्यन्त भनेत्वारी है।

वुनौरा—पद ग्यान गीतामड़ोसे तीन मील पश्चिम है।

कुछ लोगोंकी मान्यताके अनुसार यहीं भूमिसे जानकीर हुई थीं। यहाँ श्रीमहादेव-मन्दिरमें एक भव्य गणेश-विः

राजनगर—यहाँ गणेशजीका एक अत्यन्त म भव्य एवं विशाल मन्दिर है, जिसे दरमं गानरेश-रा सिंहने बनवाया है। पासमें ही एक सरोवर भी है दरमंगा-जयनगर लाइनमें पड़ता है। यहाँ स्टेशन भी

वासुकिनाथ—वैद्यनाथधामसे अद्वाईस मीलकीः वासुकिनाथ महादेव हैं। यहाँपर श्रीगणेशजीका भव्य विग्रह है। विहारमें वैद्यनाथधामके वाद बासुकिन ही अधिक प्रसिद्धि है।

सीतामढ़ी—रक्सौल-दरभंगा रेलवे लाइनपर सीत स्टेशन है, जहाँ भगवती सीताका प्राकट्य हुआ था। एक घेरके भीतर श्रीसीताजीका मन्दिर है। मुख्य-मन् पास श्रीगणेशाजीका मन्दिर है।

अजगैवीनाथ—हनझ न्यूल लाइनपर भाग जंकशनसे पंद्रह मील दूर सुल्तानगंज स्टेशन स्टेशनसे थोड़ी दूर उत्तर जहाँगीरा गाँवके पास गङ्गार बीच धारामें एक चट्टानपर 'अजगैवीनाथ'-महादे मन्दिर है। कहा जाता है कि यहीं जह ऋषिका आश्रम आस-पास और भी कई पुराने मन्दिर हैं। एक ओर चट्टान काटकर गणेश, सूर्य, विष्णुभगवान्, देवी तथा हनुमान आदिकी मूर्तियाँ बनायी गयी हैं।

वैद्यनाथधाम—यह हवड़ा पटना लाइनपर जतीह स्टेशनके पास है। श्रीवैद्यनाथ-लिङ्ग द्वादश ज्योतिर्लिङ्गें। एक है। श्रीवैद्यनाथ-मिन्दिरके घेरेमें ही अनेक मिन हैं। जिनमें एक मिन्दिर भगवान् श्रीराणेशका भी है

श्रीमहादेव सिमिरिया—यह स्थान क्यूल-म लाइनपर स्थित शेलपुरा स्टेशनके पास है। इस स्थान धनेश्वरनाथ महादेवका विशाल मन्दिर है। मुख्य मन्दिर अतिरिक्त यहाँ श्रीगणेशजीका भी एक प्रसिद्ध स्थान है।

राजगृह—यह एक बौद्ध-तीर्थस्थल है। यहाँ विपुलाचल पर्वतके दक्षिणमें एक सुन्दर गणेश-मन्दिर है। इनके सिन् शाहाबाद जिलेके अन्तर्गत रामगढ़, मसाई तथा राँची जिलेके जगरनाथपुर और भागलपुर-उचैटाके श्रीगणेश विग्रह दर्शन य है।

# उत्कल-भदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ

प्राचीनकालसे उत्कल-प्रदेश धर्मक्षेत्रके रूपमें प्रख्यात रहा है। उस प्रदेशमें पञ्चदेवोंके पाँच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। भुवनेश्वर शेवक्षेत्र, पुरी वैष्णवक्षेत्र, कोणार्क सौरक्षेत्र जाजपुर (विरजा) शाक्तक्षेत्र एवं महाविनायक गाणपत्यक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार पाँच प्रसिद्ध क्षेत्रों समन्वत् होनेका महान् गौरव उत्कल-प्रदेशको पास है।

महाविनायकक्षेत्र कटक-जिलेमें हरिदासपुर स्टेशनसे चार मीलकी दूरीपर अवस्थित है। यहाँ महाविनायकका भव्य मन्दिर एवं तीर्थ है। कहा जाता है कि जब रावण कैलाससहित सपरिवार भगवान् शंकरको उठाकर लड्डा ले जा रहा था, तब भगवान् शंकर यहाँ कुछ देर विश्राम-के लिये रुके थे। यहाँ महाविनायकका मन्दिर एवं क्षेत्र होनेके कारण यह स्थान 'महाविनायक'-नामसे ही प्रसिद्ध हो गया है।

श्रीजगन्नाथपुरी-यह भारतके चार प्रधान धार्मोमें एक है। श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें कई गणेश-विग्रह हैं, जो इस प्रकार हैं—

- (क) कर्णाटक-गणपति—जगन्नाथ-मन्दिरके अन्तर्गहिक पश्चिमके प्रवेश-पथमें एक रमणीय मन्दिरके अंदर श्रीकर्णाटक-गणेशजीकी मूर्ति विराजमान है। ये गणेशजी 'उच्छिष्टगणेश' अथवा 'मण्ड-गणपति' के नामसे प्रसिद्ध हैं। इनकी स्थापना प्रतापी राजा पुरुषोत्तम देव गजपतिने सम्भवतः ५००,वर्ष पूर्व कर्णाटक-विजयके प्रतीकके रूपमें की थी।
- (ख) नृत्यगणपति-श्रीजगन्नाय-मन्दिरके प्राङ्गणमें माता विमलादेवीजीके मन्दिरके सामने सुरम्य मन्दिरमें रमणीय नृत्यगणेशजीकी मूर्ति विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि राजा अनङ्ग भीमदेव इस सुंदर गणेश-प्रतिमाके प्रतिष्ठाता हैं।
- (ग) कल्पगणपति श्रीजगन्नाय मन्दिरके प्राचीनतम कल्प-वृक्षके नीचे कल्प-गणपतिजी स्वतन्त्र मन्दिरमें विद्यमान हैं। स्वयं ब्रह्माजीने इन गणेशभगवान्के पूजनोपरान्त भगवान् श्रीजगन्नाथके दर्शन किये थे।
- (ध)चारगणपति-१०४०ई०के लगभग श्रीअनन्तवर्म चोडगंगदेवने जगन्नाथपुरीके मन्दिरको दूसरे ढंगसे वनवाना छुरूकिया और उसी दिन उन्होंने चारगणपति-पिग्रहकी स्थापना की। यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमाको विशेष उत्सव होता है। इस दिन

श्रीजगन्नाथजी, सुभद्रा तथा बलरामजीकी स्नान-यात्रा होती है। ये श्रीविग्रह स्नानमण्डपमें ले जाये जाते हैं। वहाँ उन्हें १०८ कलशों के जलसे स्नान कराया जाता है। स्नानके पश्चात् भगवानका गणेशकेषमें श्रङ्गार होता है। कहा जाता है कि इस अवसरपर श्रीजगन्नाथजीने एक गणेश-भक्तको गणेशहरूपमें दर्शन दिया था। इसके पश्चात् पंद्रह दिनोंतक मन्दिर बंद रहता है।

- ( ङ ) पञ्च-विनायक-पुरी-नगरके उत्तरमें सिद्ध हुनुमान्जीके मन्दिरमें पञ्च-मस्तक-विशिष्ट गणेशजीका मव्य विग्रह है, जो आद्य शंकराचार्यद्वारा स्थापित है।
- ( च ) मणिकणिका-गणेश-पुरीके कपाल-मोचन महादेवजीके प्राङ्गणमें मणिकणिका-कुष्ड तथा मणिकणिका-गणेशजीके अति मनोरम विग्रह स्वतन्त्र मन्दिरोंमें विराजित हैं । यहाँका पूजा-विधान आथर्वणीय पाणेशकल्पके अनुसार होता है।

पुरीमें पीसङ्घिनायकाका प्रसिद्ध मन्दिर भी है। जिसमें सिद्धिवनायककी लगभग आठ पोट ऊँची दर्शनीय मूर्ति है।

पुरीके निकट ही उत्कल-प्रदेशकी वर्तमान राजधानी भवनेश्वर है, जो कभी मन्दिरोंके नगरके रूपमें प्रसिद्ध रही है। इस नगरके प्राचीन भागमें तथा उसके आस-पास अनेकों मन्दिर एवं प्राचीन मन्दिरोंके भग्नांवरीप हैं। अवनेश्वरके सभी मन्दिरोंमें पार्श्वदेवताके रूपमें गणेराजीकी विविध प्रतिमाएँ मिलती हैं। यहाँके प्रसिद्ध लिङ्गराज-मन्दिर ( ११वीं शताब्दी ई॰ )में सिंहद्वारसे प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान् गणेशकी लगभग दस फीट ऊँची विशालकाय प्रतिमाके दर्शन होते हैं। मूर्तिकला, स्थापत्यकरा, केराविन्यास, अलंकरण आदिकी दृष्टिसे यह भुवनेश्वर-प्रतिमा शिल्पका सुन्दर नमूना है। ध्यानमन्त्रके अनुमार यह मृति 'कपिलगणपतिंग्की है, परंतु यह 'एकाम्रगणपतिग्कं नाम-से प्रसिद्ध है। श्रीगमेशकी विल्कुल ऐसी ही एक विगाल मूर्ति भारतीमठके गणपति-मन्दिरमें भी है । भुवनिश्वरमे कुछ दूर घौळी-पहाड़ीके नीचे स्थित गणेश-मन्दिरकी प्रतिमा आकार-प्रकार-शिल्पादिमं छिङ्गराज-मन्दिरमं स्वितः श्रीगणश-प्रतिमाके समान हो है । भुवनेश्वरकी पश्चिम दिशामें स्थानग पाँच भीळकी दुरोपर उदयगिरि नामक दर्शनीय पर्देश स्थान

है । यहाँ जैनधर्मसे सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पर्वतीय गुम्फाएँ भी हैं। उन्हींमें एक गणेश-गुम्फा भी है। इस गुम्फाके अंदर दीवारमें गणेशकी सुन्दर मूर्ति उट्टक्कित है।

W.

मुवनेश्वरमें मुक्तेश्वरका बालुका-प्रस्तरसे निर्मित मन्दिर अत्यन्त सुन्दर है एवं भारतके अत्यन्त प्राचीन तीन मन्दिरोंमें इसकी गणना होती है। इसका निर्माण सन् ८०० एवं १०६० ई० के बीच हुआ। इस मन्दिरमें नृत्यगणेशकी अष्टभुजा मूर्ति है। इस नृत्यमुद्रामें गणेश सबसे ऊपरके दो हाथोंमें सिरके ऊपर सर्पको पकड़े हुए हैं। शेष छः हाथोंमेंसे दो हाथ अब गायब हैं। अवशिष्ट चार हाथोंमें मोदक, कुठार, भगन-गजदन्त एवं कमल हैं। इस प्रतिमाकी बायों और एक सेवक खड़ा हुआ मँजीरा ( झाँझ ) बजा रहा है तथा दायों ओर खड़ा दूसरा सेवक अङ्कय-मृदक्नपर थाप दे रहा है।

परमेश्वर-मन्दिर (६५०ई०) की गणना मुवनेश्वरके अति प्राचीन मन्दिरों में होती है। यह अतिशय अलंकृत-शैलीमें निर्मित सुन्दर मन्दिर है। इसकी दीवारों के आले में विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ऐसे ही एक आले में शिव-पार्वतों के साथ गणेशकी सुन्दर छोटी-सी मूर्ति है। यह मूर्ति देवीवाहन सिंह एवं शिववाहन वृषके मध्यमें स्थित है। इसी मन्दिरके जगमोहन में शिवचरितके हश्य प्रतिमा-शैलीमें अटक्कित हैं। एक हश्य है—रावणद्वारा शिव-परिवारको केलाससिहत उठाकर ले जानेका। उस हश्यमें कुठार उठाये हुए आतक्कित गणेशका अक्कत हुआ है। उसी मन्दिरकी चारदीवारीकी पूर्व दिशाकी दीवारमें शिव-विवाहका हश्य उटक्कित हैं। उस प्रतिमा-हश्यमें शिवकी दाहिनी ओर अग्निदेव दोनों ओर ज्वाला उगलते हुए वैठे हैं तथा अग्निके नीचे गणेशकी लघुकाय प्रतिमा है।

भुवनेश्वरके शैव-मन्दिरोमें नटराज शंकरकी अनेक प्रतिमाएँ हैं। प्रत्येक नटराज-प्रतिमाके साथ उसकी दाहिनी ओर गणेशकी प्रतिमा है। मुक्तेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणमें अवस्थापित नटराजकी विश्वाल प्रतिमा विशेषरूपसे अवलोक-नीम है। इन प्रतिमाओंके साथ गणेश दाहिने हाथमें मूलकन्द एवं यत्ये हाथमें भोदक्तपात्र (जिसपर गजाननका सूँड टिका हुआ है) धारण किये हुए दिखाये गये हैं। परमेश्वर-मन्दिर-पर्गत्नी नटराज-प्रतिमाओंके गया गणेशकी प्रतिमा नहीं है।

परशुगमेश्वरके जगमोहन एवं वैताल-मन्दिर (७७ की दीवारोंके आलेमें सप्तमानुकाओंके साथ गण्यतिमा मिलती है। यहाँ गणेशके हाथोंमें कुठार, अक्षमाला एवं मूलक-कन्द है। प्रतिमा मूषकरहित है। मन्दिरमें गणेश-प्रतिमाके नीचे आधारपर स्थित पूज दो कटहल, मोदक एवं मध्यमें पुष्प रखे हुए हैं।

भरतेश्वर-मन्दिरके द्वारका ट्रूटा हुआ ऊपरी (करगहना ) उड़ीसाके सरकारी म्यूजियममें सुरक्षित इसपर सजावटके लिये उल्कीर्ण मूर्तियोंमें सिद्ध, विष् एवं तपस्तीगण गणेशको प्रणाम करनेके लिये शीव्रता आते हुए दिखाये गये हैं।

गणेशके मन्दिर एवं तीर्थ उड़ीसामें प्रायः सर्वत्र ही जाते हैं, जिननेसे कुछका परिचय दिया जा रहा है—

नइगुआ-पुरी-जिल्के काकटपुर थानाके पास नइग् नामक प्रामके मन्दिरमें भोगद-गणेशकी विचित्र मूर्ति पू होती थी। किंतु सम्प्रति वहाँ एक हाथीकी मूर्ति पूजित होती साथ ही पूजाके समय भोगद-गणनाथका ध्यान भी किया जाता

गोप-यह स्थान पुरीसे कुछ दूर है। ऐतिहासिक तथ्य विदित होता है कि राजा भानुदेवने अपने पुरोहित वामदे याजिसे एक महागाणपत्य-यज्ञ करवाया था। यज्ञकी समाहि वाद यहाँ ब्राह्मणोंको गणेशभगवानकी खदिरकाष्ठकी मृ दानमें दी थी। यहाँ खदिर-गणपतिकी पूजा प्रचलित है।

कटक-यहाँ नगरकी कालोगलीके पास वरद-गणनाथ नामपर एक मुहल्ला और मन्दिर है, जिसमें गणेशजीव प्राचीन मूर्ति विराजित है। महाराष्ट्र-शासनकालमें श्रीरयुज मोंसलेने इनकी सेवा-पूजाके लिये जमीन तथा अर्थंक व्यवस्था की थी।

गणेश-घाट गणेश—प्राचीन कालमें कटकके श्रीनगरकं रक्षाके लिये मर्कटकेसरीद्वारा काठयोड़ि नदीपर प्रस्तर बाँधका निर्माण हुआ था। उक्त महान् बाँधके निर्माणमें विष्न-विनाशके लिये वहीं श्रीगणेशजीकी मूर्ति स्थापित हुई थी और गणेश-घाट भी वनवाया गया था।

महावीणा पर्वत—यहाँ उत्कल प्रान्तका प्रधान गाणपत्य-पीट है। यह स्थान कटक जिलेमें चण्डिखोल पर्वतमाल:न्तर्गत है। यहाँपर महाविनायक श्रीगणेशजीका सुन्दर मन्दिर है। म्र्तिंकी सेश-पूजा उड्डामरेश्वर-महातन्त्रके अनुसार होती है। गुद्धा-गणपति—- उत्कलके उदयाचल-पर्वतमें प्राचीनतम भूध-मन्दिर विद्यमान हैं। वहाँकी गणेश-गुम्फा अति प्राचीन । इसमें गाणपत्य-सम्प्रदायकी प्राचीन गणेशमूर्तियाँ प्रतिष्ठित किंतु सम्प्रति ये मूर्तियाँ इटा दी गयी हैं।

याजपुर—इयड़ा-वाल्टेयर लाइनपर कटकसे चौवालीस ल पहले ही गाजपुर-क्योंझर-रोड स्टेशन है। याजपुर नामि-स-सेत्र माना जाता है। यहाँ श्राद्ध-तर्पण आदिका महत्त्व। कहते हैं कि यहाँ पहले ब्रह्माजीने यज्ञ किया था। यहाँ रणी-नदीके घाटपर मन्दिर हैं। इनमेंसे एक मन्दिरमें एणेशजीकी सुन्दर मृर्ति है।

धेनकानल जिलेमें 'कविलास' नामक स्थानमें णेशका सुन्दर महिमाशाली मन्दिर है। वहरामपुर जिलेमें मपुरसे दक्षिण दिशामें ७-८ मीलकी द्रीपर पञ्चमः महत्त्व-पूर्ण गणेशतीर्थ है । यहाँके मन्दिरकी गणपति-॥ 'पञ्चम गणेदा' के नामसे प्रसिद्ध है । कोरापुट जिलेमें रटसे दक्षिण दिशामें लगभग २८ मीलकी दूरीपर नन्दपुर-रमणीय पर्वतीय स्थान है । यहाँ केवल एक कृष्ण-खण्डसे निर्मित गणेशकी लगभग दस पीट ऊँची फ़ाय प्रतिमा एवं भव्य मन्दिर है। कहते हैं कि इस ो प्रतिष्ठापना चन्द्रगुप्त विक्रमार्कके द्वारा हुई थी। गणेश-वत्थींके दिन यहाँ भारी मेला लगता है। इसी प्रकारका अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है---(ओणकाडेल) । यह रसे ५५ मीलकी दूरीपर जयपुर-लाभताषीट-मार्गपर स्थित व-मासकी चतुर्थीको यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता है। जेश-प्रतिमाका निर्माण भवनेश्वर-प्रतिमा-शिल्पका एक पय रहा है । विभिन्न युगोंमें भुवनेश्वरके मन्दिरोंमें ो नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है। जो य, संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणोंका रती हैं। सुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंकी जो विशेषताएँ । उड़ीसा एवं उत्तर-भारतके अन्य भागोंमें उपलब्ध र्गतिमाओंमें भी मिलती हैं।

ानेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंको मुख्यरूपसे दो वर्गोमें किया जा सकता है। एक वर्ग तो गणेशके प्रसिद्ध कसे रहित प्रतिमाओंका है, जिनके ऊर्ध्व दक्षिणहस्त- कन्द है तथा दूसरा वर्ग मूपकसहित प्रतिमाओंका। प्रतिमाओंके दाहिने अर्ध्वहस्तमें मूलक-कन्दके स्थानपर नत है। ये दोनों वर्ग संस्कृति एवं इतिहासकी न्न-मिन्न युगोंके हैं। एक तीसरा वर्ग इन दोनोंके

मध्यवतीं कालका भी है, जिस वर्गकी प्रतिमाओंमें विशेषताएँ तो प्रथम वर्गकी ही हैं, परंतु साथमें मूबक भी है। ऐसी प्रतिमाएँ संख्यामें बहुत कम हैं।

प्रथमवर्शकी मूचकरहित सभी प्रतिमाएँ बैठी ह् स्थितिमें, आसनस्थ मुद्रामें हैं। शायद ही इस वर्गकी के प्रतिमा खड़ी हुई स्थितिमें मिले। इस वर्गके चतुर्भुज गणेर के हाथोंमें मूलक-कन्द, जपमाला, उठा हुआ कुटार औ मोदकपात्र है। इनमें सर्पको कमरबंद एवं यज्ञोपवीतके रूपं धारण किया गया है। इन मूर्तियोंके सिरपर जटा-मुकुट नई है। प्रतिमाके नीचे आधार-प्रस्तर या तो सादा है या उसके नीचे तिपाई निर्मित है, जिसपर पूजापात्रमें फल-फूल रखे हुए हिं एवं जिसके दोनों ओर दो सिंह एक दूसरेकी ओर देखते हुए स्थित हैं। मूपकका अभाव इन मूर्तियोंकी विशेषता है। ये मूर्तियों गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, जिनका निर्माण लगभग छठी-सातवीं शताब्दीमें हुआ है। वृहत्संहिताके प्रतिमाध्यायमें गणपति-मूर्तिकी इन्हीं विशेषताओंका उल्लेख मिल्ला है।

इस वर्गकी मूर्तियोंके दो उपभेद हो सकते हैं। एक भेद तो प्रतिमामें गजाननकी सुँड़के दायों या वायीं ओर मुड़े हुए होनेपर निर्भर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके खिरपर जटा-मुकुट होने एवं प्रतिमाधारपर रखे गूजापात्रमें एक या दो कटहलके फलोंके होनेके कारण है।

दूसरे वर्गकी सभी प्रतिमाएँ खड़ी हुई मुद्रामें निर्मित हैं एवं उन सबके साथ मूपक अवस्य है। इन प्रतिमाओं के ऊपरके दाहिने हाथमें भग्न-गजदन्त है तथा नीचेके दाहिने हाथमें जपमाला। दूसरी ओर ऊपरके वार्ये हाथमें मोदकः पात्र है, जिसपर सुँड स्थापित है एवं नीचेके वामहस्तमें कुठार है। सर्प यज्ञोपवीतके रूपमें है। सिरपर जया-मुकुट है। प्रतिमाका आधार-प्रस्तर पूर्ण विकसित कमलके रूपमें है। मूपक या तो देवमूर्तिके एक ओर है या आधारप्रस्तरपर देवताके चरणोंके नीचे।

प्रथमवर्गकी मूपकरहित गणेश-प्रतिमाएँ सातर्थीआठवीं शताब्दी ईस्वीयुगके परशुरामेश्वर, वैताल तथा
शिशिरेश्वरके मन्दिरोंमें मिलती हैं। उनके अतिरिक्त वे इनमें
प्राचीनकालके भरतेश्वर, स्वर्णजालेश्वर, मार्कण्डेपेश्वर, मोदिनी
एवं वहिरोगेश्वर आदि मन्दिरोंमें भी पायी जाती हैं। प्राचीनकालके मन्दिरोंके अङ्ग होनेके कारण इस वर्गकी प्रतिमाओं से
मुबनेश्वरकी प्राचीन मूर्तिकलका एव मानना चादिय।
उत्तरेश्वर, लिङ्गराज एवं यमेश्वरके उत्तरकार्यन मन्दिरोंने

भी इस वर्गकी पुनः स्थापित प्रतिमाएँ मिळती हैं। चिन्ता-मणीश्वर एवं भारतीमठमें भी ऐसी प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं। जो दूसरे प्राचीन भन्न मन्दिरोंसे लाकर पुनः वहाँ स्थापित की गयी हैं।

ر ايا ر

प्रथमवर्गकी गणेश-प्रतिमाका एक प्रथम उपभेद वह है, जितमें गजाननकी सूँड बार्यों ओर मुड़ी हुई है। ऐसी मूर्ति परमेश्वर-मन्दिर (६५० ई०) में पार्श्वदेवताके रूपमें दक्षिण दिशाकी भित्तिके आलेमें प्रतिष्ठित है। चिन्तामणीश्वर, रामेश्वर एवं भारती-मठमें इस वर्गकी प्रतिमाएँ अन्य किन्हीं भग्न प्राचीन मन्दिरोंसे लकर प्रतिष्ठापित की गयी हैं। यमेश्वरमें मूल-मन्दिरके निर्माण होनेके बहुत पीछे जाकर उस वर्गकी गणेश-प्रतिमाओंको कहींसे लकर स्थापित किया गया है। परशुरामेश्वर, चिन्तामणीश्वर एवं भारती-मठकी गणपित-प्रतिमाओंकी एक विशेषता यह है कि प्रतिमाधारके नीचे दोनों ओर दो सिंह परस्पर सम्मुख दृष्टि रखे हुए स्थित हैं।

इस वर्गकी प्रतिमाका दूसरा उपभेद वह है, जिसमें गजाननकी सूँड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। इस प्रकारकी प्रतिमाएँ वैताल-मन्दिर, शिशिरेश्वर-मन्दिर एवं उदयगिरि-पर स्थित गणेश-गुम्कामें हैं।

गणेश-गुम्फाके समीप ही उपलब्ध प्रस्तर-लेखसे यह ज्ञात होता है कि इस गुम्फामें स्थित गणेश-मूर्तिका नाम भाजारमूर्ति है एवं इसका निर्माण मौम राजा शान्तिकर देवके समयमें ८०० ई०में हुआ है। इस मूर्तिके साथ भी मूपक है, जो प्रतिमाधारपर रखे मोदक-पात्रसे मोदकको चुराते हुए दिखाया गया है। इसी कोटिकी दो मूर्तियाँ और भी हें—एक तो लिङ्गराज-मन्दिरमें एवं दूसरी उड़ीसा सरकारके म्यूजियममें।(पहले यह मूर्ति व्दवायाल धर्मशालके निकट एक छोटेसे मन्दिरमें थी ) लिङ्गराज-मन्दिरकी गणेश-प्रतिमासे दाहिनी ओर एक महिला मोदक-पात्र हाथमें लिंगे हुए बैटी है, जिससे मूषकको मोदक चुराते हुए दिखाया गया है। दूसरी मूर्तिमें केवल मूपक हो देवतास दाहिनी ओर है। देव-प्रतिमासे दूसरो ओर वार्यों तरफ कटल रखा हुआ है। इन तीनों मूर्तियोंके साथ यद्याप मूपक है, तथापि इनकी सभी विशेषताएँ प्रथमवर्षकी

गणपित-प्रतिमाओंकी हैं। अतः इनका निर्माण-काल प्र एवं द्वितीय वर्गकी प्रतिमाओंके निर्माण-कालके मध्यमें र जा सकता है।

मृषक ( वाहन )-सहित द्वितीय वर्गकी प्रतिमा स पहले मुक्तेश्वर ( ८००-१०६० ई०के मध्य )में मिल्दती है इसके बाद इस वर्गकी गणेश-प्रतिमाएँ ब्रह्मेश्वर (१०६० ई० केदारेश्वर (११०० ई०), मेचेश्वर (११९५ ई०) के युग मन्दिरोंमें तथा इनके बाद निर्मित सभी शैव-मन्दिरों— लिङ्गराज, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, भास्करेश्वर, यमेश्वर, चित्रेश्वः ईशानेश्वर—आदिमें मिल्द्री हैं। मुक्तेश्वर-मन्दिरकी भिक्ति दक्षिण-पूर्व-कोनेमें स्थित छोटी-सी गणेश-प्रतिमाके साः जो मृषक है, वह अपने पिछले पैरोंपर खड़ा है।

उडीसामें उपलब्ध गणपतिकी सभी प्रतिमाएँ कृष्ण प्रस्तरसे निर्मित हैं । ऐसा सम्भवतः आगम-प्रभावके कारणहे हैं। सनत्क्रमारसंहिताके अनुसार कलियुगमें कृष्णप्रस्तर खण्डसे निर्मित स्यामवर्णके देवविमह्की उपासना ग्रुम एवं मञ्जलदायिनी है। भुवनेश्वरके मन्दिरोंमें उपलब्ध गणेश-प्रतिमाओंमें शिल्पकलाकी दृष्टिसे एक और मेद परिलक्षित होता है। प्राचीनकालमें गणेश-प्रतिमाका निर्माण एक ही विशाल कृष्ण प्रस्तरखण्डसे होता था एवं उस निर्मित प्रतिमाको लाकर मन्दिरमें मुख्य या पारवंदेवताके रूपमें प्रतिष्ठित किया जाता था या लघुदेवमूर्तिको मन्दिरकी चारदिवारीके आलेमें स्थापित किया जाता था। परमेक्वर-मन्दिर-वर्गके मन्दिरोंमें ऐसी ही मूर्तियाँ हैं। पीछे जाकर पुरातस्व-संप्राहकोंद्वारा ऐसी मूर्तियाँ मन्दिरोंसे हटाकर चुरायी जाने लगीं, तब भौम-युगके शिल्पकारोंने इस शैलीको बदल दिया। वे मन्दिरकी दोवारके अङ्गरूपमें प्रतिमाओंका निर्माण करने लगे। मन्दिरके अङ्गभूत प्रस्तर-खण्डके दो-तीन दुकड़ोंसे प्रतिमाका निर्माण करनेकी शैली प्रचलित हुई। दीवारका अङ्ग होनेसे प्रतिमाको निकालकर च्या ले जाना सम्भव नहीं था। इस प्रकार देव-विग्रहोंको सुरक्षित रखा गया। नवीं शताब्दो एवं उसके बादकी उत्तरकालीन देवमूर्तियाँ इसो शेलीमें दोवारके प्रसारखण्डीसे वनी हैं एवं मन्दिरके अङ्गके रूपमें सुरक्षित हैं | \* —सोमचैतन्य श्रीवास्तव

<sup>\*</sup> इस हेरज़ें निर्मत भीगणेशकी प्रतिमाओंके चित्र भोकृष्णचन्द्र पाणिप्रही-लिखित प्रन्य 'Archeological remains at Bhubaneshwar में उपलब्ध है। इस टेखकी गणपति-प्रतिमा-विवेचन-सन्दर्गी अधिकांश सामग्री इसी ग्रन्थसे ली गयी है। जिसके लिये लेखक शीपाणिप्रहींका आभारी है।

# वंगाल\* और आसाम के श्रीगणेश-स्थल

चडनगर ( वंगाल )—अजीमगंज स्टेशनके पास इस गाँवमें अनेक देवालय हैं, जिनमें अष्टमुज गणेशका भी एक श्रेण्ड मन्दिर है।

गोहाटी ( असम )—कामाक्षादेवीके मन्दिरमें श्रीराणेशजीका एक सन्दर विग्रह है।

#### काशींके छप्पन विनायक

( लेखक-श्रीअवधेशनारायणसिंहजी )

भारतीय देवताओं में शिव-पुत्र गणेशकी अत्यधिक महत्ता है। टोकप्रिय देवताके रूपमें इनका स्थान सर्वोपिर है। प्रायः सम्पूर्ण भारतमें गणेशकी पूजा की जाती है। काशीकी सुरम्य स्थलीमें गणेशकी कई प्रतिमाएँ स्थापित हैं। सभी गणेश-मूर्तियों अन्नपूर्णा-मन्दिरके पश्चिममें गलीकी मोड़पर स्थित दुण्ढिराज विनायककी विशेष प्रतिष्ठा है। दुण्ढिराज गणेश ही काशीके सात आवरणोंमें प्रत्येक आवरणमें आठ रूप धारणकर छप्पन विनायक हो गये हैं। गणेशकी संख्या छप्पन होनेके कारण इन्हें 'छप्पन विनायक सात आवरणोंपर रक्षाके निमित्त विराजमान होकर आततायियोंका निम्रह एवं उच्चाटन करते तथा अपने भक्तोंको सिद्ध देते रहते हैं।

काशीके छप्पन विनायकों के नामों औरउनकी स्थितियों का उल्लेख काशीखण्डमें मिलता है। जो लोग छप्पन विनायकों का स्मरण करते हैं, उनका कल्याण होता है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

काशीखण्डके ५७वें अध्यायमें लिखा है— षर्पञ्चाशद् गजमुखानेतान् यः संस्मिरिव्यति । दूरदेशान्तरस्थोऽपि स मृतो ज्ञानमाप्तुयात् ॥ इमे गणेश्वराः सर्वे स्मर्तव्या यत्र कुत्रचित् । महाविषत्समुद्रान्तः पतन्तं पान्ति मानवम् ॥

(स्कन्द, काशीखं०, ५७। ११५—-११७)

इस यचनके अनुसार काशीके छण्पन विनायक सात आवरणोंमें विभक्त हैं। प्रथमावरणके अन्तर्गत अर्क-विनायक, दुर्गविनायक, भीमचण्डविनायक, देहलीविनायक, उद्दण्डविनायक, पाशपणिविनायक, खर्विवनायक तथा सिद्धिवनायकका वर्णन किया गया है। द्वितीयावरणके अन्तर्गत लम्बोदरिवनायक, कृटदन्तविनायक, शालकटङ्क-विनायक, कृष्माण्डविनायक, पुण्डविनायक, विकटदन्त-विनायक, राजपुत्रविनायक एवं प्रणविवनायकका उटलेख

मिल्ता है । तृतीयांवरणके अन्तर्गत वक्रतुण्डविनायकः एकदन्तविनायकः त्रिम्खंबिनायक, पञ्चास्यविनायकः हेरम्बविनायक, विभराजविनायकः वरदविनायक मोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध हैं । चतुर्थावरणके अन्तर्गत अभयदविनायक, सिंहतुण्डविनायक, कृणिताक्ष-विनायक, क्षिप्रप्रसादविनायंक, चिन्तामणिविनायक, दन्तहस्त-विनायक, पिचिण्डिलविनायक तथा उद्दण्डमुण्डविनायकके नाम आते हैं । पाँचवें आवरणमें स्थलदन्तविनायक, कलिप्रियविनायकः चतुर्दन्तविनायकः द्वितण्डविनायकः ज्येष्ट-विनायक, गजविनायक, कालविनायक एवं नागेशविनायकका उल्लेख हुआ है । छठे आवरणके अन्तर्गत मणिकर्ण-आशाविनायक, सृष्टिविनायक, यक्षविनायक, गजकर्णविनायक, चित्रघण्टविनायक, स्थूलजङ्गविनायक और मङ्गलविनायकका नामोल्लेख हुआ है। मोदविनायक, प्रमोदविनायकः सम्खविनायकः दर्मखविनायकः गणनाथः विनायकः ज्ञानविनायकः द्वारविनायक तथा अविमुक्तः विनायककी प्रतिमाएँ सातवें आवरणके अन्तर्गत प्रसिद्ध हैं।

उपर्युक्त छण्पन विनायकोंमेंसे छःके दो-दो नाम मिल्ते हैं। लम्बोद्दरिवनायक, वक्ततुण्डविनायक, दन्तहस्तविनायक, द्वितुण्डविनायक, गजिवनायक तथा स्पूलजङ्गविनायक—यं क्रमशः चिन्तामणिविनायक, सरस्वतीविनायक, हस्तदन्त-चिनायक, द्विसुखविनायक, राजविनायक और मित्रविनायकके नामसे पुकारे जाते हैं।

वैसे काशीखण्डमें प्रमाणित इन सभी विनायकों की वड़ी महत्ता है, किंतु पञ्चकोशी-यात्राकी दृष्टिसे केयल दस गणेश ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनके नाम हैं—अक्कृचिनायक, दुर्गीवनायक, देहलीविनायक, उद्दण्डविनायक, पादापाणिविनायक, सिद्धिवनायक, मोदिवनायक, प्रमाद्यनायक, सुमुखविनायक आर दुर्मुखविनायक।

<sup>\*</sup> इसके संदर्भमें इसी अङ्कि पृष्ठ ४१९-२० भी देखने चाहिये।

<sup>†</sup> प्रयत्न करनेपर भी इस प्रदेशके गणेश-सर्जोका विशेष विवरण उपजन्य नहीं हो सका ।

यन विनयाकों में सुप्रसिद्ध देहलीवनायकका मन्दिर गी-नगरसे १२-१३ मील पश्चिम तथा रामेश्वरसे डेढ़-ठ दक्षिण पञ्चकोशी-मार्गमें काशीके पश्चिमद्वार ानायक-नामक तीर्थस्थानपर स्थित है। देहलीविनायक-का निर्माण लेखपट्टके आधारपर संवत् १८४८ ज्ञात ; किंतु मन्दिर-विग्रहकी स्थापना पुरानी है। इस मन्दिर-वाई ४५-५० फीट है। प्रवेशके लिये उत्तर, दक्षिण व दिशामें कुल तीन द्वार हैं। मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर-

है, जिसपर 'देहलीविनायक-काशीखण्ड' नामका एख लगा है । देहलीचिनायक-मन्दिरका भीतरी कक्ष । ११ फीट लंबा, ११ फीट चौड़ा वर्गाकार है। इस पश्चिमकी दीवारमें ३ फीट ऊँची गणेशकी प्रतिमा है । यह मूर्ति गणेश-वाहन चूहेपर स्थापित की गयी है ज गणेशके चारों हाथोंमें चार वस्तुएँ दिखायी हैं । एक हाथमें वे शस्त्र और दूसरे हाथमें धारण किये हुए हैं । तीसरे हाथमें वे फल लिये प्रतीत होते हैं और उनके चौथे हाथमें एक है, जिसे पकड़कर वे खानेकी मुद्रामें दृष्टिगत होते हैं। अति श्रेष्ठ है। इस मृतिंपर पञ्चकोशीके यात्री लड्ड, लावा, और सत्तू चढ़ाते हैं । 'काशीखण्ड'के ेअनुसार न शशिरोखर शंकरने इन विनायकको द्वारपालके रूपमें ात कर काशीके पश्चिमी भागकी रक्षा करनेका आदेश है। देहलीविनायक-मूर्तिके उत्तरमें १ फुट ८ इंच ऊँची भगवान्की प्रतिमा स्थापित है। द्वारगणेशके निकट वांत्तर दिशामें एक नन्दीकी मूर्ति है तथा सात उंज भी स्थापित हैं।

(उद्घडिनायक)का यह मिन्दर देहलीविनायक और वर-तीर्थके मध्य भुइली-ग्रामके पूर्व पञ्चकोशी-मार्गमें

है। पञ्चकोशी-सड़कते तीन सीहियाँ चढ़नेके बाद को वरामदेंगे प्रवेश होता है। उद्दण्डविनायक-मन्दिरका दा उत्तर-दक्षिण ७ कोट ९ इंच छंत्रा तथा पूर्व-पश्चिम रीट चौड़ा है। इसकी ऊँचाई छगभग हा। कीट है। दिके पूर्वी द्वारसे प्रवेश करनेपर उद्दण्डविनायक-रका भीतरी कक्ष है, जो करीव ५ कीट छंवा और ५ कीट वर्गाकार है। इसमें दीपक जलानेके लिये ताले बने है। कक्षके दक्षिणकी दीवारमें उद्दण्डविनायककी प्रतिमा । है। सर्वदा यहे उद्दण्ड विष्नोंको दण्ड देनेवाले ये । यक उद्दण्डविनायक कहे जाते हैं। उद्दण्डविनायककी की ऊँचाई छगभग ४ कीट है। इनका पेट निकला हुआ

है। ऐसा लगता है, ये पद्मासन लगाकर वैठे हैं। इनकी सूर्ति अस्पष्ट माल्म पड़ती है। गणेशके हाथ दिखायी नहीं पड़ते। मन्दिरके पूर्वकी दीवारमें 'उद्दण्डिचनायक'—काशीखण्ड अङ्कित है।

पञ्चास्यविनायक-मन्दिरः पिशाचमोचन-सरोवरके पूर्वभाग-में भूतनायके पीछे स्थित हैं। ये गणेश वाराणसीपुरीकी रक्षा करते हैं। पञ्चास्यविनायक-मूर्तिकी ऊँचाई २॥-३ फीट है। इस मूर्तिमें गणेशजी बैठे हुए दिखायी पड़ते हैं। इनका मुख पूर्विद्यामें है। पञ्चास्यविनायकके चार हाथ हैं। दो हाथोंमें कमसे वे त्रिश्ल और शस्त्र धारण किये हुए हैं। शेप दो हाथ उनकी जाँपपर हैं। गणेशके निकट दक्षिण दिशामें एक प्रस्तरका शिवलिङ्ग स्थापित है। शिवलिङ्गके निकट कमशः दुर्गा, अष्टसुजी दुर्गा और विष्णुमगवान्की प्रतिमाएँ स्थापित हैं।

त्रिमुखविनायककी मृर्ति सिगरा-नामक स्थानपर है। इनके मुख कमशः वानर, सिंह और हस्तीके हैं, इसीछिये इनको 'त्रिमुखविनायक' कहते हैं। ये गणेश काशोके भयहती कहे जाते हैं।

'हेरम्बविनायक'का मिन्दर काशी अनाथालयके निकट वालमीकिके टीलेपर स्थित है। यह टीला महाँषे वालमीकिकी तपःस्थली बताया जाता है। पक्की सङ्कसे इस टीलेकी ऊँचाई ७०-८० फीट या इससे भी अधिक है। सङ्कसे ४२ सीढ़ियाँ चढ़नेके पश्चात् हम वालमीकिके टीलेपर पहुँचते हैं। यहाँ लगभग १४ फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक मिन्दर है, जिसमें हेरम्बविनायककी एक फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित है। इसमें गणेशजी वैठे हुए दिखाये गये हैं। हेरम्बविनायकके निकट मन्दिरकी पश्चिमी दीवारमें महर्षि वालमीकिकी मूर्ति चिनितं है। इस मूर्तिके समक्ष एक सुन्दर शिवलिङ्ग स्थापित है।

'दत्तहस्तिवनायकं की मूर्ति 'आज-कार्यालयं के निकट स्थित बढ़े गणेशके बेरेमें हैं। मिन्दिरके उत्तरी द्वारले हम बढ़े गणेशके के घेरेमें प्रविष्ट होते हैं। यहाँसे कुछ दूर जानेपर एक बरामदेमें पूर्वकी दीवारमें दन्तहस्तिवनायककी दृहिं कीट ऊँची प्रतिमा स्थित है। दन्तहस्तिवनायकके दस हाथ हैं। उनका एक हाथ मुँहमें है। ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ मक्षण कर रहे हैं। एक हाथके सहारे वे लक्ष्मोको धारण किये हुए हैं। इन गणेशके चरणोंके निकट उनका वाहन चूहा भी दृष्टिगत होता है। गणेशकी वार्यों और दार्यों और सिद्धि-बुदिकी मूर्तियाँ हैं। 'ज्येष्टियनायक की मूर्ति काशीपुरा मुहल्लेमें कालीदेवीके मिन्दर के निकट स्थित है । यह मूर्ति ज्येष्टेश्वर महादेव (काशीखण्डमं प्रमाणित) के मन्दिरमें पिश्वमी दीवारमें स्थापित है । ज्येष्टिवनायक खड़े दिखायी पड़ते हैं । इनकी ऊँचाई करीय दो कीट है । ज्येष्टिवनायक सब विनायकोंमें जेठे यताये गये हैं । ज्येष्ट मासकी शुक्क चतुर्वशिके दिन ज्येष्टता पानेके लिये लोग इनकी पूजा करते हैं ।

भोदिवनायक भी प्रतिमा काशी करवटमें एक पण्डितजीके मकानमें खित है । इस मूर्तिकी ऊँचाई करीब एक फीट है। मोदिवनायक बैठे हुए दृष्टिगत होते हैं। मोदिवनायक मूर्तिके दिक्षण करीब ३० फीटकी गहराईमें भीमशंकर (भीमेश्वर) खित हैं। भीमेश्वरका वर्णन काशी-खण्डके ६९वें अध्यायमें किया गया है। मोदिवनायक- मन्दिरमें प्रतिमास् कृष्ण गणेशचतुर्थीके दिन स्कन्दपुराणं वर्णित 'संकष्ट-गणेशचतुर्थी-त्रत-कथाः होती है ।

'यमोदिवनायक'की प्रतिमा कचौड़ीगलीमें एव अग्मिहोत्रीजीके मकानके पास स्थित है। इन गणेशकी ऊँचाई एक-डेढ़ फुट है। प्रमोदिवनायक खड़े दृष्टिगत होते हैं। इस मूर्तिके निकट ९ शिविलिङ्ग तथा ४ नन्दीकी मूर्तियाँ हैं।

'सुमुखविनायक'की प्रतिमा श्रीखत्रीजीके मकानके एक कक्षमें स्थित है । इस मूर्तिकी ऊँचाई ४-४॥ फीट और चौड़ाई ३।-३॥ फीट है। वे गणेश वैठे हुए दिखायेगये हैं।

'दुर्मुखिवनायक'की मूर्ति सुमुखिवनायक के निकट स्थित है। इस मूर्तिकी ऊँचाई ३ फीट है। दो भुजाओंवाले दुर्मुखिवनायक के एक हाथमें लड्डू है और उनका दूसरा हाथ घुटनेपर है। इस मूर्तिके निकट एक ब्रह्माकी और एक नन्दीकी मूर्ति स्थापित है।

# वृन्दावनके सिद्धगणेश

( लेखक-महन्त स्वामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज )

श्रीराधात्राग वृन्दावनका एक प्रसिद्ध मन्दिर है, जहाँ भगवती कात्यायनीका दिव्य श्रीविग्रह प्रतिष्ठित है। श्रीकात्यायनी पीठमें स्थित गणपितकी मूर्तिका भी एक विचित्र इतिहास है, जो इस प्रकार है—

एक अंग्रेज श्रीडब्ट् आर० यूल कलकत्तेमें मेसर्त एटलस इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेडमें ईस्टर्म सेक्रेट्रीके पदपर कार्य करते थे। इस कंपनीका कार्यालय ४, क्लाइव रोडपर स्थित था। इनकी पत्नी श्रीमती यूलने सन् १९११ या १९११ ई०के ल्याभग जयपुरसे एक श्रीगणपितकी मूर्ति खरीदी,जब कि वे इंग्लैंड जा रही थीं। वे अपने पितको कलकत्ता छोड़कर इंग्लैंड चली गर्यी तथा उन्होंने अपनी बैठकमें कारनिसपर गणपितजीकी प्रतिमा सजा दी।

एक दिन श्रीमती यूलके घर मोज हुआ तथा उनके मित्रोंने गणेशजीकी प्रतिमाको देखकर उनसे पूछा—'यह क्या है ?'

श्रीमती यूळने उत्तर दिया—'यह हिंदुओंका सूँडवाळा देवता है' । उनके मित्रोंने गणेशजीकी मूर्तिको बीचकी मेजपर रखकर उनका उपहास करना आरम्म किया । किसीने गणपतिके मुखके पास चम्मच लाकर पूछा—'इसका सुँह कहाँ है ?' जन भोज समाप्त हो गया, तन रात्रिमं श्रीमती यूलकी पुत्रीको जनर हो गया, जो बादमें नड़े वेगसे नहता गया। नह अपने तेज जनरमें चिल्छाने छगी, 'हाय! सूँडवाल खिल्छोना मुझे निगछनेको आ रहा है। डान्टरोंने सोचा कि नह संनिपातमें बोल रही है; किंतु नह रात-दिन यही शब्द सुहराती रही एवं अत्यन्त भयभीत हो गयी। श्रीमती यूछने यह सन्न नृत्तान्त अपने पतिको कलकत्ते लिखकर भेजा। उनकी पुत्रीको किसी भी औषपने लाभ नहीं किया।

एक दिन श्रीमती यूळने खप्तमें देखा कि वे अपने वागके संलापगृहमें बैठी हैं। सूर्यास्त हो रहा है। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि एक घुँघराले वाल और मशाल सी जल्की आँखों वाला पुरुष हाथमें भाला लिये, वृपभपर सवार, यहते हुए अन्धकारसे उन्होंकी ओर आ रहा है एवं कह रहा है— भेरे पुत्र सूँडवाले देवताको तत्काल भारत भेज; अन्यभा में तुम्हारे सारे परिवारका नाश कर दूँगा। वे अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठीं। दूसरे दिन पातः ही उन्होंने उस खिलोनेका पार्वल यनाकर पहली डाकसे ही अपने पतिके पास भारत भेज दिया। श्रीयूल साहयको पार्यल मिल और उन्होंने श्रीगणेशजीकी प्रतिमाको संपनीके कार्यालयमें रक्ष दिया। कार्यालयमें श्रीगणेशजी वीन दिन रहे पर उन बीन दिनी तक कार्यालयमें श्रीगणेशको दर्शनार्थ कळकरे के नर-नारियों ही तक कार्यालयमें सिद्ध-गणेशके दर्शनार्थ कळकरे के नर-नारियों ही

भीड़ लगी रही । कार्यालयका सारा कार्य रक गया । श्रीयूलने अपने अधीनस्थ इंस्योरेंस एजेंट श्रीकेदारबाबूसे पूछा कि 'इस देवताका क्या करना चाहिये १ अन्तमें केदारबाबू गणेशजीको अपने घर ७, अभयचरण मित्र स्ट्रोटमें ले गये एवं वहाँ उनकी पूजा प्रारम्भ करवा दी । तबसे सभी श्रीकेदारबाबूके घरपर ही जाने लगे।

इघर वृन्दावनमें स्वामी कैशवानन्दजी महाराज काल्या-यनी-देवीकी पञ्चायतन पूजन-विधिसे प्रतिष्ठाके लिये सनातन-घर्मकी पाँच प्रमुख मूर्तियोंका प्रवन्ध कर रहे थे। श्रीकात्यायनो-देवोको अष्टधानुसे निर्मित मूर्ति कलकत्तेमें तैयार हो रही थी तथा भैरव चन्द्रशेखरकी मूर्ति जयपुरमें बन गयी थी। जब कि महाराज गणेशजीकी प्रतिमाके विषयमें विचार कर रहे थे, तब उन्हें माँका खप्नादेश हुआ कि 'सिद्ध-गणेशकी एक प्रतिमा कलकत्तेमें केदारमाक्के धरपर है। जब तुम कलकत्तेसे मेरी प्रतिमा लाओ, तब मेरे साथ मेरे पुत्र-को भी लेते आना। अतः खामी श्रीकेशवानन्दजीने अन्य चार मूर्तियोंके बननेपर गणपतिकी मूर्ति बनवानेका प्रयत्न नहीं किया।

अन्तमें जब स्वामी श्रीकेशवानन्दजी श्रीश्रीकात्पायनी माँकी अष्टघातुकी मूर्ति पसंद करके लानेके लिये कलकत्ते गये, तब केदारवाब्ने उनके पास आकर कहा—'गुरुदेव ! में आपके पास वृन्दावन ही आनेका विचार कर रहा था। में बड़ी आपत्तिमें हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनोंसे एक गणेशजीकी प्रतिमा है। प्रतिदिन रात्रिको स्वप्नमें वे मुझसे कहते हैं कि 'जब श्रीश्रीकात्पायनी माँकी मूर्ति वृन्दावन जायेगी तो मुझे भी वहाँ भेज देना। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें।'' गुरुदेवने कहा—'वहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति स्टेशनपर ले आना। में तूफान एक्सप्रेससे जाऊँगा। जब माँ जायगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जायगा। सिद्ध-गणेशजीकी यही मूर्ति भगवती कात्यायनीजीके राधावाग-मन्दिरमें प्रतिष्ठित है।

युगलविहार-धर्मशालके पास 'श्रीमोटे गणेशभा एक विशाल मन्दिर है। मन्दिरमें श्रीगणेशजोकी विशाल मूर्ति है। इनकी वृन्दावनमें बड़ी मान्यता है।

# विदेशोंके गणेश-विश्रह और मन्दिर

( लेखक--श्रीगणेशप्रसादजी जैन )

उन सभी देशोंमें, जिनपर भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव पड़ा या भारतीय जाकर बस गये, भारतीय देवताओंकी उपासनाका स्पष्ट प्रभाव दीखता है। भारतीय संस्कृतिका प्रभाव पश्चिममें तुर्किस्तान, उत्तरमें चीन और ईशानकोणमें जापानतक फैटा हुआ था।

मलयद्वीप-पुञ्जमं जो भाणेशां भारतरिर्मित या धातु-तिर्मित प्रतिमाएँ मिल्रती हैं, वे सामान्यतः भारतीय प्रतिमाओंके सदश तो हैं हीं, किंतु उनमें अन्य अनेक विशेषताएँ भी हैं। भारतीय गणेश-प्रतिमाएँ प्रायः पद्मासन, स्वस्तिकासन या अर्द्धासनसे वैठी मिल्रती हैं। इन आसनोंमें पाँच प्रायः एक-दूसरेके ऊपर-नीचे होते हैं। किंतु जावा आदिकी मूर्तियोंमें भागेश, इस प्रकार पाल्शी मारकर बैठे हैं कि दोनों पाँच भूमिपर समरूपमें पड़े हैं एवं उनके तल्ये मिले हुए हैं। भारतमें सूँ प्रायः योचने हो दाहिनो या वार्यो ओर मुड़ी होती है। किंतु निदेशोंने नह विल्कुल सीधी जाकर सिरेपर मुड़ती है। सिंहासनमें भी मुण्ड खुदे हैं। 'बाली को जमवरन-स्थानकी एक मूर्तिके सिंहासनके चारों ओर अग्निशिखाएँ बनी हुई है और उनके दाहिने हाथमें मसाल है।

जावामें निद्योंके घाटों और दूसरे भयके स्थानींपर गणेश-जीकी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। वहाँकी श्रीगणेशकी स्थानक मूर्ती विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ गणेशका कोई स्वतन्त्र मन्दिर नहीं है। शिव-मन्दिरमें ही इनकी पूजा होती है। वर्मा-में भाणेशजीं अधिक मूर्तियाँ हैं। यहाँ इन्हें भहापिएन कहा जाता है। पिएन विनायकका विकृतरूप हो या विष्न-शब्दका रूपान्तर (जिससे गणेशजो विष्नेश्वर कहलाये) पिएन हो सकता है।

स्यामदेशमें भी गणेशजीकी अनेक मूर्तियाँ हैं। इनमें अनेक कलात्मक और मुन्दर हैं। मूर्ति-कलकी जिस शैलीके अनुसार ये निर्मित हुई हैं, उसको अयूथियन। कहते हैं; क्योंकि उन दिनों स्यामदेशकी राजधानीका नाम भी अयूथिया (अयोध्या) था।

'स्यामदेश'के नियासी मंगोल हैं, परंतु उनकी संस्कृति भार्य-संस्कृतिवे ओत-प्रोत है। पहले तो वैदिक-धर्म ही वहाँका राजधर्म था, आज वे होग बौद्ध हो गये हैं । किंतु राज्यामिषेक आदि आज भी वैदिक-विधिसे ही होते हैं ।

कंवोडिया एशिया महाद्वीपके उस भागका दुकड़ा है। जिसे 'हिंद चीन' कहा जाता है । यहाँपाणेशजीं को 'केनेस' कहते हैं। कंवोडिया स्यामसे पूर्व है। इसका प्राचीन नाम 'कम्बुज' था। यह देश अपनी मूर्ति-पश्चिके लिये प्रसिद्ध है। यहाँकी श्रीगणेशकी आसन कांस्य-मूर्ति विशेष विख्यात है। पुरानी राजधानी 'अङ्कुरवट'को 'प्रतिमाओंकी खान' कहा जाता है। यहाँकी गणेश-मूर्तियाँ रूप एवं कलामें मिन्न पायी

चीनमें गणेशजीका प्रवेश 'विनायक' रूपमें ही हुआ होगा। उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साथ ठे गये होंगे। वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। कारण स्पष्ट है कि 'जातकके कथानुसार 'बुद्धदेय'की माताको स्वप्न हुआ कि एक हाथी उनके कोखमें प्रवेश कर रहा है। उसी गर्भसे तथागत बुद्ध जन्मे थे। इसिल्ये चीनमें हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर पूजा जाता है। सम्भवतः इसी कारण हस्तिमुख गणेश भी उनके आराध्य देवता हो गये हों। ''

चीनके तुनहु-आङ्गमें एक गुफाको दीवारपर मूर्तियाँ वनी हैं। ये मूर्तियाँ उसी ढंगकी हैं, जैसी कि अजनताकों हैं। इनको या तो भारतीय शिल्पियोंने चित्रित किया है या उनके चीनी शिष्योंने। इनमें बुद्ध-मूर्तियोंके अतिरिक्त सूर्य, चन्द्र, कामदेव आदिके साथ-साथ गणेशजोकी भी मूर्ति है। उन्होंने सिरपर पगड़ो और पाँवमें सलवार पहन रखा है। कुङ्ग-हिस-एनके गुफा-मन्दिरमें जो मूर्ति है, उसके साथ उसके निर्माणकी तिथि (सं० ५८८) अङ्कित है। इतनी प्राचीन मूर्ति कदाचित् भारतमें भी उपलब्ध नहीं है। यह विनायककी मूर्ति कदाचित् भारतमें भी उपलब्ध नहीं है। यह विनायककी मूर्ति है। वहीं नागों, मलल्यों तथा पेड़ोंके अमानुष राजाकी मूर्ति है। वहीं नागों, मलल्यों तथा पेड़ोंके अमानुष राजाकों की मूर्तियाँ हैं। चीनमें गणेशजी दो नामोंसे प्रख्यात हैं—'विनायक' और 'कांगितेन'। यहाँ अन्य देवताओंकी अपेक्षा विनायक-पूजनका विशेष महत्त्व है। वृत्यगणपितिकी पूजा यहाँ विशेषरूपमें होती है।

जापानके कोबो दाइशी (सुप्रसिद्ध) विद्वान्ते चीनके बौद्धाचार्योसे शिक्षा प्रहणकर १९वीं शतीमें अपने यहाँ विनायक पूजन प्रचलित कर दिया था । अब यहाँके शिक्ष विनायक पुजाका प्रचलन जारी है।

तिब्बतमें प्रत्येक मठके अधीक्षकके रूपमें विनाय (गणपित)-पूजन प्रचलित है। बोर्नियों तथा वालीद्वीर गणेश-पूजनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। यहाँ बड़े ही समारो पूर्वक गणेश-पूजनके सभी कृत्य होते हैं। नेपालमें बौद्ध-धर्म साथ-साथ हेरम्ब और विनायकके नामसे गणपित मूर्तिका पूजन देशभरमें बड़ी मिक्त और श्रद्धांसे होता है वहाँकी तिह्वाहिनी शक्ति-सहित मूषकवाहन हेरम्बकी मूर्ति विशेष प्रख्यात है।

अमेरिकामें लम्बोदर गणेशकी मूर्ति मिलती है। दीवान श्रीचम्मनलालने अपनी रचना (हिंदू-अमेरिका)में विस्तृतरूपें गणेश-पूजापर प्रकाश डाला है। कोलंबसद्वारा अमेरिकाका आविष्कार होनेके पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारतीय देवताओंकी मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थीं। इससे सिद्ध है कि भारतीयोंने ईस्वी सन्से बहुत वर्षों पूर्व अमेरिकामें भी अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था।

यूना -निवासी गणेशका पूजन 'ओरेनसन्के नामसे करते हैं। उनके धार्मिक-प्रन्थोंमें ओरेनसकी अत्यधिक महत्ताका वर्णन उपलब्ध है। हिंदू-धर्म-ग्रन्थोंके अनुसार गणेश 'लक्षसिन्दूर-वदनः कहलाते हैं। यूनानियोंके 'ओरेनसः और भारतीयोंके 'अरणास्यः सम्बोधन एक-से प्रतीत होते हैं। 'अरुणास्यःका अपभंशहरूप 'ओरेनसः प्रतीत होता है।

ईरानी पारिस्योंमें 'अहुरमज्दाः नामसे गणेशकी उपासना की जाती है। 'जेन्दवस्तां की पचासों आयतें 'अहुरमज्दाः की जाती है। 'जेन्दवस्तां की पचासों आयतें 'अहुरमज्दाः की कोकोत्तर शक्तियोंका वर्णन करती हैं। पारसी-भागामें 'स' प्राय: 'ह' कारमें परिवर्तित हो उचिरत होता है। 'सप्तः को 'हतः, मासको 'माहः आदि वोल्ते हैं। इसी प्रकार 'अहुरमज्दाः भी 'असुरमदहां का ही अपभ्रंश होना चाहिये। हिंदू-पुराणोंमें 'पाणेशः द्वारा असुरोंके पराजित होनेकी अनेक गाथाएँ हैं। इसीलिये गणेश 'असुरमदहाः ( असुरोंका मद हरने वाला) नामसे विख्यात हैं और यह नाम अन्वर्थक भी है।

चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमृति गणेदाकी उपामना (फो) नामसे करते हैं। मिस्रदेशके इतिहासश हिंगिंगने खिखा है कि 'पाव देवोंका वह अग्निम है जिसका। विभाग नहीं हो सकता, जो बुद्धिका अधिष्ठाता है, उमका नाम 'एकटोन' है। सम्भवतः व देव 'गणेदा' ही हैं; क्योंकि वे ही अग्रप्जनीय हैं। और 'एकटोन' शब्द एकदन्तात ही पर्यायनाची है।"

श्रीमती एलिस गेट्टीने अपनी पुस्तक गणेश में जो १९३६ मैंऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीप्रेससे प्रकाशित हुई है, गणेश-पूजन आदिपर विस्तृत विवेचना की है। एलिस गेट्टीके कथनानुसार तमिळ भाषामें गणेशका नाम—पिल्लैयर, भोटमें प्लोम्सदान, बर्मीमें प्महापिएन, मंगोलियामें प्वातरलाकमखागान्, कंबोडियामें प्पाटकेनीज, जापानीमें फांगितेन, और चीनीमें प्रआन-शी-तिएन, आदि-आदि हैं।

उपर्युक्त तथ्यों और प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि उत्तरी मंगोलियासे लेकर दक्षिणमें बालीद्वीपतक और जापानसे

अमेरिकातकमें श्रीगणेशका पूजन पद्धति-अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारोंसे अति प्राचीनकाल, यहिक आदिकालसे ही प्रचलित था।

दक्षिण अमेरिकाके ब्राजील-नामके स्थानकी खुदाईमें जो गणेशकी मूर्ति मिली है, उसे पुरातच्यिवदीने चार-पाँच हजार वर्ष प्राचीन माना है। इससे यह सिद्ध है कि कोलंबसके जन्मके पूर्वकालसे ही अमेरिकी-जनतामें श्रीगणेश श्रद्धाके पात्र रहे और उनका पूजन आदि होता रहा। आज भी गणेशके भक्त वहाँ विद्यमान हैं।

## विदेशों में श्रीगणेश-पूजा

( हेखक -- पं० श्रीहिमां शुर्वेखरजी झा, प्म्० प० )

सर्वलोकवन्दित भगवान् गणेशकी अर्चनाका आलोक केवल भारतवर्षको ही नहीं, प्रत्युत विश्वके अन्य अञ्चलेको भी सदियोंसे उन्द्रासित करता आया है। वाचस्पति विनायक-की आराधनाका जो प्रदीप अनेक शताब्दियोंके पूर्व भारतेतर राष्ट्रीमें जलाया गया था, वह आज भी निर्धूम और निष्कम्म जल रहा है। इससे लोकभावन भगवान् गणेशके प्रति लोक-मानसमें व्याप्त श्रद्धा और प्रेमका पता चलता है।

विदेशोंमें श्रीगणेश-पूजाके सम्यन्थमें ऑक्सफोर्डके क्लारेंडन प्रेससे प्रकाशित पाणेश—ए मोनोग्राफ ऑफ द एलीफेंट-फेरड गॉड<sup>3</sup>-नामक पुस्तकमें विशद वर्णन किया गया है। इस पुस्तकमें प्रकाशित तथ्योंके अनुसार भारतके अतिरिक्त चोन, चोनी तुर्किस्तान, तिन्यत, जापान, यमी, स्याम, हिंद-चीन, जाया, याली तथा वोनियोंमें भी श्रीगणेशकी प्रतिमाएँ मिल्सी हैं। इन मूर्तियोंसे उन-उन देशोंमें श्रीगणेशकी माम और पूजनके प्रसारका पता चल्ता है। वोनियोंकी श्रीगणेशकी आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। चीनमें श्रीगणेशकी आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। चीनमें श्रीगणेशकी यान कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। चीनमें श्रीगणेशकी दो मूर्तियाँ एक साथ जुड़ी हुई खड़ी मुद्रामें पायी जाती है। चीनी भाषामें भगवान श्रीगणेशकी जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनके दो अथवा चार हाथ दिन्ताये गये हैं। जापानी भाषामें भगवान श्रीगणेशको नामसे सम्योधित किया जाता है। चीन और जापानके अतिरिक्त जावामें भी

श्रीराणेश-पूजनके प्रमाण मिल्र्ते हैं । 'शैवमतः' नामक पुस्तकके लेखकके मतानुसार जानामें ब्राह्मणधर्मका प्रचार प्राचीनकालमें ही हो चुका था । आठवीं रातीके उत्तरार्ध अथवा नवीं शतीके पूर्वीर्धतक वहाँ गणेश-पूजाका प्रचार भी हो गया था। जावा-स्थित 'चण्डी ननोन'-नामक शिवमन्दिर-में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके साथ गणेशकी मृर्ति भी अङ्क्ति है । तिन्वतमें भी गणेशकी प्रतिसाएँ पायी जाती हैं। तिब्बतमें शैव एवं श्रीद्ध—दोनों ही प्रकारके मन्दिरोंमें गणेशजीकी मूर्तियाँ पायी गयी हैं। नेपालमें भी गणेशपूजा-के सम्बन्धमें प्रमाण मिले हैं । नेपालकी राजधानी काठमाण्ड-में राणेशकी प्रतिमाएँ पायी गयी हैं। नेपालमें 'सूर्य-विनायक>-के रूपमें भगवान् श्रीगणेशकी पूजा की जाती थी। स्याममें भी श्रीगणेशकी प्रतिकृति मिली है । चंपाकी तरह कंवोडियामें शिवोपासनाके प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इत क्षेत्रोंमें गणपति-विग्रह पाये जाते हैं। हिंद-चीनमें अन्य देवताओंके साथ गणपतिकी प्रतिमा भी पायी जाती है। वहाँ ऐसे शिलालेख मिले हैं, जिनसे यह शात होता है कि उस क्षेत्रमें अनेक शताब्दियों-पूर्व भगवान् गणेशके नामका प्रचार हो गया था । तिब्यतः वर्माः स्यामः हिंद-चीतः जावा, वाली, वोर्नियो, चीन, जापान तथा खोतानके अतिरिक्त उत्तरी मंगोलियामं भी श्रीगणेश-पूजाका प्रचार

२· (शैनमत'—-डॉ० यदुवंद्यी, विहार-राष्ट्रभाषा-मरिषद, पटना (१९५५ रं०)।

ग। पुराण-निमर्शा के छेलकके मतानुसार पनेपालमें बौद्धधर्मके गप ही गणपति-पूजाका भी प्रचलन है और वहींसे चिशोपासनाना प्रसार मोतान, चीनी तुर्किस्तान तथा तिब्बतमें ी हुआ। चीनी तुर्किस्तानसे प्राप्त चतुर्मुज गणेशका भित्ति-तः विशेष महत्त्वपूर्ण है। नवम शतीके बाद जापानमें भी गिणेशकी पूजा आरम्भ हुई। ११ 'पुराण-विमर्श' नामक पुस्तक-अमेरिकामें भी श्रीगणेशकी मूर्तिके मिलनेका उल्लेख है। उ प्रकार भारतके वाहर भी यत्र-तत्र न्यूनाधिक मात्रामें लुण्ड श्रीगणेशकी पूजा प्रचलित रही है।

भले ही भगवान् गणेशके नाम तथा गुणौंसे संसारके

अधिकांश मानव अपरिचित हीं तथा उनकी पूजामात्र भार एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रोंतक ही सीमित हो, परंतु प्राणियोंव बुद्धि-रूपिणी गुहाओंमें तो ज्योतियोंकी भी ज्योति परमात्म सदा विराजमान हैं ही। ब्रह्माण्डका कोई ऐसा भाग नहीं है। जहाँ परमज्ञहा श्रीगणेशका निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं हैं। जो उनसे रहित हो---

ध्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ (गीता १३। १७)

# उदयवर्ष ( जापान ) में गणेश

( लेखक—डा० श्रीलोकेशचन्द्र, डी० लिट्०)

देवत्वका वह प्रकटीकरण, जिसे हमारी इन्द्रियाँ समझ , गणींके रूपमें अभिव्यक्त किया जाता है। जो भी ं-बुद्धिगम्य हैं, वे गण हैं--'गण्यन्ते बुद्धयन्ते ते गणाः' गण ही सृष्टिके अस्तित्वका मूळतत्त्व है और इन गणोंका यपति 'गणपति' ही सृष्टिका स्वामी है। गजर्शार्ष-मानव ति गणपति लघु ब्रह्माण्डकी महत् ब्रह्माण्डसे एकता ाव्यक्त करता है, जिसमें महत्को गजके रूपमें चित्रित ा गया है। गणपति लम्बोदर हैं; क्योंकि 'नाना विश्व कि उदरसे उत्पन्न हुए हैं—तस्वोदरात् समुत्पन्नं ा विश्वम । किंत्र वे स्वयं इन सबसे परे हैं।

जापानकी आत्माने कोवो दाइशिके विलक्षण व्यक्तित्वके ं पारगामी मार्ग अपने लिये चुनाः इसलिये ज.पानकी गुह्य-ही अर्थात मन्त्र-यानमें गणेश भी अन्तर्भूत हो गये हैं। ८०४में कोवो दाइशि (७७४-८३५ ई०) 'धर्मकी भें चीन गया, जहाँ वज्रवोधि और अमोधवज्र-महान् भारतीय आचार्योद्वारा मूल ग्रन्थों और भाष्योंके गये चीनी अनुवादोंके कारण यह गुह्य-प्रणाली अपने ाम शिखरपर पहुँची हुई थी।

अमोववज या अमोघज्ञान ( सन् ७०५-७७४ ई० ) एक ोय ब्राह्मण था, जो सन् ७२० ई० में चीनकी राजधानी ্ছে पहँचा और लो-याङ्के कुआङ्-फू-मन्दिरमें उसे दीक्षित गया । चीनो सम्राट्ने उसपर विशेष कृपा-वृष्टि की अपने राज-दरवारमें उसे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया ।

युआन्-चाउने अपने 'वाग्मिता और प्रज्ञाके त्रिपिटक-भदन्त अमोघकी संस्मरणावलीं असे 'प्राचीनों और नवीनोंमें अप्रतिमः कहा है। उसने साम्राज्यके विविध मठोंमें विखरी हुई संस्कृत पाण्डुलिपियाँ एकत्र करायीं तथा उनका पुनरुद्धारः अनुवाद और प्रचार कराया । वज्रवोधिक अधीन अमोघने 'बज्रधातकल्प'का मुख्यरूपरे अध्ययन किया। उसके इस वैचारिक विकासका आधारतस्व यही बना कि 'आचरण और उपलब्धिकी दृष्टिसे लोक-प्रचलित धर्मकी अपेक्षा मन्त्र-यानकी रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक्षम है। जिटल मन्त्रयानी ग्रन्थोंको चीनीमें अनूदित करना लगभग असम्भव था। यह अमोघवज्रकी ही प्रतिमा और अपने जीवनमें अधिक समयतक चीनमें रहनेके कारण चीनी भाषापर उसके अधिकारके वराकी वात थी कि कटिन संस्कृत-विषयवस्तु प्रवाहपूर्ण सुन्दर चीनीमें अन्दित की जा सकी । उसने 'वज्रधातुकस्प'के अंशोंका चोनीमें अनुवाद किया, जो 'चिन्काङ्-तिङ्-ई-चिये-जु-लई-चन्-शिह-तरो-चङ्-ष्येत-चङ्-ता-चियाओ-याङ्-चिङ्' नामसे वज्रदोलर योगसूनके प्रथम संग्रहका एक भाग है। जिनका संस्कृत रू 'वज्रशेखर-सर्वतथागत-तत्त्वसंग्रह-महायान-प्रत्युत्पन्नभियम् महातन्त्रराज-सूत्रः होगा । अतः आगेके लिये वज्रथाः गुह्य तन्त्र-योगकी विविध ध्यान-पद्धतियोंका गया, जिनमें गणेशको सम्मानपूर्ण स्वान मिल हुआ है

अमोघवज्रके प्रतिभावान् चीनी शिष्य हुई

(सन् ७४६—८०५ ई०) से कोवो दाइशिने मन्त्रयानकी दीक्षा या अभिषेक प्राप्त किया। कोवो दाइशिने मन्त्रयानके नये मार्गका सारतत्त्व लिया, जिसका रोपण तो चीनमें किया गया था, परंतु वह पुष्पित और फलित हुआ जापानमें । सन् ८०६ ई०में जब कोबो जापान लौटा, तब उसमें गहन देवताओंने अवतार ले लिया था। होमने निम्न वासनाओंको समाप्त कर दिया और उसका सम्पूर्ण अस्तित्व एक नयी दृष्टिसे जगमग-जगमग कर रहा था।

वज्रधातुकी विवेचना करनेवाले सूत्रोंके साथ कोबो दाइशि अपने साथ वज्रधातु-मण्डलके रूपमें उनके चित्र भी ले गया । इन्हें हुई-कुओने कोबो दाइशिके लिये सत्त्वसंग्रह के अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार ली-चनसे चित्रित करवाया, जिसकी इस कार्यमें सहायता दससे अधिक अन्य चित्रकारोंने की । मूल-मण्डल बहुरंगी था; केन्द्रीय वज्रधातु-मण्डलमें महाभूतमण्डल-नामक केन्द्रीय वर्गके वाह्य-चत्तमें गणेश या विनायक पाँच रूपोमें अभिन्यक्त किये गये । इसलिय जापानमें गणेश-पूजाका सर्वप्रथम उल्लेख सन् ८०६ ई० माना जायगा, जिस वर्ष कोबो दाइशि स्वदेश अर्थात् जापान लीटकर आया था ।

जापानीमें गणेशके नाम विनायक, शोदेन और कांगितेन हैं। हिजोकीमें सामान्यतः 'विनायक' शब्दका प्रयोग हुआ है। कांगितेनका अर्थ 'सुख-समृद्धि और कुशलताका देवता' है। शोदेनको संस्कृतमें 'आर्यदेव' कहा जा सकता है। इनके अतिरिक्त उनके विशिष्ट रूपोंके पृथक्-पृथक् नाम भी हैं।

वज्रधातु-मण्डलमें गणेशके पाँच रूप इस प्रकार चित्रित हैं— १-विनायक अथवा विनायक तेन अथवा कांगि तेन— जापानीमें जिसका अर्थ है— भाग्य-देवता । इसके एक हाथमें मूली है तथा दूसरेमें लड्डू ।

२-हिजोकीके अनुसार, जिसमें कोयो दाइशिने मन्त्रयानके सिदान्तपर अपनी टिप्पणियाँ संग्रहीत की हैं, प्रदक्षिणा उत्तर-पूर्वके कोनेसे आरम्भ की जाती है। पूर्वमें वअस्टिस हैं, जिसे जापानीमें 'कोंगो-जाई-तेन' कहते हैं। हिजोकी इसे 'छन-विनायक' कहता है। ये स्वेत छन्नधारी हैं।

३—द्धिणमें वज्रमञ्जण है, जिते ज,पानीमें 'कोंगों-जिकी-तेन' कहते हैं। हिजोकोंने इसे 'माल्यविनायक' कहा गया है। यह पुष्प-माञासे अञ्चल है। ४-पश्चिममें 'नजनासिन्' है, जिसे जापानीमें 'कोंगो-एतेन' कहते हैं। हिजोकीके अनुसार यह धनुष-वाणधारी विनायक अर्थात् 'धनुर्विनायक' है।

५-उत्तरमें 'जय' है, जिसे जापानीमें 'जोबुकुतेन' कहते हैं । हिजोकीके अनुसार यह खड़्गधारी है और इसका वर्ण रक्ताम है। यह 'खड़-विनायक' है।

यह द्रष्टव्य है कि हिजोकीके अनुसार गणेशके सभी रूपाभिधानोंके साथ 'विनायक' संज्ञा दी हुई है। कोबो दाइशिने इसे हुई-कुओसे उस मौिखक परम्पराद्वारा प्रहण किया होगा, जो पीछेकी ओर अमोधवज्र और वज्रवोधितक पहुँचती है। गणेशके वे पाँचों रूप मन्त्रयानकी रक्षा करनेवाले बीस देवताओंमें सम्मिल्ति किये गये हैं। इनकी गणना 'कांगोचोयुग-चूर्यांकुग्रत्सनेनजुक्यो' में भी की गयी है, जिसका अनुवाद ताङ्वंशके समय सन् ७२३ ई०में वज्रवोधिने किया था। गणेशके विविध रूपोंके नाम और स्थान प्रन्थ-प्रन्थमें थोड़े-थोड़े भिन्न हैं; जैसे कि 'कियाओ वाङ् चिरुपों देखनेको मिल्ता है। इसका चीनी अनुवाद उत्तर ग्रह्वंश-काल्में सन् ९८०-१००० ई०में संस्कृतके 'सर्वतथागततत्व-संप्रह'-नामक प्रन्थसे दानपालने किया। पञ्चनाणेशोंकी गणना 'कंगोजुरोकुसोन'में भी की गयी है।

वज्रधातु-मण्डलके अन्य नौ भागोंमें पञ्च-गणेशोंमेंसे प्रत्येकने और रूपोंका उल्लेख भी है। इन नौ भागोंके नाम इस प्रकार हैं—१—वज्रधातु-महाभूतमण्डल, २—समयमण्डल, ३—सूक्ममण्डल, ४—पूजामण्डल, ५—चतुर्मुद्रामण्डल, ६— एकमुद्रामण्डल, ७—नयमण्डल, ८—त्रैलोक्यविजय-कर्म मण्डल तथा ९—त्रैलोक्यविजय-समयमण्डल। ऊपर वताये रूपोंका वर्णन और अङ्कन पहले महाभूतमण्डलके अनुसार है।

दूसरे समय-मण्डल अर्थात् धारणी-मण्डलमें गणेशके रूप, महाभृतमण्डलके रूपोंका समय अर्थात् गुह्य रूप है। इसमें प्रत्येक देवताको किसी प्रतीक अथवा उसकी एक या एकाधिक विशिष्ट वस्तुओं के अङ्कत्तसे प्रकट किया गया है। समय-रूपों पञ्च-गणेशोंके अङ्कतमें उनके विशेष चिह्नोंकों कमल-पत्रोंपर अङ्कित किया गया है। जिनसे किरणें प्रतिमासित हो रही हैं। विनायकका प्रतीक लड्ड्स रखा गया है। इन्हें लेखककी पिंद इसोटेरिक इकानोप्राफी आफ जैपेनीज मंडल्स्य पुस्तकमें भी देखा जा सकता है।

तिमंद सूरम-मण्डलमें देवताओं को बन्न अर्थात् परमके सूद्रम और अवस्वर शानके रूपमें दिखाया गया है । इसीलिये को पा हुएई से कुण्डें इसे क्षूक्षम-बन्न-मण्डल कहता है। विजीमें देवताओं को विश्वली बन्नपर अधिष्ठित दिखाया गया है। बीस देवता, जिनमें पश्च-गणेश भी हैं, बम्मपर अधिष्ठित नहीं हैं, इमलिये उनके रूप, हस्तमुद्राओं में सामान्य परिवर्तनके अतिरिक्त, प्रथम महाभूत-मण्डलके समान ही हैं। इनके चित्र भी लेखककी अंग्रेजी पुस्तक कि इसोटरिक इकानोमापी आफ जैपेनीज मण्डल्स में देखे जा सकते हैं।

चोथे पूजामण्डलमें पञ्च-गणेशोंकी स्थिति पहले मण्डलके समान ही है। इन्हें भी उपर्श्वक पुस्तकमें देखा जा सकता है। मूल काष्ठचित्रोंमें, जिनसे पुनरङ्कन किया गया है, माल्य-विनायक और खड्न-विनायक दो वार हैं तथा छत्रविनायक और धनुविनायक नहीं हैं। विनायक वहाँ ६७२ संख्या-पर है।

आठवें अर्थात् त्रैलोक्यविजय-कर्ममण्डलमें भी देवाङ्कन प्रथम महाभूत-मण्डलके ही समान है। नवें त्रैलोक्यविजय-समय-माडलमें पञ्च-गणेशोंका अङ्कन द्वितीय समय-मण्डल-जैसा है। इन्हें कमलपत्रपर आसीन अङ्कित किया गया है। जिसके चतुर्दिक् ज्वालाएँ वनायी गयी हैं। इन्हें भी उपर्युक्त प्रस्तकमें देखा जा सकता है।

पञ्च-गणेशोंके चित्राङ्कानको हो वर्गोमें रखा जा सकता है— (१) मानवपशु-आरोपित, जैसा भारतमें है और (२) प्रतीक या समयहपी, जिसकी परम्परा भारतमें छप्त हो गयी है; यद्यपि मूळ संस्कृत-प्रन्थोंके चीनी और तिब्बती अनुवादोंसे यह देखी जा सकती है।

वज्रधातुमण्डलके अतिरिक्त कोवो दाइशि 'महाक्षरणगर्म-मण्डल' भी लाया था। इसके 'बज़लोक में गणपतिको परग्र और मूलीद्वारा अङ्कित किया गया है। जापानीमें इसका नाम 'विनायक' तथा सिद्धम्-लिपिमें 'गणपत' दिया गया है और इसका बीज 'ग' है।

९ वीं श्रताब्दीकी हरतिलिपिमें परश और मूलीवाले गणेशका एक सुन्दर चित्र क्योतोके दाइगोजी-विहारमें रखा हुआ है। यह हस्तिलिप सन् ८२१ ई० में लिखी गयी तथा इसका शीर्षक 'शिशु-गोम-होनजन-मरिवनी-केनलोकु-युजो' अर्थात् (चतुर्विध होमके प्रधान देवता और उन

जापानी पूजा-पद्धतिमें भक्तके अन्तस्को रूपान् लिये देवताओंके रूपकी स्थितिको मनमें बैठानेमें अविभाज्य अंश है। जापानी प्रन्थ 'दाइनिचिक्यो'ं मुद्राएँ इस्त-संकेत, विचारों, समर्पणों, धारणी-मन्ड कुछको, जो रूपसे परे है, दृश्यमान रूप प्रदान करती । चिन्तनके क्षेत्रमें भौतिक जगत्से परेकी स्थिति सुदृद्ध है। पूजाके लोकप्रिय मुद्रा-प्रन्थमें, जिसका नाम 'शिंगोन सुन्दन-सूर' अर्थात् 'मन्त्रपान-मुद्राओंके उद्रोह्णणोंका संग्र विनायककी मुद्रा भी दी हुई है।

शोदेन (आर्थदेव) या गणपतिकी भी दो मुद्राएँ महाकरणोद्भव-महामण्डलके 'बुतेत्सु-दईग्रीरशन-जोर् जिम्बेन-काजी-क्यों-सु-हिंगों-ग्यो-दाइही-तइजोश्रो-दई-मन्दर-फुत्सु-नेजु-गिकी'-नामक कल्पमें पश्च-गणेशोंकी अलग-अ मुद्राएँ और मन्त्र दिये गये हैं—

१-विनायक और उसकी देवी। साथमें 'आं विनाय हुम्' मन्त्र है; २-वज्रिक्त और वज्रिक्ठ ३-वज्रमक्षण और वज्रमिक्षणी, ४-वज्रवासिन् ३ वज्रवासिनी तथा ५-वज्रजय और वज्रजयी।

गणेशको बीजरूपमें भी चित्रित किया गया है। वीज अक्षर जापानीमें, 'शुकिं कहते हैं; बीज-मन्त्रके उच्चारणसे भक्तमें उसः शक्ति और सत्त्व न्याप्त हो जाते हैं और उस देवता और भित्र कर्तामें आश्याप्तिक सांनिष्य स्थापित हो जाता है। क्याग्युन-युग्ध (सन् १६६१-७३ई०) में भिक्षु चोजनद्वारा प्रकाशित शुक्ति यह बीज-तंत्रहमें पृष्ठ ५९ पर गणेशका बीज 'गः' या 'गःगः' की यह परम्परा आजतक सुलल्दित सिद्धम्-लिपिमें दी हुई है। यह बीज-परम्परा यथावत् चली आ रही है। 'बोनशु-शित्तान शुक्ति रह्यु' नामक आधुनिक 'सिद्धम्-बीजसंत्रहमें चोजनद्वारा वनाये हुए बीज उद्धृत किये गये हैं। गः-द्वय गणेशके दो स्वर्णेके स्वरूप चित्राध्ये प्रतीक हैं। उसी प्रन्थमें दूसरा बीजाक्षर 'कं' है, जो 'ल्फें गः गः हुम् स्वाहां मन्त्रसे संयुक्त है।

कोवो दाइशिद्वारा सन् ८०६ ई०में चीनसे छाये गये मूछ बहुरंगी-मण्डल्से लगभग सन् ८२४ ई०में टैंको-युगमे ताकाओ-मण्डल चित्रित किया गया। इसकी अनुकृति चैंगनी कीश्य वस्त्रपरसोने-चाँदीकी रेखाओं में की गयी। इस समय गई बिगोबी

### जापानकी मृतिंकलामें प्राप्त श्रीगणेशके कुछ इप



'विनायक'-विग्रह [ १४ ४५६ 'कोबोदाइदि'के 'वज्रलोक'के अनुसार ( एषमें परशु और मूली किये हुए )



त्रिमुख-चतुर्भुज गणेश [ १८ ४५. ( दो हाथ जुड़े हुए, अन्य दोमें मूकी और बहडू )



सुवर्णगणपति ( १४४ ४५ ट दाः परश्चः इडद् इत्र और वज्र-अप्ति क्रिये हुए )



युग्म-गणेश

[ 48 AA<

हारमें सुरक्षित है। इसमें सभी पञ्च-गणेश अपने सम्पूर्ण बोंमें वञ्जधातु-मण्डलके छः उपमण्डलोंमें चित्रित किये ।ये हैं।

मूल बहुरंगी-मण्डलकी दूसरी प्रति तोजी-विहारमें रखी हुई है। ९वीं शताब्दीके अन्तमें इसकी पहली प्रतिलिपि तैयार की गयी। इसकी खोज एक काले लक्षित बक्समें १९३४ ई०में की गयी, जिसके दक्कनकी पीठपर ८९९ ईस्वीका लक्षित अभिलेख भी है। यह जिंगोन-इन-मन्दिरमें रखी हुई है। इसमें पञ्च-गणेशों के मभी रूप बनाये हुए हैं।

केन्क्य-युग (११९०—११९८ई०) में मूळ तोजो-मण्डल्से कौशेय( रेशमी )-वस्त्रपर वज्रधातु-मण्डल चित्रित किया गया। इसमें छः उपमण्डलींमें आये हुए पञ्च-गणेशोंके सभी रूप विद्यमान हैं। वज्रधातु-मण्डलकी निम्नलिखित हस्त-लिपियोंमें भी पञ्च-गणेश अपने लोकप्रचलित तथा गुह्य रूपोंमें दिलाये गये हैं।

१-कोजानजो-हस्तर्लिपिमं कामाकुरा-कालकी समाप्तिके लगभग १४ वों शताब्दामं ताकाओ-मण्डलकी नयी प्रतिलिपि तैयार की गयी, जो क्याताके कोजानजी-विहारको सौंपी गयी।

२-केईशो-इन-हस्तालिपिमें १६९३ ई०में मिक्षु सुकाकुने दाता केईशो-इनके लिये मण्डल चित्रित किया। यह प्रति तोजी-विहारमें उपयोग की जाती है।

३-१७७३ ई० में काष्ट-खण्डोंसे छपाई करानेके लिये कोया-गानके मिसु जोतोंने शिमिज नोबुमाससे तोजी-मण्डलकी प्रतिलिपि कराया । इसका आकार घटाकर मूल-मण्डलका नोभाई रखा गया । काष्टखण्ड आगमें जलकर नष्ट हो गये ।

४-दाधेरेरा-इस्तलिपिमें १८३४ ई०में कीवो दाइशिके निर्वाणको १०००वीं वार्षिकीके स्मारकस्वरूप बुजान-केन्द्रके मिझु युक्तो और काइन्योंने चित्रकार तोशुक् हासेगावाको तोजो-मण्डलकी प्रतिलिपि करनेके लिये नियुक्त किया ।

५-ओमुमे काय-मुद्रित संस्करणमें १८६९ ई०में शिमा-प्रान्तके गोग्पॉन भिञ्ज होऊनसे कायकलक तैयार कराये। गुद्धताकी दृष्टिसे ये नहुत सुन्दर ही।

न अधानु-मण्डलपर लिखे गये विभिन्न अन्योमे पन्न-गर्वाम अपने विरोध रूपोमें चिनित्त किये गये है--

१ - होगो-कार-मन्दरः दाईगोजो-निहार क्योतीम कारण सुआः।

ग० अं० ५८--

२—ईश्रीयामाजी-विहारमें रखे हुए कोंगो-काइ-सम्मय-मन्दर-जूमें पञ्च-गणेशींके केवल समय-रूप दिखाये गये हैं।

३-सम्मय-ग्यो-होरित-इत-बोनमें, जो पहले होरित-इत-विहारमें थी और इस समय दाइगोजी-विहार, क्योतोमें सुरक्षित है, पञ्च-गणेसोंके प्रतीक रूप चित्रित किये गये हैं।

४-गोहित्स-शिशु-गोमा-दान-संजुशिची-सोन-केंगी-सम्मय-ग्यो, अर्थात् 'चार प्रकारकी होम-वेदिकाओंके लिये सैंतीस देवताओं तथा भद्रकल्पके सोल्ह बोधिसन्तोंके समय-प्रतीक जो क्योतोके दाइगोजी-विहारमें रखी हुई है, पञ्च-गणेशोंको उनके समय-रूपमें चित्रित किया गया है।

महाकरणा-गर्भ-मण्डलके विनायकके प्रधान रूप ( मूली और परशुपुक्त ) तथा वज्रधात-मण्डलके विविध रूपोंके अतिरिक्त जापानमें गणेशके अन्य रूप भी मिलते हैं । वज्रधातु-मण्डलमें गणेशके रूप दिसुज हैं, परंतु अन्यत्र गणेश चतुर्भुज या पद्धुज या युग्म-रूपमें चित्रित किये गये हैं। वज्रधातु-मण्डलमें पञ्जगणेशोंके अतिरिक्त चार गणेशोंका भी अङ्कन उपलब्ध होता है, जिनका सर्वप्रधम १२ वीं शतीमें शिनकाकु, १३ वीं शतीमें शोचों और उसके वाद जु-जोशों-द्वारा चित्रण किया गया है। इनमेंसे कुछ अल्या-अल्य अन्य प्रन्थ-मालाओंमें भी चित्रित किये गये हैं, जिनका वर्णन आगे दिया जा रहा है।

### चार गणेश

शिनकाकु (११८० ई०) ने बेस्सोनजाकी में देवताओंका वर्णन किया है, जो इस समय निव्याजी-विहार, क्योतोकी ५७ इस्तिलिपियों में सुरक्षित है। अपने प्रस्थराजमें शिनकाकुने गणेश-मृतियोंका वर्णन किया है, उनका मन्त्र दिया है तथा चार रूपोंमें स्थानक शोदेन या गणेशका अक्कन किया है।

१३ वीं शताब्दीमें तेन्दाई-सम्पदायके शोचो (१२०५—१२८२ ई०) ने देवताओं के विषयमें अपना असव-शोग नामक एक विशाल अन्य लिखा। असव मन्त्रमें अप (अज) अजन्मे तथागत, नम कमल तथा वा वा वा वा वा के लिखे हैं। ये तींनों वीजादार महाकरणोन्सव-मण्डल के प्रत्येक देवताके लिखे प्रयुक्त होते हैं। इस अन्यके १४९वें खण्डमें लेखके को को मांची प्रवास वर्णन किया है। पहले निद्धम्-लिपिमें संस्कृत-नाम पाणपित दिया गया है। उसके याद जापानी-नाम विनायक और

'तोंदेन' दि। गये हैं । चार गणेशोंके चित्रोंगेंसे एकमें गणेश-पूजाको तान विदियोंकी व्यवस्था है, जो कमशः प्रभात, मध्याद तथा रात्रिपूजासे सम्बद्ध है, दूसरेसे विनायकदेवकी सामान्य प्रक कड़ी ( रसा ), भात, रोटी, मूळी और होमाग्नि आदिसे संयुक्त हैं।

स्वण्य १०५ में उदक-गणपितकी पूजाका विधान वर्णित ई। प्ताइसी जुजों। के नवें खण्डके पृष्ठ ४८७पर उदक-गणपितकी वेदीकी व्यवस्था दी गर्या है। जुजो-श्रो अर्थात् जुने हुए चित्र दस आवलियोंमें एन्तसुजी-विद्यार (कोयसानमें) सुरक्षित हैं और उसमें चार गणेशोंके चित्र दिये हुए हैं—

१—मब्मुज-गणेशके हाथोंमें गदा, हस्तिदन्त, पंता, खङ्ग, कमण्डल और चक्र हैं।

२ —चतुर्भुज-गणेशके चार हाथोमं छड्डू, परद्य, गदा और हस्तिदन्त हैं।

३—सुवर्णगणपतिके छः हाथोंमें अङ्कुश, गदा, पाश, लड्डू, खड्न और वज्र-अप्ति हैं।

४----युग्मगणेश ।

#### अन्य रूप

शिनकाकुने दो खण्डोंमें 'शोसोन-बुजो' अर्थात् 'देव-चित्रावली' भी तैयार की, जो तोजी-विहार, क्योतोके काँची-इन-मन्दिरमें सुरक्षित हैं। इसमें गणेशके छः रूप चित्रित हैं, जिनमें पड्सुजगणेश तथा सुवर्णगणपतिका एक अन्य रूप—ये दो तये हैं।

काकुनेनने (११८३-१२१३ के लगभग ) सभी देवताओंका विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके चित्र भी बनाये। ये क्योतोंके काज्जी-विहारमें १३६ आविल्योंमें सुरक्षित हैं तथा कोयमान और तोक्योंके विहारोंमें भी इनकी पतिकृतियाँ उपलब्ध हैं। इसमें विस्तृत वर्णनसहित गणेशके में विभिन्न रूप चित्रित किये गये हैं। १ गुम्मगणेश, २ वतुर्भुजगणेश।

१—चतुर्भुज-गणेश—इनके हाथोंमें पात्राः ( ! ),वज्र और एसु हैं ।

२—षड्मुज-गणेश—इनके हाथोंमें पाश गदा, मङ्करा, खड़, लड्डू और चक हैं। र--- पद्भुज-गणेश--- इनके हाथोंमें गदा, अ पाश, खङ्ग, लड्ड् और चक्र हैं।

४—निमुख-चतुर्भुज-गणेश—इनके दो हाय हुए हें और अन्य दोमें मूली और लड्ड् हैं।

५—त्रिमुल-चतुर्भुज-गणेश—इनके चार हाः गदाः,''' खङ्गः, लड्डूः, हैं।

६—-युग्मगज-र्राणि-वराहशीर्ष गणेश—-यह हार्थ मस्तक और वराहके मस्तकसे शोभित युग्मगणेश है।

गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य प्रन्थोंमें भी दुहराये ग हैं, जिनमें कुछका वर्णन नीचे दिया जाता है। इनमें की विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उनके हाथोंके कममें थोड़ा बहुत अन्तर है।

तोजी-विहारमें युग्मगणेशकी एक श्रोतेन-जो या परत है। यह चिनकाई (१०९१-११५२ ई०) ने बनायी। ताइशो-जुजो भाग ७ में इसका उल्लेख है।

१४वीं राताब्दीमें रयोसोन (१२७९-१३४९ ई०) ते १६७ आवित्योंके ब्याकु-होक्कु-शाग् अयोत् स्वेतमणि मौलिक परम्पराष्ट्रं बनायीं, जो कांगो-सम्मई-इन विहार, कायसानमें सुरक्षित हैं। इसके १३० से १३४ खण्डोंमें गणेश-पूजा-विधिका वर्णन है।

'शिका-सो-जुजोंश अर्थात् 'चार आचार्योदारा उतारे गये चित्रोंग्में गणेशके चार रूप दिये गये हैं---

१---षड्भुज-गणेशः

र-विनायक ( मूली और परशुसे युक्त ),

३-सुवर्णगणपति और

४-वड्भुज युग्मरूप।

एइहान्द्वारा संकल्पित भ्जी-वीदाई-ऋूर्क एक अध्यायंग गणेशकी साधनापर प्रकाश डाला गया है ।

कानाजावा-बुन्को, कानाजावाभ रखायी हुई धोजोन-खुजो द्यु की तीन आवलियोंमें गणेशके चार ४० चिकित किये गये हैं—१-पड्सुज-गणेश, २-युग्म-गणेश, ३-विनायक और ४-पड्सुज-गणेश ।

इस प्रकार जात होता है कि जापान गणेशके मुर्ति अङ्कतमें बहुत सम्पन्न है । जापानमें अद्वित विभिन्न मूर्तिबोंका सार इस प्रकार दिया जा सकता है

१-विनायक ( परशु और नूटीयुक्त )

### पश्चगणेश ( सभी द्विभ्रज )

२—विनायक ( लड्डू और मूली )।

३--छत्र-विनायक यो वज्रछित्र ( छन )।

४--माल्य-विनायक या वज्रमक्षण ( माला )।

५--धनुर्विनायक या वज्रवासिन् ( धनुष और वाण )।

६—खञ्ज-विनायक या ( जय खङ्ग ) । समीके गुद्धा रूपः बीज और मुद्राएँ हैं।

### चार गणेश

७---पद्मुज-गणेश ( हाथेंमिं गदा, हस्तिदन्त, पाश, खड़, कमण्डल, चक )।

८--चतुर्भुज-गणेश ( हाथींमें छड्झु, परशु, गदा, इस्तिदन्त )।

९-- सुवर्णगणपति ( छः हाथोंमें अङ्कुरा, गदा, पारा, छड्डू, खङ्क और वज्ञ-असि )।

१०-- युगागणेश ।

#### अन्य रूप

११ - पाड्सुज गणेश ( हाथोंमें चक्र, हस्तिदन्त, गदा, खन्न, कमण्डल, पाश )।

१२--सुवर्णगणपति ( छः हाथोंभे मूळीः वज्रः पाशः, यञ्चः छड्डू, वज्ञ-असि )ः

१३-चतुर्भुज-गणेश (हाथोंमें पाशः वज्रः परशु तथाः ' ')।

१४ — षड्मुज-मणेश ( हार्गीन पाश, गदा, अहुश, खड्म, छड्झ, चक्र )।

१५ -- पड्सुज-गणेश ( हाथींमें गदा, अङ्कुरा, पारा, खड़, लड्डू, चक ( १४ का एक विमेद )।

१६—निमुख-चतुर्भुज-गणेश ( दो हाथ जुड़े हुए, अन्य दो हायोंमें मूर्छा और लड्डू )।

१७—त्रिमुख-चतुर्भुज-गणेश ( हाथोंमें गदा, खड्ग, छड्डू, )।

१८---युग्म-गजशीर्प-वराहशीर्व गणेश ।

जापानमें आजकल भी गणेशकी पूजा की जाती है। ताक ओं के जिंगोजी-विहारमें गुहा युग्म-गणेशको जो एक विशेष मन्दिर समर्पित है, प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है। अन्य मन्त्रयानी-विहारोंमें भी गणेशको समर्पित किये गये विशेष मन्दिर हैं। कोयसानमें पिछली वार ठहरनेपर में रेल्वे स्टेशन जानेवाली यसकी प्रतीक्षामें एक वेंचपर बैठा था। जिजासावश भीतर दूकानमें गया तो देखा, वहाँ क्वेत-काष्ठके गणेशकी एक स्थानक-प्रतिमा रखी है। बारंबार देनेके लिये कहनेपर भी दूकानदार केवल मुस्कराता और विनम्रतापूर्वक वन्दना करता रहा। खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। गणेशकी अतिप्लावी करणाकी आमा जापानके पूजामय हदयोंमें अभी भी जगमगा रही है।

~3377786e~

## मूषकव्वजके ध्यानका माहात्म्य

एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमक्षशधारिणम् । अभयं वरदं हस्तैर्विश्राणं सूषकध्वजम् ॥ रक्तं त्रशोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धावित्राङ्गं रक्तपुष्पैः खुपूजितम् ॥ भक्तानुक्तिपनं देवं जगत्कारणमच्युतम् । आविर्भूतं च सृष्टयादी प्रकृतेः युरुवात्परम् ॥ एवं ध्यायित यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ।

(गणपत्यथर्वशायीपनिपद्)

्एकदन्त, चतुर्गुज, नारों हाथोंमें पाश, अञ्चुश, अभय और वरदानशी मुद्रा धारण किये हुए तथा मूपक-निद्धशी धाजा लिये हुए, रक्तवर्ण, लेये उदरवाले, सूप-जैसे बड़े-बड़े कानींबाले, रक्तवस्त्रधारी, शरीरपर रक्त चन्दनका रेण किये हुए, रक्त पुष्पोंसे भर्तवर्गात पुजित, भक्तके ऊपर अनुक्रमा करनेवाले देवता, जगत्के कारण, अञ्चुत, सृष्टिक अदिमें अधिमृत, प्रकृति और पुरुषसे परे मूपक्रमण धोगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब बोगियोंमें रेप हैं।

--

### गाणपत्य-सम्भदाय

( ठेसक-श्रीरासमोहन चक्रवर्गी, ५म्० ए०, पुराणरत्न, विद्याविनोद, पी-ए.च्० वि० )

गणेशका पर्यायवाची 'गणपति'-शब्द अत्यन्त प्राचीन भ्रम्यंद २ | २ ३ | १ मन्त्रमें 'गणपति' शब्दका प्रथम बार अन हुआ है—'गणानां त्वा गणपति हवामहे'। रीय-आरण्यकके १० | १ | ५ मन्त्रमें भी इस देवताके नीमन्त्रमें 'वक्रतुण्ड' और 'दन्ती'-शब्दका उल्लेख हैं | जैसे—

रुपाय विवाहे वक्तुण्डाय धीमहि तलो दस्ती प्रचोदयात्॥ इसरो ज्ञात होता है कि गणेश-उपासना अति प्राचीन हिंदू-समाजमें प्रचलित है। पुराणीमें शिवपुराण, स्कन्द- अमिपुराण तथा ब्रहावैवर्त्तपुराण आदिमें गणेशजीके धमें बहुत-सी आख्यायिकाएँ, तत्त्वचित्तन और पूजा-याँ आदि मिलती हैं। गणेशजीके नामसे एक उपपुराण , जिसका नाम पाणेशपुराणः है। गणपति सर्वतीभावेन ाधारणके देवता हैं तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठाका कारण है । इसका एक दूसरा कारण यह था कि वल 'विष्नराज' या 'विष्नविनाशक' के रूपमें ही प्रसिद्ध यिक सिद्धिदाताके रूपमें भी उनकी ख्याति थी। व्याग भी जन-साधारणमें बद्धमूल रहा कि उनका सारण कोई शुभ कार्य प्रारम्भ करनेपर वह पूर्णतः और विना वेद्ग-बाधाके सुसम्पन होगा तथा वाञ्छित फलकी प्राप्ति इस कारण मनावनमतावलम्बी देवसमृहके अन्तर्गत हुए भी गणेशजीने बौद्ध और जैनमतावलिम्बयोंके भोंमें भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है।

ानातनमतावलिम्योंमं मुख्यतः पाँच सम्प्रदाय हेणान, श्रीन, श्रान्त, सौर और गाणपत्य, जो भगवान् विष्णु, भगवान् शिव, भगवती शिक्त, म्सूर्य और भगवान् गणेशकी आराधना मुख्य रूपमें । गाणपत्य-सम्प्रदायके साधक गणपितकी ही परब्रह्मके भावना तथा उपासना करते हैं। वे छः दलोंमं वेंटे र एक-एक वल प्रथक्-पृथक् रीतिसे गणपितकी ॥ करता है—यथा महागणपित, हरिद्रागणपित, गणपित, हरिद्रागणपित, श्रान्वापित, हरिद्रागणपित, आनन्दिगिरि या अनन्तानन्दिगिरि-रचित श्रांकर-काव्यके डिण्डिंग-भाष्यमें भाष्यकार धनपितने गाणपत्य-

सम्प्रदायकी विभिन्न शाखाओंका जो संक्षित विवरण दिया है। उससे ज्ञात होता है कि वे नामाचारी कौल-तन्त्रके अनुयायी थे। उनके मतसे गणेश आनन्दस्वरूप परमात्मा हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता उनके अंशमात्र हैं। इस अंश-अंशीमें स्वरूपतः पार्थक्य नहीं है। यह उनके मतसे श्रुति-राम्मत है। यथा—

आनन्दात्मा गणेशोऽयं तदंशाः पद्मजादयः। अंशांशिनोरभेदस्तु वेदे सम्यक् प्रकीर्तितः॥

कुछ विद्वानींक मतते थाच शंकराचार्यके अद्धेत मतके प्रसारते गाणपत्य-सम्प्रदायकी मान्यताएँ भी प्रभावित हुई और गणपति-उपासनाका विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गयाः किंतु वह उपासना छस न हुई । पूर्व-वङ्गके रामपाठके स्वंसावशेषमें प्राप्त एक मध्ययुगीय हेरम्ब-गणपतिकी प्रस्तरमृतिसे उपर्युक्त बात प्रमाणित होती है।

श्रीमत्कृष्णानन्द आगमवागीश (१६ वीं शताब्दी) ने अपने सुप्रसिद्ध प्तन्त्रसारःनामक वंगला तान्त्रिक ग्रन्थके चतुर्थ परिच्छेदमें एक गणेशस्तोत्रक्षा संकलन किया है, जिसमें गाणपत्य-सम्प्रदायमें प्रचलित तत्त्वभावनाका सुन्दर निदर्शन हुआ है!

धीगणेश वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व हैं । वे प्रणव-स्वरूप हैं । इस सम्बन्धमें गणेश-स्तोत्रमें लिखा है-

ओंकारमाशं प्रवदन्ति संतो वाचः श्रुतीनामपि यं गृणन्ति । गजाननं देवगणानताङ्घि भजेऽहमर्थेन्दुकृतावतंसम्॥

(सतपुरुष जिनको आदि अक्षर (ॐ) कहते हैं तथा श्रुतियोंके वचन भी जिनका स्तवन करते हैं, देवगण जिनके पाद-पद्ममें प्रणत होकर रहते हैं और अर्क्षचन्द्र जिनके सिरका आभृषण हैं, मैं उन गजाननका भजन करता हूँ।''

तन्त्रसार'के द्वितीय परिच्छेदमें विभिन्न गाणपत्य-सम्प्रदायोंके उपास्य (१) महागणेश, (२) हेरम्याणेश, (३) हरिद्वा-गणेश तथा (४) उच्छिप्ट-गणेशके मन्य, ध्यान-पूजा और प्रयोगविधि विस्तृत रूपसे वर्णित हैं। गाणपत्य-सम्प्रदायकी छः शाखाओंगिने चार शाखाओंकी पूजा-पद्धतिकी एक अच्छा संक्षेपमें यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। (१) महागणेश या महागणपति

,!fr

'तन्त्रसारमें महागणेशके विविध ध्यान और मन्त्र दीख इते हैं—(क)महागणपति दशभुज और रक्त वर्णके हैं तथा

्ल ) प्रकारान्तरसे महागणपति चतुर्भुज और गौरवर्णभी हैं ।

महागणपतिस्रोकः—-'तन्त्रसार'में भहागणपति-स्रोकःका निम्नोक्त वर्णन देखा जाता है—

स्मरेदिक्षरसाम्बर्धौ । नवरत्नमयं द्वीपं मन्द्रमारुतसेवितम् ॥ तद्वीचिधौतपर्यन्तं मन्दारपारिजातादिकरुपवृक्षलताकुलम् उद्भतरतनच्छायाभिरस्णीकृतभूतलम् उद्यद्विनकरेन्द्रभ्यासुद्धासितदिगन्तरम् मध्ये पारिजातं नवरत्नमयं स्मरेत्॥ पडिभरनिशं श्रीतिवर्द्धनैः। ऋतुभिः सेवितं रचिते मात्काम्ब्रजे ॥ तस्याधस्तानमहापीठे वटकोणान्तिखकोणस्यं महागणपति स्मरेत् ॥ (द्वितीय परिच्छेदमें उद्धत (शारदातिकक' १३ । ३२—३४)

'साधक ध्यानमें देखे कि इक्षुरसमय सिन्धुमें नवरत्नमय द्वीप है। इस द्वीपका प्रान्तभाग उस सिन्धुकी ठहरोंसे प्रक्षालित और मन्द-मन्द समीरणसे परिसेवित है तथा वह मन्दार-पारिजात और कल्प-यूक्षकी व्याआदिसे परिपूर्ण है। उद्भूत रत्नोंकी कालिसे उस द्वीपका भूतठ अरुणीकृत है तथा उदीयमान सूर्य और चन्द्रके द्वारा दिग्-दिगन्तर आठोकित है। उस द्वीपके मध्यभागमें नवरत्नमय पारिजात-यूक्षका चिन्तन करे। उस स्थानकी प्रीतिवर्धिनो छः भृतुएँ निरन्तर सेवा करती हैं। उस पारिजात-यूक्षके नीचे एक महापीठ है। उसके ऊपर पद्याशत्-मानुका (वर्ण) मय कमल अङ्कित है। उसकी किंगकामें पद्कोण है और उसके मीतर एक त्रिकोणमण्डल है। जिसमें मद्गाणपित विराजमान हैं, उनका स्मरण करे।

(क) दशभुज, रक्तवर्ण महागणपतिका ध्यान इस प्रकार है—

इस्तोन्द्रानगमिन्दुच्डमरणच्छायं त्रिनेत्रं स्सा-

दारिलष्टं प्रियमा सप्ताकरमा स्वाद्वस्थया संततम्। वीजानुरमक्षित्रसिवनु मुचकाव्यापात्रीस्पल-

त्रोहाग्रस्वविपाणस्य रुख्यान् हत्त्वेवहन्तं भन्ने ॥
। वनसारः परि० २; सा० वि० १३ । ३६ )

श्वीमहागणपितका मुख श्रेष्ठ हाथीका है। उनके सिरमें अर्द्धचन्द्र विराजित है। उनके देहकी कान्ति अरुणवर्णकी है। वे जिनयन हैं और अपनी गोदमें स्थित पत्ताहस्ता प्रियाके द्वारा सप्रेम आलिङ्गित हैं। वे दस भुजाओं के कमशः दाङ्गि, गदा, धनुष, त्रिश्ल, चक्र, पद्म, पादा, उत्पल, धान्यगुच्छ, खदन्त और रत्नकलश धारण किये हुए हैं; इस प्रकारके महागणपितका ध्यान करें।

गण्डपाळीगळद्दानपूरलाळसमानसान् ।
द्विरेफान् कर्णताळाभ्यां वारयन्तं मुहुर्मुंहुः ॥
कराम्रष्टतमाणिवयकुम्भववनन्निनिन्हतैः ।
रत्नवर्षेः प्रीणयन्तं साधकान् मद्विह्नलम् ।
माणिक्यमुकुटोपेतं रत्नाभरणभूपितम् ॥
(तन्त्रसार, परि० २ तथा शा० ति० १३ । ३७-३८ )
स्महाराणपतिके गण्डयालसे जो महावाद व्या नद

भहागणपितके गण्डयुगल्से जो मदप्रवाह झर रहा है, उसका पान करनेकी लालसासे युक्त भ्रम-समूह निरन्तर उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे कर्ण-संचालनके द्वारा उन भ्रमरोंका वारंबार निवारण करते रहते हैं। वे अपने हाथके अग्रभागमें धारण किये हुए माणिक्य-कुम्भसे विनिस्सत रत्नोंकी वर्षाके द्वारा साधकोंको परितृप्त करते हैं। वे ख्वयं मदविह्नल रहते हैं। उनके मस्तकपर माणिक्य-निर्मित मुकुट विराजित है और उनके सर्वाङ्ग रत्नाभरणोंसे भूषित हैं। महागणपितके इस रूपका मैं ध्यान करता हूँ।

उपर्युक्त व्यानसम्मत महागणपतिका अष्टाविंशति अक्षरोंका मन्त्र है—'ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं में वशमानय स्वाहा।'

( ख ) महागणपतिका ध्यान---

इसमें मुक्ताके समान गौरवर्ण, चतुर्भुज गजाननका क्रोधमें स्थित शक्तिसहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्र-के जपका विधान है— ॐ हीं गंहीं महागणपतये स्वाहा।

उपर्युक्त ध्यानसम्मत महागणपतिका एकादशाक्षर मन्त्र है—'ॐ हीं गं हीं वशमानय खाहा ।'

### (२) हेरम्बगणपति---

'तन्त्रसारंभें हेरम्बगणपतिके भी दो प्रकारके ध्यान और मन्त्र हें—(क) पञ्चहस्तिमुख, दशमुज और सिंहवाहन। तथा (स) चतुर्भुज-हेरम्ब।

( क ) हेरम्यगणपतिका ध्यान इस प्रकार है---

सुपताकाञ्चाननीलकुन्द्रष्टुम्हणच्छायैस्तिनेत्रान्धिर्तन नीमार्थ्यद्वेरियाहनं द्वातिष्ठतं हेरम्याक्रीयसम्। इसं दानमभीतिमोदकरदान् दक्षं निरोठक्षास्मिकां मध्यां सुद्रसमञ्जूषं त्रिनिलिकं दोर्सिद्धानं भक्ते ॥ (अन्तसार, परि० २) सा० ति० १३ । १०९ )

ंदिरम्बगणपति पाँच हस्तिमुखाँते युक्त हैं। चार हस्तिमुख नारों ओर और एक अर्घ दिशामें हैं। उनका अर्घ्य हस्तिमुख मुक्तावर्णका है। दूसरे चार हितामुख कमशः काञ्चन, नील, कुन्द (स्वत)और कुङ्कमवर्णके हैं। प्रत्येक हितामुख तीन नेत्रोंवाला है। वे सिंहवाहन हैं। उनके कपालमें चन्द्रका विराजित है और देहकी कान्ति सूर्यके समान प्रधायुक्त है। वे बलहस हैं और अपनी दस मुजाओंमें वर और अभयमुद्रा तथा कमशः मोदक, दन्त, दक्क, सिर, अक्षमाला, मुद्रर, अङ्कुश और त्रिश्ल धारण करते हैं। मैं उन मगवान हेरम्बको मजता हूँ।

उक्त ध्यानसम्मत हेरम्बगणपतिका चतुरक्षर मन्त्र है— 'ॐ मूं नमः ।' 'सन्त्रसार'के चतुर्थ परिच्छेदमें जो पाणेशस्तोचः सिल्ता है, उसमें हेरम्बकत्वकी भावना इस प्रकार व्यक्त हुई है—

मन्देव्लसरपञ्चमुसेरज्ञसमध्यापयन्तं सक्छागमार्थाम् । हेवानृषीन् भक्तजनेकिमत्रं हेरम्बमर्कारणमाश्रयामि ॥ ( वन्दसार) परि० २ तथा शा० ति० १३ । ४१ )

'जो मदोल्लसित पद्ममुलीदारा देवता और ऋषियोंको निरन्तर सारे आगमींका अर्थ पड़ाते रहते हैं, भक्तोंके एकमात्र परम मित्र हैं और सूर्यके समान अक्णवर्ण हैं, उन हेरम्बदेवका मैं आश्रय लेता हूँ।

( ख ) हेरम्बगणपतिका प्रकारान्तरसे ध्यान--भान्यसार (परिच्छेद, हेरम्य-मन्त्र ) में चतुर्मुल हेरम्यके इस प्रकार ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं--

ाशाङ्करो ४ ६९५७तां विषाणं दघत्सुग्रुण्डाहितबीजपूरः । क्तस्त्रिनेत्रातरणेन्दुमीलिहरिरोज्ज्यको हस्तिमुखोज्वताद् वः ॥

हिरम्याणपितिकी चार भुजाओं में कमशः पाश, अङ्क्स, त्यावता और गजदन्त हैं। उनकी सुँड़के जपर एक दाड़िम-छ है। उनका सरीर रक्त वर्णका है। वे विनयन हैं और उनके रिपर तकण-चन्द्र भुजोमित है। गलेमें उज्ज्वल हार नाशित हो रहा है। वे गजानन हेरम्बदेव तुम्हारी रक्षा करें। उपर्यक्त ध्यानसम्मत चतुमुंज हेरम्बहा दशक्षर मन्त्र है-

'गं क्षिप्रयसादनाच नमः ।' (३) हरिद्वागणवृति--

'तन्त्रसार'के द्वितीय परिच्छेदमें हरिद्रागण्यतिके निम्नाङ्कित ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं— हरिद्राभं चतुर्वीहं हारिद्वसम्बं निभागः

हरिद्राभं चतुर्बीहुं हारिद्रवसनं विभुम् । पाशाङ्कराधरं देवं मोदकं दन्तमेव च ॥

'हरिद्रा 'गणपतिश्का शरीर प्रीतवर्णका है । वे चतुर्मुज हैं तः॥ हरिद्रारञ्जित वस्त्र ही धारण भी करते हैं। उनके चारों हाथोंमें क्रमशः पाशः, अङ्कुशः, मोहक और दन्त विराजित हैं।।

हरिद्यागणपतिका एकाक्षर मन्त्र है—'ग्लम्' 'तन्त्रसारभ्के चतुर्थ परिच्छेद्में 'हरिद्धागणपतिभ्का कवच भी उपळब्ध होता है ।

### (४) उच्छिप्रगणपति--

प्तन्त्रसारमे द्वितीय परिच्छेदमें गाणपत्य-सम्प्रदायके अन्तर्गत उच्छिष्टगणपतिका ध्यान, मन्त्र, पूजा और प्रयोग-विधि प्राप्त होती है। उच्छिष्टगणपति चतुर्भुज और रक्तवर्ण हैं। उनका ध्यान इस प्रकार हैं—

रक्तमूर्ति गणेशं व सर्वाभरणभूषितम् । रक्तमूर्ति गणेशं च रक्तपश्चासने स्थितम् ॥ चतुर्भुनं महाकायं द्विदन्तं सस्मिताननम् । इष्टं च दक्षिणे हस्ते दन्तं च तर्थः और ॥ पाशाञ्जरो च हस्ताम्यां जटामण्डलविष्टितम् । ळळाटं चन्द्ररेखाच्यं सर्वालंकारभूषितम् ॥

प्रकारके आनुष्णींचे मुर्ती रक्तवर्ण तथा गर्म प्रकारके आनुष्णींचे मुर्तिपात है । उनके परिधेय यक्ष रक्तवर्ण हैं। वे जिनयन हैं और रक्तवर्णके प्रवासनपर आसीन हैं। उनके चार हाथ हैं। द्वारित विशास हैं। दो दन्त हैं और मुखपर हारस्क्रव हैं। उनके दिला मामके कपरवाले हाथमें वरमृष्ठा और निचले हाथमें एक स्वक्त स्वान हेता है। वासमामके कपरवाले हाथमें पात तथा जिनले हाथमें अङ्कुश विद्यमान है। उनका सिर जयमण्डली वेधित है तथा उनके स्वस्वपर अर्द्धचन्द्र मुर्शामित है। वेस प्रकारके असंकारोंसे विग्रित हैं।

उच्छिप्रमणपिका नन्त्र है—एॐ हिना पिशाचिनिसं त्याहा रे वतन्त्रसारमें उच्छिप्रमणपितः हो पृजा-चिचिकं विषयमं छिना है कि उच्छिप्रमुखसे और अद्युन्ति-अवस्तामें ही इस देखाने मन्त्र-नप और प्जा आदि कार्य किये जले हैं। क्रियी-दिना तन्त्रके मतसे इस देवताकी आराधनामें पूजा नहीं करनी पड़ती, केवल मानसिक जप ही करना होता है। गर्गमुनि कहते हैं कि इनका साधक निर्जन वनमें बैठकर रक्तचन्दनसे लिस ताम्बूल चयाते हुए इनकी पृजा करे। दूसरे तन्त्रके मतसे देवताकी अर्चना करके मोदक चयाते हुए मन्त्र-जप करना पड़ता है। भ्रमुमुनिका मत है कि 'उच्छिष्ट गणपतिकी आराधनामें फल खाते हुए जप करे।

उन्छिष्टगणपति-यूजनका माहातम्य इस प्रकार कहा गया है-राजद्वारपर, अरण्य, सभा, गोत्र-समाज, विवाद, व्यवहार, युद्ध, रातुमंकट, नौका, कानन और धूतकार्यमें, विपद्के समय, प्रामदाह तथा चौर-भयमें, सिंह-व्याघ आदिके भयके समय उच्छिष्टगणितका मन्त्रजप करनेसे सब विष्ठ दूर हो जाते हैं। इस मन्त्रसे दश सहस्र होम करनेपर राजा तत्काल वशीभूत होता है। उक्त मन्त्रका एक कोटि जयं करनेपर साधकको अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ पाप्त होती हैं, उसमें आकाश-गमनकी शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वज्ञताकी प्राप्ति होती है।

हेरम्बगणपति-सम्प्रदायः स्वर्णगणपति-सम्प्रदाय एवं संतान-गणपति-सम्प्रदायके उपासकोंकी पूजा-पद्धति सामान्यतः वैदिक विधानके अनुसार देखनेमं आती है।

### गुरु गणेश

( ठेखक-शीपरिपूर्णानन्दजी वर्गा )

महादेव गणेशके विषयमं बहुत-सी भ्रान्तियाँ भी हैं एवं कुतर्क भी। उदाहरणके लिये पञ्चमुख गणेशकी मूर्ति दक्षिण भारतमें देखकर लोग पूछते हैं कि 'ब्रह्माके चार ही मुख हैं—चारों वेदोंके प्रतीकः पर गणेशके पाँच मुख कैंसे हो गये। क्या वे उनसे भी बड़े हैं ११

देव-परिवारमें बड़े-छोटंका प्रश्न नहीं उठता। एक ही परमात्माके मिन्न गुणोंको व्यक्त करनेवाळी विभूतियोंके मिन्न रूप हैं। तुर्गासप्तरातीमें जब निशुम्मने देवियोंकी सेनाको देखकर कहा कि 'तुम तो अन्य देवियोंका सहारा लेकर लड़ रही हो?;- उस समय भगवतीने कहा था; 'आहं विभूत्या बहुमिः'''- 'में अपनी ऐश्वर्य-शक्तिसे अनेक रूप धारण करके युद्धम्मिमं वड़ी शी: देखो-अब उन्हें समेट लेती हूँ। फर तो निशुम्मके देखते-ही-देखते समूची देवी-सेना भगवतीके शरीरमें विलीन हो गयी।

करण, विविध चेष्टा और दैव। इनमेंसे करण पंद्रह हैं— श्रोत्रादि पाँच ज्ञानकरण, वाग् आदि पाँच कर्मकरण तथा प्राणादि पाँच वायु चेष्टाकरण। इन पाँचों त्रिविध करणों तथा पाँच हेतुओंका अपनेमें समन्वयकर, इस विनांशवान् शरीरकी सव विश्व-बाधाएँ हरकर हमें सन्मार्गपर लगानेवाले थे पाणेश, हैं।

### गणपति-प्रतिसाका अर्थ

गणपित हैं कौन ? गणोंके गणपित । 'सणानां स्वा गणपित'—इस श्रुतिके अनुसार वे गणोंके अधिपित हैं। गणपित-प्रतिमाका क्या अर्थ है —इसका स्पष्टरूपते निरूपण एक बार स्वर्गीय डॉ॰ भगवानदासजीने किया था। वह व्याख्या प्रायः हम भूल गये हैं। यदि नित्य गणेशके अर्वनके समय हम उसे ध्यानमें रखें, यदि उनके रूपका हम एक अंक ऐसे जो देवता हैं, व हो भागरा या भागपित हो सकते हैं। उन्हेंकि दोनों हाथोंमें लड्डू हें—यश तथा कीर्ति हैं। दोनों ओर मिदि और बुद्धि हैं। ऐसे गणेशको हम गणपित मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं।

गणपतिका यह सांसारिक अर्थ हुआ। लेखके आरम्भमें

हम आध्यात्मिक अर्थ दे जुके हैं। इन दोनोंके सामजस्य तथा देव-परिवारके इस सर्वोपिर देवताकी उपायनाते ही कार्य-सिद्धि होती है। जो व्यक्ति पाणेश-सहस्रनामभ्का जप तथा विधिपूर्वक हवनका अनुष्ठान करता है, उसके लिये सिद्धि तथा सफलता अवश्यम्मावी है।

# 'मोदकभिय मुद-मंगलदाता'

( लेखक--श्रीकृष्णद्त्तजी भट्ट )

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तेरी पार्वती, पिता महादेवा ॥ माता चढ़े और चड़े मेवा। पान चड़े फूल लड्डअनको भोग लगै, संत करें सेवा॥ भुजाधारी । चार एकदन्त दयावन्त संदर सोहे मूसकी मसक गणेश० ॥

गणराज्य भारतमें गणदेवताका राज्य है शताब्दियोंसे। वैदिक कालसे ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं—

'गणानां त्वा गणपतिष् हवामहें परात्पर ब्रह्मका नाम है—महागणाधिपति । गजानन हैं—परात्पर ब्रह्मके अवतार ।

कहा जाता है कि महागणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे अनन्त विश्वोंका निर्योण किया । प्रत्येक विश्वमें अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने अंशसे त्रिमृतिं प्रकट की ।

तो ऐसे हैं हमारे आदिदेव गणपति, गणेश, गजानन ।

गणेशजीकी और विशेषताओंकी बात छोड़कर पुसे तो एक ही विशेषता सबसे अच्छी लगती है और वह है उनका मोदक-प्रिय होना।

मोदक, छड्डू, छाड्ड ! क्या विदया चोज !

मीठा-मीठा, गोल-गोल ! देखनेमं यदिया, खानेमं यदिया, खानेमं यदिया। कुछ छोगोंके मुँहमं इमली, नीब्, खटाई, अचार और पुरब्वाके नामसे पानी भर आता है। पर यहाँ तो लड्डू देखकर वैसा ही हाल होता है।

लाडू फैसा भी हो, बेसनका हो या मोतीचूरका—देखते ही तबीयत फड़क उठती है। पचास साल पहले लड्डू जैसा अच्छा लगता था, आज भी वैसा ही अच्छा लगता है।

रामकुष्ण परमहंसको जलेत्री बहुत प्रिय थी। पेट भरा रहता, फिर भी जलेत्री आती तो उसे पा लेते। लोग पूछते तो कहते—'स्टेशनपर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हों, पर अचानक बाइसरायकी गाड़ी आ जाय, तो उसे तुरंत 'लाइन क्लीयर' मिल जाता है। वहीं हाल मेरे लिये जलेत्रीका है!

कोई पैतीस साल पहलेकी वात है। काशी आनेपर एक बन्धुसे प्रिचय बढ़ा। उनका सबसे छोटा भाई उस समय आठ-दस सालका रहा होगा। वह जब मुझे देखता तो जोरसे कह उठता---

'भट्ट फढ़ी चट्ट, लाडू गप्प, टका दक्षिणा!' सोचता, ज्ञायद ऐसा कहनेसे मैं चिढ़्गा, पर लाटू गप्प करनेमें चिढ़नेका सवाल ही कहाँ था!

हाँ, तो हमारे गणेशदादा भी हमारी ही विरादरीके हैं। बचपनसे लाड़के शौकीन।

बड़ी मुसीवत रहती जगजननीको । भभृतिया वार शंकरके घर, जहाँ भूँजी भाँगका ठिकाना न होता, वः 'प्त मोदक को मचले !'

आप बिस चार्ख, भेंचा पट्मुख राखें देखि आसन में राखें यस बात जाको अचलें। मृतन के छैचा, आस-पाप के रखेंचा और काली के नवेंचा हूँ के ध्यान हूँ ते न चलें। वैल-वाध-बाहन, बसनको गवंद खाल, भाँग को धत्रे को पसारि देन क्रेंचलें। घर को हवाल यहै संकर की बाल कहै— लाज रहें कैसे पत मोदक को मचलें॥

पिताजीके तबेलेका हाल तो और भी बुरा है। जब देखिये---'रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में'।---

बार बार बैल को निपट ऊँचो नाद सुनि
हुंकरत बाघ बिरझानो रस रेला में।
'भूधर' भनत ताकी बास पाइ सोर करि
कुत्ता कोतवाल को बगानो बगमेला में॥
फुंकरत सूचक को दूपक भुजंग तासों
जंग करिबे को झुक्यो मोर हद हेला में।
आपस में पारषद कहत पुकारि कञ्ज
रारि सी मची है त्रिपरारि के तबेला में॥

अब भला बताइये त्रिपुरारिकी हालत क्या होगी ? इस धमा-चौकड़ीसे किसकी तबीयत न खीझ उठेगी ? जो देखो, दूसरेपर गुर्रा रहा है। एक-दूसरेको फाड़ खानेको तैयार है।

तब शिवजी यदि धूनी रमानेको त्रिशूल लेकर चल पहें तो इसमें आश्चर्यकी क्या वात ?

आपु को चाहन बैंस बली बनिताह को वाहन सिंहहि पेखि कै। मूसे को बाहन है सुत एक सुद्जो मयूर के पच्छ बिसेखि के॥ भूपन है कबि 'चैन' फनिंद के बैर परे सब ते सब लेखि के। तीनहुँ लोक के ईस गिरीस सु जोगी भए घर की गति देखि के॥

विषमता ही विषमता।

र्विरोध ही विरोध।

कहीं बैल तो कहीं बाघ। कहीं चूहा तो कहीं साँप।

शिवका तबेला माने विरोधामासींका जमघट।

और इन सारे वैर-विरोधोंके कालकृटको पी जानेवाला, हॅसते-हॅंसते गटक जानेवाला ही तो नीलकण्ठ है, सदाज्ञिव है, शंकर है।

उसीके यहाँ माल-मलीदा, मेवा-मिछान्न नहीं, माँग और धत्रा चलता है । गरीय-से-गरीयके लिये गुंजाइश ।

उसीके गण हैं--- 'फोउ मुख हीन बिपुल सुख काहू ।' ( मानस १ । ९२ । ३१ ) नंगे-छूले-लॅगड़े---दिरद्र, सर्वदारा-- ऐंडे-चेंडे-टेदें !

ग० अं० ५९—

जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं, उन्हें शिवजीकी बारातमें बराती वननेका सौमाग्य हासिल है।

भोलेबाबाके दरबारमें किसीका प्रवेश निषिद्ध नहीं ।

\* \* \*

हाँ, तो इन्हीं विरोधाभासोंके बीच पलते हैं—गणे्राजी ! कौन गणेशजी ?

वही, जो शिवजीके सपूत हैं---और वही, जिनकी पूजा करते हैं अपने विवाहके अवसरपर शिवजी भवानीके साथ---

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संमु भवानि । कोष सुनि संसय करें जिन सुर अनादि जियँ जानि ॥ ( मानस १ । १०० )

इन गणेशजीकी पूजा सबसे पहले की जाती है। प्रत्येक मङ्गल-कार्यमें पहला नंबर गणेशजीका। विद्या पढ़ने चलिये, गुरुजी पाटीपर लिख देंगे——

'ॐ नमः सिद्धम्!'

पड़ो बेटा, 'ॐ नमः सिद्धम्।'

गचा ठीक नहीं बोल पाता । 'ओनामासीधम !' कहकर किसी प्रकार पीछा छुड़ाता है। और सिद्धि-सदन गणेशजी इतनेसे ही खुश।

दीवालीमें लक्ष्मी-पूजन करिये । गणेश-लक्ष्मीकी पूजा करिये। नयी बहीमें सबसे ऊपर लिखिये---'श्रीगोशाय नमः।'

विवाह-शादी है, कथा-पूजा है---सबसे पहले गणेश-जीका पूजन अनिवार्थ।

पत्र लिखिये ! पुस्तक लिखिये, सबमें गणेशकी वन्द्ना सबसे पहले ।

तुलसीवाबा दर्खास्त लिखते हैं—रामजीकोः किंतु

विनयपित्रकां का श्रीगणेश करते हैं—गणेश-वन्दनासे—

गाइये गनपित जगवंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥

सिद्धि-सदन गज-बदन विनायक। कृपा-सिंधु सुंदर सब लायक॥

मोदक-प्रिय सुद-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि बुद्धि-विधाता॥

धन्य हो, गणेराजी ! सारा संसार तुम्हारी वन्दना करता है । तुम शंकर-सुअन हो, भवानी-नन्दन हो । सिद्धियोंके सदन हो, गजवदन हो, समस्त विद्रोंके नाशक हो । कृपासिन्धु हो, सुन्दर हो, सब तरहसे लायक हो, योग्य हो । मोदक प्रिय हो, मुद भी देते हो, मङ्गळ भी देते हो। विद्या-सागर हो एवं बुद्धिके विधाता हो।

ये सन गुण आपमें हैं।

दर्शास्तमं इतनी प्रशस्ति गणशजीकी कर लेनेके बाद असली भुद्दा, तनकीहका भुद्दा पेश करते हैं, तुलसीदासजी। 'माँगत तुलसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे॥'

गोसाईं जीसे पूछनेकी वात यह है कि 'महाराज! राम-सिय-को जय मानसमें वैठाना था, तय राम-सियसे ही दर्जास्त करनी चाहिये थी? गणेशजीसे प्रार्थना करनेकी कौन जरूरत थी? गणेशजी कोई पेशकार हैं रामजीके?

न हों पेशकार । पर कायदा यही है कि हर दर्खास्त इसी ड्योड़ीसे पहले पास होनी चाहिये। पहले लड्डू चढ़ाइये गणेशजीको । उसके बाद आपकी रपट लिखी जायगी—'सिद्धि करहु गनपति सुमिरि !' नहीं तो खाते रिद्ये धकके कोई प्छनेवाला नहीं ?

# # # # # # # सवाल है कि गणेशजीको यह स्तबा मिल कैसे गया ! कहते हैं कि एक बार देवताओंमें यह विवाद छिड़ गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय ।

आज मिनिस्टरकी एक कुर्सी खाली होती है तो एक जी एक दर्जास्तें पहुँच जाती हैं। जो देखिये, अपनेको तीस-मारखाँ बताकर कुर्सीका दावा करने लगता है।

देवताओंके दरवारमें भी यही हाल था। सब अपनी-अपनी पोठ ठोंक रहे थे।

बड़ी मुस्किलंसे तय यह हुआ कि प्सारे ब्रह्माण्डकी परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आये, उसीको यह ओहदा मेलेगा ।

बस्त दौड़ शुरू हो गयी।
सब अपने-अपने वाहन लेकर निकल पड़े।
एक से-एक तेज वाहनींका वाजार था।
गणेशजी भी इस प्रतियोगिता (कम्पटींशन )में शामिल
रे। पर इनका वाहन ठहरा—'चूहा'।

मृषकराज कितानें-कापियाँ कुतरनेमें तो तेज हैं, पर इस किट-दोड़में पार पाना उनके वशकी बात कहाँ थी।

अजीव परेशानी थी गणेशजीके सामने । कहनेवाले कहते हैं कि नारदजीने आकर गणेशजीको अकल सुझायी। पर हमारी मान्यता है कि गणेशजी तो स्वयं विद्या-वारिषिः, बुद्धि-विधाता हैं; उन्होंने स्वयं ही अकल लगायी होगी। जो हों, हुआ यह कि गणेशजीने 'रामः'-नाम लिखकर उसीकी परिक्रमा कर डाली।

मिनटोंका तो काम था।

खरहे दौड़ते रह गये। कछुआ फर्स्ट आ गया। राम-नामकी महिमा! गणेराजी खूब समझते हैं—

'महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥'

काशीमें 'बड़े गणेशभ्पर गणेशजीकी एक विशालकाय मुर्ति है।

एकाघ बार गणेश-चतुर्थापर मैंने भी उसके दर्शन किये हैं। क्या कहना है गणेशजीके शृङ्कारका ।

एक तो विशाल काया; दूसरे ऊपरसे नीचेतक लड्डू ही-लड्डू ।

दो-चार, दस-बीस छड्ड नहीं—हजारों। देखकर तबीयत खुरा हो जाती है।

मन्दिरके आस-पास रास्तेमें फर्ळीगोतक छड् हुओंकी पीली, गुळाबी, छाल कतारें । वेसनके, मोतीचूरके । किसीके पास आलुके, किसीके पास शकरकन्दके ।

लम्बोदरको क्या चाहिये ? लड्डू, लड्डू, लड्डू । दाँत तो एक है, चवायेंगे कैसे ?

लड्डू लिया—गप्पसे उदरस्य कर लिया। एक दो-चार-दसः। मक्तोंकी रेल-पेल मची है। गणेशजी लड्डू उड़ा रहे हैं।

र्क्ष कि कि तबीयत खुश—'जा बेटा, तेरा कस्याण होगा।'

प्रसन्नतामें सहज ही आझीर्वाद निकलता है। गणेशजी मोदक पाते ही मुद और मङ्गल बाँटने लगते हैं।

लेकिन एक वात है—-गणेहाजी विनायक भी हैं। विनायक माने विष्न ।

आप उन्हें लड्डू नहीं चढ़ायें तो मनझ लीजिंप कि खेर नहीं। क्या तमाशा करते हैं विनायक !

आप कोई काग करनेमें समर्थ हैं, कर नक्ते हैं। करने जाते हैं, पर आप उस कामको कर ही नहीं पते। आप मतलबके काम नहीं कर पाते, व्यर्थके काम रने लगते हैं।

मिट्टीके ढेले उठाकर पीसने लगते हैं; घास काटने लगते ; अपनी उँगलियोंसे अपने ही शरीरपर लिखने लगते हैं।

सपना देखते हैं तो पानी, कँट, सूअर, मुण्डित मस्तकवाले थादमी दीखते हैं । हवामें उड़ते हैं तो लगता है, कोई रीछा कर रहा है!

श्री विनायकके इन उत्पातों से बचनेका उपाय ?
उपाय भी विनायक !
नुम्हींने दर्द दिया, तुम्हीं दवा देना !
विनायक विव्ञनाशन भी हैं !
'सर्वविद्योग्शान्तये'—मणेशजीकी पूजा कर लीजिये !

'जय गणेश देवा' कहकर लड्डुओंका भोग लगा दीर्जिय-विन्न-बाधाएँ कपूर बनकर उड़ जायँगी।

दो लड्डू चढ़ाये कि काम बना।

निषाद कहता है— 'तज़उँ प्रान रघुनाथ निहोरें । दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें (मानस २ । १८९ ।

आपको तो निषाद-जैसा खतरा उठानेकी भी जर नहीं। सिर्फ दो लड्डू चढ़ानेकी देर है। फिर वह प्रसाद तो आपके ही हाथमें रहेगा। 'दुहूँ हाथ मुद 'मोदक'' लोक भी बनेगा, परलोक भी। मुद भी, मंगल भी।

आइये—गणेशजीसे हम प्रार्थना करें—'महाराज! कृपा करो कि हम जो ग्रुभ कार्य करें। वह सव निर्विप्त पूरा हो वक्रतुण्ड महाकाय स्थैकोटिसमप्रभ। निर्विष्तं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

## दैनिक जीवनमें गणेराका स्थान

( लेखक-श्रीरामकृष्णप्रसादजी )

देशमें शायद ही ऐसा कोई हिंदू-परिवार होगा, जहाँ श्रीगणेशजीकी पूजा न होती हो । सभी हिंदू-परिवारों में श्रीगणेशकी पूजा व्याप्त है। भाणेश शब्दका विग्रह है—गण ईश । भाणश्का अर्थ देवताओंका समृह और 'ईशश्का अर्थ उसका स्वामी है। अतएव भाणेशश्का अर्थ हुआ 'देवताओंके समूहका स्वामी', जो परमिपता परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अतएव गणेशकी पूजासे हम प्रभु परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं।

श्रीगणेशजीके पिता जगद्-विख्यात श्रीशिवजी हैं। इनकी माता जगजननी श्रीपार्वतीजी हैं और इनके भाई युद्धविद्या-विशारद श्रीकार्तिकेयजी हैं। ऐसे छोटे और महान् परिवारके एक सदस्य श्रीगणेशजी हैं। इनके विषयमें केवल इतना ही संकेत करना आवश्यक होगा कि यदि महाभारतके रचिता श्रीवेदव्यासको श्रीगणेशजी-जैसा लिखनेवाला न मिला होता तो यह अपम्भव था कि महाभारत-जैस महान् ग्रन्थ आज तमलोगोंको देखनेको मिला होता । श्रीगणेशजीके गुणोंकी महत्ताको समझते हुए ही अपने शास्त्रकारोंने इनकी पूजाको प्रथम स्थान दिया है।

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विकास्तस्य न जायते॥

सभी हिंदू-परिवारोंमें बचोंको जब विद्या-आरम्भ ह जाती है, तब उनसे गणेशजीका पूजन कराया जाता है, 1 भविष्यमें बचा पढ़े, इच्छानुकूळ विद्या प्राप्त करे, परं उत्तीर्ण हो और वह श्रेष्ठ विद्वान् बने । ठीक उसी विवाहके लिये भी पद-पदपर गणेश-स्मरण होता जिससे वर या कन्याके मनोनुकूळ जोड़ा मिले, भां दोनोंका जीवन सुखी हो और वे योग्य संतान प्राप्त करें इसी प्रकार घरसे बाहर जानेके समय प्राय: गणेश-किया जाता है, जिससे यात्रा सानन्द सम्पन्न हो । ह व्यवसायके करनेके पूर्व भी गणेशजीकी वन्दना की जात जिससे लाभ हो । किसान तो गणेशजीको याद करना ही नहीं । गणेश-चतुर्थोंके दिन उनके मन्दिरोंमें पड़ी-घंट वजते ही हैं । इस प्रकार श्रीगणेशजी इ प्रत्येक कार्यमें हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपासे

# गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश

( लेखक-शोवजरंगवलीजी बह्मचारी, एम्०ए०, साहित्यरत्न )

ाष्ट्र-धर्म प्रत्येक युगमें भारतका प्रधान धर्म रहा है। शिका 'गणपति'--राष्ट्रपति वही वन सकता है, जो भौतिक ऋदि-सिद्धि-समृद्धिसे परिपूर्ण कर लोगोंको तत्त्वकी ओर भी अग्रसर कर सके। इसके लिये ाकता है--सत्-असत्-विवेचनी बुद्धिकी । यही हेतु इमारे भाणपति।—-राष्ट्रपतिका सिर हाथीके समान, धड तैसा तथा वाहन भी चूहे-जैसा ही होना चाहिये । हाथीकी ं भी विशेषता है कि वह कभी जोशमें नहीं आता: दे परिस्थितिवश उसे जोश आ जाय तो उसका जोश र्थ नहीं जाता । इसी प्रकार 'राष्ट्रपतिंग्में भी गुरुता म्भीरता-दोनीं होनी चाहिये। गणपतिके वाहन भी कुछ विशेषताएँ हैं। चूहा विलके अंदर गुप्त , पर आवश्यकता पडनेपर किसी वस्तको नष्ट करनेके पकी जहें काट देता है। उसी प्रकार राष्ट्रपतिको नी नीति गुप्त रखनी चाहिये और विपक्षी राष्ट्रींका हरनेके पहले उनकी लोक-प्रतिष्ठाको भङ्क करना प्रचारद्वारा उनकी अन्ताराष्ट्रीय स्थितिको निर्वल । चाहिये ।

रे बुद्धिमान् गणेशजीमें बुद्धिकी चिशिष्टता भी है। उन्हें सृद्धि-सिद्धि-दाताके साथ 'बुद्धि-विधाता' भी है। बुद्धिमान् होनेके कारण ही वे प्रथम-पूज्य-पद मेमें समर्थ हो सके हैं। प्रथम-पूज्य होनेकी कथाका नक्ष-मिन्न ढंगसे हुआ है, किंतु गणेशजीको यह। प्रथम-पूज्य पद केवल सम्मानमें नहीं, अपित रीक्षाके वाद प्राप्त हुआ है। इस 'गणपित' के प्रथम-प्री लिखित परीक्षामें वेदच्यासद्वारा गणेशजीको मके अनुसार प्रथम स्थान दिया गया। गणेशजी तगितिसे लिखते थे कि उत्तनी शीघतासे व्यासजी रचना ही नहीं कर पा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें मन्य लगाना पड़ा कि श्लोकका अर्थ समझे विना

वे ( गणेशजी ) उसे लिपिनद्ध न करें । भगवान् वेर व्यासद्वारा रचित रलोकोंके अर्थ-गाभ्भीर्यको समझते हुए उ दुतगितसे लिखना गणेशजीकी गौद्धिक प्रतिभाका अनुपर उदाहरण है। इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुई। उस प्रथम-पूज्य पदके अन्यर्थियों—सभी देवताओंके समझ सम्पूर्ण विश्वकी परिक्रमा करके सर्वप्रथम आनेका प्रश्न रखा गया। अन्य देवता प्रश्नकी वारीकी न समझकर शारीरिक माग-दौड़ करने लगे, किंतु गणेशजीने अपनी सूक्ष्म सूझ-बूझसे विश्वकी परिक्रमा विश्व-निर्माता श्रीरामके नामकी परिक्रमा लगाकर कर ली। बुद्धि-कौशलद्वारा इसमें भी उन्होंने प्रथम खान प्राप्त कर लिया तथा समस्त जनमतको अपनी ओर आकृष्ट कर सर्वसम्मतिसे 'गणपित'—'राष्ट्रपतिंग्के प्रथम पूज्य पद्यर प्रतिष्ठित हो गये।

ऐसे बुद्धिमान्के गणपति—राष्ट्रपति वनते ही सारा देश धन-जनसे सम्पन्न होने लगा। स्वयं सिद्धि-बुद्धि अनुचरी—अर्धाङ्गिनी वनकर गणपितकी सेवा करने लगीं। क्षेम और लाभ पुत्र वनकर सम्पूर्ण समाजके कुशल-शेमके लिये कार्यमें जुट पड़े। भौतिक समृद्धिके साथ-साथ अन्तःशान्ति और अनिर्वचनीय आनन्दकी प्राप्तिसे लोग कृतकृत्य हो उठे। परिणामस्वरूप राष्ट्रके नेता, प्रणेता, कर्णधार—गणपित (राष्ट्रपति) को स्वृति-प्रशस्तिके जपकारींसे सभी दिग्दिगन्त गूँजिं। लोग, जिसकी प्रतिध्विम आज भी गणेशजोकी वन्दनाके माध्यमसे सुननेको मिलती है। सभी देवताओंने गणेशजीकी इस राष्ट्र-सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया।

'रागेशो विप्रहर्ता हि सर्वकामफलपदः।'

गणतन्त्रके निर्माता गणेशजीके आदर्शीको अपनाकर आजका यह गणतन्त्र—प्रजातन्त्र-शासन भी देशका सर्वाक्षीण सार्वभौमिक विकासकर राष्ट्रको सम्पूर्ण प्रसुख-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमें संसारके समश उपस्थित कर सकता है।

## राष्ट्रोद्धारक श्रीगणपति

( लेखक---श्रीत्रिभुवनदास दामोदरदास सेठ )

णेशजीका जन्म राष्ट्रके अभ्युद्यकी प्रेरणा देता है।
ोके जन्मके पहले संघमायका विल्कुल ही अस्तित्व
। गणेशजीने दस वर्षमें सबको संगठित और उन्नत
जिससे वे सम्मानके पात्र बने। इतना ही नहीं,
स्थान पूजामें प्रथम हुआ, जो स्थान अवतक चला
हा है। गणेशजीने धूम्राक्ष, नरान्तक, देवान्तक आदि
का नाश किया, जो राज्य करते समय सज्जोंको
करते थे। इससे गणेशजी सर्वपूज्य वन गये तथा
शिक माने गये। एक पतित राष्ट्र या जातिकी उन्नति
समयमें कैसे हो गयी, यह राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आदर्श
अनुकरणीय है। यह उन्नति गणेशजोंके संगठन और
के बलसे सम्पन्न हुई।

गणेशजीकी सारी योजनाएँ गुप्त रहती थीं; उनके तर काम हो जानेपर ही सबको पता चलता था। जिन्नी विद्वत्ता अपार थी, जिससे छोटी उम्रमें ही वे सारे ोंको सीख गये।

गणेशजी पाखण्डचादका खण्डन करके शास्त्रीका सार र सबकी एकरूपता करनेमें अद्वितीय हैं। वे श्रेष्ठ वक्ता ब्रह्मविद्याके स्वामी हैं। इस कारण उनकी योजनाओं में गातमविद्याकी प्रधानता रही है। गणेशजो महान् तिज्ञ और इतिहासके ज्ञाता है तथा 'गणक गणितागम-एचित् गणकश्लाच्य' कहे गये हैं।

युद्धमें भी गणेशजी अजेय हैं । कार्तिकेय सेनापित ये, तु राष्ट्र-संगठनके विषयमें वे इतने प्रख्यात न थे। गणेशजी ट्र-संगठन और सेना-संचालन—दोनों ही कार्योमें जगत्-

प्रसिद्ध हैं। गणेशजीमें अनुपम बुद्धिमत्ता है। जो काम दूसरोंसे नहीं हो सकता, उसे वे अपनी बुद्धि और बलसे सहज ही कर लेते हैं। दूरहृष्टि, प्रज्ञा, बुद्धि और धारणाशक्तिका अद्भुत सम्मिश्रण गणेशजीमें पाया जाता है।

इत विनायकका उपनयन करयप ऋषिके आश्रममें हुआ था । उस आश्रममें यज्ञ तो होता ही रहता था; वहाँ बहुकको लाकर उसे यज्ञोपवीत, कौपीन, दण्ड एवं मेखला भी धारण कराये गये। तब विनायकने मिश्रा माँगी। मिश्रामें वरुणदेवने विनायकको पाशा दिया और उस पाशसे शत्रुओंको बाँघनेकी रीति सिखलायी। मगवान् शंकरने पित्रग्रूलं प्रदान किया और शत्रुओंपर उसे चलानेकी रीति सिखला ही। परग्रुरामजोकी माता रेणुकादेवीने प्फरसाः प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि 'त् शत्रुओंका विनाश करेगाः। इस प्रकार वहाँ उपस्थित देवताओंने विनायकको अस्वश्रम् प्रदान किये और सबने सामूहिकरूपसे आशीर्वाद दिया कि 'इन शस्त्रोंसे त् शीष्ठ दुष्टोंका नाश करेगाः। इस प्रकार राष्ट्रोद्धारके कार्यमें गणपतिको अलैकिक स्थान प्राप्त हो गया।

गणपितका राष्ट्र-संगठन-तत्त्व बड़ा ही सरल और बोधप्रद है तथा वह उन्नतिमें सहायक है। हिंदुओंके घर-घर गणेशकी पूजा होती है; परंतु गणेशजीके द्वारा किये गये कार्योंकी ओर रत्तीभर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनको समझनेका भी प्रयत्न नहीं किया जाता, तब फिर उनके आचरणकी तो वात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो राष्ट्र उनका अनुसरण करता है, वह उन्नत बनता है।

### जय जय मतंग-आनन !

गान सरस अलि करत परस मद मोद रंग रचि।
उध्रदत ताल रसाल करन चल चाल चोप सचि॥
चितामनिमय जटित हेमभूषनगन बज्जत।
चलत लोल गति मृदुल अंग नवतुंड वसज्जत॥
लखि प्रनित समय मुख तात को विहँसि मातु लिय लाय उर।
जय जय मतंग-आनन अमल, जय जय जय तिहुँ-लोक-गुर॥

— महाकवि गुमान मिश्र



## लोकमान्य तिलकद्वारा प्रवर्तित गणेशोत्सव

( लेखक-श्रीकाशीनाथजी सोमण, एम्० ए०; साहित्यरत्न )

पराधीन देशका स्वातन्त्र्य संग्राम उसी दिनसे आरम्भ दोता है। जिस दिनसे उसके पैरोंमें गुलामीकी जंजीर पड़ी है । और उस गुलामीको नष्ट करनेके कई मार्ग हो सकते हैं। शत्रुके पाँच पड़नेसे लेकर उसके पैरोंको खाँचनेतक सभी मार्ग वैध ही हैं। अपना देश भी उसके लिये अपवाद नहीं है ) इसीलिये खराज्यकी प्राप्तिके लिये 'साधनाना अनेकता'—यह लोकमान्यका साधन-सूत्र था । स्वराज्यकी प्राप्तिके मार्गपर जिस साधनसे एक पैर भी आगे पड़ता हो, उस साधनका उपयोग करनेमें लोकमान्य कभी हिचकिचाते नहीं थे। इसी दृष्टिसे महाराष्ट्रमें लोकमान्यने सर्वजनीन गणेशोत्सव ज्ञारू किया था । गणेशोत्सव-जैसे धार्मिक और शिवाजी-जयन्ती-जैसे ऐतिहासिक उत्सवींका उपयोग स्वातन्त्र्य-संग्रामके साधन समझकर ही किया गया। घर-घरमें व्यक्तिगत रूपसे मनाये जानेवाले गणेशोत्सवको उन्होंने सार्वजनिक समष्टिरूप दिया: गणेशोत्सवको जन-जागरणका एक प्रभावशाली साधन बना डाला ।

किसीके मनमें यह बात आ सकती है कि 'छोकमान्यने राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु आदिके स्थानपर गणेशजीको ही क्यों चुना ?' उसके कई कारण हैं । सनातन वैदिक हिंदुधर्मके उपास्य देवताओंमें श्रीगणेशाजीका असाधारण है । चाहे जो मङ्गळ-कार्य हो, विना गणेश-पूजनके उसका आरम्म हो ही नहीं सकता । यहाँतक कि अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी पहले महागणपतिका पूजन और स्मरण किया जाता है। श्रीगणोशजीका इतना महत्त्व इसीलिये है कि वे विध्नहर्ती हैं। गणेशजी वेदकालसे ही परिचित एवं पूज्य माने जाते हैं। भूग्वेदमें 'गणानां त्वा गणपतिम्'नामक ऋचाको 'गणपति-सूक्तः कहते हैं। पाणपति-अथवंशीर्षःमें गणपतिको ओंकाररूप माना गया है। उसी रूपमें गणेशजीकी प्रार्थना और पूजाकी परम्परा अखण्डरूपरे चल्ती आयी हैं। कोई किसी भी देवताका उपासक क्यों न हो, वह गणेशजीका विरोधी नहीं हो सकता । गणपतिका प्रथम वन्दन करके ही उपासक अपने उपास्य देवताकी पूजा किया करता है।

हिंदू-धर्ममें शैव-वैष्णव-जैसे कई उपासना-वंश हैं।

इनमें गणपितकी उपासना करनेवालेको भाणपत्य क हैं। उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण भारतमें यह ः अधिक प्रचल्ति है। महाराष्ट्रमें गणपितके उपासक हैं। पेशवाओंके राजत्य-काल्में गणेशोत्सव बड़ी धूम मनाया जाता था। पेशवा-शासक स्वयं गणपितके उपास सवाई माधवराव पेशवाके शासनकाल्में तो पूनाके । शनिवारवाड़ा-नामक राजमहल्में मन्य गणेशोत्सव । जाता था। अंग्रेजोंके आते ही पेशवा-शासन लगभग स प्राय हो गया, पर गणेशोत्सवकी परम्परा बनी ही । मजसदार, पटवर्धन, दीक्षित आदि सरदारोंके परिव गणेशोत्सव ठाट-वाटसे मनाया जाता रहा।

पर गणेशोत्सवको सार्वजनिक रूप देनेके केवल ये कुछ कारण नहीं थे। अंग्रेजी शासन यहाँ स्थिर हो ह था। लोगोंके विचारोंमें भ्रष्टता आने लगी थी। धर्मके सम्बन लोग उदासीन-से दिखायी देने लगे । युवकवर्गमें अ आचार-विचारोंके प्रति घुणा और अंग्रेजी आचार-विचारी प्रति प्रेम बढने लगा था। सारे समाजमें गरमाहट पैदा क राष्ट्रीय भावनाको जगाना आवश्यक था । लोकमान्य सोचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाज सभी स्तरोंमें पूजनीय हैं । उन्हींका उत्सव मनाक अस्त-व्यस्त समाजको संघटित किया जा सकेगाः नवयुवकीं राष्ट्रीय भाव प्रज्वलित किये जा सकेंगे एवं राजनीतिक आन्दोलनको बढ़ावा मिल सकेगा। गणेशोत्सव एक धार्मिक उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं दे सकेंगे । धार्मिक उत्सर्वोमें इसाक्षेप करनेसे पहले शासकोंको कई बार सोचना होगा। इसके अतिरिक्त गणेशोत्सय शुरू करनेमें और भी एक कारण था। ईसाइयों तथा मुसल्मानोंके क्रिसमस या मुहर्रम-जैसे महोत्सवीमें, ताजियोंके जुल्समें हिंदू-समाजके निम्न श्रेणीके छोग भी सम्मिख्ति हुआ करते में । यह देखकर लोकमान्यके दिलमें येचैनी महसूस होती थी। अतः उत्सवप्रिय जनताको एक ऐसा महोत्सव मिलना चाहिये था जिसमें हिंदू-समाजके सभी वर्ग एक साथ समिमिट्य हो सकें । इसी विचार-गन्धनसे उनके मनमें गार्वजनिक

तोत्सवकी कल्पना उदित हुई । सन् १८९३ में पूनामें यह ।ना कार्योत्मित हो गयी ।

गणेशोत्सवको लोकमान्य तिलक्रने स्वाधीनताके दोलनका एक प्रमावशाली साधन बनाया । उन्होंने शोत्सवको राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमें ही प्रसारित किया। र भी, जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, सार्वजनिक था ह्योत्सव मनानेके पीछे यह भी एक विचार कार्य कर रहा था अन्य धर्मवालोंके त्यौहार, जुलूस आदिका बुरा असर हिंदू-पाजके नवयुवकींपर न पड़े। सन् १८९३ में ही गणेशोत्सवको र्वजनिक रूप मिलनेका भी यही कारण था। सन्१८९३में तंबई ा महाराष्ट्रके चंद अन्य नगरोंमें भी हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। सी सम्बन्धमें प्नामें एक सभा हुई । मुस्लिम-उपद्रवींका ामना करनेके लिये हिंदू-समाजको किस प्रकार संगठित ह्या जाय, इस वारेमें उस सभामें विचार हुआ । सार्वजनिक गेशोत्सव उसी विचारकी फलश्रुति थी। महाराष्ट्रमें भाद्रपद शक्लचतु र्यी-तिथिको गणेश-देवताका गौर माध-मासकी हत्सव मनानेकी परम्परागत परिपाटी है। अब यह तथ अ। कि भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थांसे लेकर भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्दशी अनन्तचतुर्दशी ) तक गणेशोत्सव मनाया जाय। दस देनके इस सार्वजनिक गणेशोत्सवमें धार्मिक पूजा-अर्चीके साथ-वाय कीर्तन-प्रवचन-व्याख्यान भी आयोजित किये जायेँ। समाजको स्वराज्यके आन्दोलन-हेतु सुसंगठित बनानेका प्रयत्न किया जाय। प्रसिद्ध क्रान्तिकारों नेता स्वर्गीय खानखोजेने लिखा है कि पुनामें तिलकजीके नेतृत्वमें गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुआ। वह केवल कोई धार्मिक उत्तव नहीं था, देशमिक्तके प्रसारके लिये शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। उसे चंद ही दिनोंमें राष्ट्रधर्मका स्वरूप प्राप्त हुआ । पूनाते प्रेरणा लेकर वर्धाः नागपुर, अमरावती आदि नगरींमें भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा । खानखोजे आंग चलकर लिखते हैं कि "गणानां त्वा गणपतिं हवामहे"—इस व्यापक दृष्टिसे गणराज्य दिलानेवाले गणपति हमारे खातन्त्रयके देवता हैं, इस प्रकारका प्रचार ग्रुरू हुआ । गणेशोत्सवके माध्यमसे प्रभावशाली और देशभक्त नका एवं कीर्तनकारींके द्वारा क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं हो। इकहा करनेका काम सुलभ हुआ। धार्मिक उत्सव होनेके कारण पुलिस मो गणेशोत्तवमें इस्तक्षेप करोंगे हिचकिचाती भी । खद लोकमान्य तथा अन्य

राजनीतिक कार्यकर्ता गणेशोत्सवके अवसरपर व्याख्यान-द्वारा स्वराजका ही प्रचार किया करते थे। ११

गणेशोत्सवके अवसरपर दिये गये एक व्याख्यानमें लोकमान्यने कहा था कि 'भाणपितकी आराधना करते समय स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठच-राज्यकी माँग करनेकी परिपाटी प्राचीन समयसे चली आयी है। ये शब्द जिस मन्त्रमें आये हैं, वह कोई नया नहीं। वंगालके विभाजन जैसे आन्दोलनके वाद वह मन्त्र गठित नहीं हुआ। वह हमारा प्राचीन मन्त्र है। हाँ, हम उसे अंग्रेजोंके यहाँ आनेके वाद भूल-से गये हैं। मन्त्रके प्राचीनत्वका स्मरण दिलानेके लिये ही हम यह गणेशोत्सव मना रहे हैं। इस मन्त्रमें कई शब्द हैं। सभी समानार्थी नहीं हैं। यों ही फिजूल शब्दोंका इस्तेमाल करनेकी हमारे ऋषियोंकी आदत नहीं थी। अतः नाहकका शब्दजाल नहीं बनायें। मन्त्रकी प्रथम सोद्योंसे शुरू करें, अन्तिम सीद्योतक गजानन देवता आपको पहुँचा देंगे।"

'गणपित' शब्दसे ही प्रतीत होता है कि वे गणोंके पित है—गणोंके अधिपित हैं। यानी सब समाजके—जनताके— ये राष्ट्र-देवता हैं। समाजमें इकाईका भाव कैसे पैदा किया जा सकता है, इस अनुशासनके पाळनका पाठ भी हमें गणेश-देवताकी उपासनासे मिळता है। आत्मसंयम कैसे किया जाय, इसकी शिक्षा भी हमें गणेशोत्सवसे मिळती है; क्योंकि गणेश-देवता बुद्धि और शक्ति, दोनोंके प्रतीक हैं।

लोकमान्यने राष्ट्रोद्धारका विशिष्ट उद्देश्य मनमें रखकर इस राष्ट्रीय उत्तवको प्रविति किया था। तिलकते प्रेरणा लेकर अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओंने भी इसमें जी-जानते हाथ वँटाया। हिंदुओंको संगठित करनेका एक साधन समझकर गणेशोत्सव गुरू किया गया। गुरू-गुरूमें वह एक धार्मिक उत्सवके रूपमें मनाया गया। स्टू कुछ ही वर्षोमें गणेशोत्सवको राष्ट्रीय रूप प्राप्त हुआ। सब भारतीय एक हैं—इस प्रकार एकताका मन्त्र इस महोत्सवसे दिया गया। व्यक्तिगतरूपसे घर-प्ररमें छुआलूतका भाव भले ही रहा हो, गणेशोत्सवके अवसरपर समान स्तरपर ही सभी काम करने लगे। यहाँतक कि पूनामें मुसल्मान-समाजकी ओरसे भी राष्ट्रीय मावनासे गणेशोत्सव मनाया गया। गणेशोत्सवमें होनेवाली समाओं-में मुस्लिम नेता भी सम्मिलित होने लगे। इस सम्बन्धमें मन १९०८ की एक घटनाका उल्लेख करना अनुचित न

होगा। लोकमान्य तिलकके 'केसरी-कार्यालयं प्रसिद्ध नेता धीसैय्यद हैदरी रेझाका व्याख्यान हुआ। आपका विषय था— 'हिंदू-मुस्लिम-आपसी-सम्बन्धः। उसी समय पूनाके जिलाधीश महोदयने रेझा साह्यको मिलनेके लिय बुलाया। उन्होंने उनको समझाया, 'क्याआपको यह मालूम नहीं कि यह गणेशोत्सव मुगलमानोंके खिलाफ है; किंतु फिर भी आप उसमें सम्मिल्लि हो रहे हैं। ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्यों नहीं हो जाते ! रेझा साहयने झट उत्तर दिया— 'ऐसा होना न होना मेरी मर्जीपर निर्मर है; उसमें आपके दखल देनेकी कोई जरूरत नहीं। रेझाजीका वह व्याख्यान श्रीमान् नरिनंह चिन्तामणि केलकरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ था।

सार्वजिनक गणेशोत्सवमें सामाजिक-धार्मिक सुधार तथा राष्ट्रीय भावनाको प्रखर बनानेका काम गीत-गायकोंने किया, जिन्हें उस समय भोळा, नामसे सम्बोधित किया जाता था। मेळा यानी मण्डली। वालक-बालिकाओं तथा युवकोंका एक गुट होता था, जिसके सभी सदस्य विशिष्ट गणवेशधारी हुआ करते थे और यह अनुशासित मण्डली गणेशोत्सवके सुअवसरपर राष्ट्रीय गीत गाया करती थी। गणेशोत्सवके प्रति समाजको आकर्षित करनेका वहुमूल्य कार्य इस मेळा-मण्डलीने किया। इस मेळा-मण्डलीके विना सार्वजिनक गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता। मेळा-मण्डलीका नाम गणेशोत्सवके साथ जुड़ा हुआ है।

पूनामें १८९३ ई॰में एक राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमें गणेशोत्सवकी नींव डाली गयी । लोकमान्यकी प्रेरणासे महाराष्ट्रमरमें उसका विस्तार हुआ । महाराष्ट्रका प्रत्येक नगर और नगरका मुहल्ला-मुहल्ला गणपति वाप्पा मोरया। के जयधीषसे गूँज उठा । महाराष्ट्रके वाहर भी बड़े-बड़े नगरोंमें मराठी-भाषी समाजने । स्थानीय समाजके महयोगसे गणेशोत्सव मनाया, जो प्रथा आजतक प्रचलित है । इस प्रकार काश्मीरसे कन्याकुमारीतक और कराचीसे कलकत्तातक

गणेशोत्सव सार्वजनिक रूपमें मनानेकी प्रथा प्रारम्भ हुई। यहाँतक कि भारतके बाहर अदन, नैरोबी, छंदन आदि स्थानों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। १९२० ई० में लोक-मान्य तो चल बसे, पर गणेशोत्सव मनानेकी परिपाटी ज्यों-की-त्यों चात्र रही। महात्माजीके नेतृत्वमें खराज्यके नये-नये आन्दोलन ग्रुह हुए। गणेशोत्सवींमें उन सभी आन्दोलनींका प्रचार किया गया। जन-जागृतिका वत चलता रहा। १९४७ ई०में देश स्वतन्त्र हुआ; अतः गणेशोत्सवके स्वरूपमें अपने-आप परिवर्तन होने लगा। अबतक वह स्वराज्य-प्राप्तिका एक साधन समझा गया था। अब प्राप्त स्वराज्यको सराज्य कैसे बनाया जाय, इस सम्बन्धकी जन-जागृतिका कार्य गणेशोत्सवके द्वारा होने लगा। सार्वजनिक गणेशोत्सवींकी संख्या वढ गयी । पहले विदेशी सत्ताके प्रति जनतामें असंतोष पदा करनेकी दृष्टिसे गणेशोत्सवका उपयोग किया गया; स्वाधीनता-प्राप्तिके बाद अव वह भूमिका नहीं रही। इसी कारण गणेशोत्सवके कार्यक्रममें व्याख्यान, प्रवचन, राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कार्यक्रमींपर जो बल दिया जाता था। वह अब नहीं रहा। गणेशोत्सवके उद्देश्यका रुख ही बढल गया । अब रोशनीकी सजाबटकी जगमगाहटकी ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। वैसा होना स्वाभाविक भी था। आज सन् १९७३में गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुए ८० वर्ष वीत जानेके वाद भी सार्वजनिक गणेशोत्सवका सिलसिला ज्यीं-का-त्यों बना है। लोकमान्यके समयमें पूनामें सार्वजनिक रूपसे मनाये जानेवाले गणेशोत्सवोंकी संख्या कोई सौ रही होगी। पर अब वह संख्या लगभग हजारतक हो गयी है। गणेशोत्सवको प्रारम्भ हुए १९५३ ई०में साठ वर्ष पूरे हो चुके थे, उसीके उपलक्षमें पूनामें गणेशोत्सवका हीरक-महोत्सव मनाया गया। १९५२ ई०में ही २६ जनवरीको भारत गणराज्य घोषित किया गया । अत्र भी प्राप्त स्वातन्त्र्यकी रक्षा और सुराज्यकी साधना-हेतु गणेशोत्सवका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा हमें हमेशा मिल्सी रहेगी।

# 'श्रीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम!'

रक्तवर्ण शुभ, एकदन्त शुचि, ध्वज-मूषक, शोभित शशि भाछ। वसु कर-कंज-युग, कम्बु, पाश, पुस्तक, त्रिशूलवर, चक्र, माल॥ गज-मुख-धान्य-मञ्जरी राजत, विपद-विध्न-वारण, शुभधाम। अखिल अमङ्गलहर, हर-सुत, श्रीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम॥





## श्रीगणेशगीता और श्रीमद्भगवद्गीता—एक तुलनात्मक अध्ययन

( लेखक —श्रीनागोराव बासरकर, एडवोकेट )

गेशं गाणेशाः शिवमिति च शैवाश्च विश्वचा व सौरा विष्णुं प्रथमपुरुषं विष्णुभजकाः। इन्त्येकं शाक्ता जगदुदयमूलां परिश्ववां जाने कि तस्मे नम इति परं ब्रह्म सकलम्॥ (पुष्पदन्तकृत गणेशमहिन्नःस्तोत्रम् २)

जिस एक तस्वको गणपितके उपासक भाणेशः, शैव भिवानः, सूर्योपासक भार्त्यः, विष्णुभक्त भादि पुरुष तथा शक्तिके उपासक जगत्की उत्पत्तिकी मूल मूता भारा शिवाः कहते हैं, वह वास्तवमें क्या है ? नहीं जानता; किंतु सब कुछ परव्रहास्तरूप है; मे ब्रह्मभावसे ही उस अद्वितीय तस्त्रके प्रति मेरा र है।

जेस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतके भीष्मपर्वका एक उसी प्रकार श्रीगणेशपुराणके कीड्राखण्डके अध्याय -१४८ को पाणेशगीताः कहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके अध्यायोंमें ७०० इलोक हैं तो 'श्रीगणेशगीता'के ११ पोंमें ४१४ क्लोक हैं। भगवद्गीताका उपदेश युद्धके भमें कुरुक्षेत्रकी पावन भूमिपर अर्जुनके प्रति दिया या तो गणेशगीताका उपदेश युद्धके बाद राजूरकी पवित्र में नरेश वरेण्यके प्रति किया गया था । यह स्थान जालना तसे चौदह मीलपर स्थित है। भगवद्गीताके अनुकरणमें ग सैंकड़ों अन्य गीताओंकी रचना हुई है। जिनमें कुछ ये रामगीताः इंसगीताः गुक्गीताः अवधूतगीताः पाण्डवगीता ा इनमें भी भागेशगीताम्को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ारी गीताओंके विषय भिन्न-भिन्न होनेपर भी गणेशगीतामें । विषय आये हैं, जो श्रीमद्भगवद्गीतामें हैं । गणेशगीता कर्मयोग-सांख्ययोग-भक्तियोगपरक जो भगवद्गीतामें । आये हैं, वे भी प्रायः समान भावमय हैं । गणेशगीतामें साधनः प्राणायामः वान्त्रिकपूजाः मानसपूजाः सगुणोपासना दिको विस्तारके साथ समझाया गया है और विभूतियोग । रूपदर्शन आदिका संजेपमें वर्णन किया गया है । उसमें होंकी भिन्नता अवश्य है, परंतु विषय वे ही हैं।

जिस प्रकार अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने योगमार्गका देश किया, उसी प्रकार राजा वरेण्यको श्रीगजाननने यह योग वताया । परंतु इन दोनों गीताओं में दोनों श्रोताओं की मनः स्थिति और परिस्थितियाँ भिन्न हैं। भगवद्गीताके प्रथम अध्यायसे स्पष्ट है कि मोहके कारण अर्जुनकी मृद्-अवस्था हो गयी थी; वह अपने कर्तव्यका भी ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाता था और निष्क्रियता, नपुंसकता, भ्रान्तता एवं शिथिल्या आदिसे भी आक्रान्त था । परंतु राजा वरेण्यकी ऐसी विमोह-प्रस्त अवस्था नहीं थी; अपित वह साधनचतुष्टय-सम्पन्न मुमुक्ष स्थितिमें था । वह अपने धर्म तथा कर्तव्यको जानता था। उसने धर्मयुक्त राज्य किया था। उसके मनमें केवल एक ही पश्चात्ताप था। उसे बड़ा खेद था कि 'हाय ! मैं कैसा अभागा हुँ कि स्वयं भगवान् गणेशजीने मेरे घर जन्म लियाः उसपर भी मैंने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर सरोवरपर त्याग दिया। यह अच्छा हुआ कि यह बालक मुनि पराशरजीको मिला और उन्होंने उसका पालन-पोषण किया । इसी नौ वर्षके वालक गजाननने सिन्दूरासुरका संहार करके भू-भार हटाया है । अब मैं उन्हीं गजाननसे चरणाश्रयकी याचना कहूँगा b तदनन्तर राजाने उनसे प्रार्थना की-

विष्नेद्वर महाबाहो सर्वविद्याविद्यारद् । सर्वद्याखार्थं तत्त्वज्ञ योगं मे वक्तुमहँसि ॥ (गणेदागीता १ । ५ )

ंहे महावाहु विध्नेश्वर ! आप सब शास्त्रों तथा विद्याओंके ज्ञाता हैं । मुझे विमुक्तिके लिये योगका उपदेश कीजिये /> इसके उत्तरमें गजाननने कहा—

सम्यग्व्यवसिता राजन् मतिस्तेऽनुग्रहान्मम। १८ए। गीतां प्रवक्ष्यामि योगामृतमयीं नृपः॥ (गणेशगीता १।६)

'राजन् ! तेरी बुद्धि मेरे अनुग्रहसे उत्तम निश्चयपर पहुँच गयी है। मैं तुम्हें योगामृतसे भरी गीता सुनाता हूँ, सुनो।'—यह कहकर श्रीगणेशने 'सांख्यसारार्थ'-नामक प्रथम अध्यायमें योगका उपदेश देकर उन्हें शान्तिका मार्ग वतलाया। खितप्रश्च पुरुषका जो वर्णन किया, वह भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें भी आया है। तदनुसार ही श्रीगणेशजीने कहा—'सन्चे योगयुक्त पुरुषके लक्षण तो और ही होते हैं। वे तृष्णासे मुक्त, दयामय, जगत्का उद्धार करनेवाले, हृदयस्थित परत्रसको सदा ही सर्वत्र व्यात देखनेवाले और सर्वदा संतुष्ट रहनेवाले होते हैं। उनकी दृष्टिंग सोना, मिट्टी, परथर—स्व समान है।

शिवे विर्त्णां च शक्तों च सूर्ये मिय नराधिय। याभेद्युद्धियोगः स सम्यग्योगो मतो सम॥ (गणेशगीता १।२१)

'नरेश्वर ! शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य तथा मुझमें भी जो अभेद-बुद्धि है, वहीं मेरे मतमें उत्तम योग है।

ंमें ही सब कुछ हूँ और मुझसे ही सब हैं। मैं ही सत्, चित् और आनन्दरूप ब्रह्म हूँ।

अच्छेषं शस्त्रसंवातेरदाह्यमनलेन च॥ अक्लेषं भूप भुवनेरदोष्ट्यं मास्तेन च। अवध्यं वध्यमानेऽपि शारीरेऽस्मिन् नराधिप॥ (गणेशगीता १।३१-३२)

'शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे मिगो नहीं सकता, वायु उसे मुखा नहीं सकती और नरेश्वर! इस शरीरका वध होनेपर भी वह अवध्य है। भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके रलोक १८, २०, २३-२४ में भी यही कहा गया है।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रशंसितः श्रुतीरिताम् । त्रयीवादरता मृहास्ततोऽन्यन्मन्यतेऽपि न ॥ (गणेशगीता १ । ३३ )

'पुप्पित व्याके समान आपातरम्य 'अक्षरयं सुकृतं भवित' इत्यादि वेदवाक्योंसे मोहित मूढ़लोग यज्ञादिकी ही प्रशंसा करते हैं। उससे अलग दूसरा कोई श्रेय-साधन माननेको भी वे लोग तैयार नहीं होते। अतः स्वर्ग-ऐश्वर्यकी भोगबुद्धिमें आसक्त वे स्वयं संसारके वन्धनमें पड़ते हैं।" अतः सुनो—

यस्य यद्विहितं कर्म तस्कर्तेच्यं मद्रपेणम् । ततोऽस्य कर्मवीजानामुच्छिताः स्युर्महाङ्कराः॥ ` (गणेशगीता १ । ३६ )

वर्णाश्रम-धर्मयुक्त कर्मोंका अनुष्ठान करके मुझे अर्पण करनेपर उनके पाप-पुण्यरूप वीजाङ्कर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें क्लोक ४२से ४६ तक कहा गया है।

धर्माधर्मी जहातीह तयाऽत्यक्त उभाविष । अतो योगाय युक्षीत योगो वैधेषु कौशलम् ॥ (गणेशगीता १ । ४९) 'इस प्रकार आत्मानात्मिविवेक-बुद्धिसे युक्त पुरुप पाप-पुण्यसे मुक्त हो जाता है। यही योग विधियुक्त कर्मोंमें सची कुरालता है। ऐसा योगी 'स्थित-प्रज्ञ' कहलाता है। गणेश-गीताके अ० १ रलोक ५३से ६४तक ऐसे स्थितप्रज्ञके लक्षण दिये गये हैं। ये हो वार्ते भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके रलोक ५६से ७१तक वतलायी गयी हैं।

एवं ब्रह्मधियं भूप यो विजानाति देवतः। तुर्योमवस्थां प्राप्यापि जीवन्मुक्तिं प्रयास्थति॥ (गणेशगीता १। ६९)

'भूप ! यदि दैवकी अनुकूळतासे वृद्धावस्थामें भी ऐसी ब्रह्म-बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह भी जोवन्मुक्तिको प्राप्त होगा । यही वात भगवद्गीतामें भी कही गयी है—

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुद्यति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छिति ॥ (भगवद्गीता २ । ७२)

'इस ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त पुरुप कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इसमें निष्ठाको प्राप्त होकर वह ब्रह्ममें विलीन हो जाता है 12

'कर्मयोगंश-नामक दूसरे अध्यायमें श्रीगजाननने वरेण्यक्षे कर्मयोगंका उपदेश दिया । 'सांख्यसारार्ध'-नामक पिछले प्रथम अध्यायमें ज्ञानका प्रकाशमय मार्ग वतलाया गया था। परंतु केवल मार्ग देख लेना ही पर्यात नहीं। उत्तपर चलना भी आवश्यक है तथा श्रद्धा या भक्तिकी भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। गणेशगीतांके पहले अध्यायमें रुलोक ३४ तथा ३८में कुछ विरोधामास-सा दिखायी देनेसे वरेण्यने भी इस सम्बन्धमें अर्जुन-जैसा ही प्रशन किया—

ज्ञाननिष्ठा क्रमैनिष्ठा द्वयं प्रोक्तं त्वया विभी। अवद्यार्य वद्दैकं मे निःश्रेयसकरं नु किम्॥ (गणेशगीता २ । १)

प्रमो ! आपने ज्ञाननिष्ठा और कर्मानिष्ठा दोनोंका वर्णन किया है। अब यह निश्चय करके वताइये कि इन दोनोंने कौन मेरे लिये कल्याणकारी है।

भगवद्गीताके तीसरे अध्यायके दूसरे इलोकमें अर्जुनने भी ऐसा ही अनुरोध किया है। श्रीगजननने कहा कि 'स्टिर स्वभाववालोंके लिये 'बुद्धियोग' और अखिर स्वभाववालोंके लिये 'कर्मयोग' वताया गया है। विधियुक्त कर्मको आलस या विषादसे कोई त्याग देता है तो वह निष्कियताको नहीं प्राप्त होगा । कोई क्षणमर भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता, मायाके खमावानुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते हैं । कर्मेन्द्रियको रोककर मनसे विषयोंका चिन्तन भी निन्ध कर्म है; अतः केवल परमेश्वरकी प्रीतिके लिये कर्म करनेवाला ही श्रेष्ठ पुरुष और सच्चा कर्मयोगी है।"

> मद्धें यानि कर्माणि तानि बध्नन्ति न क्वचित्। सवासनिमदं कर्म वध्नाति देहिनं बछात्॥ (गणेशगीता २।९)

'जो कर्म मेरे लिये किये जाते हैं, वे कहीं और कभी कर्ताको बाँधते नहीं हैं। वासना या फलासक्तिपूर्वक किया गया यह कर्म देहधारीको बलपूर्वक बाँध लेता है।

मैंने ही सारे वर्ण और उनके धर्म एक साथ उत्पन्न किये हैं। वे ही धर्म-कर्म-यज्ञ हैं। इसे निष्काम बुद्धिसे करनेपर यह कल्पनृक्ष-सा फल देता है---

वर्णीन् सृष्ट्वावदं चाहं सयज्ञांस्तान् पुरा प्रिय । यज्ञेन ऋध्यतामेष कामदः कल्पवृक्षवत् ॥ (गणेशानीता २ । १०)

भगवद्गीता ३।७-१० के भाव भी इसके समानार्थक हैं।
उपरिनिर्दिष्ट गणेशागीताके क्लोकसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि
वर्णाश्रमधर्मके अनुसार विधियुक्त कर्मको निष्काम भावसे
केवल ईश्वरापण-बुद्धिसे करना ही ध्यज्ञ है। ऐसे यज्ञका जो
वर्णन भगवद्गीतामें आया है, वही गणेशगीतामें मी
उपलब्ध है—

शस्ते ऽगुणो निजो धर्मः साङ्गादन्यस्य धर्मतः। निजे तस्मिन् सृतिः श्रेयो परत्र भयदः परः॥ (गणेशगीता २ । ३५)

(अपना धर्म गुणरहित हो तो भी दूतरेके साङ्गोपाङ्ग धर्मसे उत्तम है। अपने धर्ममें मर जाना भी परलोक्में करमाणकारी है। परंतु दूसरेका धर्म भय देनेवाला है।

यही तथा भगवद्गीताभें कहा गया है— श्रेयान् साधमों विगुणः परधर्मात् स्वनुष्टितात्। स्वधमें निधनं श्रेयः परधर्मा भयावहः॥ (भगवद्गीता ३ । ३५ )

भिक्षमत्रोगभनामक तीवरे अध्यायमे भगवान् गजाननने भा अपने अवतार-भारणके सम्पन्धमें वे ही वार्ते वतत्वायी हैं।

जो भगवद्गीताके चौथे अध्यायमें कही गयी हैं। गणेशगीताके वैधसंन्यासयोगः नामक चौथे अध्यायमें योगाभ्यास तथा प्राणायामके सम्बन्धमें जो विशेष बातें वतलायी गयो हैं, वे इस प्रकार हैं:—

'प्राणायामके तीन प्रकार हैं—यारह वर्णोंके उच्चारण करनेतकके समयतक जो प्राणायाम किया जाय, वह 'लघु', चौबीस वर्णोंके उच्चारणका तमय लेनेवाला 'मध्यम' तथा छत्तीस वर्णोंके उच्चारणका समय लेनेवाला 'उत्तम' प्राणायाम है। प्राणायामका अभ्यास करनेसे भूत और भविष्यकी वार्तोका ज्ञान होने लगता है''—

> 'अतीतानागतज्ञानी ततः स्याज्ञगतीतले ॥' (गणेशगीता ४ । ३३ )

वारह उत्तम प्राणायाम होनेतक चित्त स्थिर करनेको भ्धारणाः कहते हैं। दो धारणाओंको भ्योगः कहते हैं। इस योगका अभ्यास करनेसे साधकको भिकालज्ञानः प्राप्त होता है।

्योगवृत्तिप्रशंतनयोगः नामक पाँचवें अध्यायमें योगाम्यात्न-के अनुकूल-प्रतिकृल देश-काल-पात्रकी चर्चा की गर्या है— तप्तः श्रान्तो व्याकुलो वा श्चिधितो व्यग्नचित्तकः। कालेऽतिशीतेऽस्युष्णे वानिलाग्न्यम्बसमाकुले॥ सध्वनावित्जीर्णे गोः स्थाने साग्नो जलान्तिके।

> कूपकुळे इमशाने च नद्यां भित्तौ च ममेरे ॥ चैत्ये सवित्मके देशे पिशाचादिसमावृते । नाभ्यसेद योगविद योगं योगध्यानपरायणः ॥

भ्यसद् यागिवद् याग यागिध्यानपरायणः॥ (गणेशगीता ५ । ७-९ )

को संतप्त, श्रान्त (धका-माँदा), व्याकुळ, भ्र्या अधवा व्यमचित्त हो, वह योगाभ्यात न करे। जहाँ अत्यन्त सर्दी या अत्यन्त गर्मी हो; वायु, अग्नि और जळ—तीनोंसे जो स्थान व्याप्त हो; जहाँ कोळाहळ होता हो; जो स्थान अधिक जीर्ण खंडहर हो; वहाँ, और अग्नियुक्त गोशालामें, जळके निकट, कुएँके किनारे, रमशान-भ्मिमें, नदीमें, दीवारपर, मर्मर-ध्वनिसे युक्त सूखे पत्तोंकी रशिपराच आदिसे घिरे हुए स्थानमें योग-स्थानपरायण योगवेता पुरुष योगाभ्यान न करे।

उपरिनिर्दिष्ट स्थिति एवं देश-कालको योगाभ्यासके स्थि अयोग्य वताया है। अविहित रीतिसे योगाभ्याम करनेपर स्थानके स्थानकर हानि होनेकी सम्भावता ग्रह्मी है। स्मृतिलोपध मूक्त्वं वाधिय मन्द्रता ज्वरः। जडता जायते सद्यो दोपाज्ञानाद्धि योगिनः॥ एते दोषाः परित्याज्या योगाभ्यसनशालिना। अनादरे हि चैतेषां स्मृतिलोपादयो ध्रुवम्॥ (गणेशगीता ५।१०-११)

'इन दोषयुक्त स्थानोंका ज्ञान न होनेसे योगके साधकको ही स्मरण-शक्तिका लोप, गूँगापन, वहरापन, मन्दता उस्य ), ज्वर और जडता आदि दोष प्राप्त होते हैं। यासशाली पुरुषको इन दोषोंका परित्याग कर देना ।। इनकी अवहेलना करनेपर स्मृति-लोप आदि दोष ही प्राप्त होते हैं।

ोगीको सदा संयमी रहना चाहिये। राजा वरेण्यने भी ही तरह वही राङ्का प्रकट की कि 'यदि कोई योगभ्रष्ट हो ो उसकी क्या गति होगी ११ उत्तरमें भगवान् गणेशने -'ऐसा योगी अपने योग्यतानुसार स्वर्गके भोगोंको । उच्चकुलमें जन्म लेता तथा फिर योगाभ्यास करके प्राप्त होता है।

। हि पुण्यकृतां कश्चिन्नस्कं प्रतिपद्यते।' (गणेशगीता ५ । २६ )

एय कर्म करनेवालोंमेंसे कोई भी नरकमें नहीं पड़ता ।> जीको भगवद्गीतामें इस प्रकार कहा गया है—

हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति ॥' (भगवद्गीता ६ । ४०)

द्वियोगं नामक छठे अध्यायमें कहा गया है— 'अपने र्व सुक्ततके कारण ही मनुष्य मुझे जाननेकी इच्छा जिसका जैसा भाव होता है, तदनुरूप ही मैं उसकी पूर्ण करता हूँ। अन्तकालमें मेरी इच्छा करनेवाला करता है। मेरे तस्त्रको जाननेवाले भक्तींका योग-श्रेम ता हूँ।

पासनायोग'-नामक सातर्वे अध्यायमें मक्तियोगका वर्णन ह संगुण भक्तिको ही 'उपासना' कहा गया है—

ानाचेरपचारेर्मां तथा पञ्चामृतादिभिः॥
।नवस्त्राध्यकंत्ररसुगन्धपूपदीपकैः ।
।चैः फलताम्बूलैर्दक्षिणाभिश्र योऽवैयेत्॥
तन्यैकचेतसा चैव तस्येष्टं प्रयाम्यहम्।
। प्रतिदिनं भक्तया मद्यको मां समर्वयेत्॥

अथवा मानसीं पूजां कुर्वीत स्थिरचेतसा। अथवा फळपत्राचैः पुष्पमूळजळादिभिः॥ (गणेशगीता ७ । ६-९)

'जो मनुष्य ध्यान आदि! पञ्चामृत आदि तथा स्नान, वस्त्र, अलंकार, सुगन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ताम्बूल और दक्षिणा आदि उपचारोंद्वारा भक्तियुक्त एकाग्र-चित्तसे मेरी अर्चना करता है, मैं उसका अभीष्ट पूर्ण करता हूँ। मेरा भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्तिभावसे मेरी पूजा करे। अथवा सुस्थिर चित्तसे मानसी पूजा करे या फल, पत्र, पुष्प, मूल और जलादिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक मेरी अर्चना करे।

तान्त्रिक, मानसी, पत्र-पुष्पादि—ऐसे पूजाके तीन प्रकारों में से किसी भी एक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये। परंतु निष्काम भावसे की गयी पूजा श्रेयस्कर है। मेरा द्वेष करते हुए किसी दूसरे देवताके प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी। परंतु वह निधिविद्ध है। ऐसा प्राणी दुःख भोगकर रास्तेपर आ जायगा। पूजामें भ्तशुद्धि, प्राणायाम, न्यास, मन्त्र-जप एवं स्तोत्र-पाट आवश्यक हैं। पूजामें अधिकार सभीका है। मैं ही तारे विश्वमें परिन्याप्त हूँ। जो मेरी इन विभूतियों को जानकर मेरी उपासना करता है। वह कभी नष्ट नहीं होता।

लोकमें जो-जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु है। यह मेरी विभृति है। ऐसा समझो---

'यद्यच्ल्रेष्टतमं लोके सा विभूतिर्निबोध मे।' (गणेशगीता ७ । २५)

इसीके समानार्थक भाव भगवद्गीतामं भी प्राप्त होते हें— 'यद्यद्विभूतिमत् सन्त्रं श्रीमर्जीतमेव वा।' (गीता १०। ४१)

'विश्वरूपदर्शनयोग'-नामक आठवें अध्यायमें श्रीगणेशने मी मक्त वरेण्यको विश्वरूपका दर्शन कराया है। जैसे समुद्रसे उत्पन्न सारे जलविन्दु समुद्रमें ही लीन होते देखे जाते हैं, वैसे ही अनेक विश्व भगवान् गणेशके उस विशाल रूपमें समाते ही जा रहे थे। वरेण्य उस अनन्तरूपसे भयभीत होकर फिर उसी सौम्य रूपको दिखलानेके लिये प्रार्थना करने हैं। इसपर गणेशजीने सगुण रूप धारण किया और वनलाया कि सगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य है—

यो मां मूर्तियरं भक्त्या मद्गकः परिसेवते। स में मान्योऽनन्यभक्तिनिंगुज्य हृद्यं मिय ॥ ( गणशणा १ । ३ ) 'राजन् ! जो मेरा भक्त मुझमें अपना मन लगाकर अनन्यभक्ति रखते हुए प्रेमपूर्वक मुझ साकार ईश्वरका सेवन करता है। वह मेरे लिये समादरके योग्य है।

'क्षेत्रज्ञातृज्ञातज्ञेयविवेकयोग'-नामक तथे अध्यायमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान तथा सन्त-रज-तम आदि तीनों गुणोंके लक्षण भी बतला दिये और संक्षेपसे कह दिया—

येन येन हि रूपेण जनो मां पर्युपासते।
तथा तथा दर्शयामि तस्मै रूपं सुभक्तितः॥
(गणेशगीता९।४०)

क्लोग जिस-जिस रूपमें मेरी उपासना करते हैं, उनकी उत्तम भक्तिसे प्रसन्न होकर मैं उन्हें उसी-उसी रूपमें दर्जन देता हूँ।

अव श्रीमद्भगवद्गीतासे इसकी तुलना करें— यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचिंतुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥ ( गीता ७ । २१ )

'उपदेशयोग'-नामक दमवें अध्यायमें देवी, आसुरी और राक्षसी---ऐसी तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके लक्षण वतलाये गये हैं, जब कि भगवद्गीतामें केवल देवी और आसुरी दो ही प्रकारकी प्रकृतियोंका वर्णन किया गया है! देवी प्रकृतिके लक्षण अपेशुन्य, अकोध, धर्य, तेज, अभय, अमानित्व आदि हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं! अतिवाद, अभिमान, गर्व, भोगेन्छा आदि आसुरी म्वभावके चिह्न हैं, जो पहले भोग तथा वादमें दुःल्य प्रदान करते हैं! निष्ठुरता, मद, मोह, देव, कृरता, जारण-भारणादि प्रयोग, अविश्वास, अपविज्ञता, निन्दा, भय एवं अपत्य आदि राक्षसी प्रकृतिके गुण हैं, जो नरक और दुःल्य देनेवाले हैं। पूर्वकृत पापोंके कारण ही नारकी जीव पृनः संभारमें कृतके, अन्धे, पङ्कु एवं दीन-हीन होकर उत्पन्न होते हैं—

रैवाजिःस्स्य नस्काजायन्ते भुवि कुटजकाः।
जात्यन्धाः पद्मवो दीना हीनजातिषु ते नृप ॥

× × ×

कामः कोभस्तथा क्रोधो दम्भद्दवस्य हस्यमी।
महाद्वाराणि वीचीनां तस्मादेतांस्तु वर्जयेत्॥

(गणेशगाता २०। १३, २३)

नरेश्वर ! दैववश नरकसे निकलकर वे पृथ्वीपर कुवड़े, जन्मके अंधे, पहु औरदीन दोकर दीन जतियोंमें जन्म लेने हैं।। 'काम, क्रोध, लोम और दम्म—ये चार नरकींके म हैं। अतः इनका त्यागकर देना चाहिये।

अतः दैवी-प्रकृतिका आश्रय ठेकर मोक्षका करना चाहिये।

श्रिविधवस्तुविवेकनिरूपणयोगः नामक अन्तिम ग्रं अध्यायमें कायिक, वाचिक तथा मानसिक मेदसे तीन प्रकार बताये गये हैं। ऋजुता, श्रद्धाः, ( ग्रुद्धता ), ब्रह्मचर्य और देव-द्विज-पूजन आदि कायिक हैं। सत्य और प्रियमाणण व्याचिक तपः है एवं निष्कष समाधान, शान्ति और दया आदि क्मानसिक तपः के प्रकार तीन गुणोंके सम्बन्धके कारण यज्ञ, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ताः, इत्यादिके भी तीन-तीन भेद हो जाते हैं। इनमें सत्त्वगुण और मोश्रदायक है। चातुर्वर्ण्य भी इन्हीं गुणोंके आधा प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रत्येकके धर्म भी अलग-अलग्र हैं—

म्बस्वकर्मरता एते मरवप्यांखिलकारिणः। मस्त्रसादात् स्थिरं स्थानं वान्ति ते परमं नृपः॥ (गणेशगीता १२।३४

'राजन् ! अपने-अपने कर्मोंमें लगे हुए ये चारों वर्णे लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मोंका अनुष्ठान कर हैं तो मेरी छपासे सुस्थिर परम पदको प्राप्त होते हैं।

इसी भावकी झलक भगवद्गीतामें भी दिखला पड़ती है—

यतः प्रशृत्तिभूँतानां येन सर्वमिरं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिर्द्धि विन्दति मानवः॥ (गीता १८ । ४६ )

जिस प्रकार भगवद्गीता और गणेशगीताका आरम्भ भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें हुआ था, उसी तरह इन दोनों गीताओंके अवणका परिणाम भी भिन्न-भिन्न हुआ। अर्जुन अपने क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्ध करनेको तैयार हो गये, परंतु राजा वरेण्य पुत्रको राज्यभार सौंपकर वेगपूर्वक वनमें चले गये। यहाँ उन्होंने योगका आअय ले मोक्ष प्राप्त कर लिया-

ग्यवस्वा राज्यं कुदुम्बं च कान्तारं प्रययो स्वात् । उपदिष्टं यथा येगमास्थाय मुक्तिमासवान् ॥ (गणेशगीता ११ । ३८ )

38 mar forfor- -

X

×

X >

यथा जलं जले क्षिप्तं जलमेव हि जायते। तथा तन्त्रभानतः सोऽपि तस्मयस्वमुपाययो॥

र्गजत प्रकार जल जलमें मिल्रेपर जल ही हो जाता है। उसी प्रकार बदारूपी गणेशका चिन्तन करते हुए राजा वरेण्य भी उस बदारूपमें समा गये।

प्रचारकी दृष्टिसे गगेशगीताका प्रचार अत्यस्य है। भगवद्गीताका प्रचार अनन्त गुना है। गणेशगीतापर भाष्य भी बहुत ही कम लिखे गये हैं; जब कि मगबद्गीतापर लिले गये भाष्योंकी संख्या करनी कठिन है। इतना होनेपर भी दोनों गीताओंकी फलश्रुति एक ही है। साधक इन दोनोंभेंसे चाहे भगबद्गीताका आश्रय ले, चाहे गणेशगीताका, किसी भी गीताके अनुसार साधन-भजन करनेपर प्रत्येक साधकको समान प्रकारकी ब्राझी स्थितिकी प्राप्ति होगी। यह इसक्यि कि दोनोंका प्रतिपाद्य विषय एक ही है तथा विषयकी प्रतिपादन-शैली भी लगभग एक-सी है।

### श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिका

भगवान् श्रीगणेशकी मान्यता और उनकी आराधना केवल भारतमें ही नहीं, अपितु भारतेतर अनेक देशोंमें भी प्रचलित है । जैसे—नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, जाया, यमीं, श्रीलंका तथा मैक्सिको आदि । जिन-जिन अन्य देशों और भारतके विभिन्न प्रदेशों भगवान् श्रीगणेशकी मूर्तियाँ पायो जाती हैं तथा उनकी आराधना की जाती हैं, उन-उन देशों और प्रदेशोंकी तत्तत्-भाषाओंमें श्रीगणेश-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य अवश्य उपल्ब्ध होना चाहिये । उस सम्पूर्ण सहित्यकी तालिका हमें प्राप्त नहीं हो सकी है । फिर भी देशके कित्तपय मूर्धत्य विद्वानों एवं श्रीगणेश-आराधकोंके हृपापूर्ण सहयोगके आधारपर प्रस्तुत श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिकाः तैयार की गयी है । उसमें सहयोग प्रदान करनेवाले महानुमावोंमें प्रमुख हैं—(१) श्रीअमरेन्द्रजी गाडगील, पूना, (२) श्रीशिवनारायणजी खन्ना, कलकत्ता, (३) श्रीमुखमयजो महान्त्रार्थ, शानितिनकेतन, (४) श्रीउमियाशंकरजी ठाकर, आनन्द, (५) डा० एन० एस० दक्षिण मूर्ति, सैसूर, (६) डा० श्री के० टो० नोलकण्डम्, मैसूर, (७) पत्रश्री सदाशिवरय शर्मा, पुरी, (८) श्री वी० आर० के० आचार्युङ, येमावरम्, (९) श्री एत० आर० सारङ्गपणि, एम्० ए०, (१०) पं० श्री ए० वी० श्रीरियाजन्, शिरोमणि, नेलवेलि और (११) श्रीरासमोहन चक्रवर्ती, एम्० ए०, पी-एच्०वी०, पुराणरत, विधाविनोद आदि । हम इन सभी कृपाङ महानुमावोंके हृदयसे आभारी हैं।

ं तंकेतिका के सभी प्रत्योंकी मान्यता इस विशेषाङ्कके अनुरूप ही हो। यह सम्भव नहीं है। भिग्नसिहिं लोक: '—के अनुपार सभीने अपनी-अपनी ऑलींसे श्रीगणेशको देखा है। तालिकामें प्रयुक्त साकेतिक चिह्नों ना अर्थ इस प्रकार समझना चिह्निये—लेक-लेखक, सक-सम्बादक, अ०-अनुवादक, प्रश्नासक, ए०--एए-संख्या।

\* \* \* \* \* \* संस्कृत भाषा

१-मणेशपुराण \*
२-श्रीमुद्रलपुराणश-रचित्रता-मुद्रल भूषिः प्र०-श्रीमन्त वापूसाहेव अर्थात् गणपति हरिहर प्रवर्द्धनः, राजः साहेव कुसन्दवाड संस्थानः कुसन्दवाडः पृष्ट-२०७

३-पद्मपुराण-( सृष्टिलण्डः अध्याय ६१-६३ ) ४-भिन्दपपुराण-( चतुर्थ-उत्तरपर्वः अ० ३१-३३) ५-वराहपुराण-( अध्याय २३ )

६-छिङ्गपुराण-( पूर्व०, अ० १०४--५ )

क्षत्रीर परिचयके लिये मार्च, १९७४ का अह देखना वाहिये। दोनों अन्योंको प्रतियाँ अत्र प्रायः अत्राप्य है। ७-शिवपुराण-( इ० सं०, कु० सं० १३--२१ )
८-गरुषुराण-( सारोद्वार: १५ वॉ अध्याय )
९-ज्ञह्मपुराण-( अध्याय ३९ )
१०-ज्ञह्मवंवर्त्तपुराण-( गणपतित्वण्ड )
११-स्कन्दपुराण-( का० सं० ५५-५७ )
१२-अग्निपुराण-( अ० ७१, १७९, ३१३, ३१८, ३४८ )
१३-ज्ञह्माण्डपुराण-( अध्याय १--५ )
१४-सीरपुराण-( ४३ वॉ अध्याय )
१५-विष्णुधर्मोत्तरपुराण-( सं० ३, अ० १०४ )

१५-चिष्णुधमात्तरपुराण-( छ० ३) ४० १०१) १६-मारद्युराण-(अध्यय ५१) ६५) ६६) १४३) गञ्चवत्कयस्मृति ( विनायक-शान्ति प्रकरण ) णोशभागवत ( यह इस समय प्रायः अप्राप्य है; मराठी विद्वानींके अनुसार इसकी श्लोक-संख्या २१,००० कही जाती है।)

गणपत्युपनिषद् हेरम्ब-उपनिषद् गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद् गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद् गणपतिस्क

ब्रह्मणस्पतिस्काम्-सं०-विद्याविनोदं नारायण वामन-शास्त्री आंजर्लेकरः प्र०--गंगाधर महादेव केलकर, बंदर रोड, रत्नागिरिः पृ०-९२

तन्त्रसार [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] सं०-श्रीकृष्णा-नन्द आगमवागीश भट्टाचार्य, प्र०-चौलम्बा संस्कृत-सीरोज, वाराणसी-१

-गणेशगीता-टीकाकार नीलकण्ठः प्र०-आनन्द-आश्रम-प्रेस, पूनाः प्र०---१८२

-गणेशगीताशास्त्रम्—सं० व प्र०— हेरम्बराज वाल-शास्त्री, योगीन्द्र मठ, मोरगाँव, पूना; पृ०-६८

-गणेशतत्त्वसुधालहरी--छे०-कवि श्रीनीलकण्डजी शास्त्री पञ्चनदमः म०-पण्डित एन० विद्यानाथ शास्त्री शिरोमणि, के० वी० वालदेवी, सुपरिटेंडेंट एकाउंटेंट जनरल, कचेरी, मद्रास; ए०---२३

,-मन्त्रमहार्णवः [ श्रीगणेश-सम्यन्धी अंश ] ( प्र०-श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम् प्रेस, वम्बई )

--मन्त्रमहोद्धि [ श्रीगणेश-सम्प्रन्धो अंश ] ( प्र०--श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम् प्रेस, वम्बई )

्-िविनायकमाहात्म्यम्—सं ०-वासुदेवशास्त्रीपणशीकरः प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डा० एम्० वी० वेलकर स्ट्रोट, वम्बईः प्र०-५१

२-शाक्तप्रमोदः [ श्रीगणेश-सम्त्रन्धी अंश ] ( प्र०-ठःभीवेष्क्रटेश्वर यन्त्राख्य, कल्याण, वम्बई )

१-मणेश-छ०-डा० श्रीसम्यूर्णानन्दः प्र०-काशी विरापीटा वाराणसीः प्र०-५०

२-धीमणेशमीमांसा-( समूर्ण कुतर्क-कर्तन ) छ०-ात्काणाः म०-देखारः के० २४।८ समयटः, वाराणतोः प्र०-९५

-गुतनजननि परिचय और गणपति संगीत-छे०-

३३-शारदातिलकतन्त्रम् [ श्रीगगेश-सम्बन्धाः अंश }-( प्र०-आगमानुतंधान-समिति, ७१, चलताः बागान, कलकत्ता )

३४-श्रीमदुन्छिप्रगणपतिसहस्रनामसरण—सं० एवं प्र०-वो० राधवन्, संस्कृत-प्राध्यापक, मद्राव विद्यापीठ, मद्रास-५; प्र०- २४

३५-गणपतिस्तोत्रम्-प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डा० एन्० बी० वेलकर स्ट्रोट, वमाई-२; प्र०---२२

**३६-गणेशसहस्त्रनामस्तोत्रम्—(** सहस्रनामावली एवं गणपत्यथर्वशोर्षपहित )-सं०-पं० नारायण शास्त्री लिस्ते; प्र०-वैजनाथप्रसाद बुक्तेलर, राजा-दरवाजा, वाराणसी १; पृ०-६४

३७-गणेशसहस्त्रनाम-भास्कररायत्रणीत खद्योतम.ध्यः प्र०-निर्णयसागर प्रेस, २६ । २८, डा० एन्० बी० वेलकर स्ट्रीट, वम्बई-२; पृ०---९१

३८-गणेशस्तोत्राणि-सं०-तंजःपुरि ऋष्णार्य राजगोप.ल्न; प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डॉ० एम्० वी० वेलकर स्ट्रोट, वम्बई-२; प्र०--९२

३९-गाणपत्योपयोगिपुस्तकानां संग्रहः-प्र०-गाणपत्य . चिन्तामणिराय वालकृष्ण घडकले; पृ०--र्८

४०-गणपतितत्त्वरत्नम्-प्र०-चिन्तामणि व्लङ्घण घडफले, राजराजेश्वर मुद्रणालय, काद्यो; ५०-३०

४१-महागणत्यथर्वज्ञीर्ष-प्र०-केशव भिकाजः ढवळे, बम्बईः ए०-४८

४२-महागणपतिसपर्यापद्धति-सं०-सी० वो० स्नामि-शास्त्रीः प्र०-गणेशभक्त-मण्डलोः गुहानन्द-मण्डलोः, पाझननर्थगालः, मद्रास २७: पृ०-१४८

४३-उच्छिप्रगणपत्युच्छिप्रचाण्डाहिन्युपासना-प्र०-श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम् प्रेतः, वम्बईः, पृ०-८९

४४-( गकारादि ) श्रीगणेशसहस्त्रनामस्तोत्रम्-प्र०-गतावेत, गोरखपुर; १०-६४

४५-श्रीगणेदा-आराधना-ले०-नारायणशास्त्री जेद्यी; प्र०-मयूरेश प्रकाशन, वम्बई; प्र०-९६ भाषा

श्रीरणछोड्दात उद्धव, प्र०-श्रीरणछोड् प्रकारान मन्दिर, श्रीरणछोड् टीकम मन्दिर, महिदपुर, मालवा; पृ०—६४

४-गणेशचालीसा, गणेशाएक- ले॰-अवध-विहारो; प्र॰-ओलोकनाथ पुस्तकालय, १७३, महातमा गांधो रोड, कलकत्ता-७

- ५-मणराका चैदिक तथा। पौराणिक स्वरूप-ले०-हंसराज गणेशकोश-मण्डल पुस्तकालय
- ६-**माघ-भादो गणेराचतुर्थांव्रतकथा-४०**—मास्टर खेळाडीळाळ एंड संस, वाराणसी
- ७-गणेराकथा-ले०-भगवानदास अवस्थीः प्र०-ज्ञानलोकः, प्रयाग
- ८-गणेशपुराण-अ॰ मोतीलाल, प्र०-गणेशीलाल लक्ष्मीनारायण, मुरादाबाद; प्र०-८८
- <--गणश-आराधना-ले०-राजेश दीक्षितः प्र०-देहाती पुरतक-भण्डारः, दिल्लीः पु०-२०८
- १०-श्रीगणेश और अन्य कथाएँ-छ०-श्रीनाथसिंहः प्र०--धीदीः-कार्योल्यः इलाहावाद
- ११--गणेशाङ्क-मासिक 'कल्याण'का प्रस्तुत विशेपाङ्क, जनवरी, १९७४ सं०-चिम्मनलाल गोखामी,

प्र०—मोतीलाल जालान, पो०—गीताप्रेस, गोरखपुर ( उ० प्र० ); प्र०—५४०

- १२-गणेशगीता-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित ] अ०-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, प्र०-श्रीवैङ्कटेश्वर स्टीम् प्रेस, वम्बई; पृ०-१२४
- १३-गणपति-सम्भचम्-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित ] छ०-पं० प्रभुदत्त शास्त्रीः प्र०-अर्चना प्रकाशन, ७६ रामदास पेठ, नागपुरः पृ०-२७-
- १४-श्रीगणेशपुराण-[ भाषानुवाद प्रथम भाग ] अ०-पूर्णचन्द्र कासलीवाल, जयपुर; मुद्रक-हरिह इलैंक्ट्रिक मशीन प्रेस, छत्ता, मधुरा; ४०-१४:
- १५-श्रीगणेदा-ले०-५० श्रीमाधवाचार्य शास्त्रीः प्र०-माधव पुस्तकालयः कमलानगरः दिल्लीः प्र०-५६

### मराठी भाषा

- ९-श्रीगणेश-शारदा-सहुरु--छ०-सदाशिव कृष्ण फड़के; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सूरतः प्र०-१५२
- १०-श्रीमङ्गलम् तिं--छे०-सदाशिव कृष्ण फड़के। प्र०-केशव मिकाजी ढवले, बनामहाल लेन, वम्पई--४; प्र०-१९०
- १२-मङ्गलमृतिं गणेश---ले॰--पं॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी। जि॰ सूरत; पृ०-१६४
- १३-सुद्रलपुराण--अ०-चिन्तामण गङ्गाधर भानुः ४०-२६७
- १४-श्रीमद्योगीन्द्रचिजय—के०-श्रीश्रङ्कराधारा योगीन्द्र महाराज,सं० एवं प्र०-हेरम्बराज वालशास्त्रीशर्मा, योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पुना; ए०-२३४०
- १५~श्रीमद्योगीश्वरी~छे०-श्रीमद्रणेशयोगीन्द्राचार्यः ४०--हेरम्यराज बाल्झास्त्रीशर्मा, योगीन्द्रमठ, मोरगाँवः पूना; ए०-१३९२
- १६-नाणपतीची कथा-के०-अं० सं० अग्रिहोशीः प्र०-श्रीराम प्रकाशन, ठाकुरह्मर, वम्बई २; ए०-३२
- १७-गणपतीची गोष्ट--रू०-अमरेन्द्रः म०-नौर एँ। कंपनी, ३, राउण्ड बिल्डिंग, काल्यादेवी रोहः १ वस्तर्द २; १०-१६

- १-चिन्तामणिविजय-छे०—कवि धुंडीदासः प्र०-प्रमिला शिवराम आवटी, रानडे रोड, मुकुन्द
- २-राणेशपुराण-( मूल संस्कृत और मराठी भाषान्तर ) अ०-श्रीविष्णुशास्त्री वापट; प्र०-दामोदर लक्ष्मण लेले, मोदवृत्त छापखाना, वाई; प्र०-९३३

विल्डिंग, दादर, वम्बई; पृ०-३६०

- ३-गणेशपुराण-छे॰ एवं प्र॰-कवि बलभीम मोरेक्वर भट, ४०६, नारायण, पूना २; ए॰-४८२
- ४-गणेशप्रताप-छे०-किव कै० विनायक महादेच नात्ः प्र०-श्रीमयूरेश प्रकाशनः चिक्मणोनिवासः ब्लाक क्र० २, मोरवाग रस्ताः दादरः बम्बई-१४; ५०-४८२
- ५-श्रीसणेशप्रभाव-छे० एवं प्र०-श्रीपाद नारायण स्रातघर, एडचोकेट, न्यू वम्बई आगरारोङ, कुर्ला, वम्बई: ए०-३११
- ६-श्रीगणेशलीलामृत-४०-मु॰ नारायण रामचन्द्र सोहनी, जगदीश्वर छापालाना, वम्बई; ५०-८६
- ७-गणेशिवजय-छे०-श्रीमत् गणेशयोगीन्द्राचार्यः सं० एवं प्र०-श्रीहेरम्बराज बालशास्त्री शर्मा, श्रीयोगीन्द्रमठ संस्थान, मोरगाँव, जिला-पूनाः प्र०-प्रथम खण्ड ४४८, द्वितीय खं० ३८२, तृ० खण्ड ६७५
- ८-गणेशविलास-छे०-एकनाथ महाराजः प्र०-अनन्त चिन्तामण जोशीः, श्रीयल्लालविनायक छापाखानाः मुरुडः, जंजिराः प्र०-९८

१८-गणपतीच्या गोष्टी--ले॰-क॰ मा॰ कु॰ शिंदेः प्र०-ताडदेव बुकडिपो, ताडदेव, बम्बई-७; **प**०-३२ १९-गणपतीच्या गंमती-ले॰-पु॰ रा॰ बेहेरे; प्र॰-सौ॰ सुधा गजानन रायकर,कमला-निवास, ए ब्लाक, म्गाभाट, बम्बई-४; पृ०-२४ २०-महागणपति--ले०-च्यं० ग० बापट; प्र०-द० र० कोपर्डेकर, ५२९ सदाशिव, पूना; पृ०-३१ २१-मुलांचा गणपती-- छे०-शं० रा० देवले और वि० न० गोंधलेकर; प्र०-वीनस प्रकाशन, ४१०, श्रनिवार पेठ, पूना-२; ए०-३२ २२-मङ्गलमूर्ति-ले॰ एवं प्र०-दा॰ वि॰ कुलकर्णी, कोल्हापुर; पृ०-३० २३-अप्रविनायक-ले०-सदानन्द चेंदवणकर; साहित्य-रसमाला प्रकाशन, नितीन मैंशन, ७वीं खेतवाड़ी, बम्बई ४; पृ०-६१ २४-श्रीअष्ट्रविनायक-छे०-द० म० खेरः प्र०-आनन्द-कार्यालय प्रकाशन, १०१५, सदाशिव, पूना २; पु०-१२० २५-अपृविनायक कथा-ले०-दत्ताजी कुलकर्णी; प्र०-निलनी प्रकाशन, ९७७, सदाशिव पेठ, पूना २; 05-0g २६-श्रीअप्रविनायक मार्गदर्शिका-ले॰ एवं प्र०-म॰ ना० सोमण, क्वेद्टा टेरेस, दूसरा बाबुलनाथ क्रॉस रोड, बम्बई ७: ए०-४३ २७-एकविंशति गाणेशक्षेत्र महिमा-ले॰ एवं प्र०-हेरम्बराज वालशास्त्रीशर्मा, योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना; पृ०-१४६ २८-गणपतिपुळे माहात्म्यवर्णन-छे०-के० विद्वल पाठक, गणपतिपुळें, रत्नागिरिः पृ०-५३ २९-गणपतिपुळे क्षेत्राची संक्षिप्त माहिती-छे०-प्रभाकर वासुदेव शास्त्री शेंड्ये; प्र०-द० वा० शॅंड्ये, पूनाः प्र०-१२ ३०-श्रीगणेश कथासार-छे०-रामराव मोहनीराज शास्त्रीः प्र०-गणपति-संस्थानः राजूर, औरंगाबाद; **पृ०-**२६

३१-गिरगाँवचा फडके श्रीगणपती-ले॰-सदानन्द

वेल्कर स्ट्रीट, वभ्वई २; प्र०-१६

चेंदवणकरः प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डॉ॰ एम्॰ वी॰

३२-दिटवाळा श्रीमहागणपति दर्शन-ले०-शि० घैसासः प्र०-जयहिंद प्रकाशनः झाववाची ः बम्बई २; पृ०-१६ ३३-पृण्याँतील एक जागृत दैवत-ले०-दामोदरः दाते; प्र०-सौ० निलनी दामोदर दाते, १ शनिवार, नेने घाट, पूना २; ए०-८ ३४-फडके श्रीगणपति-मन्दिर-छे०-शि० मो० वै प्र०-जयहिंद-प्रकाशन, झावबाची वाडी, बम्ब पृ०-१६ ३५-श्रीभूस्वानन्दक्षेत्रमहिमा मोरेश्वर क्षेत्रवर्णः ले॰ एवं प्र०-हेरम्बराज बालशास्त्री योगीन्द्रमठं, मोरगाँव, पूना; पृ०-८४ ३६-महाराष्ट्रांतील महागणपति-ले॰-सदानन्द चेंद कर; प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डॉ॰ एम्॰ बी॰ वे स्ट्रीट, बम्बई- २; पृ०-१३६ ३७-लक्षविनायक-माहातम्य-लक्षविनायक-सप्तः एवं प्र०—हेरम्बराज बालशास्त्रीः योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना; पृ०-१३२ **३८-सिद्धिविनायकदर्शन**—के०-यशवंत प्र०—जयहिन्द-प्रकाशन, झाववाची बम्बई--२; पृ०--१६ ३९-ओंकारस्वरूप (श्रीगणेश) चिन्तामणीस

—ले॰-कवि रा० गो० परांजपे; प्र०<u>-</u>८ संजीवन औषघालयः श्रीगिरीधारी भुवनः सद गली, गिरगाँव, वम्बई-४; पृ०-१२ ४०-श्रीअष्टविनायक स्तोत्र व माहात्म्य-प्र०-सौ० माधव परच्चरे, रुक्मिणी-निवास, दादर, व

१४; पु०--२८

रामद

४१-आरती-संग्रह-प०-सौ० जयश्री धनेश्वर, जयः प्रकाशन,शिवाजी पार्क, दादर, वभ्वई २८; पृ० ४२-उपासनामार्गाचें तत्त्व--हे॰ एवं प्र०-हेरम बालशास्त्रीशर्मा, योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, प्र०-४४ **४३--गणपत्यथर्वर्शार्ष---अ०--डा०** सी० ग० देसाई;:

आर॰ वी॰ मजीठिआ, भानु मैरान, खजुरी तर कांदिवली, वम्बई ६७; पृ०-३२ **४४—गणपित पुष्पहार**-—प्र०—सीताराम नारायण लेले श नवी अमृतवाडी, रूम नं० २१३, वम्बई-

पृ०-१६

४५-गणपतिः प्रमुख अवतार व आराधना—ले०-अनंत वासुदेव मराठे; प्र०—निर्णयसागर प्रेस, डॉ० एम्० बी० बेलकर स्ट्रीट, वम्बई-२; प्र०-८६ ४६-गणपतीचीं एकवीस स्तोत्रे—प्र०—ग० का० रायकर, जयहिंद-प्रकाशन, झाववाची वाडी, वम्बई-२; प्र०-५०

४७-गणपतिस्तोञ--प्र०--ग० का० रायकर, जयहिंद-प्रकाशन, झाववाची वाडी, वम्बई-२; प्र०-१६

४८-गणेश-उपासना---प्र०-ग० मो० काले, पु० ग० पटवर्धन, रावपुरा, बड़ौदा; प्र०-११६

४९-श्रीगणेश-उपासनाः दैनिक नित्यकर्म-प्र०-चिंतामण गणेश पाठक (कडूसकर), ३८३, शनिवार पेठ, पूना-२; पृ०-२४

५०-गणेरागीता [ सार्थ ]—अ०-दत्तात्रेय रघुनाथशास्त्री देवधरः प्र०-विनायक रंगोफड़के, गणेश-मन्दिरः, फड़के वाड़ी, बसईं, थानाः प्र०-१२८

५१-गणेशणीता--अ०-निरंजनदास वल्लाल; प्र०-जग-द्वितेच्छु छापाखाना, शनिवार पेठ, मेहुणपुरा, पूना; प्र०-२७७

५२—गणेरापूजा— छे०—ऋष्णाजी विद्वल सोमणः प्र०—ग० का० रायकरः, जयहिंद-प्रकाशनः, झाववाची वाडीः, यम्बई-२ः प्र०—३२

५३-गणेशभक्तिरसामृत-ले॰ एवं प्र०-लक्ष्मण महादेव जोशी, १७, मोघेभवन, गोखले रोड (नार्थ), दादर, वम्बई-२८; पृ०-१२८

५४-गणेशमहिम्नस्तोत्रम् [सार्थ]--अ०-अ० वि० काणे; म०-वापट एंड कंपनी, ठाकुरद्वार, वम्बई-२; पृ०-२४

५५-गणेशव्रदस्तोत्र--ले०-कवि व्यम्वकरायः प्र०-सौ० लक्ष्मीवाई नारायण देशपाण्डे, इन्दिरानिवास, न्यू बम्बई-आगरा-रोड,कुर्ली,वम्बई-७०; प्र०-३२

५६-बल्लाल विनायकदर्शन ले॰ एवं प्र॰ गजानन लक्ष्मण धारण, वकील, पाली, कुलावा, प्र॰ २०

५७-गणेशपुराण आर्या—ले॰-गणपति हरिहर पटवर्धनः माधवपुर, बेलग्राम

५८-गणेशाथर्वशीर्ष-ले०-सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रावः प्र०--शं० र० दाते, ३९५ । २, सदाशिव पेठ, पूना-२; प्र०-२०

५९ -गणेशमं श्रीमद्योगीन्द्रानुशासनम् हेर एवं प्र०-हेरम्यराज वाल्झास्त्रीशर्मी, वोगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना; पृ०-८८

६०-पदांचा गाथा-प्र०-विश्वस्तः श्रीदे चिंचवड, पूनाः प्र०-११२

**६१-भाद्रपद महिना सण-व्रते व उत्सव** वैद्य गंगाधर वासुदेव साठे; प्र०-मेहेंद्रले, १९८, सदाशिव, पूना-२; पृ

**६२-महागणपति अथर्चशीर्ष-ॐ०**-य० वि०३ प्र०-गणेशपीठ-प्रकाशन, २२ । ३२३ मान्यनगर, पूना-९; प्र०-२८

६३-मङ्गलप्रभु-गुणगान--छे०- कवि यति श्री नन्द सरस्वतीः प्र०-समर्थसेवामण्डलः स सताराः प्र०-५६

६४ संकट मुक्तता व इच्छापूर्ति—हे॰ एवं प्र॰ लक्ष्मण वोटेकर, मुसावल; ए॰-२४

६५-संक्र**ष्टीचतुर्थी-स्तोत्र—**ले०-डा० म० विष् प्र०—सेवा-मुद्रणालयः, १६७ वी, वं प्र०-१४

६६-श्रीसत्यविनायकव्रतपूजा सार्थ कथा-निर्णयसागर प्रेस, डॉ॰ एम्०-बी॰ वेलक बम्बई-२; प्र०-४०

६७-श्रीसिद्धिविनायकपूजा सार्थ कथा-निर्णयसागर प्रेस, डॉ॰ एम्॰ बी॰ वेलकर बम्बई-२; पृ॰-३२

६८-गणेशोत्सवाची साठ वर्षे-सं० ज० स० क प्र०-( सार्वजनिक गणेशोत्सव ) हीरक म मण्डल, गायकवाडवाडा, ५६८, न पेट, पूना २; प्र०-५९६

**६९-पुरुवार्थ 'गणेशां**ङ्क'—(सितम्बर १९३५ः सं०-श्री दा॰ सातवलेकर, खाध्यायः। पारडी, सूरत

७०-भालचंद-मासिक भाषाशाङ्क' (सितम्बर १९ नासिक

७१-'प्रसाद', 'गणेशाङ्क'-सं०-श्रीमनोहर यः प्र०-प्रसाद प्रकाशन, १८९२, सदाशियः पृ

७२-श्रीमणेरा कोश-सं०-श्रीअमरेन्द्र माटर्गाल, श्रीगणेद्य-कोश-मण्डल, ११९४, सदाशिय पूना-२: ४०-६३२

### गुजराती भाषा

तस्यविनायक-कथा — छे० एवं प्र०-श्रीहच्छाराम सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिटिंग प्रेस, फोटा वम्बई-१; ए०-८०

गणपति-पूजा-विधि— हे॰ एवं प्र०-श्रीइच्छाराम सूर्यराम देसाई; गुजराती प्रिटिंग प्रेस, फोर्ट, बम्बई-२; प्र०-१५६

-गणपित-अध्यात्मज्ञान ले॰ एवं प्र०-श्रीइच्छाराम सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, वम्बई-१;

-गणेशसहस्र-नामाविल-ले॰ एवं प्र०-श्रीइच्छाराम सूर्वराम देखाईं, गुजराती प्रिटिंग प्रेस, फोर्ट, बम्बई-१; प्र०-५०

्-गणपति-अथर्चरीषि — छे० एवं प्र०-श्रीदच्छाराम सूर्यराम देसाई, गुजराती विटिंग प्रेस, फोर्ट, गम्बई-१; १०-४०

६-गणपित-एकाध्सर-मन्त्र-छे० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिटिंग प्रेस, फोर्ट, वम्बई-१; प्र०-२४

७-गणपति-उपासना-प्र०-महादेव रामचन्द्र जागुन्देः मण दरवाजाः अहमदायादः ५०-१००

८-मणपति अथर्चर्तार्प-प्र०-महादेव रामचन्द्र जागुब्हे, मण द्रवाजा, अहमदावादः पृ०-२४

९-गणपति-उपासना--ले०-रमाशंकर मुक्ताशंकर जोषी, प्र०-हरिहर पुस्तकाल्य, टावर रोड, सूरत; ए०-१००

१०-गणपति-पूजा-कथा--प्र०-हरिहर पुस्तकालय, टावर रोड, सूर्ता; पृ०-४८

११ं–गणपति-सहस्रतामायाळि-प्र०-इरिहर पुस्तकालयः अवर रोडः, सूरतः पृ०~३२

१२-गणेदा-पूजन-विधि-प्र०-सेठ माणेकळाळ वजभूपण-दास, ९, सो०पी० टैंक रोड, वम्बई४: ५०-१३२

१३ - गणेरा-सहस्त्र-नामाविल - प्र०-तेठ माणेकलाल वनस्वणदास, ९, सी० पो० टैंक रोड, वम्बई-४; प्र०-४०

१४-गणपति-अध्यातमञ्चान—छे०-रमाशंकर मुक्तारांकर जोषी; प्र०-सेठ माणेकलाल व्रजमूषणदास, ९, सी० पी० टैंक रोड, वस्वई-४; ए०-३२

१६-सिद्धिदायक वीजमंत्रो--लेब-उमियासंकर ठाकरः प्रव-नयन्तीलाल ठाकरः गायत्रो-गीत-मंत्ररी-सद्तः, घोची फलियाः आनन्दः गुजरातः एव-२४४

१७-उँकार ब्रह्म-उपासना अने मूर्तिपूजा—के०-ब्रह्मचारी पूर्णानन्दस्तरूप महाराज, प्र०-श्रीगणपति-मन्दिर, छणावडा, गुजरात; ए०-२६४ १८-गणेशमहिम्नस्तोत्र—के०-विनायक योगी महाराज १९-सत्यविनायक-कथा—के०-विनायक योगी महाराज

#### कन्मड भाषा

१-गणेशपुराण ( आठ भाग )-अ०-हानगत यहेश्वर शास्त्री, प्र०-जयचामराजेन्द्र-प्रत्यभाका, मैसूर २-गणेशपुराण-अ०-चन्द्रशेखर शास्त्री, प्र०-पैकेस लहन्नेरी मैसूर, ए०-५००

३-मणेशोषास्त्रना-प्रकाश-ॐ०-सम्चन्द्रशास्त्री प्स्रिः प्र०-असिद्धिवनायक नदिकनिनापीठम्ः श्री-सिद्धिक्षेत्रः ३उमुन्नि

४-मणपतिय कल्पने —छे०-एए० के० रामचन्द्रराव। प्र०-मुरमा प्रकाशन, यंगलोर-११

५-भविष्यपुराण ( तिनायः चतुर्यान्त्रया )--अ०-योः चेन्नकेशत्वयाः ४० जानः मरावेदः प्रन्य-गाराः, मेसूर ६-ळिङ्गपुराण (विनायककी कथा)--अ०-एडतोरे चन्द्रशेखर शास्त्री; प्र०-जयचामराजेन्द्र-ग्रन्थमाला, मैस्र

७-शिवयुराण (विनायककी कथा)-छे०-हासनद् पण्डित वैङ्कटराव; प्र०-जश्चामराजेन्द्र-ग्रन्थमाला, भैसर

८-वराहपुराण ( विनायककी कथा )-अ०-म० र० वरदाचार्यः प्र०-जयचामराजेन्द्र-प्रन्थमाला, मैसूर

९-चराहपुराण ( विनायकका कथा )--अ०-पं० पण्डरीनाथाचार्य गटगलिः प्र०-वेदपुराण-साहित्यमाला ट्रस्टा गदग भाग३में

किया है---

निम्नाङ्कित

१४-गणपति-छ०-बसण्णाः पृ०-२००

रचनाओंका

१५-विध्नेश्वर वतकल्प ( तीन अध्याय )-छे०-कळ्छे-

१६-विनायक स्तोत्र रगळे-छे०-अज्ञात, १८वीं राती

इसी प्रकार कन्नड-भाषाके प्राचीन तथा मध्यकालीन

कवियोंके--हरिहर, राघवाङ्क, रुद्रमट्ट, कुमारव्यास, कुमार

बाब्मीकि, लक्ष्मीश आदिके कान्योंमें पुरन्दरदास-जैसे गीतकारीं-

के पदोंमें शतक तथा यशोगानोमें राणपतिकी स्तुतियाँ भी प्राप्त

नंजरनाज (१८वीं शती)

१७-विनायकापृक--ले०-अज्ञात, १८वीं शती

और उल्लेख

·-स्कन्दपुराण(विनायककी कथा)—अ०-मोटगानहहिल सुब्रहाण्यशास्त्रीः प्र०-जयचामराजेन्द्र-प्रन्थमालाः मेसूर

-**ब्रह्मवेवर्तपुराण** (विनायककी कथा)--अ०-ची० कृष्णच्याः प्र०-जयचामराजेन्द्र-श्रन्थमालाः मैसर

-पद्मपुराण ( विनायककी कथा )-अ०-वेलदकरे सूर्यनारायणशास्त्री; प्र०-जयचामराजेन्द्र-ग्रन्थ-माला, मेसूर

-गणेश-दर्शन--छ०-श्री पु० तिं० नरसिंहाचारः प्र०-गीता बुक हाउस, मैसूर; ए०-२००

उपर्युक्त सभी रचनाएँ वर्तमान युगकी हैं। नरसिंहाचार्यजोने 'कर्णाटक-कवि-चरित',

# तेलुगु भाषा **महागणपतिरातकमु-छे०-गुंड**पल्लि रमण कवि

होती हैं।

गणेश्वरदातकमु-छे०-वेदुल वैंकटशास्त्री गणपतिरातकमु-छे०-बी० शेषम्माः नायनिवार गणनाथमुनिशतकमु-ले ०-श्रीरामुल गुप्त वेनायकरातकमु-छे०-बहुजनपिल्ल सीतारामाचार्युङ उपर्युक्त पाँची शतकोंके सम्बन्धमें विवरण स्व॰ वंग्रि सुब्वारावजोकी पुस्तक 'शतक कबुल चरित्रमुभ्में उपलब्ध होता है। श्रीनिडदबोछ वेंकटरावकी भूमिकाके साथ इसका प्रकाशन 'कमल कुटीर, नरसापुरम्'से हुआ है। ा**शदरा पुराणसारमु**-( विनायककी कथा चार

भाग ) - छे०-वेमूरि जगन्नाथ शर्माः प्र०-रामा एंड को०, एत्र्र राहपुराण (विनायककी कथा)— क्रे॰-(१) मल्लय मलयमाच्त >प्राचीन कवि

कवि (२) चंद हरिमट्ट गिणपति विलासमु-छे०-चिछक्रि रामभद्र शासी;

प्र०-श्रीतिरुपति वेङ्कटेश्वर बुकडिपो, पो०-

राजमहेन्द्री, जि॰ पूर्वी गोदावरी (आन्ध्र); पृ०-२०

तमिल भाषा

( प्रार्थना-गीत )-ले॰-तिरमूलरः हमंत्रिरम् प्र०-कुमरगुरुपरन पदिष्पाम्, श्रीवैकुण्टम् रेयपुराणम् (पार्थना-गीत)-छे०-चेक्किळार (११वीं श्रती ); प्र०-कुमरगुरुपरन पदिष्पगम्, श्रीवैकुण्टम्

९-श्रीगणेश्वरीयमु-ले॰ एवं प्र०-भुवनगिरि विजय रामुख, गुंदूर ( आन्ध्र ); पृ०-९४ १०-गणोदयम्-ले०-चिलकलमरिं नारायण कविः प्र०-

चि॰ नरिंहाचार्युछ, काकिनाडा, पूर्वी गोदावरी

( आन्ध्र ); पृ०-४६ ११-गणपति (विष्ठराजावतारमु )-ले०-पविद्वत्कविः मलादि अच्युतरामशास्त्री; प्र०-के० कोदण्ड रामस्या बेजवाडा, कृष्णाः पृ०-३२

**१२-गजानन विजयमु-**ले॰ एवं प्र०-श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री, राजमहेन्द्री, पूर्वी गोदावरी; ए०-३२ १३-श्रीगजानन चरित्र-छे०-बुलुसु रामिलङ्गस्वामी १४-गणेश्वरीयमु-ले०-के साम्वाशिवराजुः प्र०-जी० वर-लक्ष्मी, मद्रासः पृ०---१७४ १५-गणपतिदातकमु-छ०-मंडपाक पार्वतीश्वर कवि (१९

वीं शती ) १६-विनायक शतकमु-छे०-बहुजन पाल धीतारामा-चार्युछ (१९ वीं शती)

१७-विक्नेश्वर कल्याणमु-ले॰-साहजी महराज (१८ वीं शती )

३-पुरप्पोहळ् वेण्यामालै ( प्रार्थनानीत )-ले०-ऐयनारितनार (११वीं शती); ४०- उ. व. स्वामिनाथ ऐयर, मद्राम

( एक गीत )-छ०-मल्यदनार ध-कल्लाडम्

(११वीं शती); प्र०-मरें एं० को०, मद्रास ।

तक्कयाकण्परणि (प्रार्थना-गीत)-छे०-ओट्टक्त्तर
(१२वीं शती); प्र०-उ. वे. स्वामिनाथ
ऐयर, मद्रास

कांस्रमत्तुष्परणि ( प्रार्थना-गीत )-छे०-जय कोण्डार (१२वीं शती ); प्र०-एस० राजन्, मद्रास

-विलिल भारतम् (प्रार्थना-गीत )-ले०-चेव्वैब्च्डुवार (१४वीं शती); प्र०-मर्रे एंड को०, मद्रास

-चोक्कनाथर उला (प्रार्थना-गीत )-छे०-तिरुमलै-नायकर (१६वीं शती ); प्र०-उ. वे. स्वामिनाथ ऐयर-संस्करण।

-तिरुप्युकळ् ( एक गीत )-छे०-अरुणगिरिनाथकर ( १७वीं शती ); प्र०-शैवसिद्धान्त नूर-पदिप्युक्कळ-गम्, मद्रास

-**नन्नेरि** (प्रार्थना-गीत)---छे०--शिवप्रकाश स्वामिगल (१७ वीं शती)

-कुमरगुरुपरर् प्रबन्धम् ( चार खानोंमें)—हे०-कुमरगुरुपरर् (१७वीं राती),( मीनाक्षियम्मे पिळळ तमिळ)—प०-उ. वे. स्वामिनाथ ऐयर-संस्करण

-काशिवक्कलंबकम् (प्रार्थना-गीत )--ले०-वहीः प्र०-वही

-मदुरै मीनाक्षियम्मै कुरम् ( प्रार्थना-गीत )-छ०-वहीः प्र०-वही

-चिदंबर मुम्मणिक्कोचे ( प्रार्थना-गीत )-छे०-बही। प्र०-बही

-मुत्तुक्कुमारसामि पिळ्ळैत्तमिळ् (प्रार्थना-गीत)-के०-वही; प्र०-वही

-तिरुचारूर नान मणिमाले (प्रार्थना-गीत)---छ०-वहीः प्र०-वही

मदुरैक्कलंबकम् (प्रार्थनानीत)ः—के०-वहीःप्र०-वही

-कुद्रालक्कुरवंजि ( पार्थना गीत )-छे०-तिरिकूड-राचप्पकविरायर् ( १७वीं शती ); प्र०-एस, राजम्, मद्रास

्र-तिरुविळेयाडर्पुराणम् ( प्रार्थना-गीत )-छे०-परंज्योति मुनियर ( १८वीं शती ); प्र०-काशी मठम्, तिरुष्पनंदाळ

>-विनायकर पुराणम्--ले॰-कचियप मुनिवर (१८वीं शतो)

**१-विनायकर पिळ्ळैत्तमिळ्-ले०-**वही

२२-विनायकर अगवल्-ले॰-औवेयार् (११वीं राती )। प्र०-काशी मठम्, तिरुप्पनंदाळ

२३-तिरुवरुट्पा ( गणपितसोत्र-दस गीत )—छे०-रामलिङ्ग अडिगळ (१९वीं शती); प्र०-चेन्नै समरस ग्रद्ध सन्मार्ग-संघम्, मद्रास

२४-विनायकर् नानमणिमार्छे ( भारतियार कवितैगळ, चालीस गील )—-छे०-सुब्रह्मण्य भारतियार, ( बीसर्वी शती ); प०-शक्ति-कार्यालय, मद्रास

२'-- कत्पत्रयम् - ले० -- स्वामीनाथ गुरुक्कलः प्र० -- गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय

२६–गणेशाळयपरार्थं नित्यपूजाकमः–ङे०–के० ए० सदारत्न गुरुक्कलः गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकाल्य

२७-चिन्नेश्वर प्रतिष्ठाविधि-ले०--अघोर शिवाचार्यः प्र०-गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय

२८-विनायकर कोत्तु-प्र० अ०-रंगस्वामी मुदल्यार एंड संस्र, मद्रास; प्र०-९६८

२९-विनायकर---छे०-कृपानन्द वारिः म०-तिरुपुगल-अमृतम् प्रेसः, मृद्रास-२ः पृ०-६४

**३०-गाणपत्यम्—ॐ०**-शेन्दिल तुरवि; प्र०-शास्ता पदिप्पगम्, तिरुचेन्दूर, **प्र०-**१२८

३१-अरुट्किच अमुदम्--छे०-नारण दुरैक्कण्णन् ; प्र०-देवीपदिप्पनम्, मद्रास-१; पृ०-१३५

**३२-विनायकपुराणम् ( गद्य )—**प्र०-श्रीमहालिङ्गस्वामी-देवस्थानम्, तिरुविटैमरुदूर; पृ०-४३१

३३-विनायकर विलिउप्पाट्डनूल—के०-सी-अरणै विविवेल मुद्दलियार; प्र०—किच एकंबर नूपदिब्यु कळाम्, कांचीपुरम्; पृ०-१२४

२४-विलिपाट्डमलर्—के०-प०अ० सुन्नमणियन्। प्र०-१७०, सिंगचेट्टि गलीः मद्रास-१। पृ०-२८

३५-चिनायकर मंजरी---छे०-चे० वे० नंबुह्मिम्; प्र०-आनंद विलासम्, भिक्षांडार कोयिल्; ए०-३९

३६-विनायकर पुगलनूकोंचे — छे० - कळगम्के कविगण (संकलन); प्रे० - शैविसद्धान्त कळगम्, मद्रास-१; प्र०-१८१

३७-विनायकर अहवछुम् विनायकर् कवचमुम्— प्र०-शैवसिद्धान्त कळगम्, मद्रास-१; प्र०-८

३८-विनायक-पुराणवचनम्—छे०-सु० अ० रामस्वामी पुलवर्, भ०-शैवविद्वान्त-कळगम्, मद्रास-१; ए०-४६४

३९-पिल्लंयार चलिपाडु-प०-शैवसिद्धान्त-कळगम्। ४'-विनायक मान्मिय सारम्-ले०-आहमुग मु मद्रास-१; पृ०-१६ ४६-विनायकपुराणम् -- छे०-कचियप मुनिवर ४०-पिललेयारपटिट थलवरलाह—ले०-शा० गणेशन्; प्रo-साउथ इंडिया प्रेस, कारैकुडी; पुo-८० ४७-विनायकपुराणम् -- छे० - कच्चियप मुनिवर ४१-पिललैयार---छे०-पि० श्री० आचार्यः प्र०-अमुद-निलयम्, मद्रास-१८; ए०-८५ **४८-रोलव तिरबुकोल्—ले०-**सु० अ० ४२-गणपति--के०-शा० दंडपाणि देशिकर्। प्र०-तिरुवावडुदुरै आधीनम् ( मठ ), तिरुवावडुदुरै; **४९-मुद्रलपुराणम्--**( संस्कृत मूल तमिळ अनुवाद पु०-१३४ ४३-श्रीगणेशर् तिरुपुगल (१०० पद )—है०-शे० ५०-वेल्लैपिल्लैयार पुलवर्; प्र०-गणनायकर राणपति अच्चुक्डम्, मद्रासः पृ०-८० ४४-वि**ना**यक विलक्कम्--ले॰-करंगुळि त्रभाव ५१-विनायकर स्तोत्रपटल--छे०-गणपति देशिव एकांवर मुद्कियार; प्र०-गणेश यंत्रशालै, मद्रास; ५२-गणपति--ले०-दण्डपणि देशिकर

मलयालम् भाषा

१-गणपति--छे०-वल्ल्तोल नारायण मेननः प्र०-वल्लत्तोल ग्रन्थालयम्, चिरुतुरुत्तिः पृ०-१००

२-शिष्यनुम् मगनुम्--ले०-वहीः प्र०-वही

80-CR

बंगला भाषा

१-ऋग्वेदीय मुद्रल उपनिषद्-सं०-महेशचन्द्र पालः प्र०-वेदमन्दिर, कलकत्ताः प्र०-१२० २-लक्ष्मी ओ गणेश-ले०-अमूल्यचरण विद्याभूषणः पृ०–१३८ पुरोगामी; प्र०-कलकत्ताः **३-पञ्चोपासना** ( गणपति-अंश )-ले०-श्रीजितेन्द्रनाथ

उड़िया भाषा

गणेशखण्ड-अ०—क्षेत्रमोहन १-- ब्रह्मवैवर्तपुराण कविः प्र०-धर्मग्रन्थ स्टोर, कटकः २-श्रीगणेशपुराण-अ०-वासुदेव विप्रदासः प्र०-धर्म-यन्थ स्टोर, कटक **३–गणेशविभूति–**ले०–भूपति भंजः प्र०-राधारमण

पुरतकालयः पुरी

1-GAŅAPATI-ले०-हरिदास मित्रः प्र०-श्चान्ति-शान्ति-निकेतनः पृ०-१२० निकेतन प्रेसः 2-GANEŚA (A Monograph on the

Elephant-Faced God)—ले॰-एलिसगेड्डी; प्र०—मुंशीराम मनोहरलाल, नयी दिल्ली; प्र०–१०३

3-( SHRI ) GANESH-ले ०-जीन हर्वर्टः म०-जी० ए० नटेशन एंड कं०, मद्रास; ए०-१६

५३-गणपति विलिपाडु (गाणपत्यम् )---ले०-शेन्दिर ३-गणपति प्रातल--छे०-कुजन नंपियारः प्र॰ टी० रेड्डियार एंड संस, कोल्लम प्र०-श्री वन्द्योपाध्यायः मुखोपाध्याय, ६ । १ ए, बाञ्छराम अकृ कलकत्ता-१२; ५०-८०२ ध-देवदेवी ओ ताँदेर वाहन-ले०-स्वामी निर्मल

प्र०-भारत-सेवाश्रम-संघ, कलकत्ताः ए०-

प्र०-गणेश यंत्रशाले, मद्रास; पृ०-९२

अ० सं० टा० टी० एस० राजगोपालय्यः

टी॰ एस॰ राजगोपालय्यरः पृ॰-३॰

कुरवंजी-छे०-विद्वान्

सरबोजी र

मुरुगेश मुदलियार; पृ०-३५०

भानुकवि; पृ०-५८२

शोक्कलिङ्गम्: प्र०-राजा

महाल लाइब्रेरी; तंजीर

पुलवर; पृ०-८०

४-गणेश-विशेषाङ्क-( जगन्नाथ-मन्दिर श्रीमन्दिर-समाचारः; सं०-पं० सदाशिवरः विनायकवतविधि ( 3 ५-स्कन्दपुराणोक्त अनुवादसहित )-प्र०-श्रीजगन्नाथसिंहः उ जगन्नाथ-कम्पनी पूजा-विधि-प्र०-धर्मः ६-गणेश-षोडशोपचार

स्टोर, कटक अंग्रेजी भाषा

4-GANESH (Clue to a Cult and Culture)--क्रे०--टी० जी० अर्वम्थनः प्र अमृत संघ, मद्रास; पृ०-२४

5-Ganesh-Gita ( A Study Translat with Notes )-(नीलकण्टी टीकासहित)-रे कियोशी योरोई, माउटन, हेगः ए०--२०१

पुण्यमय तिथि अत्यन्त पळप्रदायिनी कही गयी है। चतुर्मुख ब्रह्माने अपने मुखारविन्द्से कहा है कि 'इस चतुर्थी-व्रतका निरूपण एवं भाहात्स्य-गान शक्य नहीं । । ।

'मुद्रलपुराणभं भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुरसे त्रस्त होकर देवताओंने परम प्रभु गजाननसे उसके विनाशकी प्रार्थना की । दयाधाम गजमुख उस महान् असुरके विनाशके लिये परम पावनी चतुर्थीको मध्याह्न-कालमें अवतरित हुए, इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यन्त प्रीतिप्रदायिनी हुई । †

# तिथियोंकी माता चतुर्थीकी उत्पत्ति, उनका तप और वर-प्राप्ति

श्रीगणेशको अत्यन्त श्रिय परम पुण्यमयीको वरदा चतुर्थी । ही उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्गलपुराणमें प्राप्य है। वह गत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है—

लोकपितामह ब्रह्माने सृष्टि-रचनाके अनन्तर अनेक गर्योंकी सिद्धिके लिये अपने हृदयमें श्रीगणेशका ध्यान किया । सी समय उनके शरीरसे परा प्रकृति, महामाया, तिथियोंकी ननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुईं। उन परम लावण्यवती बीके चार पैर, चार हाथ और चार सुन्दर मुख थे। उन्हें लकर विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए।

उन महादेवीने सप्टाके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर अनेक गित्रोंसे उनका स्तवन करनेके अनन्तर निवेदन किया— ग्राह्माण्डनायक! मैं आपके ग्राम अङ्गसे उत्पन्न हुई हूँ। आप रे पिता हैं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूँ! भो! आपके पावन पद-पद्योंमें मेरा वार्रवार प्रणाम है। पि मुझे कृपापूर्वक रहनेके लिये स्थान और विविध कारके भोग्यपदार्थ प्रदान करें।

लोकस्रष्टाने श्रीराणेशका स्मरण कर उत्तर दिया—'तुम द्भुत सृष्टि करो ।' और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्माने उन्हें गणेशका 'वक्रतुण्डाय हुम्' —यह षडक्षर-भन्न दिया ।'

\*चतुथ्यां महिमानं नो न दाक्यं सुनिरूषितुम्।। (गणेशपु०२।८२।३४)

† चतुथ्याँ मध्यगे भानी देहभारी समागतः। --- त्रिक्रिः परमा तस्य ग्रीतिदा सम्बभूव वै॥ महिमामयी देवीने भगवान् वेदगर्भके चरणोंमें पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वनमें जाकर श्रं का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगीं। वे अत्यन्त भक्तिपूर्वक दिव्य सहस्र वर्षतक तप करती रहीं।

उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवदेव गजानन हुए और उन्होंने कहा—'महाभागे ! मैं तुम्हारे तपश्चरणसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम इच्छित वर माँ

परम प्रमुकी सुखद वाणी सुनकर महिमामयी हर्षगद्भद कण्ठसे उनका सावन किया।

इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूधक-बाहनने पुनः 'देवि ! मैं तुम्हारे तप एवं स्तवनसे अत्यन्त संतुष्ट अपनी इच्छा व्यक्त करो।'

साश्रुतयना देवीने परम प्रभु गजाननके चरणोमें प्रणामकर निवेदन किया—'करणानिषे ! अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें । मुझे सृष्टि-सर्जनक प्राप्त हो । मैं आपको सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आ वियोग न हो ।

स्वीकृतिसूचक 'ओम्'का उचारण कर प वर प्रदान किया—''चतुर्विध फल-प्रदायिनी देवि सदा प्रिय रहोगी! तुम समात तिथियोंकी माता होः तुम्हारा नाम 'चतुर्थींंं होगा। तुम्हारा वामम एवं दक्षिणमाग 'शुक्लं' होगा। निस्संदेह तुम मेर्र होओगी। तुम्हारेमें वत करनेवालेका में विशेषर करूँगा और इस वतके समान अन्य कोई वत नहीं

यह कहकर भगवान् गजमुख अन्तर्धान तिथियोंकी माता चतुर्थी गणपतिका ध्यान करते हुए करने छगीं। सहसा उनका वामभाग कृष्ण और ग्रुळ हो गया। महाभाग्यवती ग्रुळवर्णा अत्यन्त वि उन्होंने पुनः गणाध्यक्षका ध्यान करते हुए र उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारियन्दसे प्र उत्पन्न हो गयी। इसी प्रकार नासिकासे द्वि तृतीया, अंगुळीसे पद्ममी, हृद्धसे पष्ठी, नेत्रसे, र अष्टमी, उद्रसे नगमी, कानसे दशमी, कण्ट परसे द्वादशी, स्तनसे त्रयोदशी, अहंकारसे : मनसे पूर्णिमा तथा जि असे अमागस्या तिथि प्रक

सभी तिथियोंसहित दोनों चतुर्थियोंने भगव

ध्यान और नाम-जपके साथ तपश्चरण प्रारम्भ किया। इस प्रकार उनके एक वर्षतक तप करनेपर भक्तवत्सल प्रभु विष्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्में गुक्र-चतुर्थीके समीप पहुँचकर बोले—'वर माँगो।'

ग्रुह्न-चंतुर्थीने आदिदेव गजमुखके चरणोमें प्रणाभ कर उनकी पूजा और स्तुति की । तदनन्तर उन्होंने कहा— परमप्रमु गजमुख ! मैं आपका वासस्थान होऊँ और आप मुझे अपनी शाक्वती भक्ति प्रदान करें।

द्यामय गजमुखने वर प्रदान किया—''तुम्हें मध्याहु-कालमें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है; अतएव मध्याहुकालमें शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्रपक्षकी चतुर्थीको मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा वत करेंगे। जो निराहार रहकर मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म-भोग समात हो जायगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान कहँगा। तुम्हारा नाम 'वरदा' होगा।''

इतना कहकर श्रीगणेश अन्तर्धान हो गये और भगवती शुक्र-चतुर्थीका 'बरदा) नाम प्रख्यात हुआ। वे श्रीगणेशको अत्यन्त प्रिय हुई । उस दिन व्रतके साथ श्रीगणेशकी उपासना कर पञ्चमीको सविधि पारण करनेसे निश्चय ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोश्च—सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। व्रतीकी प्रत्येक कामना पूरी होती है और अन्तमें वह अतिशय सुखदायक गणेश-धामको प्राप्त होता है।

इसके अनन्तर भगवान् गणपितने रात्रिके प्रथम प्रहरमें चन्द्रमाके उदित होनेपर कृष्ण-चतुर्थिके समीप पहुँचकर कहा—'महाभाग्यवती ! तुम वर माँगो । मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी कल्रँगा।'

विध्ननिष्न प्रभुके दर्शन एवं उनके वचनसे प्रसन्न होकर भगवती कृष्ण-चतुर्थीने उनके मङ्गलमय चरणोंमें प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की। फिर उनका सावन कर निवेदन किया—'मङ्गलमय लम्बोदर! यदि आप मुझपर प्रसन्त है तो कृपापूर्वक मुझे अपनी मुहद भक्ति प्रदान करें। में आपको सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आपका वियोग कभी न हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दें।

कृष्ण-चतुर्थीकी धदा-भक्तिपूर्ण वाणीसे प्रसन्न हो महोदरने वर-प्रदान करते हुए कहा—प्महातिये ! तुम मुसे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा !

चन्द्रोदय होनेपर तुमने मुझे प्राप्त किया हैं। अतार चन्द्रोदयव्यापिनी होनेपर तुम मुझे अत्यिषिक प्रि होओगी । मेरे प्रसादसे तुम उस समय अन्न-जल त्यागन उपासना करनेवालोंका संकट हरण करो । उस दि वतोपवास करनेवालोंको तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष— सब कुछ प्रदान करोगी । उनकी समस्त कर्मराशि ध्वस्त हं जायगी और वे निश्चय ही इस लोकमें समस्त सुलोंकं भोगकर्पुअन्तमें जन्म-मृत्युके पाशसे मुक्त हो मेरे दुर्लभ धाममं जायँगे । संकष्टहारिणी देवि ! निस्संदेह मेरी कृपासे तुम् सर्वदा लोगोंको आनन्द प्रदान करनेवाली होओगी ।

'उस दिन यति मेरा वत निराहार रहकर करें । दूसरे लोग रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर मेरा पूजन कर ब्राह्मणकी साक्षिता देकर ( उन्हें भोजन कराकर ) स्वयं भोजन करें । पूजनके अनन्तर उस दिन श्रावणमें छड्डू और भाद्रमें दिषका भोजन करना चाहिये । वती आश्विनमें निराहार रहे । कार्तिकमें दुग्ध-पान, मार्गशीर्षमें जलाहार और पौषमें गोमूत्र लेना चाहिये । माधमें स्तेत तिल, फाल्युनमें शर्करा, चैत्रमें पञ्चगव्य, वैशाखमें पद्मवीज ( कमलगद्या ), ज्येष्ठमें गोधृत और आषाढ़में मधुका भोजन करना चाहिये।

महिमामयी चतुर्यों व्रत करनेवालीकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। इस व्रतके प्रभावसे घन-घान्य और
आरोग्यकी प्राप्ति होती है, समस्त आपदाएँ नष्ट हो जाती हैं
तथा भगवान् गणेशकी ऋषासे परमार्थकी भी सिद्धि होती है।
अतएव यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्थी
तिथियोंको व्रत और उपवाससिहत श्रीगणेशजीका पूजन करे
और यदि यह सम्भव न हो तो भादपद-कृष्ण-चतुर्थी 'बहुला,
कार्तिक-कृष्ण-चतुर्थी करका ( करवा ) और माध-कृष्ण-चतुर्थी 'तिलकाशका व्रत कर ले। रविवार या मञ्जलवारसे
युक्त चतुर्थी तिथिका अमित माहारम्य है। इस प्रकारकी एक
चतुर्थी-व्रतका सविधि पालन करनेसे वर्षभरकी चतुर्थी व्रतीका
फल प्राप्त हो जाता है।

कृष्णपक्षकी प्रायः सभी चतुर्थी तिथियौँ कष्ट-निवारण करनेवाली हैं और उनमें चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थीमें वतकी पूजाका विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चन्द्रोदय-व्यापिनी हो तो तृतीयासे विद्धा पूर्वाका ही ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि 'मातृविद्धा गगेदवरे—गणेदवरके व्रतमें मातृ-तिथि (तृतीया)से विद्धा चतुर्थी ग्रहण की जाती है%—यह वचन मिलता है। यदि दोनों ही दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो परा-चतुर्थी लेनी चाहिये। (वतराज)

यदि वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो या न हो तो 'मान्विद्धा प्रशस्यते'के अनुसार पूर्वविद्धा केनी चाहिये। ( वत-परिचय ) अन्य विद्वानोंका मत है कि 'तृतीयायुक्त चतुर्गी इस वतके लिये श्रेष्ठ अवश्य मानी गयी है, किंतु जब सूर्यास्त होनेके पहले तृतीयामें छः घड़ी चतुर्थीका प्रवेश होता हो। पहले दिन चन्द्रोदय-कालमें तिथिका अभाव होने-पर दूसरे दिन ही वत करना चाहिये।

इस विषयमें धर्मशास्त्रीय निर्णय इस प्रकार है—'संकष्ट-चतुर्थीं चन्द्रोदय-व्यापिनी प्राह्य है। यदि दो दिन चतुर्थीं हो और दूसरे दिनकी ही चतुर्थीं चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही वत करना चाहिये। यदि दोनों दिन चन्द्रोदय-व्यापिनी तिथि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थींको ही व्रतके लिये प्रहण करना चाहिये। यदि दोनों ही दिनोंकी चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही व्रतका पालन करना चाहिये।' (गणेश-कोश)

# वर्षभरके चतुर्थी-त्रतोंकी संक्षिप्त विधि और उनका माहात्म्य

- (१) चैत्र-मासकी चतुर्थीको वासुदेवस्वरूप गणेशजीकी विधिपूर्वक पूजा कर ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा देनेपर मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो क्षीरान्धिशायी श्रीविष्णुके सुबद लोकमें जाता है।
- (२) वैद्याख-मासकी चतुर्धीको संकर्षण गणेद्यकी पूजा कर ब्राह्मणोंको शङ्कका दान करना चाहिये । इसके प्रभावसे मनुष्य संकर्षण-छोकमें कल्पोतक सुख प्राप्त करता है।
- (३) ज्येष्ठ-मासकी चतुर्थीको प्रद्युम्नरूपी गणेशकी पूजा कर ब्राह्मणोंको फल-मूलका दान करनेसे नती स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है।

ज्येष्ठकी चतुर्थीको 'सतीवतः-नामक एक दूसरा श्रेष्ठ वत होता है। इस व्रतका विधिपूर्वक पाठन करनेसे स्त्री गजमुख-जननी शिवाके लोकमें जाकर उन्हींके समान आनन्द प्राप्त करती है।

\* चैत्र-मासकी चतुर्थीको (दमनक'-पत्रों (दौनाके पत्तों ) से गणेशजीका पूजन करके मतुष्य सुख-भोग प्राप्त करता है। (भक्तिपुराण) (४) आषाद-मासकी चतुर्थीको अनिरुद्धस्वरूप-गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके संन्यासियोको तूँवीका पात्र दान करना चाहिये। इस व्रतको करनेवाला मनुष्य मनो-वाञ्चित फल प्राप्त करता है।

रथन्तर-कल्पका प्रथम दिन होनेसे आपादकी चतुर्थीको एक दूसरा उत्तम वत होता है। उस दिन मनुष्य श्रद्धा-मित्ति-पूर्वक मङ्गलमूर्ति गणेशको सर्विधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर लेता है, जो देव-समुदायके लिये भी दुर्लभ है।

(५) श्रावण-मासकी चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर मञ्जलमय श्रीगणेराजीको स्वरूपका ध्यान करते हुए उन्हें अर्ध्य प्रदान करे। फिर आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचारिते उनकी भक्तिपूर्वक पूजा कर लड्ड्का नैवेद्य अर्पित करना चाहिये। वत पूरा होनेपर वती स्वयं भी प्रसादस्वरूप लड्ड् लाय और फिर रात्रिमें गणेराजीका पूजन कर पृथ्वीपर ही ध्यन करे। इस वतकों क्रिन्नेवाले मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी होती हैं और अन्तमें उसे गणेराजीका पद प्राप्त हो जाता है। वैलोक्यमें इसके समान अन्य कोई वत नहीं है।

श्रावण-ग्रुक्त-चतुर्थीको 'दूर्वागणपति' (सौरपुराण) का तत बताया गया है। उस दिन प्रातःस्तानादिसे निवृत्त होकर सिंहासनस्य चतुर्भुज, एकदन्त गजमुखकी स्वर्णमयी मूर्तिका निर्माण कराये और सोनेकी दूर्वा बनवाये। तदनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डल्पर कल्या-स्थापन करके उसमें सोनेकी दूर्वा लगाकर उसपर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये। मञ्जल्मूर्ति गणेशजीको अरुण वस्त्रसे विमूषितकर सुगन्धित पत्र-पुष्पादिसे उनकी मिक्तपूर्वक यूजा करे। आरती, स्तवन, प्रणाम और परिक्रमा कर अपराघोंके लिये क्षमा-माचना करे। इस प्रकार तीन या पाँच वर्णतक वत-पाल्नसे समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं।

(६) भाद्रपद-ऋष्ण-चतुर्थीको बहुलासहित गणेशकी गन्छ, पुष्प, माला और दूर्वा आदिके द्वारा यत्नपूर्वक पूजा कर पिक्तमा करनी चाहिये। सामर्थ्यके अनुसार दान करे। दान करनेकी स्थिति न हो तो इस बहुला गौको प्रणामकर उसका विसर्जन कर दे। इस प्रकार पाँच, दस या सोल्ह वर्षोतक इस अतका पालन करके उद्यापन करे। उस समय दूर्य देनेवाली स्वस्य गायका दान करना चाहिये। इस प्रतक्षे करनेवाली स्वी-पुक्रपोंको सुखद भोगोंकी उपलब्धि होती है।

निका सम्मान करते हैं और अन्तमें वे गोलोकधामकी रते हैं।

द्रपद-शुक्छ-चतुर्थीको सिद्धिविनायक-वतका वाहिये। इस दिन गणेशजीका मध्याह्नमें प्राकट्य हुआ ाः इसमें मध्याह्नव्यापिनी तिथि ही ली जाती है। र्वप्रथम एकाग्र चित्तसे सर्वीनन्दप्रदाता सिद्धिविनायकका ते। फिर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उनके इक्कीस नाम क़ीस पत्ते समर्पित करे । उनके प्रत्येक नामके साथ जुड़ा हो। वे इक्कीस नाम और पत्ते इस प्रकार हैं-पुमुखाय नमः कहकर शमीपत्र अर्पित करे । ोशाय नमः' कहकर भँगरैयाका पत्ता, 'उमापुत्राय नमः' बिल्वपत्र, 'गजमुखाय नमः' कदकर दूर्वीद्रल, दराय नमः' कहकर वेरका पत्ता, 'हरसूनवे नमः' धत्रेका पत्ता, 'शूर्पकर्णाय नमः' कहकर तुलसीदल,\* ण्डाय नमः कहकर सेमका पत्ता, 'ग्रहायजाय नमः' ् अपामार्गका पत्ता, 'एकदन्ताय नमः' कहकर वनभंटा टकटैयाका पत्ता, 'हेरस्वाय नमः' कहकर सिन्दर (रचुर्ण या सिन्द्र-बृक्षका पत्ता ), 'चतुर्हीन्ने नमः' ं तेजपात, 'सर्वेश्वराय गमः' कहकर अगस्त्यका पत्ता, ाय नमः' कहकर कनेरका पत्ता, 'हेमतुण्डाय नमः' ् अस्मातपत्र या कदलीपत्र, 'विनायकाय नमः' कहकर ज पत्ता, 'कपिलाय नमः' कहकर अर्जुनका पत्ता, 'वटवे कहकर देवदारुका पत्ता, 'भालचन्द्राय नमः' कहकर का पत्ता, 'सुराप्रजाय नमः' कहकर गान्धारी-पत्र 'सिद्धिविनायकाय नमः' कहकर केतकी-पत्र प्रीतिपूर्वक त करे।

इससे श्रीगणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। इसके अनन्तर र्वादल लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर ना चाहिये। फिर नैवेद्यके रूपमें पाँच लड्डु उन द्यासिन्धु गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपण करे। न्तर आचमन कराकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनके चरणोंमें गर प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना ये। समस्त सामग्रियोंसहित गणेशजीकी स्वर्णमयी प्रतिमा

• भ्यावैवर्तपुराण'के अनुसार श्रीगणेशको तुलसी-अर्पण निषिद्ध कृतु व्नारदपुराण'में भगवान् गणेशके व्यूर्पकर्ण'-स्वरूप एवं अ'में व्याजवनत्र'-सारूपके लिये तुक्रसी-पत्र अर्पण करनेका आचार्यको अर्पित करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये। इस प्रकार पाँच वर्षतक वत एवं गणेश-पूजन करनेवालांको लौकिक एवं पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। † इस तिथिकी राजिमें चन्द्र-दर्शनका निषेध है। चन्द्रदर्शन करने-वाले मिथ्या कलक्कके भागी होते हैं। ‡

( ७ ) आश्विन-ग्रुक्ल-चतुर्थीको 'पुरुपसूक्तग्द्वारा घोडशो-पचारसे कपर्दीश-विनायककी भक्तिपूर्वक पूजाका माहात्म्य है।

(८) कार्तिक-कृष्ण-चतुर्थीको 'करकचतुर्थी' (करवा चौथ )का व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियाँ विशेषरूपये करती हैं। इस दिन व्रतीके लिये प्रातःकाल स्नानादिये निम्नुच होकर वस्त्राम्यणों विश्वपृति हो गणेशजीकी मिक्तपूर्वक पूजा करनेका विधान है। पवित्र चित्तये अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पकवानसे भरे हुए दस करवे परमप्रभु गजाननके सम्मुख रखे। समर्पण करते हुए मन-ही-मन प्रार्थना करे कि 'करणासिन्धु कपर्दिंगणेश ! आप मुझपर प्रसन्न हों। तदनन्तर सुवासिनी ख्रियों और ब्राह्मणोंको इच्छानुसार आदरपूर्वक उन करवोंको वाँट हैं।

समस्त मनोरयोंको पूर्ण करनेवाले भगवान् गणेशका सरण-चिन्तन एवं नाममन्त्रका जप करते रहना चाहिये। रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करे। व्रत-पूर्तिके लिये स्वयं मिष्टान्न भोजन करना चाहिये।

इस व्रतकों बारह या सोलह वर्षोतक करना चाहिये। तदनन्तर इसका उद्यापन करे। इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे छोड़ सकती है। अन्यथा सुख-सौभाग्यके लिये स्त्री इसे जीवन-पर्यन्त कर सकती है। स्त्रियोंके लिये इसके समान सौभाग्य प्रदान करनेवाला अन्य व्रत नहीं है।

(१) मार्गशीर्ष-ग्रुक्ल-चतुर्थीकी 'कृच्छू-चतुर्थीं)-तंज्ञा है।(स्कन्दपु०) इससे लेकर एक वर्षतक प्रत्येक चतुर्थीका वत रखकर देवदेव गजमुखका प्रीतिपूर्वक पूजन करे। उस दिन एकभुक्त (दिनमें एक समय,भोजन) करे और दूसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थीको केवल रात्रिमें एक वार भोजन करे। तीसरे

† भाद्रपदके शुक्लपक्षको चतुर्थीको वत करनेवाला शिक्लोकको प्राप्त होता है ।

्रीपको शान्तिक शुनलपक्षको चतुर्थीको चन्द्र-दर्शन हो जानेपर दोपको शान्तिक लिये श्रीमद्भागनसके दशमस्कन्धके ५७ व अभ्यायका पाठ या श्रवण करना चाहिये। (भनिपुराण) वर्ग प्रत्येक चतुर्गीको अयाचित (विना माँगे मिला हुआ) अन्न एक न्नार खाकर रहे और फिर चौथे वर्षमें प्रत्येक चतुर्गीको सर्वेगा निराहार रहकर गणेशजीका स्मरण, चिन्तन, भजन एवं अत्यन्त प्रीतिपूर्वक पूजन करना चाहिये।

इस प्रकार विधिपूर्यक त्रत करते हुए चार वर्ष पूरे होनेपर अन्तमं व्रत-स्नान करे । उस समय व्रत करनेवाला मनुष्य गणेशजीकी सुवर्णकी प्रतिमा बनवाये । यदि सुवर्ण-मूर्ति बनवानेकी क्षमता न हो तो वर्णक (हर्द्यी-चूर्ण) से ही गणपतिकी प्रतिमा बना ले ।

फिर विविध रंगींसे भूमिपर पद्मपत्र बनाकर उसपर कल्या खापित करें। कल्याके ऊपर चावलंसे भरा तॉकिका पात्र रखें। उक्त चावलंसे भरे पात्रपर दो वस्त्र रखकर उसपर गणेशाजीको विराजमान करे। इसके वाद गन्धादि उपचार्रीसे श्रद्धा-भिक्त-पूर्वक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये। फिर मोदक-प्रिय मङ्गलविग्रह गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्हें नैवेद्यके रूपमें ल्यू समर्पित करे। प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाके अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत, वाद्य, पुराण-कथा एवं गणेशजीके स्तयन और नाम-जपके साथ जागरण करनेका विधान है।

अरुणोदय होनेपर स्नानादि दैनिक कृत्यसे निष्टृत्त हो ग्रद्ध वस्त्र वारणकर श्रद्धापूर्वक तिल, चावल, जौ, पीली सरसों, घी और खाँड्से मिली हवन-सामग्रीका विधिपूर्वक होम करे। गण, गणाधिप, कृष्माण्ड, त्रिपुरान्तक, लम्बोदर, एकदन्त, स्वमदंष्ट्र, विष्नप, ब्रह्मा, यस, वरुण, सोम, सूर्य, हुताहान, गन्धमादी तथा परमेष्ठी—हन सोलह नामोंहारा प्रत्येकके आदिमें प्रणव और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और उसमें 'नसः' पद ल्याकर अग्निमें एक-एक आहुति है।

इसके बाद 'वकतुण्डाय हुम्'—इस मन्त्रसे एक सी
आठ आहुतियाँ दे । तदनन्तर ब्याइतियाँदारा यथाशक्ति होम
करके पूणीहुति देनी चाहियें । फिर दिक्पालोंकी पूजा करके
चौत्रीस ब्राह्मणोंको अत्यन्त आदरपूर्वक लड्ड और लीर
भोजन करावे । आचार्यको 'दक्षिणाके साथ सवत्सा गौका
दान कर दूसरे ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार भूयसी
दक्षिणा दे । इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके चरणोंमें
अद्धापूर्वक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करे । तहुप्रान्त उन्हें

१-दं मृः खाहा'--इदमन्तये न मम। दं भुवः खाहा'--इहं बायते न मम। दं खः खाहा' इदं भुशीय न मम---ये व्याहतिहोमके मन्त्र है। आद्रपूर्वक विदा करना चाहिये। फिर खजन-वन्धुओं के धाय स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे।

इस महिगामय वतका पालन करनेवाले मनुष्य दयासिन्यु गणेशजीके प्रसादसे इस लोकमें उत्तम भोग भोगते और परलोकमें भगवान् विष्णुके सायुज्यके अधिकारी होते हैं।

(१०) पौष-मासकी चतुर्थीको मित्तपूर्वक विध्नेस्वर गणेशकी पूजा और प्रार्थना कर एक ब्राह्मणको ल्युका भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिये। इस ब्रतको विधिपूर्वक करनेवाळे पुरुषके यहाँ घन-सम्पत्तिका अभाव नहीं होता।

(११) माध-कृष्ण-चतुर्थीको संकष्टनतः कहा गया है। उस दिन प्रातःकाल स्नानके अनन्तर देवदेव गजमुलकी प्रसक्ताके लिये क्रतोपवासका संकल्प करके दिनभर संयमित रहकर श्रीगणेशका स्मरणः, चिन्तन एवं भजन करते रहना चाहिये। चन्द्रोदय होनेपर मिट्टीकी गणेशमूर्ति बनाकर उसे पीढ़ेपर स्थापित करें। गणेशजीके साथ उनके आयुष और वाहन भी होने चाहिये। पहले उक्त मृत्मयी मूर्तिमें गणेशजीकी स्थापना करे; तदनन्तर बोड्योपचारसे उनका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लक्कका नैवेध अपित करे। आचमन कराकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करके पुष्पाञ्जील अपित करनी चाहिये।

## अर्घ्य-प्रदान

तदनन्तर शान्तचित्तरे भक्तिपूर्वक गणेशमन्त्रका इक्कीत बार जप करे और फिर भगवान् गणेशको अर्ध्य प्रदान करे। अर्ध्य प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदायक। संकष्टहर मे देव गृहाणाच्यं नमोऽस्तु ते॥ कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां तु सम्पूजित विभृद्ये। क्षिप्रं प्रसीद देवेश गृहाणाच्यं नमोऽस्तु ते॥

समस्त सिद्धियोंके दाता गणेश ! आपको नमस्तार है । संकटोंको हरण करनेवाले देव ! आप अर्घ्य ग्रहण कीजिये। आपको नमस्कार है । कृष्णपक्षकी चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर पूजित देवेश ! आप अर्घ्य ग्रहण कीजिये। आपको नमस्कार है ।

इन दोनों बलोकोंके साथ 'संकष्टहरणगणपतये नमः' (संकष्टहरणगणपतिके लिये नमस्कार है) दो बार बोलकर दो अर्घ्य देने चाहिये।

इसके अनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रसे चतुर्गी-तिपिकी अधिग्राप्ती देवीको अर्थ प्रदान करें— तिथीनामुत्तमे देवि गणेशप्रियवल्लमे । सर्वसंकटनाशाय गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 'चतुथ्यें नमः' इदसम्यं समर्पयामि ।

प्तिथियों में उत्तम गणेशजीकी प्यारी देवि ! आपके लिये नमस्कार है । आप मेरे समस्त संकटोंको नष्ट करनेके लिये अर्घ्य ग्रहण करें । चतुर्थी तिथिकी अधिष्ठात्री देवीके लिये नमस्कार है । मैं उन्हें यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ । ग्रह्म तराज

तत्पश्चात् चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत् पूजन करके ताँबिके पात्रमें लाल चन्दन, कुश, दूर्वा, फूल, अक्षतः, शमीपत्र, दिधि और जल एकत्र करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए उन्हें अर्ध्य दे—

गगनार्णवमाणिक्य चन्द्र दाक्षायणीपते । गृहाणाध्यै मया दत्तं गणेशप्रतिरूपक ॥ (नारदपु०, पूर्व ० ११३ । ७७)

गगनरूपी समुद्रके माणिक्यः दश्चकन्या रोहिणीके प्रियतम और गणेशके प्रतिरूप चन्द्रमा ! आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिये । अ

फिर भगवान् गणेशके चरणोंमें प्रणाम कर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणोंको प्रेमपूर्वक भोजन और दक्षिणासे संतुष्टकर उनकी अनुमतिसे स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे।

इस परम कल्याणकारी 'संकष्टवत'के प्रभावसे वती घन-घान्यसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सम्मुख कभी कष्ट उपस्थित नहीं होता।

इस व्रतको 'वकतुण्ड-चतुर्थी' ( भविष्योत्तर ) भी कहते हैं । इस व्रतको माध-माससे आरम्भ करके हर महीनेमें करे तो संकटका नाश हो जाता है।

माघ-मासके ग्रुक्लपक्षकी चतुर्थीको उपवास करके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करे और पञ्चमीको तिलका

\* तिथिकी अधिष्ठानी देवी एवं रोहिणीपति चन्द्रमाको प्रत्येक कुष्णपह्मकी चतुर्यको गणेश-पूजनके अनन्तर अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। गणेश-कोशमें दिये गये निर्णयके अनुसार भादपद-शुक्र-चतुर्योको फेनल तिथिके लिये मध्याद्य-कालमें तीन बार अर्घ्य देना चाहिये; परंतु कृष्ण-चतुर्याको चन्द्रोदयकालमें गणेशके लिये तीन, तिथिके लिये तीन और चन्द्रमाके लिये सात अर्घ्य देने चाहिये। इस प्रकार शुक्ल-चतुर्यामें तीन बार और कृष्ण-चतुर्यामें तेरह बार भर्म देनेका विधान है। किंतु ऐसो प्रथा महाराष्ट्रमें हो प्रचित्त है।

भोजन करे । इस प्रकार वत करनेपर मनुष्य निर्विष्न सुखी जीवन व्यतीत करता है । 'गं स्वाहा'—यह मूलमन्त्र है । 'गां नमः ।' आदिसे हृदयादि-न्यास करे ।†

'आगच्छोल्काय' कहकर गणेशका आवाहन और 'गच्छोल्काय' कहकर विसर्जन करे। इस प्रकार आदिमें गकारयुक्त और अन्तमें 'उल्काग-शब्दयुक्त मन्त्रसे उनके आवाहनादि कार्य करे। गन्धादि उपचारोंसे सविधि गणपतिका पूजन कर उन्हें नैवेशक्ष्पमें लड्डू अर्पण करे; फिर आचमन, प्रणाम और परिक्रमा आदिके अनन्तर इस गणेश-गायत्रीका जप करे— इन पुण्यमय तिथिके स्तानः दानः, जप और होम आदि ग्रम कर्म आदिदेय गजयदनकी कृपासे सहस्रगुने फलदायी हो जाते हैं।

(१२) फाल्युन-मासकी चतुर्योंको मञ्जलमय
'दुण्दिराज-नत' वताया गया है। उस दिन मतोपवासके
साथ गणेशाजीकी सोनेकी मूर्ति यनवाकर उसकी श्रद्धामिक्तपूर्वक पूजा करे। तदनन्तर वह मूर्ति ब्राह्मणको
दान कर दे। गणेशाजीको प्रसन्न करनेके लिये उस दिन
तिलोंसे ही दान, होग और पूजन आदि करे। उस दिन
तिलके पीठेसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर नती स्वयं भी
भोजन करे। इस नतके प्रभावसे समस्त सम्पदार्ओकी वृद्धि
होती है और मनुष्य गणेशाजीकी कृपासे सहज ही सिद्धि
प्राप्त कर लेता है।

'मत्स्यपुराण'के अनुकार फाल्युन-शुक्छ-चतुर्थीको 'मनोरथ-चतुर्थीं' कहते हैं । आराधनाकी विधि यही है। पूजनोपरान्त नक्तमतका विधान है। इस प्रकार वारहीं महीनेकी प्रत्येक शुक्छ चतुर्यीको बत करते हुए वर्षभरके बाद उस स्वर्णमृर्तिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हैं।

अग्निपुराणमें इसको 'अविष्ना-चतुर्थी' की संज्ञा दी गयी है। जिस किसी मासमें भी चतुर्थी तिथि रिववार या मङ्गलवारसे युक्त हो, वह विशेष फलदायिनी होती है। उसे 'अङ्गारक-चतुर्थी' कहते हैं। उस दिन गणेशजीका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। \*

अपित महिमामयी चतुर्थी-व्रतमें पूजाके अन्तमें चतुर्थी-व्रतकथा-श्रवणकी बड़ी महिमा गायी गयी है । पौराणिक कथाओंके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमें परम्परागत कुछ लोक-कथाएँ भी कही-सुनी जाती हैं । वे सभी भगवान् गणेशकी प्रीति प्रदान करनेवाली हैं ।

### परम महिभामयी अङ्गारक-चतुर्थी

'अङ्गारक-चतुर्थां की माहात्म्य-कथा गणेशपुराणके उपासनाखण्डके ६० वें अध्यायमें वर्णित है । वह कथा अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है—

\* यह वर्गभरके चतुर्था-वर्तोको संक्षिप्त-विधि और माहात्म्य 'कल्याण'के नारद-विष्णु-पुराणाङ्गणके आधारपर प्रस्तुत किया गया है। विस्तृत पूजा-विधि तथा माहात्म्य जाननेके लिये 'अतराज' भादि प्रस्यांको देखना चाहिये। पृथ्वीदेवीने महासुनि भारद्वाजके जपापुष्प-तुल्प अरुण पुत्रका पालन किया। सात वर्षके बाद उन्होंने उसे महर्षि-के पास पहुँचा दिया। महर्षिने अत्यन्त प्रसक्त होकर अपने पुत्रका आलिङ्गन किया और उसका सिविधि उपनयन कराकर उसे वेद-शास्त्रादिका अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्रको गणपति-मन्त्र देकर उसे गणेशजी-को प्रसन्न करनेके लिये आराधना करनेकी आज्ञा दी।

मुनि-पुत्रने अपने पिताके चरणोमें प्रणास किया और फिर पुष्पसिल्ला गङ्गाजीके तटपर जाकर वह परम प्रभु गणेशजीका ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनके मन्त्रका जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर एक सहस्र वर्षतक गणेशजीके ध्यानके साथ उनका मन्त्र जपता रहा।

माय-कृष्ण-चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर दिव्य वस्त्रवारी अष्टभुज चन्द्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उन्होंने अ शस्त्र चारण कर रखे थे । वे विविध अलंकारोंसे विभू अनेक स्र्योंसे भी अधिक दीतिमान् थे । भगवान् गणेः मञ्जलमय अद्भुत स्वरूपका दर्शन कर तपस्वी मुनिपुः प्रमाद्भद कण्ठसे उनका स्तवन किया ।

वरद प्रमु बोले—'मुनिकुमार ! मैं तुम्हारे घेर्यपृ कठोर तप एवं स्तवनसे पूर्ण प्रसन्न हूँ । तुम इच्छित व माँगो। मैं उसे अवस्य पूर्ण करूँगा।

प्रसन्न पृथ्वीपुत्रने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया— 'प्रमो ! आज आपके दुर्लम दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया । मेरी माता पर्वतमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए । दयामय ! मैं स्वर्गमें निवासकर देवताओं के साथ अमृत-पान करना चाहता हूँ । मेरा नाम तीनों लोकोंमें कल्याण करनेवाला (मङ्गल) प्रख्यात हो ।»

पृथ्वीनन्दनने आगे कहा—'करणामूर्ति प्रमो ! मुक्ते आपका मुवनपावन दर्शन आज माध-कृष्ण-चतुर्थीको हुआ है । अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देनेवाली एवं एंकर-हारिणी हो । मुरेश्वर ! इस दिन जो भी व्रत करें, आपकी कुपासे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाया करें।

सद्यःसिद्धिपदाता देवदेव गजमुखने वर प्रदान कर दिया—''मेदिनीनन्दन! तुम देवताओं के साथ मुधा-पन करोगे। तुम्हारा 'मञ्जल' नाम धर्वत्र विख्यात होगा। तुम घरणीके पुत्र हो, और तुम्हारा रंग लाल है। अता गुम्हार एक नाम 'अन्नारक' भी प्रसिद्ध। होगा और यह जिल

# श्रीगणपति-पूजनकी विधि

( लेखक-साहित्याचार्य पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

ात्य सिचदानन्दघन परत्रह्म परमात्मा एक और य हैं। वे निर्गुण-निराकार होनेके साथ ही सगुण-भी हैं। जैसे उनका निर्गुण-निराकार रूप नित्य :सी प्रकार सगुण-साकार भी | वे परमात्मा जगत्की ं लिये ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु तथा संहारके लिये प धारण करते हैं। वे ही जग़त्के प्राणियोंको माताका स्य एवं संरक्षण देनेके लिये दयामयी माता दुर्गीके कार्य करते हैं । वे ही लोकींकी आवश्यकताओंके ार ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निमित्त लोकiता सविता (सूर्य) हुए हैं। हम सब यह अनुभव हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कार्यके सम्पादनमें नाना प्रकारके आते रहते हैं। उन सभी विघ्नीका निवारण करके जगत्-मञ्जल प्रदान करनेके लिये परव्रहा परमात्मा ही नित्य ातिरूपमें प्रतिष्ठित हैं। वे विद्या-वारिषि और बुद्धि-ाता 🕻 । वे दी सदा, विशेषतः कलियुगर्मे, थोड़ी-भी आराघनासे शीप प्रसन्त होकर भक्तजर्नीके अभीष्ट इ करते हैं। भगवान् गणपति नित्य वैदिक देवता हैं। बोंकी सनातन आवास-भूमि आर्यावर्त (भारत) में की अनादि-सिद्ध पूजन-परम्परा सदासे ही चली आ रही है। राणीम भी उनकी महामहिमाका विशद वर्णन उपलब्ध होता । प्रबदेवीमे वे भगवान् गजानन मुख्य हैं। प्रत्येक कार्यका

आरम्भ श्रीगणेशके स्मरण-वन्दनं ही होता है। जिन लोगोंको मुक्ति या कोई मौतिक लिखि चाहिये, व इस सुगमें गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अमीष्ट-पूर्ति कर सकते हैं। वे मञ्जलमूर्ति, लिखि-सदन, गजनदन विनायक बहुत अल्प श्रमसे ही उपासकपर द्यासे द्रवित हो जते हैं। जो विनायककी पूजा करता है, उसे कभी विन्न नहीं प्रत होता। \* उनकी आराधनासे कर्ममें सिद्धि प्रात होती है। म महागणपति सम्पूर्ण जगत्को उपासकके वशीभृत कर देते हैं। ‡

यहाँ गणेशजीके पूजनकी शास्त्रीय विधि दी जाती है। जो यशोपवीतधारी द्विज हों, वे वैदिक मन्त्रों तया पौराणिक मन्त्रोंसे भी गणपितकी पूजा कर मकते हैं। जिनके यशोपवीत न हों, वे वैदिक मन्त्रोंका उचारन न करके केवल पौराणिक मन्त्रोंद्वारा पूजन सम्पन्न कर सक्त्रें हैं। गणपितकी पूजामें सभी वर्णके लोगोंका अविकार है। पूजाका मुख्य समय पूर्वोक्क्ताल है। प्रातः, मच्याद्व और

\* विझो न जायते तस्य यन्त्रं यन्त् विनायक्ष्म् । र्गे महागणपतेः कर्मिन्निंदे प्राप्नोति नानतः । र्मे सर्वे जगद् वद्योकुर्यानहागणपतिः स्त्रा । (वीर्षः , प्राप्तद्वाहः) सायंकाल तीनों समय भगवान्की पूजा करनी चाहिये। जो तीनों समय पूजन करनेमें असमर्थ हो, उसे प्रातःकाल ही विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह्न तथा संध्या-कालमें केवल पूष्पाञ्जलि अर्पित करनी चाहिये।

पूजाके सोल्ह उपचार ये हैं—१-आवाहन, २-आसन, ३-पाद्य, ४-अर्घ्य, ५-आचमनीय, ६-रनान, ७-वस्त्र, ८-यज्ञोपवीत, ९-गन्ध,१०-पुष्प (दूर्वोङ्कर), माला आदि,११-धूप,१२-दीप,१३-नैवेद्य,१४-ताम्बूल, १५-आरार्तिक-प्रदक्षिणा और १६-पुष्पाञ्जलि ।§

पूजनमें चार प्रकारके पात्र अपेक्षित होते हैं—पाद्य-पात्र, अर्घ्यपात्र, आचमनीय-पात्र और हातीय-पात्र । पार्च-पात्रमें जल तो होता ही है, उसकी अङ्गभूत चार वस्तुएँ और होती हैं—'दूर्वा, विष्णुकान्ता (सहदेऱ्या), स्थामाक (सावाँ) और कमल। अर्घ्यपात्रमें जलके अतिरिक्त आठ वस्तुएँ होती हैं—'दही, दूर्वा, कुशाम, पुष्प, अक्षत, कुङ्कम, पीली सरसों, जल और सुपारी। इस प्रकार पाद्यपात्र चतुरङ्ग और अर्घ्यपात्र अष्टाङ्ग होता है। आचमनीयपात्रमें जलके अतिरिक्त जायकल, लवंग और कंकोल डालने चाहिये। स्नानीय-पात्रमें—जलके साथ अक्षत, गन्ध और पुष्प डालें। जिस द्रव्यका अभाव हो, उसके बदले उसके समरणपूर्वक अक्षत डालने चाहिये। जाती (चमेली), श्रमी, कुशा, कङ्ग, मिल्लका, कनेर, नाग (नागकेसर), पुत्राग, अशोक, लाल कमल, नील कमल, चम्पा, बकुल

§ जैसा कि (कर्मप्रदीप'में वर्णन है— श्रावाहनासने पाद्यमध्येमाचमनीयकम् । स्नान बक्रोपवीते च गन्धमाख्यान्यतुक्रमात् ॥ १ ॥ वृपं दीपं च नैवेशं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा । पुष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु पोडश् ॥ २ ॥ १-दूर्वा च विष्णुक्तान्तं च स्थामाकं पश्चमेव च । पाद्याङ्गानि च चत्वारि कथितानि समासतः ॥ (क्षाहिकस्वावकी)

२-द्रधिद्वीकुशार्थरच कुसुमाक्षतकुकुमैः । सिद्धार्थोदकपूर्गैरच अधात्तं द्यार्थमुच्यते ॥ ( वत-परिचय )

३-तथाऽऽचमनपात्रेऽपि दचाज्जातिफलं मुने । कवङ्गपि कहोलं शस्तमाचमनीयके ॥ ४-अक्षता गन्धपुष्पाणि स्नानपात्रे तथा त्रयम् । ( मौलिसरी ), पद्मा, बिल्व और पवित्रक—ये पत्र-पुष्प सभी देवताओं के लिये प्राह्म हैं । गणेशजीके लिये तुल्सी निषिद्ध है और दूर्वोङ्कर अत्यन्त प्रिय ।

जो कीड़ोंसे दूषित हों, विखरे हों, बासी हों, स्वयं पेड़से नीचे गिरे हों, ऐसे फूल उपहत माने जाते हैं, उनका देवपूजामें उपयोग न करे । अधिखले पुष्प (मुकुल) और अपक्व अन्न (नैवेद्य) देवताको निवेदित न करे। जहाँतक बने, स्व*यं वृक्षसे चुनकर ला*ये हुए पुष्पोंका पूजामें उपयोग करना चाहिये । देवतापर चढ़ा हुआ। बार्ये हाथमें रखा हुआ, पहनी हुई घोतीके पल्लेमें लाया हुआ अथवा जलसे घोया हुआ पुष्प भी निर्मील्य समझा जाता है; उसे देवता लोग प्रहण नहीं करते । फूल डालीपर जिस स्थितिमें खिला हो, उसी रूपमें उसे दायें हाथसे देवतापर चढ़ाना चाहिये; उसे अधोमुख करके नहीं । कुशाप्रसे देवविग्रहपर जल नहीं छिड़कना चाहिये; वइ वज्रपात-तुल्य माना गया है । फूल तोड़नेका काम स्नानसे पहले करना चाहिये। किंतु तुलसीदलका चयन स्नान करके ही करना उचित है। फूलको वस्त्र या हाथमें न लाकर पात्र-विशेषमें लाना चाहिये। रेंडके पत्तेमें भी नहीं लाना चाहिये । शुष्क और अपवित्र पुष्प पूजामें सर्वथा त्याज्य हैं। ( द्रष्टन्य---आह्निक-सूत्रावली )

उपासक स्नान-संघ्या आदि नित्यकर्मका सम्पादन करके शुद्ध एवं सुखद आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। पूजनके लिये गङ्गाजल एवं बोडशोपचार-पूजनकी सामग्री एकत्र करके अपने पास रख ले। सामने देवताके लिये पीठ (छोटी चौकी) स्थापित करे। उसपर आधारशक्तिकी पूजा करके पार्योमें घर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी तथा पूर्वादि दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्यकी पूजा करे। तत्परचात् पीठपर कमलकी भावना करके उसकी कर्णिकामें गणपतिदेवकी प्रतिमाको विराजमान करे। प्रतिमाके अभावमें एक पात्रमें चावल भरकर, उसके जपर मौली लिपटी हुई सुपारी स्थापित करके उसीमें गणपतिदेव-

५-जातो शमो कुशा कप्तुमेहिलका करवीरजन् ।

नागपुत्रागकाशोकरक्तनीलोत्पलानि च ॥

चम्पकं वकुलं चैव पद्मं विन्धं पवित्रकन् ।

एतानि सर्वदेवानां संमाद्याणि समानि च॥

(आदिस्युन्तर्यं)

की भावना करे। पूजक यदि गृहस्य हो तो पूजनके समय सपत्नीक बैठकर पूजा करे। पूजन आरम्भ करनेते पूर्व घीका दीपक जलकर देवपीठके दाहिने मागमें अक्षत-पुज्जपर उसे रख दे और 'ॐ दीपच्योतिपे नमः'—यह मन्त्र बोलकर गन्ध-पुष्पते उसका पूजन करे। फिर उस दीपमें इष्टदेवके ज्योतिर्मय रूपकी मावना करके इस प्रकार

(क) भो दीप देवरूपस्त्रं कर्मसाक्षी हाविधकृत्।

यावत् फर्मसमाप्तिः स्यात्तावत् त्वं सुस्थिरो भव ॥

ंहे दीप ! तुम देवताके रूप हो, कर्मके साक्षी तथा विद्यके निवारक हो; जयतक यूजा-कर्म यूरा न हो जाय, तबतक तुम सुस्थिरभावसे संनिकट रहो।

तदनन्तर पूर्वाभिमुख बैठा हुआ सपत्नीक यजमान निम्नाद्वित मन्त्रींको पढ़कर तीन बार आचमन करे—

ॐ केत्रावाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः ॥

फिर 'ॐ' हविकेशाय नमः' कहकर हाथ घो ले और दाहिने हाथमें कुशकी पवित्री घारण करे। उस समय इस मन्त्रका पाठ करे—

(स) ॐ पिन्नित्रे स्यो वैष्णच्यो सिन्तिनुनंः प्रसन् उत्पुनास्य-च्छिनेण पिन्निण सूर्यंस्य रिझमिः। (यजुर्वेद १।१२) तस्य ते पिन्निपते पिन्निपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ (यजुर्वेद ४।१४)

इस प्रकार पिवनी धारण करनेके बाद तीन बार प्राणायाम करे। तत्पश्चात्—

- (क) ॐ अपिवतः पिवत्रो चा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥'
- १. कात्यायनने पिवर्त्राका रूक्षण इस प्रकार बताया है— अन्तर्कार्मणं सार्य कौशं द्विदरूमेव च। प्रादेशमात्रं विशेयं पिवत्रं यत्र कुत्रचित्।। ...जुराके प्रादेश-मात्र दो पत्ते, जिनके गर्भमें दूसरा पत्ता न हो और अग्रमाग सुरक्षित हों, वे हो प्रत्येक कर्ममें (पिवत्र) जाननेयोग्य हैं।"

कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवस्था-को प्राप्त क्यों न हो, जो भगवान् पुण्डरीकाक्षका स्मरण करता है, वह बाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है। 'सच्चिदानन्द्धन पुण्डरीकाक्ष पवित्र करें।'

यह सन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर जल छिड़के । इसके वाद निम्नलिखित मङ्गल-मन्त्रींका पाठ करे---

( ख ) ॐ आ नो भद्गाः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदृश्यासो अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद् चृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥

देवानां भद्रा सुमतिर्श्वज्ञ्यतां देवानाः रातिरभि नो निवर्तताम् । देवानाः सञ्ज्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥

तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रसिंदिति दक्षमित्रधम् । अर्थमणं वरुणि सोममित्रवना सरस्वती नः सुभना मथस्करत् ॥

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तिपता द्यौः । तद्त्रावाणः सोमसुतो मयोभुवसाद्श्विना मृणुतं धिष्ण्या युवम् ॥

तमीशानं जगतस्तस्थुवस्पति धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् तृधे रक्षिता पायुरद्व्यः स्वस्तये॥

स्वस्ति न इन्द्रो चृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देशातु ॥

पृषद्द्वा मस्तः पृद्दिनमात्तरः ग्रुभंचावानो विद्धेषु जम्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमित्रहः ॥

भद्नं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्नं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः। स्थिरेरक्नेस्तुष्टुवा सस्तन्भिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ शतिमिन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रा तश्वका जरसं तन्नाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिपतायुर्गन्तोः॥ अदितिचौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः॥ विद्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥ (यजु०२५।१४।२३)

द्यौः शान्तिरन्तिरक्षण् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विदेवे देवाः शान्तिर्वद्य शान्तिः सर्वण् शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेषि ॥

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ (यजु०३६।१७७२२)

सुशान्तिर्भवतु । श्रीमन्महागणधिपतये नमः । लक्ष्मी-नारायणाभ्यां नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य-गर्भाभ्यां नमः । शचीपुरन्दराभ्यां नमः । मातापितृभ्यां नमः । इष्टदेवताभ्यों नमः । कुलदेवताभ्यों नमः । ग्राम-देवताभ्यों नमः । वास्तुदेवताभ्यों नमः । स्थानदेवताभ्यो नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यों नमः । सर्वेभ्यो बाह्मणेभ्यो नमः ।

(क) विश्वेशं माधवं दुण्डि दण्डपाणि च भैरवम्। वन्दे काजीं ग्रहां गङ्गां भवानीं मणिकणिकाम् ॥१॥ कोटिसूर्यंससप्रभ । महाकाय निर्विष्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ २ ॥ सुसुखरचैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लग्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ ३ ॥ **भू**म्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि पठेच्छुणुयादपि ॥ ४ ॥ नामानि यः च प्रवेशे निर्गमे तथा। विद्यारम्भे विवाहे संग्रामे संकटे चैव विव्नसस्य न जायते ॥ ५ ॥ देवं शशिवणं चतुर्भुजम् । श्चकाम्बरघरं सर्वविद्नोपशान्तये ॥ ६ ॥ ध्यायेत् प्रसन्नवद्नं अभीष्मितार्थसिद्धचर्यं पूजितो यः सुरासुरैः। सर्वविष्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः॥७॥ **सर्वमङ्गलमङ्गल्ये** शिवे सर्वार्थसाधिके । बारण्ये ज्यम्बके गीरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् । येषां इतिस्थो अगवान् मङ्गकायतनं हरिः॥९॥

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घिर् छाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां येवामिन्दीवरदयामो हृदयस्थो योगेश्वरः कृष्णां यत्र पार्थी श्रीविजयो भूतिर्भवा नीतिर भनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः नित्याभियुक्तानां योगक्षेगं वह स्मृते सक्लक्ट्याणभाजनं पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं सर्वेप्वारमभकार्येषु त्रयस्त्रिभुव देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशानजन

उपर्युक्त साङ्गलिक श्लोकोंका । प्रकार है—-

''विश्वनाथ, माधव, दुण्ढिराज गणेश, द्ण काशी, गुहा, गङ्गा तथा भवानी मणिकणिका करता हूँ ॥ १ ॥ कोटि सूर्योंके समान महातेज काय और टेढी सूँडवाले गणपतिदेव ! आ कार्योमें मेरे विष्नोंका निवारण करें ॥ २ ॥ सम कपिल, गजकर्ण, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाश धुम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र और गजानन-बारह नाम हैं। जो मनुष्य विद्यारम्भः, विवा यात्रा, संग्राम ( युद्ध ) तथा संकटके अवसर नामोंका पाठ और अवण करता है, उसके उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३–५ ॥ ग्रुक्लवस्त्र धार चन्द्रमाके समान गौर, चार भुजाधारी और प्र गणपतिदेवका ध्यान करे । इससे सम्पूर्ण विध्नोंकं जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुरोंने भी अ की सिद्धिके लिये जिनका पूजन किया है तथ विष्नोंको हर लेनेवाले हैं, उन गणाधिपतिको नमस नारायणि ! तुम सव प्रकारका मङ्गल प्रदान मञ्जलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सव सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, त्रिनेत्रधारिण तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ ॥ जिनके हृदयमें मङ्गलह भीहरि विराजते हैं; अर्थात् जो मन-ही-मन उन करते हैं, उनके समस्त कार्योमें और सदा हो : होने पाता है।। ९।। लक्ष्मीपते ! मैं जो अ

चरणींका स्मरण करता हूँ । वह समरण ही शुभ ल्या है। वही सदिन है, वही तारावल, वही चन्द्रबल, वही विद्यावल और वहीं दैववल है ॥ १० ॥ जिनके हृदयमें नील कमलके समान रयाम-कान्तिवाले भगवान जनार्दन विराज रहे हैं। अन्हींका लाम है, उन्होंकी विजय है; उनकी पराजय किससे हो सकती है ! || ११ || जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ धनुर्घर अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, भूति तथा भूवा नीति है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १२ ॥ भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--'जो लोग अनन्य-भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझमें नित्य संयुक्त रहनेवाले उन मक्तींके योग-क्षेम-का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। । १३ ।। जिनका स्मरण करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन हो जाता है, उन नित्य, अजन्मा आदिपुरुप श्रीहरिकी में शरण लेता हूँ ॥ १४ ॥ त्रिभुवनके स्वामी तीन देव--ब्रह्मा, शिव तथा विष्ण---आरम्भ किये जानेवाले सभी कार्योंमें हमें सिद्धि प्रदान करें ।। १५ ॥

—इस प्रकार मङ्गल-पाठके अनन्तर यजमान पवित्रीयुक्त हाथमें जला अक्षत और द्रव्य लेकर निम्नाङ्कित वाक्य पढ़ते हुए संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो-राज्ञचा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्द्धे श्रीइचेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टार्विशतितमे युगे फलियुगे फलिप्रथमचरणे भूलोंके जम्बृद्धीपे भारतवर्षे भरत-खण्डे आर्यावर्तान्तर्गतैकदेशे अमुकनगरे अमुकग्रामे स्थाने वा बोद्धावतारे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्ये अमुकायने अमुकर्ती महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुक्र-तियो अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुक-राशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगरी रोपेषु प्रहेषु च यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्स एवं प्रह्मुणमणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथी अमुकगोत्रः अमुक्शमी ( अमुक्वमी अमुक्गुप्तः ) अहं ममात्मनः त्रीसहागणप्रतिशीत्यर्थं यथालच्योपचार स्तदीयं पूजनं हरिष्ये ।

— इस प्रकार संकल्प पढ़कर इस्तमत जलाक्षत-द्रव्य किसी मिगत पात्रमें छोड़ दे। तत्पश्चात् गणपति-पूजन आरम्भ रे। गयसे पढ़ले निम्नाङ्कित ख्लोकोंके अनुसार गणेशके स्पान चिन्तन करते हुए उनका आयाहन करे—

#### आवाहत

हे हेरस्य त्वमेश्लोहि श्लान्यकारमण्ये हित्तिकारम्यकारमण्ये सितिबुद्धिपते स्वक्ष रुक्षर्लाम पितुः पितः नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजमः भूषितं खायुर्धेर्विच्यैः पाशाङ्करापरस्वधैः आबाह्यामि प्जार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष से

ंहे माता पार्वती तथा त्रिलोचन महादेवके पुत्र हें आप आह्ये, आह्ये। आप सिद्धि और बुद्धिके व तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं; टाखोंका टाम करानेवाले पिताके भी पिता हैं; यहाँ पधारिये। आप गजान नागमय हार घारण करते हैं; आपके चार मुजाएँ हैं। गणोंके राजा हैं; पाश्च, अङ्कुश और परशु आदि दिल्य आयुध आपके हाथोंकी शोभा यहाते हैं। मैं पूजनके और अपने इस यज्ञकी रक्षाके लिये भी आपका आ करता हूँ। यहाँ पधारकर आप पूजा ग्रहण करें और य रक्षा भी करें। । ॥

(स) ॐ गणानां त्वा गणपति इवामहे प्रियाणां प्रियपति इवामहे निधीनां त्वा निधिपति इवामहे मम ॥ आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम (यज् २३।१९) ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिः गणपतये नमः, गणयितमावाहयामि स्थापयामि।

### **भतिष्ठापन**

आवाहनके पश्चात् देवताका प्रतिष्ठापन करे— ॐ मनो ज्तिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञा मं तनोत्वरिष्टं यज्ञ्यसिममं दधातु । विद्वेदेव इह मादयन्तामों ३ प्रतिष्ठ ॥ (यज्ञु० २ । १३ )॥

अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च । अस्ये देवत्वमचीये मामहेति च कश्चन॥ सिद्धित्रुद्धिसहितगणपते सुप्रतिष्ठितो वरदो भव ।

### आसन-अर्पण

इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दिब्य सिंहासन्व भावनासे पुष्प अर्पित करे—

\* यहाँ आवाहनी मुद्राका प्रदर्शन करे । दोनों हार्थोकी अक्षरि जोड़कर दोनों अनुष्ठोंको अनाभिकाओंके मूल पर्वमें लगावे—यहं अपाहनी मुद्रा' है । (क) विचित्रसम्बचितं दिन्यास्तरणसंयुतम् । स्वर्णसिक्षासनं चारु गृह्णीप्व सुरप्जित ॥

'देव-पूजित गणेश ! यह सुन्दर स्वर्णमय सिंहासन ग्रहण कीजिये । इसमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य आस्तरण (विछावन) पड़ा हुआ है ।'

(ख) ॐ पुरुष एवेद्र सर्वे यञ्चतं यच भाव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यद्ग्रेनातिरोहति ॥ (यज्ज० ११।२) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसनं समर्पयासि ।

इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे गणेशजीके पाद-प्रक्षालनके लिये पाद अर्पित करे---

(क) ॐ सर्वतीर्थंसमुङ्गूतं पार्धं गन्धादिभिर्युतम्। विन्तराज गृहाणेदं भगवन् भक्तवत्सलः॥

भक्तवत्सल भगवान् विघ्नराज ! यह सव तीर्थोंके जलमे तैयार किया गया तथा गन्ध आदिसे मिश्रित पाद्य-जल आप ग्रहण कीजिये !?

(ख) ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यागांश्च पूरुषः। ॥दोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ (यञ्ज० १।३) ॐ सिद्धिब्रुद्धिसहिताय महागणपतये नमः ।दयोः पाद्यं समर्पयामि ।

### अर्घ्य-दान

तदनन्तर गन्ध आदिते युक्त अर्घ्यंजळ अर्पित करे रि निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े---

ॐ गणाध्यक्ष नमस्तेऽस्तु गृहाण क्रूणाकर ।
 अर्घ्यं च फलसंयुक्तं गन्धमाल्याक्षतैर्युतम् ॥

'करणानिधान गणाध्यक्ष ! आपको नमस्कार है। आप 1, पुष्प, अक्षत और फल आदिसे युक्त यह अर्घ्यंबल कार करें।

(ख) ॐ त्रिपाद्ध्वं उदैत्पुस्यः पादोऽस्येहाभवत् पुनः । विष्वङ् व्यक्तामस्ताशनःनशने अभि ॥ ( यजु० ११ । ४ ) सिद्धिबुद्धिसहिताय महानाणपतये नमः, हस्तयोरस्ये व्यक्ति।

## आचमनीय-अर्पण

इसके अनन्तर गङ्गाजल्से आचमन कराये और नीचे हुआ मन्त्र पढ़ें— (क) विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्दित । गङ्गोदकेन देवेश कुरुवाचमनं प्रभो ॥

'देवेश्वर ! देववन्दित प्रमो ! विनायक ! अ नमस्कार है । आप गङ्गाजलसे आचमन करें ।

(क) ॐ ततो विराहजायत विराजो अघि पूरकः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् सूमिमयो पुरः॥ (यजु० ३ ५) ॐ सिद्धिदुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मुने आचमनीयं समर्पयामि।

### स्तानीय-समर्पण।

तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोलकर गङ्गाजः स्नान करानेकी भावनासे स्नानीय जल अर्पित करे---

(क) मन्दाकिन्यास्तु यहारि सर्वपापहरं शुभग्। तदिदं कविपतं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

ंदेव ! मन्दाकिनी (गङ्गा) का जो जल समस्तपापहार और ग्रुम है, वही आपके स्नानके लिये प्रस्तुत किय गया है; आप इसे स्वीकार करें।

(स) ॐ तस्ताद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्मृतं प्रपदाज्यम् ।
पर्यूस्तांक्षक्रे वायञ्यानारण्या ग्राम्याक्ष ये ॥ (यज् ० ३१।६)
ॐ सिद्धिवृद्धिसिहताय महागणपतये नमः, सर्वोङ्गे स्नानं
समर्पयामि ।

### पञ्चासृत-स्नान

इसके बाद नीचे लिखे मन्त्रको पहकर पञ्चामृतसे गणपतिदेवको स्नान कराये—

(फ) पञ्चासृतं मयाऽऽनीतं पयो दिध घृतं मयु । शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृद्धताम् ॥

प्रभो ! दूघ, दही, घी, मधु और शर्कसको एकप्र मिलाकर तैयार किया गया यह पञ्चामृत में छे आया हूँ। इमे आप स्नानके लिये ग्रहण करें ।

् (स्र) ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सम्प्रीतमः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देरोऽभवन्सरित्॥ (यज्जु॰ ३४। ११) ॐ सिद्धिनुद्धिसहिताय महागणपतये नमः प्रज्ञामृतः स्मानं समर्पयामि । पञ्चामृतस्नानान्ते गुद्धोदकस्नानं समर्पेयामि ।

इसके बाद दूध, दही आदिसे पृथक्-पृथक् स्नान करा-कर शुद्ध जल्से भी स्नान कराना चाहिये । दूधसे स्नान करानेके लिये मन्त्र निम्नलिखित है—

#### पयःस्तान

(क) कामधेनुसमुद्धतं सर्वेषां जीवनं परस्। पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्॥

'प्रभो ! कामधेनुके थनसे प्रकट, सबके लिये परम जीवन, पवित्र तथा यज्ञका हेतुभूत यह दूध आपको स्नानके लिये आर्पित है।

(स्व) ॐ पयः पृथिक्याम्पय ओषधीषु पयो दिन्यन्तिरिक्षे पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम् ॥ (यजु०१८। ३६) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, पयःस्नानं समपैयामि।

पयःस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । द्धि-स्नान

(क) पयसस्तु समुद्भृतं मधुराग्लं शक्षिप्रभम् । दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृद्धाताम् ॥

'देव ! यह दूधसे उत्पन्न, मीठा-खद्या, चन्द्रसदृश उज्ज्वल दही मैं ले आया हूँ; आप इसे स्नानके लिये ग्रहण करें।

(स) ॐ दिधकाव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरिम नो मुखा फरत् प्राण आयू ५ पि तारिषत्॥ (यजु॰ २३। ३२) ॐ सिद्धि बुद्धिसिहताय महागणपतये नमः, दिधस्नानं समर्पयामि।

द्धिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

### घृत-स्नान

(क) नवनीतसमुख्यन्नं सर्वसंतोपकारकम् । धृतं नुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृद्धताम् ॥

भगवन् ! नवनीत ( गक्खन ) से उत्पन्न तथा सबको संतुष्ट करनेवाला यह घृत मैं आपको अर्पित करता हूँ; इसे आप स्नानके लिये स्वीकार करें।

(स) ॐ एतं मिमिक्षे एतप्रस्य योनिर्धृते श्रितो एतम्बस्य धाम । अनुष्वधमावह अद्यस्य स्वाहाकृतं वृषभ विक्ष हन्यम् ॥ ( यजु॰ १७ | ८८ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, घतस्नानं समर्पयामि । घतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । मधु-स्नान

(क) पुष्परेणुतसुद्धतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृद्धताम्॥

'प्रमो ! यह पुष्पके परागसे प्रकट और तेजकी पुष्टि करनेवाला दिन्य सुस्वादु, मधुर मधु सेवामें प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये ग्रहण करें।

(ख) ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। मधु नक्तमुतोषसो मधुमक् पार्थिवः रजः। मधु चौरस्तु नः पिता। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गोवो भवन्तु नः॥ ( यजु० १३। २७–२९ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मधुस्तानं समर्पयामि।

मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ।

### शर्करा-स्नान

(क) इञ्जसारसमुद्भता शर्करा पुष्टिदा शुभा। मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

जो ईखके सार-तत्त्वसे वनी है, पुष्टि देनेवाली, शुभ तथा मैलको दूर कर देनेवाली है; वह दिन्य शर्करा सेवामें प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये स्वीकार करें।

( ख ) ॐ अपाध् रतसुद्वयसध् सूर्ये सन्तध् समाहितम् । अपाध् रसस्य यो रसस्तं वो मृह्णाम्युत्तम-सुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् ॥ ( यज् ० ९ । ३ ) ॐ विद्धिवृद्धिसहिताय महागणपतये नमः, शर्करास्तानं समर्पयामि ।

शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्तानं समर्पयामि।

इसके बाद सुगन्य तैल ( इत्र ) आदि अर्पित करे। माङ्गलिक स्नान ( सुचासित तैल या इत्र )

(क) चम्पकाशोकवकुलमालतीमोगरादिभिः। । वासितं स्तिम्धताहेतु तैलं चारु प्रमृद्धताम्॥

श्रभो ! चम्पा, अशोक, मौलिसरी, मालती और मोगरा आदिसे वासित तथा चिकनाहरका हेतुभूत यह सुन्दर तैल आप ग्रहण करें। ॐ सिद्धिदुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, क्षुवासितं तेलं समर्पयामि ।

## शुद्धोदक-स्नान

वदनन्तर गङ्गाजल या तीर्थ-जलसे शुद्ध स्नान कराये। भन्त्र निम्नलिखित है——

(फ) गङ्गा च यद्धना चैत्र गोदावरी सरस्तती। नर्मदा जिन्छः कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

द्रग शुद्ध जलके रूपमें यहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरम्बती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी उपस्थित हैं; आप स्नानके लिये यह जल ग्रहण करें।

- ( ख) ॐ आपो हि ष्टा मयोध्रयस्ता न ऊर्जे द्धातन। महेरणाय चक्षसे ॥ (यजु० ११ | ५०) ॐ सिद्धिजुद्धि-सिहताय महागणपतये नमः, शुद्धोदकस्तानं समर्पयामि। वस्त्र-समर्पण
  - (क) शीतवातोष्णसंत्राणं लजाया रक्षणं परम्। देहालंकरणं वस्त्रमतः शान्ति प्रयच्छ से॥

'म्रमो ! यह वस्त्र सेनामें अर्पित है। यह रार्दी, हवा और गर्मींसे बचानेवाला, लजाका उत्तम् रक्षक तथा शरीरका अलंकार है; आप इसे स्वीकार करके मुझे शान्ति प्रदान करें।

(स) ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः । तं घीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ भनता देवयन्तः ॥ (ऋक् ३।८।४) ॐ सिद्धि-बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्तं समर्पयामि।

ॐ सिद्धिवृद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं समर्पयामि ।

# उपवस्न ( उत्तरीय )-समर्पण

(क) उत्तरीयं तथा देव नानाचित्रितमुत्तमम्। गृहाणेदं मया भक्तया दत्तं तत् सफलीकुरु॥

ंहे देव! नाना प्रकारके चित्रों (बेल-बूटों)से सुक्षोभित यह उत्तम उत्तरीय वस्त्र मैंने भक्तिपूर्वक अर्पित किया है; आप इसे ग्रहण करें और सफल वनायें।

(ख) ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसद-त्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपः संज्ययस्व विभावसो॥ (यजु०११।४०) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नसः, उपवस्त्रं समर्पथामि। तद्गन्ते आचमनीयं सम (वस्त्रके अभावमें लाल सूत एवं अलंकरण अक्षत चढाना चाहिये।)

ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्त्रोष रक्तसूत्रं समर्पयामि ।

#### अलंकरण

ॐ सिद्धिबुद्धिसिहिताय महागणपतये नमः, अलंक मक्षतान् समर्पयामि ।

### यज्ञोपवीत-समर्पण

(क) नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्। उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥

'परमेश्वर ! नौ तन्तुओंसे युक्त, त्रिगुण और हे स्वरूप यह यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया है। आप ग्रहण करें।

- (स) ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस् भायुष्यमप्रयं प्रतिमुख ग्रुश्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेः
- ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, यज्ञोप समर्पयामि ।

ॐ सिद्धिबुद्धिमहिताय महागणपतये नमः, आच समर्पयामि ।

#### सुरुध

- (क) श्रीखण्डचन्द्रनं दिञ्यं गन्धाद्धं सुमनीहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठः चन्द्रनं प्रतिगृद्धाताम्॥ 'सुरश्रेष्ठः! यह दिञ्यः श्रीखण्डचन्द्रनः, सुगन्धसे । एवं मनोहर है। विलेपनस्वरूप यह चन्द्रन आप स्वीकार करें।
- (ख) ॐ त्वां गन्धर्या अखनंस्त्वामिन्द्रस्त बृहस्पतिः। त्वामोपधे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुख्यत (यज्ञ०१२।९८) ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपत नमः, गन्धं समर्पयामि,।

#### अक्षत

(क) अक्षताश्च सुरश्रेष्ट कुङ्कमाक्ताः सुरोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्यर॥

 मुरश्रेष्ठ परमेश्वर ! ये कुङ्कममें रॅंगे हुए मुन्दर अजन हैं। मैंने भक्तिभावसे इन्हें आपकी सेवामें अर्पित किया है।
 आप इन्हें ग्रहण करें । ) ॐ अक्षन्नमीमदन्त द्वाव प्रिया अध्षत । भानवो विश्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ । ५१) ुॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये तान् समर्पयामि ।

### पुष्प-माला

ह्यादीनि सुगन्धीनि मालस्यादीनि वें प्रभो। पाहतानि पुष्पाणि गृह्यन्तां पूजनाय भोः॥ ! मालती आदिकी सुगन्धित मालाएँ और रेद्वारा हाये गये हैं; आप इन्हें पूजार्थ।

) ॐ ओपधीः प्रतिमोदःवं पुष्पवतीः । अधा इव सजित्वरीवीरुधः पारियण्यवः॥ २।७७) ॐ सिद्धिचुद्धिसहिताय महागणपतये रमालो समर्पयामि।

### मन्दार-युष्प

न्दारुजनमन्दार मन्दारिषय धीपते । न्दारजानि पुष्पणि झेतार्कादीन्युपेहि भोः ॥ अन्दना करनेवाले भक्तींके लिये मन्दार (कल्पवृक्ष )-कामनापूरक ! मन्दारिषय ! बुद्धिपते गणेश ! तथा ३वेत आक आदिके पूल ग्रहण कीजिये ।

सिव्हिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मन्दार-समर्पयामि।

### शमीपत्र

त्वित्ययाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै। शमीदलानि हेरम्ब गृहाण गणनायक॥ गनायक हेरम्ब! आपके जो प्रिय सुन्दर पुष्प तथा गुभ शमीपत्र हैं। उन्हें ग्रहण कीजिये।

त ) के य इन्द्राय वचीयुजा ततश्चमंनसा हरी। र्वज्ञमारात॥ (जान्० (। २०।२) के सिद्धिद्विद्धिः : महागणपतये नमः, रामीपत्राणि समर्पयामि।

## दुर्वाङ्कर

दूर्वोङ्करान् सुद्दरितानमृतान् मङ्गलप्रदान् । भागीतांक्षव पूजार्यं मृद्दाण गणनासक ॥ 'गणनायक! आफ्की पूजाके लिये मेरेद्वारा अत्यन्त हरे, अमृतमय तथा मङ्गलप्रद दूर्वाङ्कुर लाये गये हैं, आप इन्हें स्वीकार करें।

(म्व) ॐ काण्डात्काण्डात् प्रसेहन्ती परुषः परुपरणि । एवा नो दुर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च॥ (यनु० १३। २०) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, दूर्वोङ्करान् समर्पयामि ।

### सिन्दूर

(क) सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्। ग्रुभदं कामदं चैव सिन्दृरं प्रतिगृद्यताम्॥

'प्रभो ! सुन्दर, लाल, सौभाग्यस्वरूप, सुग्ववर्धक, शुभद् एवं कामपूरक सिन्दूर सेवामें प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करें ।

( ख ) ॐ सिन्धारिव प्राध्वने श्वानासी वातप्रसियः पत्यन्ति यहाः । घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्त्र्सिभिः पिन्वमानः ॥ ( यज् ० १७ । ९५ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय. महागणपतये नमः, सिन्दूरं समर्पयामि ।

# नाना परिमलद्रव्यः अवीर-चूर्ण

(क) नानापरिमलेई व्यैनिर्मितं चूर्णमुत्तमम्। अबीरनामकं चूर्णं गन्धात्वां चारु गृह्यताम्॥

भाँति-भाँतिके सुगत्थित द्रव्योंसे निर्मित यह गन्धयुक्त अबीर-नामक सुन्दर तथा उत्तम चूर्ण प्रहण कीजिये।

(ख) ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिवाधमानः । हस्तन्तो विश्वा वयुनानि बिद्वान् पुमान् पुमाध्सं परिपातु विश्वतः ॥ (यज्जु॰ २९ | ५१) ॐ सिद्धिनुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, नानापरिमलद्वन्याणि समर्पयामि ।

### दशाङ्ग धूप

(क) वनस्पतिरसोद्धतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः। आञ्चेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृद्धताम्॥

'वनस्पतिके रससे प्रकट, सुगन्धित, उत्तम गन्धस्प

और समस्त देवताओंके सुँघनेयोग्य यह धूप सेवामें अर्पित है। प्रमो! इसे ग्रहण करें।

( ख ) ॐ धूरित धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः । देवानामित विद्वतमः सिन्तिमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहृतमम् ॥ ( यज्ज० १ । ८ ) ॐ सिद्धिनुद्धितित्वयं महागणपतये नमः, धूपमात्रापयामि ।

### दीप-दर्शन

(क) साज्यं च वर्तिसंयुक्तं बह्निना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्॥ भक्त्यां दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहि मां निरयाद घोरादीपज्योतिनंमोऽस्तु ते॥

ंदेवेश ! वीमें हुवोयी रुईकी बत्तीको अग्निसे प्रज्विल्सि करके दीप आपकी सेवामें अपित किया गया है। आप इसे ग्रहण करें; यह त्रिमुवनके अन्धकारको दूर करनेवाला है। मैं इछ देवता परमात्मा गणपितको दीप देता हूँ। प्रमो ! आप मुझे वोर नरकसे बचाइये। दीपज्योतिर्मय देव! आपको नमस्कार है।

( स्व ) ॐ अग्निज्योंतिरिंगनः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाहा । अग्निवेचों ज्योतिर्वर्धः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्धः स्वाहा । ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ( यज् ० ३ । ९ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महःगणपतये नमः, दीपं दर्शनामि ।

### तैवेद्य-निवेदन

दीप-अर्पणके पश्चात् हाथ घोकर नैवेद्य-अर्पण करे । नैवेद्यमें मॉति-मॉतिके मोदक, गुड़ तथा ऋतुके अनुकूल उपलब्ध नाना प्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे । नैवेद्यमें देय वस्तुका पहले ग्रुद्ध जलसे प्रोक्षण करे । फिर घेतु-मुद्रा दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे । इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्रोंको पढ़े—

(क) नेवेद्यं गृह्यतां देव भक्ति मे ह्यचलां कुरु। ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्॥ शर्कराखण्डखाद्यानि दिधक्षीरवृतानि च। आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्॥

देव ! आप यह नैवेद्य ग्रहण करें और अपने प्रति मेरी भक्तिको अविन्वल कीजिये । वाञ्छित वर दीजिये और परलोकर्मे परम गति प्रदान कीजिये । शकर और खाँड्से तैयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा भक्ष-भोज्य आहार नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं। आप यह नैवेद्य कृपापूर्वक स्वीकार करें।

(ख) ॐ नास्या आसीदन्तिरक्षः शीणां दौः समनतेत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँर अकल्पयन् ॥ (यजु० ३९।१३) ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपात्ताय स्वाहा । ॐ समात्ताय स्वाहा ॥ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ व्याताय स्वाहा ॥ ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, नैवेद्यं मोदक्तमयं ऋतुफलानि च समर्पयामि ।

ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनीयं मध्ये पानीयं उत्तरापोशनं च समर्पयामि ।

### करोद्वर्तनके लिये चन्दन

(क) ॐ चन्दनं मलयोद्धतं कस्त्योदिसमन्वितम्। करोद्धर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर॥

'देव! मलयपर्वतसे उत्पन्न चन्दनमें कस्त्री आदि मिलाकर मैंने करोद्धर्तन तैयार किया है। परमेश्वर!इसे स्वीकार करें।

( ख ) अध्याना ते अध्याः पृच्यतां परुपा परः । गन्धस्ते स्रोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ ( यजु० २० । २७ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसिहताय महागणपतये नमः, चन्दनेन करोद्धर्तनं समर्पयामि ।

# पूर्गीफलादिसहित ताम्बूल-अर्पण

(क) ॐ पूर्तीफलं महिद्द्यं नागवल्लीदलेर्युतम्। एलानूणीदिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिमृद्यताम्॥

'प्रभो ! महान् दिव्य पूरीफल, इलायची और चूना आदिसे युक्त पानका वीड़ा सेवामें प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करें।

( ल ) ॐ यत्पुरुपेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्वासीदाञ्चं ग्रीप्म इध्मः शरद्धविः ॥ ( यज् ० ३१ । १४ ) ॐ सिद्धिद्वद्विसहिताच महागणपतये नमः, सुखवासार्थमेलापूगीफलादिसहितं ताम्बूलं समपंचामि ।

### नारिकेलफल-अर्पण

(क) इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतमाव। तेन में सफलावासिर्भविज्जनमनि जनमित॥ 'देव ! यह नारियलका फल मैंने आपके सामने रखा है; इससे जन्म-जन्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो।'

( ख ) ॐ याः फिलिनीयी अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। वृहस्पतिशस्तास्ता नो सुज्ञन्त्व ६स.॥ ( यजु० १२।८९ ) ॐ सिद्धियुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, नारिकेलफलं समर्पयामि।

### दक्षिणा-समर्पण

(क) हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसीः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

'सुवर्ण हिरण्यगर्भ ब्रह्माके गर्भमें स्थित अभिका वीज है। वह अनन्त पुण्य-फल प्रदान करनेवाला है। मगवन् ! वह आपकी सेवामें अर्पित हैं; अतः इसे स्वीकार कर मुझे शान्ति प्रदान करें।

(ख) ॐहिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतत्यजातः पितरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिवषा विधेम॥ ( यजु० १३ । ४ )

ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणगतये नमः, इतायाः पूजायाः सादुण्यार्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ।

### नीराजन या आरार्तिक ( आरती )

(क) कदलीगर्भसम्भूतं कर्प्रं तु प्रदिग्तिम्। अत्यार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे बरदो भव॥

प्रभो ! केलेके गर्भरे उत्पन्न यह जलाया गया कपूर है; इसीके द्वारा मैं आपकी आरती करता हूँ । आप इसे देखिये और मेरे लिये वरदायक होइये।

(म) ॐ इदं हविः प्रजननं मे अस्तु, दशवीर ६ सर्वगण ६ स्वस्तये । आत्मसनि प्रजासनि पश्चसनि छोक्सन्यभयसनि । अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वां पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ ( यजु० १९ । ४८ ) आ रात्रि पार्थिव ६ रजः पितुरप्रायि धामिः । दिवः सदा ६ सि बृहती तिष्ठस आ स्वेषं वर्तते तमः ॥ ( यजु० ३४ । ३२ )

ॐ सिद्धियुद्धिमहिशाय महागणपतये नमः, कपूरेनीराजनं समर्पयामि ॥

### पुप्पाञ्जलि-समर्पण

(क) नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च।पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर॥

'परमेश्वर ! यथासमय' उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके सुगन्धित पुष्प मैंने पुष्पाञ्जलिके रूपमें अर्पित किये हैं। आप इन्हें खीकार करें।

(ख) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजनत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या-सन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (यज्ञ० ३१ । १६ ) ॐ गणानां त्वा गणपतिष् हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिष् हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिष् हवामहे वज्ञो सम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ॥ (यज्ञ० २३ । १९) ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बाळिके न मा नयति कश्चन । ससस्त्यश्वकः सुभद्दिकां काम्पीळवासिनीम्॥ . (यज्ञ० २३ । १८)

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् काम कामाय महां कामेश्वरो वैश्रवणो ददार्जु॥

कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।

ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्वात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापराधीत् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडि-ति तद्प्येष इलोकोऽभिगीतो मस्तः परिवेष्टारो मस्तस्यावसम् गृहे । आवीक्षितस्य कामप्रेविंदवेदेवाः सभासद इति ।

ॐ विश्वतद्यक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वत-स्पात् । सम्वाहुभ्यां धमित सम्पतत्रैद्यीवासूमी जनयन् देव एकः॥ (यजु०१७।१९)

ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नम , मन्त्रपुष्पा-अलिं समर्पयामि ।

### प्रदक्षिणा

(क) यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे॥

'मनुष्यद्वारा जाने या अनजानेमें जो कोई पाप किये गये हैं, वे परिक्रमा करते समय पद-पदपर नष्ट होते हैं।

(ख) ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निपङ्गिणः। तेपाप्सहस्रयोजनेऽव धन्यानि तन्मसि॥ (यजु०१६।६१)

ॐ सिद्धिचुद्धिसहिताय महागणवत्तये नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि ।

### विशेषार्घ-समर्पण

तदनन्तर जल, गन्ध, अक्षत, फल, फूल, तूर्वा और दिक्षणा एक ताम्रमय पात्रमें रखकर दोनों घुटनोंको पृथ्वीपर टेककर उक्त अर्घ्यपात्र (ताम्रपात्र)को दोनों हाथोंकी अञ्जलिमें ले और उसे मस्तकसे लगाकर निम्नाङ्कित खोकोंको पढ़ते हुए श्रीगणपतिको अर्घ्य दे—

(क) रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक । भक्तानामभयं कर्ता त्राला भव भवार्णवात् ॥ द्वैमातुर कुपातिन्धो पाण्मातुराप्रज प्रभो । वरदस्त्वं वरं देहि वान्छितं चान्छितार्थद ॥ अनेन सफलार्घ्येण सफलोऽस्तु सदा मम ।

'चिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आप भक्तीको अभय देनेवाले और भव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये । दयासागर ! आप दो माताओंके पुत्र होनेसे 'द्वैमातुर' कहे गये हैं।

"यमो ! आप पाण्मातुर स्कन्दके बड़े भाई हैं, बरदाता हैं, वर दीजिये । अभीष्ट बस्तुओंके दाता गणेश ! मेरी वाञ्छा पूर्ण कीजिये । इस फलयुक्त अर्च्य-दानसे आप मेरे लिये सफ्ट—फलदाता होइये ।"

 सिद्धिवृद्धिसहिताय महागणपतये नमः, विशेषार्घ्यं समर्पयामि ।

### प्रार्थना

विशेषार्ध्य देनेके पश्चात् निम्नाङ्कित श्लोक पढ़कर प्रार्थना करे---

(क) विच्नेश्वराय सुरशियाय वरदाय लम्बोदराय सक्लाय जगद्धिताय। श्रुतियज्ञविभूषिवाय नागाननाय गौरीसताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ गगेश्वराय भक्तार्तिनाशनपराय शुभदाय सुरेश्वराय । सर्वेश्वराय वासनाय विकटाय विद्याधराय नमस्ते ॥ नमो भक्तप्रसन्नवरदाय ते नमः । विष्णुरूपाय ब्रह्मस्पाय नसस्ते ते नमः ॥ करिरूपाय रुद्ररूपाय नमस्ते

विश्वरूपस्बरूपाय ब्रह्मचारिणे नसस्ते भक्तप्रियाय देवाय नसस्त्रभ्यं विनायक मोदकप्रिय लम्बोदर नसस्तुभ्यं सततं में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विध्नं कुरु त्वां विध्नशत्रुद्छनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तवन्ति तेभ्यो गणेश वरहो अव नित्यमेव॥ यन्नयुनमधिकं कृतम्। गणेशपूजने कर्म तेन सर्वेण सर्वातमा प्रसन्नोऽस्त सदा मम ॥ अनया पूजवा सिद्धि-बुद्धिपहितो महागणपतिः प्रीय

न सम ।

'भाणनाथ ! आप विघ्नेश्वर (विघ्नोंपर शासन कर वाले ) हैं। वरदाता हैं, देवताओं के प्रिय हैं, लम्बोदर ह विविध कलाओंसे पूर्ण हैं, सम्पूर्ण जगत्के हितेषी हैं, गजान हैं, वैदिक यज्ञसे विभूषित और गौरी ( पार्वती )के पुत्र हैं आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तोंके संकट मिटानें सदा ल्यो रहते हैं, गणोंके ईश्वर एवं सर्वेश्वर हैं, कल्याणप्रद एवं देवेश्वर हैं, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तींपर प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्महूप, विष्णुहूप, स्टूहूप और गजहूप हैं; इन सभी रूपोंमें आपको बार-बार नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्वका रूप आपका ही खरूप हैं; आप ब्रह्मचारी हैं; आपको नसस्कार है । विनायक ! आप भक्तप्रिय देवता हैं; आफ्रो नमस्कार है । लम्बोदर ! आपको मोदक सदा ही प्रिय हैं। आपको नमस्कार है । देव ! आप सदा मेरे सब कार्योंग विन्नोंका निवारण करें । गणेश ! जो लोग आपको 'विष्न-शत्र-दलनः, 'सुन्दरः, भक्तप्रियः, 'सुखदः, 'फलप्रदः, 'विद्यापदः' और 'अमहर' इत्यादि नामोंसे पुकारकर आपकी स्तुति करते हैं, उनके लिये आप नित्य ही वरदायक हों । गणेशजीकी पूजामें जो कर्म न्यून या अधिक किया गया है। उस सबके द्वारा सर्वातमा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न रहें ।"

'इस पूजासे सिद्धिः बुद्धिसहित महागणपति संतुष्ट हों । इसपर उन्होंका स्वत्व है, मेरा नहीं । ॥ श्रीगणपति-पूजन-विधि सन्पूर्ण॥

# सब प्रकारके कष्टोंके निवारणका अचूक उपाय ['ॐ गं गणपतये नमः' मन्त्र-जपका अनुभव ]

( टेखक—पं० श्रीअववेशनारायणजो मिश्र, व्याकरण-साहित्याचार्य )

श्रद्धेय श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे 'कत्याण' के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही; मैं उनका परिचय क्या दूँ। श्रीभाईजीके स्वजनोंकी परिधि विद्याल थी और सभी अपना दुःख-दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके निवारणके लिये अनुरोध करते थे। परमोच कोटिके गृहस्थ संत होनेके नाते श्रीभाईजी लोकसंग्रहकी दृष्टिसे लौकिक कामनाओं एवं आपदाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको कृष्टोंके निवारणार्थ यथासम्भव सभी प्रकारके साचिक प्रयत्न करनेके साथ-साथ विश्वम्भर प्रमुको पुकारनेका भी परामर्श देते थे। उनका स्पष्ट मत था कि जगत्के सामने हाथ फैलाने, दुःख रोनेकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है कि अश्वरणश्वरण भगवान्को पुकारा जाय। अपनी वातको स्पष्ट करनेके लिये वे श्रीतुलसीदासजीका यह सवैया सुनाया करते थे—

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जों,
जियँ जाचिअ जानकी जानहि रे।
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
जो जारित जोर जहानहि रे॥
गति देखु विचारि विभीपनकी,
अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे।
तुलसी ! भजु दारिद-दोष-द्वानल,
संकट-कोटि-कुपानहि रे॥

( कवितावळीः उत्तरकाण्ड २८ )

(संसारमें किसीसे (कुछ) मॉगना नहीं चाहिये।
यदि मॉगना ही हो तो जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीसे मनहींमें
मॉगो, जिससे मॉगते ही याचकता (दिरद्रता, कामना) जल
जाती है, जो वरयस जगत् को जला रही है। विभीषणकी
दश्चाका विचार करके देखो और हनुमानजीका भी स्मरण करो।
गोसाईजी कहते हैं कि हे तुल्सीदास! दिरद्रताल्पी दोषको
जलानेके लिये दावानलके समान और करोड़ों संकटोंको
काटनेके लिये हपाणलप श्रीरामचन्द्रजीको भजो।

इतना ही नहीं, वे योग्य पण्डितोंके द्वारा आर्त व्यक्तियोंके लिये सकाम अनुष्ठान भी करवाते थे। मुझे भी उनके निर्देशनमें विविध प्रकारके अनेक सकाम अनुष्ठान करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य देवी-देवताओंके अनुष्ठानके साथ-

साथ वे भगवान् श्रीगणेशका भी अनुष्ठान करवाते थे। श्रीगणेशके अनुष्ठानमें वे 'ॐ गंगणपतये नमः' मन्त्रका जप ही विशेषरूपसे करवाते थे। उनकी इस मन्त्रपर वड़ी निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिस्थितिमें वे इसके जपका विधान करते थे। पति-पत्नीके मध्य मनमुटाव, पारिवारिक कलइ, फैक्ट्रीमें इड़ताल, व्यापारमें घाटा, मुकदमेवाजी, सरकारी झंझट, ऋण, भीषण व्याधि आदि सभी लौकिक कहों एवं झंझटोंके निवारणके लिये वे इस मन्त्रका जप करवाते थे और भगवान् श्रीगणेशकी कृपासे आर्तजनोंका कृष्ठ बड़ी सरलतासे निवृत्त भी होता था।

इस मनत्रके जपकी विधि यह है कि पातःकाल स्नान आदिसे ग्रुद्ध होकर पवित्र स्थानमें कुरा या जनके आसनपर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठ जाय और भगवान् श्रीगणेशकी प्रतिमा या मँड्वाये हुए चित्रपटको अपने सम्मुख विराजमान कर ले। चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे श्रीगणेश-का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि 'अमुक कार्यकी सिद्धिके लिये इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किया जायगाः । तत्परचात भगवान् गणेशका स्मरण करते हुए एकाप्रचित्तसे जप किया जाय । जपके समय आदिसे अन्ततक शुद्ध घीका दीपक श्रीगणेश-विग्रहकी दाहिनी ओर प्रज्वलित रहे । दीपक्रके नीचे अक्षत आदि रख दिये जायँ । प्रतिदिन १०८ मालाका जप हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो सुविधा-नुसार ५५, ३१, ११ मालाका भी जप किया जा सकता है। कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे। जप व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है अथवा सदाचारी सान्त्रिक विद्वान ब्राह्मण-यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। जो यज्ञोपवीतधारी न हों, उन्हें 'ॐ' कारको छोड़कर केवल 'गं गणपतथे तमः' मन्त्रका जप करना चाहिये। विना किसी कामनाके भगवान् गणेशकी प्रसन्नताके लिये ही इस मन्त्रकी प्रतिदिन ५,११, २१ मालाएँ जप करनेसे जपकर्ताका सर्वविध मङ्गल होता है। यह परम मङ्गलकारक मन्त्र है: इसका आश्रय प्रहण करनेवालोंको भगवान् श्रीगणेशकी क्रपा अवस्य प्राप्त होती है ।

# पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथोंको पूर्ति करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र

नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे हैं। जिनका श्रद्धा-भक्तिके साथ अनुष्ठान करनेपर 'पारमार्थिक' और 'भौतिक' छाम हो सकते हैं। आशा है, श्रद्धालु पाठक इनसे यथोस्तित छाम उठायो। ऐसे अनुष्ठानोंके सम्बन्धमें हमारे परमश्रद्धेय श्रीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने एक स्थानपर छिखा है—

''यह सत्य है कि भगवान् अपनी मङ्गलमयी सर्वज्ञता और इच्छासे हमारे लिये जो कुछ भी फल-विधान करते हैं, चाहे वह हमारी सीमित और अदूरहिटके कारण हमें अग्रुम या दुःखाद ही जान पड़े, वास्तवमें वह परम ग्रुम और परम मङ्गलकारी ही होता है। इसलिये भगवान्पर और उनकी मङ्गलमयतापर विद्वास करनेवाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी 'मङ्गलमयी' इच्छा ही सदा सर्वत्र अपना काम करती रहे; हमारी कोई भी इच्छा उस मङ्गलमयी इच्छामें कभी वाधक हो ही नहीं। तथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-वासनाको छोड़ नहीं सकते और कामना एवं आसिक से अभिभूत होकर अन्याय और असत् मार्गका अवलम्बन करके भोग-सुखकी आशा एखते हैं, उनके लिये अभिभूत होकर अन्याय और असत् मार्गका अवलम्बन करके भोग-सुखकी आशा एखते हैं, उनके लिये तो भगवदारायन और देवाराधन अवश्य ही सेवन करनेयोग्य है। इसमें लाभ-ही-लाम है। यदि श्रद्धा और विधि पूरी हो तो—'नर्वान प्रारच्ध'का निर्माण होकर मनोरथकी पूर्ति हो जाती है। कदावित् प्रतिवन्धकरूप प्रारच्ध अत्यन्त प्रयल होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अनुष्ठान तो वनता ही है।"

इन स्तोत्रोंके अनुष्टानके सम्यन्धमें यह निवेदन है कि अनुष्टानकर्त्ता भगवान श्रीगणेशकी प्रतिमा या चित्रपटके सम्मुख पवित्र स्थानमें शुद्ध आसनपर वेठे और यथोपलब्ध उपचारोंसे श्रीगणेशका पूजन करके उनका मङ्गलमय सारण करते हुए श्रद्धा-भक्तिके साथ अपनी कामनाके अनुकूल स्तोत्रका कम-से-कम ज्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तम है। जवतक कामना पूर्णन हो पाठ वरावर चलता रहे।

अङ्गके आरम्भमें तथा लेखों एवं लीला-कथाओंमें भी स्थान-स्थानपर अनेक स्तुतियाँ आयी हैं और वे सभी फलप्रदायिनी हैं। श्रीगणेशके कुल मन्त्रोंका भी प्रसङ्गानुरूप उल्लेख हुआ है। श्रीगणेश-सम्बन्धी विभिन्न मन्त्र तथा उनकी अनुष्ठान-विधि, नामोंकी व्याख्यासिंदत 'श्रीगणेश-सहस्रनाम-स्तोत्र', विभिन्न मन्त्र तथा उनकी अनुष्ठान-विधि, नामोंकी व्याख्यासिंदत 'श्रीगणेश-सहस्रनाम-स्तोत्र', —सप्पदक अन्य सिद्ध-अनुष्ठान, फलप्रद-स्तोत्र आदि फरवरीके अङ्गमें दिये जा रहे हैं।

# मङ्गल-विधानके लिये\*

गणपतिर्विध्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः । द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥

विनायकश्चारुकणः पशुपालो भवात्मजः । द्वाद्शैतानि नामानि प्रातरुत्थाय थः पठेत् ॥

विक्वं तस्य भवेद्वर्यं न च विध्नं भवेत् कचित् । ((पद्मपु॰ स॰ ६१ । ३१ – ३२ )

गणपति, विध्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, गणाधिप, विनायक, चारकणं, पशुपाल

गौर भवात्मज—ये बारह गणेशाजीके नाम हैं । जो प्रातःकाल उठकर इनका पाठ करता है, सम्पूर्ण विश्व उनके यदामें हो

और भवात्मज—ये बारह गणेशाजीके नाम हैं । जो प्रातःकाल उठकर इनका पाठ करता है, सम्पूर्ण विश्व उनके यदामें हो

जाता है तथा उसे कभी विश्वका सामना नहीं करना पड़ता ।

(२)

संकप्रवादच विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वै दर्वाणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनम्। यैर्यदभीप्सितं गणपतिस्तत्तत्वतृष्टो तेभ्यो ताः सर्वा न समर्थ एव कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः॥ क्रीडाकाण्डमथो वदे इत्युगे रवेतच्छविः कार्यपः सिंहाङ्कः स विनायको दशभुजो भूत्वाथ काशी ययौ। नरान्तकं तद्वुजं देवान्तकं हत्वा त्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः॥ हतवा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादैत्यपं पश्चात् सिद्धिमती सुते कमलजस्तरमे च ज्ञानं ददी। गजाननो युगभुजो गौरीसुतः सिन्दुरं सम्मर्ध सकरेण तं निजमुखे चाखुध्वजो लिप्तवान् ॥ उपदेश एव हि इतो राज्ञे वरेण्याय वै च धूम्रकेतुरभिधो तुष्टायाथ विप्रः द्विभुजो सितो गणपतिम्हैंच्छान्तकः खर्णदः कीडाकाण्डमिवं गणस्य हरिणा प्रोक्तं विधात्रे पुरा॥ प्रतिदिनं भक्त्या पठेचः पुमान् एतच्छलोकसुपञ्चकं । निर्वाणं परमं व्रजेत् स सकळान् भुक्तवा सुभोगानिष ।

## ॥ इति श्रीपञ्चश्लोकिगणेशपुराणम् ॥

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने व्यासको श्रीविचनेश (गणेश )-पुराणका सारतत्त्व बताया था। वह महागणपितका पासनासक्षक प्रथम खण्ड है। भगवान् शिवने पहले त्रिपुरका संहार करनेके लिये गणपितका पूजन किया। फिर ह्याजीने इस सृष्टिकी रचना करनेके लिये उनकी विधिवत् स्तृति की। तत्परचात् व्यासने बुद्धिकी प्राप्तिके लिये उनका त्वन किया। संकष्टी देवीकी, गणेशकी, उनके मन्वकी, स्थानकी, तीर्थकी और दूर्वोकी महिमा यह मिक्तचिरत है। नके पार्थिव विध्वहका पूजन भी भिक्तचर्या ही है। उन भिक्तचर्या करनेवाले पुरुषोंमेरे जिन-जिनने जिस-जिस वस्तुको निकी इच्छा की, संतुष्ट हुए गणपितने वह-चह वस्तु उन्हें दी। उन सक्का वर्णन करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं, फिर नुष्यकी तो बात ही क्या है। अब कीड़ाकाण्ड का वर्णन करता हूँ। सत्ययुगमें दस मुजाओंसे युक्त स्वेत कान्तिमान् व्यपपुत्र सिंद्धका महोत्कट विनायक काशोमें गये। वहाँ नगन्तक और उसके छोटे भाई देवान्तक नामक तन्वको मारकर त्रेतामें वे पड्वाहु शिवनन्दन स्यूरध्वजके रूपमें प्रकट हुए। उन्होंने कमलामुरको तथा वहादैत्यपित तिन्धुको उसके गणों सहित मार डाला। तत्परचात् ब्रह्माजीने सिद्धि और बुद्धि-नामक दो कन्याएँ उन्हें दी श्वान भी प्रदान किया। द्वापर युगमें गौरीपुत्र गजानन दो मुजाओंसे युक्त हुए। उन्होंने अपने हाथसे सिन्दूरामुरका वर्तन करके उसे अपने मुत्यपर पोत लिया। उनको ध्वामें मूक्कका चिह्न था। उन्होंने संतुष्ट राजा वरेण्यको गणेश-विताका अपदेश किया। किर वे धुमकेतु-नामसे प्रसिद्ध धर्मयुक्त धनवाले ब्रह्मण होंगे। उस समय उनके ध्वजका चिह्न अस्व होगा। उनके दो भुक्त हाँ होंगे। वे गौरवर्णके गणपित म्लेच्छोंका अन्त करनेवाले और मुवर्णके दाता होंगे। गणपितिके एक किया। उनके दो भुक्त होंगे। वे गौरवर्णके गणपित म्लेच्छोंका अन्त करनेवाले और मुवर्णके दाता होंगे। गणपितिके एक किया। उनके दो भुक्त होंगे। वे गौरवर्णके गणपित म्लेच्छोंका अन्त करनेवाले और मुवर्णके दाता होंगे। गणपितिके एक क्रीइक्त करनेवाले और मुवर्णके होता। होंगे। गणपितिके

जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे इन पाँच क्लोकोंका पाठ करेगा, वह समस्त उत्तम भोगोंका उपभोग करके अन्तमें तस निर्वाण (मोल ) को प्राप्त होगा।

॥ इस प्रकार (पद्धरलोकी गणेशपुराण) पूरा हुआ ॥

( )

# सर्वविध रक्षाके लिये

### गणेशन्यास

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायामं कृत्वा । दक्षिणहस्ते वक्षतुण्डाय नमः । वामहस्ते शूर्णकर्णाय नमः । ओण्ठे विष्नेशाय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । दक्षिणपादे लम्बोद्दराय नमः । वामपादे एकदन्ताय नमः । दिशिणपादे लम्बोदराय नमः । वामपादे एकदन्ताय नमः । दिशिणनास्तिकायां विनायकाय नमः । वामनासिकायां ज्येष्ठराजाय नमः । दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः । वामनेत्रे किपलाय नमः । दक्षिणकर्णे धरणीधराय नमः । वामकर्णे आशापूरकाय नमः । नाभौ महोद्दराय नमः । हृद्ये धूम्रकेतवे नमः । ललाटे मयूरेशाय नमः । दक्षिणवाहौ स्वानन्दवासकारकायं नमः । वामवाहौ सिचित्सुखधाम्ने नमः ।

॥ इति मुद्रलपुराणे गणेशन्यासः समाप्तः॥

श्रीगणेशाय नमः—आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात् दाहिने हाथमें वक्रतुण्डाय नमः?—इस मन्त्रको बोलकर वक्रतुण्डका त्यास करे। वार्ये हाथमें 'वृर्षकर्णय नमः?—इस मन्त्रसे शूर्यकर्णका, ओष्ठमें 'विक्तेशाय नमः?—इस मन्त्रसे विक्तेशाय नमः?—इस मन्त्रसे ग्राजाननका, दाहिने पैरमें 'लम्बोद्राय नमः?—इस मन्त्रसे ग्राजाननका, दाहिने पैरमें 'लम्बोद्राय नमः?—इस मन्त्रसे ग्राजाननका, दाहिने पैरमें 'लम्बोद्राय नमः?—इस मन्त्रसे एकदन्तका न्यास करे। शिरमें भी इसी मन्त्रसे एकदन्तका, चित्रुक ( ठोड़ी ) में 'ब्रह्मणस्पतये नमः?—इस मन्त्रसे ब्रह्मणस्पतिका, दाहिने नासिकामें 'विवायकाय नमः?—इस मन्त्रसे विनायकका, बार्यी नासिकामें 'ल्येष्टराजाय नमः?—इस मन्त्रसे ज्येष्टराजका, दाहिने नेत्रमें 'विक्रयय नमः?—इस मन्त्रसे घरणीधरका, बार्ये नेत्रमें 'क्राव्यायुरकाय नमः?—इस मन्त्रसे आशापूरकका, नामिमें 'महोदराय नमः?—इस मन्त्रसे महोदरका, हृदयमें 'धूम्रकेतवे नमः?—इस मन्त्रसे धूम्रकेतुका, ललाटमें 'स्युरेशाय नमः?—इस मन्त्रसे महोदरका, हृदयमें 'धूम्रकेतवे नमः?—इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बार्यी वाहमें 'सिक्वित्युलधामने नमः'—इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बार्यी वाहमें 'सिक्वित्युलधामने नमः'—इस मन्त्रसे सिक्तियुलधामने नमः'—इस सन्त्रसे सिक्तियुलधामने न्यार'—इस सन्त्रसे सिक्तियुलधामने न्यार'—इस सन्त्रसे सिक्तियुलधामने न्यार'—इस सन्त्रसे सिक्तियुलधामने न्यार'—इस सन्त्रसे सिक्तियुलधामने नामः'—इस सन्त्रसे सिक्तियुलधामे विक्त

॥ इस प्रकार मुद्गलपुराणमें भाणेशन्यासः पूरा हुआ॥

( 8 )

# समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये

गणेशाष्ट्रक

सर्वे ऊचुः

गुणास्ते । निर्गुणाद्यमेया जीवा यतो थतोऽनन्तराक्तेरनन्ताश्च यतो भाति सर्वे त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेतत्तथाव्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता । गणेशं तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं यतो विद्वभान्द्रवो भूर्जेलं यतः सागराश्चनद्रमा च यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ यतश्चारणा वारणाः यतो दानवाः किंनरा यक्षसङ्घा वीकधश्च सदा तं गणेशं नमामो

यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसंतोपिकाः स्युः। यतो विञ्चनाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ यतः पुत्रसम्पद् यतो वाञ्चितार्थो यतोऽभक्तविष्नास्तथानेकरूपाः। यतः शोक्रमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ यतोऽनन्तशिक्तः स शेषो वभूच धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः। यतोऽनेकधा खर्गछोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ यतो वेदवाचो विकुण्डा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृणिति। परज्ञह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥

### श्रीगणेश उवाच

पुनस्त्ये गणाधीराः स्तोत्रमेतत्पठेसरः । त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति ॥ यो जपेद एदिवसं इलोकाएकिमिदं शुभम् । अएवारं चतुथ्यां तु सोऽएसिद्धीरवाष्तुयात् ॥ यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने । स मोचयेद्धन्धगतं राजवध्यं न संशयः ॥ विद्याकामो लभेदिद्यां पुत्रार्थां पुत्रमाष्त्रयात् । वाञ्छिताँ स्वभेति सर्वानेकिर्विशतिवारतः ॥ यो जपेत् परया अक्त्या गजाननपरो नरः । एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभुः ॥ ॥ इति श्रीगणेशपुराणे श्रीगणेशपुरां सम्पूर्णम् ॥

सव भक्तोंने कहा—जिन अनन्त शक्तिवाले परमेश्वरसे अनन्त जीव प्रकट हुए हैं, जिन निर्गुण परमात्मासे अप्रमेर (अमंख्य) गुणोंकी उत्पत्ति हुई है, सात्विक, राजप और तामस—इन तीन भेदीवाला यह सम्पूर्ण जगत् जिससे प्रकः एवं भासित हो रहा है। उन गणेशका हम नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे इस समस्त जगत्का प्रादुर्भीव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वन्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इन्द्र आदि देव-समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं । जिनसे अग्नि और सूर्यका प्राकट्य हुआ; पृथ्वी, जल, समुद्र चन्द्रमाः आकाश और वायुका प्रादुर्भाव हुआ तथा जिससे स्थावर-जङ्गम और वृक्षसमृह उत्पन्न हुए हैं, उन गणेशक हम नमन एवं भजन करते हैं । जिनसे दानव, किंनर और यक्षसमृह प्रकट हुए; जिनसे हाथी और हिंसक जीर उत्पन्न हुए तथा जिनसे पिक्षयों, कीटों और छता-वेछोंका प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेशका हम सदा ही नमन और भन्न करते हैं। जिनसे मुमुक्षुको बुद्धि पाप्त होती है और अज्ञानका नाश होता है; जिनसे भक्तोंको संतोष देनेवाली सम्पदाएँ प्राध होती हैं तथा जिनसे विद्योंका नाश और समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है। उन गणेशका हम सदा नमन एवं भजन करते हैं । जिनसे पुत्र-सम्पत्ति सुलभ होती है; जिनसे मनोवाञ्छित अर्थ सिद्ध होता है; जिनसे अमक्तोंक अनेक प्रकारके विष्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक, मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेशक हम सदा नमन एवं भजन करते हैं । जिनसे अनन्त शक्तिसम्पन्न सुप्रसिद्ध शेषनाग प्रकर हुए; जो इस पृथ्वीको घारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करनेमें समर्थ हैं; जिनसे अनेक प्रकारके अनेव हुद्भ का रूप हैं। उन गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं । जिनके विषयमें वेदवार्ण कुण्ठित हैं। जहाँ मनकी भी पहुँच नहीं है तथा श्रुति सदा सावधान रहकर 'नेति-नेति'—इन शब्दोंद्वारा जिनका वर्णन करते है; जो सचिदानन्दस्यरूप परब्रहा हैं, उन गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं।

श्रीगणेशजी फिर वोळे—जो मनुष्य तीन दिनोंतक तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसहें सारे कार्य सिछ हो जायँगे । जो आठ दिनोंतक इन आठ श्लोकोंका एक वार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथिक आठ वार इस स्तोत्रको पढ़ेगा, वह आठों सिद्धियोंको प्राप्त कर लेगा । जो एक मासतक प्रतिदिन दस-दस बा इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह कारागारमें वॅथे हुए तथा राजाके द्वारा वध-दण्ड पानेवाले कैदीको भी छुड़ा लेगा, इसं संशय नहीं है । इस स्तोत्रका इक्कीस बार पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याको, पुत्रार्थी पुत्रको तथा कामार्थी समस्त मनो

वाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य परामिक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता है, वह गजाननका परम भक्त हो जाता है—ऐसा कहकर भगवान् गणेश वहीं अन्तर्धान हो गये।

॥ इस प्रकार श्रीगणेशपुराणमें व्श्रीगणेशाष्टक' पूरा हुआ ॥

( 4 )

## विव्रनाशके लिये

श्रीराधिकोवाच

परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम् । विष्नतिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम् ॥ सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम् । सुरपद्मितेशं च गणेशं मङ्गलायनम् ॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं विष्नशोकहरं परम् । यः पठेत् व्रातहत्थाय सर्वविष्नात् प्रमुख्यते ॥

( ब्रह्मचैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ । १०३-१०५

श्रीराधिकाने कहा—जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विन्नोंके विनाशक, शान्त, पुष्ट, मनोहर औ अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलों आश्रय-स्थान हैं, उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ।

यह उत्तम स्तोत्र महान् पुण्यमय तथा विष्न और शोकको हरनेवाला है। जो प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्रक्ष पाठ करता है, वह सम्पूर्ण विष्नींसे विसुक्त हो जाता है।

( )

# संकटनाशके लिये

संकष्टनाशनस्तोत्रम्

ं नारद उवाच

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मोरित्रत्यमायुःकामार्थसिद्धये॥
प्रथमं वकतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णिपङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकम्॥
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्टं विकरमेव च। सतमं विष्वराजेन्द्रं धूम्रवर्णे तथाएमम्॥
नचमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्॥
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। न च विद्यप्तयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्॥
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गितम्॥
जपेद्रणपतिस्तोत्रं पड्भिमीसैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धं च लभते नात्र संशयः॥
अप्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या अवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः॥
इति श्रीनारदप्राणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं समूर्णम्।

नारद्जी कहते हैं—पहले मस्तक शुकाकर गौरीपुत्र विनायकदेवको प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ठ मनोर्थ और धन आदि प्रयोजनोंकी सिद्धिक लिये भक्तावास गणेशजीका स्मरण करें; पहला नाम 'वक्रतुण्ड' है, दूसरा 'एक्दल' है, तीसरा 'कृष्णपिक्काक्ष' है, चौथा 'गजवकत्र' है, पाँचवाँ 'लम्बोदर', लठा 'विकट', सातवाँ 'विध्नराजेन्द्र', आठवाँ 'धूप्रवर्ण', नगाँ 'पालचन्द्र', दसवाँ 'विनायक', ग्यारहवाँ 'गणपित' और वारहवाँ नाम 'गजानन' है। जो मनुष्य स्वरेरे, दोपहर और सायं— तीनों संध्याओंके समय प्रतिदिन इन वारह नामोंका पाठ करता है, उसे विध्नका भय नहीं होता। यह नाम स्मरण उसके लिये सभी सिद्धियोंका उत्तम साधक है। इन नामोंके जपसे विद्यार्थी विद्यार्थी पन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। इस गणपितस्तोत्रका निष्य जप करे। जपकर्ताको छः महीनेमें अभीष्ट पलकी प्राप्ति होती है। एक वर्षतक जप करनेसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है।

जो इस स्तोत्रको लिखकर आठ बाह्मणोंको अर्पित करता है। उसे गणेशजीकी छुपासे सम्पूर्ण विद्याकी प्राप्ति होती है।

🔢 इस प्रकार श्रीनारदपुराणमें संकष्टनाश्चन'-नामक गणेशस्तीत्र पूरा हुआ ॥

# चिन्ता एवं रोग-निवारणके लिये

मयुरेशस्तोत्रम्

ब्रह्मीवाच

प्राणपुरुपं देवं नानाक्रीडाकरं सुदा । मायाविनं दुर्विभाव्यं मयूरेशं नमास्यहम् ॥ परात्परं चिदानन्दं निर्विकारं हृदि स्थितम् । गुणातीतं गुणमयं मयूरेशं नमाम्यहम् ॥ स्जन्तं पालयन्तं च संहरन्तं निजेच्छया। सर्वविष्नहरं मयूरेशं ्नमाम्यहम् ॥ नानादैत्यनिद्दन्तारं नानाह्मपाणि विभ्रतम्। नानायुधधरं मयुरेशं नमाम्यहम् ॥ एन्द्रादिदेवतावृन्दैरभिष्द्रतमहर्निंशम् । सदसद्वयक्तमन्यक्तं मयूरेशं नमास्यहम् ॥ सर्वशक्तिमयं देवं सर्वरूपधरं विभुम्। सर्वविद्यापवक्तारं मयुरेशं नमाम्यहम्॥ शम्भोरानन्दपरिवर्धनम् । भक्तानन्दकरं मयूरेशं नमाम्यहम् ॥ मुनिकामपपुरकम् । समष्टिव्यष्टिक्पं त्वां मयूरेशं नमाम्यहम् ॥ . सर्वोद्याननिहन्तारं सर्वेद्यानकरं शुचिम्। सत्यद्यानमयं सत्यं मयूरेशं नमाम्यहम् ॥ अनेककोटिब्रह्माण्डनायकं जगदीश्वरम् । अनन्तविभवं विष्णुं मयुरेशं नमास्यहम् ॥

भयुरेश उवाच

एदं ब्रह्मकरं 'स्तोत्रं सर्वपापप्रनाशनम् । सर्वकामप्रदं नु जां सर्वोपद्रवनारानम् ॥ कारागृहगतानां च मोचनं दिनसप्तकात्। आधिन्याधिहरं चैव अकिमुक्तिमदं ग्रुभम्॥ ॥ इति मयुरेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

ब्रह्माजी घोले—जो पुराणपुरुष हैं और प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करते हैं जो मायाके स्वामी हैं तथा जिनका स्वरूप दुर्विभाव्य ( अचिन्त्य ) है, उन मयूरेश गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो परात्पर, चिदानन्दमय, निर्विकार, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित, गुणातीत एवं गुणमय हैं, उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्वेच्छासे ही संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन सर्वविघ्नहारी देवता मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो अनेकानेक देश्योंके प्राणनाशक हैं और नाना प्रकारके रूप घारण करते हैं, उन नाना अस्त्र-शस्त्रघारी मथूरेशको मैं भक्तिभावसे नमस्कार करता हूँ । इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिन-रात जिनका स्तवन करता है तथा जो सत्, असत्, ज्यक्त और अन्यक्तरूप हैं, उन मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सर्वशक्तिमय, सर्वरूपघारी और सम्पूर्ण विद्याओं के प्रवक्ता हैं, उन भगवान् मयूरेशको में प्रणाम करता हूँ । जो पार्वतीजीको पुत्ररूपसे आनन्द प्रदान करते और भगवान् शंकरका भी आनन्द पढ़ाते हैं, उन भक्तानन्दवर्धन मयूरेशको में नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका घ्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो क्वियोंकी कामना पूर्ण करते हैं। उन समष्टि-व्यष्टिरूप मगुरेशको में प्रणाम करता हूँ । जो समस्त वस्तुविषयक अञ्चानके नेवारक, सम्पूर्ण शानके उन्हालक, पवित्र, सत्य ज्ञानस्वरूप तथा सत्यनामघारी है, उन मयूरेशको में नमस्कार करता । जो अनेक कोटि ब्रह्माण्डके नायक, जगदीभर, अनन्त वैभन्न-सम्पन्न तथा सर्वन्यापी विष्णुरूप हैं, उन मयूरेशको रे प्रणाम करता हूँ।

मयुरेशने फहा--यह स्तोत्र प्रक्षाभावकी प्राप्ति करानेवाला और एमस्त पापीका नाशक है। मनुष्यींको सम्पूर्ण मनोबाञ्छित वस्तु देनेवाला तथा सारे उपद्रवींका श्रमन करनेवाला है। सात दिन इसका पाठ किया जाय तो कारागारमें पहे हुए मनुष्पोंको भी चुदा लाता है। यह धुम म्तोत्र आघि (मानगिक्र चिन्ता) तथा न्यांचि ( शरीरगत रोग )को भी हर वेता है और भोग पने मोध प्रदान कामा है।

ी इस प्रकार भयूरेशस्तोत्रः पूरा हुआ ॥

(6)

# पुत्रकी प्राप्तिके लिखे

### संतानगणपतिस्तोत्रन

गणनाथाय सिद्धिनुद्धियुताय च । सर्वपदाय्र देवाय पुत्रसुद्धिपदाय च ॥ गरचे गुद्धासिताय ते । गोण्याय गोपिताद्वोषभुवनाय चिदात्मने॥ गोप्त्रे विश्वमूलाय विश्वसृष्टिकराय ते। नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय ग्रुण्डिने॥ भच्याय पकदन्ताय गुद्धाय सुमुखाय नमो नमः। गपन्नजनपालाय मणतार्तिविसाधिते ॥ शरणं भव देवेश संतर्ति सुद्रढां कुरु । भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ ते सर्वे तद पूजार्थं निरताः स्युर्वरो मनः। पुत्रप्रदिमदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्॥

॥ इति संतानगणपतिस्तोचं सम्पूर्णम् ॥

सिद्धि-बुद्धिसहित उन गणनाथको नमस्कार है, जो पुत्रवृद्धि प्रदान करनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले देवता हैं को भारी पेटवाडे ( लम्बोदर ), गुरु ( ग्रानदाता ), गोप्ता ( रखक ), गुग्न ( गूट्स्वरूप ) तथा सब ओरसे गौर हैं; जिन लरूप और तस्त गोपनीय है तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक हैं, उन चिदातमा आप गणपतिको नमस्कार है। जो विश कै मूल कारण, कल्याणस्वरूप, संसारकी सृष्टि करनेवाले, सत्यरूप, सत्यपूर्ण तथा गुण्डवारी हैं, उन आप गणेश्वरवं बारंबार नसस्कार है। जिनके एक दाँत और सुन्दर मुख हैं। जो शरणागत मक्तजनोंके रक्षक तथा प्रणतजनोंकी पीड़ाका नार करनेवाले हैं, उन गुद्धस्वरूप आप गणपतिको बारंबार नयस्कार है। देवेश्वर ! आप मेरे लिये शरणदाता हों । मेरं र्सतान-परम्पराको सुदृढ़ करें । गणनायक ! मेरे कुलमें जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजाके लिये सदा तत्पर हों—यह वर पात करना मुझे इष्ट है। यह पुत्रप्रदायक खोत्र समस्त सिद्धियोंको देनेवाला है।

॥ इस प्रकार 'संतानगणपतिस्तोत्रः पुरा हुआ ॥

(9)

# भी एवं पुत्रकी प्राप्तिके लिये

### श्रीगणाधिपस्तोत्रम्

सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपुजितं खुराखुरैर्न**मस्**कृतं जरादिमृत्युनाद्यकम् । निरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्जका नमामि तं गणाधिपं छपापयःगयोनिथिम् ॥ गिरीन्द्रजामुखास्त्रज्ञप्रमोदवानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसंघवारणोद्यतम् ग्रशेरकान्तिनिर्जितान्जवन्धुवालसंततिम् सरीस्पेशवज्ञक्किमाश्रयामि संतत शकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं **गकाममिएदायिनं** सकामनन्रपङ्कय । चतुर्भजैविकासिपवापृजितं प्रकाशितात्मतत्त्वकं गणाधिपम् ॥ नमास्थहं **खराविलोक्तबायकं ज्या**विरोगवारहं तराधिपत्वदायकं निगङ्गासुरव्याय। े जिल्लाकारणाच्यांचीक स्टब्स किर्माक्ष्यं स्टब्स तथासि विभागस् ॥

अमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मना समाधिभिः सदाचितं श्रमानिधि गणाधिपम् । रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं रामादिषड्गुणप्रदं नमामि तं विभूतये॥ गणाधिपस्य पञ्चकं लुणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठिन्त ये मुद्रायुताः। भवन्ति ते विदामपुरः वनीतवैभवाः जनाश्चिरायुवोऽधिकश्चियः सुस्तवो न संदायः॥
॥ इति भीमन्छंकराचार्यकृतं गणाविपत्तोणं सम्पूर्णम् ॥

जो विषयासक लोगोंके लिये हुर्लंभ, विरक्त जनींधे पूजित, देवताओं और असुरीने दन्दित तथा बरा आदि पृत्युके नासक हैं। जिनके चरणारविन्दोंकी अर्चना करनेवाले भक्त अपनी वाणीद्वारा बृहस्पतिको और रुक्षीद्वारा श्रोविष्णको भी जीत हेते हैं, उन द्यासागर गणािघपतिको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुखारिबन्दको प्रमोद प्रदान करनेके लिये सूर्यं रूप हैं; जिनका मुख गजराजके समान हैं; जो प्रणतजनोंकी पापराधिका नाश करनेके लिये उदात रहते हैं; जिनकी कुक्षि ( उदर ) नागराज शेषसे आवेष्टित है तथा जो अपने शरीरकी कान्तिसे बालसूर्यकी किरणावलीको पराजित कर देते हैं, उन गणेशजीकी मैं सदा शरण लेता हूँ । शुक आदि मौनावलम्बी महात्मा जिनकी वन्दना करते हैं; जो गुकारले वाच्यार्थ) अविनाशी तथा सकामभाव लेकर चरणोमें प्रणत होनेवाले भक्त-समूहोंके लिये मनचाही अभीष्ट वस्तको देनेवाले हैं; चार भुजाएँ जिनकी शोभा बढ़ाती हैं; जो प्रभुक्त कमल्से पूजित होते हैं और आत्मतत्त्वके प्रकाशक हैं, उन गणाधिपतिको मैं नमस्कार करता हूँ । जो नरेशत्व प्रदान करनेवाले, खगीदि लोकींके दाता, जरा आदि रोगोंका निवारण करनेवाले तथा असर-यभुदायका संहार करनेवाळे हैं; जो अपने करारिवन्दींद्वारा अङ्कश्च घारण करते हैं और निर्विकार चित्तवाले उपासक जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते हैं। उन विघ्नपतिको मैं सानन्द प्रणाम करता हूँ । जो सब प्रकारके श्रम या पीडाका निवारण करनेमें समर्थ हैं; एकाम्रचित्तवाले योगीके द्वारा सदा समाचित्र पूजित हैं; क्षमाके सागर और गणींके अधिपति हैं; लक्ष्मीपित विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते हैं; जो मृत्युंजयके आत्मज हैं तथा श्रम आदि छः गुणोंके दाता है, उन गणेशको मैं ऐक्षर्यप्रातिके लिये नमस्कार करता हूँ । यह 'गणाभिष्पञ्चकस्तोत्रः मनुष्योको अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाला है। जो लोग प्रणागपूर्वक प्रसन्नताके साथ इसका पाठ करते हैं। वे विद्वानोंके समक्ष अपने वैभवके लिये प्रश्नंसित होते हैं तथा दीर्घोषुः अधिक भी सम्पत्तिमे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवाले होते हैं। इसमें संग्रय नहीं है।

॥ इस प्रकार श्रीशंकरासार्यद्वारा विरस्तित गणाधिपत्तोत्रः पूरा हुआ ॥

( (%)

## लक्ष्मीप्राप्तिकै लिये

कं नमो विष्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिते । दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने ॥ लम्बोदरं महावीर्थं नागयज्ञोपशोभितम् । अर्धचन्द्रधरं देवं विष्नव्यूहविनाशनम् ॥ कं हाँ हीं हुँ हीं हुः हेरम्बाय नमो नमः । सर्वसिद्धिप्रदोऽसि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव ॥ चिनितवार्थप्रदस्तवं हि सततं मोदक्षिप्रः । सिन्दूराहणवस्त्रेश्च पूजितो वरदायकः ॥ दृषं भणपिनस्तोशं यः पंठत् भक्तिमान् नरः । तस्य देहं च गेहं च हवयं लक्ष्मीर्नं मुञ्जित ॥

पर्म्मूर्ण मीस्य प्रधान करनेवाले मिपदानस्द्रस्तरूप निम्तराज गणेशको नमस्तार है। त्री दुष्ट अस्ष्टि-महौँका नाद्य क्रमेताले प्रस्तार प्रमानमा है। उन गणपतिको नमस्त्रार है। तो महाप्राक्रमी जम्बोद्दर, धर्षम्य यशेपवीत्वे मुशेमित, अर्धचन्द्रभागी और विम्न ममुद्रता विवास करहेताले हैं, उन गणपतिबेदकी में तन्द्रना करता हूँ। क्या हों हीं हैं हैं हों है: धरमको नगस्कार है। भगतन्। आप सब सिद्धियोंके दाता हैं। आप हमारे लिये सिद्धि-बुद्धिदायक हों । आपको सदा ही मोदक ( टब्हू ) प्रिय है। आप मनके द्वारा चिन्तित अर्थको देनेवाले हैं। सिन्दूर और टाल वस्त्रसे पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य मिक्तमावसे युक्त हो इस गणपित-स्तोत्रका पाठ करता है, ख्वयं टक्ष्मी उसके देह-गेहको नहीं छोड़ती।

( 35 )

# परिवारमें पारस्परिक प्रेन-प्राप्तिक लिये

### गणपतिस्तोत्रम

सुवर्णवर्णसुन्दरं सितेकदन्तवन्<u>ध</u>ुरं गुहीतपाशकाञ्चर्या वरप्रदाभयप्रद्भु । भुजङ्गमोपवीतिनं चतुर्भजं बिलोचनं प्रक्रवारिजासनं भजामि सिन्ध्राननम् ॥ किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तवाह्यसूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कर्णं मशोभिताङब्रियप्टिकम् । प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वयप्रधारिणं सरलहेमनुपुरप्रशोभिताङ्ग्रिपङ्कजम् ॥ स्रवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरं गृहप्रदेन्द्रसुन्दरं युगक्षणंत्रमोदितम् । क्षवीन्द्रचित्तरअकं महाविपत्तिभक्षकं षडक्षरस्वरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणम् ॥ विरिञ्जिविष्णवन्दितं विरूपलोचनस्तृतं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराम्बया। निरन्तरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनैः महामखेष्टकर्मस् स्मृतं भजामि तन्दिलम् ॥ मद्रीयलुब्धचञ्चलालिमञ्जुगुक्षितारवं प्रवृद्धचित्तरञ्जनं प्रमोदकर्णचालकम् । नमाभि प्रचण्डमक्तिदायकं । **अतन्यभक्तिमानवं** नित्यमाद्रेण वक्रतुण्डनायकम् ॥ दारिद्व थविद्वावणमाश्च स्तोत्रं पठेदेतद्जसमादरात्। कामरं मेत्री भवेदेकवरप्रसादात ॥ पुत्री कलत्रस्वजनेप पुमान्

॥ इति भोगच्छंकराचार्यविरचितं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

और अभीट बस्तुको देनेवाला है। जो निरन्तर आदरपूर्वक इसका पाठ करेगा, वह मनुष्य एकेश्वर गणेशकी कृपांते पुथव, तथा स्त्री एवं स्वजनोंके प्रति मित्रभावसे युक्त होगा।

॥ इस प्रकार भीशंकराचार्यंद्वारा विरचित भाणपतिस्तोत्रः पूरा हुआ ॥

## ( १२ ) पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्तिके लिये

गजाननङ्गोष्रम्

### धेवर्षंच खडुा

विदेहरूपं भवबम्धहारं सदा खनिष्ठं खहुबाउदं गजाननं भक्तियुतं भजामः॥ ग्रमेयसांख्येन च लक्ष्यमीशं विधिवोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं सुनीनद्भवन्द्यं मशान्तम् । धै भक्तियुतं **सक्**लाङ्गर्क गजाननं विकारहीनं हिंदि संस्थितं प्रह्माह**मे**कं अमेयक्रपं समनाशकारम्। तं भक्तियुतं अनादिमध्यान्तमपार हुपं गजाननं भजामः॥ जगदीशमेवमगस्यमाधं जगत्प्रमाणं जगदादिहीनम् । मोहभदं पुराणं गजाननं अनात्मनां भक्तियुतं भजामः॥ न पृथ्विद्धपं न जलप्रकारां न तेजसंस्थं समीरसंस्थम् । स गतं पञ्चचिभृतिहीनं गजानमं भक्तियुतं समष्टियष्टिस्थमनन्तगं विश्वगं तैजसगं न प्राधं तम्। गुणैर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ गुणेशगं तैव च बिन्दुसंस्थं न देहिनं बोधमयं द्विण्डिम् । स्रयोगद्दीनं प्रवद्दित तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं अजामः ॥ . चेंचगतं गणेशं ધ્કરાં तब्राकारमयं धवामः। तथापि सर्व प्रतिदेह**संस्थं** गजाननं भक्तियुतं अजामः ॥ यदि त्वया नाथ घृतं न किंचिचदा कयं सर्वीयदं भजामि । भक्तियुतं महात्मानमचिन्त्यमेवं गजाननं अजामः॥ भक्तजनस्य देवं सन्तामिनानामिह सौस्यदं तम्। स्रसिद्धिदं गजाननं भक्तियुतं अकामिकानां भवषन्धहारं भेजामः॥ समानभावेन विराजयन्तम्। सरेन्द्रसेव्यं शसुरैः सुसेव्यं भक्तियुतं अनन्तयाद्वं मुषक्ष्वञ्चं तं गजाननं भजामः॥ समुद्रजे सुद्धानन्द्मयं जले रक्षुरले অ सदा नियासम् । यानेन च नाशक्षं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ वतःपदार्था विविधमकाशास्त एय इस्ताः सचतुर्भुवं तम्। अनायनाथं ध महोवरं वै गजाननं अक्तियुनं भजामः ॥ महासुमाद्रतमक्षालकालं विवेषयोगेन व जम्यमानम् ! जमापिनं मापिकमोहर्षं तं गजाननं अखिकृतं अजामः ॥ महासुमा ५ तमका लका लं

रविस्वरूपं रविभासतीनं **हरिस्यक्ष**णं इरियोधहीनम् । शिवस्वरूपं **धियभासनाशं** गजाननं भक्तियतं भजामः॥ माञ्चरीस्थं च **स्वराक्ति**हीनं यमुं । परेशं परचन्धमेवम् । अचालक चालकवीजन्त्रपं भक्तियुतं गजाननं भजामः ॥ शिवादिदेवंश लगेश नरैर्लताबुक्षप्रथ्रमुख्यैः । वन्द्यं भक्तियुतं चराचरैलींकविहीनमेकं गजाननं धजामः ॥ मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं व्यजमन्ययं तम्। तथापि देवं **प्**रसंस्थितं भक्तियुतं गजाननं भजामः ॥ तं **ਜੰ**ਪੌਥ मर्त्यार्चनतस्तथैव । चयं संधन्या गणपस्तवेन गणेशक्तपाय गजाननं भक्तियुतं तं कृतास्त्वया भजामः॥ वेदास्तदेव **मचद**न्ति चिह्नेन च योगिनस्त्वाम्। गजास्यवीजं गच्छन्ति तेनव गजानन त्वां गजाननं भक्तियुतं पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्याः शुकादयो ये गणपस्तवे वै। विक्रिण्डिताः किं च वयं स्त्रवीमी गजाननं अक्तियुतं भजामः॥

वर्षि वोले-जो विदेह ( देहाभिमानसून्य ) रूपसे खित हैं; भवबन्धनका नाश करनेवाले हैं; सदा खानन्दरूप-या आत्मानन्द प्रदान करनेवाले हैं, उन अमेय सांख्य ज्ञानके रुस्यभूत भगवान् गजाननका हम भक्तिभावसे भजन जो मुनीस्वरींके लिये वन्दनीय, विधि-वोष्ठे रहित, उत्तम बुद्धिके दाता, बुद्धिषारी, प्रशान्तिचित्त, निर्विकार तथा हैं, उन गजाननका इम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं । जिनका स्वरूप अमेय ( मानातीत ) है; जो दृदयमें विगज-। एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हूँ?--यह बोघ जिनका स्वरूप है; जो भ्रमका नाग्र करनेवाले हैं; जिनका आदि, मध्य और है तथा जो अपाररूप हैं; उन गजाननका हस भक्तिभावसे मजन करते हैं। जिनका स्वरूप जगत्को मापनेवाला, वन्यापी है; इस प्रकार जो जगदीश्वर, अगम्य, सबके आदि तथा जगत् आदिसे हीन हैं; तथा जो अनात्मा ) पुरुषोंको मोहमें डाळनेवाळे हैं, उन पुराणपुरुष गजाननका हम मिक्तमावसे भवन करते हैं । जो न तो पृथ्वीरूप े रूपमें प्रकाशित होते हैं; न तेज, वायु और आकाश्चमें स्थित हैं, उन पञ्चविष विभूतियोंसे रहित गजाननका हम भजन करते हैं। जो न विश्वमें हैं, न तैजसमें हैं और न प्राज्ञ ही हैं; जो समष्टि और व्यष्टि, दोनोंमें विराजमान हैं, उन ं निर्गुण एवं परमार्थंत्वरूप गजाननका इम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जो न तो गुणींके खामी ( प्रधान )में में विराजमान हैं; न बोधमय देही हैं और न दुण्डि ही हैं; जिन्हें ज्ञानीजन सुयोगहीन और योगमें स्थित वताते गननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जो अनागत (भिविष्य) हैं, गजग्रीवागत हैं, उन गणेशको हम उस क़ कैसे कहें ! तथापि जो सर्वरूप हैं और प्रत्येक शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं, उन गजाननका हम भिक्त-न करते हैं । नाथ ! यदि आपने कुछ भी घारण नहीं किया है। तब इस कैसे इस सम्पूर्ण जगत्की खेवा कर अतः ऐसे अचिन्त्य महात्मा गजाननका हम मिक्तभावसे भजन ऋरते हैं।

। भक्तजानीको उत्तम सिद्धि देनेवाले देवता हैं। सकाम पुरुषोको यहाँ अभीष्ठ सीख्य प्रदान करते हैं और निकाम-वन्धनको हर लेते हैं, उन गजाननका इस मिक्तमावसे भजन करते हैं। जो सुरेन्द्रोंके सेव्य हैं और असुर मी मिमित सेवा करते हैं। जो समान भावसे सर्वत्र विराजमान हैं। जिनकी मुआएँ अनन्त हैं और जिनके ध्वजमें नृपकार न गजाननका इस मिक्तमावसे भजन करते हैं। जो सदा सुखानन्दस्य हैं। समुद्रके अब्भें तथा इक्षुरम्मी निवास और जो अपने यानहारा इन्द्रका नाश करनेवाले हैं, उन गजाननका इस मिक्तगावसे मजन करते हैं। विविध- से प्रकाशित होनेवाले जो चार पदार्थ ( धर्म, अथ, काम और मोक्ष ) हैं, वे ही जिनके हाथ हैं और उन्हीं हार्यों के कारण । चतुर्युं हैं, उन अनाथनाथ लम्बोहर गजाननका हम भित्तभावसे भजन करते हैं। जो विशाल मृएकपर आकर हैं। अकालकाल हैं। विदेहाराक योगसे जिनकी उपलिज्य होती हैं। जो मायावी नहीं हैं, अपित मायावियों को मोहमें आन्द्रनेवाले के कालकाल हैं। विदेहाराक योगसे भजन करते हैं। जो सूर्यंखरूप होकर भी सूर्यंके प्रकाशसे रहित हैं। इरिय्वरूप होकर भी हिरवोधसे हीन हैं। तथा जो शिवस्कर होकर भी शिवप्रकाशके नाशक ( उसे तिरोहित कर देनेवाले ) हैं, उन गजाननका हम भित्तभावसे भजन करते हैं। महेश्वरीके साथ रहकर भी जो उत्तथ शिक्त हीन हैं। प्रभु, परमेश्वर और परके विशेष मन्द्रनीय हैं। अचालक होकर भी जो चालक बीजक्य हैं। उन गजाननका हम भित्तभावसे भजन करते हैं। जो शिवादि देवताओं, पिश्वरों, मनुष्यों, लताओं, पृश्लों, प्रमुख प्राओं तथा चराचर प्राणियोंके लिये वन्द्रनीय हैं। ऐसे होते हुए भी जो लेकरहित हैं, उन एक—अद्वितीय गजाननका हम भित्तभावसे भजन करते हैं। जो मन और वाणीकी पहुँचसे परे विश्वयान हैं। निवृत्तिमात्र जिनका स्वरूप हैं। जो अजनमा और अविनाशी हैं तथापि जो नगरमें स्थित देवता हैं। उन गजाननका उस भित्तभावसे भजन करते हैं। हम गणपितिकी स्तृतिसे परम घन्य हो गये। मर्त्यलेककी वस्तुओंसे उनका अचन करके भी हम धन्म हैं। जिन्होंने हमें गणेशस्वरूप बना लिया है, उन गजाननका हम भित्तभावसे भजन करते हैं। गजानन ! आपके बीजमनको वेद बताते हैं। उसी बीजरूप चिहसे योगी पुरुष आपको प्राप्त होते हैं। आप गजाननका हम मित्ति-भावसे भजन करते हैं। वेद, पुराष, शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्र आदि भी गणपितिकी स्तृतिमें कृण्डित हो जाते हैं। पिर इमलोग उनका क्या स्तृति कर सकते हैं ? हम गजाननका केवल मित्तभावसे भजन करते हैं।

### मुद्गल उवाच

एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः। तानुत्थाप्य क्वो रम्यं गजानन उवाच ह॥

मुद्गल कहते हैं—इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देविषयोंने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। गजाननने उन सक्को उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहा—

#### गजानन उवाच

वरं ब्रूत महाभागा देवाः सर्बिंगणाः परम् । स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परम् ॥

गजानन बोले—महाभाग देवताओ तथा देविषयो ! व्रम कोई उत्तम वर माँगो । वुम्हारे इस स्तोत्रहे प्र होकर में वुम्हें उत्तम मनोवाञ्चित वर दूँगा ।

गजानगवचः श्रुत्वा हर्षयुक्ताः सुरर्षयः। अगुस्तं अक्तिआवेन साश्चनेत्राः प्रजापते ॥

प्रजापते ! गजाननकी यह बात सुनकर देवता और देवर्षि हर्षसे उल्लिमत होः नेत्रींसे प्रेमाश्रु बहाते हुए भक्तिम
उनने इस प्रकार बोले—

### देवर्षय हाञ्चः

गजानन यदि खामिन् प्रसन्नो वरदोऽसि मे। तदा भक्ति उदां देहि छोभहीतां त्वदीयकाम् ॥
होभासुरस्य देवेश कृता शान्तिः सुखपदा। तया जगदिदं सर्वे वरयुक्तं कृतं त्वया॥
अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता दिजातयः। भविष्यन्ति धरायां वै वयं स्वस्थानगास्तथा॥
साराभर्मरताः सर्वे कृतास्त्वया गजानन। अतः परं वतं दुण्दे याचमानाः किमप्यहो॥
गदा र व्यर्णं ताम करिष्यामो वयं प्रभो। ४३। संकटहीनान् वै कुठ त्वं वो गजानन ३

### प्वमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयम् । तानुबाचाथ प्रीतातमा सक्ताधीनः खभावतः ॥

ऐमा कदकर देवर्षियोंने रोगादि विकारोंसे रहित गजानन गणेशको प्रणाम किया। तव स्वभावतः भक्तोंके 'घीन रहनेवाले गणेशने प्रसविचत्त होकर उनसे कहा---

#### गजानन उवाच

यद्यम् प्रार्थितं देवा मुनयः सर्वमञ्जला। भविष्यति न संदेहो मत्स्मृत्या सर्वदा हि वः॥
भवत्यतं मदीयं वै स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिद्म्। भविष्यति विशेषेण मम भिक्तप्रदायकम्॥
पुत्रपौत्रप्रदं पूर्ण धनधान्यप्रवर्धनम्। सर्वसम्पत्करं देवाः पठनार वणान्नृणाम्॥
मारणोश्चाटनादीनि नदयन्ति स्तोत्रपाठतः। परकृत्यं च विभेन्द्रा अग्रुभं नैव धाधते॥
संग्रामे जयदं चैव यात्राकाले फलप्रदम्। शत्र्चाटनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति॥
सारगृहगतस्यैव वन्धनाशकरं भवेत्। असाध्यं साधयेत् सर्वमनेनैव सुर्षयः॥
पक्षविशतिवारं च पक्षविश्विनाविधम्। प्रयोगं यः करोत्येव स सर्वसिद्धिभाग् भवेत्॥
धर्मार्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभृतस्य दायकम्। भविष्यति न संदेहः स्तोत्रं मद्भक्तिवर्धनम्॥
पद्मप्रस्त्वा

॥ इति श्रीमुद्रलपुराणे देवर्षिङ्गतं गजाननस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

गजानन घोळे—देवताओं तथा ऋषियों! आप लोगोंने जो-जो प्रार्थना की है, मेरे स्मरणि आपकी वे प्रार्थनाएँ सर्वदा एवं अनायास पूर्ण हो जायँगी, इसमें संदेह नहीं है। आपलोगोंदारां किया गया मेरा यह । सर्वत्र सिद्धि देनेवाला होगा, विशेषतः यह मेरी भिक्त प्रदान करेगा। देवताओं! यह स्तीत्र पढ़ने और सुननेसे वीको पुत्र-वीत्र प्रदान करनेवाला, पूर्ण धन-घान्यकी हृद्धि करनेवाला तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाला होगा। स्तोत्रके पाठसे शत्रुओंद्धारा किये गये मारण और उच्चाटन आदिके प्रयोग नष्ट हो जायँगे। विमेन्द्र! दूसरींका। हुआ आभिचारिक प्रयोग और अश्चम कर्म उसमें कभी वाचा नहीं दे सकेगा। यह स्तीत्र संग्राममें विजय और कारागारमें उत्तम फल देनेवाला होगा। शत्रुके उद्धाटन आदिके लिये किया गया इसका प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध होगा। कारागारमें पढ़ा हुआ है, उसके द्वारा पढ़ा गया यह स्तीत्र उसके वन्धनका नाश करनेवाला होगा। देविपेशे। स्तीत्रसे ही सारा असम्य सामन करना चाहिये। जो इस्तीन दिनोतक प्रतिदिन इस्तीच वार इसका प्रयोग करता वह सम्पूर्ण सिद्धियोंका धागी होगा। मेरी मिक्तको बढ़ानेवाला यह स्तोत्र पर्मा, अर्थ, काम और मेश तथा प्रवा प्रवा प्रधान करनेवाला होगा। इसमें संदेह नहीं है।

ऐसा कहकर गणेशजी वडी अन्तर्वान हो गये।

॥ इस प्रकार श्रीसुत्रकपुरानमें देविष्कृत पाजानम-स्रोधः पूरा दुआ ॥

अत्यन्त कुटिल और क्रूर भी हो गया था। कषणा तो उसे

धू भी न सकी थी। चौर-कर्ममें वह बाल्यकालसे ही अभ्यस्त

हो गया था। उसकी आयुके साथ ही उसके दुर्गुणोंमें भी

शुद्धि होती गयी। बीवनमें प्रवेश करनेतक तो वह घोर

तरकर, महा-मांससेवी तथा परदारा और परघनका हरण

करनेवाला अत्यन्त निर्मम नरपशु हो गया था। उसकी

हुष्मनृत्तियोंकी चिरतार्थतामें किंचित् भी व्यवधान उपस्थित

इस्तेनालेका जीवन अरक्षित हो जाता था। नामा सर्वथा

मिय्या श्रपथ लेकर दूसरोंका विश्वास-भाजन बनना चाहता।

जित्र मनुष्यका वध कर देना उसके लिये एक खेल था।

श्रद्ध खार्थ-पृतिके लिये भी वह निरीह व्यक्तियोंकी हत्या अर

पैठता था।

į.

प्राचीनकालकी बात है। दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्दुर-नामक

प्रसिद्ध नगरमें नामा-नामक एक केवट रहता था । नामा

अग्रिक्षित तो था ही, पूर्वकर्मके प्रभाव एवं सङ्ग-दोषसे वह

अपम नामाली क्रूरताचे प्रायः सभी होग भीत और पद्ध रहते थे। अतः विवश होकर नन्दुर-नगरके नागरिकोंने उपे निर्पाधित कर दिया। दुष्ट नामाको अपनी सम्पत्तिके साथ अरण्यमं आश्रय प्रहण करनेके अतिरिक्त अन्य कोई

নত বাত বৃধ্--

पक दिन वह वन्य पशुशांको मारता और उन्हें छटपटाकर प्राण-त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन
दूर निकल गया। सहसा उसका पैर एक गहुमें पड़ा।
उसे मोच आ गयी। नामा कराह उठा। लँगड़ाता हुआ वह
गणेश-तीर्थंके समीप पहुँचा। श्रम-निवारणार्थ उसने उक्त
वह अपने घरके लिये लौटा। मार्गमें उसने गणपति-स्मरण करते
हुए अनन्य गणेशोपासक महामुनि मुद्रलको देखा तो पैरकी
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दौड़ा; किंतु उसका हाथ जैसे
अवसन्न हो गया और उसी समय उसके शस्त्र घरतीपर
गिर पड़े। इतना ही नईंग, गजमुलके परम प्रिय भक्त मुद्रलके
दर्शनके उसकी दुष्पन्नतियाँ शान्त और कुटिल बुद्धि परिवर्तित
हो गयी। मन-बुद्धिमें इस अकल्पित परिवर्तनके नामा अत्यन्त
विस्मित हुआ।

पूछा— अरे ! तुम्हारे शस्त्र पृथ्वीपर कैसे गिर पहे ! परम वीतराग गजवक्त्रके अनुपम भक्त मुद्रलके दर्शन-मात्रसे ज्ञान-वैराग्यप्रात केवट नामाने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया— पूज्य महात्मन् ! में स्वयं आश्चर्यचिकत हूँ । मैंने इस गणेशकुण्डमें स्नान किया और फिर आपका दुर्छभ दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिल वृत्तियाँ सर्वथा श्वान्त हो गर्यो । घन-वैमन एवं विषयोंसे सर्वथा उपरित्त हो े श्वान प्राप्त हो जानेथे में अद्भुत शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ।

गुद्ध अन्तः करणसे पश्चात्ताप करते हुए केवट नामाने अत्यन्त अद्धापूरित स्वरमें हाथ जोड़कर आगे कहा— 'करणामूर्ति महामुने! में अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ। मेरे पापांकी कोई गणना और सीमा नहीं है। जन्मसे इस सणतक मेंने अनीति, अनाचार, ुव्यभिचार और हिंसा ही की है; किंतु में निश्चय ही भाग्यवान् भी हूँ। जैसे घातुके अन्वेषीको सहसा रत्नोंका अनन्त मंडार प्राप्त हो जाय, उसी प्रकार मुझ चन-छोभी दुरात्माको ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न अनुपन तपस्वी आप-जैसे महापुरुषका दर्शन प्राप्त हो गया। आपके ही प्रभावसे मेरे शस्त्र पृथ्वीपर गिर पड़े और अब ये शस्त्र इस जीवनमें पुनः कभी मुझे स्पर्ध भी नहीं कर सकेंगे।

'द्यामय! मैं आपकी शरणमें आ गया हूँ । साधु पुरुष स्वाभाविक ही दुर्होपर अनुग्रह करते हैं । आप मुझ पापपरायणपर कृपा करें । इस महामोहमय जगत्से भेरा त्राण करें । मेरा उद्धार कर दें प्रभो !

नामा केनटके नेत्रोंसे अश्रुपात हो रहा था । वह महामुनिके चरणोंमें साष्टाङ्ग छेट गया।वह कहता ही जा रहा था—प्रमो ! मेरा उद्धार कर दें।

शरणागतरक्षक महामुनि मुद्गलने सदय होकर कहा— शास्त्रोंके अनुसार तेरा दानादि कर्मोमें अधिकार नहीं है। त् देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके लिये उनके सर्वसिद्धि-प्रदायक मङ्गलमय श्रेष्ठ नाम-मन्त्रका जप कर।

केवट नामाने महामुनिके चरणोंपर क्ति रख दिया।
महामुनिने स्नेहपूर्वक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए
सर्वसिद्धिदांता गजमुखका महिमामय नाम-मन्त्र-प्रदान किया—
नाणेक्वाय नमः।'

तदनन्तर महामुनिने वहाँ एक लकड़ी गाड़कर केवट नामासे कहा—'तुम यहीं एक आसनपर सर्वथा निराहार रहकर इस नाम-मन्त्रका एकाग्र मनसे जप करो । प्रातः सायं इस यष्टि-मूल्में जल दे दिया करना । इस प्रकार इस लकड़ीके अङ्करित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटनेतक तुम

भद्रा और विश्वासपूर्वक जप करते रहना ।

परम गाणपत्य मुद्गल चले गये । निश्चय ही केवट नामाका भाग्य-सूर्य उदित हुआ था । उसने दृढ़ निश्चयके साथ स्त्री-पुत्रकी समता एवं संसारकी समस्त इच्छाओं और वासनाओंका तत्क्षण त्याग कर दिया। वह अपने गुरुदेवके आदेशानुसार वहीं रोपी हुई यष्टिके सम्मुख इन्द्रियोंको वशमें कर एक आसनपर बैठा और प्रीतिपूर्वक जप करने लगा। आहारके लिये केवल वायु थी। वह दोनों समय यष्टि-मूलको जलसे सींचा करता।

अश्चर्यजनक इन्द्रियनियन्त्रण ! अद्भुत निष्ठा !! और अनुपम श्रद्धा-भक्ति !!! तपस्वी कैवर्तका नाम-मन्त्र-जप चलता रहा । सहस्र वर्ष वीते । यष्टि अङ्कुरित हुईं । घीरे-घीरे वह हरित पत्तों और लताओंसे आच्छादित हो गयी । नामाका चर्मावृत अस्थिमात्र शरीर वस्मीकाकान्त हो गया ।

दयामय महर्षि मुद्रल भी आ पहुँचे। कैवर्तका कठोर तप देखकर वे खंतुष्ट हुए। उन्होंने हाथमें जल लिया और उसे अभिमन्त्रित कर कैवर्तमुनिके ऊपर छिड़क दिया। बस, कठोर तपस्वीकी कुशकाया दिव्य एवं दीप्तिमान् हो गयी। उसने गणपतिका सारूप्य प्राप्त कर लिया था। कैवर्त गजमुखके ध्यानके साथ नेत्र बंद किये जप करता जा रहा था। महामुनिके सचेत करनेपर उसने नेत्र खोलकर देखा। उक्त महातपस्वीके नेत्रकी ज्वालासे त्रैलोक्य देखा। इक्त महातपस्वीके नेत्रकी ज्वालासे त्रैलोक्य दग्य होना ही चाहता था कि महर्षि महरूने उसका निवारण किया।

गजमुख-तुस्य अपने गुक्का दर्शन कर इतार्थ केवट उनके चरणोंमें छोट गया। उसने श्रद्धाशुओं हो गुक्-पद-पश्चोंका प्रक्षालन किया। महर्षि मुद्गलने पुत्रकी भाँति उसे अपने वक्षसे लगा लिया। नामाकी मुकुटिके मध्य एक सुँड निकल आयी थी। इसलिये महामुनिने प्रेमपूर्वक अपने पुत्रका नामकरण किया—'शृशुण्डी।'

फिर महर्षिने भ्रजुण्डीको एकाक्षर मन्त्रका उपदेश कर उसे वर-प्रदान करते हुए कहा— (तुम श्रेष्ट मृपि हो। इन्द्रादि देव, सिद्ध तथा गन्धर्वोके भी पूज्य हो। जिस प्रकार परम प्रभु गजमुखके ध्यान और दर्शनसे पापोंका नाश हो जाता है। उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा भुगुण्डी-नाम सर्वत्र प्रिख्द हो। तुम्हारा दर्शन करनेवाला कृतार्थ होगा और मेरे वचनसे तुम्हारी आयु लक्ष कल्पकी होगी।

इस प्रकार परम वीतराग महामुनिने भुशुण्डीको अनेक हुर्लभ वर दिये। उसी समय वहाँ इन्द्रादि देवगण और देविष पहुँचे। उन्होंने भुशुण्डीको नमस्कारकर कहा— भुशुण्डे! आप गणनायक हैं। आपके दर्शनने हमारे बन्मा माता-पिता, विद्या, तप और यज्ञ सभी सार्थक हुए। फिर उन समस्त देवताओंने भुशुण्डीकी पूजा की और उनके चरणोंने प्रणाम कर वे प्रस्थित हुए ।

तदनन्तर देवदेव गजवक्त्रके अनन्य मक्त भुशुण्डीने वहाँ मङ्गलमूर्ति गणेशजीकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित की और वे उनकी थोडशोपचारसे पूजा करते हुए उनके एकाक्षर- मन्त्रका जप करने लगे। उनकी अलौकिक गणेश-मिक्त एवं मन्त्र-जपके प्रभावसे उनके आश्रमके समीप रहनेवाले हिंसक पशुओंने अपनी सहज हिंसा त्याग दी। वहाँ सिंह और मृग तथा नकुल और सपीदि समस्त जीव वैर-भाव त्यागकर एक साथ विचरण करने लगे; सबँत्र साल्विकता एवं शान्तिका साम्राज्य व्यास हो गया।

इस प्रकार सौ वर्ष बीते । देवदेव गजानन प्रसन्न होकर

धुशुण्डीके सम्मुख प्रकट हुए | उन्होंने उनसे कहा—'ट्र तो मेरे ही स्वरूप हो गये | अब तप क्यों करते हो ! ट्र सर्वथा कृतकृत्य हो | आयु पूर्ण होनेपर तुम मेरा सायुः प्राप्त कर लोगे !

भुशुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने अ कहा—'यह स्थल सिद्धि प्रदान करनेवाला नामल-से (अमलाश्रम क्षेत्र) के के नामसे प्रसिद्ध होगा। यहाँ आव मेरा दर्शन करनेवालोंकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी।

भुशुण्डीने प्रभुके चरणींपर मस्तक रख दिया अ मुस्कराते हुए करुणामूर्ति सुमुख अन्तर्धान हो गये ।† ( गणेशपुराणके भाषारपर

--शिवनाय

# श्रीगणपतिका जयगान

जय-जय जगवन्दन जय कैलास-विहारी जय ह्यर-नर-मुनि-नायक जय अव-भीति-विभञ्जन जय दानव-कुल-घालक जय मायाके चालक जय जग-छष्टि-रचैया जय हेवान्तबदारण जय दुख-संकटहारी जय अघ-ओघ-विदाहन जय बालेन्द्र-विभासित जय धृतशुण्ड गजानन जय सौभाग्य-विधायक जय मोदक-मधुराशन जय जम्यूफल-भक्षक जय धृत-अङ्करा-पाशक जय गजवदन विनायक जय ह्यर-नर-आनन्दन जय विद्याके दाता जय संकट-संहारी जय

おがんのくのくのくのくのとのかのかのかのなかのなるなのなのかの

गणपति । गिरिजाके नन्दन जय गणपति । गणपति । जनके उद्घारी जय गणपति ॥ गणपति । सबके सुखदायक जय गणपति ॥ गणपति । निज-जन-मनरञ्जन जय गणपति ॥ गणपति । सुर-मुनि-प्रतिपालक जय गणपति ॥ गणपति । पशुपतिके बालक जय गणपति ॥ गणपति । षण्मुखके भैया जय गणपति ॥ गणपति । कमलाखुरमारी जय गणपति ॥ गणपति । सेवक-सुखकारण जय गणपति ॥ गणपति । कृत-मूषक-वाहन जय गणपति ॥ जय गणपति ॥ गणपति । सिन्दूर-प्रकाशित गणपति । मोदित-पञ्चानन जय गणपति ॥ गणपति । मुद्द-मङ्गल-दायक जय गणपति ॥ गणपति । बहुविझ-विनारान जय गणपति ॥ गणपति । शरणागतरक्षक जय गणपति ॥ गणपति । खल-दैत्य-विनाशक जय गणपति ॥ गणपति । सुन्दर सव लायक जय गणपति ॥ गणपति । याचक-हरिचन्दन जय गणपति ॥ गणपति । सद्बुद्धि-विधाता व जय गणपति ॥ गणपति । नित-मङ्गलकारी जय गणपति ॥

'रामः

भागणेशके रक्कीस महाक्षेत्रीमें रस क्षेत्रकों भी गणना की जाती है।

<sup>ो</sup> भीगणेव-भक्केंचे भीरं, चरित्र मार्चः १९७४चे सङ्घर्मे देखने चाहिये ।

# श्रीगणेशकी आरतियाँ

शंगणेशजीकी अनेक आरतियाँ प्रचलित हैं और सभी बड़ी ही भावपूर्ण हैं। यहाँ केवल तीन आरतियाँ, जो तीन प्रसिद्ध भी गणेश-भक्तीदारा रचित हैं, दी जा रही हैं।

कविवर मोरोपंतकृत आरती (संस्कृतमें)

प्रम देव वस देव गजस्य सुसहेतो।

भेतर्विध्नगणाना<u>ं</u> जादयार्णवसेतो ॥ मृ० ॥

भवदुपायनता नीता नवद्वी ।

**विवासंपरकीतिस्तेनामापूर्वा** सुविर्लभ्या सुरातस्तव नित्यापूर्वा ।

धार्या जगतः स्थितये भूमौ दिवि धूर्वा ॥जय देव०॥१॥

मधमनमस्कृतिभाकस्वं तव छोङ्गधितस् । रण्टं सद्वयवहारे गुरुभिरपि च क्थितम्। यः कश्चन विमुखस्रवयि निजसिद्धेः पञ्चि सञ्च। विविधा विध्ना भगवन् क्वर्वन्ति स्यथितस् ॥सरा देव०॥ सकृदनुसरति त्वद्दृष्टिश्चेता । मनुराद्योनिव दासीविधाः स हि वेता। पविपाणिरिव परं परपक्षाणी भैता। भवति मयूरोऽहेरिव मोहस्य प्लेता ॥जय प्या

भावार्थ-सुखकी प्राप्तिके हेत्रभूत गजानन देव! आपकी जय हो। विष्वगर्णोंके नायक तथा जडता (अज्ञान) रूपी जागरसे पार होनेके टिये सेतुरूप विनायकदेव ! आपकी जय हो । जिस पुण्यात्माने आपको नूतन दूर्वीदरुका उपहार स्परित किया, उसने अपूर्व विद्या, सम्पत्ति एवं कीर्ति प्राप्त कर ही। आपकी कृपासे नित्य, अपूर्व मुक्ति अनायास प्राप्त फी जा सकती है। भूतल्पर अथवा स्वर्गलोकर्मे सर्वत्र सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके लिये दायित्वका भार आप ही वहन करते 🕻। देव ! आपकी जय हो ! भगवन् ! आपके सबसे प्रथम नमस्कार-भाजन (वन्दनीय ) होनेकी बात लोकमें प्रसिद्ध है । यह परम्परागत सद्भावहारमें भी देखी गयी है तथा गुरुजनींद्वारा भी बतायी गयी है। जो कोई भी आपसे विमुख हुआ, उसे उसदी साधनाके मार्गपर नाना प्रकारके विष्न आकर पीड़ा (बाधा ) देते हैं । देव ! आपकी जय हो । यदि आपकी कृपा-इष्टि एक बार भी बालकपर पड़ जाती है तो वह मन्त्रराधि-तुल्य उन विद्याओंको इस प्रकार प्राप्तकर लेता है, मानो वे उसकी दासियों हो | जैसे वज्रपाणि इन्द्रने पर्वतीकी पाँखें काट डाली थीं, उसी प्रकार वह परपक्ष ( वादीके मत ) का खण्डन करनेमें समर्थ होता है; तथा बेंसे मयूर सर्पको विदर्शि कर देता है, उसी प्रकार वह विद्वान, बालक मोहका छेदन करने-बाला होता है। देन ! आपकी जय हो।

प्रसिद्ध गणेशभक्त गोसावीनन्दनकृत आरती

शेंद्र काळ चहायो अच्छा गजसुख को। होंदिल काक बिराजे सुत गौरी-हर को ॥ हाच किये गुए-करह साँई सुरवर को। सडिसा कहे न जाय कागत हूँ पढ़ को ॥ १ ॥ अय जी गणराज विद्या-सुसद्गता। दर्शन भेरा मन रमता॥ धु०॥ दासी संकट को बेरी। विघ्व विनायाङ मङ्गल सूरत अधिकारी॥ ऐसी छवि कोही स्रज प्रकाश सूले द्वादी-बहारी ॥जय०२॥ गण्डस्थल अद्महक भाव-भगति से कोई धारणागत संबद्दी संतत सम्पत ऐसे तुम महाराज मोको अति आडे। 'सोद्यादीचन्ध्व' चिद्धि-दिन प्रूप्प नाचे ध्व**य• १**३ श्रीसमर्थ रामदासकृत आरती ( मराडी भाषामें )

**सु**लकर्ता ष्ट्र:सहर्ता वार्ता विवाची । जयाची ॥ पुरवी प्रेम क्रवा बुखी सर्वाङ्गी ভৱি शेंदुराची । सुन्दर मकाफळांची ॥ यळके **इ**ग्ठी माळ जय देव जय मङ्गलमूर्ती। नय देव पुरती ॥ भ्रु० दर्शनमार्त्रे गौरीकुमरा । तुज रत्नखचित फरा कुष्ट्रमकेशरा ॥ चन्द्रनाची उरी परा । શોમતો मुक्ट हिरेजिंदित घरणी वागरिया ॥भयः નુપુરે स्मञ्जानी फणिवस्यन्धना । पीताम्बर कम्बोदर शिनयना ॥ मॉर वक्रतुष्ड सरक वाहे सदना ( रामाचा सास रश्चार्थे. निर्वाणी वावार्वे संकर्ती ह्यस्त्रम्दना ७ वयः है ।

# क्षमा-प्रार्थना एवं नम्र निवेदन

यं किर्वशसुरमश अखिलायंशिद्धये अर्थम्बनयहत्तयेऽनुहिनं असन्ति । तं अक्तकासपरिप्रण्करपसुधं अक्तवा गणेशसिखिकार्यदमानतोऽसि ॥

देवता, असुर और मनुष्य अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निवृत्तिके लिये प्रतिदिन जिन्हें मस्तक सुकाते हैं, भक्तोंकी कामना-पूर्तिके लिये कल्पवृक्षके समान उदार उन निखिलार्यदाता श्रीगणेशको मैं भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ।

भगवान् श्रीगणेशकी मञ्जलमयी अहेतुकी कृपारे उन्हींकी अर्चनाके रूपमें प्रकाशित 'श्रीगणेश-अञ्च' हन पृष्ठोंमें सम्पन्न हो रहा है। भगवान् अनन्त रूपोंमें विलास कर रहे हैं; जो कुछ भी हमारे देखने-सुनने, जानने और चिन्तन करनेमें आता है, वह सब भगवत्स्वरूप ही है। भगवान् ही सब कुछ बने हुए हैं; उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं—'सब खिलवदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।' अतः किसी भी रूपमें हम उनका भजन कर सकते हैं। निराकार-साकार—सभी रूप उनके हैं। इसी तथ्यको परमश्रदेय श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके शब्दोंमें हम इस प्रकार समझ सकते हैं—

'सत्य-तत्त्व या परमात्मा एक हैं। वे निर्गुण होते हुए ही सगुण, निराकार होते हुए ही साकार, सगुण होते हुए ही निर्गुण तथा साकार होते हुए ही निराकार हैं। उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना नहीं बनता; और जो कुछ कहा जाता है, सब उन्हींके सम्बन्धमें कहा जाता है। अवश्य ही जो कुछ कहा जाता है, वह अपूर्ण ही होता है; पूर्णका वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता। परंतु परमात्मा किसी भी अवस्थामें अपूर्ण नहीं हैं; उनका आंशिक वर्णन भी पूर्णका ही वर्णन होता है; क्योंकि उनका अंश भी पूर्ण ही है। इन्हीं परमात्माको ऋषियोंने, संतोंने, भक्तोंने नाना भावोंसे पूजा है और परमात्माने उन सभीकी विभिन्न भावोंसे की हुई पूजाको स्वीकार किया है।

(वे परात्पर सिंबदानन्दयन एक परमेश्वर ही परम तत्त्व हैं। वे गुणातीत हैं, परंतु गुणमय हैं; विश्वातीत हैं, एरंत्र विश्वमय हैं। ध्यमें वे ही न्यास् हैं; और जिनमें वे ज्यात हैं, वे सभी पदार्थ — उमस्त सरासर भूत उन्हीं स्थित हैं। वे विज्ञानानन्द्यन परात्पर प्रभु ही प्रधा, महादेव महाविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानन्दमय साकेताविदित औरार धोन्दर्यस्यासागर गोलोकाबीधर श्रीकृष्ण ( भगवान् स और शिव-पार्वतीके पुत्र गजमुख गणेश ) हैं। ये स विभिन्न स्वरूप सत्य और नित्य हैं; परंतु अनेक दीए हुए भी वस्ततः ये हैं सदा-सर्वदा एक ही।

"साघक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनां से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक छीलास्वरूप उपासना आवश्यक समञ्जूकर किया करते हैं और उनव ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक । भगवान्के अनेक रूपींव उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; चञ्चल मनद शान्त और एकाम्र करनेके लिये एक ही रूपकी उपास आवश्यक होती है। अनेक रूपोंकी उपासनावे तो चित्तव चञ्चळता और भी बढ़ जाती है । इसलिये विचारशी दिन्यदृष्टिप्राप्त सद्गर साधककी रुचि, उसकी स्थिति पात्रता, अधिकार और परिणामको देखकर उसे किसी ए ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मन्त्र भी देते हैं, जिस द्वारा वह अपने उपास्यदेवका भजन कर एके। परंतु सा ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन भगवान्की उपासन बतलायी गयी है, एकमात्र भगवान् ये ही हैं; ये ही भिट भिन्न देश-काल-पात्रमें पूजित होते हैं । कोई भी स्वरू तत्त्वतः इनसे भिन्न नहीं है; जब भिन्न डी नहीं, तब छोटे बड़ेका तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। तुम अपने उपार रूपको पूजते रहो, परंतु दूसरेके उपास्यदेवसे होष न करो उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तम अपं ही उपाखदेवसे द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे; क्योंहि तुम्हारे उपास्यदेव भगवान् ही तो दूसरे लोगोंके द्वारा दुसं रूपोमें पूजित होते हैं। यदि तुम यह मान बैठोगे कि दूसरों उपास्यदेव भगवान् कोई दूसरे हैं तो ऐसा करके तुम अपः ही भगवान्की एक सीमा बाँघकर उसे छोटा और अनेकींमें से एक बना दोगे । फिर वह परात्पर नहीं रहेगा; लोकपालीं कं भाँति एक देवताविशेष रह जायगा । तय ऐसे 'अल्प और 'सीमावदः' भगवान्से तुमको असीम भूमाकी प्राप्ति नहीं होगी । तुम अपने ही दोषछे खयं परात्पर परमेश्वरहं इद्यंत्रधे बिद्धत रह जाओंगे। इसकिये अएने ही इसमें अनग्यभार रसो, परंतु पूचरीं इहींको अपने ही हहका कपान्तर धमसकर उन धमीका सम्मान करो । दूधरे धमी खरूपोंको अपने इष्टके विभिन्न खरूप मानना ही 'अनन्यता' है। इसके विपरीत करना तो 'अन्यंको आश्रय देना है, जो अनन्य भक्तके छिये व्यभिचार है।" अस्तु।

शासीमें भगवान्के संसदानन्दमय पाँच मुख्य विम्रह माने गये 🕻 । ये सभी विग्रह अनादि, अनन्त एवं परात्पर हैं; सभीके भिन्न-भिन्न छोक हैं, जो चित्मय एवं शास्त 🖁 । समके अल्पा-अलग खरूप हैं। अलग-अलग शक्तियाँ हैं, आयुघ हैं, वाहन हैं, पार्षद हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चांकी विविध पद्धतियाँ हैं। ये सभी खरूप पूर्ण हैं—लीलाकमधे ही उनमें परस्पर मुख्यता एवं गौणता दृष्टिगोचर होती है । ये पाँच खरूप हैं---धिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य । इन पाँच देवींकी उपासना होती है और पृथक-भी पाँच भगवद्विग्रहोंमेंसे पृथक् भी । इन शिक, शक्ति एवं भगवान् विष्णुकी तो 'कल्याण के द्वारा अर्चना हो चुकी है। इन तीनोंके तत्त्व, खरूप, उपासना, होक, आयुष, वाहन, पार्षद आदिकी विशद चर्चा स्वतन्त्र विशेषाङ्कों, जैसे-'शक्ति-अङ्क', 'शिवाङ्क', 'श्रीविष्ण-अङ्क'-के रूपमें हो चुकी है। श्रीराम और श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी, जो भगवान विष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी माने गये 👣 — एकसे अधिक विशेषाङ्क निकल चुके हैं । भगवान् गणेश एवं भगवान् सूर्यकी अर्चना अभी नहीं हो पायी थी। अतः इस बार भगवान् गणपतिकी अर्चनाके विचारसे यह प्रयास इआ है।

भगवान् गणेशकी इस अर्चनामें इम तो केवल निमित्त बने हैं; वास्तवमें इस अर्चनाका सम्पूर्ण श्रेय है—हमपर एवं 'कल्याण पर सदासे अनुम्रह तथा प्रीति रखनेवाले परम पूजनीय आचार्यों, संतों, महात्माओं, भक्तों, विदानों, विचारकों, लेखकों, सामकों, स्वजनों आदिको, जिन्होंने अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रौद एवं अनुभृतिपूर्ण रचनाएँ भेजकर, अमूल्य सुझाव देकर हमें अङ्कको इस रूपमें प्रस्तुत करनेका अवसर दिया है। इम अपने उन सभी पूजनीय गुरुजनों एवं बन्धुओंके प्रति हृदयसे कृतज्ञ हैं और प्रार्थना करते हैं कि भविष्यमें भी उनका कृपापूर्ण आशीर्वाद और सहयोग हमें इसी रूपमें उपलब्ध होता रहे।

भगवान् गणैशके सम्बन्धमें अनेक भ्रान्तियाँ समाहर्मे फेकी हुई हैं, जैसे—( १ ) गणेश अनार्व देवता हैं। (२) गणेशका आदि स्थान दक्षिण भारत है; (३) गफेश-की उपासना आदि अति निम्न स्तरकी हैं, (४) गणपति **स्मादाय दसवीं श्रतान्दीमें प्रादुर्भूत हुआ है, आदि । इसमें** दोष किसी विद्वान्का नहीं है। आधुनिक पाआस्य-शिकाके द्वारा इमारी संस्कृति, सभ्यता एवं शास्त्रींपर इमारे विश्वासको श्रिथिल करनेका जो कुप्रयास हुआ है, उसीका परिणाम है कि हम इस प्रकारकी अनुगंछ बातें सोचने-कहने छो हैं । इस अइसे इन भ्रान्तियोंका बहुत-कुछ निरसन हो जायगा — ऐसा इमारा विश्वास है । 'कल्याण' तर्क-वितर्ककी शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तभावते अपनी मान्यताके प्रतिपादनको ही महत्त्व देता आया है। अपनी इस मङ्गलमयी परम्पराका अनुसरण करके इस अङ्कर्म भगवान् गणेशके परात्पर स्वरूपका विशद विवेचन किया गया है। भगवान् अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं—

'रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लक्को ।'

ऐसी स्थितिमें हमारा यह प्रयास अनन्त आकाशकी थाह केनेके उद्देश्यसे उद्देशको क्षुद्र मच्छरकी चेष्टाके सदय ही है!

भगवान् गणेशके सम्बन्धमें समाज और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिये इसने इस अङ्कमें गणेश-सम्बन्धी विभिन्न भाषाओंमें उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयत्न किया है। आशा है, अध्ययनशील पाठक उसमें उल्लिखित अन्योंका स्वाध्याय करनेकी चेष्ठा करेंगे।

श्रुषियोंका उद्बोष है—'देवो भूत्वा देवं यजेत', अर्थात् स्वयं देवस्वरूप होकर—देवत्वको अपनाकर देवताकी अर्चना करें। 'कल्याणः विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके कारण इसके प्रवर्तक एवं आदि सम्पादक हगारे परमश्रद्धेय श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ऋषियोंकी इस आश्राका आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे। वे निरन्तरकी साधनाधे भगवान्के 'यन्त्रः वन गये थे; देविष नारदके शन्दोंमं—'तिस्मास्त्रज्जने भेदाभावात्।' (नारदभित्तस्त्रः ४)—'भगवान् और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाताः भक्त भगवत्स्वरूप हो हो जाता हैं —की स्थितिको प्राप्त हो गये थे। इतना होनेपर भी वे अपने व्यावहारिक जीवनमें एदा इस बातके लिये पूर्ण एचेष्ठ रहे कि "कल्याणाग्रें जो-जो बार्ते दिशी

फरनी विन कथनी कथे, अज्ञानी दिन-रात। कूकर जिमि भूसत फिरे, सुनी-सुनायी वात॥"

—सचमुच श्रीभाईजीका जीवन 'कल्याण'में प्रकाशित उपदेशोंका मूर्तरूप था । इसी हेतु 'कल्याण'का प्रभाव उसके पाठकोंपर बहुत उत्तम एवं ठोस हुआ और उस ('कल्पाणः) का नन्हा-सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीतिका रस प्राप्तकर निरन्तर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आजके विषाक्त युगमें भी विना किसी विज्ञापन-प्रयत्नके इसकी एक लाख साठ इजार प्रतियाँ प्रतिमास प्रकाशित हो रही हैं तथा इसके पाठक भारतके प्रत्येक कोनेमें तो हैं ही, भारतसे बाहर भी इसकी अच्छी मॉॅंग है । अनेकों अहिंदी भाषा-भाषियोंने 'कल्याण' पढ़नेके लिये हिंदीका ज्ञान प्राप्त किया है ! परंतु हमलोग जब अपने जीवनकी ओर देखते हैं तो अपनेको 'कल्याण'की सेवाका **मर्विया अनिधकारी पाते हैं। किंतु मल मूचमें सना हुआ** अबोध शिशु माँको ही पुकारता है तथा माँ दौड़कर उसके मलको घोती है। उसे निर्मल-खच्छ बनाती है। उसी रूपमें स्य प्रकारकी श्रुटियों, अभावों, कमजोरियों और दोषोंसे भरे हुए इमलोगोंने भगवान् गणेशके खरूप, नाम, लीला, गुण, प्रभाव, माहातम्य आदिका सारण-चिन्तन किया है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान गणेश मारी इस तुच्छ अर्चनांसे प्रसन्न ही हुए हैं; अन्यथा इस भर्चनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थी । अनेक विच्न उपस्थित पूर, परंतु विध्नेश्वरने देखते-देखते उनका निराकरण इर दिया !

अद्भक्त मुद्रण आरम्भ होते ही मेरे वृक्क एवं हृदयमें विश्वोष दोष उत्पन्न होनेसे शरीर सर्वथा लाचारीकी स्थितिमें । गयाः किंतु हमारे पुराने सहयोगीः, 'महाभारतः', भिष्नपुराणः आदि-आदि शास्त्र-प्रन्थों के सुप्रसिद्ध अनुवादक ण्डेय श्रीरामनारायणदत्त्वजी शास्त्री, साहित्याचार्यने वाराणसीसे

यहाँ पघारकर कार्यको सँभारु लिया । सम्पादकीय विभ हमारे सभी सदस्य—पण्डित श्रीजानकीनाथजी ६ श्रीरामलल्जी, श्रीमाधनशरण, श्रीदूलीचन्द दुज श्रीराघेश्याम बंका, श्रीहरिकृष्ण दुजारी—जो दीर्घकाल परमश्रद्धेय श्रीभाईजीके तत्त्वावधानमें 'कल्याण'का द करते रहे हैं, इन सबका हार्दिक सहयोग तो था ही । व्यवस्थाके कारण मेरी सिकय उपस्थिति न रहनेपर भी व चल्ता रहा और वह जिस रूपमें सम्पन्न हुआ है। प्रेमी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है । इन सभी बन्धुओं आत्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोग ल्थि कुछ भी कहना इनको संकोचमें डाल्ना होगा ।

कागज एवं आर्ट पेपरकी कमी सामने उपस्थित हु पर सिद्धि-सदनकी कृपासे उसकी व्यवस्था भी सरलतासे। गयी। इसी प्रकार बिजलीका संकट आदि अनेकों परेशानिय रहीं और उन्होंके कारण अङ्क लगभग डेढ़ मास बिलम्ब प्रकाशित हो रहा है; परंतु संतोष है कि भगवान् श्रीगणेशक कृपासे अर्चना सम्पन्न हो गयी। यह अर्चना कितने विधि विधानपूर्वक, कितनी सरस, कितनी सुवासित, कितनं भावपूर्ण हुई है, इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक पाठिकाएँ ही करेंगे; हमें तो इसमें भुटि-ही-शुटि अनुभव हो रही है।

इस अङ्कके लिये सामग्री-संचयनका कार्य आरम्भ हुआ परमश्रद्धेय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराज महारायके आसीर्वोदसे । इतना ही नहीं । सरीरकी अत्यधिक लाचारीकी स्थितिमें भी उन्होंने कृपापूर्वक भगवान गणेशके सम्बन्धमें अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढाया । जनकी अहैतुकी कृपा एवं वत्सख्याके प्रति हमारा द्वदय कतज्ञतासे भरा है। पूनासे प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी भागेश-कोशको सम्पादक एवं गणेशमक्त श्रीअमरेन्द्रजी गाडगील एवं महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान् सम्मान्य पिण्डत श्रीदामोदर प्रह्वाट पाठक, शास्त्री, पूर्वोत्तरमीमांसक, न्युत्पत्तिचूड़ामणि, शिशा-शास्त्री, काव्यतीर्थं, राष्ट्रभाषाकोविद महोदयके भी इम विशेष रूपने आभारी हैं। दोनों महानुभाव कृपा करके पूनाने गोरखपर प्चारे और कई दिनोंतक यहाँ रहकर अपने ग्रानसे इमलोगोंका मार्ग-दर्शन करते रहे। सम्मान्य श्रीपाठक शास्त्रीजीने तो भीगणेश-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोपर अपने विचार छिपिबद्ध भी किये, जिनमेंसे एक रचना इसी अङ्कमें प्रकाशित दुई है। श्रेप सामग्रीका उपयोग विभिन्न लेखोंमें यथावश्यक रूपमें किया गया है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रान्तके प्रसिद्ध प्रकाशक 'बोरा पंड कंपनी पिट्टिसर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के भी हम इत्तश्च हैं, जिनकें 'श्रीगणेश-कोश से इस अङ्कके लिये सामग्री खुटानेमें हमें अमूह्य मार्ग-दर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे अपने पण्डित श्रीगौरीशंकरजी दिवेदी एवं पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्रीने भी लेखोंके अनुवाद आदि कार्यमें सदाकी माँति हमारा पूरा हाथ बटाया है। हम दोनों बन्धुओंके हृदयसे आभारी हैं।

भगवानकी लीला एवं गुणीका कथन, अवण-पठन-मनन आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नौकारूप है। यही हेत है कि इमारे शास्त्रोंमें भगवानके अवतार-खरूपोंकी बीला-कथाका प्रमुख रूपसे उल्लेख है। भगवान विष्णुः भगवान् रामः भगवान् कृष्णः भगवाः ीच आदि अवतार-स्वरूपोंकी लीला-कथाओंसे समाज बहुत-कुछ परिचित हैं। किंतु भगवान् श्रीगणेशकी लीला-कथासे वह विशेष अभिज्ञ नहीं है। अतएव इस अङ्क्ष्में विभिन्न पुराणों—जैसे, 'ब्रह्मवैवर्त-पराणः, 'पद्मपुराणः, 'लिङ्गपुराणः, 'शिवपुराणः, 'गणेश-पुराणः, 'मुद्गलपुराणः तथा 'महाभारतः आदिके आधारपर भगवान् श्रीगणेशकी छीछा-कथा विस्तारसे देनेका प्रयत्न किया गया है । यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने सम्मानित सदस्य, भगवान्के चरित्र एवं पौराणिक गाथा हिम्बनेमें पट्ट तथा हमारे पाठकोंके सुपरिचित पण्डित श्री-श्चिवनाथजी हुवेने बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति, लगन एवं परिश्रमके साथ पूर्ण किया है। श्रीदुवेजी अपने हैं, अतएव उनके विषयमें कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा।

अन्तमें हम श्रीमाईजीके पुराने सेवक माई श्रीकृष्णचन्द्र अग्रवालको अन्ताई दयसे साधुवाद देते हैं । श्रीमाईजीकी क्षेवामें छब्बीस वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा, उसका सुन्दर उपयोग वे 'क्रव्याण'में बरावर कर रहे हैं। उनकी संयोजन-कुशब्दता, सूझ-बूझ, ल्यान, निष्ठा, अध्यवसाय भौर सबसे बढ़कर उनके निस्स्वार्थ भावके कारण ही अपनी अत्यिषक **र**ग्णावस्थामें भी इम भीगणेश-अः सामान्य विलम्बसे प्रस्तुत करनेमें सफल हुए हैं।

इस वर्ष अन्य वर्षोंकी अपेक्षा लेख आं विशेषाङ्क पृष्ठ निश्चित होनेसे सबका उपयोग हुआ। जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उ महोदयोंने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अप रचनाएँ हमें प्रेषित कीं, पर अपनी लाचारीके उनका उपयोग नहीं कर सके। स्थान-संकोच आां अनेकों गुरुजनोंके महत्त्वपूर्ण लेखोंको भी संक्षि पड़ा है। इन सब अवाञ्छनीय अपराधोंके अतिं अज्ञान एवं प्रमादवश भी वहुत अपराध हुए हं उन सब अपराधोंके लिये दृदयसे क्षमाप्रार्थी हैं।

भगवान् गणेशकी उपासना-सम्बन्धी कुछ सामग्री, भीगणेश-भक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक र् गये हैं। अतएव फरवरी एवं मार्चके अङ्क भाणेश परिशिष्टाङ्कके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। पाठकों है कि वे दोनों परिशिष्टोंके साथ इस अङ्कक्षा अध्यय एवं परिशीलन करें; इससे उन्हें पूरा परितोष होगा

पिछले कई मास भगवान् श्रीगणेशकी लील एवं गुणोंके स्मरण, चिन्तन, पटन एवं लेखनमें वं हमारा परम सौमाग्य है। भगवान् श्रीगणेशकी कृप यशोगानका यह पावनतम एवं मङ्गलमय कार्य शक्ति-मतिसे सम्पन्न हुआ है और उन्होंके पावन यह सभक्ति समर्पित है—

'स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये वस, भगवान् श्रीगणेशके चरणोंमें विनम्न एवं अ प्रार्थना है कि वे ऐसी ऋषा करें, जिससे जीवनके ! भगवत्सारणमें ही बीतें।

|| श्रीगणेशचरणकमकेभ्योऽर्पितम् || || इरि: ॐ तत्मत् || विनीत-चिस्प्रनलाल गोस्व मम्पादद्व

# 'कल्याण'के नियम

न, वैरान्य, धर्म और सदाचारसमिति शणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना

#### नियम

ं, भक्तचरित, ज्ञान-दैराग्यादि ईवचर-महायक, अध्यातमिषयक, न्यक्तिगत तिरिक्त अन्य विषयों के लेख भेजनेका कोई केखों को घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा सम्पादकको है। अमुद्रित लेख दिना माँग

## लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये रता नहीं हैं।

डाकव्यय और विशेषाङ्क्षमहित अग्रिम १२.०० रुपये और भारतवर्षसे बाहरके ० (११० ऐंस) नियत है। सजिल्द में २० १४.०० तथा विदेशके लिये , पैसे (१२० पेंस) है।

॥णंका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ समाप्त होता है: अतः ग्राहक जनवरीसे । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके बना मूल्य दिये जाते हैं। 'कल्याणंके बीचके कि नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके नहीं बनाये जाते।

### उमें व्यवसायियोंके विशापन किसी भी उनहीं किये जाते।

ार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन वार जाँच करके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अझ वे तो अपने डाकघरसे लिखा-पदी करनी चाहिये। र मिले, यह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका यती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति लिनेमें अड़चन हो सकती है।

पता वदलनेकी स्त्वना कम से-क्रम १५ दिन पहले हुँच जानी चाहिये। टिखते समय प्राहक-राना और नया नाम-पता साफ-साफ गाहिये। नहीने-दो-महीनेके ल्यि पता वदलवाना पोस्टमास्टरको ही लिनकर प्रवन्ध कर लेना ता-बदलीकी स्चना न मिल्नेपर अक्क पुराने पतेसे रे अवस्थाने दूसरी प्रति बिना नृस्य न मेजी जा (७) जनवरीने यननेवाले नाहर्कोंको रंग-विरंगी विश्रोंबाला नतवरीका अङ्क (चाल् वर्षका विश्रेपाद्ध ) दिया जायमा। विशेपाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक प्रतिमास ११ अङ्क विना मृत्य भिला करेंगे किसी अनिवार्य कारणवश्च 'कल्याण वंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये। वयोंकि केवल विशेषाङ्कका ही मृत्य १२.०० वपने हैं। वाकी ११ अङ्क विना मृत्य हैं।

### (८) नमूना सुपत भेजा जाता है। आचइयक स्चनाएँ

- (९) 'कल्याणभें किसी प्रकारका कमीश्वन सा 'कल्याण्'-की किसीको एजेंसी देनेका नियम नहीं है |
- (१०) प्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके आय-साथ प्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। एत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सुर्वप्रथम करना चाहिये।
- (११) पत्रके कि लिये जवावी कार्ड या टिक्स भेजना आवश्यक है। एक वातके लिये दुवारा पन देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।
- (१२) ब्राहकोंको चंदा मनीआर्छरद्वारा ग्रेजना चाहिय। बी॰ पी॰से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।
- (१२) मेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-च्यतहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याणके साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेसके १.००५० के कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।
- (१४) चाल् वर्षके विशेषाङ्कके वदक्रे पिछके वर्षोके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।
- (१५) मनीआर्डरके क्रूपनपर रूपर्योक्ती संख्या, रूपये मेजनेका उदेश्य, ग्राहक-नम्बर (नये ग्राहक ही तो 'नया' लिखें), पूरा पता आदि सव वातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (१६) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीतापेस्स (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकते सम्बन्ध रखनेवाळे पत्रादि सम्पादक-'कल्याण', पो० गीता वादिका (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।
- (१७) खयं आकर लेजाने या एक साथ एक से अधिक अड़ रजित्ट्रीसे या रेल्से मँगानेवालींसे चंदा कमी नहीं लिया जाता।